



# 'केल्यांण'के प्रेमी पाठक और ग्राहक महार्तुभावास नम्भ निवेदन

- १ 'कल्याण'का यह 'संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क' प्रसिद्ध 'शिवपुर्राण'का संक्षिप्त सार-क्षेप हैं । 'शिवपुराण' शैव महानुभावोंकी तो परम प्रिय परम आदरणीय वस्तु है ही, यह सभीके लिये उपादेय है । इसमें भगवानके शिवस्त्ररूप परात्पर परब्रक्ष परतम प्रश्चके तत्त्वका बड़ा ही महन्त्रपूर्ण हर्णन है । भगवान शिवकी बड़ी ही विचित्र मधुर लीलाओंका, भक्तवत्सलताका, उनके अवतारोंका, समस्त जगद्की एकात्मतका, ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी नित्य अभिव्यताका, साधनोंका, योग-भक्तिके तत्त्वोंका बड़ा ही विशद तथा सर्वोपयोगी वर्णन है । इसकी सभी कथाएँ बड़ी ही रोचक तथा प्रभावोत्पादक हैं । इसमें पुराने 'शिवाङ्क'में प्रकाशित कुछ महत्त्वपूर्ण लेख तथा कुछ गम्भीर एवं सुन्दर सरल प्ये लेख भी प्रकाशित हो रहे हैं । लगभग ७०० पृष्ठोंकी सामग्री है । बहुरंगे १६, तीनरंगा-रेखाचित्र १, सादे १३ और १३७ रेखाचित्र हैं । मृल्य केवल ७.५० ( सात रूपये पचास नये पैसे डाकलर्च समेत ) है । हिंदीमें शिवपुराणका सार-रूप इतना सस्ता केवल यही ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । अतः इसका अपने लिये तो संग्रह करना ही चाहिये । विशेष प्रयत्न करके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक और बना देनेका प्रयास करना चाहिये । यह हमारा प्रत्येक 'कल्याण'प्रेमी पाठक-माठिकाओंसे विनम्र निवेदन है ।
  - २ जिन सज़नोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम बी०पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी०पी० भेजकर 'कल्याण' को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।
  - ३ मनीआर्डर-कूपनमें और वी०पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्ट्रूपसे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवस्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुरीना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर 'मैनेजर' कर्र्याण- के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।

४० ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्त शिवपुराणाङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मदीआईरद्वारा अये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोंमें प्राप्ते ग्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको 'नया ग्राहक' वनकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे प्रापका 'कल्याण' नुकसानसे वचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक वनेंगे।

अाप खुद सावधानीसे नोट कर छैं। रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट दे हैं हैना चाहिये !

इ. 'संक्षिप्त िनपुराणाङ्क' तब ग्राहकोंके पास रिजस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलीक जिल्ही-से-जन्दी मेजनेकी चेष्टा के गे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग हो सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि कुछ देर हो जाद तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रुखना इन्हिये।

७. 'कल्याण'—व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'—सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंगरेजी), 'साधक-सङ्घ' और 'गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घ'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैक्ट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर पोठ गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे ) है।

९ जिन ग्राहकोंका सजिल्दका मूल्य आया हुआ है उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश सजिल्द अङ्क जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क मेजकर जिल्द-चार्ज १.२५ मनीआर्डरद्वारा लौटा दिया जा सकेगा ।

## 'कल्याण'के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क (डाकलर्च सबमें हमारा है)

२२ व वर्षका नारी-अङ्क — पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६.२० (छ: रुपये वीस नये पैसे), सजिल्द ७.४५ (सात रुपये पैंतालीस नये पैसे) मात्र । २४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क — पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६.५० (छ: रुपये पचास नये पैसे), साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य। २८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क — पृष्ठ संख्या ८००, चित्र तिरंगे २०, इकरंगे लाइन चित्र १९१ (फरमोंमें), सजिल्द, मूल्य ८.७५ (आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे)।

२९ वें वर्षका संतवाणी-अङ्क —पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र तिरंगे २२ तया इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १९०, मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८.७५ (आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे )।

३२ वें वर्षका भक्ति-अङ्क — जनवरी १९५८ का विशेषाङ्क, सजिल्द ८.७५ (आठ रुपये पचहत्तर तये पैसे )।
३३ वें वर्षका मानवता-अङ्क — जनवरी १९५९ का विशेषाङ्क केवल प्राप्य है, मूल्य ७.५०।
३४ वें वर्षका मानवता-अङ्क — जनवरी १९६०का विशेषाङ्क केवल प्राप्य है, मूल्य ७.५० है।
३४ वें वर्षका मंक्षिप्त देवीभागवताङ्क — जनवरी १९६०का विशेषाङ्क केवल प्राप्य है, मूल्य ७.५० है।
व्यवस्थापक कल्याण, पो० जीतांग्रेस (गोरखपुर)

संक्षिप्त शिवपुराणाङ्कं की विषय-सूची

| विषय पृष्ठ-संख्या                                | विषय १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| १-ध्यानस्थ शिव [ कविता ] १                       | पूजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन के ३१               |
| २-शिवका स्तवन [किवता] (पाण्डेय पं०               | ५-महेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्किल         |
| श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) २           | और सकल स्वरूपका परिचय देते हुए लिङ्ग-                |
| ३ द्वावपुराणमें दिवका स्वरूप ३                   | पूजनका महत्त्व बताना 🔊 💇 ३२                          |
| शिवपुराण-माहात्स्य                               | ६-पाँच कृत्योंका प्रतिपादनः प्रणव एवं पञ्चाक्षर      |
| १-शौनकजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सूतजी-        | मन्त्रकी महत्ता, ब्रह्मा-विष्णुद्वारा भगवान् शिवकी   |
| का उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना ** १७ | स्तुति तथा उनका अन्तर्घान "ै३३                       |
| २-शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी           | ७-शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजन-            |
| प्राप्ति तथा चञ्चलाका पापसे भय एवं संसारसे       | की विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति कराने-          |
| वैराग्य · · · १८                                 | वाले सत्कर्मीका विवेचन ३५                            |
| ३-चञ्चुलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा      | ८-मोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविशेषमें      |
| शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर                | विभिन्न निद्योंके जलमें स्नानके उत्तम फलका           |
| छोड़कर शिवलोकमें जा चञ्चुलाका पार्वतीजीकी        | निर्देश तथा तीथोंमें पापसे बचे रहनेकी                |
| सखी एवं सुखी होना २०                             | चेतावनी ै ३८                                         |
| ४-चञ्चुलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर     | ९-सदाचारः शौचाचारः स्नानः भस्मधारणः                  |
| तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा         | संध्यावन्दनः प्रणव-जपः गायत्री-जपः दानः              |
| सुनाकर बिन्दुगका पिशाचयोनिसे उद्धार करना         | न्यायतः धनोपार्जन तथा अमिहोत्र आदिकी                 |
| तथा उन दोनों दम्पतिका शिवधाममें मुखी             | विधि एवं महिमाका वर्णन                               |
| होना २२                                          | १०-अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मय्ज्ञ आदिका वर्णन,    |
| ५-शिवपुराणके अवणकी विधि तथा श्रोताओंके           | भगवान् शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण            |
| पालन करने योग्य नियमींका वर्णन "र्               | तथा उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके                |
| विशवमहापुराण (विद्येश्वरसंहिता)                  | फलोंकी प्राप्तिका कथन 😁 💛 ४३                         |
| १-प्रयागमें सूतजीसे सुनियोंका तुरंत पाप नाश      | ११-देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार रिक्स          |
| करनेवाले साधनके विषयमें प्रश्न २७                | १२-पृथ्वी आदिसे निर्मित देव-प्रतिमाओंके पूजनकी       |
| २-शिवपुराणका परिचय २८                            | विधि, उनके लिये नैवेद्यका विचार, पूजनके              |
| ३-साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवणः              | विभिन्न उपचारोंका , फल, विशेष मार्स, वार,            |
| कीर्तन और मनन—इन तीन साधनोंकी श्रेष्ठता-         | तिथि एवं नक्षत्रोंके योगमें पूजनका विशेष फल          |
| का प्रतिपादन २९                                  | तथा लिङ्गके वैज्ञानिक स्वरूपका विवेचन ४७             |
| ४-भगवान दिवके लिङ्ग एवं साकार विमहकी             | १३-पर्ड् लिङ्गस्वरूप प्रणवका माहात्म्यः उसके सूक्ष्म |

| रूप ( ॐकार ) और स्थूल रूप ( पञ्चार्धर मन्त्र )                                         | ्रिन्नारहजीका दिवितीथ में भ्रमण, दिवगणोंको                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| का विवेचन, उसके जपकी विवि एवं महिमार                                                   | ्रीपोद्धारकी बात बतान्य तथा अहालोकमें जाकर                       |
| कार्यब्रह्मके लोकोंसे लेकर केरणस्द्रके लेकों-                                          | ु ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमे प्रश्न करना "८०                 |
| तककी विवेचन करकें क्यूकारीत, पर्ञावरण-                                                 | ५-महाप्रलयकालमें केवेंच सद्बाहाकी तनाजा                          |
| विशिष्ट शित्रलोकुके अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण                                           | प्रतिपादनः उस निर्गुण-नराकार ब्रह्मसं ईन्दर-                     |
| तशा शिवभक्तोंके स्त्कारकी महत्ता भर                                                    | मूर्ति ( सदाशिव ) का प्राकट्य, सदाशिदृद्वारी                     |
| .१४-बन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका                                                 | स्वरूपभूता शक्ति ( अभ्विका ) कः प्रकटीकरण,                       |
| अपदेश, लिङ्ग आदिमें शिवपूजनका विधान,                                                   | उन दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र (काशी या आनन्द-                  |
| भस्मके स्वरूपका निरूपण और महत्त्व, शिव                                                 | वन ) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे पुरम                        |
| ू एवं गुरु शब्दकी ब्युत्पत्ति तथा शिवके भस्म-                                          | पुरुष (विष्णु) का आविर्भाव तथा उनके                              |
| भारणका रहस्य ५६                                                                        | सकाशसे प्राकृत तत्त्वोंकी क्रमशः उत्पत्तिका                      |
| १५-पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रों-                                     | वर्णन ८१                                                         |
| द्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका                                        | ६-भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भावः                      |
| ्वर्णन ५९                                                                              | शिवेच्छावश ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना,                          |
| १६-पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनैवेद्यभक्षणके                                              | कमलनालके उद्गमका पता लगानेमें असमर्थ                             |
| विषयमें निर्णय तथा बिल्वका माहात्म्य *** ६४                                            | ब्रह्माका तप करना, श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना,                  |
| १७-शिवनाम-जप तथा भस्मधारणकी महिमा,                                                     | विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्नि-स्तम्भका               |
| त्रिपुण्ड्रके देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन * * ६६                                    | प्रकट होना तथा उसके ओर-छोरका पता न                               |
| १८-च्द्राक्ष-धारणकी महिमा तथा उसके विविध                                               | पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना " ८४                             |
| मेदोंका वर्णन ६९                                                                       | ७-ब्रह्मा और विष्णुको भगवान् शिवके शब्दमय                        |
| रुद्रसंहिता प्रथम (सृष्टि ) खण्ड                                                       | शरीरका दर्शन ८५                                                  |
| १-ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नारद-ब्रह्म-संवादकी                                       | ८-उमासहित भगवान् शिवका प्राकट्यः उनके                            |
| अवतारणा करते हुए सूतजीका उन्हें नारदमोह-                                               | द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा ब्रह्मा आदि                      |
| का प्रसङ्ग सुनाना, कामविजयके गर्वसे युक्त हुए                                          | तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन ८७                              |
| नारदका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर                                              | ९-श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-                        |
| अपने तपका प्रभाव बताना ७२                                                              | मोक्ष-दानका अधिकार दे भगवान् शिवका<br>अन्तर्धान होना ८९          |
| २—मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर                                                 | १०-शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल ९०                                 |
| मोहित हुए नारदजीका भगवान् विष्णुसे उनका<br>क्य माँगूनाः भगवान्का अपने रूपके साथ उन्हें | ११-भगवान् शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी                        |
| वानरका-सा मुँह देना, कन्याका भगवान्को                                                  | अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन                                    |
| त्ररण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणीं-                                                | १२शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन ९५                           |
| कोश्शाप देना ७५                                                                        | १३-विभिन्न पृष्पीं, अन्ती तथा जलादिकी घाराओंसे                   |
| ३-नारदजीका भगवान् विष्णुको क्रोधपूर्वक                                                 | शिवजीकी पूजाका माहात्म्य · · · ९८<br>१४-सृष्टिका वर्णन · · · १०० |
| फटकारना और शाप देना, फिर मायाके दूर                                                    | १४-सृष्टिका वर्णन १००                                            |
| हो जानेपर पश्चात्तापपूर्वक भगवान्के चरणोंमें                                           | १५—स्वायम्भुव मनु और शतरूपाकी, ऋषियोंकी                          |
| गिरना और गुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान                                                 | तथा दक्ष-कन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा                           |
| व वस्तुत्र वस्तुत्र वितका माहात्स्य                                                    | सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन १०९                              |
| जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका आदेश                                               | १६-यज्ञदत्त-क्रमारको भगवान् शिवकी क्रपासं                        |
| जाननक लिय ब्रह्माजाम , गरी जा ७८                                                       | कुवेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान (शिवके                         |

| साथ मत्रा                                        | ि विद्यानीसे अनुभी अनुभित् पाकर हेवताओं और              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ७-भगवान् शिवका कैलास पूर्वतपर गुमन तथा           | मुनियांसहित भगवान शिवका दक्षके घर जाना।                 |
| स्ष्टिखण्डका उपसहारः                             | दश्रद्वारा सबका संत्कार तथा सती और शिक्का               |
| संहिता दित्रीय ( संबी ) खर्ड                     | ° विवाह • • • १३०                                       |
| १-नारद्वीके शक्त और ब्रह्माजीके द्वारा उनका      | १२-सती और शिवके द्वारा अभिकी परिक्रमा,                  |
| उद्देश औदाशिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति तथा         | श्रीहरिद्वारा दिवतत्त्वका वर्णन , द्वावका ब्रह्माजीको 🐣 |
| ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात् एक      | दिये हुए वरके अनुसार वदीपर सदाके लिये                   |
| . नारी और एक पुरुषका प्राकट्य "१०८               | अवस्थान तथा शिव और सतीका विदा हो                        |
| २-कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ       | कैलासपर जाना                                            |
| विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र—वसिष्ठ          | १३-सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भूगवान                |
| मुनिका चन्द्रभागपर्वतपर उसको तपस्याकी            | शिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके सारूपका                 |
| विधि बताना " १०९                                 | विवेचन १३३                                              |
| ३-संध्याकी तपस्याः उसके द्वारा भगवान् शिवकी      | १४-दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक            |
| े स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिवका उसे          | द्युकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी आज्ञासे °              |
| अभीष्ट वर दे मेघातिथिके यज्ञमें भेजना ११२        | उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा " १३५                     |
| ४-संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमें     | १५-श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका            |
| अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह           | गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति                      |
| करनाः ब्रह्माजीका रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न   | प्रणामका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका            |
| और चिन्ता तथा भगवान् विष्णुका उन्हें             |                                                         |
| 'शिवा'की आराधनाके लिये उपदेश देकर                | संदेह दूर करनाः सतीका शिवके द्वारा<br>सानसिक त्याग      |
| चिन्तामुक्त करना " ११५                           | १६-प्रयागमें समस्त महात्मा मुनियोंद्वारा किये           |
| ५-दक्षकी तपस्या और देवी शिवाका उन्हें            | गये यज्ञमें दक्षका भगवान् शिवको तिरस्कार-               |
| वरदान देना ११८                                   | पूर्वक शाप देना तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुलको           |
| ६-ब्रह्माजीकी आज्ञासे दक्षद्वारा मैथुनी सृष्टिका | शाप-प्रदानः भगवान् शिवका नन्दीको                        |
| आरम्भः अपने पुत्र हर्यश्वों और शबलाश्वोंको       | शान्त करना " १४०                                        |
| निवृत्तिमार्गमें भेजनेके कारण दक्षका नारदको      | १७-दक्षके द्वारा महान् यज्ञका आयोजनः उसमें              |
| शाप देना १२०                                     | ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियोंका                    |
| ७-दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष और            | आगमनः दक्षद्वारा सबका सत्कारः यज्ञका                    |
| वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, दक्षद्वारा      | आरम्भः दधीचद्वारा भगवान् शिवको बुलानेका 🌺               |
| उनकी स्तुति तथा सतीके सद्गुणों एवं               | अनुरोध और दक्षके विरोध करनेपर शिव-                      |
| चेष्टाओंसे माता-पिताकी प्रसन्नता " १२२           | भक्तोंका वहाँसे निकल जानाः १४२                          |
| ८—सतीकी तपस्यासे संतुष्ट देवताओंका कैलासमें      | १८-दक्ष-यज्ञका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ               |
| जाकर भगवान् शिवका स्तवन करना "१२३                | चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको                   |
| ९-ब्रह्माजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करने-   | जानकर भगवान् शिवकी आज्ञासे देवी सतीका                   |
| का अनुरोध, श्रीविष्णुद्वारा अनुमोदन और           | पिताके यज्ञमण्डपकी ओर शिवगणोंके साथ                     |
| श्रीरुद्रकी इसके लिये स्वीकृति "१२५              | प्रस्थान े १४४                                          |
| ्रसतीको शिवसे वरकी प्राप्ति तथा भगवान्           | १९-यज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर सतीके                  |
| शिवका ब्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीका         | े रोषपूर्ण वचनः दक्षद्वारा शिवकी निन्दा सुत             |
| वरण करना १२७                                     | दक्ष तथा देवताओंको विकार-फटकारकर                        |

| सतीद्वारा अपते प्राण-त्यागकी निस्त्रम                                                 | साथ छे कैलासपर जाना तथा भगवान शिवसे                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| २०-सतीका योगामिसे अपने श्रीरको अस्म कर                                                | मिलना १६                                                     |
| देताऽ दर्शकोंका हाहाकार, शिवंपार्षदोंको प्राण-                                        | मिलना १६<br>२९—देवताओं द्वारा में भूगन् शिधकी स्तृति, भगवान् |
| े ल्याग तथा दक्षपर आक्रीमक, द्रिष्टुओं द्वारा उनका                                    | शिवका देवता औं सके अङ्गेंके ठीक होने और                      |
| भगायी जाक तथा देवताओंकी चिन्ता " " १४७                                                | दक्षके जीर्वित होनेका वरदान देनी अत्रीहरि                    |
| २१-आकार्शवाणीद्वारा (द्यकी भत्सैना, उनके                                              | आदिके साथ यज्ञमण्डपमें पधारकर बिश्चर्यका                     |
| विनाशकी सूचना रेथा समस्त देवताओंको                                                    | दक्षको जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु                         |
| ्यञ्मण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा "१४९                                                  | आदिके द्वारा उनकी स्तुति १९                                  |
| र्रू-गणोंके मुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध                                             | ३०-भगवान् शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सूळताः                    |
| होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका                                               | ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी                  |
| अपनी जुरासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट                                                | एकता बताना, दक्षका अपने यज्ञको पूर्ण करना,                   |
| , करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करने और विरोधियोंको                                        | सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको                             |
| जला डालनेकी आज्ञा देना *** *** १५०                                                    | जानाः सतीखण्डका उपसंहार और माहात्म्यः १६                     |
| ·२३-प्रमथगणोंसहित वीरमद्र और महाकालीका                                                | रुद्रसंहिता तृतीय (पार्वती) खण्ड                             |
| दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा                                            | १-हिमालयके स्थावर-जंगम द्विविध स्वरूप एवं                    |
| देवताओंको अपशकुन एवं उत्पातसूचक                                                       | दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह                      |
| लक्षणोंका दर्शन एवं भय होना "१५२                                                      | तथा मेना आदिको पूर्वजन्ममें प्राप्त हुए                      |
| २४-दक्षकी यज्ञकी रक्षाके लिये भगवान विष्णुसे                                          | सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन " १६                            |
| प्रार्थना, भगवान्का शिवद्रोह-जनित संकटको                                              | २—देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे                        |
| टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको                                               | सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता खयं                      |
| समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन १५३                                                | भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति १६                    |
| २५-देवताओंका पलायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर                                              | ३-उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको दर्शन                      |
| बृहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बतानाः                                                   | देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय                           |
| बीरभद्रका देवताओंको युद्धके लिये ललकारनाः                                             | निवेदन करना और देवीका अवतार छेनेकी                           |
| श्रीविष्णु और वीरभद्रकी वातन्वीत तथा विष्णु                                           | बात स्वीकार करके देवताओंको आश्वासन देना १६                   |
| आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष और यज्ञका                                             | ४-मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें             |
| विनाश करके वीरभद्रका कैलासको लौटना " १५५                                              | क्यारीय वरहानसे संतष्ट्र करना तथा मेनासे                     |
| २६-श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके                                                  | मैनाकका जन्म                                                 |
| ्र शाएको कारण बताते हुए दधीच और क्षुवके                                               | ५-देवी उमाका हिमवान्के हृदय तथा मनाक                         |
| विवादका इतिहास, मृत्युंजय-मन्त्रके अनुष्ठानसे<br>दधीचकी अवश्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको | गर्भमें आना, गर्भस्था देवीका देवताओं द्वारा                  |
| द्धाचका अवस्थता, तथा श्राहारका खुक्का<br>द्धीचकी पराजयके लिये यत करनेका               | स्तवन, उनका दिव्यरूपमें प्रादुर्भाव, माता                    |
| आश्वासन १५७                                                                           | गेजामे गाननीत तथा नवजात कत्याके रूपमें                       |
| आश्वासन<br>२७-श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित                                         | परिवर्तित होना १७                                            |
| २७-श्राविष्णु आर देवताआत अन्याना दियीचका उनके लिये शाप और क्षुवपर                     | ६-पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययनः नारदका                    |
| दधाचका उनक लिय साम जार दुरार                                                          | हिमवानके यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर                      |
| अनुग्रह                                                                               | भावी फल बताना, चिन्तित हुएं हिमवान्को                        |
| २८-देवताओंसिंहत ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर                                           | आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके साथ                       |
| अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविश्णुका                                                   | करनेको कहना और उनके संदेहका निवारण                           |
| च्या गाँगनेकी अनुमति दे उनको                                                          |                                                              |

| करमा१७                                                      | होना वृथी समस्त दिवताओंके साथ ब्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —मेना और हिमालसकी बात देव, पार्वती तथा                      | ं और विष्णुका भगवान शिवके स्थानपर जाना १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| हिमवानुके खप्न तथा भगवान शिवसे 'मङ्गल'                      | १७-देवताओंका भगवान् शिवर्से पार्वतीके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ग्रहकी उतातिका प्रसङ्ग " १७                                 | विवाह कर्रनेका अनुरोधः भगवान्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -भगवान, शिवका गङ्गावतरणतीर्थमं तपस्याके                     | विवाहके दोष बताकर अस्त्रीकार करना तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| लिये आना, हिमवान्द्वारा उनका खागत,                          | उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पूजन और स्तवन तथा भगवान् शिवकी                              | १८-भगवान् शिवकी आज्ञाते सप्तर्षियोंका पार्वतीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अनुसार उनका उस स्थानपर दूसरोंको                             | आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ैन जाने देनेकी व्यवस्था करना "१७८                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -हिमवान्का पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके                   | बताकर स्वर्गको जाना १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| लिये उनसे आज्ञा माँगना और शिवका कारण                        | १९-भगवान् शंकरंका जटिल तपस्वी ब्राह्मणके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - बताते हुए इस <sup>®</sup> प्रस्तावको अस्वीकार कर देना १८० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका                     | सत्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना तथा                   | तथा पार्वतीजीका अपनी सखी विजयासे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पार्वतीद्वारा भगवानकी प्रतिदिन सेवा १८                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १-तारकासुरसे सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको                | २०-पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अपनी कष्टकथा सुनानाः ब्रह्माजीका उन्हें                     | शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग                     | ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे                      | २१-पार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तारकामुरका स्वर्गको छोड़ना और देवताओंका                     | पादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मणको .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यत्नशील                       | फटकारनाः सखीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| होना १८                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २-इन्द्रद्वारा कामका स्मरण, उसके साथ उनकी                   | दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बातचीत तथा उनके कहनेसे कामका शिवको                          | २२-शिव और पार्वतीकी बातचीत, शिवका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मोहनेके लिये प्रस्थान १८                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३- हद्रकी नेत्राग्निसे कामका भस्म होनाः, रितका              | २३-पार्वतीका पिताके घरमें सत्कार, महादेवजीकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विलाप, देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको                    | नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसूे 🗽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द्वापरमें प्रद्युम्नरूपसे नृत्न शरीरकी प्राप्तिके           | पार्वतीको माँगना और माता-पिताके इन्कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| लिये वर देना और रतिका शम्बर-नगरमें                          | करनेपर अन्तर्धान हो जाना २०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जाना १८                                                     | १ २४-देवताओंके अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेषमें 🦂 🦘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४-ब्रह्माजीका शिवकी क्रोधामिको वडवानलकी                     | शिवजीका हिमवान्के घर जाना और शिवकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| संशा दे समुँद्रमें स्थापित करके संसारके                     | निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भयको दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका                       | न करनेको कहना २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्याके                     | २५-मेनाका कोपभवनमें प्रवेशः भगवान् शिवका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ्रिये उपदेशपूर्वक पञ्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्ति १८            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🖟 -श्री शिवकी आराधनाके लिये पार्वतीजीकी                     | ् हिमवान्द्वारा उनका सत्कार, सतिर्धियों .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दुष्कर तपस्या १९                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६-पार्वतीकी तपस्त्राविषयक्षे हिंदता, उनका                   | मेना और हिम्बान्को समझाकर पार्वतीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पहलेसे भी उग्र तप, उससे त्रिलोकीका संत्रा                   | विवाह भगवान शिवके साथ करनेके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | A LONG TO A LONG |

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

| i com Y. Will                                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| कहना रिंग रें                                                                  | Hard and San Color                           |
| र्६-सप्तिषियोंके समझाने तथा सेरु आदिके कृहनेसे                                 | . ' सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना          |
| पत्नीसहित हिर्मवान्का शिवके साथ अपनी                                           | ३४-वरपक्षके अस्पूषणोंसे विंभूषित किशाकी      |
| पुत्रीके विवाहका निश्चर्य करना तथा                                             | नीराजनाः, कन्या-दानके समय वस्के साथ          |
| , सिर्हियोंका शिवंक पास जा उन्हें सब बात                                       | सब देवताओंका हिमाचलके घरके आँगैतमें          |
|                                                                                | विराजना तथा वरवधूके द्वारा एक दूंसरेका       |
| ्र बताकर अपने धामको जाना : २१०<br>रिश्व-हिमवान्का भगवान् दिवके पास लग्नपत्रिका | पूजन                                         |
| े भेजनाः विवाहके लिये आंवश्यक सामान                                            | ३५-शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमाल्यके    |
|                                                                                | द्वारा शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्न होनेपर   |
| जुटानी, मङ्गलाचारका आरम्भं करना, उनका                                          | नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्या-       |
| निमन्त्रण पाकर पर्वतों और निदयोंका दिव्य-                                      | दान करके शिवको दहेज देना तथा शिवा-           |
| रूपमें आना, पुरीकी सजावट तथा विश्व-                                            | का अभिषेक                                    |
| कर्माद्वारा दिव्यमण्डप एवं देवताओं के निवासके                                  | ३६-शिवके विवाहका उपसंहार, उनके द्वारा        |
| लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करवाना २१२                                           | दक्षिणा-वितरणः वर-वधूका कोहबर और             |
| २८-भगवान् शिवका नारदजीके द्वारा सब देवताओं-                                    | वासभवनमें जाना, वहाँ स्त्रियोंका उनसे        |
| को निमन्त्रण दिलानाः, सबका आगमन तथा                                            | लोकाचारका पालन करानाः रतिकी प्रार्थनासे      |
| शिवका मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके                                          | शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं वर-              |
| कैलाससे बाहर निकलना २१५                                                        | प्रदान, वर-वधूका एक-दूसरेको मिष्ठान          |
| २९-भगवान् शिवका बारात लेकर हिमालयपुरी-                                         | भोजन कराना और शिवका जनवासेमें                |
| 111 211 10111                                                                  | लौटना                                        |
| ३०-हिमवान्द्वारा शिवकी बारातकी अगवानी                                          | ३७—रातको परम सुन्दर सजे हुए वासग्रहमें शयन   |
| तथा सबका अभिनन्दन एवं वन्दन, मेनाका                                            | करके प्रातःकाल भगवान् शिवका जनवासेमें        |
| नारदजीको बुलाकर उनसे बरातियोंका परिचय                                          | आगमन                                         |
| पाना तथा शिव और उनके गणोंको देखकर                                              | ३८-चतुर्थीकर्म, बारातका कई दिनोंतक ठहरना,    |
| भयसे मृर्च्छित होना २१८                                                        | सप्तर्षियोंके समझानेसे हिमालयका वारातको      |
| ३२—मेनाका विलापः शिवके साथ कन्याका विवाह                                       | विदा करनेके छिये राजी होना, मेनाका           |
| न करनेका हठः देवताओं तथा श्रीविष्णुका                                          | शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा वारातका          |
| उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण                                         | पुरीके बाहर जाकर ठहरना                       |
| करनेपर ही शिवको कन्या देनेका विचार                                             | ३९-मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका |
| प्रकट करना ररा                                                                 | पार्वतीको पतित्रतधर्मका उपदेश देना ः         |
| ३२-भगवान् शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य                                          | ४०-शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी बिदाई।       |
| रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और                                          | भगवान् शिवका समस्त देवताओंको विदा करके       |
| क्षमा-प्रार्थना तथा पुरवासिनी स्त्रियोंका                                      | कैलासपर रहना और पार्वतीखण्डके                |
| शिवके रूपका दर्शन करके जन्म और जीवनको                                          | अवणकी महिमा                                  |
| सफल मानना २२३                                                                  | रुद्रसंहिता, चतुर्थ (कुमार) खण्ड             |
| ३३-मैनाद्वाम् द्वारपुर भगवान् शिवका परिछनः                                     | १-देवताओंद्वारा स्कन्दका शिव गर्वतीके पास    |
| जुनके रूपको देखकर संतोषका अनुभवः                                               | लाया जाना, उनका लाड् यार, देवोंके            |
| अन्यान्य युवतियोद्वारा वरकी प्रशंसा, पार्वती-                                  | माँगनेपर शिवजीका उन्हें तारक वधके लिये       |
| का अभ्विकापूजनके लिये बाहर निकलना                                              | स्वामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षता-    |
| का आस्वकायुवानक राज्यात शिवका उनके                                             | में देवसेनाका प्रस्थान, मही-सागर-संगमपर      |

तथा देवताओं Cello Digitized by edangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

तारकासुरका आना और दोनों सेनाओंमें मुठमेंड, धीरभद्रका तरिकके साथ बोर. संग्राम, पुनं , श्रीहार और तारकमें भ्यानीक युद्ध ३३९ दिवाहमजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, तारकके साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारकका वध, तत्पश्चात् देवोंद्वारा कुमारका अभिनन्दन और स्तवन, कुमारका उन्हें वरदान देकर कैलासपर जा शिव-पार्वतीके पास निवास करना ३-शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेशका शिरक्छेदन, कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करनाः उनके द्वारा पुत्रको जिलाये जानेकी वात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके घड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना 283 ४-पार्वतीद्वारा गणेशजांको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अप्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद-प्रदान और गणेश-चतुर्थीवतका वर्णनः तत्पश्चात सभी देवताओं-का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने-अपने स्थानको लौट जाना \*\*\*\* २४७ ५-स्वामिकार्तिक और, गणेशकी बाललीला, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, शिवजीहारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थानः गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी-परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओंके साथ गणेशका विवाह और उनसे क्षेम ग्रथा लाभ नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति, कुमारका भध्यी-परिक्रमा करके छोटना और क्षुब्ब होकर क्रौडा पर्वतपर चला °जानाः

रुद्रसंहिता। पश्चम. ( युद्र ) सण्डं -तार्रक पुत्र तारकाक्ष, विद्युत्माली और कवाळाक्ष-की तपस्या, अहरद्वारा, उन्हें वर-प्रदान, " मयद्वारा उनके लिये तीन पुरीका निर्माण और उनकी सजावट-शोभाका वर्णन २-तारक-पुत्रोंके प्रभावके संतप्त हुए देवांकी ब्रह्माके पास कहुण पुकार ब्रह्माका उन्हें शिवके पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देचोंका विष्णुकी शरणमें जाना और विष्णुका . उन दैत्योंको मोहित करके उन्हें आचार-भूष करना 244 ३-देवोंका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना; शिवजीके त्रिपुरवधके लिये उद्यत न होनेपर ब्रह्मा और विष्णुका उन्हें समझानाः विष्णुके बतलाये हुए शिवसन्त्रका देवीं द्वारा तथा विष्णुद्वारा जपः शिवजीकी प्रसन्नता और उनके छिये विश्वकर्माद्वारा सर्वदेवसय रथका निर्माण २५६ ४-सर्वदेवसय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढकर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़नेका कारण, शिवजीदारा-गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका त्रिपुरसे जीवित बच निकलना 249 ५-देवोंके स्तवनसे शिवजीका कीप शान्त होना और शिवजीका उन्हें वर देना, मय दानवका शिवजीके समीप आना और उनसे वर-याचना करनाः शिवजीसे वर पाकर मयका वितलः ... लोकमें जाना ६-दम्भकी तपस्या और विष्णुद्वारा उसे पुत्र-प्राप्तिका वरदानः शङ्ख्युडका जन्मः तप और उसे वरप्राप्ति, ब्रह्माजीकी आज्ञासे उसका ै पुष्करमें तुल्सीके पास आना और उसके साथ वार्तालापः ब्रह्माजीका पुनः वहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीर्वाद देना और शङ्क-चूडका गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुलसोका पाणिग्रहण करना " ... ७--राङ्क-पृडका असुरराज्यपर अभिषेक और

उसकै दारा देवींका अधिकार छीना जाना,

देवींक जिलाकी शरणमें जाता ब्रह्माकी उन्हें

कुमार्खण्डके अवणकी महिमा

साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्रारा वारमें प्रवृत्त होना, उसके मिन्त्रियोंद्वारा शृहुचूड्के जन्मका रहस्योद्धाटन और कि शिव-परिवारका वर्णन, पार्वतीके सीन्द्र्यपर सर्वका शिवके पास. जाना और शिवसभारे मोहित होकर अन्धकका वृहाँ जाना और-उनकी झाँकी करूना तथा अपना 'अभिप्रस्य नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्यकके प्रहीरुसे अकट करना नन्दीश्वरकी मुर्च्छी, पार्वतीके आविहिनेसे 🚓 ·८-देवताओंका हदके पास मंज्ञाकर अपना दुःख देवियोंका प्रकट होकर 'युद्ध करूना, शिवकर निवेदन करनाः इद्रद्वारा इन्हें आश्वासन आगमन और युद्ध, शिवद्वारा शुक्राचार्यका • और चित्ररथको शङ्खचूडके पास मेजना, निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका चित्ररयके लौटनेपर इदका गणों, पुत्रों और कालीरूप घारण करके दानवींके रक्तका पान मद्रकालीसंहित युद्धके लिये प्रस्थान, उघर करना, शिवका अन्धकको अपने त्रिशूलर्मे श्कुचूडका सेनासहित पुष्पभद्राके तटपर पिरोना और युद्धकी समाप्ति पड़ाव डालना तथा दानवराजके दूत और १४-नन्दीश्वरद्वारा ग्रुकाचार्यका अपहरण और शिवद्वारा उनका निगला जाना, सो वर्षके २६९ र्शवकी बातचीत ९-देवताओं और दानवोंका युद्धः शङ्खचूडके बाद शुक्रका शिवलिङ्गके रास्ते बाहर साथ वीरभद्रका संग्राम्, पुनः उसके साथ निकलनाः शिवद्वारा उनका 'शुक्र' नाम भद्रकालीका भयंकर युद्ध करना और रखा जाना, शुक्रद्वारा जपे गये मृत्युंजय मन्त्र आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजीका और शिवाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिव-राष्ट्रचृहके साथ युद्ध और आकाशवाणी २८३ द्वारा अन्धकको वर-प्रदान १५-शुकाचार्यकी घोर तपस्या और इनका मुनकर युद्धसे निवृत्त हो विष्णुको प्रेरित शिवजीको चित्तरत अर्पण करना तथा अष्ट-करना, विष्णुद्वारा शङ्कचूडके कवच और मूर्त्यष्टक-स्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करनाः तुळसीके शीलका अपहरण, फिर बद्रके हाथों शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसंजीवनी त्रिश्लद्वारा शङ्कचूडका वघ, शङ्ककी उत्पत्ति-विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना २७२ का कथन १६-बाणासुरकी तपस्या और उसे शिवद्वारा १०-विष्णुद्वारा तुलसीके शील-इरणका वर्णन, वर-प्राप्ति, शिवका गणों और पुत्रोंसहित उसके कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको शापः नगरमें निवास करना, बाणपुत्री ऊषाका शम्भुद्वारा तुलसी और शालग्राम-शिलाके रातके समय खप्नमें अनिरुद्धके साथ मिलनः माहातम्यका वर्णन ... भ्धद चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण, १८-उमाहारा शम्भुके नेत्र मुँद लिये जानेपर बाणका अनिरुद्धको नागपाहामें बाँघनाः दुर्गाके अन्धकारमें शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी स्तवनसे अनिरुद्धका वन्धनमुक्त होना, नारद-उत्पत्ति, हिरण्याक्षकी पुत्रार्थ तपस्या और द्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुर-शिवका उसे पुत्ररूपमें अन्धकको देना, पर चढ़ाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, हिरण्याक्षका त्रिलंकीको जीतकर पृथ्वीको शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें जुम्भणास्त्रसे रसातलमें हे जाना और वराहरूपधारी मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना विष्णुद्वारा उसका वघ ... ३७६ १७-श्रीकृष्णद्वारा वाणकी भुजाओंका काटा जानाः १२-हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रह्मासे वरदान सिर काटनेके लिये उद्यत हुए भीकृष्णको पाकर उसका अत्याचार, वृद्धिहृद्वारा उसका शिवका रोकना और उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका वध और प्रहादको राज्य-प्राति 206 -परिवारसमृत द्वारकाको छीट जानाः, वाणका १३--भाइयोंके उपालम्भसे अन्यकका तप करनी .ताण्डव नृत्यद्वारा शिववी प्रमन करनाः और वर पाकर त्रिलेकीको जीतकर से स्थान

| शिवद्वारी उसे अन्यान्य वरदानोंके साथ             | 1. 8.0 | , तथा स्थारह बद्र-अर्वतारोका वर्णन " ३१       |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| महाकालेखकी प्राप्ति                              | 28%    | • १०-शिवजीके दुर्नासावतार, तथा , इनुमदैक्तार  |
| १८-राजासुरकी तपस्था वर-प्राप्ति और उसक           | 1      | ं का वर्णन                                    |
| अत्यासक, विवद्वारा उसका वर्ष, उसक                |        | ११-शिवजीक पिप्पलाद-अवतारके व प्रसिक्त्रमें    |
| भीर्षना है दिवका उसका चर्म धारण करना             |        | देवताओंकी देवीचि मुनिसे अस्य-याचुना,          |
| · और ° क्युत्तिवासाः नामसे विख्यात होना          |        | दर्धाचिका शरीर-त्यामि क्रिक्झ-निर्माण तथा     |
| • तथा कृत्विवासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करना        |        | उसके द्वारा धुत्राहुरका वस्त्र सुवर्चाका      |
| १९-दुन्दुभिनिह्यदं नामक दैत्यका व्याघरूपसे       |        | देवताओंको शाप, पिप्पलादका जन्म                |
| शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और                 |        | और उनका विस्तृत वृत्तान्त ्ःः ३१६             |
| शिवद्वारा उसका वध                                | 790    | १२-भगवान् शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा         |
| २०-विदल और उत्पल नामक दैत्योंका पार्वतीपर        |        | राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनीकी धार्मिक  |
| मोहित होना और पार्वतीका कन्दुक-प्रहार-           |        | हृद्वाकी परीक्षा ःः ३१८                       |
| द्वारा उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी         |        | १३-भगवान् शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक           |
| स्थापना और उनकी महिमा                            | 290    | अवतार ३२०                                     |
| रातरुद्रसंहिता                                   | (,,    | १४-भगवान् शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी       |
| १—शिवजीके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर       |        | क्या इ.२१                                     |
| और ईशान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन                | 799    | १५-भगवान् शिवके अवध्नतेश्वरावतारकी कथा        |
| २-शिवजीकी अष्टमूर्तियोंका तथा अर्धनारीनर-        | (,,,   | और उसकी महिमाका वर्णन " ३२३                   |
| रूपका सविस्तर वर्णन                              | 300    | १६भगवान् शिवके भिक्षुवर्यावतारकी कथा,         |
| ३-वाराहकरपर्में होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे   |        | राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा *** ३१४         |
| लेकर नवम ऋष्यभावतार तकका वर्णन                   | \$0\$  | १७शिवके मुरेश्वरावतारकी कथा, उपमन्युकी        |
| ४-शिवजीहारा दसवेंसे लेकर अट्टाईसवें              |        | तपस्या और उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति '' ३२६   |
| योगेश्वरावतारोंका वर्णन · · ·                    | 303    | १८शिवजीके किरातावतारके प्रसङ्गमें श्रीकृष्ण-  |
| ५-नन्दीश्वरावतारका वर्णन · · ·                   | 204    | द्वारा द्वैतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी |
| ६-नन्दीश्वरके जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक और        |        | रक्षा, व्यासजीका अर्जुनको शक्रविद्या और       |
| विवाहका वर्णन                                    | ३०६    | पार्थिवपूजनकी विधि बताकर तपके लिये सम्मति     |
| ७-कालभैरवका माहात्म्यः विश्वानरकी तपस्या और      |        | देना, अर्जुनका इन्द्रकील पर्वतपर तप, इन्द्रका |
| शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी                  |        | आगमन और अर्जुनको वरदानः अर्जुनकः              |
| शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका |        | शिवजीके उद्देश्यसे पुनः तपमें प्रवृत्त        |
| उन्हें वरदान देना                                | 306    | होना ३२७                                      |
| ८-शिवजीका शुचिष्मतीके गर्भसे प्राकट्य, ब्रह्मा-  |        | १९-किरातावतारके प्रसङ्गर्मे मूक नामक दैत्यका  |
| द्वारा बालकका संस्कार करके ग्रहपति 'नाम रखा      |        | शुकर-रूप धारण करके अर्जुशके पास आनाः          |
| जानाः नारदजीद्वारा उसका भविष्य-कथनः              |        | शिवजीका किरातवेषमें प्रकट होना और अर्जुन      |
| पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमें जाकर             |        | तथा किरातवेषधारी शिवद्वारा उस दैत्यका वध् ३२९ |
| तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना,     |        | २०-अर्जुन और शिवदूतका वीर्तालाप, किरातवेष-    |
| गृहपतिका उन्हें/ ठुकरानाः शिवजीका प्रकट          |        | धारी शिवजीके सार्थ अर्जुनका युद्ध,            |
| होकर उन्हें ∜वरदान देकर दिक्पालपद                |        | पहचानूनेपर अर्जुनद्वारा शिवस्तुति, शिवजीका    |
| प्रदान करना तथा अग्नीक्षर लिङ्ग और अग्निका       | 30     | अर्जुनको वुरदान देकर अन्तर्घान होना, अर्जुन-  |
| भाहात्म्य                                        | 320    | े का आक्षेत्रकर भेलाने होनाः अधुन-            |
|                                                  |        |                                               |

| 6   | -  |     | - |   |
|-----|----|-----|---|---|
| 100 | 20 | 0   | 6 | ŀ |
| 1   | 1  | A : |   | , |

| श्रीकृष्णका अर्जुनले मिकनेके लिये वहाँ पघारना १३१          | र्गाङ्गाका गौतमी (या गोदावरी ) नीमसे और                   |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
|                                                            | ्र शियकी व्यक्षिक ज्योतिलिङ्गके नीमसे विख्यात             |      |
| ,२१-ज्ञिवजीके द्वाद्श ज्योत्तिर्लिङ्गावतारोंके             | होना तथा इन दोनोंकी महिमा ?                               | lain |
| सर्विस्तर वर्णन ं १२५                                      |                                                           | 170  |
| कोविषद्वसंदिता                                             | १३-वैद्यनाथेरवर ज्योतिर्छिङ्गके प्राकट्यकी कृथा           | 1.0  |
| १-दादश च्योतिलिङ्गो तथा उनके उपलिङ्गोका                    | तथा महिमा                                                 | 142  |
| • वर्णन एवं उनके दर्शन दूशतकी महिमा *** ३३८                | १४-नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गका प्रादुर्भाव और           |      |
| • २-काशी आदिक विभिन्न लिहोंका वर्णन तथा                    |                                                           | ३६०  |
| अत्रीश्टरकी उत्पत्तिके प्रसङ्गर्मे गङ्गा और शिव-           | १५-रामेश्वर नामक च्योतिर्छिङ्गके आविर्भाव तथा             | _    |
| के अन्निके तपोवनमें नित्य निवास करनेकी                     | माहात्म्यका वर्णन                                         | रप्र |
| 些紅 多名。                                                     | १६-घुश्माकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका               |      |
| ३-ऋषिकापर भगवान शिवकी कृपाः एक                             | जीवित होना, घुश्मेश्वर शिवका प्रादुर्भाव तथा              |      |
| असुरसे उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आश्रममें                | O'I III THE THE TENT                                      | ६३   |
| <ul> <li>मिद्देकेश' नामसे निवास करना और वर्षमें</li> </ul> | १७-राकरवाका आरावनात नगनार्गन जुना पुरस्त                  |      |
| एक दिन गङ्गाका भी वहाँ आना ३४१                             |                                                           | ३६५  |
| ४-प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग सोमनाथके प्रादुर्भावकी               | 10                                                        | ३६६  |
| कथा और उसकी महिमा ३४२                                      | १९-भगवान् शिवको संतुष्ट करनेवाले व्रतीका वर्णनः           | १८३  |
| ५-मिल्लकार्जुन और महाकालनामक ज्योतिर्लिङ्गी-               | 1819(117) 9(17) 1111                                      | ८६   |
| के आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा " १४४                     | 69-1514(114-2014)                                         | , ,  |
| ६-महाकालके माहात्म्यके प्रसङ्गमें शिवभक्त राजा             | २१-अनजानमें शिवरात्रि-व्रत करनेसे एक भीलपर                | ३८६  |
| चन्द्रसेन तथा गोप-बालक श्रीकरकी कथा *** ३४५                | भवावी राजारमा नाका द                                      | 298  |
| ७-विन्ध्यकी तपस्या, ओंकारमें परमेश्वर लिङ्गके              | २२-माक्त आर भाक्तक त्वल्पका विवेचन                        | ३९२  |
| प्रादुर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन *** ३४८                  | २३-शिवसम्बन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी               |      |
| ८-केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिङ्गोंके            | भहिमा, कोटिक्द्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार            | ३९३  |
| आविर्यावकी कथा तथा उनके माहात्म्यका                        |                                                           |      |
| वर्णन १४९                                                  | उमार-हिता<br>१-भगवान् श्रीकृष्णके तपसे मंतुष्ट हुए शिव और |      |
| ९-विश्वेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग और उनकी महिमाके                 | पार्वतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा           | ३९५  |
| वसङ्गर्से पञ्चक्रोशीकी महत्ताका प्रतिपादन " ३५२            | २-नरकमें गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय               | ३९६  |
| १६-वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहातम्य ३५३                   | ३-पापियों और पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा                   | 390  |
| १०-च्यम्बक ज्योतिर्लिङ्गके प्रसङ्गमें महर्षि गौतम-         | ४-नरकोंकी अहाईस कोटियों तथा प्रत्येकके पाँच-              |      |
| के द्वारा किये गये परेपकारकी कथा, उनका                     | पाँच नायकके क्रमसे एक सौ चालीस रौरवादि                    |      |
| नपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियो-                 | नरकोंकी नामावली                                           | ३९९  |
| की अनावृष्टिके कष्टसे रक्षा करनाः ऋषियोका                  | ५-विभिन्न पापोंके कारण मिलनेवाली नरर्कयातनाका             |      |
| कलपर्वक उन्हें गोहत्यामें फैंसाकर आश्रमसे                  | वर्णन तथा कक्करवलि, काकवलि एवं देवता                      |      |
| िकारमा और शहिका उपाय बताना " ३५५                           | आरिके लिये ही हुई बलिकी आवश्यकता एव                       |      |
| ०२ गुल्लीसहित गौतमकी आराधनासे मंतुष्ट हो                   | महत्ताका प्रतिपादन                                        | 800  |
| अस्तान शिवका उन्हें दशन दना, गङ्गाका                       | ६ – यमलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले               | -    |
| क्त भाषित करके स्वयं भी स्वर होना,                         | विविध दानोंका वर्णन                                       | 80   |
| क्रिक्त तहाँ बहुस्पतिके सिंहराशिपर आने-                    | ७-जलदान, जलाशय-निर्माण, वृक्षारोपण, सन्य-                 |      |
| पर गङ्गाजीके विशेष साहात्म्युको स्वीकार करनाः              | ७-जलदानः जलाशय-ान्नायः इकारः                              |      |
| CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalal                      | kar Mishra Collection, Varanasi                           |      |

|     | भाषण और तिकी महिसा                                      | WOR. | कैला संस्थिता, '                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | -वेद और पुराजेंकिस्वाध्याय तथा विविध प्रकार-            |      | १-ऋ श्रियोंका स्तजीसे तथा वामदेवजीका स्कून्द्रसे                                     |
|     | के हानकी महिसाँ नरकोंका वर्णन तथा उनमें                 |      | े प्रश्य-पणवार्थ तिरूपणके लिये अनुरोध ः अरह                                          |
|     | गिराने वृष्टि पार्गिका दिग्दर्शन, पार्पिके लिये सर्वी   |      | २-प्रणविष् वाच्यार्थरूप सदाशिवके खरूपका ध्यान,                                       |
|     | द्वाप प्रौयश्चित्त शिवस्परण तथा ज्ञानके महत्त्वका       |      | वर्णाश्रम-धर्मकेन्यालनका महत्त्व, ज्ञानमयी पूजा,                                     |
| •   | प्रतिंशर्देन                                            | 808  | संन्यासके पूर्वाङ्गभूत न्यन्द्रीश्राद्ध एवं ब्रह्मयूज्ञ अविका वर्णन ४२८              |
| . 9 | -मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कौनसे लक्षण हैं,              |      | आदिका वर्णन                                                                          |
|     | इसका वर्णन                                              | ४०६  | ३-संन्यासम्रहणकी शास्त्रीय विधि-गणपति-पूजुन, 👶                                       |
| 70  | कालको जीतनेका उपाय, नवधा शब्दब्रह्म एवं                 |      | होम, तत्त्व-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, सर्वसंन्यास                                     |
|     | तुंकारके अनुसंधान और उससे प्राप्त होनेवाली              |      | और दण्ड-धारीण आदिका प्रकार                                                           |
|     | सिद्धियोंका वर्णन ***                                   | 806  | ४-प्रणवके अर्थोका विवेचन 💛 ४३७                                                       |
| 99  | –काल या मृत्युको जीतकर अमरत्व प्राप्त करनेकी            |      | ५-रीवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्-प्रपञ्च और                                       |
|     | चार यौगिक साधनाएँ — प्राणायाम, भूमध्यमें                |      | जीवतत्त्वके विषयमें विदाद विवेचन तथा शिवसे                                           |
|     | अग्निका ध्यानः मुखसे वायुपान तथा मुड़ी हुई              |      | जीव और जगत्की अभिन्नताका प्रतिपादन ४३८                                               |
|     | जिह्वाद्वारा गलेकी घाँटीका स्पर्श                       | 808  | ६ – महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोंके                                      |
| १२  | -भगवती उमाके कालिका-अवतारकी कथा                         |      | योगपट्टका प्रकार " ४४२                                                               |
|     | समाधि और सुरथके समक्ष मेघाका देवीकी कृपा-               |      | ७-यतिके अन्त्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन ४४५                               |
|     | से मधुकैटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना                        | 866  | ८-यतिके लिये एकादशाइ-कृत्यका वर्णन "४४७                                              |
| १३  | -सम्पूर्ण देवताओं के तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूप-        |      | ९-यतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और                                            |
|     | में अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वध "                | 868  | वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना तथा                                                      |
| 88. | -देवी उमाके शरीरसे सरस्वतीका आविर्भाव, उन-              |      | स्तजीके द्वारा इस संहिताका उपसंश्रर : ४४९                                            |
|     | के रूपकी प्रशंसा मुनकर शुम्भका उनके पास                 |      | वायवीयसंहिता ( पूर्वखण्ड )<br>१-प्रयागर्मे ऋषियोद्वारा सम्मानित सूतजीके द्वारा       |
|     | दूत भेजनाः दूतके निराश छीटनेपर ग्रुम्भका                |      | कथाका आरम्भः विद्या-स्थानों एवं पुराणांका                                            |
|     | क्रमशः धूमलोचन, चण्ड, मुण्ड तथा रक्तवीज-                |      | परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ " ४५१                                                |
|     | को भेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना             | ४१५  | २—श्रृषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति                                         |
| 94. | –देवीके द्वारा सेना और सेनापतियोंसहित निशुम्भ           |      | करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और                                          |
|     |                                                         | ४१७  | ब्रह्माजीका आनन्दमम हो 'रुद्र' कहकर ै                                                |
| १६  | -देवताओंका गर्व दूर करनेंके लिये तेजः पुज्जरूपिणी       |      | उत्तर देना ४५२                                                                       |
|     | उमाका प्रादुर्भाव • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 888  | ३-ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान                                        |
| १७. | -देवीके द्वारादुर्गमासुरका वध तथा उनके दुर्गा,          |      | शिवकी ही सहत्ताका प्रतिपादन, उनकी                                                    |
|     | शताञ्ची, शाकस्भरी और भ्रामरी आदि नाम                    |      | क्रुपाको ही सब साधनोंका फल बताना तथा                                                 |
|     | पड़नेका कारूण                                           | ४२१  | उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नैमिषारण्यमें                                              |
| 26  | -देवीके क्रियायोगका वर्णन-देवीकी मूर्ति एवं             |      | आना " ४५४                                                                            |
|     | मन्दिरके निर्माण, खापन और पूजनका महत्त्व,               |      | ४-नैमिषारण्यमें दीर्घसत्रुके अन्तमें मुनियोंके                                       |
|     | परा अम्बाकी श्रेष्ठता, विभिन्न सासों और                 |      | पास वायुदेवताका आगमनः उनका सत्कार                                                    |
|     | तिथियोंमें देशीके वतः उत्सव और पूजन आदि-                |      | तथा ऋषियोंके पूछनेपर वास्के द्वारा पशु,<br>पाश एवं पशुपतिका तास्विक विवेचन ु १०१ ४५६ |
|     | के फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी                   |      | . 177                                                                                |
|     | प्रदिया विकास                                           | ४२३  | ५-महश्वरका महत्ताका प्रातपादन " ४५९                                                  |
|     |                                                         |      |                                                                                      |

| 1 , 6.                                                              |     |                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|
| प्राक्ट्य सप्राण हुए ब्रह्मानीके द्वारा आठ                          |     | 🎤 धितिपादन 🤫 🦠 😘                                  | 864  |
| नामांसे प्रदेशस्की स्तुति तथा बद्रकी आज्ञासे                        | ~   | १६ - ऋषियोंके प्रश्नका अत्तर देते हुए वायुदेव-    | 0    |
| ब्रह्माँद्वारा सृष्टिरचना '*                                        | ४६६ | के द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं सर्वानुग्राह्कः     |      |
| ७-भगवान् रुद्रके बङ्गाजीके मुखसे प्रकटहोनेहा                        | •   | ्र स्वरूपका प्रतिवादेन *** ्रिक्ट्र               |      |
| स्हस्य, भद्रके महास्हिस खरूपका वर्णन,                               |     | १७-परम धर्मका प्रतिपादन, शैवागमके अर्नुसीत        |      |
| • उनके द्वारा रुद्रगणोंकी क्रिटि तथा ब्रह्माजीके                    |     | पाशुपत शान तथा उसके साधनोंका वर्णन                |      |
|                                                                     | ४६४ | १८-पाशुपत-व्रतकी विधि और महिमा तथा                |      |
| ८-अझाजीके द्वारा अर्द्धनारीश्वररूपकी स्तुति तथा                     |     | भस्मधारणकी महत्ता                                 | 868  |
| . उस स्तोत्रकी महिमा ***                                            | ४६५ | १९-बालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख             |      |
| ९-महाद्रेवजीके शरीरसे देवीका प्रांकट्य और                           |     | माताका उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित            |      |
| देवीके भूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव                              | ४६७ | करना तथा उपमन्युकी तीव तपस्या                     | 828  |
| १०-भगवान शिवका पार्वती तथा पार्वदीके साथ                            |     | २०-भगवान शंकरका इन्द्ररूप धारण करके               | 70.2 |
| सन्दराचलपर जाकर रहना, शुम्भ-निशुम्भके                               |     | उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा छेना, उन्हें         |      |
| वधके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका                             |     | क्षीरसागर आदि देकर बहुत से वर देना और             |      |
| पार्वतीको 'काली' कहकर कुपित करना                                    |     | अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना,         |      |
| भीर कालीका भीरी होनेके लिये तपस्याके                                |     | कृतार्थं हुए उपमन्युका अपनी माताके खानपर          |      |
| निमित्त जानेकी आशा मौँगना                                           |     | छोटना                                             | ४८५  |
| ११-पार्वतीकी तपस्या, एक ब्याबपर उनकी                                |     | वायबीयसंहिता (उत्तरखण्ड)                          |      |
| कुपा, ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवीके                              |     | १-ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और         |      |
| साथ उनका वार्तालाप, देवीके द्वारा काली-                             |     | उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको      |      |
| त्वचाका स्याग और उससे कृष्णवर्णा                                    |     | उपमन्युसे ज्ञानका और भगवान् शंकरसे पुत्रका<br>छाभ | 869  |
| कुमारीकन्याके रूपमें उत्पन्त हुई कीशिकीके द्वारा                    |     | २—उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाग्नुपत शनका         | 963  |
| शुम्भ-निशुम्भका वघ ""<br>१२—गौरी देवीका व्याप्रको अपने साथ छे बाने- |     | उपदेश                                             | ×90  |
| दे लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगनाः ब्रह्माजीका                       |     | ३-धरावान शिवकी ब्रह्मा आदि पञ्चमूर्तियोः          |      |
| उसे दुष्कर्मी बताकर रोकनाः देवीका                                   |     | ईशानादि ब्रह्ममृतियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि     |      |
| द्वारणागतको त्यागनेसे इन्कार करनाः ब्रह्माजी-                       |     | अष्टम् तियोंका परिचय और उनकी सर्वव्यापकता-        |      |
| ्का देवीकी महत्ता बताकर अनुमित देना                                 |     | का वर्णन                                          | 898  |
| और देवीका माता-पितासे मिलकर                                         |     |                                                   | ४९२  |
| भन्दराचलको जाना                                                     | ४७१ | ५-परमेश्वर शिवके यथार्थ स्वरूपका विवेचन           |      |
| १३-मन्दराचलपर गौरीदेवीका स्वागतः महादेवजी-                          |     | तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका             |      |
| के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट खरूप                                |     | कथन                                               | ४९५  |
| तनं अविच्छेद्य सम्बन्धपर प्रकाश तथा                                 |     | ६शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक    |      |
| हेबीके साथ आये हुए व्यामको उनका                                     |     | एवं सर्वातीत स्वरूपका तथा उनकी प्रणवरूपता-        |      |
| गणाध्यक्ष बनाकर अन्तः पुरके द्वारपर सामनन्दा                        |     | का प्रतिपादन                                      | ४९७  |
| ज्यामे पतिष्ठित करवा                                                | ४७३ | ७-परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोद्वारा साक्ष्रीत्कारः   | 1    |
| क्रिक और सोमके खरूपका विवेचन तथा                                    | 1   | ह्यवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी सेवा-   | •    |
| द्रश्नाम अर्थे अभीषोमात्मकताकां प्रतिपादन                           | 808 | भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन          | 888  |
| इ.५-जगत् बाणी और अर्थहपः हैउसका                                     |     | ८-दिनिक्जान, दिवकी उपासनांसे देक्ताओंको           |      |
| १५-जगत् भ्याचा आर अन्या                                             |     |                                                   |      |

| उनका ब्दर्शन, सूर्यदेवमं शिवकी पूजा करके          | 000   | वर्णेन १ % ५२३                                                                           |   |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अर्घ्यदानकी विश्वित्तया व्यासावतारीका वर्णन       | . 868 | ूँ १२-शिव जिनकी विधि "" ५२४                                                              |   |
| ९-शिवुके अवतार, भौगाचार्यों तथा उनके शिष्यीं-     |       | रेप-शिवपूजाकी विशेष विधि तथा शिव-भक्ति                                                   |   |
| की नामाधानी • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 409   | की मोहमा " " ५२६                                                                         |   |
| १०-भ्याबान °े शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी         |       | २४-पञ्चाक्षर मन्त्रकेट जप तथा भगवाग शिवके .                                              |   |
| . आवर्रैसकैताका प्रतिपादनः शिवधर्मके चार          |       | भजन-पूजनकी महिम्ह- अग्निकार्यके खिये                                                     |   |
| पादोंका वर्णन एवं ज्ञानयोगके साघनों तथा           |       | कुण्ड और वेदी आदिके संस्कृत शिवामि-                                                      |   |
| शिवधर्मके अधिकारियोंका निरूपण, शिवपूजनके          |       | की खापना और उसके संस्कार, होम्,                                                          |   |
| ञनक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी                 |       | पूर्णाहृतिः भसके संग्रह एवं रक्षणकी                                                      |   |
| महिमा •••                                         | 402   | विधि तथा इवैभान्तमें किये जानेवाले कृत्य-                                                |   |
| ११-वर्णाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णनः शिवके    |       | का वर्णन ५२८                                                                             |   |
| भजन, चिन्तन एवं ज्ञानकी महत्ताका                  |       | २५-काम्य कर्मके प्रसङ्गमें शक्तिसहित पञ्चमुख                                             |   |
| प्रतिपादन ••••                                    | 408   | महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन *** ५३१                                                    |   |
| १२-पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन           | ५०६   | २६-आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त                                                      |   |
| १३-पञ्चाश्वर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाङमय-   |       | विधिसे पुजनकी महिमाका वर्णन ५३३                                                          |   |
| की स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देवीरूपा            |       | २७-शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी                                                        |   |
| पञ्चाक्षर-विद्याका भ्यान, उसके समस्त और           |       | देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति                                                   |   |
| व्यस्त अक्षरोंके ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति     |       | एवं मङ्गलकी कामना ५३६                                                                    |   |
| तथा अङ्गन्यास आदिका विचार                         | 406   | २८-ऐहिक फल देनेवाले कर्मी और उनकी                                                        |   |
| १४-गुरुसे मन्त्र लेने तथा उनके जप करनेकी          |       | विधिका वर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति-                                                   |   |
| विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी सहिसा,            |       | पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मोंमें विभिन्न .                                               |   |
| मन्त्रगणनाके लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओं-        |       | इवनीय पदार्थोंके उपयोगका विधान " ५४८                                                     |   |
| का महत्त्व तथा अंगुल्यिंके उपयोगका वर्णन,         |       | २९-पारलैकिक फल देनेवाले कर्म-शिवलिङ्ग-                                                   |   |
| जपके लिये उपयोगी स्थान तथा दिशा, जपमें            |       | महाव्रतकी विधि और महिमाका वर्णन ५५१                                                      |   |
| वर्जनीय बातें, सदाचारका महत्त्व, आस्तिकता-        |       | ३०-योगके अनेक भेद, उसके आठ और छः                                                         |   |
| की प्रशंसा तथा पञ्चाक्षर मन्त्रकी विशेषताका       | 1     | अङ्गोंका विवेचन—यम, नियम, आसन,                                                           | - |
| वर्णन                                             | 480   | प्राणायाम, दशविध प्राणींको जीतनेकी महिमा,                                                | 7 |
| १५त्रिविध दीक्षाका निरूपणः शक्तिपातकी             |       | प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधिका                                                      |   |
| आवश्यकता तथा उसके लक्षणींका वर्णनः गुरू-          |       | निरूपण ५५२                                                                               | 1 |
| का महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा |       | ३१-योगमार्गके विध्न, सिद्धिसूचक उपसर्ग तथा                                               | - |
| गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा                     | ५१३   | पृथ्वीसे लेकर बुद्धितत्त्वपर्धन्त पेश्वर्यगुर्णीका 💉 वर्णनः शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा ५५४ |   |
| १६—समय-संस्कार या समयानारकी दीक्षाकी विधि         | 484   | ३२-ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा                                                      |   |
| १७-षडध्वरोधनकी विधि                               | 480   | शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके                                                      |   |
| १८-षडध्वशोधनकी विधि                               | 488   | छिये प्राण देने अथवा शिवक्षेत्रमें <b>मरणसे</b>                                          |   |
| १९-साधक-संस्कार और मनत्र-माहात्म्यका वर्णन        | 458   | तत्काल मोक्ष-लाभका कथन ५५७                                                               |   |
| २०-योग्य शिष्यके आचार्य-पदपर अभिषेकका             |       | ३३वायुदेवका अन्तर्धानं, शृषियोंका सरस्वतीमें                                             |   |
| . वर्णन तथा नसंस्कारके विविध प्रकारोंका           |       |                                                                                          |   |
| निर्देश                                           | ५२२   | अवभृश्लान और काशीमें दिव्य तेजका                                                         |   |
| no amend for mother than faithful                 |       | दर्शन करेके बहाजीके पास जाता, बहाजी.                                                     |   |

| का उन्हें सिक्सि-प्राधिकी सूर्चना देकर मेक्के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | र १६ - हर हर भज [कविता विता विता विता विता विता विता विता | ६६२   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
| कुमारशिखरपर भेजना :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480   | े २०- शिवलिङ और काशी ( स्व० पण्डित                        |       |
| ३४-मेरुगिरिके स्कन्दं-संरोवरके 'तंटपुर मुनिर्होका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60.   | श्रीभवानीशङ्कर्जी )                                       | ६६३   |
| सनुत्कुमारशीसे मिलना, भगवान र दीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | े २१-शिव-महिमा-सूत्र [ पं० श्रीसुर र-र्न्द्जी             | , , , |
| वहाँ आना और • हष्टिपातमानसे पाशछेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | सत्यप्रेमी (डाँगीजी )                                     | ६६७   |
| एवं ज्ञानयोगका उपहें शैं करके चला जाना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 0 00                                                      | 440   |
| • शिवपुराणकी महिमा तथा अन्थका उपसंहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५६१   | २२-शिवताण्डव-स्तोत्र [कविता ] (अनु०-प्रो॰                 |       |
| क्षिवपुराण समाञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | गोपालजी 'स्वर्णिकरण', एम्० ए० )                           | 990   |
| · ४- <b>६द्र-दे</b> वता-तत्त्व ( सर्वदर्शनाचार्यः तत्त्वचिन्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | २३श्रीदिावाद्यिवसे वर-याचना [ कविता ] ( पं०               |       |
| स्वामी अनन्तश्री अनिरुद्धाचार्यं वैंकटाचार्यंजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्र' शास्त्री)                | द्दा  |
| 'महाराज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५६४   | २४-आञ्चतोष भगवान् शिवजीके चरणोंमें एक                     |       |
| , ५-प्रलयंकरके प्रति [ कविता ] ( श्रीरसिकविहारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | विनीत प्रार्थना (श्रीरामनिवासन्ते शर्मा)                  | ६७०   |
| ध्मंजुल' एम० ए० )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 406   | २५-हिंदीवर्णानुकम जययुक्त अष्टोत्तरशिव-                   |       |
| ६-शिव-महिमा ( महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिघर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | सहस्रनाम [कविता]                                          | ६७१   |
| जी शर्मा चतुर्वेदी, वाचस्पति )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409   | २६-शिवलिङ्गपूजनमें खियोंका तथा शिवनिर्माल्यमें            |       |
| ७-लिङ्ग-रहस्य ( स्व॰ श्रीरामदासजी गौड़ः एम्॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | सबका अधिकार है या नहीं ? ( श्रीवल्लभ                      |       |
| ए॰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 498   | दासजी विन्नानी 'व्रजेश' साहित्यरत )                       | ६७।   |
| ८-शिव-तत्त्व ( स्व० श्रीभीमचन्द्र चडोपाध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | २७नटराज शंकर [कविता] (श्रीपृथ्वीसिंहजी                    |       |
| बी॰ ए॰, बी॰ एल्॰, बी॰ एस्-सी॰, एम्॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | चौहान 'प्रेमी' )                                          | ६७९   |
| आर० इ० इ०, एम्० आई० ई०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६१०   | २८-महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः (पं० श्रीजानकी-            |       |
| ९-श्रीशिवचालीसा [ कविता ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६१५   | नाथजी शर्मा )                                             | ६८०   |
| १०-शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६१६   | २९-पवित्रतम शिवपुराणको कैसे पढ़ना, सुनना                  |       |
| ११-श्रीशिव (स्व० पं० श्रीहन्सान् शर्मा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६१७   | और रखना चाहिये [ शिवभक्तोंसे करबद्ध                       |       |
| १२-श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय (सम्मान्य पं॰ स्व॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | प्रार्थना ] ( भक्त श्रीरामशरणदासजी )                      | ६८१   |
| श्रीहाराणचन्द्रजी भट्टाचार्यः, प्रधानाध्यापक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |
| मारुवाड़ी-संस्कृत-कालेज, काशी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ३०-कालिदासोक्त कुमारसम्भवगत भगवान् शिवजीका                | 8 6 Y |
| १३-श्रीशिवको अष्टमूर्तियाँ (श्रीपन्नालालसिंहजी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३१   | विलक्षण स्वरूप ( पं॰ श्रीरामनिवासजी रामां )               | ६८६   |
| १४-भगवान शिव [ कविता ] ( श्रीवळभदासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | ३१असोधशिवकवचम्                                            | 40    |
| विज्ञानी 'त्रजेश' साहित्यरत्न )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६३७   | ३२-श्रीशरमेश्वर (शिव) कवचम् (प्रेषक-                      |       |
| १५-शिव-तत्त्व ( श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) ६३८ | सम्मान्य श्रीशिवचैतन्यजी ब्रह्मचारीः महेश्वर )            | 41,   |
| १६-परात्पर शिव ( स्व०श्रीगौरीशंकरजी गोयनका )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६४९   | ३३—अष्टग्रही                                              | ६९६   |
| المراجعة الم | . ६५६ | ३४-म्द्राष्ट्रकस्तोत्र                                    | 900   |
| १७-भीशिवाष्ट्रक [कविता ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ३५-कल्याण ( 'शिव' )                                       | 908   |
| १८-श्रीशिकतस्व ( स्व० पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५७   |                                                           | 90    |
| तर्वरेख )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410   | વધ-શાળા અંગા                                              |       |

### चित्र-सूची

| ं बहुरगं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | े रेखा-चित्र                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <sup>१</sup> −उमी-महेश्वर मुख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| रे अमेवान् शिव ध्यानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १ - २-शौनक्रजीको सूतजीका शिवपुराणकी उत्कृष्ट        |
| ३-श्रीत्रिव-पार्वती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७ महिमा सुनाना १७                                   |
| ४-श्रीनारायणके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका प्रकट होना ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ ३-यमपुरीमें गये देवराज ब्राह्मणको विमानपर         |
| ्रापिस्वनी सत्तीके सामने शिवका प्राकट्य *** १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विठाकर शिषदूतोंका कैलास जानेके लिये                 |
| ६-उमासिहत भगवान् मृत्युञ्जय " १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| ७-वर-वेषमें भगवान् शिव " १६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| ८-तपस्यामयी पार्वती १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| ९-पार्वती और सप्तर्षि १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| १०-शिवकी विकट बरात २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शिवकथा बाँचनेवाले एक पौराणिक ब्राह्मणसे             |
| ११-भगवती पार्वती-विवाहश्रङ्गार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अपना उद्धार करनेकी वात करना २०                      |
| १२-भगवान् गणेशजी २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| १३-गुफामें गौरीशंकर २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शिवद्वारा भेजे गये विमानपर आरूढ़ होकर               |
| १४-श्रीशिव-पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान " ३९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| १५-भगवान् स्कन्द ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| १६-पार्वतीकी काली त्वचाके आवरणसे कौशिकीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६-पार्वतीदेवीका चञ्चुलाके साथ जाकर उसके             |
| प्राकट्य ४७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| १७-उपमन्यु और श्रीकृष्ण ५१:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| रेखा चित्र दोरंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७-चञ्चुलाके साथ विंध्यपर्वतपर जाकर                  |
| १-उमा-महेश्वर ऊपरी मुखपृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गन्धर्वराज तुम्बुरुका बिन्दुग पिशाचको पाशों-        |
| इकरंगे चित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | द्वारा वाँघना तथा हाथमें वीणा लेकर गौरी-            |
| १-नारदजीकी काम-विजय ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पतिकी कथाका गान आरम्भ करना ः २४                     |
| २-नारदजीके द्वारा सुन्दर रूपकी माँग ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८—संदेखता नदाक तटपर तपस्यारत व्यासद्वका             |
| ३-स्वयंवरमें वानर-मुर्ख नारद ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्राचित्र वार्षा वार्ष्य — मगवान् । श्वक            |
| ४-नारदजीके द्वारा भगवान् विष्णुको शाप ७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विकास अपने देश                                      |
| ५-भगवान् रामको शिवजीके द्वारा नमस्कार *** १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| ६-राम-परीक्षाके लिये सतीका सीतारूप धारण १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0                                                 |
| ७-दक्षपर सतीका क्रोध १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| ८—सतीका योगामिसे शरीर-त्याग "१४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE                                                 |
| ९-शिवजीके द्वारा दक्षके वकरेका सिर लगाना १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , तपस्या ७३<br>११—नारदजीका अपनी काम-विजयका हत्तान्त |
| १०-तपस्यामयी पार्वतीके साथ वृद्ध ब्राह्मणके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विष्णुसे कहनेके लिये विष्णुलोकमें आग्राम्यः ।       |
| रूपमें भिवकी बातचीत २००<br>११-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-१ ! ३३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२-विष्णुद्वारा मायानिर्मित नगरमें राजा             |
| ११-द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-१ ! ३३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शीर्ष्वनिधिका नारदको रत्नेसिंहासनपुर बिठाकर         |
| १२-द्वादर्श ज्योतिर्लिङ्ग-र : ३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ं उनका पूजन करना शथा अपनी कन्या                     |
| FIRST PARTY OF THE |                                                     |

|                                                        | 0   |                                                  |      |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
| श्रीमतीको उन्हें प्रणाम करनेका आदेश                    | 00. | र् काम्पिल्य-नगरमें निवास करनेवाले यज्ञदत्त      |      |
|                                                        | 4-  | े ब्राह्मणके दुराचारी पुत्र गुणनिधिका शिव-       |      |
| १३—राज्युत्रोंसे समलंकृत राजा श्रीलनिधिकी              |     | मन्दिरमें नैवेद्य चुरानेकी इच्छासे प्रवेश 😘      | १०१  |
| स्वयंवर-संभामें बैठे हुए कुरूप मुखबाले                 |     | २६-कलिङ्गराज दमका ग्रामाध्यक्षीको बुलाकर         |      |
| नार्क्जीक्वी ओर देखकर ब्राह्मण-वेषमें आकर              |     | अपने-अपने गाँवोंके शिवालयोंमें सदा दीप           |      |
| 6 33                                                   | ७७  | जलानेका आदेश देना                                | 808  |
| '१४-सारदका दर्पणमें अपना वानरके समान                   |     | २७-घोर तपस्यामें लीन कुवेरको शंकर और             |      |
| मुख देखना और उपहास करनेवाले दोनों                      |     | पार्वतीका प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर देना ::        | 20   |
| ् रुद्र-गणोंको शाप देना                                | ७७  | २८-ब्रह्माजीसे समस्त ग्रुभ शिव-चरित्र सुनानेके   | 0    |
| १५-नार्जीका मायाके दूर हो जानेपर पश्चात्ताप-           |     | लिये नारदकी प्रार्थना                            | 80   |
| पूर्वक भगवान विष्णुके चरणोंमें गिरकर                   |     | २९-ब्रह्माके हृद्यसे मनोहर रूपवाली सुन्दरी नारी  |      |
| अपनी ग्रुद्धिका उपाय पूछना                             | ७९  | संध्याका उत्पन्न होना " ु                        | 80   |
| १६—नारदजीका ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीको              |     | ३०-मरीचि आदि ऋषियोंद्वारा मनोभव कामदेवके         |      |
| भक्तिपूर्वक नमस्कार करना और अनेक                       |     | मदन, मन्मथ, दर्पक, कंदर्प आदि अनेक               |      |
| प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके उनसे         |     | नाम रखना                                         | 88   |
| शिवतत्त्वके विषयमें पूछना                              | 58  | ३१-दक्षका अपने ही शरीरसे प्रकट हुई 'रति'         |      |
| १७-सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति (अम्बिका-)            |     | नामकी कन्याको कंदर्पको संकल्पपूर्वक<br>सौंपना    | ११   |
| का प्रकटीकरण                                           | ८२  | ३२-ब्रह्माकी प्रेरणासे वसिष्ठका एक तेजस्वी       | •    |
| १८-अविमुक्तक्षेत्र ( काशी )आनन्दवनमें                  |     | ब्रह्मचारीके रूपमें चन्द्रभाग पर्वतपर तपस्या     |      |
| पार्वतीके साथ विचरण करते हुए भगवान्                    |     | करनेवाली संध्याके पास जाकर उसके निर्जन           |      |
| शिवके द्वारा अपने वामभागके दसवें अङ्गसे                |     | पर्वतपर आनेका प्रयोजन पूछना तथा तपस्या           |      |
| विष्णुको प्रकट करना                                    | ८३  | करनेकी विधि बताना                                | 28   |
| १९-शिवका ब्रह्माका हाथ पकड़कर विष्णुको उन्हें          |     | ३३-तपस्यामें लीन संध्याको शिवका उसीके            |      |
| सौंपकर संकटके समय सदा उनकी सहायता                      |     | आराध्यरूपमें प्रत्यक्ष दर्शन देना                | 28   |
| करते रहनेके लिये कहना                                  | 68  | ३४-संध्याद्वारा मेधातिथि मुनिके यज्ञकी अग्निमें  |      |
| २०-ब्रह्माजीका ऋषियों और देवताओंके साथ                 |     | आत्माहुति तथा उसके पुरोडाशमय शरीरके              |      |
| क्षीरसागरके तटपर विष्णुके पास आगमन ***                 | ९३  | तत्काल दग्ध होनेपर यज्ञकी समाप्तिके समय          |      |
| २१-कैलासके शिखरपर निवास करनेवाले साम्ब                 |     | अग्निकी ज्वालामें महर्षि मेधातिथिका तपाये        |      |
| ्र हित्रवका ध्यान करने योग्य पञ्चमुख-रूप               | 90  | हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली पुत्रीके रूपमें उसे   |      |
| २०-जहादारा घोर एवं उत्कृष्ट तप करनेपर                  |     | प्राप्त करना                                     | 88   |
| उनकी दोनों भौंहों और नासिकाके मध्यभागसे                |     | ३५-महाप्रजापति दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर      |      |
| शिवका अर्थनारीश्वररूपमें प्राकट्य                      | १०१ | िक्यादिनी जगरम्बाका चतर्भजरूपमें उन्हें          |      |
| नार्शना करनेपर शिवका अपने                              |     | दर्शन देना                                       | . 8: |
| ही समान बहुत से रुद्रगणोंकी सृष्टि<br>करना             |     | ३६ - नारदकी ही शिक्षासे अपने हर्यश्व तथा शबलाश्व |      |
| ही समान बहुतस रूपनामा के                               | १०१ | आदि पत्रोंके ऊर्ध्वगामी होनेपर क्षि प्रजा-       |      |
| करना<br>२४-ब्रह्माका अपने शरीरको दो भागोंमें विभक्त कर | 1/2 | प्रतिका कष्टका अनुभव करना तथा देववश              |      |
| - नवादा आपत शरार्था स्थापा                             |     | अनुग्रह करनेके लिये आये हुए नारदका               | 2    |
| दो रूपवाला हो जाना तथा एकसे मनु और                     | १०२ | उनका क्रोधपूर्वक धिकारना                         |      |
| चारिक वास्त्राका उपन्न करणा                            | 100 |                                                  |      |

दूसरेसे शतरूपाको उत्पन्न करना

| ३७-अपनी पनी वीरिणीसहित प्रजापति दक्षद्वारा               | 20    | <ul> <li>४७—नारदर्के पुरस्ति दक्ष्यश्चमें सतीके योगाश्चिमें</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>जगद्भवीका क्यान और प्रेमपूर्वक स्तवन</li> </ul> |       | ° भीम होने और असंख्य प्रमध्याणों के विनष्ट                             |
| करूना के                                                 | १रेश  | हो जानेका समाचार सुनक्र शिवद्वारा क्रींघ-                              |
| ३८-सव देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णु                    | 18-26 | पूर्वी सिरमे एक जटा उखाड़कर पूर्वतपर                                   |
| ्रु आदिका गिरिश्रेष्ठ कैलासपर महादेवके पास               | 9     | पटकना तथा जटाके दो भाग होनेपर पूर्व-                                   |
| आग्रीमन                                                  | १२५   | · भागसे, वीरभद्रं और दसँरे भागसे महाकालीका                             |
| ३९-सतीका तपस्या करके मनोवाञ्छित वर पानेपर                |       | उत्पन्न होना                                                           |
| घर लौटकर माता (वीरिणी) और पिता                           |       | ४८-दक्षका भगवान् विष्णुकी शरणमें जाकर                                  |
| (प्रजापित दक्ष ) को प्रणाम करना तथा                      |       | उनके चरणोंमें गिरना तथा यज्ञका विनाश न                                 |
| अपनी सखीद्वारा उनको अपना तपस्यासम्बन्धी                  |       | होनेकी प्रार्थना करना ' ' १५३                                          |
| सब समाचार कहलवाना                                        | 279   | ४९-शुकाचार्यके आदेशसे दधीचद्वीरा                                       |
| ४०-ब्रह्मा, विष्णु, नारद, देवताओं और मुनियों             |       | महामृत्युंजयका कठोर तपस्यापूर्वक जप तथा                                |
| आदिके साथ शिवकी दक्षके घरके लिये                         |       | शिवका उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर                                  |
| विवाहयात्रा                                              | १३०   | दर्शन देना, दधीचद्वारा शिवकी स्तुति और                                 |
| ४१-विवाहकृत्य सकुराल समाप्त हो जानेपर दक्षकी             | 1-22  | वरकी याचना " १५९                                                       |
| आज्ञासे शिवका प्रसन्नतापूर्वक सतीको वृषभकी               |       | ५०-ब्रह्मा, विष्णु और देवताओंके साथ शिवका                              |
| पीठपर बिठाकर विष्णु आदि देवताओं                          |       | कनखलमें स्थित दक्षकी यज्ञशालामें पधारना                                |
| और मुनियों आदिके साथ हिमालय पर्वतकी                      |       | तथा वीरभद्रद्वारा विध्वंस किये गये यज्ञस्थलको                          |
| ओर प्रस्थान करना                                         | १३२   | देखना १६३                                                              |
| ४२-शिवका अपने खरूपका ध्यान तोड़ना                        |       | ५१-देवताओंद्वार स्तुति की जानेपर परम अद्भुत                            |
| जानकर जगदम्बा सतीका कैलासपर आना                          |       | दिव्य रत्नमय रथपर विराजमान जगज्जननी                                    |
| तथा उदारचेता शम्भुद्वारा उन्हें अपने                     |       | देवी उमाका उनके सामने प्रकट होना १७०                                   |
|                                                          | १३९   | ५२-मनमें संतानकी कामना लेकर तप करने-                                   |
| ४३-दश्चद्वारा यज्ञमें बद्रगणोंको शाप दिया जाना           |       | वाली हिमवान्की पत्नी मेनाके सामने प्रसन्ता-                            |
| तथा शिवके प्रियमक्त नन्दीका दक्षको                       |       | पूर्वक जगदम्बाका प्रकट होकर उनपर                                       |
| प्रत्युत्तर                                              | 888   | अनुग्रह करना " १७१                                                     |
| ४४-ब्राह्मणकुल और वेदोंको शाप देनेवाले                   |       | ५३-गिरिराज हिमालयकी प्रार्थनापर नारदजीद्वारा                           |
|                                                          | १४२   | उमाकी जन्मकुण्डलीपर विचार करनेके लिये र<br>उनका हाथ देखा जाना १७४      |
| ४५-वृषभपर सवार होंकर बहुसंख्यक प्रमथ-                    |       | ५४-अपनी कन्या उमाका विवाह किसी सुन्दर                                  |
| गणोंके साथ सतीका अपने पिता दक्षके                        |       | वरके साथ कर देनेके लिये मेनाका अपने                                    |
| यज्ञकी ओर प्रस्थान                                       | 284   | पति हिमवान्के पास जाकर विनय करना                                       |
| ४६ –दक्षके वज्ञमें उपस्थित सतीके शरीरका                  |       | तथा हिमवान्का उन्हें समझाना *** १७६                                    |
| योगाग्निसे जलकर उसी क्षण भस्म हो जानाः                   |       | ५५-शिवका गङ्गावतरणतीर्थमें जाकर आत्म-                                  |
| शिवके पार्षदोंका दक्षका प्राण लेनेके लिये                |       | भूत परमात्माका चिन्तन करना तथा सेर्वकों-                               |
| आक्रमण तथा भृगुद्वारा यज्ञमें विष्न डालने-               |       | सहित गिरिराज हियवानका आकर उन्हें                                       |
| वालोंके पाराके लिये यज्ञकुण्डसे ऋभु नामक                 |       | स्तवनपूर्वक प्रणाम करना । १७९                                          |
| सहस्रों देवताओंको प्रकट करना और                          | 1     | ५६-शिनुका दर्शन करनेके लिये अपनी पुत्री                                |
| किलके रीप्पथ-गणींका भीग खडा होना                         | 288   | उमार साथ नित्य आनेकी हिमवानका                                          |

| उनसे आज्ञा माँगना और शिवदारा उन्हें                                                   | भवनमें चले जाना और अरूवती देवीका                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| अकेले ही आनेकी आज्ञा देना '' (१८०                                                     | र् उन्हें भीतर जाकर समझाना तथा समुर्थिकों के                          |
| ५७-इन्द्रद्वारा अपना स्तरण किये जानेपर                                                | व्यवारनेकी सूचना देना                                                 |
| कामदेयका तत्काल ही उनके सामने आ                                                       | ६६-वसिष्ठ आदि सप्तर्षियों तथा ° मेरु आदि                              |
| पहुँचना १८४                                                                           | पर्वतींके समझानेपर मेनका और हिमवान्का                                 |
| ५८-रुद्रकी नेत्राग्रिसे कामदेवका भस्म होना " १८६                                      | ्रे प्रसन्नतापूर्वेक शिवके साथ पार्वतीके <sup>०</sup> ँ               |
| ५९-शिवकी कोधामिको बेड्वॉनलकी संज्ञा                                                   | विवाहका निश्चय करना " २११                                             |
| देवार—घोड़ेके रूपमे परिवर्तितव कर ब्रह्माका                                           | ६७-मेनाका विलाप करना तथा अपनी पुत्री                                  |
| उसको स्थापित करनेके लिये समुद्रतरपर जाना                                              | पार्वती और नारदको दुर्वचन सुनाना और                                   |
| तथा समुद्रका साक्षात् प्रकट होकर उनकी                                                 | घिकारना · · · २२१ <sup>°</sup>                                        |
| स्तुति कर आनेका कारण पूछना १८८                                                        | ६८-सप्तर्षियोंके समझानेपर भी मेनाका शिवके                             |
| ६०-शिक्की आराधनाके लिये पार्वतीकी दुष्कर                                              | साथ पार्वतीका विवाह न करनेका ही हठ                                    |
| तपस्या तथा उनके तपके प्रभावसे उस स्थलपर                                               | करना तथा हिमवान्का उन्हें समझान और                                    |
| विचरण करनेवाले एक-दूसरेके विरोधी सिंह,                                                | शिवके पूजनीय स्वरूपका वर्णन करना २२२                                  |
| गौ, चूहे, बिल्ली आदिका पारस्परिक विरोध-                                               | ६९-भगवान् शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य                                 |
| का त्याग कर देना तथा वृक्षोंका सदा फलसे                                               | रूपको प्रकट करनाः गङ्गा-यमुनाका उन्हें                                |
| रुदा रहना १९१                                                                         | मुन्दर चँवर डुलाना, आठों सिद्धियोंका उनके                             |
| ६१-भगवान् शिवकी आज्ञासे सप्तर्षियोंका तपस्यामें                                       | आगे नाचना तथा सिद्धः उपदेवताः समस्त                                   |
| तत्पर पार्वतीके आश्रमपर जाकर उनके                                                     | मुनियोंका वररूपमें शोभित शिवके साथ<br>प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करना २२४ |
| शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना १९७                                                    | ७०-केलिग्रहमें नूतन दम्पति शिव-पार्वतीको                              |
| ६२-परीक्षाके बहाने जटिल तपस्वी ब्राह्मणके                                             | देखनेके लिये सोलह दिव्य नारियों—                                      |
| वेषमें पधारे हुए शंकरके सामने ही पार्वतीका                                            | सरस्वती आदिका प्रवेश तथा रत्नमय                                       |
| अग्निमें प्रवेश करना तथा उनकी तपस्याके                                                | सिंहासनपर नवदम्पतिके विराजमान होनेपर                                  |
| प्रभावसे आगका उसी धण चन्दन-पङ्कके                                                     | भगवान् शिवके सामने रतिका हाथ जोड़-                                    |
| समान शीतल हो जाना और पार्वतीका                                                        | कर अपने पति (कामदैव) को जीवित                                         |
| आकाशमें ऊपरकी ओर उठने लगना १९९                                                        | करनेकी प्रार्थना करना २३०                                             |
| ६३—बायें हाथमें सींग और दाहिने हाथमें डमरू                                            | ७१-मेनाके मनोभावको जानकर एक सती-साध्वी                                |
| लेकर पीठपर कथरी रखकर तथा लाल वस्त्र                                                   | ब्राह्मणपत्नीद्वारा गिरिजाको उत्तम पातिव्रत्यकी                       |
| पहनकर शिवजीका नटके वेषमें मेनकाके पास                                                 | शिक्षाका उपदेश                                                        |
| आना तथा मेनकाके पास बैठी हुई स्त्रियोंकी                                              | ७२-ब्रह्माजीकी सत्प्रेरणासे स्वामी-कार्तिकका                          |
| राजिश तिनान जनान जनार है।                                                             | विमानसे उतरकर हाथमें अपनी चमकीली                                      |
| ६४-देवताओं के अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेषमें<br>शिवजीका हिमवान्के घर जाना और शिवकी | शक्तिको लेकर तारक असुरकी ओर पैदल                                      |
| निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ                                                  | दौड़ पड़ना २४१                                                        |
| निन्दा करक पावताका विवाद उगन स                                                        | ७३—तारक असुरका इनन करनेवाले कुमार स्कन्द                              |
| न करनेको कहना २०७ ६५ वैष्णव ब्राह्मणके वेषमें पधारे हुए शिवजीकी                       | ( कार्तिक ) का देवताओं के साथ विमानमें                                |
| ६५—वेष्णव ब्राह्मणक वर्षम पवार हुए। सपनाम<br>( शिवके ) अपरे ही प्रति कही गयी          | बैठकर शिवजीके समीप कैलास पहुँचना रि                                   |
| वहुत-सी उल्टी वातोंसे मेनकाका ज्ञानभ्रष्ट                                             | ७४-सिखयोंके समझानेपर पार्वतीजीद्वारा अपनी                             |
| बहुत-सी उल्टा बातास मनकाका सार्गात्र                                                  | ही आज़ामें तत्पर रहनेताले चेतन उन्म                                   |
| हो जाना तथा मल क्षेत्र वर्गार                                                         |                                                                       |

| (गणेश') का अक्षाने शरीरकी मैलसे निर्माण                                            |        | ८२-देवराज इन्द्रः विष्णु आदि सहित देवगणोंकी            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| • करना तथा <sup>®</sup> 'उन्हें अपना ' पुत्र कहकर                                  |        | त्रिपुरवा ते देखोंके नाशके लिये                        |
| द्वारपालुके पंदपरे निबुक्त करना                                                    | 588    | भगवान होवकी स्तुति तथा होवका वृष्यभपर                  |
| ७५-द्वारपालके मद्रपर नियुक्त गणेशसे शिवजीका                                        |        | सवार हो र प्रकट हो जाना और नन्दीश्वर-                  |
| लीलवर्षित असरे मार्थे के के                                                        | 0      | की पीठसे उत्तरकर विष्णुका आलिङ्गनकर नन्दी-             |
| लीलायूर्धिकः अयने गणों और देवताओंका                                                | 130-5  | पर हाथ टेककर खड़े हो जाना 🔭 😘 १५७                      |
| थुद्ध करांचा तथा उनके पराजित न होनेपर                                              |        | ८२-शिवजीद्वारा धनुषकी डारी चेढ़ाकरं उसपर               |
| श्रूलपाणिका खयं आकर घोर युद्धके पश्चात्                                            |        | पाशुपतास्त्र नामक वारीका संधान कर उसे                  |
| त्रिशुलसे उनका (गणेशका ) मस्तक काट<br>देना तथा समाचार पाकर स्नानमें सिलयों-        | E - 49 | त्रिपुरपर छोड़नेका विचार करना १६२                      |
| सहित तत्पर पार्वतीका घटनास्थलपर                                                    |        | ८३-ब्रह्माजीके आदेशसे शङ्ख चूडका वदरिकाश्रमंमें        |
| आकर बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न कर                                                  |        | जाकर तपस्यामें लीन तुलसीसे मधुर तथा                    |
| उन्हें प्रलय करनेकी आज्ञा देना तथा                                                 |        | सकाम संलाप करना २६६                                    |
| शिवगणोंका भयभीत होकर दूर भाग                                                       |        | ८४-शिवजीकी इच्छासे विष्णुका वृद्ध ब्राह्मणका वेष       |
| खड़ा होना                                                                          | २४५    | धारणकर राङ्कचूडसे उग्र कवचकी याचना                     |
|                                                                                    | 101    | करनातथा शङ्खचूडद्वारा कवचका प्रदान किया                |
| ७६-देवताओंद्वारा शिवके स्मरणपूर्वक वेदमन्त्र-                                      | -      | जाना २७४                                               |
| द्वारा जलको अभिमन्त्रित कर बालक<br>(गणेश) के शरीरपर छिड़का जाना तथा                |        | ८५-हिरण्याश्रद्धारा पुत्रप्राप्तिके लिये घोर तपका      |
| जलके स्पर्शसे बालकका शिवेच्छासे चेतना-                                             |        | अनुष्ठान तथा गौरीके साथ विराजमान शंकरका                |
| युक्त होकर जीवित हो जाना तथा सोये                                                  |        | प्रसन्नतापूर्वक उसे पुत्ररूपमें अन्धकासुरको            |
| हुएकी तरह उठ बैठना                                                                 | २४६    | प्रदान करना २७८                                        |
|                                                                                    | 104    | ८६ – युद्धमें श्रीकृष्णद्वारा दैत्यराज बाणासुरकी बहुत- |
| ७७-ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवताओंका                                           |        | सी भुजाओंका सुदर्शनचक्रसे काटा जाना तथा                |
| पार्वतीजीको प्रसन्न करनेके लिये गणेशको<br>सर्वाध्यक्ष घोषित करना तथा शंकरका उन्हें |        | उसका सिर काट लेनेके लिये उद्यत होनेपर उन्हें           |
|                                                                                    |        | रांकरजीका समझाना २९५                                   |
| सम्पूर्ण गणींका अध्यक्ष बनाना                                                      | २४८    | ८७-शिवका प्रसन्नतापूर्वक पूर्णसिच्चदानन्दकी            |
| ७८-पृथ्वी-परिक्रमा करनेमें अपने आपको असमर्थ                                        |        | कामदा-मूर्तिमें प्रविष्ट होकर अर्धनारी-नरके            |
| पाकर गणेशजीद्वारा अपने माता-पिताको दो                                              |        | रूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका        |
| आसनोंपर विठाकर उनकी सात बार प्रदक्षिणा-                                            |        | उन्हें दण्डवत् प्रणाम करना "ै ३०१                      |
| कर अपने विवाहकी प्रार्थना करना                                                     | २५०    | ८८-उम्र तपस्यामें रत नन्दीको वृषभध्वज शिवका वर         |
| ७९-प्रजापति विश्वरूपकी सुन्दर कन्याओंसिद्धि                                        |        | देना तथा कमलोंकी बनी हुई अपनी शिरोमाला-                |
| और बुद्धिके साथ विश्वकर्माद्वारा गणेशजीका                                          |        | को उतारकर उसके गलेमें कृपापूर्वक डाल देना : : ३०७      |
| विवाइ-संस्कार सम्पन्न कराना                                                        | २५२    | ८९-विश्वानर मुनिका वाराणसीमें आकर वीरेश                |
| ८०-तारकके तीनों पुत्र-तारकाक्ष, विद्युन्माली और                                    |        | लिङ्गकी आराधना करना तथा अष्टवर्षीय विभृति-             |
| कमलाक्षकी तपस्यासे अत्यन्त संतुष्ट हुए महा-                                        |        | विभूषित बालकरूपमें शिवका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन        |
| यशस्वी ब्रह्माजीता वर देनेके लिये उनके सामने                                       |        | देना तथा उनके पुत्ररूपमें उनकी पत्नी                   |
| र्र प्रकट होना और उन तीनोंका अञ्जलि बाँधकर                                         |        | गुनिष्मः निके गर्भसे प्रकट होनेका आश्वासन प्रदीन       |
| पितामहके चूरणोंमें प्रणिपात करना                                                   | २५३    | करना भाग भन्य अग्र होत्तका आखातन प्रदान                |
| A Wall strings and                                                                 |        |                                                        |

| ९०-शिवजीका प्रकट होर्कर धालक गृहपंतिको              | 0     | ि शिवजीका अर्जुनकी रश्चाके छिये आगे जाना                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| अभय-दान देना तथा अग्निपद्रका रांगी                  |       | और दिव तथा अर्जुनके प्राणीत प्रस्कर                                                       |
| ्र बनाना के लागा करें के जान                        | ६१३   | शूकरका भूतलपर गिर पड़ना तथा देवताओं                                                       |
| ९१-इंद्रके अंशभ्त कपिश्रेष्ठ हनुमान्का सूर्यके नेकट | · ·   | द्वारा जय-जयकारपूर्वक पुष्पवृष्टि और स्तुति                                               |
| नित्य जाकर उनसे सारी विद्याएँ सीर्वना               | ३१६   | किया जाना " " वर्षी "                                                                     |
| ९२-मगवीन् शिवका यतिरूप्तरणकर भील आहुक               | 5     | ९८-अर्जुनद्वारा बाण न लौटाये जानेपर किरात-                                                |
| और उसकी पत्नी आहुकाकी परीक्षा लेना                  |       | वेषधारी शिवका उससे भीषण संग्राम                                                           |
| ेतथा पतिके हिंसक पशुओंद्वारा रातमें खा              |       | छेड्ना                                                                                    |
| ि लिये जानेपर प्रातःकाल यतिसे चिता जलवाकर           |       | ९९-शिवजीका अर्जुनपर प्रसन्न होकर उसे-                                                     |
| भीलनीके उसमें प्रवेश करते ही शिवका अपने             |       | पाग्रुपत नामक अस्त्र प्रदान करना                                                          |
| साक्षात् रूपमें प्रकट होकर वर देना                  | ३२१   | १००-अत्रिपत्नी अनसूयापर गङ्गाजीकी कृपा तथा                                                |
| ९३-देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर शिवका          |       | उसके द्वारा गङ्गाजीको अपना वर्षभरका                                                       |
| दर्शन करनेके लिये इन्द्रका कैलास पर्वतपर जाना       | 27.73 | किया पुण्य अर्पण किया जाना तथा गङ्गाजीका                                                  |
| तथा बीचमें ही अवधूत वेष धारणकर                      |       | उसके परिणामखरूप काशीमें स्थिररूपसे                                                        |
| शिवद्वारा परीक्षा लिये जानेपर इन्द्रका              |       | निवास करनेका आश्वासन देना                                                                 |
| उनपर वज्रसे प्रहार करना, शिवके नेत्रसे रोषवश        |       | १०१-वालविधवा ब्राह्मणपत्नीपर मूढ़ नामक                                                    |
| अग्निका निकलना और बृहस्पतिकी प्रार्थनापर            |       | मायावी दुष्ट असुरकी कुदृष्टि और संयोग-                                                    |
| शिवका उस तेजको श्वारसमुद्रमें फेंकना और             |       | याचना तथा शिवद्वारा प्रकट होकर दैत्यराजको                                                 |
| उसका बालक—सिन्धुपुत्र जलन्धरके रूपमें               |       | तत्काल भस्म कर दिया जाना और ब्राह्मणी-                                                    |
| परिणत हो जाना                                       | ३२४   | द्वारा शिवकी स्तुति                                                                       |
| ९४ - ब्रायाणपत्नीके सामने भिक्षुरूपमें शिवका प्रकट  |       | १०२-रोहिणीमें ही अधिक आसक्त होनेके कारण                                                   |
| होकर उसे विद्भेदेशके सत्यरथ राजा, उनकी              |       | चन्द्रमाको क्षयरोगसे प्रस्त होनेका दक्षद्वारा                                             |
| पत्नी तथा उनके नवजात शिशुके पूर्वजन्मका             |       | शाप तथा रोगके शमनार्थ चन्द्रमाका शिव-                                                     |
| वृत्तान्त सुनाकर वालकके पालन-पोषणका आदेश            |       | लिङ्गकी स्थापना कर प्रभासक्षेत्रमें लगातार                                                |
| देना तथा ब्राह्मणीको अपने उत्तम स्वरूपका            |       | खड़े होकर मृत्युंजय मन्त्रसे भगवान् वृषभ-                                                 |
| दर्शन कराना                                         | ३२६   | ध्वजका पूजन तथा शिवका प्रसन्न होकर                                                        |
| ९५-व्यासजीका अर्जुनको गुक्रविद्याका उपदेश           |       | चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दर्शन देना और चन्द्रमा                                               |
| देना तथा पार्थिवलिङ्गके पूजनका विधान                |       | द्वारा क्षयरोग-निवारण की प्रार्थना                                                        |
| बतलाकर उसे इन्द्रकील पर्वतपर जाकर                   |       | १०३-अवन्तिपर दूषण असुरकी चढ़ाईसे धुन्य                                                    |
| ् जाह्नवीके तटपर बैठकर तप करनेकी<br>अधिरणा देना     |       | ब्राह्मणोंको शिवपर भरोसा रखनेके लिये                                                      |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             | ३२८   | 9                                                                                         |
| ९६-इन्द्रकील पर्वतपर गङ्गाजीके समीप एक मनोरम        |       | प्रियके चारों पुत्रों—देवप्रिय आदिको मार                                                  |
| स्थानपर अर्जुनद्वारा तेजोराशि शंकरजीका              |       | डालनेका अमुरका अपनी सेनाकी आदेश                                                           |
| ध्यान करना तथा परीक्षा करनेके लिये                  |       | और शिवलिङ्गके स्थानके ही गड्देसे महाकाल                                                   |
| ब्रह्मचारी ब्राह्मणके वेषमें आये हुए इन्द्रका       |       | शिवका प्रकट होकर दैत्यको भस कर                                                            |
| अपने खरूपमें प्रकट होना और उसे शंकरका               | 320   |                                                                                           |
| मन्त्र क्साकर जप करनेकी आज्ञा देना                  | 442   | १०४-वानरराज हनुमान्जीका प्रकट होवं र गोपकुमार<br>श्रीकर, राजा चन्द्रसेन तथा अन्य राजाओंको |
| ९७-मूक नामक दैत्यका श्रकररूप धारण ५ रके             |       | अपन्ति राजा चन्द्रसन तथा अन्य राजाजा                                                      |

| १०५-विध्याचलकी तपस्यासे प्रसंत्र होकर शिवजीका                                    | भ . अकड़ होना और युरमाकी अपनी॰सीत सुदेहा- °     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| योगियों के दिये भी वुर्लभ क्ष्ममें प्रकट होना •                                  | को प्रणरक्षाकी उनसे प्रार्थना                   |
| , तथा देवता और ,निर्मर्ल अन्तः करणवाले                                           | ११९-कैला पर जाकर अगवान विष्णुकी विधिपूर्वक      |
| ऋषियोंकी वहीं आकर उनकी पूजा करके                                                 | शिव-अराधना तथा देवाधिदेव महेश्वरका उन्हें       |
| 2000                                                                             | ४८. अपना तेजींदाशिमय मुदर्शनचुक प्रकान करना ,३६ |
| १०६ - नर-नारीयणकी पार्थिवलिङ्ग-पूजासे प्रसन्न                                    | ११६-विल्वके भेड़पर वैठे हुए गुरुद्वह भीलका      |
| होकर शिवका प्रकट हो जाना तथा दोनोंका                                             | मृगीपर वाण-संधान करनी तथा अनजानमें              |
| उनसे हिमालयके केदारतीर्थमें स्वयंज्योति-                                         | उसके हाथके धक्केसे पेड़के नीचे शिवलिङ्गपर       |
| 0 1 - 20 11                                                                      | ४९ थोड़े-से जल और विल्वपत्रका गिर पड़ना ै ३८७   |
| १०७-कामरूप देशके राजा सुदक्षिणके पार्थिवलिङ्ग-                                   | ११७-अगनी प्रतिज्ञाके, अनुसार मृग और दोनों       |
| पूजनमें राक्षस भीमका विघ्न डालना तथा                                             | मृगियोंका गुरुद्धह भीलके पास आ पहुँचना          |
| शिवका उस लिङ्गसे भीमेश्वररूपमें प्रकट                                            | तथा शिवपूजाके प्रभावसे दुर्लभ ज्ञानसे सम्पन्न   |
| होकर राक्षसम्रे युद्ध करना और नारदजीकी                                           | भीलका परोपकारमें लगे उन पशुओंकी दशा             |
| प्रार्थनापर समस्त राक्षसों और भीमको                                              | देखकर अपने आपको धिकारना और उन्हें               |
| हुंकारमात्रसे भस्म कर डाल्ना 😬 ३                                                 | ९१ जानेकी आज्ञा देना ३९०                        |
| ०८-हद्रद्वारा भगवान् शिवसे काशीपुरीको                                            | ११८-पुत्रकी प्राप्तिके लिये श्रीकृष्णका तप करना |
| अपनी राजधानी बनाकर उमासहित वहीं                                                  | और उनके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती,              |
| विराजमान होनेके लिये प्रार्थना ३५                                                |                                                 |
| ०९-पत्नीसहित महर्षि गौतमकी आराधनासे संतुष्ट                                      | होना और श्रीकृष्णका उनसे स्तुतिपूर्वक वरदान     |
| होकर भगवान् शिवका शिवा और प्रमथ-                                                 | माँगना ३९५                                      |
| गणोंके साथ प्रकट होना तथा गौतमद्वारा                                             | ११९-ग्रुम कर्म करनेवाले प्राणीके यमपुरीमें      |
| उनका स्तवन ३५                                                                    |                                                 |
| १०-भगवान् शिवसे महर्षि गौतमकी गङ्गा-याचना                                        | देकर पाद्य और अर्घ्य दिया जाना " '३९८           |
| तथा शिवदत्त गङ्गा-जलका स्त्रीरूप धारण                                            | १२०-क्रूर कर्म करनेवालेका यमराजको भयंकर रूपमें  |
| करके खड़ा होना। देवता आदिका आकर                                                  | देखना ३९९                                       |
| गङ्गाजीसे तथा शिवसे वहीं निवास करने-                                             | १२१-शिवसे कालचक्रके सम्बन्धमें पार्वतीका प्रश्न |
| की प्रार्थना करना और गङ्गा तथा शिवका                                             | पूछना " ४०७                                     |
| क्रमशः गौतमी और व्यम्बकेश्वरके रूपमें                                            | १२२-राजा सुरथके अपने आश्रमपर आनेपर              |
| वहाँ निवास : ३५                                                                  | ८ मुनीश्वर मेधाका मीठे वचन, भोजन और             |
| ११-देवताओं, ऋषियोंके सानिध्यमें रावणकी                                           | आसनद्वारा उनका आदर-सत्कार करना ४१२              |
| अपनी पत्नी मन्दोदरीसृहित वैद्यनाथ शिव-                                           | १२३-राजा सुरथका वश्य समाधिका साथ लकर            |
| लिङ्गकी पूजा ३६                                                                  |                                                 |
| १२-राक्षसी दास्काकी स्तुतिसे देवी पार्वतीका प्रसन्न                              | और वैश्यके मोहपाराको काष्ट्रनेकी प्रार्थना १४१२ |
| हो जाना तथा उसके द्वारा वंशकी रक्षाका                                            | १२४-जगजननी महाविद्याका त्रैलोक्य-मोहिनी         |
| वरदान माँगनेगर उनका शिवसे अनुरोध करना<br>कि यही राक्षसोंके राज्यका शासन करे ः ३६ | शक्तिके रूपमें प्राकटच ४१३                      |
| कि यही राक्षसोंके राज्यका शासन करे ३६                                            |                                                 |
| १३-श्रीरामकी पूजासे प्रसन्न होकर शिवका                                           | का हिमालयपर देवीके पास आकर शुम्भका              |
| वामाङ्गभूता पार्वतीसहित प्रकट होकर विजय-                                         | संदेश-निवेदन                                    |
| सूचक वर देना तथा उनके ज्योतिर्छिङ्ग                                              | १२६—सचिदानन्दस्वरूपिणी दिश्विप्रया न्डमाका      |
| (रामेश्वर) के रूपमें स्थित होनेके लिये                                           | वर, पारा, अङ्करा और अमर्थ धारणकर                |
| श्रीरामकी प्रार्थना भे १६<br>४-घडमाके सीमने च्योतिश्यर्की महेश्वर शिवका          |                                                 |
| ४-घडमार्क अगमने द्यातः स्वरूप महश्वर शिवकी                                       | भक्तिभौत्ये अनकी स्तृति करना                    |

४५३

४५६

840

४६६

१२७-देवताओं की व्याकुल प्रार्थना मुनकर कुरमयी देवीका चारों हाथोंमें क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा अनेक प्रकारक फल-मूल लिये हुए' प्रकट होना और प्रजाजनोंको कर उठाते देखकर नौ दिन और नौ रात रोते रहना १२८-पेरुके दक्षिण शिख्न कुमारशृङ्गमं कुमार स्कन्दको दर्शन और पूजनकर महामुनि वाम-देवद्वारा उनका स्तवन \*\*\* १२९-सुन्दर रमणीय मेरुशिखरपर जा्कर ब्रह्माजी-्का ऋषियोद्वारा दर्शन तथा मस्तकपर , अञ्जलि बाँधकर स्तवन किया जाना १३०-ब्रह्माद्वारा छोड़े गये सूर्यंतुल्य तेजस्वी मनोमय चक्रका पीछा करते हुए उसके शीर्ण होनेके स्थान ( नैमिषारण्य ) में मुनियोंका जाना "" १३१-नैमिषारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मनियोंके पास वायुदेवताका आगमन तथा महायज्ञके समाप्त होनेपर वे क्या करना चाहते हैं-इस सम्बन्धमें मुनियोंसे उनका प्रश्न १३२-ब्रह्माजीके द्वारा शिवके अर्द्धनारीश्वररूपकी स्तुति

१३३ - ब्रह्माजीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर गहादेवजी-का अपने शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट करना और ब्रह्माद्वारा सर्वलोक प्रदेश-की स्तुति

४२२ १३४-महादेवजी और पार्वतीजीकी प्रस्पर तान-चीतके बीचमें ही देवीद्वारा आज्ञा दिये जानेपर एक सखीका देवीद्वारा ही शंकरक लिये भेंटस्वरूप लाये गये व्याघ्रको लाकर उनके सामने खड़ा कर देना

> १३५-भगवान् विष्णुके अनुरोधपर शिवका उमासहित इन्द्रके रूपमें ऐरावतपर आसीन होकर उपमन्यु मुनिके तपोवनमें जाना तथा मुनिका मस्तक झकाकर उन्हें प्रणाम करना

> १३६ - देवी पार्वतीके साथ वृषभपर आरूढ़ हुए महादेवजीका दर्शन कर उपमन्युका भक्तिविनम्र चित्तसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ जाना ...

१३७—नैमिषारण्यनिवासी ऋषियोंका वायुदेवसे श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलन तथा श्रीकृष्णके पाग्रुपतज्ञानकी प्राप्तिका प्रसङ्ग पूछना और वायुदेवका उसे सुनाना ...

१३८—उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपतज्ञानका उपदेश

छप गया !

प्रकाशित हो गया

## विक्रम-संवत् २०१६ (सन् १६६२-६३) का गीता-पञ्चाङ्ग

सम्पादक—च्यौतिषाचार्य ज्यौतिषतीर्थ पं० श्रीसीतारामजी झा, वाराणसी

आकार २२×३० आठपेजी, ग्लेज सफेद २६ पौंडका कागज, पृष्ठ-संख्या ७२, आर्टपेपरका सुन्दर मुख मृल्य .५० ( पचास नये पैसे ) डाकब्यय रजिस्ट्रीखर्चसहित .७०, कुल १.२०

्इस बार न्योतिर्विद् पं ० श्रीविद्याधरजी गुक्रद्वारा तैयार की हुई दृष्ट्रफलार्थ—काशीराश्युदयसिद्ध दैनिक लग्नसारि

८ पृष्ठ और अधिक दिये गये हैं। अन्य सव उपयोगी बातें सदाकी तरह हैं ही।

वि० २०१८ के गीता-पञ्चाङ्गकी ४०,००० प्रतियाँ छापी गयी थीं;परंतु सब ग्राहकोंकी पूर्ति न हो सकी। जगह अ लोग माँगते ही रहे, पर उन्हें अन्ततः निराश ही होना पड़ा। इस बार भी ४०,००० प्रतियाँ ही छापी जा सकी हैं। जिन्हें लेना हो, शीव्रता करनेकी कृपा करेंगे।

विक्रेताओं के लिये १,००० प्रतियाँ एक साथ लेनेपर मूल्य ४५०.०० (चार सौ पचास रूपये) कमीरान, विरोष कमीरान तथा सवारी गाड़ीका भी रेलभाड़ा आदि नियमानुसार मिलता ही है।

## ुमानस-पीयूषके खण्ड २ का चतुर्थ संस्करण

( बालकाण्डके दोहा ४३ से दोहा १८८ की ६ चौपाईतक )

र्षृष्ठ-संख्या ८६८, सजिल्द मूल्य ९.० ( नी रुपया पचास नये पैसे ), डाकलर्च २.६० ( दो रुपया साठ नये वै व्यवस्थापक—गीताप्रेस, भो० गीताप्रेस ( गोरली



कल्याण रह



अंगावान् शिव ध्यानस्थ

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदंच्यति । पूर्रस्य

पूर्णमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥



उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् । ध्यात्वा म्रुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् ॥

वर्ष ३६ }

गोरखपुर, सौर माघ २०१८, जनवरी १९६२

संख्या १ ू पूर्ण संख्या ४१२२

### ध्यानस्य शिव सचिदानन्द

अवल सरल उन्नत सुद्दिन्य वपु, कपिश केश चूड़ा नागेश । नीलकण्ड, नासात्र दृष्टि स्थिर, मुक्ता-नाग-हार गल-देश ॥ क्रोडस्थित कर-कमल, समुज्ज्वल ज्योति, प्राण-तन-मृन निस्पन्द । ज्याव्रचर्म-आसन शुचि शोभित्त शिव योगेश सचिदानन्द ॥

शि॰ पु॰ अं॰ १-

शिवका, स्तुवन

हे॰ औडरदानी जैसे • तुम उदार पुर्भेस्वर, तैसी बीसवा भवानी ।। जय० तुम घट-घटबासी अविद्वासी व्यापक अंतरजामी, सुद्ध सचिदानैन्दै अनामय अमल अकाम अनामी। अविदितगति अनैवद्य अगोचर अगुन अनीह अमानी ॥ जय० ॥ १ ॥ अगुम प्रमानि तुमिह निगमागम 'नेति' 'नेति' कहि हारे, सोई तुम भक्तन हित कारन रूप अनेकन धारे। किए अनुग्रह भाजन प्रभु ने सकल चराचर प्रानी ॥ जय० ॥ २ ॥ परित प्रीति परवत-तनया कों आधे अंग विठायो, आधो पुरुष अरध नारी को अद्भुत रूप बनायो। दंपति की यह एकरूपता तुम ते जग ने जानी ॥ जय० ॥ ३ ॥ पात, श्रीफल पै तुम रीझत त्रिपुरारी, आक, धतूर, चारि लहत नर-नारी। चारि चढ़ाइ पदारथ चाउर आसुतोष ! तुम विन त्रिभुवन में को अति कृपानिधानी ॥ जय० ॥ ४ ॥ जाके पदरज के प्रसाद ते सुर सुरपति सुखभोगी, सोइ सरवस्व अरपि औरन कों फिरै, अकिंचन जोगी। परिहत जाचत कर कपाल लै, डारत भीख भवानी ।। जय ।। ५ ।। विन प्रेत पिसाचनहू कों को मानत निज प्यारे, विहाइ मोर अहि मुपक निवसत सदन तिहारे। चूपभ सिंघ सँग सँग रह पीअत एक घाट पै पानी ।। जय ।। ६ ।। कौन दोपाकर दूवन भूवन विषधर पीकें औरहि सुधा पियावै। आप हालाहल तुम विन काके कंठ कृपा की लखियत नील निसानी ।। जय ।। ७।। बीच <sup>\*</sup> मुक्ति-मुक्तामनि कौन लुटावत को पसुपति विनु वँघे पसुन को पास कृपा करि खोलै। स्रवन सुनाइ कौन तारक मनु तारत अगनित प्रानी ।। जय ।। ८ ।। जेहि मारत जग तेहि अहि गन कों प्यार करत तुम खामी, लीजै सरन महेस ! कृपा करि, चरन नमामि नमामी। तुम क्विनकों अपनावत मो सम इंटिल अधम अभिमानी ॥ जय० ॥ ९ ॥ ॰ -पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री 'राम'

### शिवपुराणमें दिवका स्वरूप

#### °° :एक ही परम तस्व

सर्दः चित्-आनन्दरूप परतम परात्पर ब्रह्म एक है; वह सर्वदा सर्वथा पूर्ण, सर्वग, सर्वगत, अनन्त, विमु है; वह सर्वातीत है, सर्वरूप है। सम्पूर्ण देश-कालातीत है, सम्पूर्ण देश-कालातीत है, सम्पूर्ण देश-कालमय है। वह नित्य निराक्तार, नित्य निर्गुण है; वह नित्य साकार, नित्य संगुण है। अवश्य ही उसकी आकृति पाञ्चभौतिक नहीं और उसके गुण त्रिगुणजनित नहीं हैं। वह ब्रह्म खरूपतः नित्य एकमात्र होते हुए ही खरूपतः ही अनादिकालसे विविध-खरूप-सम्पन्न, विविध-शक्तिसम्पन्न एवं विविध-शक्ति-प्रकाश-प्रक्रिया-सम्पन्न है। नित्य एक होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न पृथक् सत्ता है। उन्हीं पृथक् रूपोंके नाम—शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश आदि हैं। वह एक ही अनादिकालसे इन विविध रूपोंमें अभिन्यक्त है। ये सभी खरूप नित्य शाश्वत आनन्दमय ब्रह्मरूप ही हैं—

सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः कचित् ॥ परमानन्दसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वतः । सर्वे सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविवर्जिताः ॥

'परात्पर ब्रह्मके वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्म-खरूप हैं। उनके देह जन्म-मरणसे रहित और खरूप-भूत हैं, कदापि प्रकृतिज्ञिनत नहीं हैं। वे परमानन्द-संदोह हैं, सर्वतोभावेन ज्ञानैकखरूप हैं, वे सभी समस्त भगत्रहुणोंसे परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषोंसे (माया-प्रपञ्चसे) सर्वथा रहित हैं।'

शिवपुराणमें ये ही परात्पर ब्रह्म 'शिव' नामसे व्याख्यात हैं। इनके खरूपका शिवपुराणमें आदिसे अन्ततक जो वर्णन मिळता है, वह सव-का-सव पूर्णरूपसे परतम ब्रह्मका ही वर्णन है। वेद-उपनिषद्में परात्पर ब्रह्मके सम्बन्धमें जो कुळ केह्म गया है, वही शिवपुराणमें

भगवान् शिवके सम्बन्धमें कर्यित है । एक-एक अक्षर मानो औपनिषद्वस्था वाचक है । कुछ उदाहरण छीजिये । शिवपुराणकी ब्युयवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें भगवान् वायुदेवने महेश्वर श्रीशिवका खरूप वर्णक करते हुए कहा है—

एक एव तदां रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कुश्चन संस्ट्रच विश्वभुवनं गोप्तान्ते संचुकोच यः॥ विश्वतश्चञ्जरेवायमुतायं विश्वतोमुखः। तथैव विश्वतोवाहुर्विश्वतः पादसंयुतः ॥ द्यावाभूमी च जनयन् देव एको महेश्वरः। स एव सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा॥ हिरण्यगर्भ देवानां प्रथमं जनयेद्यम्। विदवस्माद्धिको रुद्रो महर्षिरिति हि श्रुतिः ॥ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तममृतं ध्रुवम्। आदित्यवर्णे तमसः परस्तात् संस्थितं प्रभुम् ॥ अस्मान्नास्ति परं किंचिदपरं परमात्मनः। नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णिमदं •जनत्॥ सर्वाननिशरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः। सर्वव्यापी च भगवांस्तसात् सर्वगतः शिवः॥ सर्वतः पाणिपादोऽयं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः। सर्वतःश्रुतिमाँह्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जितः। सर्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं सुहृत्॥ अचक्षरिय यः पश्येदकर्णोऽपि श्रणोति यः । सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुषं परम्॥ -अणोरणीयान् महतो महीयान्यमन्ययः। गुहायां निहितश्चापि जन्तीरस्य महेश्वरः॥ ऋतुप्रायं मृहिमातिरायान्वितम्। धातुः प्रसादादीशानं वीतशोकः प्रपद्यति॥ वेदाहमेनमजरं पुराणं सर्वगं विभुम्। निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥\* (शि० पु० वा्० सं० पू० ख० ६। १४--- २६

एको है रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु के विकास के

सृष्टिके आरम्भमें एक ही रुद्रदेव विद्यमार्च रहते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और अनामें स्वका संहार का दूसरा कोई नहीं होता । वे ही इस जगत्की रृष्टि करके डीलते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख है

प्रत्यङ जनांस्तिष्ठति संचुको चान्तकाले हि संसुज्यः • विश्वा सुवनानि गोपाः॥

(312)

दिश्रतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्। सं बाहुम्थां धमति सं पतत्रैद्यीवाभूमी जनयन् देव एकः॥

यो देलनां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः। हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्वे स नो बुद्ध्या ग्रुभया संयुनक्तु॥ (३।४)

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णे तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ (३।८)

यस्मात्परं नापरमिस्त किंचिद्
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्।
बृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णे पुरुषेण सर्वम्॥

(319)

सर्वानंनिशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः ॥

(3188)

सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोगुखम् । सर्वतः श्रुतिमछोके सर्वमान्नत्य तिष्ठति ॥ (३।१६)

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । सर्वेस्क प्रभुमीशानं सर्वेस्य शरणं बृहद् ॥ (३।१७)

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्णः । स वित्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरज्यं पुरुषं महान्तम् ॥ (३।१९)

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमकतुं पृश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥ (३।२०)

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् । जन्मनिरोधं प्रश्रदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥ (३)। २१)

िश्चे । श्चिमिपनिषद्

बिलते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख है सब ओर भुजाएँ हैं और सब ओर चरण हैं,! स्वर्ग औ पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाले वे ही एक महेश्वर देव हैं। वे ही सब देवताओंको उत्पन्न तथा पालन करते हैं। वे ही सब देवताओंमें सबसे पहले ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हैं। वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव महान् ऋषि हैं। इन महान् अमृतस्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वरबे जानता हूँ । इनकी अङ्गकान्ति सूर्यके समान है । ये प्रभु अज्ञानान्यकारसे परे विराजमान हैं। इन प्रमात्मारे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक महान् भी कुछ नहीं है। इनसे यह समल जगत् परिपूर्ण है । ये भगवान् सब ओर मुख, सिर औ कण्ठवाले हैं। सब प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करते हैं, सर्वव्यापी हैं; अतएव ये भगवान् शिव सर्वगा हैं । इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोकमें सबको ब्याप्त करके स्थित हैं। रे सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाले हैं, परंतु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित हैं। ये सबके खामी, शासक शरणदाता और सुहृद् हैं। ये नेत्रके विना भी देखते हैं और कानके बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं किंतु इनको पूर्णरूपसे जाननेवाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और महान्से भी परम महान् हैं। ये अत्रिनाशी महेश्वर इस जीवकी हृदय-गुफामें निवास करते हैं । जो मनुष्य सबकी रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे इन यज्ञखरूप संकल्परहित अत्यन्त महिमासे युक्त प्रमेश्वरको देख लेता है, वह सब प्रकारके शोकसे रहित हो जाता है। ब्रह्म वादी पुरुष जिनके जन्मका अभाव बतलाते हैं, उन सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, जरा-मृत्यु आदिसे रहित, पुराणपुरुष परमेश्वरको मैं जानता हूँ।

वायुदेवता आगे फिर कहते हैं— • ह्रौ सुपर्णों च सयुजी समानं वृक्षमास्थिती एकोऽत्ति पिप्पलं सादु परोऽनश्चन् प्रपश्चिति॥ छन्दांसि थ्वा निता यद्भृतं भव्यमेव च॥ मायी किन्नं स्जल्यंसिन्निविधो मायया परः। मायां तु प्रकृति, विद्यानमायिनं तु महेश्वरम्॥ × × ×

परिक्रकालांद्कलः स एव परमेश्वरः। सर्ववित् त्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात् परात्परः॥ तं विश्वरूपमभवं भवमीड्यं प्रजापतिम्। देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तस्थमुपास्महे॥ कालादिभिः परो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्तते। धर्मावहं पापनुदं भोगेशं विश्वधाम च॥ तमीश्वराणां परमं महेश्वरं

तं दैवतानां परमं च दैवतम्। पतिं पतीनां परमं परस्ता-

TH

गत

गैर

ħ,

7

गेर

দী

ता

द्विदाम देवं भुवनेश्वरेश्वरम्॥ न तस्य विद्यते कार्यं कारणं च न विद्यते। न तत्समोऽधिकश्चापि कविज्ञगति दृश्यते ॥ परास्य विविधा शक्तिः श्रुतौ स्वाभाविकी श्रुता । ज्ञानं वलं किया चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतम्॥ न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नैव लिङ्गं न चेशिता । कारणं कारणानां च सत्तेषामधिपाधिपः॥ न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन। जन्महेतवस्तद्वन्मलमायादिसंबकाः॥ स एकः सर्वभूतेषु गूढो व्याप्तश्च विश्वतः। सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्षः स कथ्यते ॥ सर्वभूताधिवासश्च साक्षी चेता च निर्गुणः। पको वशी निष्क्रियाणां बहुनां विवशात्मनाम् ॥ नित्यानामप्यसौ नित्यइसेतनानां च चेतनः। एको बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति ॥ सांख्ययोगाधिगम्यं यत् कारणं जगतां पतिम्। बात्वा देवं पद्यः पाद्यैः सर्वैरेव विमुच्यते॥ विद्वनुरुद्धिद्ववित् स्वात्मयोनिज्ञः कालकृहुणी। क्षेत्रज्ञपतिग्रंणेशः पाशमोचकः॥ ब्रह्माणं विद्धे पूर्वे वेदांश्चोपादिशत् स्वयम्। यो देवस्तमहं बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसादतः॥ मुमुश्रुरसात् संसारात् प्रपद्ये शरणं शिवम् ॥ ( शिवपु०वा० सं० पू० ख०४ । ६-७, ९-१०, ६ । ५५-६७ ) प्रतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं यस्य वै विद्धान् न् विभेति बितश्चन ॥ (शि० पु० वा० सं० पू० ख० ३,। १°) यसिन्न भ सते विश्वन सूर्यों न च चन्द्रमाः। यस्य भासः विभातीद्दमित्येषां शास्त्रवती श्रुतिः ॥\*

\* द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषक्त जाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यनश्रक्तेच्या अभिन्वाकशीति ॥ ४।६॥ छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति । अस्मान्मायी सृजते विश्वमेत्त्वस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः॥४।९॥ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभृतैस्तु व्याप्तं सर्वेमिदं जगत् ॥ ४।१०॥

× × ×

आदिः स संयोगनिमित्तहेतः परिस्नकालादकलोऽपि दृष्टः । तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् ॥६।५॥ स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम् । धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥६।६॥ तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् । पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥६।७॥ न तस्य कार्ये करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।।६।८।। न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् । स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः॥ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥६।११॥ एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां मुखं शाश्वतं नेतरेषाम्।।६।१२॥० नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्।। तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।।६।१३।। स विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद् यः। संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥६।१५॥ प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः यो ब्रह्माणं विद्धाित पूर्व यो वै वेदां अ प्रीहिणोति तस्मै । 🕝 तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥६।१८॥ ( श्वेताश्वतरोपनिषद् )

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्द्रं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति ("तैत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मा० नवम अनुवाक !

त्र तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुलोऽयमग्निः।, तमेव भान्तमपुभाति सर्वे तस्य भासा सुवैमिदं विभाति।।६।१४॥ ( व्वेताश्वतरोपीनिषद् ) प्क साथ रहनेवाल दो पक्षी एक ही वृद्धित ( शरीर )- है । वह सक भूतों के अंदर दीस हुआ; सबका है कि आश्रय लेकर रहते हैं । उनमेंसे एक हो उस वृक्षक साक्षी, चेतन और निर्मुण है । वह एक है, की पार कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, किंतु अनेकों विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषोंको वशार खनेवाल है दूसरा उस वृक्षक कलका उपभोग न करता हुआ केवल वह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है देख एक विवशात्मा हित है और बहुतोंकी कामना पूर्ण करिया

ि छन्द, यज्ञ, ऋतु तथा भूत, वर्तमान और सम्पूर्ण विश्वको वह मायावी रचता है और मायासे ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृतिको ही माया समझना चाहिये और महेश्वर ही वह मायावी है।

'वे ही परमेश्वर तीनों कालोंसे परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात् परात्पर ब्रह्म हैं। सम्पूर्ण विश्व उन्हींका रूप है। वे सबकी उत्पत्तिके कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुतिके योग्य हैं, प्रजाओंके पालक, देवताओं के भी देवता और सम्पूर्ण जगत्के लिये पूजनीय हैं । अपने हृदयमें विराजमान उन परमेश्वरकी हम उपासना करते हैं। जो काल आदिसे परे हैं, जिनसे यह समस्त प्रपञ्च प्रकट होता है, जो धर्मके पालक, पापके नाराक, भोगोंके खामी तथा सम्पूर्ण विश्वके धाम हैं, जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता तथा पतियोंके भी परम पति हैं, उन भुवनेश्वरोंके भी ईश्वर महादेवको हम सबसे परे जानते हैं । उनके शरीर-रूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी करण नहीं हैं। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत्में कोई नहीं दिखायी देता। ज्ञान, बल और क्रियारूप उनकी र्खाभाविक पराशक्ति वेदोंमें नाना प्रकारकी सुनी गयी है। उन्हीं शक्तियोंसे इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है । उसका न कोई खामी है, न कोई निश्चित चिह्न है, न उसपर किसीका शासन है । वह समस्त कारणोंका कारण है एवं उनका भी अधीस्वर है । उसका न कोई जन्मदाता है, न जन्म हैं, न जन्मके माया-मलादि हेतु ही हैं। वह एक ही सम्दर्ण विश्वमें समस्त भूतोंमें गुह्यक्रपसे व्याप्त है। वहीं सब भूतोंका अन्तरात्मा और फार्डिंगक्ष कहलाता

वह सक भूतांक अंदर देसा हुआ; सबका हुन्ह ताक्षी, चेतन और निर्गुण है। यह एक है, क्या पांच अनेकों विवशात्मा निष्क्रिय पुरुशोंको वर्शमें रखनेवाल कि अनेकों विवशात्मा निष्क्रिय पुरुशोंको वर्शमें रखनेवाल कि वह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है कि वह एक है। यह एक ही अस बहुतोंकी कामना पूर्ण कर्तन्य है श्वर है। सांख्य और योग अर्थात् ज्ञानयोग और किसी कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य सबके कारण प्र जगदीश्वर परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्ण पि (बन्धनों) से मुक्त हो जाता है। वे सम्पूर्ण विवस्त स्वां ) से मुक्त हो जाता है। वे सम्पूर्ण विवस्त स्वां ) से मुक्त हो जाता है। वे सम्पूर्ण विवस्त स्वां ) से मुक्त हो जाता है। वे सम्पूर्ण विवस्त स्वां , सम्पूर्ण दिव्य गुणोंसे सम्पन्न, प्र और जीवात्माके स्वामी, समस्त गुणोंके शासक संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं। जिन परमदेवने विवस्त विवस्त अपने खरूपविषयक बुद्धिको कि विवस्त करनेवाले उन परमेश्वर शिवको जात्म में इस संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये उनकी जात्म में इस संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये उनकी जाता हूँ। अपने स्वस्त होनेके लिये उनकी जाता हूँ।

'जिन्हें न पाकर मनसहित वाणी छैट आती 'ह जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव करनेवाला कि कभी भी किसीसे नहीं डरता ।'

'जिसके पास न तो यह बिजली प्रकाश करती हैं न सूर्य और चन्द्रमा ही अंपनी प्रभा फैलाते हैं। उन हैं प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है। प्रस्तातनी श्रुतिका कथन है।

इस प्रकारके खरूप-व्याख्यानसे शिवपुराण भग तिरं इससे सिद्ध है कि शिवपुराणके शिव पर तम परात्पा के ब्रह्म हैं, जो विष्णुपुराणके महाविष्णु, श्रीमद्भाग न महाविष्णु या श्रीकृष्ण हैं, रामायणके श्रीराम हैं, भागवतकी दुर्गा हैंं। वस्तुत: एक ही ब्रह्म अनादिकाण सी विभिन्न नामों-रूपोंसे अभिन्यक्त है—'एकं सी वहुधा वदन्ति।' एक ही तत्त्वख्रूप परात्पर स्वकार

हैश्वर, सर्वगत, सर्गतित प्रमुक्त ऋषियोंने विभिन्न उठ-हैंड्नेका कारण पूछा, पर वे बोले नहीं। कुछ समय पोंगें जाना, देखा और कहा है। शिवः विष्णु, शक्ति, वर्ष और गणेश एक ही परमात्माके पाँच सगुणरूप हैं। वृद्यप्रलयके समये वे एकमात्र ब्रह्म ही रह जाते हैं। फिर रिस्मके प्रारम्भमें उन्हीं एक ब्रह्मकी शक्तिके द्वारा उनके किंसी रूपसे शक्तिका तथा ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र—इन त्रिदेवों-प्राकट्य होता है। यह कभी 'शिव' रूपसे होता है, भी विष्णु, शक्ति या अन्य किसी रूपसे । वैसे तत्त्वतः विवस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं है।

#### <sup>ाल</sup>ागवान् शिव और विष्णुमें तथा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रमें अभिन्नता

भगवान् हरि-हर तो सर्वथा एक हैं ही । लीलामात्रके कहीं भगवान् हर रूपसे उपास्य एवं हरिरूपसे उपासक वे हैं, तो कहीं हरिरूपसे उपास्य और हररूपसे उपासक हैं । उपासनाका तत्त्व बतलानेके लिये ही वे परस्पर <sup>जा</sup>त्य-उपासककी छीछा करते हैं। वस्तुतः—

<sup>श</sup>रिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम् । कस्यैव नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्॥ ती 'हरि और हरमें मूलतः भेद नहीं है। प्रत्ययमें ही का मेद होता है। नाटकमें अभिनेता विभिन्न रूप धारण ना है; पर वस्तुत: वह जो है, वही रहता है।' तीर्चर्मपुराण ( पूर्वखण्ड अध्याय ९ । १० ) में एक उन सुन्दर कथा है—

रिक बार भगवान् नारायण अपने दिव्य वैकुण्ठलोकमें हुए खप्न देखते हैं कि करोड़ों चन्द्रमाओंकी ग्रातिसे युक्त, त्रिशूल-डमरुधारी, खर्णाभूषणोंसे विभूषित, प्रवन्दित, अणिमादि सिद्धियोंके द्वारा सुसेवित गर्व चन भगवान् शिव प्रेम तथा आनन्दातिरेकसे उन्मत्त भनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार नृत्य-क्षण देखकर भगवान् विष्णु हर्पोत्फुल्ठ हो सहसा सीर शय्यापर बैठ गुपे और ध्यान करने लगे। उन्हें द्भाराजित देखकर भगवती छक्ष्मीजीने उनसे इस प्रकार

पश्चात् बाह्यभावमें आकर उन्होंने कहा—'देवि ! मैंनें अभी खप्तमें अपूर्व आनुन्द, और मनोहर दोंभासे संयुक्त श्रीमहेरवरके दर्शन किये हैं। इससे ज्ञात हीता है श्रीशंकरते मुझे स्मरण किया है, अतः चली, हमलोगः कैलास जाकर भगवान् महादेवके दर्शन करें।

यों कहकर वे दोनों तुरंत कैलासकी ओर चल दिये। कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्हें सामनेसे भगवती उमाक़े साथ खयं शिव आते दिखायी दिये । मानो घर बैठे ही निधि मिल गयी । समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेमसे मिले। प्रेम और प्रेमानन्दका समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों ही पुलकित-कलेवर हो परस्पर लिपट गये। दोनोंके ही सुन्दर नेत्रोंसे आनन्दाश्रुका प्रवाह वह चला। बात-चीत होनेपर पता लगा कि भगवान् शिवको भी रात्रिमें स्तप्त हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णुभगवान्को इसी रूपमें देखा और फिर उनसे मिछने चछ दिये।

अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ लिवा ले जानेके लिये आग्रह करने लगे । भगवान् शंकरसे नारायणने कहा---'वैकुण्ठ पधारिये' और भगवान् राम्भुने उन्हें कैलास प्रस्थान करनेके लिये कहा। दोनोंके ही आग्रह अलौकिक प्रेमसे परिपूर्ण थे, इसलिये यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाय। इसी बीच वीणा बजाते हरि-गुण गाते देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। े नारदजीको आये देखकर दोनोंने ही उनसे यह निर्णय कर देनेके लिये अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिये। नारदजी तो प्रेमी हैं ही, वे श्रीहरि-इरके इस अलौकिक मिलन-प्रेमको देखकर मुग्य हो ग्राये और दोनोंका गुण-गान करने लगे। अब निर्णय कौन करे। अन्तमें इसका भार भगवती उमाको सौंपा गया—व जो कह दें, वैसा ही किया जाय । कुछ देर तो भगवती उमा चुप • रहीं। फिर दोनोक लेक कारने बोली-

याहरी दर्शिता प्रीतिर्युवाभ्गां नाथ केशह ।

मन्ये तया प्रमाणेन न भिन्नवस्ती युवांम् ॥

यादरी दर्शिता प्रीतिर्युवाभ्यां नाथ केशव ।

मन्ये तया प्रमाणेन आत्मैकोऽन्यतनुर्मिथः ॥

या प्रीतिर्दर्शिता देश युवाभ्यां नाथ केशव ।

मन्ये तया प्रमाणेन भार्य आवां पृथङ् न वाम् ॥

थाहशी दर्शिता प्रीतिर्युवाभ्यां नाथ केशव ।

'मन्ये तया प्रमाणेन द्वेष एकस्य स द्वयोः ॥

यादशी दर्शिता प्रीतिर्युवाभ्यां नाथ केशव ।

मन्ये तया प्रमाणेन अपृजैकस्य च द्वयोः ॥

मन्ये तया प्रमाणेन अपृजैकस्य च द्वयोः ॥

'हे नाथ! हे केशव! आपलोगोंके इस प्रकारके विलक्षण अनन्य और अचल प्रेमको देखकर यही निश्चय होता है कि आपके निवासस्थान पृथक् नहीं हैं। जो कैलास है, वही वैकुण्ठ है और जो वैकुण्ठ है, वही कैलास है। केवल नाममें ही मेद है। मुझे तो यह लगता है कि आपका आत्मा भी एक है, केवल शरीरसे आप दो दिखायी देते हैं। मुझे तो यह दीख रहा है कि आपकी भार्याएँ भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ, वही ये श्रीलक्ष्मी हैं और जो श्रीलक्ष्मी हैं, वही में हूँ। अतः आप लोगोंमेंसे जो एकके प्रति द्वेष करता है, वह दूसरेके प्रति ही करता है और जो एककी पूजा करता है, वह खामाविक ही दूसरेकी भी करता है एवं जो एकको अपूज्य मानता है, वह दूसरेनो भी अपूज्य ही मानता है।'

भरा तो यह निश्चय है कि आप दोनोंमें जो मेद गानता है, उसकी निश्चय ही घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आपलोग मुझे इस प्रसङ्गमें मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवञ्चना कर रहे हैं, मुझे मुलावा दे रहे हैं या दिनोद कर रहे हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने-अपने लोकको पधारें। श्रीविण्णु यह समझें हम शिवरूपसे वैकुण्ठ जा रहे हैं और महेश्वर यह मानें कि हम विष्णुरूपसे हो असको प्रस्थान कर रहे हैं। भगवती उमाके से जियसे दोनों ही

परम प्रसन्न होकर भगवतीकी प्रशंसा करते हुए।
प्रणामाछिङ्गन करके अपने-अपने छोकको वजार के
बेकुण्ठ पहुँचनेके बाद भगवान ना
श्रीलक्ष्मीजीसे कहा—

स एवाहं महादेवः स एवाहं जनादेन में उभयोरन्तरं नास्ति घटस्थजलयोखि भी 'वस्तुतः में ही जनार्दन विष्णु हूँ और में में महादेव हूँ । अलग-अलग दो घड़ोंमें रक्खे हुए माँति मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है ।'

गोस्तामी श्रीतुळसीदासजीने भगवान् श्री भगवान् श्रीशिवका सम्बन्ध निरूपण करते हा ठीक कहा है—

#### सेवक स्वामि सखा सिय पीके।

भगवान् महादेव कभी श्रीरामके साथ सेवकर्ष करते हैं, कभी खामीकी और कभी सखाकी। वे उन्हें पूजते हैं, कभी वे। तुरुसीदासजीके राम और सीता शिवपुराणके भगवान् शिव और र भाँति ही परात्पर परब्रह्म हैं। उन्हींसे— संभु बिरंचि बिष्तु भगवाना। उपजिहं जासु अंस तें। जासु अंस उपजिहें गुन खानी। अगनित छच्छि उमा ब्रह

भगवान् शिव और भगवान् विष्णुकी अभि प्रसङ्ग प्रायः सभी पुराणोंमें हैं और इन् माननेवालोंका नरकगामी होना बतलाया गया है। केवल दो उदाहरण दिये जाते हैं—

पद्मपुराणमें भगवान् परात्पर रामरूपसे प्रि शिवके प्रति कहते हैं— ममास्ति हृद्ये शवों भवतो हृद्ये व्य<sup>न्ति</sup> आवयोरन्तरं नास्ति मृद्धाः पश्चन्ति हुर्धिका ये भेदं विद्धत्यद्धा आवयोरेकरूपपुर कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्र्वे आ ये त्वद्भकाः सद्दाऽऽसंस्ते मङ्गक्ता धर्मसंधि मङ्गका अपि भृगस्या भक्त्या तव नरिक्व (पद्मा० पाताल० २८। २१ 'आप शिवृ मेरे हृदयमें रहते हैं और में आपवें हिदयमें हूँ । हम दोनोंगे कुछ भी अन्तर नहीं है । हम पूर तथा दुर्जु कि लोग ही हममें भेद मानते हैं । हम दोनों एक रूप हैं, हममें भेद मानते हैं । हम दोनों एक रूप हैं, हममें भेद मानते हैं । हम दोनों एक रूप हैं, हममें भेद मानते हैं । हम करनेवाले मानुष्य हजार करनेवाले कुम्भीपाकादि नरकोंमें यन्त्रणा भोगते हैं । जो धार्मिक पुरुष आपके भक्त हैं, वे सदा ही भेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं, वे महान् भक्तिसे आपकों ही प्रणाम करते हैं ।'

शिवपुराणमें परात्पर परतम भगवान् शिवरूपसे कहते हैं—

ममैव हृद्ये विष्णुर्विष्णोश्च हृद्ये ह्यहम्। उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम॥ (१।५५-५६)

रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवद्ध्येयो हरस्तथा। युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन॥ (१०।६

रुद्रभक्तो नरो यस्तु तब निन्दां करिष्यति। तस्य पुण्यं च निखिलं द्वुतं भस्म भविष्यति॥ (१०।८)

नरके पतनं तस्य त्वद्द्वेषात् पुरुषोत्तम। मदाज्ञया भवेद्विष्णो सत्यं सत्यं न संशयः॥ (१०।९

त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः। अन्तरं यश्च जानाति निरये पतिति ध्रुवम्॥ (१०।१४)

( হাব০ হ০ ৪০ )

हैं। 'मेरे हृदयमें विष्णु हैं और विष्णुके हृदयमें मैं हूँ। जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। हे विष्णो ! आप रुद्रके ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आपमें और रुद्रमें तनिक भी अन्तर अपके ध्येय हैं। आपमें और रुद्रमें तनिक भी अन्तर अपकी निन्दा किंकरेगा, उसका सारा पुण्य तुरंत भस्म हो जायगा। प्रियंपुरुपोत्तम विष्णो ! आपसे द्वेष करनेके कारण मेरी अधिकार उसको नरकमें गिरना पड़ेगा, यह बात सत्य है, संत्य है। इसमें संशय नहीं हैं। जो आपकी शरणमें

'आप शिव मेरे हृदयमें रहते हैं और मैं आपके आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया। जो हदयमें हूँ | हम दोनोंमें वृद्ध भी अन्तर नहीं है कि मुझमें और आपमें मेद जानता है, वह अवस्य ही नरकमें मूद तथा दुर्वु कि छोग ही हममें मेद मानते हैं। हम गिरता है।

ये ही परतमे परात्पर ब्रह्म कत्यके आदिमें (सदाशिव, महाविष्णु, राम-कृष्ण-शक्ति आदि ) अपने किसी रूपसे अपने ही अंश त्रिदेवोंको (त्रह्मा, विष्णु, रुद्धको ) प्रकृष्ट करके अखिल विश्वकी सृष्टि, पालन और संहारकी लीला करते हैं । इस सिद्धाल्नका प्रायः सभी शैव और वैष्णव-परात्पर ब्रह्मसे प्रकट उन तीनों देवोंकी और उनसे पर-तम परात्पर ब्रह्मकी अभिन्नता बतलायी गयी है ।

शिवपुराणमें इनका प्राकट्य परात्पर ब्रह्म भगवान् शिवसे बतलाया गया है। शिवके दक्षिण भागसे ब्रह्माका, वाम भागसे विष्णुका और हृद्यसे रुद्रका प्राकट्य हुआ है। इन्हीं शिवके आदेशसे फिर ब्रह्माका भगवान् विष्यु-के नाभिकमलसे और रुद्रका ब्रह्माके मस्तकसे प्रकट होना बतलाया गया है। इन्हीं सदाशिवसे पराशक्तिका, प्राकृत्व और फिर उनसे समस्त दैवी शक्तियोंका उदय होना बतलाया है । देवीभागवत और ब्रह्मवैवर्तपुराणमें परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णके दक्षिण भागसे भगवान् विष्णुका, वामभागसे भगवान् महेरवरका और नाभिक्रमलसे ब्रह्माका प्रकट होना बतलाया है और उन्हींसे आदिशक्तिका प्राकट्य बतलाया गया है। यह सब लीलावैचिद्रय है। तत्त्व एक ही है। शिवपुराणमें परात्पर भगवान् शिवके परात्पर निर्मुण स्वरूपको 'सदाशिव', सगुण स्वरूपको 'महेरवर', विश्वका सूजन करनेवाले स्वरूपको 'ब्रह्मा', " पालन करनेवाले स्वरूपको 'विष्युं' और संहार करनेवाले स्वरूपको 'रुद्र' कहा गया है।

श्रीमद्भागवतमें दक्षसे स्वैयं भगवान् विष्यु कहते

अहं ब्रह्मा च रार्वश्च जुगतः कारणं परम्। आत्मेरवर क्रियद्रप्टा स्वयंद्दगविरोपकः॥ आत्ममायां समाविद्य सोऽहं गुणमर्यो द्विज । स्वजन रक्षन हरन विद्यं दध्ने संज्ञां क्रियोचिताम् दे तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले पर्रमात्मिन । ब्रह्मरुद्रो च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपद्यति ॥ यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरःपाण्यादिषु कचित् । पारक्यवृद्धि कुरुते प्वं भूतेषु मत्परः ॥ अयाणामेकभावानां यो प्रयाति वै भिदाम् । सर्वभूकात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छिति ॥ (४। ७। ५०—५४)

'जगत्का परम कारण में ही ब्रह्मा और शिव हूँ । मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर, उपद्रष्टा, ख्यम्प्रकाश और मेदरित हूँ । विप्रवर ! त्रिगुणमयी अपनी मायाके द्वारा जब मैं सृजन, पाठन और संहारकी ठीठा करता हूँ, तबत्व मैं ही उस ठीठा-कार्यके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र—इन नामोंको धारण करता हूँ । ऐसे मुझ केवठ अद्वितीय विशुद्ध परमात्मासे अज्ञानी ठोग ही ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवोंको विभिन्न रूपसे देखते हैं । जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ-पैर आदि मुजाओंमें ये मुझसे भिन्न हैं—ऐसी बुद्धि नहीं करता, वैसे ही मत्परायण मेरा भक्त किसी प्राणीको मुझसे भिन्न नहीं देखता । ब्रह्मन् ! हम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र—तीनों स्वरूपतः एक ही हैं । हम सर्वभूतरूप हैं । अतः जो हममें कुछ भी भेद नहीं देखता, बही शान्ति प्राप्त करता है ।'

पद्मपुराणमें (पातालखण्ड अ० २८) भगवान् शिव परात्पर भगवान्के रामरूपसे कहते हैं—

एकस्त्वं पुरुषः साक्षात् प्रकृतेः पर ईर्यसे।
यः स्वांशकलया विद्वं सजत्यवित हन्ति च ॥
अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्।
एक एव त्रिधारूपं गृह्णासि कुहकान्वितः॥
सृष्टी विधात्रक्षपस्त्वं पालने स्वप्रभामयः।
प्रलये जगतः साक्षादहं शर्वास्यतां गतः॥

'आप प्रकृतिसे पर साक्षात् अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अंशकला ब्रह्मा, तिष्णु और रुद्ररूप होकर विश्वका सृजन, पालन और संहार करते हैं। आप रूप-रहित होते हुए भी विश्वके परम कारण हैं। आप एक

्री छीळासे त्रिविध क्रिप प्रहण करते हैं कि वि श्विष्ठिक समय ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, पाळनके क् अपने प्रभामय विष्णु रूपसे व्यक्त होते हैं और जा प्रलयके समय साक्षात् मुझ शिवका रूप होते हैं।

शिवपुराणमें ही भगवान् शंकरके द्वर सीताचें अं तत्पर दशरथ-पुत्रके रूपमें भगवान् श्रीरामको प्रं दे किये जानेकी कथा इस प्रकार आती है—

एक समयकी बात है, तीनों लोकोंमें विचले न ळीळाविशारद भंगवान् रुद्र सतीके साथ बैळपर अ इव हो इस भूतलपर भ्रमण कर रहे थे। घूमते-घूम 🔉 दण्डकारण्यमें आये । वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित मा लं श्रीरामको देखा, जो रावणद्वारा छलपूर्वक हरी गयी अ प्यारी पत्नी सीताकी खोज कर रहे थे। वे 'हा सी ऐसा उच्चखरसे पुकारते, जहाँ-तहाँ देखते और बा रोते थे । उनके मनमें विरहका आवेश छा गया । इ लक्ष्मणके साथ वनमें भ्रमण कर रहे थे और उ कान्ति फीकी पड़ गयी थी । उस समय उदारचेता । काम भगवान् शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्र किया और जय-जयकार करके वे दूसरी ओर चल हिं<sup>। उ</sup> भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें श्रीरामके सामने अपरे प्रकट नहीं किया। भगवान् शिवकी मोहमें डालनेवाली 🕴 ळीळा देख सतीको बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी <sup>मार</sup> मोहित हो उनसे इस प्रकार बोलीं।

सतीने कहा देवदेव सर्वेश ! परब्रह्म परमेश आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं; क्यें वेदान्त-शास्त्रके द्वारा यह्मपूर्वक जानने योग्य निर्वि परम प्रभु आप ही हैं । नाथ ! ये दोनों पुरुष कौन हैं इनकी आकृति विरह्वयथासे व्याकुल दिखायी देती हैं ये दोनों धनुर्घर वीर वनमें विचरते हुए केशके भी और दीन हो रहे हैं । इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी अकान्ति नील कमलके समान स्थाम है । उसे देखें किस कारणसे आप आनन्दमन्न हो उठे थे ! आणि

चित्त क्यों अत्यैन्त ,प्रसन्न हो गया थि ? स्तामिन् ! क्रूयाणका के झिंव ! आंद्र मेरे संशयको दूर की जिये ।

श्रीवार्ष श्रिवार कहा—देवि ! ये दोनों भाई वीरोंद्वारी संम्मानित हैं । इनके नाम हैं—श्रीराम और लक्ष्मण १ इनका प्राकट्य सूर्यवंशमें हुआ है । ये दोनों राजा दशरथके विद्वान् पुत्र हैं । इनमें जो गोरे रंगैंके छोटे बन्धु हैं, वे साक्षात् शेषके अंश हैं । उनका नाम लक्ष्मण है । इनके बड़े भैयाका नाम श्रीराम है । इनके रूपमें उपद्रवरहित भगवान् विष्णु ही अपने सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं । ये साधुपुरुषोंकी रक्षा और हम-लं लोगोंके कल्याणके लिये इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं—

ज्येष्ठो समाभिधो विष्णुः पूर्णाशो निरुपद्रवः। अवतीर्णः क्षितौ साधुरक्षणाय भवाय नः॥ (श्रीगोखामी तुल्सीदासजीने श्रीरामचिरतमानसमें इसीके आधारपर सती-त्यागकी सुन्दर कथा लिखी है।)

महाभारतकी गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने खयं ही अपनेको परात्पर ब्रह्म तथा सबका आदि प्रकटकर्ता बतलाया है।

किसी-किसी कल्पमें जीव भी ब्रह्माकी कोटिमें पहुँच जाते हैं, ऐसा माना जाता है। परंतु त्रिदेवगत ये ब्रह्मा भगवद्रूप हैं और इनके लिये भी वही बात कही गयी है जो भगवान् शिव और भगवान् विष्णुके लिये कही गयी है।

देवीपुराणमें ब्रह्माजीका स्तवन करते हुए कहा

गया है—
जय देवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे।
अव्यक्तव्यकरूपाय कारणाय महात्मने॥
एतित्रभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक।
रजोगुणगुणाविष्ट सृजसीदं चराचरम्॥
सत्त्वपाल तहाभाग तमः संहरसेऽखिलम्।
(अध्याय ८३)

湖

'देवाधिदेव! ब्रह्मदेव! आपकी जय हो। आप अन्यक्त-व्यक्त-खरूप, त्रिगुणमय, सर्वकारण, श्रेष्ठबुद्धि एवं विश्वकी सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ध-रूप तीनों भावोंसे भावित हैं। आप रजोगुणसे आविष्ट होकर ब्रह्मारूयसे इस चरान्धर जगत्का सुजन करते हैं, सत्त्वगुणका "प्रयोग करके विष्णुरूपसे पालन करते हैं और तमरूप होकर अख़िल विस्वका संहार करते हैं ।'

े विष्णुपुराणमें महर्षि पराशर परतम परातप्र भगवान् विष्णुकी स्तुति कैंस्ते हुए कहते हैं—

अविकारार्थ शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदैकरूपरूपाय क्यांचे सर्वजिष्णवे ॥ नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय ज्ञानं वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ व एकानेकस्वरूपाय स्थूलस्क्षमात्मने नमः । अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः । मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ आधारभूतं विद्वस्थाप्यणीयांसमणीयसाम् । प्रणस्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम् ॥

(१171१-4)

विकाररहित नित्य, परमात्मा, सदा एकरूप, सर्वव्यापी, सर्वविजयी, विण्यु, हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), हरि, शंकर (रुद्र), वासुदेव, मायासे तारनेवाले, विश्वकी सृष्टि, स्थिति और अन्त करनेवाले, एक तथा अनेकरूप, स्थूल तथा सूक्ष्मरूप, अव्यक्त-व्यक्त-स्वरूप और मुक्तिप्रदाता भगवान् विण्युके प्रति मेरा वारंबार नमस्कार है। इस जगत्का सृजन, पालन और विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विण्यु और रुद्रके मूल कारण जगन्मय परमात्मा विण्युभगवान्को मेरा नमस्कार है। विश्वके आधार, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, समस्त भूतोंके अंदर स्थित अच्युत् पुरुषोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है।

शिवपुराणमें स्थान-स्थानपुर इसी सिद्धान्तका विविध प्रसङ्गोमें विविध माँतिसे उल्लेख है। कुछ उदाहरण देखिये! एक स्थानपर शिवके चतुर्व्यूहका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गुणत्रयसे अतीत परात्पर भगवान् सदाशिव चारों व्यूहोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं—ब्रह्मा, काल, रुद्र और विष्णु । वे खयं सबके आधार और शक्तिके भी मूल हैं। कहा गया है — •

देवो राणत्रयातीतश्चतुर्व्यूहो महेरवरः। सक्छे स्कलाधारशक्तेरुत्पत्तिकारणम्॥ सोऽयमात्मा त्रयस्यास्य प्रकृतेः पुरुषस्य च । लेलाकृतजगत्सृष्टिरीक्वरत्वे व्यवस्थितः ॥ व्यवस्थितः ॥ व्यवस्थितः ॥ सं प्रव च तदाधारस्तदात्मा तल्धिष्ठितः ॥ तसान्महेक्वरक्वेय प्रकृतिः पुरुषस्तथा । सदाशिवो भचो विष्पुर्कृत्या सर्वे शिवात्मकम्॥ (शिव० वा० से पू० खं० १० । ९—१२)

'चर्तुर्व्यूहके रूपमें प्रकट देवाधिदेव महेश्वर तीनों गुगोंसे अतीत हैं; वे सर्वमय हैं, सबकी आधाररूपा शक्तिकों भी उत्पत्तिके कारण हैं। वे ही तीनों गुणोंको (ब्रह्मा, बिण्गु, रुद्रके) विप्रहरूपमें धारण करनेवाले सनके आत्मरूप हैं, प्रकृति और पुरुष भी उन्हींके शरीर हैं और वे उन दोनोंके भी आत्मा हैं। छीछासे ही—खेट-ही-खेटमें वे अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना कर देते हैं। जगन्नियन्ता ईश्वररूपसे भी वे ही स्थित हैं। जो सबसे परे, नित्य, निष्कल-अखण्ड अथवा कलना—कत्यनामें न आनेयोग्य परमेश्वर हैं, वे ही सम्पूर्ण दश्य-प्रपन्नके आधार, उसके आत्मा तथा अधिष्ठान भी हैं। सुतरां भगवान् सदाशिव ही महेश्वर हैं, वे ही प्रकृति-पुरुष भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वे ही हैं। वस्तुतः सब कुछ भगवान् सदाशिव ही हैं। परात्पर भगवान् शिव भगवान् विष्णु और ब्रह्मासेकहते हैं—परात्पर भगवान् शिव भगवान् विष्णु और ब्रह्मासेकहते हैं—

परब्रह्म निर्विकारः सचिदानन्दरुक्षणः॥ २०॥ विधा भिन्नो हाहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया। सर्गा स्मालयगुणैनिष्करुं उहं सदा हरे॥ २८॥ सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति। अलंकृतिकृते देव नामभेदो न वस्तुतः॥ ३५॥ वस्तुवतः मदो भेदो नानापात्रे न वस्तुतः॥ ३५॥ वस्तुवत् सर्वदृद्धयं च शिवकृषं मतं मम। अहं भवानजद्यैव रुद्दो योऽयं भविष्यति॥ ३८॥ वक्तुपा न भेद्दत् भेदं व वन्धनं भवेत्। तथापि च मदीयं हि शिवकृषं सनातनम्॥ ३९॥ मूलीभूवं सदोकं च सत्यक्षानमनन्तकम्। प्रविक्तु सद्देशं च स्वावकृषं सनातनम्॥ ३९॥ मूलीभूवं सदोकं च सत्यक्षानमनन्तकम्। प्रविक्तु सद्देशं च स्वावना सद्दा ध्येयं मनसा चैव तत्वतः॥ ४०॥ प्रविक्तु सद्देशं सनातनम् ॥ ३९॥ (श्वाव रुद्देशं स्वावना सद्दा ध्येयं मनसा चैव तत्वतः॥ ४०॥ (श्वाव रुद्देशं स्वावना सद्दा ध्येयं मनसा चैव तत्वतः॥ ४०॥

'विष्णों ! मैं ही सृष्टि, पालन और प्रीलयका कर्ता में ही सगुण-निर्गुण हूँ तथा सिचिदांनन्दस्बरूप नि परब्रह्म परमात्मा हूँ । हे हरे ! सृष्टि, रक्षा, और प्रक गुणों अथवा कार्योंके भेद से में ही ब्रह्मा, विष्णु और हर है नाम धारण करके तीन खरूपोंमें बिलक्त हुआं वस्तुतः मैं सदा निष्कल हूँ। हे देव! जैसे एक ही हुं के अनेक अलंकार बनते हैं, उनमें नाम तथा आहूरी मेद है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे मिट्टीके वि प्रकारके पात्रोंमें केवल नाम और आकारका ही भेर मे वास्तवमें कोई भेद नहीं है, सब मिट्टी ही है। कार्यके ह कारण ही रहता है । यही दृष्टान्त पर्याप्त अतः सत्रको वस्तुके समान शिवरूप ही मानना चा थ यह मेरा मत है । मैं, आप और जो रुद्र प्रकट होंगे रु सब एकरूप ही हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मार्ग य अवश्य ही बन्धन होगा। तथापि मेरा परात्पर शिवरू प्र सनातन है। यही सदा सब रूपोंका म्लभूत ने गया है । यह सत्य ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है ।

विभिन्न कर्रोमें साक्षात् परतम परात्पर महेश्व प्रविभिन्न खरूपोंसे त्रिदेवोंका प्राकट्य होता है श्री विभिन्न प्रसङ्गोंपर परस्पर एक दूसरेका स्तवन किया उचा है। इससे न तो उनके मूळ वास्तव रूपमें कोई भेद श्री कि और न कोई छोटा-वड़ा हो होता है। इस वार्व मणि शिवपुराणमें स्पष्टरूपसे खीकार किया गया है

त्रयस्ते कारणात्मानो जाताः साक्षान्महेश्वरात्। का चराचरस्य विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तहेतवः॥ १३ चा परमेश्वर्यसंयुक्ताः परमेश्वरभाविताः। तच्छक्तयाधिष्ठिता नित्यं तत्कार्यकरणक्षमाः॥ १४ पित्रा नियमिताः पूर्वं त्रयोऽपि त्रिषु कमेसु। व्रह्मा सर्गे हरिस्त्राणे रुद्रः संहरणे तथा॥ १५ लब्धा सर्वात्मना तस्य प्रसादं परमेष्ठिनः। व्रह्मनारायणौ पूर्वं रुद्रः कल्पान्तरेऽस्वतत्॥ कल्पान्तरे पुनर्वह्मा रुद्रविष्णू जगन्मयः। विष्णुश्च भगवान् रुद्धं व्रह्माणमस्जत्युनः॥ १८

नारायणं ॰युनंब्रह्माः ब्रह्माणं॰ च युतर्भवः। एवं कृद्धेषु केत्प्रेषु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥ १९ ॥ परस्परेण ०० जायन्ते परस्परहितैषिणः। तत्तत्कर्पान्तवृत्तान्तमधिकृत्य महर्विभिः॥ २०॥ ( शि० पु० वा॰ सं० पू० खं० अ० १३ ) भ्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे क्रुमशः चराचर जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहारके हेतु हैं और साक्षात् महेश्वर (परात्पर परतम भगवान्) से प्रकट हैं । उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है । वे पर-मेश्वरसे भावित और उनकी शक्तिसे अधिष्ठित हो नित्य उनके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । पूर्वकालमें पिता महेश्वरने ही उन तीनोंको तीन कार्योंमें नियुक्त किया वा था । ब्रह्माकी सृष्टिकार्यमें, विष्णुकी पालनकार्यमें और हिं रुद्रकी संहारकार्यमें नियुक्ति हुई थी। कल्पान्तरमें परमे-ातं श्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणको ह प्रकट किया था । इसी प्रकार दूसरे कल्पमें जगन्मय ब्रह्मा-, ने रुद्र तथा विष्णुको प्रकट किया, फिर कल्पान्तरमें भगवान् विष्णुने रुद्र तथा ब्रह्माको प्रकट किया । इसी प्रकार पुनः ब्रह्माने नारायणको और रुद्रदेवने ब्रह्माको अप्रकट किया । इस तरह विभिन्न कल्पोंमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरेका हित इचाहते हैं । उन-उन कल्पोंके वृत्तान्तको (किस रूपसे ्र किसका प्राकट्य होता है, इस वर्णनको ) लेकर महर्षि-न्नगण उनके ( इसीके अनुसार उन-उन रूपोंके ) प्रभावका वर्णन करते हैं।

इसी हेतुसे कहीं किसीको बड़ा बतलाया गया है, कहीं किसीको । इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना विश्वे चाहिये ।

8

4

26

पते परस्परीत्पन्ना धारयन्ति परस्परम् । परस्परेण वर्द्धन्ते परस्परमनुवताः ॥ कचिद् ब्रह्मा कचिद्धिष्णुः कचिद् रुद्धः प्रशस्यते । नानेन तेषामाधिक्यमैश्वर्यं चातिरिच्यते ॥ अयं परस्त्वर्यं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः । यातुधाना भवन्त्येव पिशावाश्च न संशयः ॥ (शिंश पुर्वार्वं संर पूर्वं २० । ६–८) ंथें तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु, रुंद्र ) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेसे ब्रह्मते अपण करते हैं, एक दूसरेसे ब्रह्मते रहते हैं और एक दूसरेके अनुकूछ आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, 'तो कहीं विष्णुकी और कहीं रुद्धकी । इससे जुनके ऐश्वर्षमें कोई अधिकृता या न्यूनता नहीं आती । जो छोग क्रीधवश ऐसा कहते हैं कि 'अमुक श्रेष्ठ हैं, अमुक श्रेष्ठ नहीं हैं'—वे अगले जन्ममें राक्षस या पिशांच होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं।'

शिव और शक्तिमें अभिन्नता

इस प्रकार तीनों महान् देवताओंकी अभिन्नता और उनसे परात्पर परतम ब्रह्मकी (सदाशिव, महाविष्णुं, श्रीराम, श्रीकृष्णकी) अभिन्नता सर्वसम्मत है। ये परा-त्पर ब्रह्म नित्य ही खरूपभूता परा-शक्तिसे सम्पन्न हैं। कभी वह शक्ति शक्तिमान्में छिपी निष्क्रिय रहती है, कभी प्रकट होकर क्रियाशीछा बन जाती है। भगवान्ने गीतामें प्रकृतिको 'महद्योनि' और अपनेको 'बीजप्रद पिता' कहा है। वास्तवमें शक्ति और शक्तिमान्का नित्य अविना-भाव-सम्बन्ध है। इसीसे शिवपुराणमें भी कहा गया है—

एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता। न शिवेनविना शक्तिनेशक्या विना शिवः॥ (शिव० वाय० सं० उत्तर० ४)

'इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान्को सदा एक दूसरे- की अपेक्षा रहती है। न तो शिव (शक्तिमान्) के बिना शिक्त रह सकती है और न शक्तिके बिना शिब्र ही रह सकते हैं।' शक्तिमान् न हों तो शक्ति कृहाँ रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमान्का अस्तिक ही न हो। इसीसे 'इ' कार (शक्ति )हीन शिंवकी कि 'शव' कहा जाता है!

राक्तिमान्के खरूपकी अभिन्यक्ति उनकी राक्तिसे ही होती है। अतएव राक्तिका खरूप भी वही है, जी राक्ति-मान्का है। शिवपुराणमें, ही भगवती पराशक्ति उमादेवी इन्ह्रांदि देवोंसे खयं कहती हैं—

परं ब्रह्मे पूरं, ज्योतिः भणवद्धन्द्वरूपिणी । अहमेवास्मि सङ्खं मदन्यो नास्ति कश्चन ॥ : निराकारापि साकारा सर्वतत्त्वस्वरूपिणी। अप्रतक्यंगुणां नित्या कार्यकारणकापिणी ॥ कदानिद्यिताकारा कदाचित्पुरुषाकृतिः। कदाचिदुभयाकारा सर्वाकाराह मीइवरी॥ विरिश्चः सृष्टिकर्ताहं जगद्धाताह्मच्युतः। रुद्रः संहारकर्ताहं किनीविद्यविमोहिनी॥ कालिककामलावाणीमुखाः सर्वा हि शक्तयः। मदंशादेव संजातास्तथेमाः सकलाः कलाः॥ मत्त्रभावाज्जिताः सर्वे युष्माभिदितिनन्दनाः। तामिविशाय मां यूयं वृथा सर्वेशमानिनः॥ यथा दारुमयीं योषां नर्तयत्यैन्द्रजालिकः। नर्तयाम्यहमीदवरी॥ तथैव सर्वभूतानि मद्भयाद् वाति पवनः सर्वे दहति हव्यभुक्। लोकपालाः प्रकुर्वन्ति खस्वकर्माण्यनारतम् ॥ कदाचिद्देववर्गाणां कदाचिद्दितिजन्मनाम्। करोमि विजयं सम्यक् खतन्त्रा निजलीलया॥ अविनाशि परं धाम मायातीतं परात्परम्। श्रुतयो वर्णयन्ते यत्तद्रूपं तु ममैव हि॥ सगुणं निर्गुणं चेति मद्रूपं द्विविधं मतम्। माणशावितं चैकं द्वितीयं तदनाश्चितम्॥ एवं विज्ञाय मां देवाः स्वं स्वं गर्वं विहाय च। भजत प्रणयोपेताः प्रकृतिं मां सनातनीम् ॥

(शि० पु० उ० सं० ४८। २७—३९)

भी ही परब्रह्म, परमज्योति, प्रणवरूपिणी तथा युगळ-रूपधारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कुछ भी पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। प्रवितत्त्वस्रूपा हूँ। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्यखरूपा तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राणवछ्ठभा नारीक्षा आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवछ्ठभा पुरुषका। कभी एक साथ स्त्री और पुरुष दोनों रूपोंमें (अर्धनारीश्वररूपमें) प्रकट होती हूँ। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ, मैं ही जगत्पालक अच्युत विष्णु हूँ और मैं ही संहारकर्ता रुद्ध हूँ। सम्पूर्ण विश्वको मोहमें एएलन्त्राली महामाया भी मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वतो आदि सम्पूर्ण, शक्तियाँ तथा ये सभी कलाएँ भी मेरे ही अंशसे प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभावसे

तुम देवताओंने सम्पूर्ण देखांपर विजयभाष्त की है। मुन विजयिनीको न जानकर तुमछोग व्यर्थ ही आहे सर्वेश्वर मान रहे हो । जैसे इन्द्रजाल करनेवाल ए उन्ह कठपुतलीको नचाता है, वैसे ही मैं ईश्वरी ही स हैं व प्राणियोंको नचाती हूँ । मेरे भयसै हवा चुलती है, और भयसे अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मा और ही लोकपालगण निरन्तर अपने-अपने कर्मोंमें लो । यम हैं । मैं सर्वया खतन्त्र हूँ और अपनी लीलासे ही । रांक देवसमुदायको विजयी बनाती हूँ, कभी दैत्यसमूह वरु० मायासे अतीत जिस अविनाशी परित्यर धामका अ ऋि वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है । सगुण उमा निर्गुण—मेरे ये दो रूप माने गये हैं। इनमें। शिव मायायुक्त है, दूसरा मायारहित । देवताओं ! ऐसा वाले कर गर्वका त्याग करो और मुझ सनातनी प्रकृति (अन त्परा शक्ति ) की प्रेमपूर्वक आराधना करो ।' कार

परमात्मा शिवकी ये पराशक्ति सर्वेश्वर सदाहिस्वाय अनुरूप ही समस्त अलैकिक गुणोंसे सम्पन्न अप्रिय समधर्मिणी हैं। इन शिव-शक्तिकी ही सारी छीछा है। परमे अनन्त विश्व केवल शक्ति-शक्तिमान्का ही लीला-भिभवा है। जितने पुरुष हैं, सब शिव हैं और उनकी जो जी धर्मिणी जितना स्त्रियाँ हैं, वे सब शक्तिरूपा हैं। इसी त दिखलाते हुए शिवपुराणमें कहा गया है-- "शकि पार्व शक्तिमान्से प्रकट होनेके कारण यह जगत् 'शाक्त' ही 'रौव' कहा गया है । जैसे माता-पिताके बिना पुत्रका और नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके विना और चराचर जगत्की उत्पत्ति नहीं होती । स्त्री और प्रभौर प्रकट हुआ जगत् स्त्री और पुरुषरूप ही है; यह विस् और पुरुषकी विभूति है, अतः स्त्री और पुरुषसे अि शंक है । इनमें राक्तिमान् पुरुषरूप शिव तो 'परमात्मा' सम्ध गये हैं और स्त्रीरूपिणी शिवा उनकी 'पराशक्ति' विभू सदाशिव कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । महेश्वर जानता चाहिये और शिवा माया कहलाती जो परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रह

महेश्वर शिव रहर हैं और उनकी बहुमा शिवाकेशी रुद्राणी । विश्वेश्वर देवं विष्णु हैं और उनकी ग्रिशा लक्ष्मी । जर्व सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कृहलाते हैं, तव उनकी प्रियाकौ अह्नाणी कहते हैं। भगवान् शिव भास्कर हैं और भंगवती शिवा प्रभा । कामनाशन शिव महेन्द्र हैं और गिरिराजनैन्दिनी उँमा राची । महादेवजी अग्नि हैं न और उनकी अर्द्धाङ्गिनी उमा स्वाहा । भगवान् त्रिलोचन ्यमं द्वें और गिरिराजनन्दिनी उमा यमप्रिया । भगवान् इंशंकर निर्ऋति हैं और पार्वती नैर्ऋती । भगवान् रुद्र हुइं वरुण हैं और पार्वती वारुणी । चन्द्रशेखर शिव वायु हैं भीर पार्वती वायुप्रिका शिवा । शिव यक्ष हैं और पार्वती ऋदि । चन्द्रार्धरोखर शिव चन्द्रमा हैं और रुद्रवस्त्रभा उमा रोहिणी । परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी में। शिवा आर्या । नागराज अनन्तको वलयरूपमें धारण करने-ग वाले भगवान् शंकर अनन्त हैं और उनकी बहुमा शिवा (अनन्ता । कालशात्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालान्तकप्रिया हैं। जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे तिस्वायम्भुव मनुके रूपमें साक्षात् राम्भु ही हैं और शिव-अप्रिया उमा शतरूपा हैं । साक्षात् महादेव दक्ष हैं और है। परमेश्वरी पार्वती प्रसृति । भगवान् भव रुचि हैं और क्षिभवानीको ही विद्वान् पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव-नों जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति । भगवान् रुद्र मरीचि हैं तः और शिववछभा सम्भूति । भगवान् गङ्गाधर अङ्गरा हैं भौर साक्षात् उमा स्मृति । चन्द्रमौळि पुलस्य हैं और पार्वती प्रीति । त्रिपुरनाशक ज्ञित्र पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञविष्यंसी शिव कतु कहे गये हैं मा और उनकी प्रिया पार्वती संनति । भगवान् शिव अत्रि हैं <sup>नी</sup> और साक्षात् उमा अनस्या । कालहन्ता शिव करयप हैं पुं और मवेश्वरी उमा देवमाता अदिति । कामनाशन शिव ब्रिविष्ठ हैं और साक्षात् देवी पार्वती अरुन्यती । भगत्रान् अिं शंकर ही संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही । अतः सभी स्त्री-पुरुष उन्हींकी मा सम्पूर्ण स्त्रियाँ । विभूतियाँ हैं।

भगवान् शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। ती जो कुछ सुननेमें आता है, वह सब उमाका रूप है और

श्रीता साक्षात् भगवान् शंकर हैं । जिसके विषयमें प्रश्त या जिज्ञासा होती है, उस संमस्त वस्तुसमुदायका ऋप हांकरवेला शिवा खयं आरण करती हैं तथा पूछनेवाला जो पुरुष है, वह बार्छ-चन्द्रशेखर विश्वास्मा शिवरूप ही है । भववल्लभा उमा ही द्रष्टन्य । वस्तुओंका रूप, धारण करती हैं और द्रष्टा पुरुषके क्यमें राखिखण्डमीकि भगवान् विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं । सन्पूर्ण रसकी राशि महादेवी हैं और उस रसका आखादन करनेवाले मङ्गद्रमय महादेव हैं । प्रेमसमूई पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं । देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य वस्तुओंका स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओंके मन्ता (मनन करनेवाले) हैं। भववछ्रभा पार्वती बोद्रव्य ( जानने योग्य ) वस्तुओंका खरूप धारण करती हैं और शिद्यु-शशि-शेखर भगवान् महादेव ही उन वस्तुओंके ज्ञाता हैं । सामर्थ्यशाली भगवान् पिनाकी सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण हैं और सबके प्राणोंकी स्थिति जलरूपिणी माता पार्वती हैं । त्रिपुरान्तक पशुपतिकी प्राणवछ्नभा पार्वतीदेवी जब क्षेत्रका खरूप धारण करती हैं, तब कालके भी काल भगवान् महाकाल क्षेत्रज्ञरूपमें .स्थित होते हैं । श्रूलवारी महादेवजी दिन हैं तो श्रूलपाणि प्रिया पार्वती रात्रि । कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं और शंकरप्रिया पार्वती पृथिवी । भगवान् महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराजकन्या शिवा उसकी तटभूमि हैं । वृषमध्वज महा-देव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपर फैलनेवाली लता हैं । भगवान् त्रिपुरनाशक महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्ग- 💩 रूपको खयं धारण करते हैं और महादेवी मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिङ्ग-रूप धारण करती हैं। शिववछभा शिवा समस्त शब्द-जालका रूप धारण करती हैं और बालेन्द्रशेखर शिव सम्पूर्ण अर्थका. । जिस-जिस पदार्थकी जो-जो शक्ति कही गयी है, वह-वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और वह-वह सारा पदार्थ साक्षात् महेश्वर हैं। जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मङ्गलरूप है, उस-उस वस्तुको महाभाग महात्माओंने उन्हीं दोनों शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त हुई बनाया है।

'जैसे अंग्रते हुएं दीपककीं शिखा. समूचे घरको

प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव-पार्वतीका ही िह तेज व्यास होकर सम्पूर्ण जगतको प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूपं हैं, सबका कर्याण करनेवाल हैं; अतः सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन एवं चिन्तव करना चाहिये।

( शिवपुराण विस्तियसं० उ० ख० अध्याय ४ ) - कृष्णयजुर्वेदीय क्द्रहृद्या निषद् में इसी सिद्धान्तको इन शब्दोंमें व्यक्त किया गया है--

रद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रद्रो त्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रद्रः सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो दिवा उमा रात्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो यह उमा वेदिस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो विहरमा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रा पुष्पमुमा गन्धस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रद्रो लिङ्गमुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥

इसी उपनिषद्में यह भी बतलाया गया है कि इन उमा-महेश्वरसे लक्षी-विष्णुकी सर्वथा अभिन्नता है—'जो भगवती उमा हैं, वही विष्णुभगवान् हैं; जो भक्तिपूर्वक दिण्णुभगवान्की अर्चना करते हैं, वे वृषभध्वज शिवजी-की ही पूजा करते हैं। जितने पुँछिङ्ग प्राणी हैं, सब महेश्वर हैं, जितने खीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती उमा हैं। समस्त व्यक्त जगत् उमाका खरूप है और अव्यक्त जगत् महेश्वरका खरूप है। उमा और शंकरका योग ही विष्णु कहलाता है—

'या उमा सा खयं विष्णुः'
'येऽर्चयन्ति हरिं भक्त्या तेऽर्चयन्ति वृष्ध्वजम् ।'
'पुँहिङ्गं सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं भगवत्युमा ।'
'व्यक्तं सर्वमुमारूपमन्यकं महेश्वरः ।'
'उम्मशंकरयोगींगः स योगो विष्णुरुच्यते ।'
इसी सिद्धान्तका निरूपण समस्त शिवपुराणमें है ।

शिव, विष्णु, शिक्त, गणेश और सूर्ये— दे पाँच हे , देवता एक ही भगवान्के स्वरूप माने गये हैं। इन हे एकता शिवपुराणमें प्रतिपादित है । शिव, विष्णु, हे कि बात संक्षेपमें ऊपर आ ही गयी है । अणेशका है शिवपुराणमें विस्तारसे है और सूर्यभगवान्कों भगवान् शिवने अपना रूप बतलाकर उन्हें अर्घादि प्रजन करनेकी आज्ञा दी है (शिवपुराण, वायवीयसे द्वान्त उत्तरखण्ड अ०८)। इस प्रकार एक ही परम परतस्व भगवत्तत्वका निरूपण तथा व्याख्यान शिवपुराणमें किसे धुपुरु यही शिवपुराणके 'शिव'का स्वरूप है ।

रिज सनातन ब्रह्म तथा लिङ्ग-एजा भी सनात्तुर ये परात्पर परतम भगवान् शिव न तो आधुनिक विक्ति हैं , न ये अवैदिक हैं और न अनार्यों के हो देवता हैं याण लिङ्गपूजा ही दूषित, आधुनिक या अनार्यसेवित है। तथ अनादि परमात्मा परब्रह्म हैं। ये वैदिक देवता हैं। वेदों में या तथा रुद्रपरक प्रसङ्ग भरे हैं। रुद्राध्याय तो शिव भग्य के नामोंसे ही पूर्ण है। कपर्दिन्, पशुपति, सहात्त्वा संयोजात आदि नाम भी बहुत जगह आये हैं। विद्राप्ति संयोजात आदि नाम भी बहुत जगह आये हैं। विद्राप्ति संयोजात आदि नाम भी वेदोंमें मिलता है। ब्राप्ति संयोजात अपरण्यक प्रन्थोंमें भी शिवका विशद वर्णन है।

उपनिषदों भें इवेताश्वतरोपनिषद् आदि कई उपनि तो केवल शिवपरक ही हैं। केन, कैवल्य, नारायण, रुद्रह जाबाल, बृहजाबाल, दक्षिणामूर्ति, नीलरुद्रोपनिषद् अ में भी उमा-शिव-विषयक प्रसङ्ग ही हैं। अतएव इस भी निकाल देना चाहिये कि शिव अनार्य या अवैदिक हैं हैं और उनकी उपासना आधुनिक है!

इतना अवस्य है कि द्रेषबुद्धिको छोड़कर ही अ अपने साध्य इष्टखरूप तथा उसके साधनमें छो हैं चाहिये। किसीको छोटा-बड़ा न मानकर सभी भाक रूपोंको अपने ही इष्टदेवके विभिन्न नाम-रूपोंवाले वर्ष उन्हींके खरूप मानकर अपने इष्ट-खरूपकी उपार संछ्यन रहना चाहिये और अन्य किसी भी भगवत्खर्म निन्दा नहीं करनी चाहिये। एक ही भगवान्के अनेक कि रूप तथा तदनुरूप उपासनाके छिये विभिन्न नियम

## श्रीशिवपुरांण-माहात्म्य

भवाश्विस्तानं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् । कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शंकर्॥ श्रीनकेजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सतजीका उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना

श्रीद्वानिकजीने पूछा—महाज्ञानी सूतजी! आप सम्पूर्ण प्राप्तिका काता हैं। प्रभो! मुझसे पुराणोंकी कथाओं के म परतत्वका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये। ज्ञान और वैराग्यसहित एमें किसे प्राप्त होनेवाले विवेककी दृद्धि कैसे होती है ? तथा धुपुरुष किस प्रकार अपने काम-क्रोध आदि मानसिक कारोंका निवारण करते हैं ? इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः सनात्त्र स्वभावके हो गये हैं , उस जीवसमुदायको ग्रुद्ध (दैवी तक है पत्तिसे युक्त ) बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है ? आप समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइये, जो याणकारी वस्तुओंमें भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मङ्गलकारी तथा पवित्र करनेवाले उपायोंमें भी सर्वोत्तम पवित्रकारक वेदोंमाय हो। तात! वह साधन ऐसा हो, जिसके अनुष्ठानसे सहा विवार पुरुषको सदाके लिये शिवकी प्राप्ति हो जाय ।

भा प्र

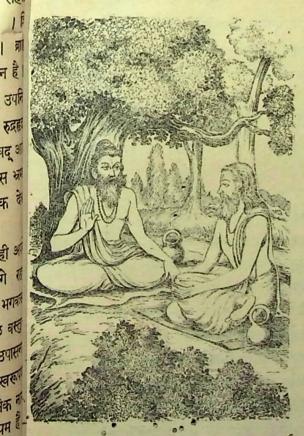

श्रीस्तजीने कहा—हु कि शौनकं ! तुम धन्य हो; क्योंकि तुम्हारे हृदयमें पुराण-कथा सुननेका विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसिलये में शुद्ध बुद्धिसे विचारकर तुमसे परम उत्तम शास्त्रका वर्णनं करता हूँ। वत्स ! वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके सिद्धान्तसे सम्पन्न, भक्ति आदिको बढ़ानेवाला तथा भगवान् शिवको संतुष्ट करनेवाला है। कानोंके लिये रसायन— अमृतस्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो । मुने ! वह परम उत्तम शास्त्र है—शिवपुराण, जिसका पूर्वकालमें भगवान् शिवने ही प्रवचन किया था। यह कालरूपी सपसे प्राप्त होनेवाले महान् त्रासका विनाश करनेवाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यासने सनत्कुमार मुनिका उपदेश पाकर बड़े आदरसे संक्षेपमें ही इस पुराणका प्रतिपादन किया है। इस पुराणके प्रणयनका उद्देश है—कल्युगमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके परम हितका साधन।

यह शिवपुराण परम उत्तम शास्त्र है । इसे इस भूतलपर
भगवान् शिवका वाड्यय स्वरूप समझना चाहिये और सब
प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये । इसका पठन और अवण
सर्वसाधनरूप है । इससे शिवभक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितिमें
पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ ही शिवपदको प्राप्त कर लेता है ।
इसलिये सम्पूर्ण यल करके मनुष्योंने इस पुराणको पढ़नेकी
इच्छा की है—अथवा इसके अध्ययनको अभीष्ट साधन माना
है । इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक अवण भी सम्पूर्ण मनेशिक्छित कि
फलोंको देनेवाला है । भगवान् शिवके इस पुराणको सुननेसेक
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा इस जीवनमें बड़े-बड़े
उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करके अन्तमें शिवलोकको प्राप्त
कर लेता है ।

यह शिवपुराणनामक अन्य चौवीत हजार क्षोकोंसे युक्त है। इसकी सात संहिताएँ हैं। यनुष्यको चाहिये कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे सम्यन्न हो बड़े आदरसे इसका अवण करे। सात संहिताओंसे युक्त यह दिव्य शिवपुराण परब्रहा परमात्माके समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट् गति प्रदान करनेवाली है।

कृो निरन्तर अनुसंधानपूर्वक इस शिवपुराणको बाँचता है, अथवा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठमात्र करता है, वर पुण्यामा है—इसमें संशेष नहीं है। जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष अन्तर्कालमें भक्तिपूर्वक इस पुराणकों सुनता है, उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद (धाम) प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिश अधिक इस शिवपुराणका पूजन करता है, वह इस संसारमें सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर अन्तमें भग गन् शिवके पदको प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन

अगलस्त्रहित हो रेशमी वस्त्र आदिके वेष्टनसे इस शिक् सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। अह कि निर्मल तथा मगवान् शिवका सर्वस्व है, जो इहले परलोकमें भी सुख चाहता हो, उसे आदिरके साथ प्रक इसका सेवन करना चाहिये। यह निर्मल एवं उत्तम पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरू देनेवाला है। अतः सदा प्रेमपूर्वक इसका श्रवण एवं पाठ करना चाहिये।

## शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चञ्चलाका पापसे भय एवं संसारसे वे

श्रीशौनकजीने कहा—महाभाग सूतजी! आप धन्य हैं, परमार्थ-तत्त्वके ज्ञाता हैं, आपने कृपा करके हमलोगोंको यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनायी है। भूतलपर इस कथाके समान कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है, यह बात हमने आज आपकी कृपासे निश्चयपूर्वक समझ ली। सूतजी! कल्यिगमें इस कथाके द्वारा कौन-कौन-से पापी गुद्ध होते हैं ? उन्हें कृपापूर्वक बताइये और इस जगत्कों कृतार्थ कीजिये।

सृतजी बोले—मुने ! जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम-क्रोध आदिमें निरन्तर डूबे रहनेवाले हैं, वे भी इस पुराणके अवण-पठनसे अवश्य ही ग्रुद्ध हो जाते हैं। इसी विषयमें जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसके अवणमात्रसे पापोंका पूर्णतयानारा हो जाता है।

पहलेकी बात है, कहीं किरातों के नगरमें एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञानमें अत्यन्त दुर्बल, दिर्द्र, रस वेचनेवाला तथा वैदिक धर्मसे विमुख था। वह स्नान-संध्या आदि कमोंसे भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्तिमें तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करनेवाले लोगोंको ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, ग्रुद्रों तथा दूसरोंको भी अनेक बहानोंसे मारकर उन-उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापीका थोड़ा-रा भी धन कभी धर्मके काममें नहीं लगा था। वह नेश्यागामी तथा सब प्रकारसे आचारभ्रष्ट था।

एक दिन घूमता-घामता वह दैवयोगसे प्री ( इसी-प्रयाग ) में जा पहुँचा । वहाँ उसने एक देखा, जहाँ बहुत-से साधु-महात्मा एकत्र हुए थे। उस शिवालयमें ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मणको ह गया। उस न्वरसे उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। व ब्राह्मणदेवता शिवपुराणकी कथा सुना रहे थे। ज्व हुआ देवराज ब्राह्मणके मुखारविन्दसे निकली हुई अ कथाको निरन्तर सुनता रहा। एक मासके बाद वह केल अत्यन्त पीड़ित होकर चल बसा। यमराजके दूत अ उसे पाशोंसे वाँधकर वलपूर्वक यमपुरीमें ले गये। हिं 🐉 । शिवलोकसे भगवान शिवके पार्षदगण आ गये। ज हुअ अङ्ग कर्पूरके समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूलरे 🖣 आ हो रहे थे, उनके सम्पूर्ण अङ्ग भस्मसे उद्गातित बढ़ा रुद्राक्षकी मालाएँ उनके <sup>°</sup>शरीरकी शोभा वढ़ा रही <sup>६</sup> सब-के-सब क्रोधपूर्वक यमपुरीमं गये और यमराजके गोप मार-पीटकर, बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराकों में चंगुलसे छुड़ा लिया और अत्यन्त अद्भुत विमानपर विस जब वे शिवदूत कैलास जानेको उद्यत हुए, उस सम्बर्ध हरू में वड़ा भारी कोलाहल मच गया । उस कोलाहलकी न धर्मराज अपने भवनसे बाहर आये । साक्षात् दूर्म वृत्ति समान प्रतीत होनेवाले उन चारों दूतोंको देखकी शह धर्मराजने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और हैं तथ देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया । उन्होंने भ<sup>यके</sup> बात भगवान् शिवके उन महात्मा दूतोंसे कोई बात मी



ई उर उलटे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की । तत्पश्चात् वे शिवदूत वह कैलासको चले गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस ब्राह्मणको दयासागर साम्ब शिवके हाथोंमें दे दिया। त आं

शौनकजीने कहा-महाभाग सूतजी ! आप सर्वज्ञ । इहि । महामते ! आपके कृपाप्रसादसे मैं बारंबार कृतार्थ । अ इस इतिहासको सुनकर मेरा मन अत्यन्त खे 🖁 आनन्दमें निमग्न हो रहा है । अतः अब भगवान् शिवमें प्रेम सत बढ़ानेवाली शिवसम्बन्धिनी दूसरी कथाको भी कहिये।

रही

त नी

श्रीसूतजी बोले-शौनक ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने जुके गोपनीय कथावस्तुका भी वर्णन करूँगा; क्योंकि तुम शिवभक्तों-न में अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो। समुद्रके निकटवर्ती न्पर्द प्रदेशमें एक वाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्मसे विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब-के-सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषयभोगोंमें ही लगा रहता है। वे न देवताओंपर विश्वास करते हैं न भाग्यपर; वे सभी कुटिल वृत्तिवाले हैं। किसानी करते और भाँति-भाँतिके घातक अस्त्र-खर्के शस्त्र रखते हैं। वे॰व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य र है तथा सद्धर्मका सेवन ही मनुष्यके लिये परम पुरुषार्थ है—इस मयके वातको वे विल्कुल नहीं जानते हैं १ वे सभी पग्रुबुद्धिवाले हैं।

हाँके द्विज ऐसे हों, वहाँके अन्य बणोंके विषयमें क्या कहा जाय।) अन्य वर्णोंके छोग भी उन्होंकी भाँति कुत्सित विचीर खनेवाले, स्वधर्मविमुख ध्वैं खर्ल हैं; वे सदा कुकर्ममें लगे रहते और नित्य विषयभोगोंमें ही डूबे रहते •हैं। वहाँ भी सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभावकी, स्वेच्छाचारणी, पामासक, कुत्सित विचारवाली और व्यभिचारिशी हैं । वे सद्वयवहार तथा सदाचारसे सर्वथा शून्य हैं। ईस् प्रकार वहाँ दुर्धोंका ही निवास है।

उस वाष्कल नामक प्राममें किसी समय एक बिन्हुग नामधारी ब्राह्मण रहता॰था, वह वड़ा अधम था व दुरात्मा और महापापी था । यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुन्दरी थीं। तो भी वह कुमार्गपर ही चलता था। उसकी पत्नीका नाम चञ्चला था; वह सदा उत्तम धर्मके पालनमें लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था । इसँ तरह कुकर्ममें लगे हुए उस विन्दुगके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये। उसकी स्त्री चञ्चुला कामसे पीड़ित होनेपर भी स्वधर्मनाशके भयसे क्लेश सहकर भी दीर्घकालतक धर्मसे भ्रष्ट नहीं हुई। परंत दराचारी पतिके आचरणसे प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गयी!

इस तरह दुराचारमें डूबे हुए उन मूढ चित्तवाले पति-पत्नीका बहुत-सा समय व्यर्थ बीत गया । तदनन्तर शूद्रजातीय वेश्याका पति बना हुआ वह दूषित बुद्धिवाला दुष्ट ब्राह्मण बिन्द्रग समयानुसार मृत्युको प्राप्त हो नरकमें जा पड़ा। बहुत दिनोतक नरकके दुःख भोगकर वह मूड्बुद्धि पापी विन्ध्यपर्वतपर भयंकर पिशाच हुआ । इधर, उस दुराचारी पति बिन्दुगके मर जानेपर वह मूद्रहृदया चञ्चला बहुत समयतक पुत्रोंके साथ अपने घरमें ही रही।

एक दिन दैवयोगसे किसी पुण्य पर्वके आनेपर वह स्त्री भाई-वन्धुओंके साथ गोकर्णक्षेत्रमें गयी। तीर्थयात्रियोंके सङ्गत्ते उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थके जलमें स्नान किया । फिर वह साधारणतया ( मेला देखनेकी दृष्टिसे ) • बन्धुजनोंके साथ यत्र-तत्र घूमने र्छंगी । घूमती-घामती किसी देवमन्दिरमें गयी और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मणके मुखसे भगवान् शिवकी परम पृवित्र एवं मङ्गलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी । कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि श्लो स्त्रियाँ परपुरुषोंके साथ व्यभिनार करती हैं। वे मरनेके बीद जब यमलोकमें जाती हैं, तब यमराजके दूत उनकी यंनिमें तपे हुए लोहेका परिघ डालतें हैं।' पौराणिक ब्राह्मणके

मुखसे-यह वैराग्य बढ़ानेवाली कथा मुनकर चञ्चुला भयसे व्याकुल हो वहाँ काँपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुननेवाले सब लोग बहाँसे बाहर चले गये, तब वह भयभीत नारी एकान्तमें शिवपुराणकी कथा बाँचनेवाले उन ब्राह्मणूदेवतासे बोली।

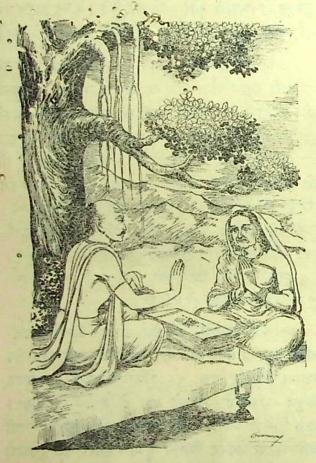

चञ्चुलाने कहा-जहान्! मैं अपने धर्मको नहीं

जानती थी है इसिलिये मेरे द्वारे उड़ा दुरीचार है। सत् स्वामिन् ! मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आ उद्धार कीजिये । आज आपके वैराग्युरससे व इस प्रवचनको सुनकर मुझे वड़ा भर् छग रहा है पर कॉॅंप उठी हूँ और मुझे इस संसारसे वैराग्य हो म मुझ मूढ़ चित्तवाली पापिनीको धिक्कार है।मैं। निन्दाके योग्य हूँ । कुत्सित विषयोंमें फँसी हुई होत अपने धर्मसे विमुख हो गयी हूँ । हाय ! म किस-किस घोर कष्टदायक दुर्गतिमें मुझे पड़ना जैसे और वहाँ कौन बुद्धिमान् पुरुष कुमार्गमें मन ला इस मुझ पापिनीका साथ देगा । मृत्युकालमें उन इस यमदूतोंको मैं कैसे देखूँगी ? जब वे बलपूर्वक मेरे सिंह फंदे डालकर मुझे बाँधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धा विङ् सक्ँगी । नरकमें जब मेरे शरीरके दुकड़े-दुकड़े किये। इस उस समय विशेष दुःख देनेवाली उस महायातनाको बीज कैसे सहूँगी ? हाय ! मैं मारी गयी ! मैं जल गयी आ हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकारसे नष्ट है रोग क्योंकि मैं हर तरहसे पापमें ही डूवी रही सुन ब्रह्मन् ! आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और ई कर पिता हैं। आपकी शरणमें आयी हुई मुझ दीन अ चिन आप ही उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। औ

स्तजी कहते हैं—शौनक ! इस प्रकार खे तत्य वैराग्यसे युक्त हुई चञ्चुला ब्राह्मणदेवताके दोनों इस गिर पड़ी । तब उन बुद्धिमान् ब्राह्मणने कृपापूर्वक उसे अ और इस प्रकार कहा— (अध्याय रहे हो ।

ब्राह्मण बोले—नारी ! सौभाग्यकी बात है कि भगवान् शंकरकी कृपासे शिवपुराणकी इस वैराग्ययुक्त कथाको सुनकर तुम्हें समय्पर चेत हो गया है । ब्राह्मणपन्नी ! तुम डरो मत । भगवान् शिवकी शरणमें जाओ । शिवकी कृपासे सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । मैं तुमसे भगवान् शिवकी कीर्तिकथासे युक्त उस परम वस्तुका वर्णन कहाँगा, जिससे तुम्हें कहा सुद्ध देनेबाली उत्तम गति प्राप्त होगी । शिवकी उत्तम कथा सुननेसे ही तुम्हारी बुद्धि इस निर्म पश्चात्तापसे युक्त एवं शुद्ध हो गयी है। साथ ही क मनमें विषयोंके प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चात्ताप ही करनेवाले पापियोंके लिये सबसे बड़ा प्रायश्चित्ते सत्पुरुषोंने सबके लिये पश्चात्तापको ही समस्त पापोंका वताया है, बश्चात्तापसे ही बापोंकी शुद्धि होती है। जो वश्च करसा है, यही बास्तबमें पापोंका प्रायश्चित्त करता है;

सत्पुरुषोने समस्त पापाँकी ्शुद्धिके लिये जैसे प्रायश्चित्तका उपदेश किया है, वह सब अधात्तापसे सम्पन्न हो जाता है । को पुरुष विशिपूर्विक प्रायश्चित्त करके निर्भय हो जाता है। पर अपने मुक्का के लिये पश्चात्ताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती । परंतु जिसे अपने कुकृत्यपर हार्दिक पश्चात्ताप होता है, वह अवश्य उत्तम गतिका भागी होता है - इसमें संशय नहीं । इस शिवपुराणकी कथा मुननेसे जैसी चित्तगुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करनेपर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिवपुराणकी कथासे चित्त अत्यन्त गुद्ध हो जाता है-इसमें संशय नहीं है निमनुष्योंके शुद्धचित्तमें जगदम्बा पार्वती-सहित भगवान् शिव विराजमान रहते हैं । इससे वह ज भा विशुद्धात्मा पुरुष श्रीसाम्ब सदाशिवके पदको प्राप्त होता है। केये। इस उत्तम कथाका श्रवण समस्त मनुष्योंके लिये कल्याणका नाको बीज है । अतः यथोचित ( शास्त्रोक्त ) मार्गसे इसकी गयी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिये। यह भव-बन्धनरूपी नष्ट है रोगका नाश करनेवाली है। भगवान् शिवकी कथाको रही सुनकर फिर अपने हृदयमें उसका मनन एवं निदिध्यासन ौर<sup> इ</sup> करना चाहिये । इससे पूर्णतया चित्तग्रुद्धि हो जाती है । न अ चित्तशुद्धि होनेसे महेश्वरकी भक्ति अपने दोनों पुत्रों ( ज्ञान और वैराग्य ) के साथ निश्चय ही प्रकट होती है । र लें तत्पश्चात् महेश्वरके अनुग्रहसे दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। तों इसमें संशय नहीं है। जो मुक्तिसे विश्वत है, उसे पशु उसे समझना चाहिये; क्योंकि उसका चित्त मायाके बन्धनमें आसक्त है । वह निश्चय ही संसारवन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता ।

ब्राह्मणपत्नी ! इसलिये तुम विषयोंसे मनको हटा लो तिडमीऔर भक्तिभावसे भगवान् शंकरकी इस परम पावन कथाको सुनो-परमात्मा शंकरकी इस कथाको सुननेसे तुम्हारे चित्तकी गुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी। जो इस निर्मल चित्तसे भगवान शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन ही व

पापकृतां पापानां निष्कृतिः \* पश्चात्तापः परा । सर्वपापविशोधनम् ॥ वर्णितं सद्धिः े सर्वेषां पश्चात्तापेनैव ेशुद्धिः प्राविशत्तं करोति सः । सर्वपापविज्ञोधनम् ॥ यथोपदिष्टं सद्भिष्टिं ( शिवपुराण-माहात्म्ब अ० ३ श्लोक ५-६ )

गप ही

श्रव

ोंका

जो पश्च

官

करता है, उसकी एक ही जन्ममें मुक्ति हो जल्ती है - यह में तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ ।

स्तजी कहते हैं -शौनक ! इंतजा कहका वे श्रेष्ठ शिवभक्त ब्राह्मण चुप हो गये । उनका हृदय. क्क्रणाँसे आई हो गया था । वे गुद्धचित्त गुरुतिमी भगवान शिवक ध्यातमें मम हो गये । तदनन्तर बिन्दुगकी पत्नी चञ्चला मन-ही-मन प्रसन्न हो उठी । ब्राह्मणका उक्त उपदेश सनकर उसके नेत्रोंमें आनन्दके आँस् छलक आये थे। वह ब्राह्मणपत्नी चञ्चुला हर्षभरे हृदयसे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके दोनों चरणोंमें गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली-'मैं कृतार्थ हो गयी।' तत्पश्चात् उठकर वैराग्ययुक्त उत्तम बुद्धिवाली वह स्त्री, जो अपने पापोंके कारण आतङ्कित थी, उन महान् शिव-भक्त ब्राह्मणसे हाथ जोड़कर गद्भद वाणीमें बोली।

चञ्चलाने कहा-ब्रह्मन्! शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ ! स्वामिन्! आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकारमें लगे रहते हैं । इसलिये श्रेष्ठ साधु पुरुषोंमें प्रशंसाके योग्य हैं । साधी ! मैं नरकके समुद्रमें गिर रही हूँ । आप मेरा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये । पौराणिक अर्थ-तत्त्वसे सम्पन्न जिस सुन्दर शिवपुराणकी कथाको सुनकर मेरे मनमें सम्पूर्ण विषयोंसे वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिवपुराणको मुननेके लिये इस समय मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा हो रही है।

सतजी कहते हैं-ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चञ्चला उस शिवपुराणकी कथाको मुनर्नेका इच्छा मनमें लिये उन ब्राह्मणदेवताकी सेवामें तत्वर हो वहाँ रहने लगी। तदनन्तर शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ और गुद्धी बुद्धिवाली उन ब्राह्मणदेवने उसी स्थानपर उस स्त्रीको शिवपुराणकी उत्तम कथा सुनायी । इस प्रकार उस गोकर्ज नामक महाक्षेत्रमें उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणसे उसने शिवपुराणकी वह परम उत्तम कथा ' सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी बढ़ानेवाली तथा मुक्ति देनेवाली है। उस परम उत्तम कथाको सुनकर वह ब्राह्मण-पत्नी अत्यन्त कृतार्थ हो गयी । उसका चित्त शीघ ही शुद्ध हो गया । फिर भगवान शिर्वके अनुप्रहसे उसके हृदयमें विवके सगुणरूपका चिन्तन होने लगा । इस प्रकीर उसने भगवान् शिवमें लग्नी रहनेवाली उत्तम बुद्धि पाकर शिक्के सचिदानन्दमय स्वरूपका बारंबार चिन्तन आरम्भ किया।

्तरपृथात् समयके पूरे होनेपर भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे युक्त हुई च्रेंबुलाने अपने शरीरको विना किसी कप्टके त्याग 🗸 दिया १ इततेमें ही त्रिपुरंशत्रु भगवान् शिवका मेजा हुआँ एक विश्य विमान द्वत गतिसे वहाँ पहुँचा को उनके अपने ्गणोंसे संयुक्त और भाँति-भाँतिके शोभा-साधनींसे सम्पन्न था। चुंबला उस विमानपुर आरूर्ट्य हुई और भगवान् शिवके श्रेष्ठ पौर्षदोंने उसे तत्काल शिवपुरीमें पहुँचा दिया। उसके सारे मल धुछ गये थे । वह दिव्यरूप-धारिणी दिव्याङ्गना हो गयी थी । उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे । मस्तक्षपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण किये वह गौराङ्गी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थी । शिवपुरीमें पहुँचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेवजीको देखा । सभी मुख्य-मुख्य देवता उनकी सेवामें खड़े थे। गणेदा, भृङ्गी, नन्दीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवामें उत्तम भक्तिभावसे उपिश्यत थे। उनकी अङ्गकान्ति करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशित हो रही थी। कण्ठमें नील चिह्न शोभा पाता था। पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे । मस्तकपर अर्द्धचन्द्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामाङ्ग भागमें गौरी देवीको बिठा रक्खा था, जो विद्युत्-पुञ्जके समान प्रकाशित थीं। गौरीपति महादेवजीकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी। उनका सारा शरीर इवेत भस्मसे भासित था। शरीरपर इवेत वस्त्र शोभा पा रहे थे । इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान् शंकरका दर्शन करके वह ब्राह्मणपती चञ्चला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर उसने वड़ी उतावलीके साथ भगवानको वारंवार प्रणाम किया । फिर हाथ जोड़कर वह रंड प्रेम, आनन्द और संतोषसे युक्त हो विनीतभावसे खड़ी

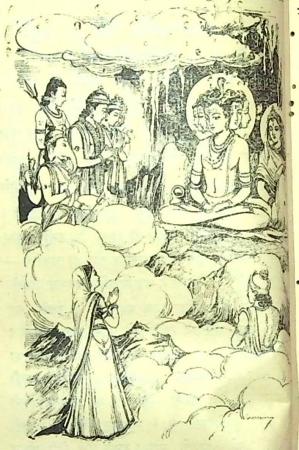

हो गयी । उसके नेत्रोंसे आनन्दाशुओंकी अविरल बार किया तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो गया । उस कि भगवती पार्वती और भगवान् शंकरने उसे बड़ी कर साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टिसे उसकी देखा। पार्वतीजीने तो दिव्यरूपधारिणी बिन्दुगप्रिया चर्डा प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया । वह उस परमान ज्योतिःस्वरूप सनातनधाममें अविचल निवास पाकर सौख्यसे सम्पन्न हो अक्षय सुख़का अनुभव करने लगी।

चन्चुलाके प्रयत्नसं पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कथा सुनाक विन्दुगका पिरुपचयोनिसे उद्घार करना तथा उन दोनों दम्पतिका शिवधाममें सुखी होना

सूनजी बोले—शौनक! एक दिन परमानन्दमें निमम्न हुई चञ्चुठाने उमादेवीके पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी।

चङ्गुला बोली निरिराजनन्दिनी ! स्कन्दमाता उमे ! मनुष्योंने सदी आपका सेवन किया है। ममज सुखोंकी देनेवाली शम्मुप्रिये ! आप ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। विष्णु और त्रह्मा आदि देवताओंद्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणीं निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सिचदानन्दस्वरूपिणी अपकृति हैं। आप ही संसारकी सृष्टि, पालन और करनेवाली हैं। तीनों गुणोंका आश्रय भी आप ही हैं। कि विष्णु और महेश्वर—इन तीनों देवताओंका आवास तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करनेपाली पराशक्ति आप ही हैं।

बारा व

उस ह

प्रकी

चर्ञ

मानव

कर

गी।

ध्याय

नाक

गुणा ः

ाणी अ

और

1 1

विसि

हीह

स्तर्जी कहते हैं -शौनक ! जिसे त्सद्रति पास हो चुकी थी बहुँ चञ्चुला इस प्रकार महेश्वरपत्नी उमाकी स्तुति करके सिर झुकारे औप हो गयी । उसके नेत्रोंमें प्रेमके ऑसू उमड आये औँ ितब करुणासे भरी हुई शंकरप्रिया भनी-वसला पार्वतीदेवीने चुञ्चलाको सम्बोधित करके वड़े प्रेमसे इस प्रकार कहा-

पार्वती बोर्ली—सखी चञ्चले ! सुन्दरि ! मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ । बोलो, क्या वर माँगती हो ? तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है ।

चङ्ख्ला बोली—निष्पाप गिरिराजकुमारी! मेरे पति विन्दुग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है-यह मैं नहीं जानती । कल्याणमयी दीनवत्सले ! मैं अपने उन पतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो सकूँ, वैसा ही उपाय कीजिये । महेश्वरि ! महादेवि ! मेरे पति एक शूद्रजातीय वेश्याके प्रति आसक्त थे और पापमें ही डूवे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गयी थी। न जाने वे किस गतिको प्राप्त हुए ।

गिरिजा बोर्ली-बेटी ! तुम्हारा बिन्दुग नामवाला पति बड़ा पापी था। उसका अन्तःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्याका उपभोग करनेवाला वह महामूढ़ मरनेके बाद नरकमें पड़ा । अगणित वर्षीतक नरकमें नाना प्रकारके दुःख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापको भोगनेके लिये विन्ध्यपर्वतपर पिशाच हुआ है । इस समय वह पिशाच-अवस्थामें ही है और नाना प्रकारके क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकारके कष्ट सहता है।

स्तजी कहते हैं-शौनक ! गौरीदेवीकी यह बात सुन-कर उत्तम व्रतका पालन करनैवाली चञ्चला उस समय पतिके महान् दु:खसे दुखी हो गयी । फिर मनको स्थिर करके उस ब्राह्मणपतीने व्यथित हृदयसे महेश्वरीको प्रणाम पुनः पूछा।

चञ्चला वोली-महेश्वरि ! महादेवि ! मुझपर कृपा कीजिये और दूषित कर्म करनेवाले मेरे उस दुष्ट पतिका अब उद्धार कर दीजिये। देवि ! कुत्सित बुद्धिवाले मेरे उस पापात्मा पतिको किस उपायसे उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र वताइये । आपको नमस्कार है।

पार्वतीर्ने कहा- तुःहारा पति यदि शिवपुराणकी पुण्यमयी

उत्तम कथी सुने तो सारी दुर्गीतिको पार करके वह उत्तम ग्रतिका भागी हो सकता है।

अमृतके समान मधुर अक्षरोंसे युक्त गौरीदेशीका यह वचन आदरपूर्विक धुनकर चर्न्चलाने हाथ जो नमसक झुकाकर उन्हें <sup>ह</sup>वारंबार प्रणाम किया और अपने पितिक समस्त पापोंकी शुद्धि तथा उत्तम गतिकी प्राप्तिके लिये पार्वतीदेवीसे. यह प्रार्थना की कि भेरे पतिको शिवपुराख रर्मनानेकी व्यवस्था होनी चाहिये। उस ब्राह्मणपत्नीके बारंबार प्रार्थना करनेपर शिवप्रिया गौरीदेवीको बड़ी दया आयी। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराजकुमारीने भगवान् शिवकी उत्तम कीर्तिका गान करनेवाले गन्धर्वराज तुम्बुस्को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा—'तुम्बुरो ! तुम्हारी भगवान् शिवमें प्रीति है। तुम मेरे मनकी बातोंको जानकर मेरे अभीष्ट कार्योंको सिद्ध करनेवाले हो । इसलिये मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखीके साथ शीघ्र ही विन्ध्यपर्वतपर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तान्त तुम आरम्भसे ही मुनो । मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ । पूर्वजन्ममें वह पिशाच विन्दुग नामक ब्राह्मण था । मेरी इस सखी चञ्चुलाका पति था । परंतु वह दुष्ट वेश्यामामी हो गया । स्नान-संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोधके कारण उसकी बुद्धिपर मूढ़ता छा गयी थी-वह कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्यभक्षणः सजनोंसे द्वेष और दूषित वस्तुओंका दान लेना—यही उसका स्वाभाविक कर्म वन गया था। वह अस्त्र-शस्त्र लेकर हिंगी करता, वायं हाथसे खाता, दीनोंको सताता और कृरतापूर्वक पराये घरोंमें आग लगा देता था। चाण्डालींसे प्रेम करती और प्रतिदिन वेश्याके सम्पर्कमें रहता था। वड़ा दुष्ट थे। वह पापी अपनी पत्नीका पूरित्याग करके दुष्टोंके सङ्गमें ही आनन्द मानता था । वह मृत्युपर्यन्त दुराचारमें ही फँसा रहा । फिर अन्तकाल आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी । वह पापियोंके भोगस्थान घोर यमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से नरकोंका उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस तमय विन्ध्य-पर्वतपर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापोंका फल भोग रहा है। तुम उसके आग्ने युक्यूर्वक शिव-पुराणकी उस दिव्य कथाका प्रवचन करो, जी परम पुण्यमयी तथा समस्त पापोंका नादा करनेवाली है। दिवपुराणकी कथाका

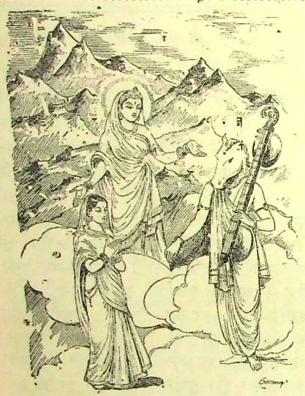

श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यकर्म है । उससे उसका हृदय शीघ ही समस्त पापोंसे गुद्ध हो जायगा और वह प्रेतयोनिका परित्याग कर देगा । उस दुर्गतिसे मुक्त होनेपर बिन्दुग नामक पिशाचको मेरी आज्ञासे विमानपर बिठाकर तुम भगवान शिवके समीप ले आओ। ।'

स्तजी कहते हैं-शौनक! महेश्वरी उमाके इस प्रकार आदेश देनेपर गन्धर्वराज तुम्बुरु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने भाग्यकी सराहना की । तत्पश्चात् उस पिशाचकी सती-साध्वी पत्नी चञ्चलाके साथ विमानपर बैठकर नार्दके प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विन्ध्याचल पर्वतपर गये, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाचको देखा। ्सका शरीर विशाल था। ठोढ़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हँसरी, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति वडी दिकराल थी। भगवान् शिवकी उत्तम कीर्तिका गान करनेवाले महावली तुम्बुरुने उस अत्यन्त भयंकर पिशाचको पारोद्विरा बाँघ लिया । तदनन्तर तुम्बुक्ने शिवपुराणकी कथा बाँचनेका निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान और मण्डप आदिकी रचना की। इतनेमें ही सम्पूर्ण छोकोंमें बड़े वेगसे यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वतीकी आज्ञासे एक पिशाचका उद्धार करनेके उद्देश्यसे शिवपुराणकी उत्तम कथा सुनानेके लिये तुम्बुरु विन्ध्यपर्वतपर ग्ये हैं। फिर तो उस कथाको मुननेके लोभसि बहुत से दैवर्षि भी शीघ ही वहाँ जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिवपुराण सुननेक लिये आये हुए लोगोंकी उस

पर्वनण् बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी प्रभाव जुर गर फिर तुम्बुचने उस पिशाचको पाशासे बाँघकर आसक



बिठाया और हाथमें वीणा लेकर गौरीपतिकी कथाका गा जा आरम्भ किया । पहली अर्थात् विद्येश्वरसंहितासे लेकर सार्व शि वायुसंहितातक माहात्म्यसहित शिवपुराणकी कथाका उर्वे लि स्पष्ट वर्णन किया । सातों संहिताओंसहित शिवपुराणका आह चा पूर्वक अवण करके वे सभी ओता पूर्णतः कृतार्थ हो गये। ब परम पुण्यमय शिवपुराणको सुनकर उस पिशाचने अपने हं शि पापोंको धोकर उस पैद्याचिक द्यारीरको त्याग दिया। फिर शीघ ही उसका रूप दिव्य हो ग्रया । अङ्गकान्ति गौरवर्ष हो गयी । शरीरपर स्वेत वस्त्र शोभा देने लगा । सब प्र<sup>कार्र</sup> पुरुषोचित आभूषण उसके अङ्गोंको उद्घासित करने छो वह त्रिनेत्रधारी चन्द्रशेखरूष हो गया। इस प्रकार कि देहधारी होकर श्रीमान् बिन्दुग अपनी प्राणवल्लभा चन्चुला साथ खयं भी पार्वतीवछभ भगवान् शिवका गुणगान क् लगा । उसकी स्त्रीको इस प्रकार दिव्यरूपस मुशोभित है वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए । उनका चित्त परमानवी परिपूर्ण हो गया । भगवान् महेश्वरका वह अद्भुत चित्र ही कर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेमपूर्वक श्रीशिव यशोगान करते हुए अपने-अपने धामको चले. गये। रूपधारी श्रीमान् बिन्दुग भी सुन्दर विमानपर अपनी प्रियतमार होते पास बैठकर सुखपूर्वक आकाशमें स्थित हो बड़ी शोभा पाने हमा

तर

भा

तदनन्तर महेश्वरके सुन्दर ध्यं मनोहर गुणोंका भान करता हुआ बुष्ट्र अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरुके साथ शीत ही शिवधाममें जा महुँबा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवीने प्रसन्नतेश्चर्यक विन्दुगका बड़ा सत्कार कियाँ और उसे अपना पापद बना लिया। असकी पत्नी चञ्चुला पर्वतीजीकी सखी हो गयी। उस बन्नीभृत ज्योतिः स्वरूप परमानन्दमय सनातन्धाममें अविन्नर्ल निवास पाकर वे दोनों दम्पति परम सुली हो गये।

#### ्रशिवपुराणके श्रेवणकी विधि तथा श्रोताओंके पालन करनेयोंग्य नियमोंका वर्णन °

• दाौनकजी कहते हैं—महापाज्ञ व्यासिशांच्य सूतजी! आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं। आपके महान् गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण-मय शिवपुराणके श्रवणकी विधि वतलाइये, जिससे सभी श्रोताओंको सम्पूर्ण उत्तम फलकी प्राप्ति हो सके।

स्तुतजीने कहा-मुने शौनक ! अब मैं तुम्हें सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिके लिये शिवपुराणके श्रवणकी विधि बता रहा हूँ । पहले किसी ज्योतिषीको बुलाकर दान-मानसे संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगोंके साथ बैठकर बिना किसी विष्न-वाधाके कथाकी समाप्ति होनेके उद्देश्यसे गुद्ध मुहूर्तका अनुसंधान कराये और प्रयत्नपूर्वक देश-देशमें-स्थान-स्थानपर यह संदेश भेजे कि 'हमारे यहाँ शिवपुराणकी कथा होनेवाली है। अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको उसे सुननेके लिये अवश्य पधारना चाहिये। ' कुछ लोग भगवान् श्रीहरकी कथासे बहुत दूर पड़ गये हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान् शंकरके कथा-कीर्तनसे बिखत रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाय, ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये । देश-देशमें जो भगवान शिवके भक्त हों तथा शिव-कथाके कीर्तन और श्रवणके लिये उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिये और आये हुए लोगोंका तब प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहिये। शिवमन्दिरमें, तीर्थमें, वनप्रान्तमें अथवा घरमें शिवपुराणकी कथा सुननेके लिये उत्तम स्थानका निर्माण करना चाहिये । केलेके खम्भोंसे सुशोभित एक ऊँचा कथामण्डप तैयार कराये । उसे सब ओर फैल-पुष्प आदिसे तथा सुन्दर चँदोवेसे अलंकृत करे और न्वारों ओर ध्वजा-पताका लगाकर तरह-तरहके सामानोंसे सजाकर सुन्दर शोभासम्पन्न बना दे। भगवान् शिवके प्रति सब प्रकारसे उत्तम भक्ति करनी चाहिये। वही सब तरहसे आनन्दका विधान करनेवाली है। परमात्मा भगवान् शंकरके लिये दिव्य आसनका निर्माण करना चाहिये तथा कथावाचकके लिये भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिये, जो उनके लिये मुखद हो सके । मुने ! नियमपूर्वक कथा सुननेवाले श्रोताओं के लिये भी यथायोग्य सुन्दर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिये। अन्य लोगोंके लिये साधारण स्थान ही रखने चाहिये । जिसके मुखसे निकली हुई वाणी देहधारियोंके लिये कामधेनुके समान अभीष्ट- फल देनेवाली होती है, उस पुराणवेत्ता विद्वान वक्ताके प्रति तुज्छबुद्धि

उत्

ाने स

फिर

रवण

प्रकार

लगे

र दिन

उचुली

वर्ष

ात हैं

गनदर

त्र सुन

হাৰ্থ

लगा

कभी नहीं करनी चाहिये। संसारमें जुन्म तथा गुणोंके कारण वहुत से गुरु होते हैं। परंतु उन सबमें पुराणहें जाता विद्वान् ही परम गुरु माना गया है। पुराणवेन्ता पवित्र दक्ष, शान्त, ईप्यापर विजय पानेवाला, साधु और दयाछ होना चाहिये। ऐसा प्रवचनकुशल विद्वान् इस पुण्यमयो कथाको कहे। सूर्योदयसे आरम्भ करके साढ़े तीन पहरतक उत्तम बुद्धिवाले विद्वान् पुरुषको शिवपुराणकी कथा सम्यक् रीतिसे बाँचनी चाहिये। मध्याह्मकालमें दो घड़ीतक कथा बंद रखनी चाहिये, जिससे कथा-कीर्तनसे अवकाश पाकर लोग मल-मूत्रका त्याग कर सकें।

कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करनेके लिये वक्ताको क्षीर करा लेना चाहिये। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयुवपूर्वक प्रातःकालका सारा नित्य-कर्म संक्षेपसे ही कर लेना चाहिये। वक्ताके पास उसकी सहायताके लिये एक दूसरा वैसा ही विद्वान् स्थापित करना चाहिये। वह भी सब प्रकारके संशयोंको निवृत्त करनेमें समर्थ और लोगोंको समझानेमें कुराल हो । कथामें आनेवाले विधांकी निवृत्तिके लिये गणेशजीका पूजन करे । कथाके स्वामी भगवान् शिवकी तथा विशेषतः शिवपुराणकी पुस्तककी भक्तिभावसे पूजा करे। तत्पश्चात् उत्तम बुद्धिवाला श्रोता तन-मनसे गुद्ध एवं प्रसन्न-चित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराणकी कथा मुने । जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकारके कर्मोंमें भटक रहे हों, काम आदि छ: विकारोंसे युक्त हों, स्त्रीमें आसक्ति रखते हों और पाखण्डपूर्ण , वातें कहते हों, वे पुण्यके भागी नहीं होते । जो लोकिक चिनेता तथा धन, यह एवं पुत्र आदिकी चिन्ताको छोड़कर दक्षामें मन लगाये रहते हैं, उन गुद्धबुद्धि पुरुषोंको उत्तम फलकी • प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्तिसे युक्त होते हैं। दूसरे कर्मोंमें मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देग-शून्य होते हैं, वे ही पुण्यके भागी होते हैं।

सूतजी बोळे—शौनक,! अब शिवपुराण छुननेका बत लेनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। नियमपूर्वक इस श्रेष्ठ कथरको सुननेसे बिना किसी विष्ठ-वाधाके उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। जो लोगदीक्षासे प्रहित हैं, उनका कथा-श्रवणमें अदिकार नहीं है। अतः सुने! कथा सुननेकी च्छावाले सब लोगोंको पहले वक्तासे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिसे। जो लोग नियमसे कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना, पत्तलमें खाना और प्रतिदिन कथा समाम होनेपर ही अनु ग्रहण करना चाहिये। किसमें शक्ति हो, वह पुराणकी स्वाप्तितक उपवास करके गुद्धतापूर्वक भक्तिभावसे उत्तम हिविपुराणको सुनै । इस कथाका वत वेनेवाले पुरुषको प्रतिदिन एक ही बार हविष्णाक्षे भोजन करना चाहिये । जिस प्रकारसे कथा-अवणका नियम मुख्यपूर्वक सध सके, वैसे ही करना चौहिये। गरिष्ठ अन्नः दालः जुला अन्नः सेमः मसूरः भावदूषित तथा वासी अन्नको खाकर कथा-व्रती पुरुष कभी कथाको न सुने । जिसने कथाका व्रत ले रक्खा हो, वह पुरुष प्याज, लहसुन, होंग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जानेवाळी वस्तुओंको त्याग दे । कथाका व्रत लेनेवाला पुरुष काम, क्रोध आदि छ: विकारोंको, ब्राह्मणोंकी निन्दाको तथा प्रतिवता और साधु-संतोंकी निन्दाको भी त्याग दे । कथावती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता—इन सहुणोंको सदा अपनाये रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियमपूर्वक कथा सुने । सकाम पुरुष अपनी अमीष्ट कामनाको प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है । दरिद्र, क्षयका रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतानरहित पुरुष भी इस उत्तम कथाको सुने । काक-वन्ध्या आदि जो सात प्रकारकी दुष्टा स्त्रियाँ हैं, वे तथा जिसका गर्भ गिर जाना हो, वह-इन सभीको शिवपुराणकी उत्तम कथा सुननी चाहिये। मुने ! स्त्री हो या पुरुष-सबको यत्नपूर्वक विधि-विधानसे शिवपुराणकी यह उत्तम कथा सुननी चाहिये।

महर्षे ! इस तरह शिवपुराणकी कथाके पाठ एवं श्रवणसम्बन्धी यज्ञोत्सवकी समाप्ति होनेपर श्रोताओंको मिक्त एवं
प्रयुत्नपूर्वक भगवान् शिवकी पूजाकी माँति पुराण-पुस्तककी भी
पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर विधिपूर्वक वक्ताका भी पूजन
करना आवश्यक है। पुस्तकको आच्छादित करनेके लिये नवीन
एवं सुन्दर स्ता बनावे और उसे वाँधनेके लिये हढ़ एवं दिव्य
डारी लगावे । फिर उसका विधिवत् पूजन करे । सुनिश्रेष्ठ !
इस प्रकार महान् उत्सवके साथ पुस्तक और वक्ताकी
विधिवत् पूजा करके वक्ताकी सहायताके लिये स्थापित हुए
पण्डितका भी उसीके अनुसार धन आदिके द्वारा उससे कुछ
ही कम सत्कार करे । वहाँ आये हुए ब्राह्मणोंको अन्न-धन आदिका
दान करे । साथ ही गीत, वाद्य और वृत्य आदिके द्वारा
महान् उत्सव रचाये । सुने ! युदि श्रोता विरक्त हो तो उसके
लिये कथासमाप्तिके दिन विशेषक्षसे उस गीताका पाठ करना
चाहिये, जिसे श्रीरामचुन्द्र जीके प्रति अगवान् शिवने कहा था ।

यदि श्रोता गृहस्ट हो तो उस बुद्धिम्मन्की उस अवग-का शा तिके लिये गुद्ध हविष्यके द्वारा होत करना जाहिये। मे रुद्रसंहिताके प्रत्येक क्ष्रोकद्वारा होम करजा दुर्चित है अह गृहयत्री-मन्त्रसे होम करना चाहिये; क्योंकि वासवमं । पुराण गायत्रीमय ही है । अथवा शिवपञ्चाक्षर मूलग्नि है : करना उचित है। होम करनेकी शक्ति न हो तो कि पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्यका ब्राह्मणको दान को न्यूनातिरिक्ततारूप दोषकी शान्तिके लिये भक्तिपूर्वक शिवस्क नामका पाठ अथवा अवण करे । इससे सब कुछ क होता है, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि तीनों के उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथाश्रवणसम व्रतकी पूर्णताकी सिद्धिके लिये ग्यारह ब्राह्मणोंको मधुर्मि खीर भोजन कराये और उन्हें दक्षिण दे। मुने ! यदि ग हो तो तीन तोले सोनेका एक मुन्दर सिंहासन बन और उसपर उत्तम अक्षरोंमें लिखी अथवा लिखायी। शिवपुराणकी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे । तल्ब पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपन्वारोंसे पूजा 🕫 दक्षिणा चढ़ाये। फिर जितेन्द्रिय आचार्यका आभूषण एवं गन्ध आदिसे पूजन करके दक्षिणासिहत पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धिवाला श्रोता प्रकार भगवान् शिवके संतोषके लिये पुस्तकका दान की शौनक ! इस पुराणके उस दानके प्रभावसे भगवान कि अनुग्रह पाकर पुरुष भववन्धनसे मुक्त हो जाता है । इस ह विधि-विधानका पालन करनेपर श्रीसम्पन्न शिवपुराण स फलको देनेवाला तथा भोग और मोक्षका दाता होता है।

मुने ! शिवपुराणका यह सारा माहात्म्य, जो स अभीष्टको देनेवाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया । अव क क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमान् शिवपुराण समस्त पुरा भालका तिलक माना गया है । यह भगवान् शिवको अव प्रिय, रमणीय तथा भवरोगका निवारण करनेवाला है। सदा भगवान् शिवका ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शि गुणोंकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी सुनते हैं, इस जीव-जगत्में उन्हींका जन्म लेना सफल वे निश्चयही संसारसागरसे पार हो जाते हैं। श्र भिन्न-भिन्न प्रका समस्त गुण जिनके सिचदानन्दमय स्वरूपका कभी स्पर्श करते, जो अपनी महिमासे जगत्के बाहर और भीतर वाणी भासमान हैं तथा जो मनके बाहर और भीतर वाणी मनोवृत्तिरूपमें प्रकाशित होते हैं, उन अनन्त आनन्दक परम शिवकी मैं शरण लेता हैं।

के ते जन्मभाजः ख़ुळुः जीवलो वि वे सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। वाणी गुणान् स्तौति कथां श्रोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तान्ति॥



श्रीशिक्ष्मपार्वती

मङ्ग नहीं ( खें अ सर्वे

CC-0. Digitized by eGangotri, Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

श्रीपुरुष सीय नमः श्रीगणेशाय नमः

# श्रीशिवमेहापुराण

## विद्येश्वरसंहिता

#### प्रयागमें सतजीसे मुनियोंका तुरंत पापनाश करनेवाले साधनके विषयमें प्रश्न

आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभाव-मार्थं तमीशमजरामरमात्मदेवम् । पञ्चाननं प्रवलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शंकरमस्विकेशम्॥

जो आदि और अन्तमें (तथा मध्यमें भी) नित्य मङ्गलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्माके खरूपको प्रकाशित करनेवाले देवता (परमात्मा) हैं, जिनके पाँच मुख हैं, और जो खेल-ही-खेलमें—अनायास जगत्की रचना, पालन और संहार तथा अनुम्रह एवं तिरोभावरूप पाँच प्रवल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर-अमर ईश्वर अम्बिकापित भगवान शंकरका मैं मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ।

व्यासजी कहते हैं—जो धर्मका महान् क्षेत्र है और जहाँ गङ्गा-यमुनाका संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयागमें, जो ब्रह्मलोकका मार्ग है, सत्यव्रतमें तत्पर रहनेवाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियोंने एक विशाल ज्ञानयज्ञका आयोजन किया। उस ज्ञानयज्ञका समाचार सुनकर पौराणिकशिरोमणि व्यासशिष्य महामुनि स्तजी वहाँ मुनियोंका दर्शन करनेके लिये आये । स्तजीको आते देख वे सब मुनि उस समय हर्षसे खिल उठे और अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे उन्होंने उनका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् उन प्रसन्न महात्माओंने उनकी विधिवत् स्तुति करके विनयपूर्वत हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा—

सर्वज्ञ विद्वान् रोमहर्षणजी ! आपका भाग्य बड़ा भारी है, इसीसे आपने व्यासजीके मुखसे अपनी प्रसन्नताके लिये ही सम्पूर्ण पुराण्विद्या प्राप्त की । इसलिये आप आश्चर्यस्वरूप कथाओंके मंडार हैं—ठीक उसी तरह, जैसे रक्षाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रक्षोंका आगार है। तीनों लोकोंमें भूत, वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभिष्यसे इस यज्ञका दर्शन करनेके ब्रिये यहाँ पधार गये हैं और इसी व्याजसे हमारा कुछ कल्याण करनेवाले हैं; क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे ग्रुभाग्रुभ तत्त्वका पूरा-पूरा वर्णन सुना है; किंतु उससे तृति नहीं होती, हमें उसे सुननेकी वारंबार इच्छा होती है।

उत्तम बुद्धिवाले सूतजी ! इस समय हमें एक ही वात सुननी है। यदि आपका अनुम्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी आप उस विषयका वर्णन करें । घोर कलियुग आनेपर मनुष्य पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे, दुराचारमें फँस जायँगे और सब-के-सब सत्यभाषणसे मुँह फेर लेंगे, दूसरोंकी निन्दामें तत्पर होंगे। पराये धनको हड़प लेनेकी इच्छा करेंगे। उनका मन परायी स्त्रियोंमें आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा किया करेंगे । अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे । मूढ़ नारितक और पशुबुद्धि रखनेवाले होंगे, माता-पितासे द्वेप रक्खेंगे। ब्राह्मण लोभरूपी प्रहके प्राप्त वन जायँगे विद बेचकर जीविका चलायेंगे । धनका उपार्जन करनेके लिये ही विद्याका अभ्यास करेंगे और सदसे मोहित रहेंगे। अपूर्वी जातिके कर्म छोड़ देंगे । प्रायः दूसरोंको ठगेंगे, तानी कालकी संध्योपासनासे दूर रहेंगे और ब्रह्मजानसे ज्ञून्य हींगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्मका त्याग करनेवाले होंगे । कसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे । उनमें शौर्यका अभाव होगा । वे कुत्सित चौर्य-कर्मसे जीविका चलायेंगे, शूद्रोंका-सा वर्ताव करेंगे और उनका चित्त कामका किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार-भ्रष्टः स्वधमेत्यागीः कुमार्गीः धनोपार्जन-परायण तथा नाप-तौलमें अपनी -कुत्सित वृत्तिका परिचय दिनेवाले होंगे। इसी तरह शुद्र ब्राह्मणोंके आचारमें तत्पर होंगे, उनकी आङ्गति विज्ञाल होगी अर्थात् वे अपना कर्म-धर्म

छोड़कर किंचित ही अपने धर्मका त्याग करनेवाले होंगे। उनके विचार धर्मके प्रतिकृत होंगे कि कुटिल और दिज निन्दक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्ममें लग जायँगे। विद्वान दुए तो वाद-विवाद करनेवाले होंगे। अपनेको कुलीन मानकर चारों वणोंके ताथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करेंगे, समस्त वणोंको अपने सम्पर्कसे भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अध्यक्तर-सीमासे बाहर जाकर दिजोचित सत्कमोंका अनुष्ठाम करनेवाले होंगे। कलियुगकी स्त्रियाँ प्रायः सदाचारसे भ्रष्ट और पतिका अपमान करनेवाली होंगी। सास-समुरसे प्रष्ट और पतिका अपमान करनेवाली होंगी। सास-समुरसे प्रेष्ट करेंगी। किसीसे भय नहीं मानेंगी। मलिन भोजन करेंगी। कुत्सित हाव-भावमें तत्यर होंगी। उनका शील-

स्वभाग बहुत बुरा होगा और वे अपने पतिकी सेवारे गिति हो । मुख रहेंगी । सूतजी ! इस तरह जिनकी हुद्धि ना शिवर गयी है, जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया है। शिवर संक्षेप छोगोंको इहछोक और परछोकमें उत्तम गति कैसे भात हो। उपक इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुछ रहता है। शिका एवं समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटेसे जा विज्ञा इन सबके पापोंका तत्काछ नारा हो जाय, उसे इस मितिर कुपापूर्वक बताइये; क्योंकि आप समस्त सिद्धान्तोंके जाता

व्यासजी कहते हैं—उन भावितात्मा मुनियोंकी बात सुनकर सूतजी मन-ही-मन भगवान् शंकरका ह करके उनसे इस प्रकार बोले— (अध्याय

#### शिवपुराणका परिचय

सृतजी कहते हैं-साध-महात्माओ ! आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकोंका हित करनेवाला है। मैं गुरुदेव व्यासका स्मरण करके आपलोगोंके स्नेह्वरा इस विषयका वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक मुनें । सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदान्तका सार-सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताका समस्त पापराशियोंसे उद्धार करनेवाला है। इतना ही नहीं, वह परलोकमें परमार्थ वस्तुको देनेवाला है। कलिकी कल्मषराशिका विनाश करनेवाला है। उसमें भगवान् शिवके उत्तम यशका वर्णन है। ब्राह्मणो! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभावकी दृष्टिसे वृद्धि या विस्तारको प्राप्त हो रहा है। विश्ववरो ! उस सर्वोत्तम शिवपुराणके अध्ययनमात्रसे वे कलियुगके पापासक्त जीव श्रेष्टतम गतिको प्राप्त हो जाया। कलियुगके महान् उत्पात तभीतक जगत्में र्निर्भय होकर विचरेंगे, जवतक यहाँ शिवपुराणका उदय नहीं होगा। , इसे वेदके तुल्यः माना गया है । इस वेदकल्प पुराणका सबसे पहले भगवान् शिवने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वरसंहिताः रुद्रसंहिता, विनायकसंहिता, उमासंहिता, मातृसंहिता, एकादश-रुद्रसंहिता, कैलाससंहिता, शतरुद्रसंहिता, कोटिरुद्रसंहिता, सहस्रकोटिरुद्रसंहिताः वायवीयसंहिता तथा धर्मसंहिता—इस प्रकार इस पुराणके बारह भेद या खण्ड हैं। ये बारह संहिताएँ अत्यन्त पुण्यमयी मानी रायी हैं। ब्राह्मणो ! अब मैं उनके श्लोकोंकी संख्य बता रहा हूँ। आपलोग वह सब आदर-पूर्वक सुनें । विद्येश्वरसंहितामें दर्स हजार श्लो हैं। इंद्रसंहिता,

विनायकसंहिता, उमासंहिता और मातृसंहिता—इनमेंसे प्रं अद्भुं आठ-आठ हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणो ! एकादशस्त्रसंहितरह हजार, केलाससंहितामें छः हजार, शतस्त्रसंहितामें रहित हजार, कोटिस्द्रसंहितामें नौ हजार, सहस्रकोटिस्द्रसंहितामें नौ हजार, सहस्रकोटिस्द्रसंहितामें नौ हजार, सहस्रकोटिस्द्रसंहितामें न्यारह हजार तथा धर्मसंहिन्नचे व्यारह हजार श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिवपुराणकी श्लोकमं विशेष एक लाख है। परंतु व्यासजीने उसे चौत्रीस हजार श्लोक संक्षित कर दिया है। पुराणोंकी कमसंख्याके विचारमें आरहित पुराणका स्थान चौथा है। इसमें सात संहिताएँ हैं। विशा

पूर्वकालमें भगवान् शिवने श्लोकसंख्याकी दृष्टिं है अं करोड़ श्लोकोंका एक ही पुराणप्रन्थ प्रथित किया था। से क्ष्म आदिमें निर्मित हुआ वह पुराण-साहित्य अत्यन्त कि समा था। फिर द्वापर आदि युगोंमें द्वैपायन ( व्यास ) अ और महर्षियोंने जब पुराणका अठारह भागोंमें विभाजन कर हि सम्पू उस समय सम्पूर्ण पुराणोंका संक्षित खरूप केवल चार ही सम्पू श्लोकोंकों रह गया। उस समय उन्होंने शिवपुराणका चौं रहे। यह वेदतुल्य पुराण सात संहिताओंमें बँटा हुआ है । यह वेदतुल्य पुराण सात संहिताओंमें बँटा हुआ है । यह वेदतुल्य पुराण सात संहिताओंमें बँटा हुआ है । इसकी पहली संहिताका नाम विद्येश्वरसंहिता है, दूसी हिता समझनी चाहिये, तीसरीका नाम शतकहर्मिं स्वाम चौथीका कोटिकद्रसंहिता, पाँचवींका उमासंहिता, हुआ हुआ हुआ है । इसकी पहली संहिताका नाम वायवीयसंहिता है। स्वाम कैलाससंहिता और सातवींका नाम वायवीयसंहिता है। स्वाम कैलाससंहिता और सातवींका नाम वायवीयसंहिता है। स्वाम प्रकार ये सात संहिताएँ मानी गयी हैं। इन सात संहिता युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त युक्त दिव्य शिवपुराण वेदके हत्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्त सुक्त हिता है।

ोंकी ।

न स

याय !

गति प्रदान करीवाँ है । यह निर्मेल शिवपुराण भगन्तन शिवके द्वारा ही प्रतिपादित हैं। इसे शैवशिरोमणि भगवान् व्यासन संक्षेपसे संकिल्त किया है। यह समस्त जीवसमुदायके लिये उपकारक, त्रिविध् तापोंका नादा करनेवाला, तुलनारहित प्तं सत्पुरंशिको कल्याण प्रदान करनेवाला है। इसमें वेदान्त-विज्ञानमयः प्रधान तथा निष्कपट ( निष्काम ) धर्मका र्षे प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्यारहित अन्तःकरण-

विद्वानोंके लिये जाननेकी वैस्तु है। इसमें श्रे मन्त्र-समूहोंका संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम-इस त्रिवर्गिकी पारिके साधनका भी वर्णनै है । यह उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणोंमें श्रेष्ठ है । वैद-वेदान्तमें वेद्यरूपक्षे विलिध्त परम वस्तु परमात्मा इसमें, गान किया गया है। जो बड़े, आदरसे इसे पढ़ता और शुनता है, वह प्रमुखन शिवका प्रिय होकर परम गतिको प्राप्त कर लेता है।

#### साध्य-साधन आदिका विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन-इन तीन साधनोंकी श्रेष्टताका प्रतिपादन

व्यासजी कहते हैं-सूतजीका यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले-अब आप हमें वेदान्तसार-सर्वस्वरूप अद्भुत-शिवपुराणकी कथा सुनाइये।'

स्रुतजीने कहा-आप सब महर्षिगण रोग-शोकसे इसंह तामें रहित कल्याणमय भगवान् शिवका स्मरण करके पुराणप्रवर इसंबिश्वपुराणकी, जो वेदके सार-तत्त्वसे प्रकट हुआ है, कथा र्मे<sup>संहि</sup>ष्टुनिये । शिवपुराणमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य—इन तीनोंका भेक्<sup>हों</sup> प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदान्तवेद्य सद्दस्तुका क्रींविरोपरूपसे वर्णन है। इस वर्तमान कल्पमें जब सृष्टिकर्म <sup>गरिते ।</sup> आरम्भ हुआ थाः उन दिनों छः कुलोंके महर्षि परस्पर वाद-विवाद करते हुए कहने लगे—'अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट <sup>[हिते</sup> है और अमुक नहीं है। अनके इस विवादने अत्यन्त महान् । हा हम धारण कर लिया । तब वे सब-के-सब अपनी शङ्काके विह समाधानके लिये सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्माजीके पास गये ) अ और हाथ जोड़कर विनयमरी वाणीमें बोले- 'प्रभो ! आप र है कि जगत्को धारण-पोषण कैरनेवाले तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण तत्त्वोंसे में परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है ??

ब्रह्माजीने कहा-जहाँसे मनसहित वाणी उन्हें न पाकर री है लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र आदिसे संर्थि युक्त यह सम्पूर्ण जगत् समस्त भूतों एवं इन्द्रियोंके साथ पहले प्रकट हुआं हु आ है, वे ही ये देव, महादेव सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण जगत्के । दियामी हैं । ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं । भक्तिसे ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपायसे कदीं इनका दर्शन नहीं होता।

रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभावसे उनका दर्शन करना चाहते हैं । भगवान् शिवमें भक्ति होनेते मनुष्य संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है । देवताके कृपाप्रसादसे उनमें भक्ति होती है और भक्तिसे देवताका कृपाप्रसाद प्राप्त होता है-ठीक उसी तरह, जैसे यहाँ अङ्करसे बीज और बीजसे अङ्कर पैदा होता है। इसलिये तुम सब ब्रह्मर्पि भगवान शंकरका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये भूतलपर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षोतक चाद् रहनेवाले एक विशाल यज्ञका आयोजन करो । इन यज्ञपति भगवान् शिवकी ही कृपासे वेदोक्त विद्याके सारभूत साध्य-साधनका ज्ञान होता है।

शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है । उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य नैमित्तिक आदि फलोंकी ओरसे निःस्पृह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान करके उसके महान् फलको भगवान् शिवके चरहें समर्पित कर देना ही परमेश्वरपदकी प्राप्ति है। वही सालोक्य आदिके क्रमसे प्राप्त होनेवाली मुक्ति है। उन-उन् पुरुषोंकी 🤏 भक्तिके अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फलकी प्राप्ति होती है 🗎 उस भक्तिके साधन अनेक प्रकारके हैं। जिनका साक्षरत् महेश्वरने ही प्रतिपादन किया है। उनमेंसे सारभूत साधनको संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ । कानसे भगवान्के नाम-गुण और लीलाओंका श्रवणः वाणीद्वारा उनका कीर्तन तथा मनके द्वारा उनका मनन-इन तीनोंको महान् साधन कहा गया है ।

श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वैचसा कीर्तनं तथा । मननं तस्य महासाधनमुक्ति ॥ . (शिवे पुट विद्येव ३ । २१-२२०)

तात्पर्यं यह कि महिश्वरक्षा श्रवण, कीर्तन और ममन करना चाहिये— यह श्रुतिका वाक्य हम सबके लिये प्रमाणभूत है। इसी साधनसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी जिदिमें लगे हुए आपले । परम राध्यको प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तुको ऑलसे देखकर उक्तरें प्रवृत्त होते हैं। परंतु जिस वस्तुको कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रियद्वारा जान-सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरुके मुखसे तत्त्वको सुनकर श्रेष्ठ बुद्धिवाला विद्वान् पुरुष अन्य साधन-कीर्तन एवं मननकी सिद्धि करे। क्रमशः मननपर्यन्त इस साधनकी अच्छी तरह साधना कर लेनेपर उसके द्वारा सालोक्य आदिके क्रमसे धीरे-धीरे भगवान् शिवका संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अङ्गोंके रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर सब प्रकारका लौकिक आनन्द भी विलीन हो जाता है।

भगवान शंकरकी पूजा, उनके नामोंके जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामोंका युक्तिपरायण चित्तके द्वारा जो निरन्तर परिशोधन या चिन्तन होता है, उसींको मनन कहा गया है; वह महेश्वरकी कृपादृष्टिसे उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनोंमें प्रधान या प्रमुख कहा गया है।

सृतजी कहते हैं—मुनीश्वरो ! इस साधनका माहात्म्य बतानेके प्रसङ्गमें मैं आपलोगोंके लिये एक प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुनें । पहलेकी बात है, पराशर मुनिके पुत्र मेरे गुरु व्यासदेवजी सरस्वती नदीके मुन्दर तेटपर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यंतुल्य रोजस्वी विमानसे यात्रा करते हुए भगवान् सनत्कुमार अकस्मात् वहाँ जा पहुँचें। उन्होंने मेरे गुरुको वहाँ देखा। वे ध्यानमें मग्न थे। उससे जगनेपर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारजीको अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेगसे उठे और उनके चरणोंमें प्रणाम करके मुनिने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओंके वैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान् सनत्कुमार विनीतभावस खड़े हुए व्यासजीसे गम्भीर वाणीमें बोले—



कार्य 'मुने ! तुम सत्य वस्तुका चिन्तन करो । वि<mark>हा</mark>वि पदार्थ भगवान् शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कारके पुरुष होंगे। भगवान् शंकरका श्रवण, कीर्तन, मनन होवव महत्तर साधन कहे गये हैं । ये तीनों ही वेदसमा पूर्वकालमें मैं दूसरे-दूसरे साधनोंके सम्भ्रममें पड़कर भवव घामता मन्दराचलपर जा पहुँचा और वहाँ करने लगा। तदनन्तर महेश्वर शिवकी आज्ञासे निन्दिकेश्वर वहाँ आये । उनकी मुझपर बड़ी दया वहीती सबके साक्षी तथा शिवगणोंके स्वामी भगवान् निजगह मुझे स्नेहपूर्वक मुक्तिका उत्तम साधन बताते हुए व भगवान् शंकरका श्रवण, कीर्तन और मनन-वे बड़ा साधन वेदसम्मत हैं और मुक्तिके साक्षात् कारण महादे वात स्वयं भगवान् शिवने 'मुझसे कही है। अतः ब और तुम श्रवणादि तीनों साधनोंका ही अनुष्ठान करो। विमाध बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियोंसहित ब्रह्मपुत्र स्<sup>नर्व</sup> उसे परम सुन्दर ब्रह्मधामको चले गये। इस प्रकार पूर्व कमर इस उत्तम वृत्तान्तका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है। ऋषि बोले—सूतजी ! श्रवणादि तीन साधनीकी

ऋषि बोले—सूतजी ! श्रवणादि तीन साधर्नीकी होनेके मुक्तिका उपाय बताया है । किंतु जो श्रवण आहि सकले साधनोंमें असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपायका अवि होनेके करके मुक्त हो सकता है ? किस साधनस्त कर्मके द्वार्य निराव यत्नके ही मोक्ष मिल सकता है ? ( अध्याय है। निराव

## मैग्निन् शिवके लिङ्ग एवं साकार िग्रहकी पूजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन

· स्तजी बहरते हैं - श्रीनक ! जो अवण, कीर्तन औ मनन—इन तीुनों °सीधनोंके अनुष्ठानमें °समर्थं न हो, वह क्षेगवान् शंक्ररुके लिङ्गे एवं मूर्तिकी स्थापना करके नित्य उसकी 🐧 पूजा करे तो संसार-सागरसे पार हो सकता है। बच्चना अथवा छल त करते हुए अपनी शक्तिके अनुसार धनराशि ले जाय और उसे ज्ञिवलिङ्ग अथवा ज्ञिवमूर्तिकी सेवाके लिये अपित, कर दे। साथ ही निरन्तर उस लिङ्ग एवं मूर्तिकी पूजा भी करे । उसके लिये भक्तिभावसे मण्डप, गोपुर, तीर्थ, सठ एवं क्षेत्रकी स्थापना करे तथा उत्सव रचाये। वस्त्रः ोगन्ध, पुष्प, धूप, <u>दीप</u> तथा पूआ और शाक आदि ब्यें ज्ञनोंते युक्त भाँति-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य अन्न नैवेद्यके रूपमें समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अङ्गोंसहित राजोपचारकी भाँति सब सामान भगवान् शिवके ्रिलङ्क एवं मूर्तिको चढ़ाये । प्रदक्षिणाः नमस्कार तथा ्रय<mark>थाशक्ति जप करे। आवाहनसे लेकर विसर्जनतक सारा</mark> प्रतिदिन भक्तिभावसे सम्पन्न करे । इस प्रकार विश्विवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिमें भगवान् शंकरकी पूजा करनेवाला रके पुरुष श्रवणादि साधनोंका अनुष्ठान न करे तो भी भगवान रोवकी प्रसन्नतासे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहलेके बहुतसे महात्मा पुरुष लिङ्ग तथा शिवमूर्तिकी पूजा करनेमात्रसे हर भवबन्धनसे मुक्त हो चुके हैं।

ऋषियोंने पूछा-मूर्तिमें ही सर्वत्र देवताओंकी पूजा या होती है ( लिङ्गमें नहीं ), परंतु भगवान् शिवकी पूजा सब निजगह मूर्तिमें और लिङ्गमें भी क्यों की जाती है ?

स्तजीने कहा-मुनीश्वरो ! तुम्हारा यह प्रश्न तो -वे बड़ा ही पवित्र और अत्यन्त<sup>®</sup> अद्भुत है। इस विषयमें ण महादेवजी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी : अं और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता । इस प्रश्नके व्या समाधानके लिये भगवान् शिवने जो कुछ कहा है और सर्वी उसे मैंने गुरुजीके मुखसे जिस प्रकार सुना है, उसी तरह
वृद्ध 
कमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप को होनेके कारण 'निष्कल' ( निराकार ) कहे गये हैं। रूपवान होनेके कारण उन्हें 'सकल' भी कहा गया है। इसलिये वे अविभिक्त और निष्कल दोनों हैं। शिवके निष्कल—निराकार होनेके कारण ही उनकी पूजाका आधारभूत लिङ्ग भी है। निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात् शिवलिङ्ग शिवके निराकार

वरूप्रका प्रतीक है। इसी तरह शिवके सकल या साकार होनेके कारण उनकी पूजाकी आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है अर्थात् शिवका साकार विग्रह उनके साकार संख्यका प्रतीक होता है। सकल और अकुल (समस्त अङ्ग-आकीर-सहित साकार और अङ्ग-आकारसे तर्वथा रहित निराकार ) रूप होनेसे ही वे 'ब्रह्म' शब्दसे कहे जानवाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिङ्ग (निराकार) और मूर्ति ( साकार ) दोनोंमें ही सदा भगवान शिवकी पूर्जा करते हैं। शिवसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं, वे साक्षात् ब्रह्म नहीं हैं। इसलिये कहीं भी उनके लिये निराकार लिङ्ग नहीं उपलब्ध होता ।

पूर्वकालमें बुद्धिमान् ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनिने मन्दराचलपर नन्दिकेश्वरसे इसी प्रकारका प्रश्न किया था।

सनत्क्रमार बोले-भगवन् ! शिवसे भिन्न जो देवता हैं, उन सबकी पूजाके लिये सर्वत्र प्रायः वेर ( मूर्ति ) मात्र ही अधिक संख्यामें देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिवकी ही पूजामें लिङ्ग और वेर दोनोंका उपयोग देखनेमें आता है । अतः कल्याणमय नन्दिकेश्वर ! इस विषयमें जो तत्त्वकी बात हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइयें, जिससे अच्छी तरह समझमें आ जाय।

नन्दिकेश्वरने कहा--निष्पाप ब्रह्मकुमार ! आपके इस प्रश्नका हम-जैसे लोगोंके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता; क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिङ्ग साक्षात ब्रह्मका प्रतीक है। तथापि आप शिवभक्त हैं। इसलिये इस विषयमें भगवान् शिवने जो कुछ बताया है, उसे ही आपके 🕠 समक्ष कहता हूँ । भगवान् शिव ब्रह्मस्वरूप और निष्कली ( निराकार ) हैं; इसिलेये उन्हींकी पूजामें निष्कल लिङ्गाङ्गी उपयोग होता है। सम्पूर्ण वेदोंका यहा मत है।

सनत्क्रमार बोले-महाभाग योगीन्द्र ! आपने भगवान् शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजनमें लिङ्ग और वेरके प्रचारका जो रहस्य विभागपूर्वक बताया है, वह यथार्थ है। इसलिये लिङ्ग और वेरकी आदि उत्पत्तिका जो उत्तम वृत्तान्त है, ,उसीको मैं इस समय सुनना चरिता हूँ। लिङ्गके प्राकट्यका रहस्य सूचिते करनेवाला प्राः क मुझे सेनाइये 🎵

यूजन :

इसके उत्तरमें नन्दिकेखरूने भगवान् महादेवके निष्कल स्वरूप छिङ्गके आविर्भावका प्रसङ्ग सुनाना आरम्भ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णुके विवीदः, देवताओंकी व्याकुलत् एवं चित्ता देवताओंका दिव्य कैलास-शिखरपर गमन, उनके द्वार् चन्द्रशेखर महादेवका स्तवर्न, देव गओंसे प्रेरित हुए महादेवज्ञीका ब्रह्मा अप्रैर विष्णुके विवार्द-स्थलमें आगमन न्त्रा दोनोंके वीचमें निष्कल अवस्थितारहत । विभिक्तम्भके रूपमें उनका आविभीव आदि, प्रसङ्गीकी नक्षत्रसे कही । तदनन्तर श्रीब्रह्मा और विष्णु ,दोनीके ह्या मासैमें ज्योतिर्मय स्तम्भकी ऊँचाई और गहराईकी शहरे स्थायवा चेष्टा एवं केतकी-पुष्पके शाप-वरदान आदिके क्कार्तिके ( अध्याब ५ से ८ लमात्रसे भी सुनाये।

## महेश्वरका ब्रह्मां और विष्णुको अपने निष्कल और सकल खरूपका परिचय <sup>र</sup>देते हुए लिङ्गपूजनका महत्त्व बताना

,निन्द्केश्वर कहते हैं—तदनन्तर वे दोनों—ब्रह्मा और विष्णु भगवान् शंकरको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ हनके दायें-बायें भागमें चुपचापखड़े हो गये। फिर, उन्होंने वहाँ



साक्षात् प्रकट पूजनीय महादेवजीको श्रेष्ठ आसनपर स्थापित करके पवित्र पुरुष-वस्तुओंद्वारा उनका पूजन किया । दीर्घकाल-तक अविकृतभावसे मुस्थिर रहनेवाली वस्तुओंको 'पुरुष वस्तु' कहते हैं और अल्पकालतक ही टिकनेवाली क्षणभङ्गर वस्तुएँ ध्याकृत वस्तुं कहलाती हैं। इस तरह वस्तुके ये दो भेद जानने चाहिये । (किन पुरुष-वस्तुओंसे उन्होंने भगवार् शिवका पूजन किया, यह बताया जाता है-) हार, नूपुर,

केयूर, किरीट, मणिमय कुण्डल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्राहुआ। माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, ताम्बूल, कपूर्व स्थि य एवं अगुरुका अनुलेप, धूप, दीप, इवेतछत्र, व्यजन, लिङ्ग व चँवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारोंद्वारा, जिनका वैमां पुलभ और मनकी पहुँचसे परे था, जो केवल पशुपति ( परमङ्सका के ही योग्य थे और जिन्हें पशु ( बद्ध जीव ) कदापि जन्म सकते थे, उन दोनोंने अपने स्वामी महेश्वरका पूजन किंसा ज सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णुने भगवान् शंकरकी पूजा आने इससे प्रसन्न हो भक्तिवर्द्धक भगवान् शिवने वहाँ नम् खड़े हुए उन दोनों देवताओंसे मुस्कराकर कहा-

महेश्वर वोले-पुत्रो ! आजका दिन एक रिसे रू दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा अपने इससे मैं तुमलोगोंपर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह महेश्व परम पवित्र और महान्-से-महान् होगा । आजकी यह ही परव 'शिवरात्रि'के नामसे विख्यात होकर मेरे लिये परम प्रिय हैं इसके समयमें जो मेरे लिङ्ग ( निष्कल-अङ्ग-आकृतिसे निराकार स्वरूपके प्रतीक ) वेर ( सकल—साकाररूपके 🏿 विग्रह ) की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत्की सृष्टि और आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रिको दिन-रात नि एवं जितेन्द्रिय रहकर अपनी शक्तिके अनुसार निश्चला मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलनेवाले फलका अनुसार । प्रकार करेगा, उसको मिलनेवाले फलका अनुसार । सुनो । एक वर्षतक निरन्तर मेरी पूजा करनेपर जो फल मि है। वह सारा फल केवल शिवरात्रिको मेरा पूजन के हूँ। मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चन्द्रमाका <sup>क</sup>ितरोभ समुद्रकी वृद्धिका अवसर है, उसी प्रकार यह विवराति कार्य है मेरे धर्मकी वृद्धिका समय है। इस तिथिमें मेरी स्थापना अ का मङ्गलमय उत्सव होना चाहिये। पहले मैं जब 'व्योक्ति

स्बम्भरूपसे प्रकट हुँ आ था। वह समय मार्गशीर्ष्मासमें आईं निक्षत्रसे युक्त पूर्णमासी या प्रतिपद्ध है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मासमें आईं निक्षत्रसे युक्त पूर्णमासी या प्रतिपद्ध है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मासमें आईं निक्षत्र होनेपर पार्वतीसहित मेरा दर्शन करता है ख़थवा मेरी मूर्ति या लिङ्गकी ही झाँकी करता है, वह मेरे लिये की तिकेयसे मी अधिक प्रिय है। उस ग्रुम दिनको मेरे दर्शन-मात्रसे पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शनके साथ-साथ मेरा पूजन भी किया जाय तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता।

वहाँपर मैं लिङ्गरूपसे प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिङ्गके कारण यह भूतल 'लिङ्गस्थान' केनामसे प्रसिद्ध हों हुआ। जगत्के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके किल्ले यह अनादि और अनन्त ज्योतिःस्तम्भ अथवा ज्योतिर्मय किल्ज़ अत्यन्त छोटा हो जायगा। यह लिङ्ग सब प्रकारके भोग भाष्ट्रकम करानेवाला तथा भोग और मोक्षका एकमात्र साधन है। साइसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाय तो यह प्राणियोंको केन्नम और मृत्युके कष्टसे छुड़ानेवाला है। अग्निके पहाड़-त होसा जो यह शिवलिङ्ग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह आन 'अरुणाचल' नामसे प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकारके कारण वह नामसे प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकारके कारण वह नामसे प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकारके कारण वह जीवोंका मोक्षतक हो जायगा।

मेरे दो रूप हैं—'सकल' और 'निष्कल'। दूसरे किसीके रिसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तम्मरूपसे प्रकट हुआ; फिर अपने साक्षात्रूपसे। 'ब्रह्मभाव' मेरा 'निष्कल' रूप है और सहेश्वरभाव' 'सकल' रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्धरूप हैं। मैं वह सहेश्वरभाव' 'सकल' रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्धरूप हैं। मैं वह है। परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप

हैं। ब्रह्मरूप होनेके कारण में ईश्वर भी हूँ। जीवॉपर ानुब्रह आदि करना मेरा कार्य है । ब्रह्मा और केशव र में सबते बृहत् और जगत्की वृद्धि करनेवाला होनेके कारण 'ब्रह्म' कहलाता हूँ । सर्वत्र समरूपसे स्थित और व्यापंक होने में ही सबका आत्मा हूँ। सर्गसे लेकर अनुभ्रहतक ( आहमा मा इंश्वरसे भिन्न ) जो जगत्-सम्बन्धी पाँच कृत्याहै, वे सदा मेरे ही हैं मेरे अतिरिक्त दूसरे किसीके नहीं हैं; क्योंकि सैं ही सक्का ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूबताका बोध करानेके खिये 'निष्कक्र' लिङ्ग प्रकट हुआ था । फिर अज्ञात ईश्वरत्वका साक्षात्कार करानेके निमित्त में साक्षात् जगदीश्वर ही 'सकल' "रूपमें तत्काल प्रकट हो गया । अतः मुझमें जो ईशल्व है, उसे ही मेरा सकलरूप जानना चाहिये तथा जो यह मेरा निष्कल स्तम्भ है, वह मेरे ब्रह्मस्वरूपका बोधा करानेवाला है। यह मेरा ही लिङ्ग (चिह्न) है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो । यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है। लिङ्ग और लिङ्गीमें नित्य अभेद होनेके कारण मेरे इस लिङ्गका महान पुरुषोंको भी पूजन करना चाहिये । मेरे एक लिक्ककी स्थापना करनेका यह फल बताया गया है कि उपासकको मेरी समानवा-की प्राप्ति हो जाती है। यदि एकके बाद दूसरे शिवलिङ्गकी भी स्थापना कर दी गयी, तब तो उपासकको फलरूपसे मेरे लाय एकत्व ( सायुज्य मोक्ष ) रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिङ्गकी ही स्थापना करनी चाहिये। मूर्तिकी स्थापना उत्तकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिङ्गके अभावमें सब ओरसे सबेर ( मूर्तियुक्त ) होनेपर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता ।

.पाँच कृत्योंका प्रतिपादन, प्रणव एवं पश्चाक्षर मन्त्रकी महत्ता, ब्रह्मा-विष्णुद्वारा भगवान् शिवकी स्तुति तथा उनका अन्तर्थान

व्यक्षा और विष्णुने पूछा—प्रभो ! सृष्टि आदि पाँच इत्योंके लक्षण क्या हैं यह हम दोनोंको बताइये ।

भगवान् शिव बोले—मेरे कर्तव्योंको समझना अत्यन्त गृहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषयमें बता रहा है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषयमें बता रहा है, ब्रह्मा और अन्युत! 'सृष्टि', 'पालन', 'संहार', तिरोभाव' और 'अनुप्रह'—ये पाँच ही मेरे जगत्-सम्बन्धी कृपि हैं, जो नित्यसिद्ध हैं। संसारकी रचनाका जो आरम्भ असे उसीको सर्ग युक्त 'सृष्टि' कहते हैं। मुझसे पालित होकर

सृष्टिका मुस्थिररूपसे रहना ही उसकी 'स्थिति' है। उसकी विनाश ही 'संहार' है। प्राणोंके उत्क्रमणको 'तिरोमाव' कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा 'अनुप्रह' है। इस प्रकार मेरे पाँच कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं, वे संसारका विस्तार करनेवाले.हैं। पाँचवाँ कृत्य अनुप्रह मोक्षका हेतु है। वह सदा मुझमें ही अचल भावसे स्थिए रहते हैं। मेरे भक्तजन इन पाँचों कृत्योंको पाँचों भूतोंमें देखते हैं। सृष्टि. भूतलमें, स्थिति जलमें, संहार अधिमें।

सेग

市邓

T

अन्ति

करनी

करनी

माना

शिवा

लक्षणे

शिवरि

अथव

पतल

होता

शिव

तिरोभात्र वायुमें और अनुग्रह आकाशमें स्थित है। पृथ्वीसे सबकी सृष्टिं होती है। जलसे सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थानते दूसरे , खानको ले जाती है और आकारी सबको अनुगृहीत कर्रता है। विद्वान् पुरुषींको यह विषय इसी रूपमें जानना चाहिये'। इन पाँच कुलीका भार वहन करनेके लिये ही मेरे पाँच मुख हैं। चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीचमें पाँचवाँ मुख है। पुत्रो! तुम दोनोंने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वरसे सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य श्राप्त किये हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विश्वतिस्वरूप 'रुद्र' और 'महेश्वर'ने दो अन्य उत्तम कृत्य— संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किये हैं। परंतु अनुग्रह <sup>6</sup>नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता । रुद्र और महेश्वर अपने कर्मको भूले नहीं हैं। इसलिये मैंने उनके लिये अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेष, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदिमें मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्वकालमें अपने स्वरूपभूत मन्त्रका उपदेश किया है, जो ओंकारके रूपमें प्रसिद्ध है। वह महामङ्गलकारी मन्त्र है। सबसे पहले मेरे मुखसे ऑकार ( ॐ ) प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूपका बोध करानेवाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मन्त्र मेरा खरूप ही है। प्रतिदिन ओंकारका निरन्तर स्मरण करनेसे मेरा ही सदा स्मरण होता है।

मेरे उत्तरवर्ती मुखसे अकारका, पश्चिम मुखसे उकारका, दक्षिण मुखसे मकारका, पूर्ववर्ती मुखसे बिन्दुका तथा मध्यवर्ती मुखसे नादका प्राकट्य हुआ । इस प्रकार पाँच अवयवींसे युक्त ओंकारका विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवोंसे एकीभूत होकर वह प्रणव 'ॐ' नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम-रूपात्मक सारा जगत् तथा वेद उत्पन्न स्त्री-पुरुषवर्गरूप दोनों कुछ इस प्रणव-मन्त्रसे व्याप्त हैं। यह मन्त्र शिव और शक्ति दोनोंका स्टेक है। इसीसे पञ्चाक्षर मन्त्रकी उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूपका बोधक है। वह अकारादि क्रमसे और मकारादि कमसे क्रमशः प्रकाशमें आया है ( ५( ॐ ) नमः शिवाय' यह पञ्चाक्षर मन्त्र है )। इस पञ्चाक्षर मन्त्रसे सातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो पाँच मेदवाले हैं \*। उसीसे शिरोमन्त्रसहित त्रिपदा गायत्रीका प्राकट्य हुआ

\* कर उन्न ल--ये पाँच मूलभूत स्वर है तथा व्यक्त भी पाँच-पाँच वर्णीसे युक्त पाँच वर्गवाले हैं।

रहें<sup>र</sup> । उस गारकीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुएँ हैं और स रोड़ों मन्त्र निकले हैं । उन-उन मन्त्रोंसे मिन्न-भिन्न और वि सिद्धि होती है; 'परंतु इस प्रणव रदं पञ्चाक्षते ह मनोरथोंकी सिद्धि होती है । इस मन्त्रसमुदायुरे मे अणवव मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। 'मेरे सकल स्वरूपसे सम्बन्धः सूर्यक् वाले सभी मन्त्रराज साक्षात् भोग प्रदीन करनेक प्रणव-ग्रुभकारक (मोक्षप्रद) हैं।

निन्द्केश्वर कहते हैं — तदनन्तर जगदम्म व तर्ण <mark>साथ बैठे हुए गुरुवर महादे</mark>वजीने उत्तराभिमुख के <mark>जा</mark>नन ब्रह्मा और विष्णुको पर्दा करनेवाले वस्त्रसे आच्छादि प्रातः उनके मस्तकपर अपना करकमल रखकर धीरे-धीरे ह दर्शन करके उन्हें उत्तम मन्त्रका उपदेश किया । मन्त्र-तन्त्रमें। " हुई विधिके पालनपूर्वक तीन बार मन्त्रका उद्याल भगवान शिवने उन दोनों शिष्योंको मन्त्रकी दीक्षा दी उन शिष्योंने गुरुदक्षिणाके रूपमें अपने-आपको ही कर दिया और दोनोंने हाथ जोड़कर उनके समीप करनी उन देवेश्वर जगद्गरुका स्तवन किया।

ब्रह्मा और विष्णु बोले—प्रभो ! आप निष्कः इन्यने आपको नमस्कार है! आप निष्कल तेजसे प्रकाशित हैं आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं। <sup>३</sup>विषय नमस्कार है । आप सर्वात्माको नमस्कार है अथवा सक् अनुव आप महेश्वरको नमस्कार है। आप प्रणवके वाच्या <sub>तटपर</sub> आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिङ्गवाले हैं। नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और जलम करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके पाँच म कल्पो आप परमेश्वरको नमस्कार है। पञ्चब्रह्मस्वरूप पाँच 🗐 करनेरं आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, 🎜 आपके गुण और शक्तियाँ अनन्त हैं, आपको नमस्य आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं। आप सहुत शम्भु हैं, आपको नमस्कार है।

> निष्कलतेजसे। \* नमो निष्कलरूपाय नमो सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने॥ प्रणवलिङ्गिने । प्रणववाच्याय नमः नमः सप्ट्यादिकत्रं च नमः पन्नमुखाय ते॥ ते नमः। पञ्चकृत्याय पञ्चनहास्वरूपाय तुम्यमन्त्रगुणशक्तये॥ ब्रह्मणे गुरवे ननः। शम्भवे ( शि॰ पु० विशे० सं० १०। २८

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

इन यद्योद्धारा अपने गुरु महेश्वरकी स्तुति करके बूही बे और विष्णुने उनुके चरणोंमें प्रणाम किया।

महेश्वर बोल्लें निश्चार्दां नक्षत्रसे युक्त चतुर्दशीको बणवका जुप किसी अप तो वह अक्षय फल देनेवाला होता है। । सूर्यकी संक्रान्तिसे युक्त महाआर्द्रा नंधनमें एक वार किया हुआ है प्रणव जय कोर्टिंगुनै जपका फल देता है। 'मृगशिरा' नक्षत्रका अन्तिम भाग तथा 'पुनर्वसु'का आदिम भाग पूजा, होम और व तर्पण आदिके लिये सदा आर्दाके समान ही होता है—यह हैं जानना चाहिये। मेरा या मेरे लिङ्गका दर्शन प्रभातकालमें ही— ता प्रातः और संगव ( मध्याहके पूर्व ) कालमें करना चाहिये। मेरे ्र दर्शन-पूज<mark>नके</mark> लिये च्तुर्दशी तिथि निशीथव्यापिनो अथवा

प्रदोषव्यापिनी छैनी चाहिये; क्योंकि परवर्तिनी तिथिसे संदुक्त बुचतुर्रशीकी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करनेवालोंके लिये मैरी मूर्ति तथा लिङ्ग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्तिकी अपेक्षा लिङ्गका स्थान ऊँची है.। इसलिये मुमुक्षु चुक्षोंको व्याहिये कि वे वेर (मूर्ति) से भी अँष्ठ समझकर लिङ्गका ही पूजन करें। • लिङ्गका ॐकार मन्त्रसे और वेरकी पञ्चाक्षर-मन्त्रसे पूजन करना चाहिये। शिवलिङ्गकी खयं ही स्थापना करके अथवाँ दूसरोंसे भी स्थापना करवाँकर उत्तम द्रव्यमय उपचारोंसे रूजा करनी चाहिये । इससे भेरा पद सुलभ हो जाता है।

इस प्रकार उन दोनों शिष्योंको उपदेश देकर भगवान (अध्याय १०) शिव वहीं अन्तर्धान हो गये।

#### शिवलिङ्गकी स्थापना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्णन तथा शिवपदकी प्राप्ति करानेवाले सत्कर्मीका विवेचन

ऋषियोंने पूछा--सूतजी! शिवलिङ्गकी स्थापना कैसे <sup>ह</sup> करनी चाहिये ? उसका लक्षण क्या है ? तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिये, किस देश-कालमें करनी चाहिये और किस कल इन्यके द्वारा उसका निर्माण होना चाहिये ?

सृतजीने कहा-महर्षियो ! मैं तुमलोगोंके लिये इस विषयका वर्णन करता हूँ । ध्यान देकर सुनो और समझो । अनुकूल एवं ग्रुभ समयमें किसी पवित्र तीर्थमें नदी आदिके त्तटपर अपनी रुचिके अनुसार ऐसी जगह शिवलिङ्गकी स्थापना करनी चाहिये, जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्यसे, जलमय द्रव्यसे अथवा तैजत पदार्थसे अपनी रुचिके अनुसार कल्पोक्त लक्षणोंसे युक्त शिवलिङ्गका निर्माण करके उसकी पूजा करनेसे उपासकको उस पूजनका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है। सम्पूर्ण ग्रुम लक्षणोंसे युक्त शिव्लिङ्गकी यदि पूजा की जाय तो दूर वह तत्काल पूजाका फल देनेवाला होता है। यदि चलप्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिये छोटा-सा शिवलिङ्ग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है और यदि अचलप्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिङ्ग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणोंसे युक्त शिवलिङ्गकी पीठसहित स्थापना करनी चाहिये। शिवलिङ्गका पीठ मण्डलाकार (गोल), चौकोर, त्रिकोण अथवा खाटके पायेकी भाँति ऊपर-नीचे मोटा और बीचमें पतला होना चाहिये । ऐसा लिङ्ग-पीठ महान् फल देनेवाला होता है। पहले मिट्टीसे, प्रस्तर आदिसे अथवा लोहे आदिसे शिवलिङ्गका निर्माण करना चाहिये । जिस द्रव्यसे शिवलिङ्गका

निर्माण हो, उसीसे उसका पीठ भी बनाना चाहिये। यही स्थावर ( अचलप्रतिष्ठावाले ) शिवलिङ्गकी विशेष बात है। चर ( चलप्रतिष्ठावाले ) शिवलिङ्गमें भी लिङ्ग और पीठका एक ही उपादान होना चाहिये। किंतु बागलिङ्गके लिये यह नियम नहीं है । लिङ्गकी लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने-वाले यजमानके बारह अंगुलके बराबर होनी चाहिये। ऐसे ही शिवलिङ्गको उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फलमें कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोषकी बात नहीं है । चर लिङ्गमें भी वैसा ही नियम है । उसकी लंबाई कम-से-कम कर्ताके एक अंगुलके बराबर होनी चाहिये। उससे छोटा होनेपर अल्प फल मिलता है । किंतु उससे अधिक होना दोषकी बात नहीं है। यजमानको चाहिये कि वह पहले शिल्प-शास्त्रके अनुसार एक विमान या देवालय बनवाये, जी देवगणोंकी मूर्तियोंसे अलंकृत हो । उसका गर्भगृह बहुत .ही सुन्दर, सुदृढ़ और दर्पणके समान स्वन्य हो। उसे नौ प्रकारके रत्नोंसे विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशामें दो मुख्य द्वार हों । जहाँ शिवलिङ्गकी स्थापना करनी हो,उस स्थानके गर्तमें नीलम, लाल, वैदुर्य, स्थाम, मरकत, मोतो, मूँगा, गोमेद और हीरा-इन नौ रत्नोंको तथा अन्य महत्त्वपूर्ण द्रव्योंको वैदिक मन्त्रोंके साथ ब्लोड़े। सद्योजात आदि पाँच वैदिक मन्त्रों \* द्वारा शिवलिङ्गका पाँच स्थानोंमें क्रमशः पूजन

<sup>\*</sup> ॐ सबोजातं प्रपद्मामि सबोजाताय वै नमो नमः । भवे भदेनातिभवें भवस्व मां भवोद्भवायः नमः॥

विद्ये

शिषने

हुंथा र

महर्षि

शिवाराधन करनेवांला पुरुष यदि सदःचारी है और पास्तेः डरता है तो वह उन-उन कर्मोंका पूरा-पूरा फर्ल अवश्य प्राप्त कर लेता है। त्रमुषियोंने कहा—स्तूतजो ! पुण्यक्षेत्र कौनकीम जिनका आश्रयक लेकर सभी स्त्री-पुरुष शिवपद प्राप्त का सासमे यह हमें संक्षेपसे बताइये । (अस्त्राया लोकव

## भोक्षदायक पुण्यक्षेत्रोंका वर्णन, कालविशेषमें विभिन्न नदियोंके जलमें स्नानके उँतम् कुरुलका निर्देश तथा तीथोंमें पापसे बचे रहनेकी चेतावनी

· .सृतजी बोले--विदान् एवं बुद्धिमान् महर्षियो ! मोक्षदायक शिवक्षेत्रोंका वर्णन सुनो । जत्पश्चात् में लोकरक्षाके लिये शिवसम्बन्धी आगमींका वर्णन करूँगा । पर्वतः वन और काननोंस्स्ट्रित इस पृथ्वीका विस्तार पचास करोड़ योजन है। भगवान् शिवकी आज्ञासे पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्को धारण करके स्थित है। भगवान् शिवने भूतलपर विभिन्न स्थानोंमें वहाँ-वर्षेके निवासियोंको कृपापूर्वक मोक्ष देनेके लिये शिवक्षेत्रका निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्हें देवताओं तथा ऋषियोंने अपना वासस्थान बनाकर अनुगृहीत किया है। इसीलिये उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत-से तीर्थक्षेत्र ऐसे हैं, जो लोकोंकी रक्षाके लिये ख्वयं प्राहुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्रमें जानेपर मनुष्यको सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिये; अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुकता आदि दोषोंका भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्षके भीतर मृत्युको प्राप्त होता है, वह अपने पुण्यके फलसे ब्रह्मलोकमें वास करके पुण्यक्षयके पश्चात् पुनः मनुष्य-योनिमें ही जन्म लेता है । ( पापी मनुष्य पाप करके दुर्गतिमें ही पड़ता है।) ब्राह्मणो ! पुण्यक्षेत्रमें पापकर्म किया जाय तो **ब्यू**और भी हढ़ हो जाता है । अतः पुण्यक्षेत्रमें निवास करते समय सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अथवा थोड़ा-सा भी पाप न करे।\*

सिन्धु और शतदू (सतलज) नदीके तटपर बहुत-से पुण्यक्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और साठ मुखवाली कही गयी है अर्थात् उस्कृी साठ धाराएँ हैं। विद्वान् पुरुष सरस्वतीकी उन-उन धाराओं के तटपर निवास करे तो वह कमशः ब्रह्मपदको पा लेता है। हिमालय पर्वतसे निकली हुई पुण्यसिलला गङ्गा सौ मुखवाली नदी है, उसके तटपर काशी-प्रयाग आदि अनेक पुण्यक्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशिके सूर्य

\* क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुराः।
पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमण्विप नाचरेत्॥
(शि०पु०वि०१२।७)

होनेपर गङ्गाकी तटभूमि पहलेसे भी अधिक प्रक्रा पुण्यदायक हो जाती है । शोणभद्र नदकी दस धर्म भग्व वह बृहस्पतिके मकरराशिमें आनेपर अत्यन्त पवित्र तथा फल देनेवाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और जनमदा करनेसे विनायक-पदकी प्राप्ति होती है । पुण्यसिलला मह नर्भदाके चौवीस मुख ( स्रोत ) हैं । उसमें स्नान तथा नदीमें तटपर निवास करनेसे मनुष्यको वैष्णवपदकी प्राप्ति हैं जैसा तमसाके बारह तथा रेवाके दस मुख हैं। परम प्राह्मा गोदावरीके इक्कीस मुख बताये गये हैं। वह ब्रह्मह्त्य ह्नान गोवधके पापका भी नाश करनेवाली एवं रुद्रलोक के होवल है। कृष्णवेणी नदीका जल वड़ा पवित्र है। वह नदी प्रसा पापोंका नाद्य करनेवाली है। उसके अठारह मुख बताये जानव तथा वह विष्णुलोक प्रदान करनेवाली है। तुङ्गभद्राकेसाहिए हैं। वह ब्रह्मलोक देनेवाली है। पुण्यसिलला ईस्आ मुखरीके नौ मुख कहे गये हैं। ब्रह्मलोकसे लौटे हुए होनों उसीके तटपर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पम्पासपाना कन्याकुमारी अन्तरीप तथा ग्रुभकारक इवेत नदी-वेभव व पुण्यक्षेत्र हैं । इनके तटपर निवास करनेसे इन्द्रलोककी है। उ होती है। सह्य पर्वतसे निकली हुई महानदी कावेरी पुण्यमयी है। उसके सत्ताईस मुख बताये गये हैं। वह हैं अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली है। उसके तट स्वर्गलोककी करानेवाले तथा ब्रह्मा और विष्णुका पद देनेवाले हैं। क्रि जो तट शैवक्षेत्रके अन्तर्गत हैं, व अभीष्ट फल देनेके सामह शिवलोक प्रदान करनेवाले भी हैं।

नैमिषारण्य तथा बदरिकाश्रममें सूर्य और बृहस्पिति निर्का राशिमें आनेपर यदि स्नान करे तो उस सलय वहाँ किये कि कि स्नान पूजन आदिको ब्रह्मलेककी प्राप्ति कर्रानी जानना चाहिये। सिंह और कर्क राशिमें सूर्यकी संक्रानि सिन्धु नदीमें किया हुआ स्नान, तथा केदार तीर्थक पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पित राशिमें स्थित हों, उस समय सिंहकी संक्रान्तिसे युक्त प्रारामें स्थित हों, उस समय सिंहकी संक्रान्तिसे युक्त प्रारामें स्थित हों, उस समय सिंहकी संक्रान्तिसे युक्त प्रारामें

वेरी

वह स

हराने

त्त होंगे

市新

पति

मासमें यदि गोवीवरी के जलमें स्नान किया जाय तो वह शिव-कोककी प्राप्ति करानेवाला होता है। ऐसा पूर्वकालमें स्वयं भगना न शिवने कहा था । जब सूर्य और बृहस्पति कन्याराशिमें स्थित हों, तब यमना और शौणभद्रमें स्नान करे वह स्नान धर्मराज र्खिया गणेशाजीके लेकिमें महान् भोग प्रदान करानेवाला होता है, यह महर्षिथोंकी मान्युता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुलाराशिमें श्चित रहों, उस समय कावेरी नदीमें स्नान करे। वह स्नान भग्वान् विष्णुके वचनकी महिमासे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला माना गया है । जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशिपर आ जायँ, तब मार्गशीर्ष (अगहन) के महीनेमें नर्मदामें स्नान करनेसे श्रीविष्णुलोककी प्राप्ति हो सकती । सूर्य और बृहस्पित्के धनराशिमें स्थित होनेपर सुवर्णमुखरी त्या नैदीमें किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करानेवाला होता है। हिं जैसा कि ब्रह्माजीका वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर <sup>म पु</sup>राशिमें स्थित हों, उस समय माधमासमें गङ्गाजीके जलमें <sup>हत्या</sup> स्नान करना चाहिये। ब्रह्माजीका कथन है कि वह स्नान <sup>हें दे</sup>रावलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है। शिवलोकके पश्चात् दी बहा और विष्णुके स्थानोंमें मुख भोगनेपर अन्तमें मनुष्यको गये गनकी प्राप्ति हो जाती है। मात्रमासमें तथा सूर्यके कुम्भ-कें <sup>दग</sup>ाशिमें स्थित होनेपर फाल्गुन मासमें गङ्गाजीके तटपर किया र्जि आ श्राद्धः पिण्डदान अथवा तिलोदक-दान पिता और नाना हुए हेनों कुलोंके पितरोंकी अनेकों पीढियोंका उद्धार करनेवाला पारिपाना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशिमें स्थित हों। <u>ये प्य कृष्णवेणी नदीमें किये गये स्नानकी ऋषियोंने प्रशंसा की</u> की है। उन-उन महीनोंमें पूर्वोक्त तीथोंमें किया हुआ स्नान

इन्द्रपदकी प्राप्ति करानेवाली होता है। जिद्वान् पुरुष गङ्गा अथवा कावेरी नदीका आश्रय छेकर तीर्थवास करे। ऐसा कुरनेसे तत्काल किये हुए प्रापका निश्चय ही नाश हो जाता है।

च्द्रलोक प्रदाम, करनेवाले बहुत-से क्षेत्र हैं। ताम्रपूर्णी और वेगवती-ये दोनों नदियाँ ब्रीह्मलोककी प्राप्तिरूप फेल देनेवाली हैं। इन दोनोंके तटपर कितने ही स्वर्गदार्यक क्षेत्र हैं। इन दोनोंके मध्यमें बहुंत-से पुष्पेप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करनेवाला विद्वान् पुष्व वैसे फलका भागी होता है। सदा सदाचार, उत्तम वृत्ति राथा सद्भावनाके साथ मनमें दयाभाव रखते हुए विद्वान् पुरुषको तीर्थमें निवास करना चाहिये। अन्यथा उसका फल नहीं मिलता । पुण्यक्षेत्रमें किया दुआ थोड़ा-सा पुण्य भी अनेक प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त होता है। तथा वहाँ किया हुआ छोटा-सा पाप भी महान् हो जाता है। यदि पुण्यक्षेत्रमें रहकर ही जीवन वितानेका निश्चय हो तो उस पुण्यसंकल्पसे उसका पहलेका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जायगाः क्योंकि पुण्यको ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणीं! तीर्थवासजनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापोंका नाश कर देता है। तीर्थमें किया हुआ मानसिक पाप वजुलेप हो जाता है। वह कई कल्पोंतक पीछा नहीं छोडता है | क वैसा पाप केवल ध्यानसे ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं । वाचिक पाप जपसे तथा कायिक पाप शरीरको सुखाने-जैसे कठोर तपसे नष्ट होता है; अतः मुख चाहनेवाले पुरुषको देवताओंकी पूजा करते और ब्राह्मणोंको दान देते हुए पापसे बचकर ही तीर्थमें निवास करना चाहिये।

### सदाचार, शौचाचार, स्नान, भसाधारण, संध्यावन्दन, प्रणव-जप, गायत्री-जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदिकी विधि एवं महिमाका वर्णन

धनापाजन तथा आँग्रहात्र आ का निक्ष निक्ष निक्ष कहा—सूतजी ! अब आप शीघ ही हमें ह साम्बह सदाचार सुनाइये जिससे विद्वान पुरुष पुण्यलोकोंपर वेजय पाता है । स्वर्ग प्रदान करनेवाले धर्ममय आचार तथा विक्रेगरकका कष्ट देनेवाले अधर्ममय आचारोंका भी वर्णन किंगे कीजिये ।

सूतजी बोले—सदाचारका पालन करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण ही वास्तवमें 'ब्राह्मण' नाम धारण करनेका अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचारका पालन करनेवाला ध्रंवं वेदका अभ्यासी है, उस ब्राह्मणकी 'विप्र' संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या—इनमेंसे एक-एक गुणते

<sup>#</sup> पुण्यक्षत्रे कृतं पुण्यं बहुधा ऋद्धिमृच्छिति। पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदण्विप् जायते॥
तत्कालं जीवनार्थश्चेत् पुण्येन क्षयमेष्यिति। पुण्यमैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा॥
मानसं च तथा पापं तादृशं नाश्येद् द्विजाः। मानसं वज्रलेपं द्व कल्पकल्पानुगं तथा॥
(शिवपुराण विद्येक्षर, सं० १३ । १६—

ही बुक होनेपर उसे 'द्विज' कहती हैं । जिसमें ख़ल्पमां गर्में हीं आचारका पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजाका सेवक ( पुरोहित, मैन्त्री आदि ) हैं उसे 'क्षत्रिय-ब्राह्मण' कहते हैं'। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिल्य कुर्म करनेवाला है और कुछ-कुछ ब्राह्मणोचित आचारका भी गालन करता है वह 'वैश्य-ब्राह्मण' हैं तथा जो खर्थ हैं। खेत जोतता ( हल चलाता ) है, उसे ·शूद-क्राक्षण' कहा गया है। जो दूसरोंके दोघ देखनेवाला और परदोही है, उसे 'चाण्डाल-द्विज' कहते हैं । इसी तरह क्षत्रियों भी जो पृथ्वीका पालन करता है, वह 'राजा' है । दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गये हैं । वैश्योंमें भी जो घान्य आदि वस्तुओंका कय-विक्रय करता है, वह 'वैश्य' कृहलाता है । दूसरोंको 'वणिक्' कहते हैं। जो ब्राह्मणों) क्षत्रियों तथा वैश्योंकी सेवामें लगा रहता है, वही वास्तवमें **ध्युद्र' कहलाता है। जो शूद्र हल जोतनेका काम करता** है, उसे 'वृष्क' समझना चाहिये । सेवा, शिल्प और कर्षणसे भिंब वृत्तिका आश्रय लेनेवाले शूद्र 'दस्य' कहलाते हैं। इन सभी वर्णोंके मनुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर धर्मका, अर्थका, उसकी प्राप्तिके लिये उठाये जानेवाले क्लेओंका तथा आय और व्ययका भी चिन्तन करें।

रातके पिछले पहरको उषःकाल जानना चाहिये। उस अन्तिम प्रहरका जो आधा या मध्यभाग है, उसे संधि कहते हैं। उस खंबिकालमें उठकर द्विजको मल-मूत्र आदिका त्याग करना चाहिये । घरसे दूर जाकर बाहरसे अपने शरीरको ढके -स्नकर **दिनमें उत्तराभिमुख बैठकर** मल-मूत्रकात्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठनेमें कोई बकावट हो तो दूसरी दिशाकी ओर मुख करके बैठे । बल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओंका सामना िचाकर बैठे। मल त्याग करके उठनेपर फिर उस मलको न देखे । तदनन्तर चलाशयसे बाहर निकाले हुए जलसे ही गुदाकी शुद्धि करे अयवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियोंके तीर्थों अं उतरे बिना ही प्राप्त हुए जलसे गुद्धि करनी चाहिये। गुदामें सात, पाँच या तीन बार मिट्टी लगाकर उसे बोकर शुद्ध करे । लिङ्गमें ककोड़ेके फलके बरावर मिट्टी लेकर लमाये और उसे घो दे। परंतु गुदामें लगानेके लिये एक पसर मिटीकी आवस्यकता होती है। लिङ्ग और गुदाकी शुद्धिके पश्चात् उठकर अन्यन जाय और हाथ-पैरोंकी गुद्धि करके आठ बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्षके पत्तेसे अथवा उरके पुतले काष्ट्रसे जलके बाहर दतुअन करने चाहिये। र्मय तर्जनि अंगुलिका उपयोग न करे। यह दन्त गुहि विधान बताया गया है ! तद्नन्तरं १० जल-सम देवताओंको नमस्कार करके मन्त्रपाठ करते हुए जलाके स्नान करे । यदि कण्ठतक, या कमरतक विनिद्यमें खड़े हो शक्ति न हो तो घुटनेतक जलमें खड़ा हो अपने जपर ह छिड्ककर मन्त्रोचारणपूर्वक स्नान-कार्य सम्पन्न को विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वहाँ तीर्थजलसे देवता आहि स्नानाङ्ग-तर्पण भी करे।

इसके बाद धौतवस्त्र लेकर पाँच कच्छ करके ह धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले; सं संध्या-वन्दन आदि सभी कमोंमें उसकी आवश्यकता है है। नदी आदि तीथोंमें स्नान करनेपर स्नान-सम्बन्धी ज हुए वस्त्रको वहाँ न धोये । स्नानके पश्चात् विद्वान् पृ भीगे हुए उस वस्त्रको बावड़ीमें, कुएँके पास अथवा आदिमें ले जाय और वहाँ पत्थरपर, लकड़ी आदिपर, ज या स्थलमें अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रको निचोई द्विजो ! वस्त्रको निचोड्नेसे जो जल गिरता है, वह ए श्रेणीके पितरोंकी तृप्तिके लिये होता है। इसके बाद जाबा बताये गये 'अग्निरिति' मनत्रसे भस्म के उपनिषद्में उसके द्वारा त्रिपुण्ड्र लगाये ॥।

\* जाबालि-उपनिषद्में भस्म-धारणकी विधि कही गयी है-

(ॐ अग्निरिति भस वायुरिति भस व्योमेति भस जलि भस स्थलमिति भस' इस मन्त्रसे भसको अभिमन्त्रित ही भा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा अश्वेषु रीरिषः । मा नो वीरात्रुद्र भामिनो वधीईविष् सदिमत्त्वा हवामहे'॥

इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मले, तत्पश्चात् **'**च्यायुंषं जमदग्नेः , कश्यपस्य त्र्यायुषम् । च्यायुषम्॥' तन्नोऽस्तु यद्देवेषु **ज्यायु**षं श्त्यादि मन्त्रसे मस्तक, ल्लाट, वक्ष:स्थल और कं<sup>डी</sup> त्रिपुण्डू करे।

'त्र्यायुषं जमदग्नेः कइयपस्य 'त्रयायुषम् । ज्यायुषम् ॥' यद्देवेष तन्नोऽस्तु **ज्यायुषं** तथा-

ध्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वोरुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ — इन दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन वार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खीं<sup>वे</sup>

इस विश्लिका पुलन न किया जाय, इसके पूर्व ही यदि जलमें भस्म गिर जाय तो गिरानेबाला नरकमें जाता है। 'आपो हि छा' इत्यादि मन्डासे पाप-इप्रनित्नके लिये सिरपर जल छिड़के तथा 'यस्य क्षयायू' क्से मन्त्रको पढ़कर पैरपर जल छिड़के। इसे ° संधिप्रोक्षण कहिते हैं । 'आपो हि घा' इत्यादि मनत्रमें तीन ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचांमें गायत्री छन्दके तीन-तीन च्रण हैं। इनमेंसे प्रथम ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदयमें जल छिड़के । दसरी <sup>°</sup>श्च<sub>चाके</sub> तीन चरणोंको पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरमें जल छिड़के तथा तीसरी ऋचाके तीन चरणोंका पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तकका जलसे प्रोक्षण करे। इसे विद्वान् पुरुष 'मन्त्रस्नान' मानते हैं । किसी अपवित्र ॰ वस्तुसे किंचित् स्पर्शे हो जानेपर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहनेपरः राजा और राष्ट्रपर भय उपिश्वत होनेपर तथा यात्राकालमें जलकी उपलब्धि न होनेकी विवदाता आ जानेपर 'मन्त्र-स्नान' करना चाहिये। प्रातःकाल 'सूर्यश्च मा मन्युश्च' इत्यादि सूर्यानुवाकसे तथा सायंकाल 'अग्निश्च मा मन्युश्च' इत्यादि अग्नि-सम्बन्धी अनुवाकसे जलका आचमन करके पुनः जलसे अपने अङ्गांका प्रोक्षण करे। मध्याह्रकालमें भी 'आपः पुनन्तु' इस मन्त्रसे आचमन करके पूर्ववत् प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिये।

राण

ये।

-शुद्धि

-सम्ब

नलाश्व

ड़े होंगे

पर इ

को

आहि

रके व

ठे; क्यों

न्ता है

धी ज

न् पु

थवा ।

ार, ज

नचोई

वह ए

जाबा

जलिं

ात को

षु मार्

हिविधान

कंधी

एँ बीवे।

प्रातःकालकी संध्योपासनामें गायत्री मन्त्रका जप करके तीन बार ऊपरकी ओर सूर्यदेवको अर्घ्य देने चाहिये। ब्राह्मणो ! मध्याह्नकालमें गायत्री मनत्रके उचारणपूर्वक सूर्यको एक ही अर्घ्य देना चाहिये। फिर सायंकाल आनेपर पश्चिमकी ओर मुख करके बैठ जाय और पृथ्वीपर ही सूर्यके लिये अर्घ्य दे ( ऊपरकी ओर नहीं )। प्रातःकाल और मध्याह्नके समय अञ्जलिमें अर्घ्यजल लेकर अंगुलियोंकी सूर्यदेवके लिये अर्घ्य दे । फिर अंगुलियोंके छिद्रसे ढलते हुए सूर्यको देखे । तथा उनके लिये स्वतः प्रदक्षिणा करके गृद्ध आचमन करे । सायंकालमें सूर्यास्तमे दो घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है; क्योंकि वह सायं संध्याका समय नहीं है। ठीक समयपर संध्या करनी चाहिये, ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है। यदि संध्योपासना किये विना दिन बीत जाय तो प्रत्येक समयके लिये क्रमशः प्रायश्चित्त करना चाहिये। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्याकालके लिये नित्य नियभके अतिरिक्त सौ गायत्री मन्त्रका अधिक जप करे । यदि नित्यकर्मके छत हुए दस दिनसे अधिक

बीत जाय तो उसके धायश्चित्तरूपमें एक लाख गायत्रीका जप करना चाहिये। यदि एक मासतक नित्यकुर्म छूट जाय तो पुनः अपना उपनयन-संस्कार कराये।

अर्थसिद्धिके लिये ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, बहा। चन्द्रमा और यमका तथा ऐसे ही अन्य देवताओंका भी गुद्धं जलसे तर्पण करे। फिर् तर्पण कर्मको ब्रह्मार्पण करके गुद्ध आचमन करे । तीर्थके दक्षिण प्रशंक्त मठमें, मन्त्रालयमें, देवालयमें, घरमें अथवा अन्य किसी नियत स्थानमें आँसनपर स्थिरतापूर्वक वैठकर विद्वान् पुरुष अपनी बुद्धिको स्थिर करे और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार करके पहुँछे प्रणवका जप करनेके पश्चात् गायत्री मनत्रकी आवृत्ति करे । प्रणवके 'अ'; 'उ' और 'म्' इन तीनों अक्षरोंसे जीव और ब्रह्मकी एकताका प्रतिपादन होता है—इस बातको जानकर प्रणव (ॐ) का जप करना चाहिये। जपकालमें यह भावना करनी चाहिये कि 'हम तीनों लोकोंकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा, पालन करनेवाले विष्णु तथा संहार करनेवाले सदकी —जो स्वयं-प्रकाश चिन्मय हैं - उपासना करते हैं । यह ब्रह्मस्वरूप ओंकार हमारी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी वृत्तियोंको, मनकी वृत्तियोंको तथा बुद्धि-वृत्तियोंको सदा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले धर्म एवं ज्ञानकी ओर प्रेरित करे।' प्रणवके इस अर्थका बुद्धिके द्वारा चिन्तन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधानके विना भी प्रणवका नित्य जप करना चाहिये। इससे 'ब्राह्मणत्वकी पूर्ति' होती है । ब्राह्मणत्वकी पूर्तिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रतिदिन प्रातःकाल एक सहस्र गायत्री मन्त्रका जप करना चाहियें। मध्याह्नकालमें सौ बार और सायंकालमें अटाईस बार जपकी विधि है । अन्य वर्णके लोगोंको अर्थात् क्षत्रिय और वैश्यको तीनों संध्याओंके संभय यथासाध्य गायत्री-जप करना चाहिये।

शरीरके भीतर मूलाधार, स्याधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार—ये छः चक्र हैं। इनमें मूलाधारेंसे लेकर सहस्रारतक छहीं स्थानोंमें क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सबमें ब्रह्मबुद्धि करके इनकी एकताका निश्चय करे और 'वह ब्रह्म में हूँ' ऐसी भावना-पूर्वक प्रत्येक श्वासके साथ, 'सोऽहं' का जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदिकी ब्रह्मरन्त्र आदिमें तथा इस शरीरसे बाहर भी भावना करे। प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्वतें लेकर पञ्चभूत-

पर्यन्त तत्त्वोंसे बना हुआ जो इसीर है, ऐसे सहस्रों शरीरोंका एक-एक अजपा गायत्रीके जपसे एक-एकके क्रमसे अतिक्रमण करके जीवको धीरे-धीरे परमात्मासे संयुक्त करे। यह जपका तत्त्व बताया गया है। सौ अथवा अद्वाई स मन्त्रोंके जपसे उतने ही शरीहोंका अतिक्रमण होता है। इस प्रकृार जो मन्त्रोंका जप है, इसीको आदिक्रमसे वास्तर्विक जप जानना चाहिये। सहस्र बार किया हुआ जए ब्रह्मिक प्रदान करनेवाला होता है। ऐसी जानूना चाहिये। सौ बार किया हुआ जप इन्द्रपदकी प्राप्ति करानेवाला माना गया है। ब्राह्मणैतर पुरुष आत्मरक्षाके लिये जो खल्पमांत्रामें जप करता है, यह ब्राह्मणके कुलमें जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्तरूपसे जप-का अनुष्ठान करना चाहिये । बारह लाख गायत्रीका जप करनेवाला पुरुष पूर्णरूपसे 'ब्राह्मण' कहा गया है। जिस ब्राह्मणने एक लाख गायत्रीका भी जप न किया हो। उसे वैदिक कार्यमें न लगाये । सत्तर वर्षकी अवस्थातक नियम-पालनपूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्यागकर संन्यास ले ले। परिवाजक या संन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल बारह हजार प्रणवका जप करे। यदि एक दिन इस नियमका उल्लङ्घन हो जाय तो दूसरे दिन उसके बदलेमें उतना मन्त्र और अधिक जपना चाहिये और सदा इस प्रकार जपको चलानेका प्रयत करना चाहिये। यदि क्रमशः एक मास आदिका उल्लङ्घन हो गया तो डेढ लाख जप करके उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये । इससे अधिक समयतक नियमका उल्लङ्गन हो जाय तो पुनः नये सिरेसे गुरुसे नियम ग्रहण करे। ऐसा करनेसे दोषोंकी शान्ति होती है, अन्यथा वह रौरव नरकमें जाता है। जो सकाम भावनासे युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, उसीको धर्म तथा अर्थके लिये यत करना चाहिये 1 मुमुक्षु ब्राह्मणको तो सदा ज्ञानका ही अभ्यास करना चाहिये। धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती है, अर्थसे भीग मुलभ होता है। फिर उस भोगसे वैराग्यकी सम्भावना होती है । धर्मपूर्वक उपार्जित धनसे जो भोग प्राप्त ्होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्यका उदय होता है। र्धर्मके विपरीत अधर्मसे उपार्जित हुए धनके द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्मसे धन पाता है, तपस्यासे उसे दिव्यरूपकी प्राप्ति होती है। कामनाओंका त्याग करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणकी गुद्धि होती है। उस गुद्धिसे ज्ञानका उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। ही

सत्ययुग आदिमें तपको ही प्रशस्त कहा गया है, कि किंधुगुमें 'प्रव्यसाध्य धर्म ('दान ओदि ) अच्छा माना गया ्है । सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें तपस्यासे और द्वाप्रसें क करनेसे ज्ञानकी सिद्धि होती है; परंतु कल्युगमें प्रतिम ( भगविद्वग्रह ) की पूजासे ज्ञानलाम होता की । अर्था हिंसा ( दु:ख ) रूप है और धर्म मुखरूप है । अधर्मसे मनुष दुःख पाता है और धर्मसे वह मुख एवं अर्ध्युदयका भागी होता है। दुराचारसे दुःख प्राप्त होता है और सदाचाले सुख । अतः भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये धर्मका उपाईन करना चाहिये। जिसके घरमें कम-से-कम चार मनुष्य हैं। ऐसे कुटुम्बी ब्राह्मणको जो सौ वर्षके लिये जीविका ( जीका निर्वाहकी सामग्री ) देता है, उसके लिये वह दान ब्रह्मलोक्की प्राप्ति करानेवाला होता है। एक सहर्शे चान्द्रायण व्रतन्न अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्र कुटुम्बको जीविका और आवास देता है, उसका वह कार् इन्द्रलोककी प्राप्ति करानेवाला होता है। दस हजार कुटुम्बोंको दिया हुआ आश्रय-दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताको सामने रखकर दान करता है अर्थात् वह दानके द्वारा जिस देवताको प्रसन्न करना चाहता है, उसीका लोक उसे प्राप्त होता है-यह बात वेदवेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं । धन-हीन पुरुष सदा तपस्याका उपार्जन करे। क्योंकि तपस्या और तीर्थसेवनसे अक्षय मुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है।

अव मैं न्यायतः धनके उपार्जनकी विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणको चाहिये कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह (दान-ग्रहण) तथा याजन (यज्ञ कराने) आदिसे धनका अर्जन करे। वह इसके लिये कहीं दीनता न दिखाये और न अत्यन्त क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबलसे धनका उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षासे। न्यायोपार्जित धनका दान करनेसे दाताको ज्ञानकी सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानसिद्धिद्वारा सब पुरुषोंको गुरुकृपा—मोक्षसिद्धि सुलभ होती है। मोक्षसे स्वरूपकी सिद्धि (ब्रह्मरूपसे स्थिति) प्राप्त होती है। ज्ञानसिद्धिद्वारा सब पुरुषोंको गुरुकृपा—मोक्षसिद्धि सुलभ होती है। ग्राह्म स्वरूपको चाहिये कि वह धन-धान्यादि सब बस्तुओंका दान करे। वह तृषा-निवृत्तिके लिये जल तथा क्षुधारूपी रोगकी श्वान्तिके लिये सदा अन्नका दान करे। खेत, धान्य, क्रब्ब अन्न तथा भक्ष्य, मोज्य, लेह्य और चोष्य—ये चार प्रकारके सद्ध अन्न तथा मक्ष्य, मोज्य, लेह्य और चोष्य—ये चार प्रकारके सिद्ध अन्न दान करने चाहिये। जिसके अन्नको खाकर मनुष्य

कितु

गया

यज्ञ

तिमा

भधर्म

**ग**नुष्य

भागो

चारसे

पार्जन

य है,

नीवन-

ठोककी

त्रतका

एक

ह कर्म

म्बोंको

दाता

त् वह

उसीका अच्छी

न करें।

मनुष्य

ा हूँ।

प्रतिग्रह

धनका

और न

धनका

पार्जित

ती है।

म होती

होती

गृहस्थ

हा दान

रोगकी

, कहा

प्रकारके

मनुष्य

जबतक कथा-श्रीवण आदि सद्धमैका पालन करता है, उत्ने समयतक उसके किये हुए पुण्यफ्लका आर्था भाग दाताकी क्रिल जाता है के इसमें लंडाच नहीं है । दान छेनेवाला पुरुष दानमें प्राप्त हुई, थर्स्तुकी दान तथा तपस्या करके अपने प्रति-्रेम्रहजनित माप्नकी शुद्धि कर ले। अन्यथा उसे रौरव नरकमें गिरना पड़ता है,। अपने धनके तीन भाग करे—एक भाग धर्मके लिये, दूसरा भाग वृद्धिके लिये तथा तीसरा भाग अपने उप-भोगके लिये। नित्य, नैमित्तिक और काम्य—ये तीनों प्रकारके कर्म धर्मार्थ रक्ले हुए धनसे करे । साधकको चाहिये कि वह बृद्धिके लिये रक्खे हुए धनसे ऐसा व्यापार करे, जिससे उस अनकी वृद्धि हो तथा उपभोगके लिये रक्षित धनसे हितकारकः परिमित एवं पवित्र भोग भोगे । खेतीसे पैदा किये हुए धनका दंसवाँ अंदा दान कर दे । इससे पापकी शुद्धि होती है । दोष वनसे घर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे; अन्यथा वह रौरव नरकमें पड़ता है अथवा उसकी वुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धिके लिये किये गये व्यापारमें प्राप्त डुए घनका छठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवस्य उसका दान कर दे।

विद्वान्को चाहिये कि वह दूसरोंके, दोशोंका वस्तान न करे । ब्राह्मणो ! दोपवश दूसरोंके मुने या देखे हुए छिद्रैको भी प्रकट न करे । विद्वान् पुरुष ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणियोंके हृदयमें बोष पैदा करनेवाली हो । ऐश्वर्यंकी, सिद्धिके लिये दोनों संध्याओं के समय अभिहोत्रकर्म अवस्य करे । जो दोनों समय अग्निहोत्र करनेमें असम्बर्ध हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्निको विधिपूर्वक दी हुई आहुतिसे संतुष्ट ऋरे १ चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य—इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थालीपाक बनाये तथा यथोचित रीतिसे सूर्व और अग्निको अर्पित करे। यदि हविष्यका अभाव हो ले प्रधान होममात्र करे । सदा सुरक्षित रहनेवाली अग्निको विद्वान् प्रुरुष अजसकी संज्ञा देते हैं । अथवा संध्याकालमें जपमात्र या सूर्य-की वन्दनामात्र कर है। आत्मज्ञानकी इच्छावाहे तथा धनार्थी पुरुपोंको भी इस प्रकार विधिवत् उपासना करनी चाहिये। जो सदा ब्रह्मयज्ञमें तत्वर होते हैं, देवताओंकी पूजामें लगे रहते हैं, नित्य अग्निपूजा एवं गुरुपूजामें अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणोंको तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्गलोकके भागी (अध्याय १३) होते हैं।

## अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और त्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन, भगवान् शिवके द्वारा सातों वारोंका निर्माण तथा उनमें देवाराधनसे विभिन्न प्रकारके फलोंकी प्राप्तिका कथन

ऋषियोंने कहा-प्रभो ! अग्रियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरुपूजा तथा ब्रह्मतृतिका हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिये ।

स्तजी बोले—महर्षियो ! गृहस्थ पुरुष अग्निमें लायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्यकी आहुति देता है, उसीको अग्नियज्ञ कहते हैं । जो ब्रह्मचर्य आश्रममें स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियोंके, लिये समिधाका आधान ही अप्रियज्ञ है। वे समिधाका ही अग्रिमें हवन करें। ब्राह्मणो ! बहाचर्य आश्रममें निवास करनेवाले द्विजोंका जबतक विवाह न हो जाय और वे औपासनामिकी प्रतिष्ठा न कर हैं, तवतक उनके लिये अग्रिमें समिधाकी आहुति, त्रत आदिका पालन त्तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है (यही उनके लिये अभियज्ञ है ) । द्विजो ! जिन्होंने वाह्य अभिको विसर्जित करके अपने आत्मामें ही अग्निका आरोप कर लिया है, ऐसे नानप्रस्थियों और संन्थासियोंके लिये यही हवन या अग्नियज्ञ है कि वे विद्वित समयपर हितकर, परिमित और पवित्र अनका

भोजन कर छें। ब्राह्मणो ! सायंकाल अग्निके लिये दी हुई आहुति सम्पत्ति प्रदान करनेवाली होती है, ऐसा जानना चाहिये और प्रातःकाल सूर्यदेवको दी हुई आहुति आयुकी वृद्धि करनेवाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेंनी चाहिये । दिनमें अग्निदेव सूर्यमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं । अतः पातःकाल सूर्यको दी हुई आहुति भी अग्नियज्ञके ही अन्तर्गते, है। इस प्रकार यह अग्नियज्ञका वर्णन किया गया।

इन्द्र आदि समस्त देवताओंके उद्देश्यसे अग्निमें जो आहुति दी जाती है, उसे देवयज्ञ समझना चाहिये । स्थालीपाक आदि यज्ञोंको देवयज्ञ ही मानना चाहिये । लौकिक अग्निमें प्रतिष्ठित जो चूडाकरण आदि संस्कारनिमित्तक इवन-कर्म हैं, उन्हें भी देवयज्ञके ही अन्तर्गत, जानना चाहिये। अय ब्रह्म-यज्ञका वर्णन सुनो । द्विजको जाहिये कि वह देवैताओंकी तृप्तिके लिये निरन्तर ब्रह्मयज्ञ करे । वेदींका जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसीको ब्रह्मयज्ञ कहा गयो है। प्रातः

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

नित्यकर्मके अनन्तर सायंकालतक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता , है। उसके बाद रातमें इसका विधान नहीं है।

अब्रिके बिना देवयज्ञ कैसे सम्पन्न होता है, इसे तुमलोग अद्यासे और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टिके आरम्भमें सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेवजीने समस्त लोकोंके उपकारके लिये वारोंकी कल्पना की । वे सगवान शिव संसाररूपी रोगको दूर करनेके लिये वैद्य हैं। भवके ज्ञाता तथा समस्त औषधोंके भी औषध्र हैं। उन भगवानने पहले अपने वारकी कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करनेवाला है। तत्पश्चात् अपनी मायाशक्तिका वार बनाया, भी सम्पत्ति प्रदान करनेवाला है। जन्मकालमें दुर्गति-ग्रस्त बालककी रक्षाके लिये उन्होंने कुमारके वारकी कल्पना की । तत्पश्चात् सर्वसमर्थ महादेवजीने आलस्य और पापकी निश्चित्त तथा समस्त लोकोंका हित करनेकी इच्छासे लोकरक्षक भगवान् विष्णुका वार बनाया । इसके बाद सबके स्वामी भगवान् शिवने पुष्टि और रक्षाके लिये आयुःकर्ता त्रिलोक-स्रष्ठ परमेष्ठी ब्रह्माका आयुष्कारक वार बनाया, जिससे सम्पूर्ण जगत्के आयुष्यकी सिद्धि हो सके । इसके बाद तीनों लोकोंकी वृद्धिके लिये पहले पुण्य-पापकी रचना हो जानेपर उनके करने-बाले लोगोंको ग्रुभाग्रुभ फल देनेके लिये भगवान् शिवने इन्द्र और यमके वारोंका निर्माण किया । ये दोनों वार क्रमशः भोग देनेवाले तथा लोगोंके मृत्युभयको दूर करनेवाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहोंको, जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियोंके लिये मुख-दु:खके सूचक हैं, भगवान् शिवने उपर्यक्त सात वारोंका स्वामी निश्चित किया । वे सब-के-सब ग्रह-नक्षत्रोंके ज्योतिर्मय मण्डलमें प्रतिष्ठित हैं ( शिवके वार या दिन-के स्वामी सूर्य हैं। शक्तिसम्बन्धी वारके स्वामी सोम हैं। कुमार-सम्बन्धी दिनके अधिपति मङ्गल हैं। विष्णुवारके खामी बुध हैं। हाझाजीके वारके अधिपति बृहस्पति हैं। इन्द्रवारके स्वामी सूर्व, और यमवारके स्वामी शनैश्वर हैं। अपने-अपने वारमें की हुई उन देवताओंकी पूजा उनके अपने-अपने फलको देनेवाली होती है।

सूर्य आरोग्यके और चन्द्रमा सम्पत्तिके दाता हैं।
मङ्गल व्याधियोंका निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं।
बृहस्पति आयुकी वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और
शनैश्चर मृत्युका निवारण करते हैं। ये सात वारोंके कमशः
कल बताये गहे हैं, जो उन-उन देवताओंकी प्रीतिसे प्राप्त होते
हैं। अन्य देवताओंकी भी पूजाका कल देनेवाले भगवान शिव

ही हैं। देवताओंकी प्रसन्नतांके लिये प्रजाकी पाँच प्रकाल ही पदांत बनायी गयी है। उन-उन देवताओंके मन्त्रोंका का यह पहला प्रकार है। उनके लिये होया करना क्षूपरा, का करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदीक प्रतिमामें, अग्निमें अथवा ब्राह्मणके शरीरमें आराष्ट्र देवतांक भावना करके सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा या आराष्ट्र करना पाँचवाँ प्रकार है।

इनमें पूजाके उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं । पूर्व-पूर्व अभावमें उत्तरोत्तर आधारका अवलम्बन करना चाहिये। दे नेत्रों तथा मस्तकके रोगमें और कुछ रोगकी शानि लिये भगवान् सूर्यकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये। तदनन्तर एक दिन, एक मास, एक कई अथवा तीन वर्षत लगातार ऐसा साधन करना चाहिये । इससे यदि प्रक प्रारब्धका निर्माण हो जाय तो रोग एवं जरा आदि रोगीं। नाश हो जाता है। इष्टदेवके नाममन्त्रोंका जप आदि साध-वार आदिके अनुसार फल देते हैं। रविवारको सूर्यदेवके लि अन्य देवताओं के लिये तथा ब्राह्मणों के लिये विशिष्ट वर्ष अर्पित करें । यह साधन विशिष्ट फल देनेवाला होता है तथ इसके द्वारा विशेषरूपसे पापोंकी शान्ति होती है। सोमवार्ष विद्वान् पुरुष सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये लक्ष्मी आदिकी पूर्व करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणोंको घृतपक अन्नका भोजन कराये। मङ्गलवारको रोगोंकी शान्तिके लिये काली आदिकी पूजा की तथा उड़द, मूँग एवं अरहरकी दाल आदिसे युक्त अन ब्राह्मणोंको भोजन कराये । बुधवारको विद्वान् पुरुष दिधिषु अन्नसे भगवान् विष्णुका पूजन करे । ऐसा करनेसे सदा पुक मित्र और कलत्र आदिकी पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने इच्छा रखता हो, वह गुरुवारको देवताओंकी पुष्टिके 👼 वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृतमिश्रित खीरसे यजन-पूजन करे। भोगोंकी प्राप्तिके लिये गुक्रवारको एकाग्रचित्त होकर देवताओं पूजन करे और ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये घड्रस युक्त अन है इसी प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नताके लिये सुन्दर वस्त्र आर्दि विधान करे। रानैश्चर अपमृत्युका निवारण करनेवाला है। उस दिन बुद्धिमान् पुरुष रुद्र आदिकी पूजा करे । तिर्ल होमसे, दानसे देवताओंको संतुष्ट करके ब्राह्मणोंको तिलिमि अन्न भोजन कराये। जो इस तरह देवताओंकी पूजा करेगा, बै आरोग्य आदि फलका भागी होगा ।

देवताओंके नित्य-पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, बं

-कार्ब

भा ना

ं दान

दीपर

वताक्री

रिधन

र्व-पूर्वी

। दोने

शान्ति

कराये।

वर्षतः

दे प्रक

रोगोंब

साधन

के लिये ष्ट्र वस्त

है तथा

मवाक्री

की पूर्व

कराये।

जा की

त अब

धियुक

रा पुत्र

होनेकी

5 6

करे।

ताओंब

नि दे।

भादिव

ला है।

तिल

मिश्रि

गा, वि

12 Sq1

• होम तथा ब्राह्मण-तेपेंग आदिमें एवं रवि अप्रदि करोंमें विशेष <sup>2</sup> तिथि और नुस्कोंका योग प्राप्त होनेपर विभिन्न देवताओंके पूजनमें सर्वज्ञ जुलाबीश्वर भगवान् शिव ही उन-उन देवताओंके , रूपमें पूजित हूँ सव लोगोंको आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं | देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोकके अनुसार उनके तारतम्य फ्रमका ध्यान रखते हुए महादेवजी आराधना करनेवाले लोगोंको आरोग्य आदि फल देते हैं। ग्रुभ (माङ्गलिक कर्म ) के आरम्भमें और अग्रुभ ( अन्त्येष्टि आदि कर्म ) के अन्तमें तथा जन्म-नक्षत्रोंके आनेपर गृहस्य पुरुष अपने घरमें आरोग्य आदिकी समृद्धिके लिये सूर्य आदि प्रहोंका पूजन करे । इससे सिद्ध है कि देवताओंका यजन सम्पूर्ण अभीष्ट न्वस्तुओंको देनेवाला है। ब्राह्मणोंका देवयजन-कर्म वैदिक मन्त्रके साथ होना चाहिये। ( यहाँ ब्राह्मण-राब्द क्षत्रिय और वैश्यका भी उपलक्षण है। ) सूद्र आदि दूसरोंका देवयज्ञ तान्त्रिक विधिसे होना चाहिये। ग्रुभ फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको

सातों ही दिने अपनी .शक्तिके अनुसार सदा देवपूजन करना चाहिये । निर्धन मनुष्य तपस्या ( ब्रत , आदिके कप्ट-सहन ) द्वारा और धनी धनके द्वारा देवताओंकी आराधना करें। वह बार-बार श्रद्धापूर्वक इस तरहके धर्मका अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्यलोकोंमें नाना प्रकारके फेल भोगकर पुनः इस पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करता है। धनवान् पुरुष सदा भोग-सिद्धिके लिये मार्गमें बुक्षादि लगाकर लोगोंके लिये छायाकी व्यवस्था करे । जलाशम ( कुँआ, वावली और पोखरे) बनवाये । वेद-शास्त्रोंकी प्रतिष्ठाके लिये पाठशालाका निर्माण करे तथा अन्यान्य प्रकारते भी धर्मका संग्रह करता रहे। धनीको यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिये। समयानुसार पुण्यक्रमोंके परिपाकसे अन्तःकरण ग्रुद्ध होनेपर ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है । द्विजो ! जो इस अध्यायको सुनृता, पढ़ता अथवा सुननेकी व्यवस्था करता है, उसे देवयज्ञका फल (अध्याय १४) प्राप्त होता है।

### देश, काल, पात्र और दान आदिका विचार

**ऋषियोंने कहा--समस्त पदार्थोंके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ** सूतजी ! अब आप क्रमशः देश-काल आदिका वर्णन करें ।

स्त्रतजी बोले—महर्षियो ! देवयज्ञ आदि कर्मोंमें अपना गुद्ध गृह समान फल देनेवाला होता है अर्थात् अपने घरमें किये हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फलको सममात्रामें देनेवाले होते हैं । गोशालाका स्थान घरकी अपेक्षा दसगुना फल देता है। जलाशयका तट उससे भी दसगुना महत्त्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपलवृक्षका मूल निकट हो, वह स्थान जलाशयके तटसे भी दसगुना फल देनेवाला होता है। देवालयको उससे भी दसगुने महत्त्वका स्थान जानना चाहिये। देवालयसे भी दसगुना महत्त्व रखता है तीर्थमूमिका तट। उससे दसगुना श्रेष्ठ है नदीका किनारा। उससे दसगुना उत्कृष्ट है तीर्थनदीका तट और उससे भी दसगुना महत्त्व रखता है सप्तगङ्गा नामक निदयोंका तीर्थ । गङ्गा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणीं, सिन्धु, सरयू और नर्मदा—इन सात नदियोंको सप्तगङ्गा कहा गया है। समुद्रके तटका स्थान इनसे भी दसगुना पिनुत्र माना गया है और पर्वतके शिखरका प्रदेश समुद्रतटसे भी दसगुना पावन है। सबसे अधिक महत्त्वका वह स्थान जानना चाहिये, जहाँ मन लग जाय।

यहाँतक देशका वर्गन हुआ, अत्र कालका तारतम्य

बताया जाता है सत्ययुगमं यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देनेवाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिये। त्रेतायुगमें उसका तीन चौथाई फल मिलता है। द्वापरमें सदा आधे ही फलकी प्राप्ति कही गयी है। कलियुगमें एक चौथाई ही फलकी प्राप्ति समझनी चाहिये और आधा कलियुग बीतनेपर उस चौथाई फलमेंसे भी एक चतुर्थोश कम हो जाता है। गुद्ध अन्तः-करणवाले पुरुषको गुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देनेवाला होता है।

विद्वान ब्राह्मणो ! सूर्य-संक्रान्तिके दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त गुद्ध दिनकी अपेक्षा दसगुना फल देनेवाला होता है, यह जानना चाहिये। उससे भी दसगुना महत्त्व उस कर्मका है, जो विषुव नामक योगमें किया जाता है। दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन अर्थात् कर्ककी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका महत्त्व विषुवसे भी दसगुना माना गया है। उससे भी दसगुना मकर-संक्रान्तिमें और उससे भी दसगुना चन्द्र-

१. ज्योतिषके अनुसार वह ,समय जब कि सूर्य विषुव रेखापर पहुँचता है और दिन तथां, रात दोनों बरावर होते हैं। वर्षमं दो बार आता है-एक तो सौर चैत्रुमासकी नवमी तिथि या अंग्रेजी २१ मार्चको, और दूसरा सौर आश्विनको संवमी तिथि या अंग्रेजी २२ सितम्बरको १

ग्रहणमें किये हुए पुण्यका महत्त्व है। सूर्यग्रहणकी समय सबसे उत्तम है। उसमें किये गये पुण्यकर्मका फल चन्द्रग्रहणसे भी अधिक और पूर्ण मात्रामें होता है, इस बातको विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगद्रूपी सूर्यका राहुरूपी विषये संयोग होता है, इसल्ये सूर्यग्रहणका समय रोग प्रदान करनेवाला है। अतः उस विषकी शान्तिके लिये उस समय स्नान, दान और जन करे। वह काल विषकी शान्तिके लिये उपयोगी होनेके कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्रके दिन तथा व्रतकी पूर्तिके दिनका समय सूर्यग्रहणके समान ही समझा जाता है। परंतु मह्मपुरुषोंके सङ्गका काल करोड़ों सूर्यग्रहणके समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते-मानते हैं।

तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति—ये पूजाके पात्र हैं; क्याँकि ये पापोंके नाशमें कारण होते हैं । जिसने चौबीस लाख गायत्रीका जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजाका उत्तम पात्र है। वह सम्पूर्ण फलों और भोगोंको देनेमें समर्थ है। जो पतमसे त्राण करता अर्थात् नरकमें गिरनेसे बचाता है, उसके लिये इसी गुणके कारण शास्त्रमें 'पात्र' शब्दका प्रयोग होता है। वह दाताका पातकसे त्राण करनेके कारण 'पात्र' \* कहलाता है। गायत्री अपने गायकका पतनसे त्राण करती है; इसीलिये वह 'गायत्री' कहलाती है। जैसे इस लोकमें जो धनहीन है, वह दूसरेको धन नहीं देता-जो यहाँ धनवान् है, वही दूसरेको धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं ग्रुद्ध और पवित्रात्मा है, वही दूसरे मनुष्योंका त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्रीका जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण <u>कहत्यता है । इसिलये दान, जप, होम और पूजा सभी</u> कमोंके लिये वही गुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करनेकी पात्रता रखता है।

की हो या पुरुष—जो भी भूखा हो, वही अन्नदानका पात्र है। जिसको जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वह वस्तु विना माँगे ही दे दी जाय तो दाताको उस दानका पूरा-पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसी महर्षियोंकी मान्यता है। जो सवाल या याचना करनेके बाद दिया गया हो, वह दान आधा ही फल देनेवाला बताया गया है। अपने सेवकको दिया हुआ दान एक चौथाई फल देनेवाला होता है। विप्रवरो ! जो जाति-

\*पतनात्त्राया , इंति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते । दातुश्च पातकात्त्राणात्पात्रमित्यभिथीयते, ॥ (शि० पु० विद्ये० १५ । १५)

भात्रसे ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण दृतिषे जीवन वितात है। उसे दिया हुआ धनका दान दाताको इस भूतठपुर दूस क्योंक भोग प्रदान करनेवाठा होता है। वही द्वान यदि वेदवेच ब्राह्मणको दिया जाय तो वह स्वर्गलोकमें देशताओंके क्ये दस वर्षोतक दिव्य भोग देनेवाला होता है। शिल और उसे दृतिसंक लाया हुआ और गुरुदक्षिणामें प्राप्त हुआ अबक्ष शुद्ध द्वव्य कहलाता है। उसका दान दाताको पूर्ण फल के वाला बताया गया है। क्षत्रियोंका शौर्यसे कमाया हुआ और शुद्धोंका क्यापारसे आया हुआ और शुद्धोंका सेवाद्यत्तिसे प्राप्त हुआ धन भी उत्तम द्वय कहलाता है। धर्मकी इस रखनेवाली स्त्रियोंको जो धन पिता एवं पतिसे मिला हुआ है उनके लिये वह उत्तम द्वय है।

गौ आदि बारह वस्तुओंका चैत्र आदि बारह महीने क्रमशः दान करना चाहिये। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ह वस्त्र, धान्य, गुड़, चाँदी, नमक, कोंहड़ा और कन्या-ही वे बारह वस्तुएँ हैं। इनमें गोदानसे कायिक, वाचिक औ मानसिक पापोंका निवारण तथा कायिक आदि पुण्यकर्मीक पुष्टि होती है। ब्राह्मणो ! भूमिका दान इहलोक और परलेक प्रतिष्ठा (आश्रय) की प्राप्ति करानेवाला है। तिलका क बलवर्धक एवं मृत्युका निवारक होता है। सुवर्णका दन जठरामिको बढ़ानेवाला तथा वीर्यदायक है। घीका दान पुष्टिकार होता है। वस्त्रका दान आयुकी वृद्धि करानेवाला है, ऐस जानना चाहिये। धान्यका दान अन्न-धनकी समृद्धिमें कार्ण होता है । गुड़का दान मधुर भोजनकी प्राप्ति करानेवाला हैं है। चाँदीके दानसे वीर्यकी वृद्धि होती है। लवणका क षड्स भोजनकी प्राप्ति कराता है । सब प्रकारका दान सर्व समृद्धिकी सिद्धिके लिये होता है। विज्ञ पुरुष कूप्माण्डी दानको पुष्टिदायक मानते हैं। कन्याका दान आजीवन भें देनेवाला कहा गया है। ब्राह्मणो ! वह लोक और परलेक भी सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाला है।

**# कोशकार कहते** हैं—

'उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्।' अर्थात् खेत कट जाने या बाजार उठ जानेपर वहाँ विखरे हैं अन्नके एक-एक कणको चुनना और उससे जीविका वर्ष 'उञ्छ'वृत्ति है तथा खेतकी फसल कट जानेपर वहाँ पढ़ीं के आदिकी बालें बीनना 'शिल' कहा गया है, और उससे जीविं चलाना 'शिल'वृत्ति है।

1

षांतः

दवेच

वपत

उन्ह

न्न-ध

उ देने

हुअ

श्रेष्ट्र हे

ो इन्ह

आ है

महीनी र्ण, व

या न

**ब्यम**िक

रलोक

ना दान

का दान

[छिकार्ष

, ऐस

कारण

ला होंग

का द्वा

न सार

माण्ड

वन भे

रलोक

1

खरे ड

पड़ी वें

जीवि

विद्वान् पुरुषको न्याहिये कि जिन वस्तुओंसे श्रवण आदि हुन्द्रियोंकी, तृद्धि होती है, " इन्का 'सदा दान करे । श्रोत्र आदि दस इन्द्रियोंके जो शे हें द आदि दस विषय हैं, उनका दान किया जाय दो के भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इन्द्रियदेवतीओंको संतुष्ट करते हैं । वेद और शास्त्रको गुरुमुखसे ग्रहण करके गुरुके उपदेशसे अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करनेके पश्चात् जो बुद्धिका यह निश्चय होता है कि 'कर्मोंका फळ अवश्य मिळता है', इसीको उच्चकोटिकी 'आस्तिकता' कहते हैं । भाई-वन्धु अथवा राजाके भयसे जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणीकी आस्तिकता है । जो सर्वधा दिद्द है, इसळिये जिसके पास क्समी वस्तुओंका अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म ( शरीर ) हारा यजन करे । मन्त्र, स्तोत्र और जप आदिको वाणीद्वारा

किया गया यजन समझना चाहिये तथा तीर्थयात्रा और व्रत आदिको विद्वान् पुरुष, श्रारीतिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपायसे थोड़ा हो या बहुत, देवतार्पण बुद्धिसे जो कुछ भी दिया अथवा किया जाय, वह दान या सत्कर्म भोगोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होता है। तपस्या और दान —यै दो कर्म, मनुष्यको सदा करने चाहिये तथा 'ऐसे ग्रहका दान करना चाहिये, जो अपने वर्ण (चमक-दमक या सफाई) और गुण (सुख-सुविधा) से सुशोभित हो। बुद्धिमान् पुरुष देवताओंकी तृप्तिके लिये जो कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रामें और सब प्रकार भोग प्रदान करनेवाला होता है। उस दानसि विद्वान् पुरुष इहलोक और परलोकमें उत्तम जन्म और सदा सुल्म होनेवाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण-बुद्धिसे यज्ञ-दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्षफलका भागी होता है। (अध्याय १५)

# पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंके एजनकी विधि, उनके लिये नैवेद्यका विचार, एजनके विभिन्न उपचारोंका फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगमें एजनका विशेष फल तथा लिङ्गके वैज्ञानिक खरूपका विवेचन

ऋषियोंने कहा—साधुशिरोमणे ! अब आप पार्थिव प्रतिमाकी पूजाका विधान बताइये, जिससे समस्त अभीष्ट बस्तुओंकी प्राप्ति होती है ।

स्तजी बोले—महर्षियो ! तुमलोगोंने बहुत उत्तम बात पूछी है । पार्थिव प्रतिमाका पूजन सदा सम्पूर्ण मनोरथों- को देनेवाला है तथा दुःखका तत्काल निवारण करने- वाला है । मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुमलोग उसको ध्यान देकर सुनो । पृथ्वी आदिकी बनी हुई देवप्रतिमाओंकी पूजा इस भूतलपर अभीष्टदायक मानी गयी है, निश्चय ही इसमें पुरुषोंका और स्त्रियोंका भी अधिकार है । नदी, पोलरे अथवा कुएँमें प्रवेश करके पानीके भीतरसे मिट्टी ले आये । फिर गन्ध-चूर्णके द्वारा उसका संशोधन करे और ग्रुद्ध मण्डपमें रखकर उसे महीन पीसे और साने । इसके बाद हाथसे प्रतिमा बनाये और दूधने उसका सुन्दर संस्कार करे । उस प्रतिमामें अङ्ग-प्रत्यङ्ग अच्छी तरह पकट हुए हो तथा वह सब प्रकारके अस्त्र-शास्त्रोंसे सम्पन्न बनीयी गयी हो । तदनन्तर उसे पद्मासनपर स्थापित करके

आदरपूर्वक उसका पूजन करे । गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिवकी प्रतिमाका, शिवका एवं शिविलङ्गका दिजको सदा पूजन करना चाहिये । षोडशोपचारपूजनजनित फलकी सिद्धिके लिये सोलह उपचारोद्वारा पूजन करना चाहिये । पुष्पसे प्रोक्षण और मन्त्र-पाठपूर्वक अभिषेक करे । अगहनीके चावलसे नैवेद्य तैयार करे । सारा नैवेद्य एक कुडव (लगभग पावभर) होना चाहिये । घरमें पार्थिय-पूजनके लिये एक कुडव और बाहर किसी मनुष्यद्वारा स्थापित शिवलिङ्गके पूजनके लिये एक प्रस्थ (सेरभर ) नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिये। देवताओंद्वारा स्थापित शिवलिङ्गके लिये तीन सेर कैवेद्य अपित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए खुगुम्भू-लिङ्गके लिये पाँच सेर । ऐसा करनेपर पूर्ण फलकी प्राप्ति समझनी चाहिये। इस प्रकार सहस्र बार पूजा करनेसे द्विज सत्यलेकको प्राप्त कर लेता है ।

बारह अंगुल चौड़ा, इससे दूना और एक अंगुल अधिक अर्थात् पचीस अंगुल लंबा तथा पंद्रह अंगुल

१. श्रवणेन्द्रियके देवता दिशाएँ, नेत्रके सूर्य, नासिकाके अश्विनीकुमार, रसनेन्द्रियके वरुण, त्विगिन्द्रियके वायु, वागिन्द्रियके 'अर्था, लिङ्गके प्रज्ञापति, गुदाके मिन्न, हार्थोके इन्द्र और पैरोके देवता विष्णु हैं।

T

₹

3

चौड़ा जो लोहे या लकड़ीका बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान् पुरुष 'शिव' कहते हैं। उसका आठवाँ भग प्रस्थ कहलाता है, जो चार कुडवके बराबर माना गया है। मनुष्यद्वारा स्थापित शिवलिङ्गके लिये दस प्रस्थ, ऋषियोंद्वारा स्थापित शिवलिङ्गके लिये सौ प्रस्थ और स्वयम्भू शिवलिङ्गके लिये एक' सहस्र प्रस्थ 'नैवेद्य निवेदन किया जाय तथा जले, तेल आदि एवं गन्ध द्रव्योंकी भी यथायोग्य मात्रा स्थली जाय तो यह उन शिवलिङ्गोंकी महापूजा बतायी जाती है।

देवताका अभिषेक करनेसे आत्मशुद्धि होती है, गन्धसे पुण्यकी प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगानेसे आयु बढ़ती और तृष्पि होती है। धूप निवेदन करनेसे धनकी प्राप्ति होती है। धूप निवेदन करनेसे धनकी प्राप्ति होती है। दीप दिखानेसे ज्ञानका उदय होता है और ताम्बूल समर्पण करनेसे भोगकी उपलब्धि होती है। इसलिये स्नान आदि छः उपचारोंको यत्तपूर्वक अपित करे। नमस्कार और जप—ये दोनों सम्पूर्ण अभीष्ट फलको देनेवाले हैं। इसलिये भोग और मोक्षकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको पूजाके अन्तमें सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिये। मनुष्यको चाहिये कि वह सदा पहले मनसे पूजा करके फिर उन-उन उपचारोंसे करे। देवताओंकी पूजासे उन-उन देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोकमें भी यथेष्ट भोगकी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं।

अव में देवपूजासे प्राप्त होनेवाले विशेष लोकोंका वर्णन करता हूँ। द्विजो! तुमलोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विश्वराज गणेशकी पूजासे भूलोकमें उत्तम अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। ग्रुक्तवारको, श्रावण और भाद्रपद मासोंके ग्रुक्त्लपक्ष-की चतुर्थीको और पौषमासमें शतिभषा नक्षत्रके आनेपर विश्वपूर्वक गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये। सौ या सहस्र दिनोंमें सौ या सहस्र दार पूजा करे। देवता और अग्निमें श्रद्धा रखते हुए किया जानेवाला उनका नित्य पूजन मनुष्योंको पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पायोंका श्रमन तथा भिन्न-भिन्न दुष्कमींका विनाश करनेवाला है। विभिन्न वारोंमें की हुई शित्र आदिकी पूजाको आत्मग्रद्धि प्रदान करनेवाली समझना चाहिये। वार या दिन तिथि, नक्षत्र और योगोंका आधार है। समस्त कामनाओंको देनेवाला है। उसमें वृद्धि,और क्षय नहीं होता। इसल्ये उस पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिये।

सूर्योदयकालसे लेकर सूर्योदयकाल आनेतक एक वाले स्थिति मानी गयी है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णोंके को का आधार है। विहित तिथिके पूर्व भागमें की हुई देश्व मनुष्योंको पूर्ण भोग प्रदान करनेवाली होती है।

यदि मध्याह्रके बाद तिथिका आरम्भ होता है व रात्रियुक्त तिथिका पूर्वभाग पितरोंके श्राद्धादि कर्मके लि उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथिका परभाग ही दिन् युक्त होता है, अतः वही देवकर्मके लिये प्रशस्त पान गया है। यदि मध्याह्नकालतक तिथि रहे तो उदयव्यापि तिथिको ही देवकार्यमें ग्रहण करना चाहिये। इसी त ग्रुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देवकार्यमें प्राह्म हैं हैं। बार आदिका भलीमाँति विचार करके पूजा और क आदि करने चाहिये । वेदोंमें पूजा-शब्दके अर्थकी ह प्रकार योजना की गयी है-पूर्जायते अनेन इति पूजा। क पूजा-राब्दकी ब्युत्पत्ति है । 'पू:' का अर्थ है भोग औ फलकी सिद्धि—वह जिस कर्मसे सम्पन्न होती है, उस नाम पूजा है। मनोवाञ्छित वस्तु तथा ज्ञान—ये ही अर्थ वस्तुएँ हैं; सकाम भाववालेको अभीष्ट भोग होता है और निष्काम भाववालेको अर्थ—पारमार्थिक ज्ञान ये दोनों ही पूजा-शब्दके अर्थ हैं; इनकी योजना करने ही पूजा-राब्दकी सार्थकता है । इस प्रकार लोक और वेह पूजा-शब्दका अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक क कालान्तरमें फल देते हैं; किंतु काम्य कर्मका यदि भी भाँति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्षतक लगातार पूर्व करनेसे उन-उन कर्मोंके फलकी प्राप्ति होती है और उन वैसे ही पापोंका क्रमशः क्षयं होता है।

प्रत्येक मासके कृष्णपश्चकी चतुर्थी तिथिको की हुई मह गणपितकी पूजा एक पश्चके पापोंका नारा करनेवाली और ए पश्चतक उत्तम भोगरूपी फल देनेवाली होती है । चैत्रमा चतुर्थींको की हुई पूजा एक मासतक किये गये पूजनका देनेवाली होती है और जब सूर्य सिंह राशिपर स्थित हों, समय भाद्रपद मासकी चतुर्थींको की हुई गणेशजीकी एक वर्षतक मनोवाञ्छित भोग प्रदान करती है—ऐसा जाल चाहिये। श्रावणमासके रिववारको, हस्त नक्षत्रसे युक्त कि तिथिको तथा माधग्रकला सप्तमीको भगवान सूर्यका करना चाहिये। ज्येष्ठ तथा पाद्रपद मासोंके बुधवारको, क्ष

वारकी

देवपूज

है ते

िवं

दिन

वान

व्यापित

सी तर

च हैं।

और ब

की इ

ना । वि

नोग औ

उसन

री अभी

अपेकि

क ज्ञान

करने

गैर वेद्रा

तेक क

दि भने

होता है।

तार पूर्व

गैर उन

हुई मह

और

चैत्रमार्ग

नका क

हों, उ

ीकी 🦞

सा जान

क्त सम

का पूर

को, श

नक्षत्रसे युक्त द्वाद्वा, तिथिको तथा केवल द्वाद्वांको भी किया सया भगवान विष्णुका पूजन अभीष्ट सम्पत्तिको देनेवाला सभा गया है । अभावण्मासमें, की जानेवाली श्रीहरिकी पूजा अभीष्ट मनोरथ, और आरोग्य प्रदान करनेवाली होती है। अङ्गो एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि वारह वस्तुओं का दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसीको द्वादशी तिथिमें आराधनाद्वारा श्रीविष्णुकी तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथिको भगवान विष्णुके वारह नामां द्वारा वारह ब्राह्मणोंका षोडशोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवता-ओं के विभिन्न वारह नामोंद्वारा किया हुआ, वारह ब्राह्मणोंका पूजन उन-उन देवताओं को प्रसन्न करनेवाला होता है।

कर्ककी संक्रान्तिसे युक्त श्रावणमासमें नवमी तिथिको मृगशिरा नक्षत्रके योगमें अभ्विकाका पूजन करे। वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगों और फलोंको देनेवाली हैं। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उस दिन अवस्य उनकी पूजा करनी चाहिये। आश्विन मासके शुक्ल पक्षकी नवमी तिथि सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाली है । उसी मासके कृष्ण पश्चकी चतुर्दशीको यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिनका महत्त्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा ( सूर्यसंक्रान्तिसे युक्त आर्दा ) का योग हो तो उक्त अवसरोंपर की हुई शिवपूजाका विशेष महत्त्व माना गया है । माघ कृष्णा चतुर्दशीको की हुई शिवजीकी पूजा सम्पूर्ण अमीष्ट फलोंको देनेवाली है। वह मनुष्योंकी आयु बढ़ाती, मृत्यु-कष्ट-को दूर हटाती और समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मासमें चतुर्दशीको यदि महार्द्राका योग हो अथवा मार्ग-शीर्ष मासमें किसी भी तिथिको यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसरपर विभिन्न वस्तुओंकी बनी हुई मूर्तिके रूपमें शिवकी जो सोलह उपचारींसे पूजा करता है, उस पुण्यात्माके चरणींका दर्शन करना चाहिये । भगवान् शिवकी पूजा मनुष्यांको भोग और मोक्ष देनेवाली है, ऐसा जानना चाहिये। कार्तिक मातमें पत्येक वार और तिथि आदिमें महादेवजीकी पूजाका विशेष महत्त्व है। कार्तिक मास आनेपर विद्वान् पुरुष दानः तयः होम, जप और नियम आदिके द्वारा समस्त देवताओंका षोड्योपचारांसे पूजन करे । उस पूजनमें देव-प्रतिमाः ब्राह्मण तथा मन्त्रोंका उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणोंको भोजन कराने-से भी वह पूजन-कर्म सम्पन्न होता है। पूजकको चाहिये कि

वह कामनाओंको त्यागकर पीड़ारहित ( शान्त ) हो देवाराचन में तत्पर रहे।

' कार्तिक मासमें देवताओंका यजन-पूजन समस्त भोगोंको देनेवाला, व्याधियोंको हर लेनेवाला तथा भूतों और प्रहोंका विनाश करनेवाला हैं। कार्तिक मासके ,रविवारोंको भगवान सूर्य की 'पूजा करने और तेल तथा. सूती वस्त्र देनेसे " मनुष्योंके " कोढ आदि रोगोंका नाश होता है। हरें, काली मिर्च, वख और खीरा आदिका दान और ब्राह्मणींकी प्रतिष्ठा करनेसे क्षयके रोगका नाश होता है । दीप और सरसोंके दानसे मिर्गीका रोग मिट जातां है। कृतिका नश्चत्रसे युक्त सोम-वारोंको किया हुआ शिवजीका पूजन मनुष्योंके महान् दारिद्रय-को मिटानेत्राला और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेत्राला है। घरकी आवश्यक सामग्रियोंके साथ गृह और क्षेत्र आदिका दान करनेसे भी उक्त फलकी प्राप्ति होती है। कृतिकायुक्त मङ्गरू वारोंको श्रीस्कन्दका पूजन करनेसे तथा दीपक एवं चण्टा आदिका दान देनेसे मनुष्योंको शीघ्र ही वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनके मुँहसे निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिकायुक्त बुधवारोंको किया हुआ श्रीविष्णुका यजन तथा दही-भातका दान मनुष्योंको उत्तम संतानकी प्राप्ति करानेवाला होता है। कृतिकायुक्त गुरुवारोंको धनसे ब्रह्माजीका पूजन तथा मयु, सोना और वीका दान करनेसे मनुष्योंके भोग-वैभवकी वृद्धि होती है । कृतिकायुक्त ग्रुकवारोंको गजानेन गणेशजीकी पूजा करनेसे तथा गन्ध, पुष्प एवं अन्नका दान देनेसे मानगंके मोग्य पदार्थोंकी बृद्धि होती है । उस दिन सोना, चाँदी आदिका दान करनेसे वन्ध्याको भी उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त शनिवारोंको दिक्पालोंकी वन्द्रभान दिगाजों, नागों और सेरुपालोंका पूजन, त्रिनेत्रवारी रुद्र, पाप-हारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्माका आराधन और धन्वन्तिर एवं दोनों अश्विनीकुमारोंका पूजन करनेसे रोग, दुर्मृत्यु एवं अकालमृत्युका निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियोंकी शान्ति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आस्कि। त्रिकटु ( सींठ, पीपल और गोल मिर्च ), फल, गन्ध और जल आदिका तथा घृत आदि द्रव-पदार्थोंका और सुवर्ण, मोती आदि कडोर वस्तुओंका भी दान देनेसे खर्गछोककी प्राप्ति

शि॰ पु॰ अं॰ ७—2—

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

१. यहाँ मूरुमें व्यक्तोमेड' श्वाद आया है। जिससा पूर्व-वर्ती व्याख्याकारोंने व्यणेश' अर्थ किया है। सम्स्वृतः कोसेड' शब्दका प्रयोग यहाँ महाक या सुखके अर्थमें आया है।

होती है। इनमेंसे तमक आधिका मान कम-से-कम एक प्रस्थ (सर) होना चाहिये और सुवर्ण आदिका मान कम-से-कम एक पर ।

घनकी संक्रान्तिसे युक्त पौष मासमें उपःकालमें शिव आदि समस्त देधताओंका पूजन क्रमहाः समस्त लिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला होता है। इस पूजनमें अग्राहनीके चावलसे तैयार किये गये 'इविष्यंका नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौषं मासमें नाना प्रकारके अन्नका नैवेद्य विशेष महत्त्व रखता है। मार्गशीर्ष मासमें केवल अन्नका दान करनेवाले मनुप्योंको ही सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति हो जीती है। मार्गशीर्षमासमें अन्नका दान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट-सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेदका सम्यक् ज्ञान, उत्तम अनुष्ठानका फल, इहलोक और परलोकमें महान् भोग, अन्तमें सनातन योग (मोक्ष) तथा वेदान्तज्ञानकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोगकी इच्छा रखनेवाला है, वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आनेपर कम-से-कम तीन दिन भी उषः-कांलमें अवस्य देवताओंका पूजन करे और पौषमासको पूजनसे खाली न जाने दे। उप:कालसे लेकर संगवकालतक ही पौप मासमें पूजनका विरोध महत्त्व बताया गया है। पौष मासमें पूरे महीनेभर जितेन्द्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातःकाल-से मध्याह कालतक वेदमाता गायत्रीका जप करे। तत्पश्चात् रातको सोनेके समयतक पञ्चाक्षर आदि मन्त्रोंका जप करे। ऐसा करनेवाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटनेके वाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर-नारियोंको त्रिकाल स्नान और पञ्चाक्षर मन्त्रके ही निरन्तर जपसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है 🖪 इष्टमन्त्रोंका सदा जप करनेसे वड़े-से-वड़े पापोंका भी नाश हो जाता है।

है और नाद शिव । इस तरह यह जगत् शिव-शिक्तिस्वरूप ही हैं। नाद बिन्दुका और बिन्दु इस जगत्का आधार है, ये बिन्दु और नाद ( शक्ति और शिव ) सम्पूर्ण जगत्के आधार है, ये बिन्दु और नाद ( शक्ति और शिव ) सम्पूर्ण जगत्के आधार है। बिन्दु और नादसे युक्त सव कुछ शिवस्वरूप है; क्योंकि वही सबका आधार है । आधारमें ही आध्यका समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है । इस सकलीकरणकी स्थितिसे ही सृष्टिकालमें जगत्का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है, शिवलिङ्ग बिन्दु-नादस्वरूप है। अतः उसे जगत्का कारण बताया जाता है। बिन्दु देवी है और जगत्का इन दोनोंका संयुक्त रूप ही शिवलिङ्ग कहलाता है।

अतः जन्मके संकटसे छुटकारा पानेके लिये शिवलिङ्गकी 🕫 करनी चाँहिये । बिन्दुरूपां देवी उसा साता हैं और नादक भगवान् शिव पिता । इन मीताः पितीके पूजितं होनेसे परमानः की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानन्द्रका लाम लेनेके 🗟 शिवलिङ्गका विशेष रूपसे पूजन करे। देवी उमा जात् माता हैं और भगवान् शिव जगत्के पिता । जो इनकी है करता है, उस पुत्रपर इन दोनों माता-पितांकी कृपा, कि अधिकाधिक बढ़ती रहती है । वह पूजकपर कृपा का उसे अपना आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुद्रीक्षी आन्तरिक आनन्दकी प्राप्तिके लिये, शिवलिङ्गको माता-पिक स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिये । भर्ग (क्ष पुरुषरूप है और भर्गा ( शिवा अथवा शक्ति ) प्रकृति कहन है। अन्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानरूप गर्भको पुरुष कहते और सुव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठानभूत गर्भको प्रकृति । फु आदिगर्भ है, वह प्रकृतिरूप गर्भसे युक्त होनेके कारण गर्भक है; क्योंकि वही प्रकृतिका जनक है । प्रकृतिमें जो पुरुष संयोग होता है, यही पुरुषसे उसका प्रथम जन्म कहलाता है अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्वादिके क्रमसे जो जगत्का व्यक हैं है, यही उस प्रकृतिका द्वितीय जन्म कहलाता है । जीव पुरा से ही बारंबार जन्म और मृत्युको प्राप्त होता है। मायाहर अन्यरूपसे प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता जीवका शरीर जन्मकालसे ही जीर्ण ( छ: भावविकारोंसे युज होने लगता है, इसीलिये उसे 'जीव' संज्ञा दी गयी है। जन्म लेता और विविध पाशोंद्वारा तनाव (बन्धन ) में प्र है, उसका नाम जीव है; जन्म और बन्धन जीव-शब्ध अर्थ ही है। अतः जन्म-मृत्युरूपी बन्धनकी निवृत्तिके हि जन्मके अधिष्ठानभूत मातृ-पितृस्वरूप शिवलिङ्गका 🦞 करना चाहिये।

गायका दूध, गायका दही और गायका धी—इन ती को पूजनके लिये शहद और शक्करके साथ पृथक्-पृथक् रक्खे और इन सबको मिलाकर सम्मिलितरूपसे पञ्चामृत तैयार कर ले। (इनके द्वारा शिवलिङ्गका अभिषेक एवं स

# माता देवी विन्दुरूपा नादरूप: शिव: पिता।
 पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानन्द एव हि।
 परमानन्दलाभार्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत्।
 सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता।
 पित्रो: शुश्रूपके नित्यं कृपाधिवयं हि वर्धते॥
 (शिवपु० वि० १६। ९१

कराये ), फिर गाँदके दूध और अनक मेलसे नैवेद्य तैयार । लिये जो चरछिङ्ग होता है, वह उकार-स्वरूप होनेसे उकारिङ्ग करके प्रणव मन्त्रके उँचारुँणपूर्वक उसे भगवान शिवको अर्पित कैरे । सम्पूर्ण प्रेणवृको ध्वनिलिङ्ग कहते हैं । स्वयम्भूलिङ्ग नाद-स्वरूप होनेके श्रुरण नादलिङ्ग कहा गया है। यन्त्र या अर्घा बिन्दुस्वरूप होनेके कारण विन्दु छिङ्गके रूपमें विख्यात है। उसमें अचलरूपसे प्रतिष्ठित जो शिवलिङ्ग है, वह मकार-खरूप है, इसिलये मकारलिङ्ग कहलाता है। सवारी निकालने आदिके

To

खन

गनह

通

तगत्त्रं

ा, नि

क्रों बीक्ष)

-पितान

(शिव

कहला कहते ।

। पुर

गर्भव

पुरुषा

गता है

यक्त हो

व पुरुष

मायाद्वार

गता है

से युक

है। इ

में पड़ा

त्र-शब्दर्व

तके हिं

ना पूर

न ती

पृथक् ।

वामृत

एवं स

11

1

111

11

कहा गया है तथा पूँजाकी दीक्षा देनेवाले जो गुरु या आचार्य 🔹 हैं। उनका विग्रह अकारकी प्रतीक होनेसे अकारलिङ्ग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद और ध्वनिके रूपमें लिङ्गके छः भेद हैं। इन छहां लिङ्गोंकी नित्य पूजा करनेसे साधक जीवन्तुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। (अध्याय १६)

पर्ड्लिङ्गस्वरूप प्रणवका माहातम्य, उसके सक्ष्म रूप ( ॐकार ) और स्थूल रूप ( पश्चाक्षर मन्त्र ) का विवेचन, उसके जपकी विधि एवं महिमा, कार्यब्रह्मके लोकोंसे लेकर कारणरुद्रीके लोकोंवकका विवेचन करके कालातीत, पश्चावरणविशिष्ट शिवलोकके अनिर्वचनीय वैभवका निरूपण तथा शिवभक्तोंके सत्कारकी महत्ता

ऋषि बोले-प्रभो ! महामुने ! आप हमारे लिये क्रमराः षड्छिङ्गस्वरूप प्रणवका माहात्म्य तथा शिवभक्तके पूजनका प्रकार बताइये।

सृतजीने कहा-महर्षियो ! आपलोग तपस्याके धनी हैं, आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्न उपिश्वत किया है। किंतु इसका ठीक-ठीक उत्तर महादेवजी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं । तथापि भगवान् शिवकी कृपासे ही मैं इस विषयका वर्णन करूँगा । वे भगवान् शिव हमारी और आपलोगोंकी रक्षाका भारी भार वारंवार स्वयं ही ग्रहण करें। 'प्र'नाम है प्रकृतिसे उत्पन्न संसाररूपी महासागरका। प्रणव इससे पार करनेके लिये दूसरी (नव) नाव है। इसलिये इस ओंकारको 'प्रणव'की संज्ञा देते हैं। ॐकार अपने जप करनेवाले साधकोंसे कहता है— भावको लेकर भी ज्ञानी पुरुष 'ञ्जोम्'को 'प्रणव' नामसे जानते हैं। इसका दूसरा भाव यों है—'प्र—प्रकर्षेण, न—नयेत्, वः - युष्मान् मोक्षम् इति वा प्रणवः । अर्थात् यह तुम सव उपासकोंको बलपूर्वक मोक्षतक पहुँचा देगा ।' इस अभिपायसे भी इसे ऋषि-मुनि 'प्रणव' कहते हैं। अपना जप करनेवाले योगियोंके तथा अपने मन्त्रकी पूजा करनेवाले उपासकके समस्त कर्मोंका नाश करके यह दिव्य न्तन ज्ञान देता है; इसलिये भी इसका नाम प्रेणव है। उन मायारहित महेश्वरको ही नव अर्थात् नृतन कहते हैं । वे परमात्मा प्रकृष्टरूपसे नव अर्थात् शुद्धस्वरूपः हैं, इसलिये 'प्रणव' कहलाते हैं। प्रणव

साधकको नव अर्थात् नवीन ( शिवस्वरूप ) कर देता है। इसल्यि भी विद्वान् पुरुष उसे प्रणवके नामसे जानते हैं। अथवा प्रकृष्टरूपसे नव-दिव्य परमात्मज्ञान प्रकट करता है, इसलिये वह प्रणव है।

प्रणवके दो भेद बताये गये हैं-स्थूल और सूक्ष्म । एक अक्षररूप जो 'ओम्' है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिये और 'नमः शिवाय' इस पाँच अक्षरवाले मन्त्रको स्थूल प्रणव समझना चाहिये । जिसमें पाँच<sup>°</sup> अक्षर व्यक्त नहीं हैं, वह सूक्ष्म है और जिसमें पाँचों अक्षर सुरपष्ट-रूपसे व्यक्त हैं, वह स्थूल है। जीवन्मुक्त पुरुषके लिये सूक्ष्म प्रणवके जपका विधान है। वही उसके लिये समस्त साधनोंका सार है। ( यद्यपि जीवन्मुक्तके लिये किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि वह सिद्धरूप है, तथापि दूसरोंकी दृष्टिमें जवतक उसका शरीर रहता है, तवतक उसके द्वारा प्रणव-जनकी सहज साधना स्वतः होती रहती है । ) वह अपनी देहका विलय होंने-तक सूक्ष्म प्रणव मन्त्रका जप और उसके अर्थभूत परमात्म-तत्त्वका अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्णब्रहास्वरूप शिवको प्राप्त कर लेता है-यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थका अनुसंधान न करके केवल मन्त्रका जप करता है, उसे निश्चय ही योगकी प्राप्ति होती है। जिसने छत्तीस करोड़ मन्त्रका जप कर लिया हो, उसे अवस्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणवके भी हस्व और दीर्घके भेदसे दो रूप जानने चाहिये। अकार, उकार, मकार, विन्दु, नाद, शब्द, काल और कला-इनसे मुंक्त जो प्रणव है, उसे 'दीर्घ प्रणव' कहते हैं । वह योगियोंके ही हृदयमें

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

१. प्र( कर्मभ्रयपूर्वक ) नव ( नूतन ज्ञान देनेवाला )।

स्थित होता है। सकारपर्यन्त जो ओम् है, वह अ उ म् इन तीन तत्त्वांसे युक्त है। इसीको 'हस्व प्रणव' कहते हैं। स्था' शिव है, 'उ' शक्ति है और मकार इन दोनोंकी स्टक्ता है। वह , त्रितत्त्वल्प है, ऐसा समझकर हस्व प्रणवका जप॰ करना चाहिये। जो अपने समस्त पापोंका क्षय करना चाहते हैं; उनके लिये इस हस्व प्रणवका जप अत्यन्त आवश्यक है।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच भूत तथा शब्द, त्यर्श आदि इनके पाँच शिषय—ये सब मिलकर इस वर्तुएँ मनुष्योंकी कामनाके विषय हैं। इनकी आशा जनमें लेकर जो कमोंके अनुष्ठानमें संलग्न होते हैं, वे दस प्रकारके पुरुष प्रवृत्त (अथवा प्रवृत्तिमार्गा) कहलाते हैं तथा जो शिष्काम भावसे शास्त्रविहित कमोंका अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त (अथवा निवृत्तिमार्गा) कहे गये हैं। प्रवृत्त पुरुषोंको हस्व प्रणवका ही जप करना चाहिये और निवृत्त पुरुषोंको दीर्घ प्रभवका। व्याहृतियों तथा अन्य मन्त्रोंके आदिमें इच्छानुसार शब्द और कलासे युक्त प्रणवका उच्चारण करना चाहिये। चेदके आदिमें और दोनों संध्याओंकी उपासनाके समय

प्रणवका नौ करोड़ जप करनेसे मनुष्य गुद्ध हो जाता है। किर नी करोड़का जप करनेसे वह पृथ्वीतस्वपर विजय पा खेता है। तत्पश्चात् पुनः नौ करोड़का जप करके वह जल-क्तवको जीत लेता है। पुनः नौ करोड़ जपसे अग्नितन्वपर विषय पाता है। तदनन्तर फिर नौ करोड़का जप करके वह वायुतत्त्वपर विजयी होता है । फिर नौ करोड़के जपसे आकाशको अपने अधिकारमें कर लेता है। इसी प्रकार नौ-नौ करोड़का जप करके वह क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और ज्ञब्दपर विजय पाता है, इसके बाद फिर नौ करोड़का ज्या करके अहंकारको भी जीत छेता है। इस तरह एक सौ आठ करोड़ प्रणवका जप करके उत्कृष्ट बोधको श्राप्त हुआ पुरुष गुद्ध योगका लाभ करता है । गुद्ध बोगसे युक्त होनेपर वह जीवन्युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणवका जप और प्रणवरूपी शिवका ध्यान करते-करते समाधिमें स्थित हुआ भहायोगी पुरुप साक्षात् शिव ही है, इसमें संज्ञय नहीं है। पहले अपने दारीरमें प्रणवके ऋषि, खुन्द और देवता आदिका • न्यास करके फिर •जप आरम्भ

करना चाहिये। अकारादि मातृका वर्णों ते युक्त प्रणका अपने अङ्गोमें न्यास करके मतुष्य ऋषि हो जा है। मन्त्रोंके दैशविध संस्कार, मातृका यास ता

१. मन्त्रोंके दस संस्कार ये हैं — जनन, दश्पन, बोधन, ताल अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्याक, इनकी विधि इस प्रकार है —

भोजपत्रपर गोरोचन, कुङ्कुम, चन्द्रनादिसे आत्मिष्कि त्रिकोण लिखे, फिर तीनों कोणोंमें छ:-छ: समान रेखाएँ श्रीते। ऐसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोष्ठ वनेंगे। उनमें ईशानकोरे मानृकावर्ण लिखकर देवताका आवाहन-पूजन करके मन्त्र एक-एक वर्ण उद्धार करके अलग पत्रप्र लिखे। ऐसा करने। 'जनन' नामका प्रथम संस्कार होगा।

हंसमन्त्रका सम्पुट करनेसे एक हजार जपदारा मन्त्रका दृहा 'दीपन' संस्कार होता है। यथा—हंस: रामाय नम: सोऽहर्

हूँ-बीज-सम्पृटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे बोक नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा — हूँ रामाय नमः हूँ।

फट्-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जप करनेसे 'ताइं नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा--फट् रामाय नमः फट्।

भूर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर 'रों हंस: ओं' इस मन्त्रसे जर्ज अभिमन्त्रित करे और उस अभिमन्त्रित जलसे अद्दर्श पत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे । ऐसा करनेपर 'अभिषे नामक पाँचवाँ संस्कार होता है ।

'ओं त्रों वपट' इन वर्णोंसे सम्पुटित मनत्रका एक हजार क करनेसे 'विमलीकरण' नामक छटा संस्कार होता है। यथा ओं त्रों वपड रामाय नमः वपट त्रों ओं।

स्वधा वषट्-सम्पुटित मूठमन्त्रका एक हजार जप करें 'जीवन' नामक सातवाँ संस्कार, होता है । यथा—स्वधा की रामाय नमः वषट् स्वधा ।

दुग्थ, जल एवं घृतके द्वारा मूलमन्त्रसे सौ बार तर्पण करनी 'तर्पण' संस्कार है।

हीं-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे 'गोपन' ता

हों-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे आयी नामक दसवाँ संस्कार होता है। यथा—हीं नमः हो १०००।

इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीघ सिद्धिप्रद होता है

°वंडध्वशोधन आदिके साथ सम्पूर्ण° न्यासफळ °उसे °प्राप्त, हो स्राता है। सङ्गित्ती तथा प्रद्यन्ति-निष्टत्तिसे मिश्रित भाववाळे पुरुषोंके ळिये स्थूस्ट प्रणवका जप ही अभीष्ट साधक होता है।

ताइन,

वायन

नामिमुह

मीं ।

करनेश

का दुस

गेऽहम्।

(बोधर

1:81

(ताइन

: पर्।

से जल

अइब्र

·अभिषेत्

हजार ज

यथा

वधा व

करना

ान' त्रा

(आयार

कियाँ, है तप और जपके वोगसे शिवयोगी तीन प्रकारके होते हैं जो क्षमशः कियायोगी, तपोयोगी और जपयोगी कहलाते हैं । जो धन आदि वैभवोंसे पूजा-सम्मिश्रीका संचय करके हाथ आदि अङ्गोंसे नमस्कारादि किया करते हुए इष्टदेवकी पूजामें लगा रहता है, वह कियायोगी कहलाता है। पूजामें संलग्न रहकर जो परिमित मोजन करता, बाह्य इन्द्रियोंको जीतकर वशमें किये रहता और मनको भी वशकें करके परद्रोह आदिसे दूर रहता है, वह 'तपोयोगी' कहलाता है। इन सभी सहुणोंसे युक्त होकर जो सदा ग्रुद्धभावसे रहता तथा समस्त काम आदि दोपोंसे रहित हो शान्तचित्तसे निरन्तर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष 'जपयोगी' मानते हैं। जो मनुष्य सोलह प्रकारके उपचारोंसे शिवयोगी महात्माओंकी पूजा करता है, वह ग्रुद्ध होकर सालोक्य आदिके क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्तिको प्राप्त कर रहेता है।

हिजो ! अब मैं जपयोगका वर्णन करता हूँ । तुम सब त्योग ध्यान देकर सुनो । तपस्या करनेवालेके लिये जपका उपदेश किया गया है; क्योंकि वह जप करते-करते अपने आपको सर्वथा ग्रुद्ध ( निष्पाप ) कर लेता है । ब्राह्मणो ! पहले 'नमः' पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्तिमें 'शिव' शब्द हो तो पञ्चतत्त्वात्मक 'नमः शिवाय' मन्त्र होता है । इसे 'शिव-पञ्चाक्षर' कहते हैं । यह स्थूल प्रणवस्त्य है । इस पञ्चाक्षरके जपसे ही मनुष्य क्यम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है । पञ्चाक्षरमन्त्रके आदिमें ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिये । दिजो ! गुक्के मुखसे पञ्चाक्षरमन्त्रका उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमिपर महीनेके पूर्वपक्ष ( गुक्क) में ( प्रतिपदासे ) आरम्भ करके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीतक निरन्तर जप करता रहे । माघ और भारोंके महीने अपना

१. पडध्व-शोधनका कार्य होत्री दीक्षाके अन्तर्गत है। उसमें पहले कुण्डमें या वेतीपर अग्निस्थापन होता है। वहाँ पडध्वाका शोधन करके होमसे ही दीक्षा सम्पन्न होती है। विस्तार-भयसे अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है।

विशिष्ट महत्त्व रखते हैं। यह समय सब समयोंसे उत्तमौत्तम माना गया है। साधकको नाडिये कि वह प्रतिदिन एक बार पैरिमित भोजन करे, भौन रहे, इन्द्रियांको नशमें रक्खे, अपने स्वामी एवं मस्ता-पिताकी नित्य सेवा करें । इस नियमसे रहकर ' जप करनेवाला पुरुप एक ,सहस्र जपसे ही शुद्ध हो " जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता हैं। मंगवान् शिवका निरन्तर चिन्तन करते हुए पञ्चाक्षर मैन्त्रका पाँच लाख जप करे। जपकालमें इस प्रकार ध्यान करे। कल्याणदाता भगवान् शिव कर्मलैके आसनपर विराजमान हैं 🚶 उनका मस्तक श्रीगङ्गाजी तथा चन्द्रमाकी कलासे सुशोमित है । उनकी वायीं जाँघपर आदिशक्ति भगवती उमा वैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े-बड़े गण भगवान् शिवकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेवजी अपने चार हाथोंमें मृगमुद्रा, टङ्क तथा वर एवं अभयकी मुदाएँ धारण किये हुए हैं। इस प्रकार सदा सवपर अनुग्रह करनेवाले भगवान् सदाशिवका बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमण्डलमें पहले उर्नकी मानितक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पञ्चाक्तरी विद्याका जप करे । उन दिनों साधक सदा गुद्ध कर्म ही करे ( और दुष्कर्मसे बचा रहे ) । जपकी समाप्तिके दिन कृष्ण-पक्षकी चतुर्दशीको प्रातःकाल नित्यकर्म करके॰ गुद्ध एवं सुन्दर स्थानमें शौच-संतोपादि नियमोंसे युक्त हो छुद्ध हृदयसे पञ्चाक्षर मन्त्रका वारह सहस्र जप करे। तत्पश्चातः पाँच सपत्नीक ब्राह्मणोंका, जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हों, वरण करे । इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्यप्रवरका भी वरण करे और उसे साम्ब सदाशिवका ख़रूप समझे। ईशानः तत्पृह्य, अत्रोर, वामदेव तथा सचीजात-इन पाँचींके प्रतीक-स्वरूप पाँच ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणोंका वरण करनेके पश्चात् पूजन-सामग्रीको एकत्र करके भगवान् शिवका पूजन आरम्भ करे । विधिपूर्वक शिवकी पूजा सम्पन्न करेके होम आरम्भ करे।

अपने गृह्यस्त्रके अनुसार मुखान्त कर्म करके अर्थात् परिसमृहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद्-उद्धरण और अम्युक्षण— इन पञ्च भू-संस्कारोंके पश्चात् वेदीपर स्वाभिमुख अग्निको स्थापित करके कुराकण्डिकाके अनन्तर प्रज्वलित् अग्निको आज्यभागान्त आहुति देकर प्रस्तुत होमका कार्य आरम्भ करे। कपिला गायके घीसे ग्यारह, एक स्थै एक अथवा एक हजार-एक आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान् पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणोंसे एक सौ आठ आहुतियाँ दिलाये।

होमकर्म समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणाके रूपमें एक गाय " ं और बैल देने चाहिये । ईशान आर्दिके प्रतीकरूप जिन पाँच ब्राह्मणोंका वरण कियां गया हो, उनको ईशान, आदिका खरूप ही समझे तथा आचार्यको साम्ब सदा-शिवका सहप्र माने । इसी भावनाके साथ उन सबके चरण धोये और उनके जरणोदकरें अपने मस्तंकको सींचे । ऐरा करनेसे वह साधक अगणित तीथोंमें तत्काल स्नान करनेका फल प्राप्त कर लेता है । उन ब्राह्मणोंको भक्ति-पूर्वक दशाङ्ग अन्न देना चाहिये । ग्रुरुपत्नीको पराशक्ति मानकर छनका भी पूजन करे । ईशानादि-क्रमसे उन सभी नाह्मणोंका उत्तम अन्नसे पूजन करके अपने वैभव विस्तारके अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पूआ आदि अर्पित करे । तदनन्तर दिक्पालादिको बलि देकर ब्राह्मणींको भरपूर भोजन कराये । इसके बाद देवेश्वर शिवसे प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरश्चरण करके मनुष्य उस मन्त्रको सिद्ध कर छेता है । फिर पाँच छाख जप करनेसे समस्त पापांका नाश हो जाता है। तदनन्तर पुनः पाँच लाख जप करनेपर अतलसे लेकर सत्यलोकतक चौदहीं भुवनींपर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है।

> यदि अनुष्ठान पूर्ण होनेके पहले वीचमें ही साधककी मृत्यु हो जाय तो वह परलोकमें उत्तम भोग भोगनेके पश्चात् पुनः पृथ्वीस् जन्म लेकर पञ्चाक्षर मन्त्रके जपका अनुष्ठान करता है। समस्त छोकोंका एश्वर्य पानेके पश्चात् वह मन्त्रको सिद्ध करनेवाळा पुरुष यदि पुनः पाँच लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा-जीका सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः पाँच लाख जप करनेसे सारूच्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सौ लाख जप करनेसे वह साक्षात् ब्रह्माके समान हो जाता है। इस तरह कार्य-ब्रह्म (हिरण्यगर्भ ) का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्माका प्रलय होनेतक उस लोकमें यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्पका आरम्भ होनेपर वह ब्रह्माजीका पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेजसे प्रकाशित हो वह कमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्यस्वरूप भूतोंद्वारा पातालसे लेकर सत्यलोकपर्यन्त ब्रह्माजीके चौदह लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं । सत्यलोकसे ऊपर क्षमीलोकतक जो चौदह भुवन हैं, वे भगवान् विणुके लोक हैं।क्षमालोकसे ऊपर गुचिलोकपर्यन्त अहाईसं भुवर स्थित हैं। ग्रुचिलोकके अन्तर्गत कैलासमें प्राणियोंका संहार करनेवाले रुद्रदेव विरातमान हैं। गुचिलोकसे

जपर अहिंसालोक्नपर्यन्त छप्पन भुवनों की स्थिति है। अहिंग लोकका आश्रय लेकर जो ज्ञानकैलास नामक नगर शोग पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबकी अहर्व्य करके रहें हैं। अहिंसालोकके अन्तमें कालचककी स्थिति है। यहाँक महेश्वरके विराट्खलपका वर्णन किया गया। वहींदक लोकोंब तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कमींका भोग है और उससे ऊपर ज्ञानका भोग। उसके नीचे कमीमाया है और उसके ऊपर ज्ञानमाया।

( अब मैं कर्ममाया और ज्ञानमायाका तात्पर्य बता ख हूँ--) 'मा' का अर्थ है लक्ष्मी । उससे कर्मभोग यात-प्राप्त होता है। इसलिये वह माया अथवा कर्ममाया कहलाती है। इसी तरह मा अर्थात् लक्ष्मीसे ज्ञानभोग यात अर्थात् प्राप्त होत है। इसिलये उसे माया या ज्ञानमाया कहा गया है। उपर्युक सीमासे नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग। उससे नी ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं । वहाँसे नीचे हैं कर्ममय पाशोंद्वारा बन्धन होता है। ऊपर बन्धनका सह अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कमोंका अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियोंमें चकर काटते हैं। उससे ऊपरके लोकोंमें निष्काम कर्मका ही भोग बताया गया है। विन्दुपूजामें तत्पर रहनेवाले उपासक वहाँसे नीचेके लोकोंमें ै घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्कामभावसे शिवलिङ्गकी पूर्व करनेवाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिवकी है उपासनामें तत्पर हैं, वे उससे ऊपरके लोकोंमें जाते हैं। वहाँने नीचे जीवकोटि है और ऊपर ईश्वरकोटि । नीचे संसारी जी रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष । नीचे कर्मलोक है और जग शानलोक । ऊपर मद और अहंकारका नाश करनेवाली नम्रव है, वहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है । उसका निवारण कि विना वहाँ किसीका प्रवेश सम्भव नहीं है। इस प्रका तिरोधानका निवारण करनेसे वहाँ ज्ञान-शब्दका अर्थ है प्रकाशित होता है। आधिभौतिक पूजा करनेवाले लोग उसी नीचेके लोकोंमें ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपार्की करनेवाले हैं, वे ही उससे ऊपरको जाते हैं।

जो सत्य-अहिंसा आदि धर्मोंसे युक्त हो भगवान् विकिं पूजनमें तत्पर रहते हैं, वे कालचकको पार कर जाते हैं। कालचकेश्वरकी सीमातक जो विराट् महेश्वरलोक बताया गर्म है, उससे ऊपर वृषभके आकारमें धर्मकी स्थिति है। वि ब्रह्मचर्यका मूर्तिमान् रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंग हेंसा-

रोभा

रहते

हाँतक

क्षेत्र

ोग है

है और

**—**प्राप्त

ती है।

स होता

उपर्युक

से नीवे

नीचे ही

ना सदा

ननुसर्ग

रते हैं।

ाया है।

कोंमं ही

की पूजा

विकी ही

। वहाँवे

ारी जीव

र जप

ते नम्रव

एण किं

स प्रकार

意一部

अहिंती

और दया-ये चार पाद हैं। वह साक्षात् शितलोकके द्वारपर खहा है । क्षमा इसके सींग हैं, शम कान है, वह वेदध्यनि-रूपी शब्दसे विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, धिश्वास ही, उसकी अेष्ठ बुद्धि एवं मन है। किया आदि धर्म-रूपी जो वृषभे हैं, वे कारण आदिमें स्थित हैं-ऐसा जानना चाहिये। उस कियारूप वृषभाकार धर्मपर कालातीत शिव आरूढ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी जो अपनी-अपनी आयु है, उसीको दिन कहते हैं। जहाँ धर्मरूपी वृषभकी स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि। वहाँ जन्म-मरण आदि भी नहीं हैं। वहाँ फिरसे कारणस्वरूप ब्रह्माके कारण सत्यलोक-पर्यन्त चौदह लोक स्थित हैं, जो पाञ्चभौतिक गन्ध आदिसे परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गन्ध ही उनका खरूप है। उनसे ऊपर फिर कारणरूप विष्णुके चौदह लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारणरूपी रुद्रके अटाईस लोकोंकी स्थिति मानी गयी है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिवने छप्पन लोक विद्यमान हैं। तदनन्तर शिवसम्मत ब्रह्मचर्यलोक है और वहीं पाँच आवरणींसे युक्त ज्ञानमय कैलास है, जहाँ पाँच मण्डलों, पाँच ब्रह्मकलाओं और आदिशक्तिसे संयुक्त आदि-लिङ्ग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिवका शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्तिसे युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह—इन पाँचों कृत्योंमें प्रतीण हैं । उनका श्रीविग्रह सिचदानन्दस्वरूप है । वे सदा च्यानरूपी धर्ममें ही स्थित रहते हैं और सदा सबपर अनुम्रह किया करते हैं । वे स्वात्माराम हैं और समाधिरूपी आसनपर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एतं ध्यान आदिका अनुष्ठान करनेसे क्रमदाः साधनपथमें आगे बढ्नेपर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मोंद्वारा दैवताओंका यजन करनेसे भगवान् शिवके समाराधन-कर्ममें मन लगता हैं। किया आदि जो शिवसम्बन्धी कर्म हैं, उनके अर्थ है द्वारा शिवज्ञान सिद्ध करे । जिन्होंने शियतत्त्वका साक्षात्कार ग उसव कर लिया है अथवा जिनवर शिवकी कृपाद छे पड़ चुकी है, वे उपासनी सव मुक्त ही हैं--इसमें संशय नहीं है। आत्मख़रूपसे जो स्थिति है, वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मामें रमण या आनन्दका अनुभव करना ही मुक्तिका खहप है। जो पुरुष क्रिया, तप, [ शिक जप, ज्ञान और ध्यानल्यी धर्मों में भलीमाँति स्थित है, वह जाते हैं। शिक्का साक्षात्कार करेके स्वात्मारामत्वरूप मोश्वको भी प्राप्त ाया गवा कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणांसे अग्राद्धिको दूर

अपने भक्तंके अज्ञानको मिटा देते हैं। अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर शिवज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है । शिवज्ञानसे अपना षिशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है और आत्मा-रामत्वकी सम्यक् सिद्धि हो जानेपर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है।

इस तरह यहाँ जो कुछ वताया गया है, वह पहले मुझे गुरु-परम्परासे प्राप्त हुआ था । तत्पश्चात् मैंने पुनः नन्दीश्वरके मुखसे इस विषयको सुना था। नन्दिस्थानसे परे. जो स्वसंवेदा शिव-वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान् शिवको ही है। साक्षात शिवलोकके उस वैभवका ज्ञान सवको शिवकी कृपासे ही हो सकता है, अन्यथा नहीं-ऐसा आस्तिक पुरुषोंका कथन है।

साधकको चाहिये कि वह पाँच लाख जप करनेके पश्चात् भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिवभक्तोंका पूजन करे। भक्तकी पूजासे भगवान् शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तमें कोई भेद नहीं है। वह साक्षात् शिवत्वरूप ही है। शिवत्वरूप मन्त्रको धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिवम कका दारीर दिावरूप ही है। अतः उसकी सेवामें तृत्पर रहना चाहिये। जो शिवके भक्त हैं, वे लोक और वेदकी सारी कियाओंको जानते हैं। जो क्रमशः जितना-जितना शिवमन्त्रका जप कर लेता है, उसके दारीरको उतना-ही-उतना शिवका सामीप्य प्राप्त होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिवभक्त स्त्रीका रूप देवी पार्वतीका ही स्वरूप है। वह जितना सन्त्र जपती है, उसे उतना ही देवीका सांनिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिवस्वरूप होकर पराशक्तिका पूजन करे । शक्तिः वेर तथा लिङ्गका चित्र बनगकर अथवा मिडी आदिसे इनकी आकृतिका निर्माण करके प्राणप्रतिष्ठापूर्वक निष्कप्ट भावसे इनका पूजन करे। शिवलिङ्गको शिव मानकरः अपनेको द्यक्तिरूप समझकर, द्यक्तिलिङ्गको देवीं मानकर और अपनेको शिवलप समझकर, शिवलिङ्गको नाद्रूप तथा शक्तिको विन्दुरूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिङ्ग और शिवलिङ्गके प्रति उपप्रधान और प्रधानकी भावना रखते हुए जो शिव और शक्तिका पूजन करता है, ब्लह मूल इपकी भावनी करनेके कारण शिवरूप ही है। शिवभक्त शिवभन्त्ररूप ह्रोनेके कारण शिवके ही ख़रूप हैं । जो सोलह उपचारांसे उनकी पूजा करता है, उसे अभीष्ट वस्तुकीं प्राप्ति होती हैं। जो सिवलि होपासक

कर देते हैं, उसी बकार कृपा करनेमें कुराल भगवान हीव

शिवभक्तकी सेवा आदि करके उसे आनन्द प्रदान करता है, उस विद्वान्पर भगवान् शिव बड़े. प्रसन्न होते हैं। पाँच, दस या सी सपदीक शिवभक्तोंको बुलावर भोजन आदिके द्वारा पदीसहित उनका सद्भैव समादर करे.। धनमें, देहमें और भन्त्रमें शिवभावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति स्वरूप जानकर निष्कपट भावसे उनकी पूजा,करे। के करनेवाला पुरुष इस भूतलपर फिर जन्म महीं लेता। ०८ अध्याय १७३

• इन्धन और मोक्षका विवेचन, शिवपूजाका उपदेश, लिङ्ग आदिमें शिवपूजनका विधान, भस्पके खरूका • निरूपण और महत्त्व, शिव एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा शिवके भस्पधारणका रहस्य

क्रमूषि बोले—सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ सूर्तजी! वन्धन और मोक्षका खरूप क्या है ? यह हमें बताइये।

स्तजीने कहा-महर्षियो ! मैं बन्धन और मोक्षका ह्वरूप तथा मोक्षके उपायका वर्णन करूँगा । तुमलोग आदर-पूर्वक हुनो । जो प्रकृति आदि आठ बन्धनोंसे देंधा हुआ है, वह जीव बद कहलाता है और जो उन आठों वन्धनोंसे छूटा इआ है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदिको वशमें कर केना मोक्ष कहलाता है। बन्धन आगन्तुक है और मोक्ष स्वतः-सिद्ध है । बद्ध जीव जब बन्धनसे मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्तजीव कहते हैं । प्रकृति, बुद्धि ( महत्तत्व ), त्रिगुणात्मक अइंकार और पाँच तन्मात्राएँ—इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक सानते हैं । प्रकृति आदि आठ तत्त्वोंके समृहसे देहकी उत्पत्ति हुई है। देहसे कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्मसे नूतन देहकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वारंवार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीरको स्थूल, सूक्ष्म और कारणके मैदरे तीन प्रकारका जानना चाहिये । स्थूल शरीर ( जाग्रत् अवस्थामें ) व्यापार करानेवाला, सूक्ष्म शरीर ( जाप्रत और स्वप्न-अवस्थाओं में ) इन्द्रिय-भोग कारण-शरीर ( सुषुप्तावस्थामें ) द्धतेवाला आत्मानन्दकी अनुभूति करानेवाला कहा गया है। जीवको उसके प्रारव्य-कर्मानुसार सुख-दुःख प्राप्त होते हैं । वह अपने पुष्पक्रमोंके फलस्वरूप मुख और पापकमोंके फलस्वरूप दुःखका उपभोग करता है । अतः कर्मपाशसे वँधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीरसे होनेवाले श्रुभ कमोद्वारा सदा चक्रकी भाँति वारंवार घुमाया जाता है। इस ,चक्रवत् भ्रमणकी निवृत्तिके लिये चक्रकर्ताका स्तवन एवं आराधन करना चाहिये 1 प्रकृति आदि जो आठ पाश बतलाये गये हैं, अनका समुदाय ही महाचक है और जो अकृतिसे परे है, वह परमात्मा शिव है। भगदान् महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्रके कर्ता हैं। क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्षका थाला जलको पीता औ उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदिको अपने का करके उसपर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वशमें कर लि है, इसीलिये वे शिव कहे गये हैं।शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथ निःस्पृह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, निः अल्प्त शक्तिसे संयुक्त होनाऔर अपने भीतर अनन्त शक्तियों धारण करना—महेश्वरके इन छः प्रकारके मानसिक ऐश्वयों केवल वेद जानता है। अतः भगवान् शिवके अनुग्रहसे हैं प्रकृति आदि आठों तत्त्व वशमें होते हैं। भगवान् शिवकं कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये उन्हींका पूजन करना चाहिये।

यदि कहें—शिव तो परिपूर्ण हैं, निःस्पृह हैं; उनकी 👰 कैसे हो सकती है ? तो इसका उत्तर यह है कि भगवा शिवके उद्देश्यसे—उनकी प्रसन्नताके लिये किया हुआ सल्ल उनके कृपाप्रसादको प्राप्त करानेवाला होता है। शिवलिङ्ग<sup>में</sup> शिवकी प्रतिमामें तथा शिवभक्तजनोंमें शिवकी भावना कर्षे उनकी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये। वह पूजन शरीर<sup>हे</sup> मनसे, वाणीसे और धनसे भी किया जा सकता है। उ पूजासे महेश्वर शिव, जो प्रकृतिसे परे हैं, पूजकपर विशेष हुन करते हैं और उनका वह कृश-प्रसाद सत्य होता है। शिक् कृपासे कर्म आदि सभी वन्धन अपने वशमें हो जाते हैं। कर्मसे छेकर प्रकृतिपर्यन्त सब कुछ जब वशमें हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मारामरूपसे विराजमा होता है। परमेश्वर शिवकी कृपासे जब कर्मजनित शरीर अपि वरामें हो जाता है, तब भगवान् शिवके लोकमें निवास सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीको सालोक्य-मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएँ वशमें हो जाती हैं, तब जीव जगद्रश्र सहित शिवका सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामी मुक्ति है, उसके आयुध आदि और क्रिया आदि 🧗 कुछ भगवान् शिवके समान हो जाते हैं। भगवान् महाप्रसाद प्राप्त होनेपर धुद्धि भी प्रामें हो जी

হাকিয়

। ऐत

य १७३

रूपका

ता और

ाने वशमे

कर लिय

पूर्ण तथ

ता, निस

क्तियों

ऐश्वयों

ग्रहसे है

र् शिवन

चाहिये।

नकी पूज

भगवान

ा सत्कर

बलिङ्गमें।

ना करके

शरीरसे

है। उस

रोच कृष

शिवर

जातेहैं।

जाता है

राजमान

र अपन

नेवासक

हते हैं।

गदम्ब

सार्थीय

दि स

गवान्व

जाल

है। बुद्धि प्रकृतिका कार्य है। उसका वशमें होना सार्ष्टिमुक्ति कहा गया है के पुनः भगवानुका महान अनुप्रह प्राप्त होनेपर प्रकृति वशमें हो जीयगी। उस समय भगवान् शिवका मानसिक े ऐश्वर्य किना कर्नैके ही प्राप्त हो जायगा । सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिवके ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आज़ामें ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रोंमें विश्वास रखनेवाले विद्वान् पुरुष इसीको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिङ्ग आदिमें शिवकी पूजा करनेसे क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसिलये शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके लिये तत्सम्बन्धी क्रिया आदिके द्वारा उन्हींका पूजन करना चाहिये । शिवकिया, शिवतप, शिवमन्त्र-जप, शिवज्ञान और हिावध्यानके लिये सदा उत्तरींत्तर अभ्यास बढाना चाहिये । प्रतिदिन प्रातःकालसे रातको सोते समयतक और जन्मकालसे लेकर मृत्युपर्यन्त सारा समय भगवान् शिवके चिन्तनमें ही विताना चाहिये । सद्योजातादि मन्त्रों तथा नाना प्रकारके पुष्पोंसे जो शिवकी पूजा करता है, वह शिवको ही प्राप्त होगा।

ऋषि बोले-उत्तम व्रतका पालन करनेवाले स्तजी! लिङ्ग आदिमें शिवजीकी पूजाका क्या विधान है, यह हमें बताइये।

सूतजीने कहा-द्विजो ! मैं लिङ्गोंके क्रमका यथावत् वर्णन कर रहा हूँ । तुम सब लोग सुनो । वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला प्रथम लिङ्ग है। उसे स्क्ष्म प्रणवरूप समझो । सूक्ष्म लिङ्ग निष्कल होता है और स्थूल लिङ्ग सकल। पञ्चाक्षर मन्त्रको ही स्थूल लिङ्ग कहते हैं। उन दोनों प्रकारके लिङ्गोंका पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिङ्ग साक्षात् मोक्ष देनेवाले हैं। पौरूप लिङ्ग और प्रकृति-लिङ्गके रूपमें बहुतसे लिङ्ग हैं। उन्हें भगवान् शिव ही विस्तारपूर्वक बता सकते हैं । दूसरा कोई नहीं जानता । पृथ्वीके विकारभूत जो-जो छिङ्ग ज्ञात हैं, उन-उनको मैं तुम्हें वता रहा हूँ । उनमें स्वयम्भूलिङ्ग प्रथम है। दूसरा बिन्दुलिङ्ग, तीसरा प्रतिष्ठित-लिङ्ग, चौथा चरलिङ्ग और पाँचवाँ गुरुलिङ्ग है। देवर्षियोंकी तपस्यासे संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होनेके लिये पृथ्वीके अन्तर्गत बीजरूपसे व्याप्त हुए भगवान् शिव वृक्षोंके अङ्कुरकी भाँति भूमिको भेदकर नादलिङ्गके रूपमें व्यक्त हो जाते हैं। वे खत: व्यक्त हुए शिव ही खयं प्रकट होनेके कारण खयम्भू नाम धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयम्भूलिङ्गके रूपमें जानते हैं। उस स्वयम्भूलिङ्गकी पूजासे उपासकका ज्ञान स्वयं

ही बढ़ने लगता है। सोने-चाँदी आदिके पत्रपर, भूमिपर अभ्यवा वेदीपर अपने हाथसे लिखित जो गुद्ध प्रणव-मनत्ररूप छिङ्ग है, उसमें तथा मन्त्रछिङ्गका आलेखन करके उसमें भगवान् शिवकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे । ऐसा विन्दुनाद-मय लिङ्ग स्थावर और बंगम दोनों ही प्रैकारका होता है। इसमें शिवका दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान् इतंकरके प्रकट होनेका विश्वास हो, उसके लिये वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं । अपने हाथसे लिखे हुए यन्त्रमें अथवा अकृत्रिम स्थावर आदिमें भगवान शिवका आवाहन करके सोलह उपचारोंसे उनकी पूजा करे। एसा करनेसे साधक ख़यं ही ऐश्वर्यको प्राप्त कर लेता है और इस साधनके अभ्याससे उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियोंने आत्मसिद्धिके लिये अपने हाथसे वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक ग्रुद्धमण्डलमें गुद्ध भावनाद्वारा जिस उत्तम शिवलिङ्गकी स्थापना की है; उसे पौरुष लिङ्ग कहते हैं । तथा वही प्रतिष्ठित लिङ्ग कहलाता है। उस लिङ्गकी पूजा करनेसे सदा पौरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। महान् ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगरसे शिवलिङ्गका निर्माण कराकर जो मन्त्रपूर्वक उसकी स्थापना करते हैं। उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिङ्ग भी प्रतिष्ठित लिङ्ग कहलाता है। किंतु वह प्राकृत लिङ्ग है। इसलिये प्राकृत ऐश्वर्य-भोगको ही देनेवाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है, उसे पौरप कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है। वह प्राकृत कहलाता है।

लिङ्गः नाभिः जिह्नाः नासाग्रभाग और शिखाके क्रमसे किटः हृदय और मस्तक तीनों स्थानोंमें जो लिङ्गकी भावना की गयी है। उस आध्यात्मिक लिङ्गको ही चरलिङ्ग कहते हैं। पर्वतको पौरुपलिङ्ग वताया गया है और भूतलको विद्वान् पुरुष प्राञ्चतलिङ्ग मानते हें। वृक्ष आदिको पौरुपलिङ्ग जानना चाहिये और गुल्म आदिको प्राञ्चतलिङ्गः। साठी नामक धान्यको प्राञ्चतलिङ्गः समझना चाहिये और शालि (अगहनी) एवं गेहूँको पौरुपलिङ्गः। अणिमा आदि आठों सिद्धियोंको देनेवाला जो ऐश्वर्य है। उसे पौरुप ऐश्वर्य जानना चाहिये। सुन्दर स्त्री तथा धन आदि विपयोंको आस्तिक पुरुप प्राञ्चत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिङ्गोंमें सबसे प्रथम रस-लिङ्गका वर्णन किया जाता है। रसिलङ्ग ब्राह्मणोंको उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। ग्रुभ्कारक बांणलिङ्ग श्वन्नियोंको महान् राज्यकी प्राप्ति करीनेवाला है। सुवर्णलिङ्ग श्वन्नियोंको महान् राज्यकी प्राप्ति करीनेवाला है। सुवर्णलिङ्ग

वेश्योंको महाधनपतिका पद प्रदान करनेवाला है 'तथा सुन्दर शिलालिङ्ग श्रूदोंको महाशुद्धि देनेवाला है। स्फिटिकमय लिङ्ग तथा बाणलिङ्ग सब लोगोंको उनकी समस्त कामनाएँ प्रदान करते के हैं। अपना न हो तो दूसरेका स्फिटिक या वाणलिङ्ग भी पूजाके लिये निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों, विशेषतः सधवाओंके लिये पार्थिव लिङ्ग की पूजाका विधान है। प्रवृत्तिमार्गमें स्थित विधवाओंके लिये स्फिटिकलिङ्गकी पूजाक बतायी गयी है। परंतु विरक्त विधवाओंके लिये स्फिटिकलिङ्गकी पूजाक बतायी गयी है। परंतु विरक्त विधवाओंके लिये स्फिटिकलिङ्गकी पूजाको ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्यवका पालन करनेवाले महर्षियो! बचपतमें, जवानीमें और बुढ़ापेमें भी शुद्ध स्फिटिकमय शिवलिङ्गका पूजन स्त्रियोंको समस्त भोग प्रदान करनेवाला है। ग्रहासक्त स्त्रियोंको लिये पीठपूजा भूतलपर सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाली है।

प्रवृत्तिमार्गमं चलनेवाला पुरुष सुपात्र गुरुके सहयोगसे ही समस्त पूजाकर्म सम्पन्न करे। इष्टदेवका अभिषेक करनेके पश्चात् अगहनीके चावलसे बने हुए खीर आदि पक्वानोंद्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजाके अन्तमें शिवलिङ्गको सम्पुटमें पधराकर घरके मीतर पृथक् रख दे। जो निवृत्तिमार्गी पुरुष हैं, उनके लिये हाथपर ही शिवलिङ्ग-पूजाका विधान है। उन्हें भिक्षादिसे प्राप्त हुए अपने भोजनको ही नैवेद्यरूपमें निवेदित करना चाहिये। निवृत्त पुरुषोंके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूतिके द्वारा पूजन करें और विभूतिको ही नैवेद्यरूपसे निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिङ्गको सदा अपने मस्तकपर धारण करें।

विभृति तीन प्रकारकी वतायी गयी है—लोकाग्निजनित ने वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित । लोकाग्निजनित या लौकिक भस्मको द्रव्योंकी शुद्धिके लिये लाकर रक्खे । मिट्टी, लकड़ी और लोहेंके पात्रोंकी, धान्योंकी, तिल आदि द्रव्योंकी, वस्त्र आदिकी तथा पर्युषित वस्तुओंकी भस्मते शुद्धि होती हैं । कुत्ते आदिक्षे दूषित हुए पात्रोंकी भी भस्मते ही शुद्धि मानी गयी है । वस्तु-विशेषकी शुद्धिके लिये यथायोग्य सजल अथवा निर्जल भस्मका उपयोग करना चाहिये । वेदाग्निजनित जो भस्म है, उसको उन-उन वैदिक कर्मोंके अन्तमं धारण करना चाहिये । मन्त्र और कियासे जनित जो होमकर्म है, वह अग्निमं भस्मका रूप धारण करना है । उस भस्मको धारण करनेसे वह कर्म आत्मामें आरोपित हो जाता है । अधोर्य-मृर्तिधारी, शिवका जो अपना मन्त्र है, उसे पढ़कर बेल-

्र. अ्घोर-मन्त्रको पृष्ठ ३६ की टिप्पणीमें देखिये।

की लकड़ीको जलाये । उस मनत्रसे: अभिमन्त्रित अनिके। शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठका है भस्म है, वह शिवाग्निजनित है। कपिछा गाँपके गोवर अथा गायमात्रके गोवरको तथा दामी, पीपल, पलादा, बहु, अमल, तास और वेर-इनकी लकड़ियोंको खिवाग्निसे जलाये। व शुद्ध भस्म शिवाग्निजनित माना गया है । अथवा कुश्र अग्निमें शिवमन्त्रके उचारणपूर्वक काष्ठको जलाये । फिर अ भस्मको कपड़ेसे अच्छी तरह छानकर नये घड़ेमें भरकर ख दे । उसे समय-समयपर अपनी कान्ति या शोभाकी वृद्धि लिये धारण करे । ऐसा करनेवाला पुरुष सम्मानित एवं पूजि होता है । पूर्वकालमें भगवान् शिवने भस्म-शब्दका ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था । जैसे राजा अपने राज्यमें सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदिको जलका ( रॉधकर ) उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरान नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थीको भारी मात्रामे ग्रहण करके जलाता, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तुसे स्वदेहका पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपञ्चकर्ता परमेश्वर शिवने भी अपनेमें आधेयरूपसे विद्यमान प्रपञ्चको जलाकर भस्मरूपसे उसके सारतत्त्वको ग्रहण किंग है। प्रपञ्चको दग्ध करके शिवने उसके भस्मको अपने शरीएँ लगाया है। राख, भभूत पोतनेके वहाने जगत्के सारको ही ग्रहण किया है । अपने शरीरमें अपने लिये रत्नस्वरूप भसकी इस प्रकार स्थापित किया है-आकाराके सारतत्त्वसे केंग्रे वायुके सारतत्त्वसे मुख, अग्निके सारतत्त्वसे हृदय, जल सारतत्त्वसे कटिभाग और पृथ्वीके सारतत्त्वसे घुटनेको धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अङ्ग विभिन्न वस्तुओंके सार रूप हैं। महेश्वरने अपने ललाईमें तिलकरूपसे जो त्रिपुण धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका सारतत्त्व है। वे इन सव वस्तुओंको जगत्के अभ्युदयका हेतु मानते हैं। इन भगवान् शिवने ही प्रपञ्चके सार-सर्वस्वको अपने वशमें किय है। अतः इन्हें अपने वशमें करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगोंका हिंसक मृगहिंसक कहलाता है और उसकी हिंसा करनेवाळा दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है।

राकारका अर्थ है नित्यमुख एवं आनन्दः इकारकी अर्थ है पुरुष और वकारका अर्थ है अमृतस्वरूपा राक्ति । इत सबका सम्मिलित रूप ही शिव कह्ळाता है । अतः इस हर्षा भगवान् शिवको अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी , हैं । वे अपनी मायाके दिये हुए द्वन्द्रका स्वयं ही परिमार्जन चाहिये; अतः पहले अपने अङ्गोंमें भस्म मले.। फिर ललाटमें उत्तम त्रिपुण्ड्र धारण करे । पूजाकालमें सजल भस्मका उपयोग ब्होता है और इन्बेग्जिंद लेये निर्जल भस्मका । गुणातीत सुम शिव राजिस आदि सविकार गुणोंका अवरोध करते हैं— दूर हटाते हैं, इसैलिये वे सबके गुरुरूपका आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वाती शिष्योंके तीनों गुणोंको पहले दूर करके फिर उन्हें ज्ञिवतत्त्वका योध कराते हैं, इसीलिये गुरु कहलाते हैं। गुरुकी पूजा परमात्मा शिवकी ही पूजा है । गुरुके उपयोगसे बचा हुआ सार। पदार्थ आत्मग्रुद्धि करनेवाला होता है। गुरुकी आज्ञाके विना उपयोगमें लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है, जैसे चोर चोरी करके लायी हुई वस्तुका उपयोग करता है। गुरुसे भी विशेष ज्ञानवान् पुरुष मिल जाय तो उसे भी यलपूर्वक गुरु वना लेना चाहिये । अज्ञानरूपी बन्धनसे छूटना ही जीवमात्रके लिये साध्य पुरुषार्थ है । अतः जो विशेष शानवान् है, वही जीवको उस बन्धनसे छुड़ा सकता है।

जन्म और मरणरूप द्वन्द्वको भगवान् शिवकी मायाने ही अर्पित किया है। जो इन दोनोंको शिवकी मायाको ही अर्पित कर देता है, वह फिर शरीरके बन्यनमें नहीं पड़ता। जबतक शरीर रहता है, तबतक जो क्रियाके ही अधीन है, वह जीव बद्ध कहळाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों दारीरोंको वदामें कर छेनेपर जीवका मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका कथन है। मायाचकके निर्माता भगवान् शिव ही परम कारण

कस्ते हैं। अतः शिवके द्वारा, कल्पित हुआ द्वेन्द्व उन्हींको समर्पित कर देना चाहिये। जो शिवकी पूजामें तत्पर हो, वह मौन रहे, सत्य आदि ग्रुणोंसे संयुक्त हो,तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यानमेंसे एक-एकका अनुष्ठान करता रहे । ऐश्वर्यं, दिव्य शरीरकी प्राप्ति, ज्ञानका उदय, अज्ञानकी निवारण और भगवान् शिवके सामीप्यका लाभ-ये क्रमशः क्रिया आदिके फल हैं। निष्काम कर्म करनेसे अज्ञानका निवारण हो जीनेके कारण शिवभक्त पुरुष उसके यथोक्त फलको पाता है। शिव-भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धनके अनुसार यथायोग्य किया आदिका अनुष्ठान करे । न्यायोपार्जित उत्तम धनसे निर्वाह करते हुए विद्वान् पुरुष शिवके स्थानमें निवास करे । जीव-हिंसा आदिसे रहित और अत्यन्त क्लेश्रासून्य जीवन बिताते हुए पञ्चाक्षरमन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित अन्न और जलको मुख-स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुषके लिये भिक्षासे प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देनेवाला होता है । शिवभक्तको भिक्षाच प्राप्त हो तो वह शिवभक्तिको बढ़ाता है । शिव-योगी पुरुष भिक्षान्नको शम्भुसत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपायसे जहाँ-कहीं भी भूतलपर गुद्ध अन्नका भोजन करते हुए सदा मौनभावसे रहे और अपने साधनका रहस्य किसीपर प्रकट न करे । भक्तोंके समक्ष शिवके माहात्म्यको ही प्रकाशित करे । शिवमन्त्रके रहस्यको भगवान् शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। (अध्याय १८)

#### पार्थिवलिङ्गके निर्माणकी रीति तथा वेद-मन्त्रोंद्वारा उसके प्जनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन

तदनन्तर पार्थिव लिङ्गकी श्रेष्ठता तथा महिमाका वर्णन करके सूतजी कहते हैं - महर्षियो ! अब मैं वैदिक कर्मके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले लोगोंके लिये वेदोक्त मार्गसे दी पार्थिव पूजाकी पद्धतिका वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनोंको देनेवाली है। आह्रिकसूत्रोंमें बतायी हुई विधिके अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले बहायस करे । तत्पश्चात् देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरोंका तर्पण करे । अपनी रुचिके अनुसार सम्यूणें नित्यकर्मको पूर्ण करके शिवसारणपूर्वक भसा तथा रुद्राक्ष **ंचारण करे ।** तत्पृश्चात् सम्पूर्णं म्नोवाञ्छित<sup>°</sup> फलकी सिद्धिके

लिये ऊँची भक्तिभावनाके साथ उत्तम पार्थिवलिङ्गकी वेदोक्त विधिसे भळीभाँति पूजा करे । नदी या तालाबके किनारे, पैवेत-पर, वनमें, शिवालयमें अथवा और किसी पवित्र स्थानमें मर्श्विव-पूजा करनेका विधान है । ब्राह्मणो ! गुद्ध स्थानसे निकाली हुई मिट्टीको यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानीके साथ शिवलिङ्गका निर्माण करे। ब्राह्मणके लिये स्वेत, क्षत्रियके लिये लाल, वैश्यके लिये पीली और शुद्रके°लिये काली मिटीसे शिवलिङ्ग बनानेका विधान है अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाय, उसीसे शिवलिङ्ग बनाये।

शिवलिङ्ग बनानेके लिये पंयत्नरूर्वक मिद्दीका संग्रह करके

णिङ्ग

अग्निको

का बे

अथवा

अमल-

। वह

कुशकी

फेर उन

कर रख

वृद्धिके

्वं पूजित

ऐसा ही

मूत का

जलका

जठरानः

मात्रामं

रता और

री प्रकार

विद्यमान

इण किया

ने दारीसं

गरको ही

न भसकी

से केश , जलके

को धारण भोंके सार

त्रिपुण्ड्र

तत्त्व है।

管河

में क्या

नहीं है।

गैर उसकी

उसे सिंह

इकारकी

शुद्धि करके जलसे सानकर पिण्डी बना ले और वेदोक्त मार्गसे धीरे-धीरे सुन्दर पार्थिवलिङ्गकी रचना करे । तत्पश्चात् भोग ° और मोक्षरूपी फलकी प्राप्तिके लिये भक्तिपूर्वक उसका पूजन फरे । उस पार्थियलिङ्गके पूजनकी जो विधि है, उसे मैं विधान-पूर्वक बता रहा हूँ: तुम सब लोग सुनो । 'ॐनमः शिवाय' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए समस्त पूजन-सामग्रीका प्रोक्षण करे- उसपर जल छिड़के । इसके बाद 'भूरिसि॰' इत्यादि मन्त्रसे क्षेत्रसिद्धि करे, फिर 'आपोऽस्मीन्०' इसमन्त्रसे जलका संस्कार करें । इसके बाद 'नमस्ते चँद्र०' इस मन्त्रसे स्फाटिका-बन्ध (रिफटिक शिलाका घेरा ) बनानेकी बात कही गयी है। 'नमः शर्मांवाय॰' इस मन्त्रसे क्षेत्रग्रुद्धि और पञ्चामृतका प्रोक्षण करे । तत्पश्चात् शिवभक्त पुरुष 'नमः' पूर्वक 'नीले-ग्रीवाय॰ मन्त्रसे शिवलिङ्गकी उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके वाद बैदिक रीतिसे पूजन-कर्म करनेवाला उपासक भक्तिपूर्वक (एर्तंत्ते रुद्रावसं ०' इस मन्त्रसे रमणीय आसन दे । 'मा नो मँहान्तम् ०'

१. पूरा मन्त्र इस प्रकार है--भूरिस भूमिरस्यदितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रां, पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृ इ पृथिवीं मा हिस्सी: ४ (यजु० १३ । १८)

२. आपो अस्मान् मातरः शुन्थयन्तु धतेन नो धतप्यः पुनन्तु । विश्वः हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदास्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षा-तपसोस्तन्रसि तां त्वा शिवा श्रामां परि दघे भद्रं वर्णं पुष्यन् । (यजु०४।२)

३. नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। ् (यजु०१६।१)

४. नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मय-स्कंद्भ्य च नमः शिवाय च शिवतराय च। ( यजु० १६। ४१)

्प. नमोऽरतु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे । अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेम्योऽकरं नमः । ( यजु० १६ । ८ )

इ. एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतोऽतीहि । अवततभन्वा पिनाकावसः कृतिवासा अहिर्सन्नः दिावोऽतीहि । ( यजु० 3182)

७. मा नो महान्तमुत मा नो अर्थकं मा न उक्षन्तमुत सा न डक्षितम् । मा नी वधीः पितरं मोृत मातरं मा नः प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिप: 1 ( यजु० १६ । १५)

उस शुभ मृत्तिकाको अत्यन्त शुद्ध स्थानमें रक्तें। फिर उसकी इस मन्त्रमें आवाहन करे, व्या ते हद १ इस मन्त्रमे भगवान शिवको आसनपर समासीन करे । ध्यामिषु ०१ इस मन्त्रे शिवके अङ्गोंमें न्यास करे । 'अध्यवीचत् "इस मन्त्रसे प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। 'असौ यँस्ताम्रो०' इस मन्त्रसे शिविष्टकः में इष्टदेवता शिवका न्यास करे । 'असीं' योऽवर्संपंति॰' झ मन्त्रसे उपसर्पण ( देवताके समीप गमन ) करे । इसके ब्राह 'नमोऽस्तु नीलग्रीवाय०' इस मन्त्रसे इष्टदेवको पाद्य समर्पित करे । 'रुद्रगायत्री ं से अर्घ दे । 'स्यम्बंकं ं मन्त्री आचमन कराये । 'पयः पृथिव्यां ०' इस मन्त्रसे दुग्धसार कराये। (दिधिकारणो०) इस मन्त्रसे दिधिस्तान कराये। कृ घृत पात्रा०' इस मन्त्रसे घृतस्तान कराये । 'मधु वाता', 'मधु

१. या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापवाशिनी । या नलव शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि। (यजु० १६। २)

२. याभिषुं गिरिशना हस्ते विभव्यस्तवे । शिवां गिरित्र ह कुरु मा हि॰सी: पुरुषं जगत्। ( यजु० १६ । ३ )

३. अध्यवोचर्थिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक । अही ४ श्र सर्वाक्षम यन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीः परा सुव। ( यजु० १६ । ५)

४. असौ यस्ताम्रो अरुण उत्त बम्नुः सुमङ्गलः । ये चैनःहा अभितो दिक्ष श्रिताः सहस्रशोऽवैपा॰हेड ईमहे । ( यजु० १६ । ६)

५. असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । उतैनं गोग अदृश्रन्नदृश्रन्तुदृहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः । ( यजु॰ १६ । ७)

६. यह मन्त्र पहले दिया जा चुका है।

७. तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोद्यात।

८. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धन न्मृत्योर्भुक्षीय मामृतात् । च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः । ( यजु० ३ । ६०)

९. पयः पृथिन्यां पय ओषधीषु पयो दिन्यन्तरिक्षे पयो धः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्मम् । ( यजु० १८ । ३६ )

१०. दधिकाव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । वुर्गे नो मुखा करत्प्रणआयू श्वि तारिषत् । ( यजु० २३ । ३२ )

११. घृतं घृतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिवतान्तिर्धः इविरसि खाहा । दिश: प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो हि<sup>र्ग्य</sup> स्वाहा। (यजु०६। १९)

१२. मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्थवः । मार्ध्वार सन्त्वोषधीः।( यजु० १३ । २७ )

१३. मधु नत्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव रखः । मधु बौरखी पिता। (यजु० १३ । २८)

गगवान्' मन्त्रमे

णिह

से प्रेम-वलिङ्ग-। ०१ इस

ते बाद समर्पित

सन्त्रमे न्धस्नान

रे। धृतं 1','鸭 नस्तन

ोरित्र वं

सर्वाजम 4)

चैनश्ल 618

नेनं गोग 長 1 19

चोद्यात व बन्धनी

तिवेदनम् 80)

पयो धाः

। सुर्ग 2)

तान्तरिक्ष शो दिग्न

। मार्ची

र बोरख

नक्तं 'भें बुमाली' इत तीन ऋचाओंसे मधुरनान और शैर्करा-स्नान कराये । इन दुंग्ध आदि 'पाँच वसीओंको पञ्चामृत्र फहते हैं १ ° ..

अथवा पहुँच-समर्पणके लिये कहे गये 'नमोऽस्तु नील-्त्रीवाय<sup>ै १</sup> इत्यादि मन्त्रद्वा<mark>रा पञ्चामृतसे स्नान कराये। तदनन्तर</mark> भा नैस्तोके 🕫 इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक भगवान् शिवको कटिवन्ध (करधनी) अर्पित करे। 'नमोर्धुं णवे०' इस मन्त्रका उचारण करके आराध्य देवताको उत्तरीय धारण कराये। 'या ते हेति: 0' इत्यादि चार ऋचाओंको पढ़कर वेदश भक्त प्रेमसे विधिपूर्वक भगवान् शिवके लिये वस्त्र ( एवं यज्ञोपत्रीत ) समर्पित करे। इसके बाद 'नर्मः श्वम्यः ०' इत्यादि मन्त्रको पढ़कर ग्रुद्ध बुद्धि-,वाला भक्त पुरुष भगवान्को. प्रेमपूर्वक गन्ध ( सुगन्धित

१. मधुनान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः।(यजु० १३। २९)

२. बहुत-से विद्वान् 'मधु वाता' आदि तीन ऋचाओंका उपयोग केवल मधुस्नानमें ही करते हैं और शर्करा-स्नान कराते समय निम्नाङ्कित मन्त्र बोलते हैं-

अपारसमुद्रयसर सूर्ये सन्तर समाहितम् । अपायर रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णभ्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णान्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् । ( यजु० ९ । ३ )

३. मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अइवेषु रीरिप:। मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीईविध्मन्तः सद्मित् त्वा इवामहे। (यजु० १६। १६)

४. नमी धृष्णवे च प्रमृशाय च नमी निषक्षिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुथिने च नमः स्वायुथाय च सुधन्वने च। (यजु० १६। ३६)।

५. या ते हेतिमीं दुष्टम हस्ते वभूव ते धनुः । तयासान्विश्वत-रत्वमयहमया परि भुज । (११) परि ते धन्वनो हेतिरसान्त्रणकु विश्वतः । अथो य इपुधिस्तवारे असान्ति घेहि तम् ( १२ ) । अवतत्य धनुष्ट्रः सहस्राक्ष शतेपुषे । निशीर्य्य शस्यानां मुखा शिवो न सुमना भव ( १३ )। नमस्त आयुधायानातताय धृष्णते । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुस्यां तव धन्वने (१४)। (यजु० १६)।

६. नमः श्रम्यः श्रपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । (यजु० १६।२८)

चन्दन एवं रोली ) चढ़ाये। धनमस्तुक्षभ्यो ० १ इस मन्त्रसे अक्षत अर्पित करे। 'तमः पार्याय०' इस मन्त्रसे फूल चढाये। 'नमः पूर्णाय' इस मदत्रसे बिल्वपत्र 'समर्पण करे । 'नमें': कपर्दिने च०' इत्यादि सन्त्रसे विधिपूर्वक धूप दे। 'नमः अं रावे०' इस ऋचासे शास्त्रोक्त विधिके अनुसार दीप तिवेदन करे । तत्पश्चात् ( हाथं धोकरु नमो<sup>१२</sup> ज्येष्टायः ईस मन्त्रसे उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वो क व्यानका-मन्त्रसे आचमन कराये । 'इमा ई द्राय०' इस ऋचासे फल समर्पण करे । फिर 'नमो बन्याय०' इस मन्त्रसे भगवान् शिवको अपना सद कुछ समर्पित कर दे। तदनंन्तर 'मा नो महान्तम् ' तथा 'मा नस्तोके' इन पूर्वोक्त दो मन्त्रोंद्वारा केवल अक्षतोंसे ग्यारैह रुद्रोंका

७. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कमीरेम्यश्च वो नमो नमो निपादेभ्यः पुक्षिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो ननः । ( यजु० १६ । २७ )

८. नतः पार्याय चावार्याय च नतः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमतीर्थ्याय च कृल्याय च ननः श्रुप्पाय च फेनपाय च । ० (यजु० १६।४२)

९. नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुरमाणाय चाभिन्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम इषुकृद्धो धनुष्कृद्भवश्च बो नमो नमो वः किरिकेस्यो देवानाः हृदयेभ्यो नमो विचित्रवत्केस्यो नमो नम आनिईतेभ्यः। (यजु० १६।४६)

१०. नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतथन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च। (यजु० १६ । २९)

११. नम आशवे चाजिराय च नमः शीव्याय च शीम्याय च नम अर्म्याय चा वखन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च। (यजु० १६। ३१)

१२. नमो ज्येष्ठाय च किनष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजान च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जधन्याय च बुधन्याय च। (येजु ०१६।३२)

१३. इना रुद्राय तवसे कपदिंने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः। यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं युष्टं यामे असिन्ननातुरस् । (यजु० १६ । ४८)

१४. नमो ब्रज्याय च गोष्ठचाय च नमस्तरूप्याय च गेखाय च नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च नमः काट्याय च नाहरेष्ठाय च । (यजु० १६ । ४४)

पूजन करे । फिर 'हिरण्य गर्मः' र इत्यादि मन्त्रसे जो तीन ऋचाओं के रूपमें पठित हैं दक्षिणा चढ़ाये । 'देवस्य त्वा०' इस मन्त्रसे विद्वान् पुरुष आराध्यदेवैका अभिषेक करे । दीपके लिये बताये हुए 'नम आरावे ०' इत्यादि मन्त्रसे भगवान् शिवकी नीराजना (अगरती) करे । तत्पश्चात् ' 'इमा रुद्राय०' इत्यादि तीन ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेवको पुष्पाञ्जलि अपित करे । 'मा नो महान्तम् ०' इस मन्त्रसे विज्ञ उपासक पूजनीय देवतां की परिक्रमा करे । फिर उत्तम बुद्धिवाला उपासक 'मा नस्तोके ०' इस मन्त्रसे भगवान् को साष्टाङ्ग प्रणाम करे । 'एष ते ०' इस मन्त्रसे भगवान् को साष्टाङ्ग प्रणाम करे । 'एष ते ०' इस मन्त्रसे श्रीवमुद्राका प्रदर्शन करे । 'यतो यतः ०' इस मन्त्रसे अभय नामक मुद्राका, 'त्र्यम्वकं ०' मन्त्रसे ज्ञान नामक मुद्राका तथा 'नमः सेना ०' इत्यादि मन्त्रसे ज्ञान नामक मुद्राका तथा 'नमः सेना ०' इत्यादि मन्त्रसे महामुद्राका प्रदर्शन करे । 'नमो गोभ्यः ०' इस ऋचा-द्वारा धेनुमुद्रा दिखाये। इस तरह पाँच मुद्राओंका प्रदर्शन करके शिवसम्बन्धी मन्त्रोंका जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष 'रात-

१. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं चामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विवेम ।

\* यह मन्त्र यजुर्वेदके अन्तर्गत तीन स्थानों में पठित और तीन मन्त्रोंके रूपमें परिगणित है। यथा—यजु० १३।४; २३।१ तथा २५।१० में।

ई. देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ता-भ्याम् । अश्विनोर्भेषच्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि पिञ्चामि सरस्वत्यै भैषच्येन वीर्यायात्राचायाभि पिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण वलाय श्रिये यशसेऽ-भिषिञ्चामि। (यजु० २०। ३)

३. एव ते रुद्र भागः सह स्वस्नान्विकया तं जुपस्य स्वाहा । एव ते रुद्र भाग आखुस्ते पद्मः । (यजु०३। ५७)

४. यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । दां नः कुरु अज्ञास्योऽभयं नः पद्मस्यः ॥ (यजु० ३६ । २३ )

अरथेन्यश्च वो नमो नमः क्षत्रयः संग्रहीत्त्यश्च वो नमो नमो स्थिभ्यो महद्भ्यो अर्थेन्यश्च वो नमो नमः श्रत्भ्यः संग्रहीत्स्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्थेकेम्यश्च वो नमः ॥ (यजु० १६। २६)

इ. नमो गोम्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ (गोमतीविद्या)

७-यजुर्वेदका वह अंश, जिसमें रुद्रके सौ या उससे अधिक नाम आये हैं और उनके द्वारा रुद्रदेवकी रतुति की गयी है। (देखिये यज्जु० अध्याय १६)

रुद्रिय' मन्त्रकी ओद्यत्ति करें । तत्पश्चान् वर्दज्ञ पुरुष प्रश्नान् पाठ करे । तदनिन्तर 'देवीं गातु ॰' इत्यादि मन्त्रसे भगता दांकरका विसर्जन करे । इस प्रकार शिवपूजाकी वैदिक विकि। विस्तारसे प्रतिपादन किया गया ।

महर्षियो ! अव संक्षेपसे भी पार्थिवपूजनकी हैदिक विकि वर्णन सुनो। 'सद्यो जातं ०'इस ऋचासे पार्थिव हिङ्ग बनाने के कि सिट्टी ले आये। 'वामदेवाय ०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर उसमें के खाले। (जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाय, जब) 'अवें मन्त्रसे लिङ्ग निर्माण करे। फिर 'तत्पुरुपाय' इस मन्त्र विधिवत् उसमें भगवान् शिवका आवाहन करे। तदन्त 'ईशान०' मन्त्रसे भगवान् शिवको वेदीपर स्थापित करे। इस स्थापित कर स्थापित करे। इस स्थापित करे। इस स्थापित कर स्थापित स्थापित कर स्थापित कर स्थापित कर स्थापित स्थापित

भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। उम्राय उम्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने॥ (२०।४

—इस मन्त्रद्वारा विद्वान् उपासक भगवान् शंकरकी हैं करें । वह भ्रम छोड़कर उत्तम भावभक्तिसे शिवकी आपक्ष करें; क्योंकि भगवान् शिव भक्तिसे ही मनोवाकि फल देते हैं ।

- ८. देवा गातुविदो गातुं विक्ता गातुमित । मनसस्पत है देव यज्ञ स्वाहा वाते थाः ॥ ( यजु० ८ । २१ )
  - ९. सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः॥
  - १०. ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रहाव की कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय कि वलाय नमो वलप्रमथनाय नमः सर्वभृतदमनाय मनोग्मथाय नमः।
  - ११. ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेश्वे नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ।
  - १२. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय थीमहि तन्नो रुद्रः प्रचीदः
  - १३. ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति

ब्राह्मणो े सहाँ जो वैदिक विधिसे पूजनका क्रम बताया ° गया है, इसका पूर्णरूपसे आदर करता हुआ मैं पूजाकी एक/ दूसरी विश्व भी बता रहा हूँ, जी उत्तम होनेके साथ ही सर्व-साधारणके लिसे उपयोगी है। मुनिवरो ! पार्थिवलिङ्गकी पूजा ° भगवान्, शिक्कें नामोंसे वतायी गयी है। वह पूजा सम्पूर्ण अभीष्टोंको दिनेवाली है । मैं उसे बताता हूँ, सुनो ! हर, महेश्वर, शम्भु, शूलपाणि, पिनाकधृक्, शिव, पशुपति और महादेव--ये क्रमशः शिवके आठ नाम कहे गये हैं। इनमेंसे प्रैंथम नामके द्वारा अर्थात् 'ॐहराय नमः' का उचारण करके पार्थिवलिङ्ग बनानेके लिये मिट्टी लाये । दूसरे नाम अर्थात् ॐमहेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिङ्ग-निर्माण करे। फिर 'ॐशम्भवे नमः' बोलकर उस पार्थिव-लिङ्गकी प्रतिष्ठा करे। °तत्पश्चात् 'ॐशूलपाणये नमः' कहकर उस पार्थिवलिङ्गमें भगवान् शिवका आवाहन करे। 'ॐपिनाकधृषे नमः' कहकर उस शिवलिङ्गको नहलाये । 'ॐशिवाय नमः' बोलकर उसकी पूजा करे । फिर 'ॐपशुपतये नमः' कहकर क्षमा-प्रार्थना करे और अन्तमें 'ॐमहादेवाय नमः' कहकर आराध्यदेवका विसर्जन कर दे । प्रत्येक नामके आदिमें ॐकार और अन्तमें चतुर्थी विभक्तिके साथ 'नमः'पद लगाकर वड़े आनन्द और

षडक्षर मन्त्रसे अङ्गन्यास और करन्यासकी विधि मलीमाँति सम्पन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे। जो कैलास पर्वतपर एक सुन्दर सिंहासनके मध्यभागमें विराजमान हैं, जिनके वामभागमें भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक-सन्दन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तोंके दुःखरूपी दावानलको नष्ट कर देनेवाले अप्रमेयशक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्वविभूषण भग्नवान् शिवका चिन्तन करना चाहिये। भगवान् महेश्वरका प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे—उनकी अङ्गकान्ति चाँदीके पर्वतकी भाँति गौर है। वे अपने मस्तकपर मनोहर चन्द्रमाका मुकुट धारण करते हैं। रह्नोंके

भक्तिभावसे पूजनसम्बन्धी सारे कार्य करने चाहिये ।

\* हरो महेश्वरः शम्भुः शूलपाणिः पिनाकधृक् । शिवः पशुपतिश्चैव महारेव इति क्रमात् ॥ मृदाहरणसंघट्टप्रतिष्ठाह्णानमेव च । स्वपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम् ॥ ॐकारादिचतुर्थ्यन्तैर्नमोऽन्तैर्नामभिः क्रमात् । कर्तंव्याश्च क्रियाः सर्वा भत्तया परमया मुदा ॥ (शि० पु० वि० २० । ४७-४९) आमूषण धारण करनेसे उनका श्रीअङ्ग, और भी उद्घासित हो उठा है। उनके चर हाथों में क्रमशः परशु, मृगमुद्री, वर एवं अभयमुद्रा सुशोभित हैं । वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमलके आसनपर बैठे हैं और देवतालोग चारों ओर एउड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्रकी जगह व्यावचर्म धारण कर रक्ता है। वे इस विश्वके आदि हैं, बीज (कारण) रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेनेवाले हैं। उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं। \*

इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिङ्गका पूजन करके गुरुके दिये हुए पञ्चाक्षर-मन्त्रका विधिपूर्वक उप करे । विप्रवरो ! विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह देवेश्वर शिवको प्रणाम करके नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रिय (यजु० १६ वें अध्यायके मन्त्रों) का भाठ

 अङ्गन्यास और करन्यासका प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये। ॐ ॐअङ्गष्टाभ्यां नमः १।ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः २।ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः ३ । ॐ शिं अनामिकाभ्यां नमः ४ । ॐ वां किनिष्ठिकाभ्यां नमः ५ । ॐ यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ६ । इति कर यास: । ॐ ॐहृदयाय नम: १ । ॐ नं शिरसे स्वाहा २ । ॐ मं शिखायै वषट ३। ॐ शिं कवचाय हुन् ४। ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट् ५। 👺 यं अस्त्राय फट् ६। इति हृदयादिपडङ्गन्यासः । अहाँ करन्यास और हृदयादिपडङ्गन्यासके छ:-छ: वाक्य दिये गये हैं। इनमें करन्यासके प्रथम वाक्यको पढ़कर दोनों तर्जनी अंगुलियोंसे अङ्गुष्ठोंका स्पर्श करना चाहिये । शेष वात्रयोंको पढ़कर अङ्गुष्ठोंसे तर्जनी आदि अंगुलियोंका रपर्श करना चाहिये । इसी प्रकार अङ्गन्यासमें भी दाहिने हाथसे हृदयादि अङ्गोंका स्पर्श करनेकी विधि है । केवल कवचन्यासमें दाहिने हाथसे बायीं भुजा और बायें हाथसे दायीं भुजा-का स्पर्श करना चाहिये। अस्त्राय फट्' इस अन्तिम वाक्यको पढ़ते 🥎 हुए दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे ले आकर वायीं हथेलीपर ताली बजानी चाहिये। ध्यानसम्बन्धी श्लोक, जिनके भाव ऊपर दिये गये हैं, इस प्रकार हैं-

वैलासपी शासनमध्य संरथं भक्तेः सनन्दादि भिरर्च्य मानम् ।
भक्तातिदावानलहाप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितिविश्वभूषणम् ॥
ध्यायेत्रित्यं महेशं रजतिगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं
रलाकल्पोज्ज्वलाङ्गं पर्श्चमुगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैन्योधकृत्तं वसानं
विश्वाद्यं विश्ववीजं निखिलभयहरं पत्रभ्वत्रत्रं त्रिनेत्रम् ॥
(शि० पु० वि० २० । ५१-५२)

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

त्र पञ्चाङ् भगवान् विधिन्न

राजाङ्

क विधित्ता गानेके श्लि उसमें बा

'अम्रोतें स मन्त्रो । तदनक

हरे। इत्ते ग उपास प्र पञ्चार

शेवसम्बं ।वा— गहि। इने॥

०। ४। करकी ए आराम

मनोवार्षि

नसस्पत ।

: । नमः ॥

रुद्राय है रणाय मनाय

यः सर्वश्रव

ः प्रचोद<sup>क्ष</sup> झाचिपति

विद

की

पूजा

ही

तिव

निने ह

होती

अवं

कभी

करवे

पृथ्वी

यजीम

इन व

महावे

चन्दः क्रमसे करे

कपर्द कमश्

भगव

पूजन

पञ्चाद

की स्

क्रमा

प्रकार

किया

चाहि

भिमुख

हो, उ होना

सामने शिवति

शंकरव

मान है

चाहिरे

पुजा व

करं । तत्पश्चात् अञ्चलिमें अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति-भावसे निम्नाङ्कित मन्त्रोंको पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नताके साथ भगवान् शंकरसे इस प्रकार प्रार्थना करे—

सम्बन्धे सुख देनेबाले कृपानिधान भूतनाथ शिव! मैं आपका हूँ। आपके गुणोंमें ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही नेरे प्राण मेरे जीवनसर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिन्तनमें लगा हुआ है। यह जानकर मुझपर प्रसन्न होइये। कृपा कीजिये। शंकर! मैंने अनजानमें अथवा जान-बृझकर बदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो अरपकी कृपासे वह सफल हो जाय। गौरीनाथ! मैं आधुनिक युगका महान् पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदासे ही परम महान् पतितपावन हैं। इस बातका विचार करके अप जैसा चाहें, वैसा करें। महादेव! सदाशिव! वेदों, पुराणों, नाना प्रकारके शास्त्रीय सिद्धान्तों और विभिन्न महर्षियोंने भी अवतक आपको पूर्णरूपसे नहीं जाना है। फिर

मैं कैसे जान सकता हूँ १ मरेश्वर ! मैं जैसा हूँ, वैसा ही, उसे रूपमें सम्पूर्ण भावसे आपका हूँ । आपके आश्रित हूँ, इसकि आपसे रक्षा पानेके योग्य हूँ । परमेश्वर ! आप मुझपर प्रस्त होइये । भ

मुने ! इस प्रकार प्रार्थना करके हाथमें दिये हुए अक्ष और पुष्पको भगवान शिवके ऊपर चढ़ाकर उन शम्मुदेक्ने । भक्तिभावसे विधिपृर्वक साष्ट्राङ्ग प्रणाम करे । तदनत्तर अ बुद्धिवाला उपासक शास्त्रोक्त विधिसे इष्टदेवकी परिक्रमा को । फिर अद्धापूर्वक स्तुतियोद्धारा देवेश्वर शिवकी स्तुतिको । इसके बाद गला वजाकर (गलेसे अव्यक्त शब्दका उच्चल करके ) पवित्र एवं विनीत चित्तवाला साधक भगवानको प्रणा करे । फिर आदरपूर्वक विज्ञित करे और उसके बाद विस्कृति मिनिवरो ! इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिवपूजा बतायी गरी। वह भोग और मोक्ष देनेवाली तथा भगवान शिवके प्रीक्तिभावको बढ़ानेवाली है ।

( अध्याय १९-२०

## पार्थिवप्जाकी महिमा, शिवनैवेद्यभक्षणके विषयमें निर्णय तथा बिल्वका माहात्म्य

(तदनन्तर ऋषियोंके पूछनेपर किस कामनाकी पूर्तिके लिये कितने पार्थिविल्ङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये, इस विषय- का वर्णन करके ) स्तूतजी बोले—महर्षियो ! पार्थिविल्ङ्गोंकी पूजा कोटि-कोटि यज्ञोंका फल देनेवाली है । किल्युगमें लोगोंके लिये शिवलिङ्ग-पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखायी देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है—यह समस्त शास्त्रोंका निश्चित सिद्धान्त है । शिवलिङ्ग भोग और मोक्ष देनेवाला है । लिङ्ग तीन अकारके कहे गये हैं—उत्तम, मध्यम और अधम । जो चार अंगुल ऊँचा और देखनेमें सुन्दर हो तथा वेदीसे युक्त हो,

उस शिविलिङ्गको शास्त्रज्ञ महर्षियोंने 'उत्तम' कहा है। उर्ले आधा 'मध्यम' और उससे आधा 'अधम' माना गया है। इस तरह तीन प्रकारके शिविलिङ्ग कहे गये हैं, जो उत्तरील श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रुद्ध अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकारके अनुसार वैकिं अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूर्वक शिविलिङ्गकी कि सरे। ब्राह्मणो ! महर्षियो ! अधिक कहनेसे क्या लाभी शिविलिङ्गका पूजन करनेमें स्त्रियोंका तथा अन्य सब लोगी भी अधिकार है । द्विजोंके लिये वैदिक पद्धतिसे ही शिविलिङ्ग

भूतनाथ प्रसीद मे ॥ ! तावकस्त्वद्रुणप्राणस्त्विचतोऽहं मृड । कृपानिषे इति सदा शात्वा ज्ञानाज्ञपपूजादिकं मया । कृतं तदस्तु सफलं कृपया यदिच्छिस तथा कुरु॥ गौरीश पावनश्च भवान्महान् । इति विशाय महानद्य कुतोऽहं त्वां सदाशिव ॥ सिद्धान्तैर्ऋषिभिविंविधैरपि । न ज्ञातोऽसि महादेव परमेश्वर ॥ सर्वभावैर्महेश्वर । रक्षणीयस्त्वयाहं त्वदीयोऽसि यथा (शि० पुः वि० २०। ५६-६

† ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्रो वा प्रतिलोमजः । पूज्येत् सततं लिङ्गं तत्तन्मन्त्रेण सादरम् ॥

किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः । अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गार्चने द्विजाः ॥

(शि० पु० वि० २१ । ३९-४०)

की पूजा करना श्रेष्ठ हैं पूरंतु अन्य लोगोंके लिये वैदिक मार्गसे हैं। उसीका आश्रय लेना चाहिये। ताल्पर्य सह पूजा, करनेकी सम्मति नहीं है । वेदल द्विजोंको वैदिक मार्गसे ही पूजन करना न्दाहिये, अन्य मार्गते नहीं यह भगवान् शिवका कथन है े दिधीचि और गौतम आदिके शापसे जिनका ित्त दग्ध हो ाया है, उन द्विजोंकी वैदिक कर्ममें श्रद्धा नहीं होती । जो मनुध्य॰वेदों तथा स्मृतियोंमें कहे हुए सत्कर्मोंकी अवहेलना करके दूसरे कर्मको करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता । \*

त्रणाह्

ो, उसे इसिल्ने

् अक्ष

मुदेवने ।

र गुद

वरे।

ति करे।

उचारा

को प्रणाम

वसर्जन।

38-50

। उस

गया है

उत्तरोत

संकर-

ार वेशि

इसी पूर्व

या लाभ

ने लेगे

**বিয়ব**লি

इस प्रकार विधियूर्वक भगवान् शंकरका नैवेद्यान्त पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियोंका भी वहीं पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा तथा यजमान-ये भगवान शंकरकी आठ मूर्तियाँ कही गयी हैं। इन मूर्तियोंके साथ-साथ दार्ब, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति-इन नामोंकी भी अर्चना करे। तदनन्तर चन्दन, अक्षत और विल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदिके क्रमसे भगवान् शिवके परिवारका उत्तम भक्तिभावसे पूजन करे । ईशान, नन्दी, चण्ड, महाकाल, भृङ्गी, वृष, स्कन्द, कपदींश्वर, सोम तथा शुक्र—ये दस शिवके परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि दसों दिशाओंमें पूजनीय हैं । तत्पश्चात् भगवान् शिवके समक्ष वीरभद्रका और पीछे कीर्तिमुखका पूजन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रोंकी पूजा करे। इसके बाद पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करके शतरुद्रिय स्तोत्रकाः नाना प्रकार-की स्तुतियोंका तथा शिवपञ्च। इका पाठ करे । तत्पश्चात् परि-कमा और नमस्कार करके शिवलिङ्गका विसर्जन करे। इस पकार मैंने शिवपूजनकी सम्पूर्ण विधिका आदरपूर्वक वर्णन किया । रात्रिमें देवकार्यको सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिये । इसी प्रकार शिवपूजन भी पवित्र भावसे सदा उत्तरा-भिमुख होकर ही करना उचित है । जहाँ शिवलिङ्ग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशाका आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिये; क्योंकि वह दिशा भगवान् शिवके आगे या सामने पड़ती है ( इष्टदेवका सामना रोकना ठीक नहीं )। शिवलिङ्गसे उत्तर दिशामें भी न बैठे; क्योंकि उधर भगवान राकरका वामाङ्ग है, जिसमें राक्तिस्वरूपा देवी उमा विराज-मान हैं। प्रक्रिको शिवलिङ्गसे पश्चिम दिशामें भी नहीं बैठना चाहिये; क्योंकि वह आराध्यदेवका पृष्ठभाग है (पीछेकी ओरसे पुजा करना उचित नहीं है )। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा

वैदिकमनादृत्य \* यो कर्म स्मार्तमथापि समाचरेन्मत्यो न संकल्पफलं (शिव पुर विर २१।४४)

कि द्वाविक्किसे दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे । विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह भस्मका त्रिपुण्डु लगाकर, रद्राक्षकी माला लेकर तथा विल्वपत्रका संग्रह करके ही भगवान् शंकरकी पूजा करे, इनके विता नहीं। मुनिवरो ! शिवपूजन आरम्भ करते समय यदि मस्म न मिले तो मिट्टीसे भी ललाटमें त्रिपुण्ड्र अवश्य कर लेना चाहिये।

ऋषि बोळे—मुने ़ हमने पहलेसे यह बात सुन खड़ी है कि भगवान शिवका नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिये। इस विषयमें शास्त्रका निर्णय क्या है, यह वताइये । साथ ही विल्वका माहातम्य भी प्रकट कीजिये।

सूतजीने कहा-मुनियो ! आप शिवसम्बन्धी व्रतका पालन करनेवाले हैं। अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनें । जो भगवान् शिवका भक्त है, वाहर-भीतरसे पवित्र और गुद्ध है। उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा दृढ़ निश्चयुते युक्त है, वह शिव-नैवेद्यका अवश्य मक्षण करे । भगवान शिवका नैवेद्य अग्राह्म है, इस भावनाको मनसे निकाल दे। शिवके नैवेद्यको देख छेनेमात्रसे भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा छेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आये हुए शिव-नैवेद्यको सिर झुकाकर प्रसन्नताके साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव-स्मरणपूर्वक उसका भक्षण करे । आये हुए शिव-नैवेशको जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समयमें प्रहण करूँगा, लेनेमें विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पापसे वैध जाता है । जिसने शिवकी दीक्षा ली हो, उस शिवभक्तके लिये यह शिव-नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है-ऐसा कहा जाता है। शिवकी दीक्षासे युक्त शिव-भक्त पुरुषके लिये सभी शिवलिङ्गोंका नैवेद्य ग्रुभ एवं 'महा-प्रसाद' है; अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे । परंत जी अन्य देवताओंकी दीक्षासे युक्त हैं और शिवभक्तिमें भी मनको लगाये हुए हैं, उनके लिये शिवनैवेच-भक्षणके विषयमें क्यो निर्णय है इसे आपलोग प्रेमपूर्वक सुनें । ब्राह्मणो । जहाँसे शालग्रामशिलाकी उत्पत्ति होती है, वहाँके उत्पन्न लिङ्गमें, रस-लिङ्ग (पारदलिङ्ग ) में, पात्राण, रजत तथा सुवर्णसे निर्मित लिङ्गमें, देवताओं तथा सिद्धोद्वारा प्रतिष्ठित लिङ्गमें, केसर-निर्मित लिङ्गमें, स्फटिकलिङ्गमें, रत्ननिर्मित लिङ्गमें तथा समस्त ज्योतिर्लिङ्गोमें विराजमान भगवान् शिवके नैवेद्यका भक्षण चान्द्रायण-त्रतके समान पुण्यजनक है.। ब्रह्म्ह्त्या करने-वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्माल्यका भक्षण करके उसे ( सिरपर ) धारण करे तो उसका सारा पाप वावि ही नहीं

शि० पु० अं० ९-

Pa

ती

ना

पर

स

फ

(2

**Ş**=

ब्रह

भग

सव

पार

सल

प्रव

नष्ट

पूर्ण

भग

शात

विद्व

के,

देने

नाम

संस

मूल

हो जाता है। पर जहाँ चण्डिका अधिकार है, वहाँ जो शिवनिर्माल्य हो, उसे सीवारण मनुष्योंको नहीं खाना चाहिये । जहाँ चृण्ड-का अधिकार नहीं है, वहाँके शिव-निर्माल्यका सभीको भक्ति-पूर्वकृ भोजन कर्र्ना चाहिये । बाणलिङ्ग (न्नर्मदेश्वर ), लोह-निर्मित ( स्वर्णादिधाउँमय ) लिङ्ग, सिँद्धलिङ्ग ( जिन लिङ्गोंकी उपासनासे किसीने सिद्धिं प्राप्त की है अथवा जो सिद्धोंद्वारा 'स्थापित हैं वे लिङ्ग ), स्वयम्भूलिङ्ग—इन सब लिङ्गोंमें तथा शिव्नकी प्रतिमाओं ( मूर्तियों ) में जण्डका अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिङ्गको विधिपूर्वक स्ताब कराकर उस स्तानके जलका तीन वार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और-मानसिक-तीनों प्रकारके पाप यहाँ शीघ नष्ट हो जाते हैं। जो शिव-नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सव भी शालग्रामशिलाके स्पर्शसे पवित्र—ग्रहणके योग्य हो जाता है। मुनीश्वरो ! शिवलिङ्गके ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है, वह अग्राह्म है। जो वस्तु लिङ्गस्पर्शसे रहित है अर्थात् जिस वस्तु-को अलग रखकर शिवजीको निवेदित किया जाता है — लिङ्ग-के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यन्त पवित्र जानना चाहिये । मुनिवरो ! इस प्रकार नैवेद्यके विषयमें शास्त्रका निर्णय बताया गया।

अय तुमलोग सावधान हो आदरपूर्वक विस्वका माहात्म्य सुनो । यह विस्व बृक्ष महादेवका ही रूप है । देवताओंने भी इसकी स्तुति की है । फिर जिस किसी तरहसे इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है । तीनों लोकोंमें जितने पुण्य-तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे सम्पूर्ण तीर्थ विस्वके मूलभागमें निवास करते हैं । जो पुण्यात्मा मनुष्य विस्वके मूलमें लिङ्गस्वरूप अविनाशी महादेवजीका पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपदको प्राप्त होता है । जो विस्वकी जड़के पास जलसे अपने मस्तकको जीन्तता है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नानका फल पा लेता है और

्वही इस भूतळूपर पावन माना जाता है । इस विस्वकी जहे परम उत्तम थालेको जलसे भरा हुआ देखकर महादेव पूर्णतया संतुष्ट होते हैं । जो मनुष्य गन्धः पुष्प आदिसे क्लि मूलभागका पूजन करता है, वह शिवलोकको, पाता है और ह लोकमें भी उसकी सुख-संतित बढ़ती है। जो गिल्बंकी को समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकरे रखता है। वह तत्त्वाले सम्पन्न हो भगवान् महेश्वरमें मिल जाता है। जो बिल्क्की ग्रह थामकर हाथसे उसके नये-नये पल्लव उतारता और उनसेक विल्वकी पूजा करता है, वह सब पापींसे मुक्त हो जाता है जो विल्वकी जड़के समीप भगवान् शिवमें अनुराग रखनेकी एक भक्तको भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोिख् पुण्य प्राप्त होता है। जो चिल्वकी जड़के पास शिवमक खीर और घृतसे युक्त अन्न देता है, वह कभी दिख ने होता । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने साङ्गोपाङ्ग शिविल पूजनका वर्णन किया। यह प्रवृत्तिमार्गी तथा निवृत्ति पूजकोंके भेदसे दो प्रकारका होता है । प्रवृत्तिमार्गी हो लिये पीठ-पूजा इस भूतलपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको है वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदिके द्वारा सारी पूजा सम्पन्न करे और अभिषेकके अन्तमें अगर्ल चावलसे बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे । पूजाके अन्तमें लिङ्गको ग्रुद्ध सम्पुटमें विराजमान करके घरके भीतर अलग रख दे । निवृत्तिमार्गी उपासकोंके लिये हाथा। शिवपूजनका विधान है । उन्हें भिक्षा आदिसे प्राप्त हुए अ भोजनको ही नैवेद्यरूपमें निवेदित कर देना चाहिये । नि पुरुषोंके लिये सूक्ष्म लिङ्ग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विश् पूजन करें और विभूतिको ही नैवेद्यरूपसे निवेदित भी की अपने उस लिङ्गको सदा करके धारण करें। ( अध्याय २१-री

शिवनाम-जप तथा भस्पधारणकी महिमा, त्रिपुण्ड्रके देवता और स्थान आदिका प्रतिपादन

ऋषि वोले—महाभाग व्यासिशव्य सूतजी! आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म-माहात्म्यका ही वर्णन कीजिये। भस्म-माहात्म्यः रुद्राक्ष-माहात्म्य तथा उत्तम नाम-माहात्म्य—इन तीनोंका परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिये और हमारे हृदयको आनन्द दीजिये।

न्तुतजी ने कहा-महर्षियो ! अपने बहुत उत्तम बात

पूछी है। यह समस्त ठोकोंके छिये हितकारक विष्ये जो छोग भगवान् शिवकी उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, हैं हैं; उनका देहधारण सफल है तथा उनके समस्त कुलकों हो गया। जिनके मुखमें भगवान् शिवका नाम है, जो मुखसे सदाशिव और शिव इत्यादि नामोंका उच्चारण रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते, हैं हैं

ाणा

जहरे

हादेवनं

विलग्ने

और इ

जड़ो.

त्वज्ञानं

की शाह

उनसेत्स

गता है।

रखनेकं

कोरिपुन

ावभक्त

रिंद्र न

शिवलि

नेवृत्तिमा

र्ति लेगे

नोंको हैं

द्वारा ।

अगहर

मन्तमें हैं

मीतर ग

हाथपा

हुए अ

一桶

वे विभी

भी की

मस्तः

1 28-81

न

विषय

यहैं, इ

हुलका <sup>इ</sup>।

, जी अ

ভাগ

जेसे (

बृक्षके अङ्गारको छूनेका साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते।" श्रीशिव ! आपको नमस्कार है' (श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम् ) ऐसी बात जब मुँहूरो निकलती है, तब वह मुख़ समस्त पापों-का विनाश् करनेवाला पावन तीर्थ वन जाता है। जो मनुष्य रुप्तन्नतापूर्वकी उस मुखका दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थसेवनजनित क्ल प्राप्त होता है। ब्राह्मणो ! शिवका नाम, विभूति ( भस्म ) तथा रुद्राक्ष--ये तीनों त्रिवेणीके समान पर्य पुण्यमय माने गये हैं। जहाँ ये तीनों ग्रुभतर वस्तुएँ सर्वदा रहती हैं; उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य त्रिवेणी-स्नानका फल पा लेता है। भगवान् शिवका नाम भाङ्गा' है, विभूति 'यमुना' मानी गयी है तथा रुद्राक्षको 'सरस्वती' कहा गया है। इन तीनोंकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापोंका नाश करनेवाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इन तीनोंकी महिमाको सदसद्विलक्षण भगवान् महेश्वरके विना दूसरा कौन भलीमाँति जानता है । इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ है, वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं।

विप्रगण ! मैं अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार संक्षेपसे भगवन्नामोंकी महिमाका कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेमपूर्वक सुनो । यह नाम-माहात्म्य समस्त पापोंको हर लेनेवाला सर्वोत्तम साधन है। 'शिव' इस नामरूपी दावानलसे महान् पातकरूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है—यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। शौनक ! पापमूलक जो नाना प्रकारके दुःख हैं, वे एकमात्र शिवनाम ( भगवन्नाम ) से ही नष्ट होनेवाले हैं। दूसरे साधनोंसे सम्पूर्ण यत करनेपर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतलपर सदा भगवान् शिवके नामोंके जपमें ही लगा हुआ है, वह वेदोंका शाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवादका पात्र है तथा वह विद्वान् माना गया है । मुने ! जिनका शिवनाम-जपमें विश्वास हैं। उनके द्वारा आचरित नाना प्रकारके धर्म तत्काल फल देनेके लिये उत्सुक हो जाते हैं । महर्षे ! भगवान् शिवके नामसे जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतलपर कर नहीं सकते । अ जो शिवनामरूपी नौकापर आरूढ़ हो संसाररूपी समुद्रको पार करते हैं, उनके जन्म-मरणरूप संसारके मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महासुने !

\* भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्यः फलान्मुखाः । ेयपां विश्वासः शिवनामजपे भवति यावन्ति पातकानि विनइयन्ति क्रियन्ते न नरैर्मुने ॥ तावन्ति पापानि (शिक पुर विरु २३। २६-२७)

संसारके मूलभूत पातकुरूपी पादपोंका शिवनामरूपी कठारसे निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पापरूपी दावानेळसे पीड़ित हैं, उन्हें शिव-नामरूपी अमृतका पान करना चाहिये। पापी के दावानलसे दग्ध होनेवाले लोगोंको उसर् शिव-नामामृतके विना चान्ति नहीं मिल सकती । जो शिवनामरूपी सुधाकी वृष्टि जनित धारामें गोते लगा रहे हैं, वे संसाररूपी द्वानलके बीचमें खड़े होनेपर भी कदापि शोकके भागी नहीं होते । जिन महात्माओंके मनमें शिवनामके प्रति बडी भारी भक्ति है, ऐसे लोगोंकी महसा और सर्वथा मुक्ति होती है। 🕯 मुनीश्वर ! जिसने अनेक जन्मोंतक तपस्या की है, उसीकी शिवनाभैके प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है।

जिसके मनमें भगवान् शिवके नामके प्रति कभी खण्डित न होनेवाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसीके लिये मोक्ष मुलभ है--यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान् शिवके नाम-जपमें आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो ही जाता है--इसमें संशय नहीं है । जैसे वनमें दावा-नलसे दग्ध हुए बृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिवनाम-रूपी दावानलसे दग्ध होकर उस समयतकके सारे पाप भस हो जाते हैं । शौनक ! जिसके अङ्ग नित्य भस्म लगानेसे पवित्र हो गये हैं तथा जो शिवनाम-जपका आदर करने ल्या है, वह घोर संसार-सागरको भी पार कर ही लेता है। सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियोंने यही निश्चित किया है कि भगवान् शिवके नामका जप संधार-सागरको पार करनेके लिये सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरो ! अधिक कहनेसे क्या लाभ, मैं शिव-नामके सर्वपापापहारी माहात्म्यका एक ही क्रोक्रमें वर्णन करता हूँ । भगवान् शंकरके एक नाममें भी पाप हरण-की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं

संसाराव्धि तरन्ति ते। शवनामतरीं प्राप्य नइयन्त्यसंशयम् ॥ ' संसारमूलपापानि तानि संसारमूलभूतानां पातकानां महामने शिवनामकुठारेण विनाशो जायते ध्रवम् ॥ **दिावनामामृतं** पेयं पापदावानलादिंतै: । पापदावाग्नितप्तानां शान्तिस्तेन विना न हि॥ नानपीयूववर्षाधारापरिष्छत्।: । शिवेति न े शोचुन्ति संसारदवमध्येऽपि कदाचन ॥ महद्भक्तिर्जाता येषां महर्मनाम् । शिवनाम्नि सहसा - मुक्तिभंवति । सर्वथा ॥ नद्विधानां (शि० पु० वि० २३ । २९- इ३ )

वि

मो

होत

रुट्ट

सार ब्रह

का

मुख

कर

मुन

पा

स्वर

कर

इस

अन

उस

मुख

मन्

प्रतं

दुग

परा

कर

इस

भग

मन्

ग्या

कर

को

पर

ं नेर

रहाक्षि हो, वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेरके फलके बराबर हो, उसे मध्यम श्रेणीका कहा गया है और जो चनेके बराबर हो, उसकी गणना निम्नकोटिमें की गयी है। अब इसकी इत्तमताको परलनेकी यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बतायी जाती है। इसे बतानेका उद्देश्य है भक्तोंकी हितकामना। पार्वती! तुम भर्छ-भाँति प्रेमपूर्वक इस विषयको सुनो।

े महेश्वरि ! जो रुद्राक्ष बेरके फलके बरावर होता है, वह उतना छोटा होनेपर भी लोकमें उर्त्तम फल देनेवाला तथा मुख-सौमाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है। जो रुद्राक्ष आँवलेके फलकें बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टोंका विनाश करनेवाला होता है तथा जो गुझाफलके समान बहुत छोटा होता है, वह सम्पूर्ण मनोरथों और फलोंकी सिद्धि करनेवाला है। रुद्राक्ष जैसे-जैसे छोटा होता है, वैसे-ही-वैसे अधिक फल देनेवाला होता है। एक-एक वड़े रुद्राक्षसे एक-एक छोटे रुद्राक्षको विद्वानोंने दसगुना अधिक फल देनेवाला वताया है। पापोंका नाश करनेके लिये चद्राक्ष-धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंका साधक है। अतः अवस्य ही उसे धारण करना चाहिये। परमेश्वरि ! लोकमें मङ्गलमय रद्राक्ष जैसा फल देनेवाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरीं कोई माला नहीं दिखायी देती। देवि! समान आकार-प्रकारवाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, कण्टक-युक्त ( उभरे हुए छोटे-छोटे दानोंवाले ) और सुन्दर रुद्राक्ष अभिलंबित पदार्थोंके दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। जिसे कीड़ोंने दूषित कर दिया हो, जो टूटा-फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हों, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा-पूरा गोल ब हो, इन पाँच प्रकारके रुद्राक्षोंको त्याग देना चाहिये। जिस रुद्राक्षमें अपने-आप ही डोरा पिरोनेके योग्य छिद्र हो गया हों, बही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्यके प्रयुवसे हेर किया गया हो। वह मध्यम श्रेणीका होता है। रुद्राक्ष-धारण बड़े-बड़े पातकोंका नादा करनेवाला है। इस जगत्में ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान् पुरुष साढ़े पाँच सौ रुद्राक्षके दानोंका सुन्दर मुकुट बना छे और उसे सिरपर धार्रण करे । तीन सौ साठ दानोंको लंबे सूत्रमें द्विरोकर एक हार बना ले। वैसे-वैसे तीन हार बनाकर् भक्तिभ्रायण पुरुष उनका यज्ञोपत्रीत तैयरि करे और उसे यथास्थान धारण किये रहे।

इसके बाद किस अङ्गमें कितने रुद्राक्ष धार करने चाहिये, यह वताकर सुतजी बोले महर्षिके सिरपर ईशान-मन्त्रसे, कानमें तत्पुरुष-मन्त्रसे तथा गले औ हृदयमें अघोरमन्त्रसे रुद्राक्ष घाएण करना न्याहिये। विद्वार पुरुष दोनों हाथोंमें अघोर-वीजमन्त्रसे रुद्राक्ष धारणीं करे। उर्ज वामदेव-मन्त्रसे पंद्रह रुद्राक्षोंद्वारा गुँथी हुई मीला घारणको अथवा अङ्गोसहित प्रणवका पाँच बार जप करके छात्र तीन, पाँच या सात मालाएँ घारण करे। अथवा मूळ्क ( 'नम: शिवाय' ) से ही समस्त रुद्राक्षोंको धारण के रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान-पानमें मदिरा, मांस, व्ह्यु सहिजन, लिसोड़ा आदिको गिरिराजनन्दिनी उमे ! इवेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणेंक्रे ह धारण करना चाहिये। गहरे लाल रंगका रुद्राक्ष क्षत्रिकें लिये हितकर बताया गया है। वैश्योंके लिये प्रतिदिन बारंब पीले चद्राक्षको धारण करना आवश्यक है और शुद्रोंको क् रंगका रुद्राक्ष धारण करना चाहिये-यह वेदोक्त मार्ग है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग्रहस्थ और संन्यासी—सबको नियमपूर्व रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करनेका सौभा बंड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। उमे ! पहले आँवलेके बराबर औ फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हां, कि दाने न हों, जिन्हें की ड़ोंने खा लिया हो, जिनमें पिरोनेके छेद न हों, ऐसे रुद्राक्ष मङ्गलाकाङ्की पुरुषोंको नहीं धा करने चाहिये। रुद्राक्ष मेरा मङ्गलमय लिङ्ग-विग्रह है। ब अन्ततोगत्वा चनेके बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राहाँ ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्ग ह्मियों और सूदोंको भी भगवान् शिवकी आज्ञाके अर्जी सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिये। अयिवोंके लिये प्रवर्ग उचारणपूर्वक रुद्राक्ष-धारणका विधान है। जिसके उसी त्रिपुण्डू लगा हो और सभी अङ्ग रुद्राक्षसे विभूषित हीं हैं जो मृत्युञ्जयमन्त्रका जप कर रहा हो, उसका दर्शन करी साक्षात् रुद्रके दर्शनका फल प्राप्त होता है ।

पार्वती ! रुद्राक्ष अनेक प्रकारके वताये गये हैं । मैं की भेदोंका वर्णन करता हूँ । वे भेद भोग और मोक्षरूप कर्ड हैं । तुम उत्तम भक्तिभावसे उनका परिचय सुनी । ए सुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् शिवका स्वरूप है । वह भोग ही

\* सर्वाश्रमाणां वर्णानां खीज्ञूद्वाणां शिवाश्रया। धार्याः ' सदैव रुद्राक्षा × × × × । े (शि० पु० दि० २५। धारा

षेयो ।

ते औ

विद्वार

उदग्र

ण करे

रुद्राक्ष

म्लभन

। को

लहसुर

20

णोंको ई

क्षत्रियों

न वारंक

को क

नार्ग है

नयमपूर्व

ा सौभाग

(वर औ

ां, जिल

परोनेके

हों धार

है।व

**च्ट्रा**शं

स्त वर्ग

अनुस

ये प्रणा

लला

हों तें

न करते

। में उन

मो।

मोक्षरूपी फल प्रदान करेता है। जहाँ च्ट्राक्षकी पूजा होती है,-वहाँसे लक्ष्मी दूर नहीं जातीं । उस स्थानके सारे उपदेंचे नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहनेवाले लोगोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं। दो मुर्खंबालो रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहा गया है। वह 🥕 सूर्र्ण कामनाओं और फलोंको देनेवाला है। तीन मुखवाला म्द्राक्ष सदा साक्षान् साधनका फल देनेवाला है, उसके प्रभावसे सारी विद्याएँ प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् ब्रह्माका रूप है । वह दर्शन और स्पर्शते शीव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है। पाँच मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् कालाभिरुद्र-रूप है। वह सब कुछ करनेमें समर्थ है। सबको मुक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाला है। पञ्चमुख रुद्राक्ष समस्त पापोंको दूर कर देता है। छ: मुखोंवाला रुद्राक्ष कार्तिकेयका स्वरूप है । यदि दाहिनी वाँहमें उसे धारण किया जाय तो धारण करनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरि! सात मुखवाला रुद्राक्ष अनङ्गस्वरूप और अनङ्ग नामसे ही प्रसिद्ध है । देवेशि ! उसको धारण करनेसे दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुखवाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरवरूप है। उसको धारण करनेसे मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्युके पश्चात् शुलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुखवाले रुद्राक्षको भैरव तथा कपिलमुनिका प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करनेवाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गयी हैं। जो मनुष्य भक्ति-परायण हो अपने बायें हाथमें नवमुख रुद्राक्षको धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है-इसमें संशय नहीं है। महेश्वरि ! दस मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात् भगवान् विष्णुका रूप है। देवेशि ! उसको धारण करनेसे मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरि! ग्यारह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह रुद्ररूप है। उसको धारण करनेसे मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। वारह मुखवाले रुद्राक्ष-को केशप्रदेशमें धारण करे। उसके धारण करनेसे मानो मस्तक-

पर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते हैं। तेरह मुखवाला

कदाक्ष विश्वेदेवोंका स्वरूप है । उसको धारण करके मनुष्य सम्पूर्ण अमीष्टोंको पाता तथा सौभाग्य और तङ्गल लाभ करता है। चौदह मुखवाला जो रुद्राक्ष है, वह परम शिवरूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तकपर धारण करे। इससे समस्त पापोंका नाहा हो जाता है।

गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार मुखोंके मेदसे रद्राक्षके चौदह भेद बताये गये। अब तुरुक्रिमर्शः उन स्द्राक्षींके धारण करनेके सन्त्रोंको प्रसन्नतापूर्वक सुनो । १. ॐ हीं नमः। २. ॐ नमः। ३. ह्वीं नमः। ४. ॐ ह्वीं नमः। ५. ॐ हीं नमः। ६. ॐ हीं हुं नमः। ७. ॐ हुं नमः। ८. ॐ हुं नमः। ९. ॐ ह्वीं हुं नमः। १०. ॐ ह्वीं तमः। ११. ॐ हीं हुं नमः। १२. ॐ क्रों क्षों रीं नमः। १३. ॐ हीं नमः । १४. ॐ नमः । इन चौदह मन्त्रोंद्वारा क्रमशः एकसे लेकर चौदह मुखवाले चंद्राक्षको धारण करनेका विधान है। साधकको चाहिये कि वह निद्रा और आल्स्यका त्याग करके श्रद्धा-भक्तिसे सम्पन्न हो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये उक्त मन्त्रों-द्वारा उन-उन रुद्राक्षोंको धारण करे । रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाले पुरुषको देखकर भूतः प्रेतः पिशाचः डाकिनीः शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब-के-सव दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारीको देखकर सदाङ्क हो दूर खिसक जाते हैं । पार्वती ! रुद्राक्षमालाधारी पुरुषको देखकर मैं शिव, भगवान् विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं । महेश्वरि ! इस प्रकार रुद्राक्षकी महिमाको जानकर धर्मकी वृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मन्त्रोंद्रारा विधिवत् उसे धारण करना चाहिये।

मुनीश्वर ! भगवान् शिवने देवी पार्वतीके सामने जो कुछ कहा था, वह सव तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने कह सुनाया ! मुनीश्वरो ! मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर-संहिताका कंणैन किया है । यह संहिता सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली है । भगवान शिवकी आज्ञासे नित्य मोक्ष प्रदान करनेवाली है । अध्याय २५)

॥ विद्येश्वरसंहिता सम्पूर्ण ॥

31111

## रुद्रसंहिता (प्रथम सृष्टिखण्ड )

ऋषियों के प्रश्नके उत्तरमें नारद-ब्रह्म-संवादकी अवतारणा करते हुए सतजीका उन्हें नारदमोह-का प्रसङ्ग सुनाना; कामविजयके गर्वसे युक्त हुए नारदका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना

विश्वोद्भवस्थिति ज्यादिषु हेतुमेकं
गौरीपतिं विदिततस्वमनन्तकीर्तिम्।
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं
बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि॥

जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लय आदिके एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराजकुमारी उमाके पित हैं, तत्त्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्तिका कहीं अन्त नहीं है, जो मायाके आश्रय होकर भी उससे अत्यन्त दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य है, उन विमल बोधस्वरूप भगवान शिवको मैं प्रणाम करता हूँ।

> वन्दे शिवं तं प्रकृतेरनाहिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि। स्वमायया कृत्सनिमदं हि सृष्ट्वा नभोवदन्तर्बहिरास्थितो यः॥

मैं स्वभावसे ही उन अनादि, शान्तखरूप, एकमात्र, पुरुषोत्तम शिवकी वन्दना करता हूँ, जो अपनी मायासे इस सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करके आकाशकी भाँति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं।

> वन्देऽन्तरस्थं निजगृहरूपं शिवं स्वतस्त्रप्टुमिदं विचप्टे। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्संनिधौ चुम्बकलोहवत्तम्॥

जैसे छोड़ा चुम्बकसे आकृष्ट होकर उसके पास ही छटका इस है जिसी , प्रकार ये सारे जगत् सदा सब ओर जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपनेसे ही इस प्रपञ्चको रचनेकी विधि बतायी थी, जो सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यन्त गृह है, उन भगवान् विवकी मैं सादर वन्दनी करता हूँ।

द्यासजी कहते हैं — जगत्के पिता भगवान् शिवः जगन्माता कर्र्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेशजीको नमस्कार करके हम इस पुराणका वर्णन करते हैं। एक समय- की बात है, नैमिपारण्यमें निवास करनेवाले शौनक आदि हो मुनियोंने उत्तम भक्तिभावके साथ सूतजीसे पृछा—

ऋषि बोळे-महाभाग सूतजी ! विद्येश्वर-संहिताकी वे साध्य-साधन-खण्ड नामवाली शुभ एवं उत्तम कथा है है इमलोगोंने सुन लिया । उसका आदिभाग बहुत ही सकी है तथा वह शिव-भक्तोंपर भगवान् शिवका वात्सल्य-स्नेह प्रश करनेवाली है। विद्वन् ! अब आप भगवान् शिवके परम उन स्वरूपका वर्णन कीजिये । साथ ही द्वाव और पार्वतीके कि चरित्रोंका पूर्णरूपसे अवण कराइये। हम पृछते हैं, निर् महेश्वर लोकमें सगुणरूप कैसे धारण करते हैं ? हम सब ले विचार करनेपर भी शिवके तत्त्वको नहीं समझ पाते। सृष्टिके पहले भगवान् शिव किस प्रकार अपने स्वरूपसे ि होते हैं ? फिर सृष्टिके मध्यकालमें वे भगवान् किस तरह ही करते हुए सम्यक् व्यवहार-वर्ताव करते हैं और सृष्टिकला अन्त होनेपर वे महेश्वरदेव किस रूपमें स्थित रहते हैं ? लें कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं ? और प्रसन्न हुं महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरोंको कौन-सा उत्तम फल प्रवा करते हैं ? यह सब इमसे कहिये । हमने सुना है कि भगवा शिव शीघ प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान् दयालु हैं, इसिंह अपने भक्तोंका कष्ट नहीं देख्न सकते । ब्रह्मा, विष्णु अ महेश-ये तीन देवता शिवके ही अङ्गसे उत्पन्न हुए उनके प्राकट्यकी कथा तथा उनके विशेष चित्रोंका वर्ष कीजिये। प्रभो! आप उमाके आविर्भाव और विवाहकी कथा कहिये। विशेषतः उनके गार्हस्थ्यधर्मका और अ लीलाओंका भी वर्णन कीजिये। निष्पाप सूतजी! (हर्म) प्रस्तके उत्तरमें ) आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवि कहनी चाहिये।

स्तजीन कहा—सुनीश्वरो ! आपलोगोंने वडी उर्ण बात पूछी है । भगवान् सदाशिवकी कथामें आपलोगोंकी आन्तरिक निष्ठा,हुई है, इसके लिये आप धन्यवादके पात्र हैं बाह्मणो ! भगवान् शंकरका गुणानुवाद साञ्चिक, राजत क्ल्याग

<u>6</u>-

दि स्रो

ताकी वे है, उने ी रमणी नेह प्रशः रम उत्त के दिव **表**,刑 सब हो। पाते। पसे शि तरह क्री ष्टिकल्पन ? लोग सन्न हुए ल प्रा भगवार इसिल णु औ

हुए हैं

ग्रहकी भी गेर अर्थ

! (हमाँ ते अवर्ष

ही उ<sup>क</sup> गोंकी ब

पात्र हैं

जस औ

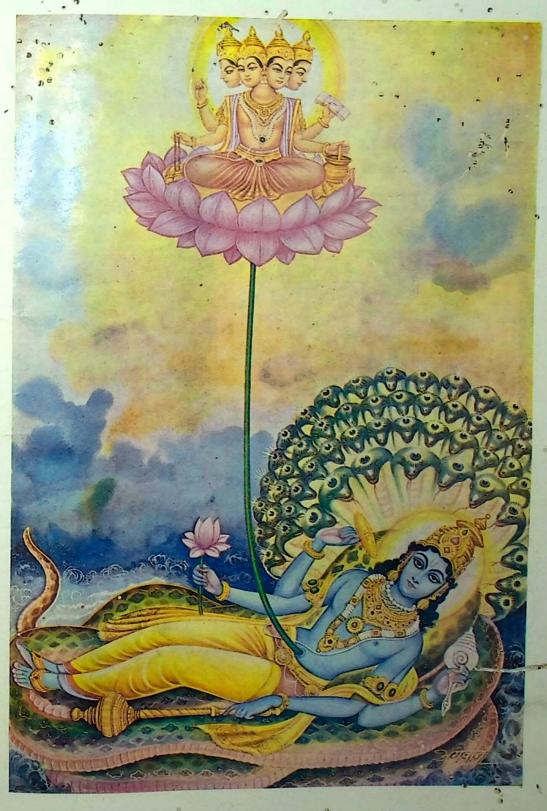

श्रीनारायणके नाभिकमलसे त्रह्माजीका प्रकट होना

[1तिव ९४



तामस तीनों ही प्रकृतिके मनुष्योंको सदा आनन्द प्रदान करने वाला है। पशुआंकी हिंसा करनेवाले निष्ठुर कसाई से सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवादको सुननेसे क्रव सकता है। जिनके मनमें कोई रूपणा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिवके उन्न गुणोंका गान करते हैं; क्योंकि वह रुणांवली संसारपुर्ण गेनारथोंको यान करते हैं; क्योंकि वह रुणांवली संसारपुर्ण गेनारथोंको देनेवाली है अ। ब्राह्मणो ! आपलोगोंके प्रक्षिक अनुसार में यथाबुद्धि प्रयलपूर्वक शिवलीलाका वर्णन करता हूँ, आप आदरपूर्वक सुनें। जैसे आपलोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देविष नारदजीने शिवरूपी भगवान विष्णुसे प्रेरित होकर अपने पितासे पूछा था। अपने पुत्र नारदका प्रक्षन सुनिशिरोमिणको हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान शिवके यैशका गान करने लगे।

एक समयकी बात है, मुनिशिरोमणि विप्रवर नारदजीने, जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं, विनीतचित्त हो तपस्यामें मन लगाया। हिमालय पर्वतमें कोई एक गुफा थी, जो बड़ी शोभासे सम्पन्न

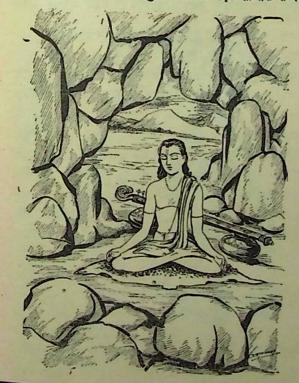

\* राम्भोर्गुणानुवादात् को विरज्येत पुमान् द्विजाः । विना पशुक्ष्नं त्रिविधजनानन्दकरात् सदा ॥ गीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगौषधोऽपि हि । मनःश्रोत्रादिरामश्च यतः सर्वार्थदः स वै ॥ (शि० पु० हद्द० स्०१ । २३-२४ )

दिखायी देती थी। उसके निकट दैवनदी गङ्गा निरन्तर देग-पूर्वक बहती थीं। वहाँ एक महान् दिव्य आश्रम आ, जो नाना प्रकारकी शोभासे सुशोभितं था। दिव्यदर्शी नारदजी तपस्या करनेके लिये उसी आश्रममें गये। उस गुफाको देखकर मुनिवर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और मुदीर्घकालतक वहाँ तपस्या करते रहे । उनका अन्तःकरण शुद्धः था । वे दृद्धापूर्वेक आसन बाँधकर मौन हो प्राणायामपूर्वक समाधि विवत हो गये। ब्राह्मणो ! उन्होंने वह समाधि लगायी, विसमें ब्रह्मका साक्षात्कार करानेवाला 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ)—यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारदजी जब इस प्रकार तपस्या करूने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इन्द्र कॉप उठे। वे मानसिक संतापसे विह्वल हो गये। 'ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं'---मन-ही-मन ऐसा सोचकर इन्द्रने उनकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिये प्रयत्न करनेकी इच्छा की । उस समय देवराजने अपने मनसे कामदेवका स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गये। महेन्द्रने उन्हें नारदजीकी तपस्यामें विघ्न डालनेका आदेश दिया । यह आज्ञा पाकर कामदैव वसन्तको साथ ले बड़े गर्वसे उस स्थानपर गये और अपना उपाय करने लगे । उन्होंने वहाँ शीव ही अपनी सारी कलाएँ रच डार्ली । वसन्तने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकारसे प्रकट किया । मुनिवरो ! कामदेव और वसन्तके अथक प्रयत करनेपर भी नारद मुनिके चित्तमें विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेवजीके अनुग्रहसे उन दोनोंका गर्व चूर्णहो गया।

शौनक आदि महर्षियो ! ऐसा होनेमं जो कारण था, उसे आदरपूर्वक सुनो । महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर कृपाने देवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पहले उसी आश्रममें कामशतु भगवान् शिवने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियोंकी तपस्याका नाश करनेवाले कामदेवको शीघ ही भस्म कर डाला था । उस समय रितने कामदेवको शुनः जीक्षित्त करनेके लिये देवताआंसे प्रार्थना की । तब देवताओंने समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाले भगवान् शंकरस याचना की । उनके याचना करनेपर वे बोले—'देवताओं ! कुछ समय व्यतीत होनेके बाद कामदेव जीवित तो हो जायँगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा । अमरगण ! यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी द्रतककी भूमिको नेत्रोंसे देख पाते हैं, वहाँतक कामदेवके बाणोंका प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है ।' भगवान् शंकरकी इस उक्तिके अनुसार उस समय वहाँ नारद जीके प्रति का नदेवका निजी

शि॰ पु॰ अं॰ १०-

प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुन्या । वे शीघ्र ही स्वर्गलोकमें इन्द्रके पास छौट गये । वहाँ कामदेवने अपना सारा वृत्तान्त और मुनिका प्रभाव कह मुनाया, तत्पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे वे वसन्तके साथ अपने स्थानको छौट गयें । उस समय देवराज इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने न्तरदजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । तरंतु शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण वे उस पूर्ववृत्तान्तकों स्मरण न कर सके। वास्तवमें इस संसार-के भीतर सभी प्राणियोंके लिये शम्भुकी मायाको जानना अत्येन्त कठित है। जिसने भगवान् शिवके चरणोंमें अपने आपको समर्पित कर दिया है, उस भक्तेको छोड़कर रोप सारा जगत् उनकी मायासे मोहित हो जाता है । नारदजी भी भगवान् शंकरकी कृपासे वहाँ चिरकालतक तपस्यामें लगे रहे । जब उन्होंने अपनी तपस्याको पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गये । 'कामदेवपर मेरी विजय हुई' ऐसा मानकर उन मुनीश्वरके मनमें व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण उन्हें यथार्थ बातका ज्ञान नहीं रहा। (वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव-के पराजित होनेमें भगवान् शंकरका प्रभाव ही कारण है।) उस मायासे अत्यन्त मोहित हो मुनिशिरोमणि नारद अपना काम-विजय-सम्बन्धी वृत्तान्त बतानेके लिये तुरंत ही कैलास पर्वतगर राये । उस समय वे विजयके मदसे उन्मत्त हो रहे ये । वहाँ रुद्रदेवको नमस्कार करके गर्वसे भरे हुए मुनिने अपने आपको महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभावसे कामदेवपर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान् शंकरने नारदजीसे जो अपनी (शिवकी) ही मायासे मोहित होनेके कारण काम-विजयके यथार्थ कारणको नहीं जानते थे और अपने विवेकको भी खो बैठे थे, कहा—

रद्र बोले — तात नारद ! तुम बड़े विद्वान् हो, धन्य-वादके पात्र हो । परंतु मेरी यह वात ध्यान देकर मुनो। अवसे किर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना । विशेषतः भगवान् विष्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करना । तुमने मुझसे अपना जो इत्तान्त बताया है, उसे पूछनेपर भी दूसरों के सामने न कहना । यह सिद्धि-सम्बन्धी इत्तान्त सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसीपर प्रकट नहीं करना चाहिये । तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिये अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह

\* दुईँया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह। भक्तं विनापितात्मानं तया सम्मोद्यते जगत्॥ (शि० पु० ६० स० २। २५)

शिक्षा देता हूँ और इसे न कहनेकी अपज्ञा देता हूँ; क्षेष्ठित प्रमुख्यान विष्णुके भक्त हो और उनके भक्त होते हुए। मेरे अत्यन्त अनुगामी हो।

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसरिकी सृष्टि करनेके भगवान् रुद्र नारदजीको शिक्षा दी—अपने वृत्तानको हु रखनेके लिये उन्हें समझाया-बुझाया । परंतु ये तो शिक्ष मायासे मोहित थे । इसलिये उन्होंने उनकी दी हुई शिक्ष अपने लिये हितकर नहीं माना । तदनन्तर मुनिशिरोमणि नार ब्रह्मलोकमें गये । वहाँ ब्रह्माजीको नमस्कार करके उन्होंने क्य-पिताजी ! मैंने अपने तपोबलसे कामदेवको जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्माजीने भगवान् शिवके चरणारिक्षि चिन्तन किया और सारा कारण जानकर अपने पृक्ष यह सब कहनेसे मना किया । परंतु नारदजी शिवकी मार से मोहित थे । अतएव उनके चित्तमें मदका अङ्कर जम में था । उनकी बुद्धि मारी गयी थी । इसलिये नारदजी अम सारा बृत्तान्त भगवान् विष्णुके सामने कहनेके लिये वह शिव मारा वृत्तान्त भगवान् विष्णुके सामने कहनेके लिये वह शिव मारा वृत्तान्त भगवान् विष्णुके सामने कहनेके लिये वह शिव से वह अपने वृद्धि आर से ही विष्णुलोकमें गये । नारद मुनिको आते देख भगक विष्णु बड़े आदरसे उठे और शीव ही आगे बढ़कर उन्हें

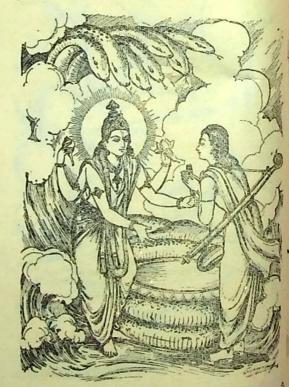

मुनिको हृदयसे लगा लिया । मुनिके आगमनका क्या हेते इसका उन्हें पहलेसे ही पता था । नारदजीको अपने अपने पर विठाकर भगवान् शिवके चरणारविन्दींका चिन्तन की श्रीहरिने उनसे पूछा—

भगवान् विष्णु बोले तात ! कहाँसे आते हो !

किसिलिये तुम्हारां, आगमन हुआ है ! मुनिलेष ! तम बन्यं ( सदा ज्ञान-वैराग्यसे युक्त रहते हो। फिर तुममें कामविकार कैसे हो । तुम्हाने शुभागमनसे मुँ पवित्र हो गया ।

पुराणा

; स्रोह ते हुए।

करनेवा

ान्तको ग

तो शिकृ

शिक्षाव

मणि नार

होंने वहा-

लिया है।

ारविन्दोंत

ने पुत्रव

की माय

जम गर् जी अपन

लिये वह

व भगवा कर उन्हें

या हेत

न्तन कर

हो !

भगवान् दिश्णुका यह वचन सुनकर गर्वसे भो हुए नारद-, भुनिने मदसे मौहित होकर अपना सारा वृत्तान नई अभिमान-के साथ कह सुनाया । नारद मुनिका वह अहंकारयुक्त वचन सुनकर यन-ही-मन भगवान् विष्णुने उनकी कामविजयके यथार्थ कारणको पूर्णरूपसे जान लिया ।

तत्पश्चात् श्रीविष्णु बोले—मुनिश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, तपस्याके तो भंडार ही हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है । मुने ! जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसीके मनमें समस्त दुःखोंको देनेवाले काम, मोह आदि विकार शीघ उत्पन्न होते हैं। तुमतो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और

था सकता है। तुम तो जन्मसे ही निर्विकार तथा गुद्ध बुद्धि-वाले हो।

श्रीहरिकी कही हुई ऐसी बहुत-सी बाँतें सुनकर मुनि-शिरोम्णि नारद जोर-जोरसे इँसने छंगे और मम-ही-मन भगवान्को प्रणाम करके इस प्रकार बोले

नारदजीने कहा स्वामिन् ! अव तुझपर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव द्विखा सकता है।

ऐसा कहकर भगवान्के चरणोंमें मस्तक झुकाकर इच्छा-नुसार विचरनेवाले नारद मुनि वहाँसे चले गये।

मायानिर्मित नगरमें शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नारदजीका भगवान् विष्णुसे उनका रूप माँगना, भगवान्का अपने रूपके साथ उन्हें वानरका-सा ग्रुँह देना, कन्याका भगवान्को वरण करना और कुपित हुए नारदका शिवगणोंको शाप देना

सृतजी कहते हैं--महर्षियो ! जब नारदमुनि इच्छा-नुसार वहाँसे चले गये, तव भगवान् शिवकी इच्छासे माया-विशारद श्रीहरिने तत्काल अपनी माया प्रकट की । उन्होंने मुनिके मार्गमें एक विशाल नगरकी रचना की, जिसका विस्तार सौ योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान्ने उसे अपने वैकुण्ठ लोकसे भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकारकी वस्तुएँ उस नगरकी शोभा बढाती थीं । वहाँ स्त्रियों और पुरुषोंके लिये बहुत-से विहार-स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णोंके लोगोंसे भरा था। बहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्रीका खयंवर करनेके लिये उद्यत थे। अतः उन्होंने महान् उत्सवका आयोजन किया था। उनकी कन्याका वरण करनेके लिये उत्सुक हो चारों दिशाओंसे बृहुत-से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकारकी वेदाभूषा तथा सुन्दर शोभासे प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारोंसे वह नगर भरा-पूरा दिखायी देता था । ऐसे सुन्दर राजनगरको देख नारदजी मोहित हो गये । वे राजा शीलनिधिके द्वारपर गये। मुनिशिरोमणि नारदको आया देख महाराज शीलिनिधिने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर विठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात् अपनी सुन्दरी कन्याको, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारदजीके चरणोंमें प्रणाम करवाया । उस कन्याको देखकर नारदमुनि चिकत हो गये और बोले—'राजन् ! यह देवकन्याके समान सुन्दरी महाभागा कन्या कीन है ?' उनकी यह बात सुनकर राजाने हाथ जोड़कर कहा- भूने ! यह मेरी पुत्री है। इसका नाम

श्रीमती है। अब इसके विवाहका समय आ गया है। यह अपने लिये सुन्दर वर चुननेके निमित्त स्वयंवरमें जानेवाली है। इसमें सब प्रकारके ग्रुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षे ! आप इसका भाग्य बताइये।'



राजाके इस प्रकार पूछनेपर कामसे विह्नल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्याको पाप्त करनेकी इच्छा मनमें लिये राजाको सम्बोधित करके इस प्रकार बोले—'भूपाल! आपकी यह पुत्री समस्त ग्रुम लक्षणींसे सम्पन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्यके कारण यह धन्य है और साक्षात् लक्ष्मीकी भाँति समस्त गुणोंकी आजार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकरके समाम वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसीसे पराजित न होनेवाला, बीर, कामविजयी तथा सम्पूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होग्म।'

ऐसा कहकर राजासे विदा ले इच्छानुसार विचरनेवाले नारद मृनि वहाँसे चल दिये। वे कामके वशीभृत हो गये ये। शिवकी मायाने उन्हें विशेष मोहमें डाल दिया था। वे मृनि मन-ही-मन सोचने लगे कि 'मैं इस राजकुमारीको कैसे प्राप्त कहूँ ? स्वयंवरमें आये हुए नरेशों मेंसे सबको छोड़ कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? समस्त नारियोंको सौन्दर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौन्दर्यको देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है।

ऐसा विचारकर कामसे विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान् विष्णुका रूप ग्रहण करनेके लिये तत्काल उनके लोकमें जा पहुँचे । वहाँ भगवान् विष्णुको प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले—'भगवन्! मैं एकान्तमें आपसे अपना सारा वृत्तान्त कहूँगा ।' तब 'बहुत अच्छा' कहकर लक्ष्मीपित श्रीहिंद्र नारदजीके साथ एकान्तमें जा बैठे और बोले—'मुने! अब आप अपनी बात कहिये।'

तव नाग्द्जीने कहा—भगवन् ! आपके भक्त जो राजा शोलनिवि हैं, वे सदा धर्म-पालनमें तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाललोचना कन्या है, जो बहुत ही सुन्दरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्वमोहिनीके रूपमें विख्यात है और तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी है। प्रभो ! आज मैं शीम ही उस कन्यासे विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधिने अपनी पुत्रीकी इच्छासे स्वयंवर रचाया है। इसलिये चारों दिशाओंसे विहाँ सहस्रों राजकुमार पधारे हैं।

नाथ! मैं आपका प्रिय सेवक हूँ । अतः आप मुझे अल स्वरूप दे दीजिये, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्च्य ही मुहे वर है।

सूतजी कहते हैं—महर्षियो ! नारद भुनिकी ऐं बात सुनकर भगवान् मधुसूदन हँस पड़े और भगवान् शंक्रहे प्रभावका अनुभव करके उन दयाछ प्रभुने उन्हें इस प्रक्रा उत्तर दिया—

भगवान् विष्णु बोले—मुने ! तुम अपने अर्थः स्थानको जाओ । मैं उसी तरह तुम्हारा हित-साधन करूँ। जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यन्त पीड़ित रोगीका करता है। स्थेंहि तुम मुझे विशेष प्रिय हो ।

ऐसा कहकर भगवान् विष्णुने नारदमुनिको मुख ह वानरका दे दिया और शेष अङ्गोंमें अपने-जैसा स्वरूप देश वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये। भगवान्की पूर्वोक्त बात सुन और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारदम्नि बड़ा हर्ष हुआ । वे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे । भगवार्ष क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ न सके। तदनना मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ गा शीलनिधिने राजकुमारोंसे भरी हुई स्वयंवर-सभाका आयोज किया था। विप्रवरो ! राजपुत्रोंसे चिरी हुई वह दिव्य खंग सभा दूसरी इन्द्रसभाके समान अत्यन्त शोभा पा रही थी। नारदजी उस राजसभामें जा बैठे और वहाँ बैठकर प्र<sup>सर्व</sup> मनसे वार-वार यही सोचने लगे कि भें भगवान विण् समान रूप धारण किये हुए हूँ । अतः वह राजकुमारी अवस मेरा ही वरण करेगी, दूसरेका नहीं ।' मुनिश्रेष्ठ नारदकी व ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कितना कुरूप है। उस स<sup>मा</sup> बैठे हुए सब मनुष्योंने मुनिको उनके पूर्वरूपमें ही देखा राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप-परिवर्तनके रहस्मकी जान सके । वहाँ नारदजीकी रक्षाके लिये भगवान् छ दो पार्षद आये थे, जो ब्राह्मणका रूप धारण करके गूड्मांक वहाँ बैठे थे । वे ही नारदजीके रूप-परिवर्तनके उत्तम भेटी जानते थे। मुनिको कामावेशसे मूढ हुआ जान वे हैं

नारदजीके द्वारी सुन्दुर रूपकी मींगु ं ि शु

[ 98 % a

रद जीका काम-विजय



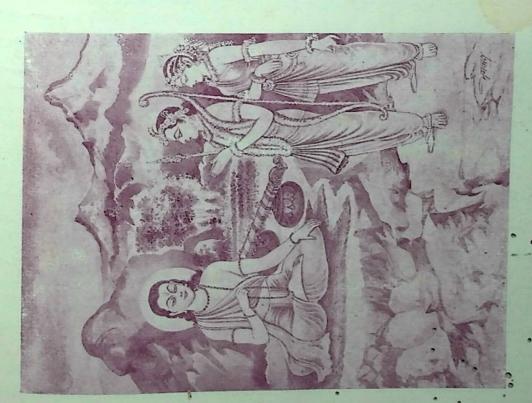

参の回り

ही देखा हस्यको व

न् रहें गूड़मांकी समर्थे समर्थे

राणाः

अपना

便身

की ऐह

र् शंक्रके

स प्रकृत

ने अभीः

न कराँगाः क्योंकि

मुख दे हिप देश

त सुनक तरदम्भितं । तर्मन तर्मन तर्मन तर्मन तर्मन तर्मन तर्मन जहाँ यथि । स्वयंक प्रस्ति । स्

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

पार्ष

उन<sup>ड</sup> रहे<sup>ड</sup> दी। आग

अन्त

राजवु उसने राजाः पहुँचे







पार्षद उनके निकट गये और आपसमें बातचीत करते हुए उनकी हँसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो कामसे विह्वल हो रहे ये । अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे।

इसी वीचमें वह सुन्दरी राजकन्या स्त्रियोंसे घिरी हुई अन्तःपुरसे वहाँ आयी। उसने अपने हाथमें सोनेकी एक सुन्दर माला ले रक्खी थी। वह ग्रुभलक्षणा राजकुमारी स्वयंवरके मध्यभागमें लक्ष्मीके समाज खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली वह भूपकन्या माला हाथमें 'लेकर अपने मनके अनुरूप वरका अन्वेषण करती हुई सारी समामें भ्रमण करने लगी। नारद मुनिका भगवान् विष्णुके समान शरीर और वानर-जैसा मुँह देखकर वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर पसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी। स्वयंवर सभामें अपने मनोवाञ्छित वरको न देखकर वह भयभीत हो गयी। राजकुमारी उस सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गयी। उसने किसीके गलेमें जयमाला नहीं डाली । इतनेमें ही राजाके समान वेशभूषा धारण किये भगवान् त्रिष्णु वहाँ आ पहुँचे । किन्हीं दूकों लोगोंने उनको वहाँ नहीं देखा । केवल

ें उन कन्याकी ही दृष्टि उनपुर पड़ी । भगवानको देखते ही उस परममुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे किल ैउठा। उसने तत्काल ही उनके कण्डमें वह माला पहना दी । राजाका रूप घारण करनेवाले भगवान विष्णु उस राजकुँमारीको साथु लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और अपने धाममें जा प्रहुँचे। इधर सव राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निरादा हो गये। नारद मुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे। इसलिये वे अत्यन्त विह्नल हो उठे । तत्र वे °दोनों विप्ररूपधारी ज्ञानविशारक रुद्रगण कामविह्नल नारदजीसे उसी क्षण बोले-

रुद्रगणोंने कहा-हे नारद ! हे मुने ! तुम व्यर्थ ही कामसे मोहित हो रहे हो और सौन्दर्यके वलसे राजकुमारीको पाना चाहते हो । अपना वानरके समान घृणित मुँह तो देख लो।

सूतजी कहते हैं-महर्षियो ! उन रुद्रगणोंका यह वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे शिवकी मायासे मोहित थे। उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा। वानरके समान अपना मुँह देख वे तुरंत ही क्रोधसे जल उठे और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनों शिवगणोंको वहाँ शाप देते हुए बोले- अरे ! तुम दोनोंने मुझ ब्राह्मणका



उन रहे दी आ

अन्त

स्वय

मार

करत मुनि देख प्रसन्

राज् उसन

राज पहुँच

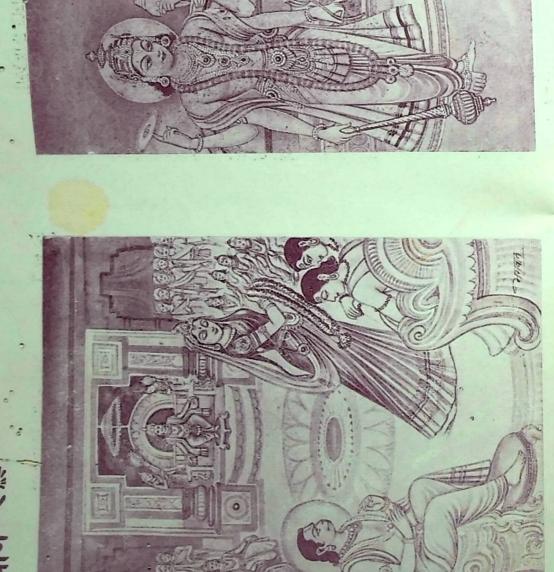

.

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi



पार्षद उनके निकट गये और आपसमें बातचीत करते हुए उनकी हँसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो कामसे विह्वल हो रहे थे। अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनमुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे।

इसी बीचमें वह मुन्दरी राजकन्या स्त्रियोंसे घिरी हुई अन्तः पुरसे वहाँ आयी। उसने अपने हाथमें सोनेकी एक सुन्दर माला ले रक्ली थी। वह शुभलक्षणा राजकुमारी स्वयंवरके मध्यभागमें लक्ष्मीके समाज खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रतका पालून करनेवाली वह भूपकन्या माला हाथमें लेकर अपने मनके अनुरूप वरका अन्वेषण करती हुई सारी सभामें भ्रमण करने लगी। नारद मुनिका भगवान् विष्णुके समान शरीर और वानर-जैसा मुँह देखकर वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर प्रसन्न मनसे दूसरी ओर चली गयी। स्वयंवर-सभामें अपने मनोवाञ्छित वरको न देखकर वह भयभीत हो गयी। राजकुमारी उस सभाके भीतर चुपचाप खड़ी रह गयी। उसने किसीके गलेमें जयमाला नहीं डाली। इतनेमें ही राजाके समान वेशभूषा धारण किये भगवान् विष्णु वहाँ आ पहुँचे। किन्हीं दूस्ते लोगोंने उनको वहाँ नहीं देखा। केवल

ख्यवर्म वान्र-भुख नार्द

ेडिंग कन्याकी ही दृष्टि उनपुर पड़ी । भगवान्को देखते ही उस परमसुन्दरी राजकुमारीका मुख प्रसन्नतासे विल उठा । उसने तत्काल ही उनके कण्ठमें वह माला पहना दी । राजाका रूप धारण करनेवाले भगवान विष्णु उस राजकुमारीको साथु लेकर तुरंत अदृश्य हो गये और अपने धाममें जा प्रहुँचे । इधर सब राजकुमार श्रीमतीकी ओरसे निराश हो गये । नारद मुनि तो कामवेदनासे आतुर हो रहे थे । इसलिये वे अत्यन्त विह्वल हो उठे । तब वे वेतों विप्रस्पधारी ज्ञानविशारक कृद्रगण कामविह्वल नारदजीसे उसी क्षण बोले—

रद्रगणोंने कहा—हे नारद ! हे मुने ! तुम व्यर्थ ही कामसे मोहित हो रहे हो और सौन्दर्यके बलसे राजकुमारीको पाना चाहते हो । अपना वानरके समान घृणित मुँह तो के देख लो ।

स्तजी कहते हैं—महर्षियो ! उन रुद्रगणोंका यह वचन सुनकर नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ । वे शिवकी मायासे मोहित थे । उन्होंने दर्पणमें अपना मुँह देखा । वानरके समान अपना मुँह देख वे तुरंत ही क्रोधसे जल उठे और मायासे मोहित होनेके कारण उन दोनों शिवगणोंको वहाँ शाप देते हुए बोले—'अरे ! तुम दोनोंने मुझ ब्राह्मण्का



अपहास किया है। अतः तुम ब्राह्मणके वीर्यसे उत्पन्न राक्षेत्र हो जाओ। ब्राह्मणकी संतान होनेपर भी तुम्हारे आकार राक्षसके समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिये शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानिशिरोमणि शिवगण मुनिको मोहित जानकर कुछ नहीं बोले | ब्राह्मणो | वे सदा सब घटनाओं में भगवान जिले ही इच्छा मानते थे । अतः उदासीन भानसे अपने सते चले गये और भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे । (अध्याप)

नारदजीका भगवान् विष्णुको क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देनाः फिर मायाके दूर हो जोते.

पश्चात्तापपूर्वक भगवान्के चरणोंमें गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगवान् विष्णुका

उन्हें समझा-बुझाफर शिवका माहात्म्य जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका

आदेश और शिवके भजनका उपदेश देना

सूतजी कहते हैं—महर्षियो ! मायामोहित नारद "मुनि उन दोनों शिवगणोंको यथोचित शाप देकर भी भगवान् शिवके इच्छावश मोहनिद्रासे जाग न सके । वे भगवान् विष्णुके किये हुए कपटको याद करके मनमें दुस्सह कोध लिये विष्णुलोकको गये और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेवकी माँति क्रोधसे जलते हुए बोले—उनका ज्ञान नष्ट हो गया था । इसलिये वे दुर्वचनपूर्ण व्यङ्ग सुनाने लगे ।

नारदजीने कहा-हरे ! तुम वड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्वको मोहमें डाले रहते हो । दूसरोंका उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता । तुम मायात्री हो, तुम्हारा अन्तःकरण मलिन है। पूर्वकालमें तुम्हींने मोहिनीरूप धारण करके कपट किया, असुरोंको वारुणी मदिरा पिलायी, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल-कपटमें ही अनुराग रखनेवाले हरे ! यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती । विष्णुदेव ! कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, ्तो भी भगवान् शंकरने तुम्हें स्वतन्त्र वना दिया है। तुम्हारी इस चाल-ढालको समझकर अव वे ( भगवान् शिव ) भी पश्चात्ताप करते होंगे । अपनी वाणीरूप वेदकी प्रामाणिकता स्थापित करनेवाले महादेवजीने ब्राह्मणको सर्वोपरि वताया है। हरे ! इस बातको जानकर आज मैं वलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दुँगा, जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकीगे। अवतक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुषसे पाला नहीं पड़ा शा । इसीलिये आजतक तुम निडर वने हुए हो । परंतु, विष्णो ! अव तुम्हें अपनी करनीका पूरा-पूरा फल मिलेगा !

भगवान् विष्णुसे ऐसा कहकर मायामोहित नार हैं अपने ब्रह्मतेजका प्रदर्शन करते हुए क्रोधसे खिन्न हो उठे हैं शाप देते हुए बोले—'विष्णो ! तुमने स्त्रीके खिं व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोहमें डालते रहीं यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूपसे मुझे हैं किया था, उसी स्वरूपसे तुम मनुष्य हो जाओ और है वियोगका दुःख भोगो । तुमने जिन वानरों के समान के बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों । तुम हूं वियोगका दुःख प्राप्त हो । अज्ञानसे मोहित मनुष्यों के तुम्हारी स्थिति हो ।'

दु

श

अ

क

पर

श्री

तुः

शि

उर

क्य

अज्ञानसे मोहित हुए नारदजीने मोहवश श्री जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शम्भुकी श्री प्रशंसा करते हुए उस शापको स्वीकार कर लिया। तर महालीला करनेवाले शम्भुने अपनी उस विश्वमोहिनी श्री जिसके कारण शानी नारद मुनि भी मोहित हो गये थे। लिया। उस मायाके तिरोहित होते ही नारदजी शुद्धबुद्धिसे युक्त हो गये। उन्हें पूर्ववत् शान प्राप्त हो और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चात्ताप कर्त वारंबार अपनी निन्दा करने लगे। उस समय शानीको भी मोहमें डालनेवाली भगवान् शम्भुकी सराहना की। तदनन्तर यह जानकर कि मायाके की भ्रममें पड़ गया था—यह सब कुछ मेरा भगवान् श्रम ही था, वैष्णविश्वरोमिण नारदजी भगवान् स्वार्णोमें गिर पड़े। भगवान् श्रीहरिने उन्हें उद्युक्त

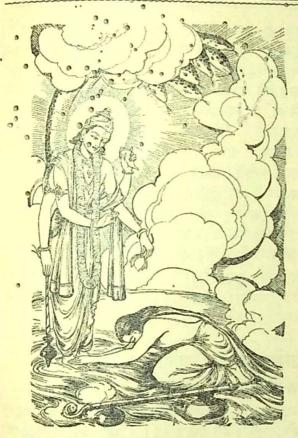

कर दिया । उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण वे यों बोले—'नाथ! मायासे मोहित होनेके कारण मेरी बुद्धि विगड़ गयी थी। इसल्ये मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शापतक दे डाला है। प्रभो! उस शापको आप मिथ्या कर दीजिये। हाय! मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरकमें पड़्या। हरे! मैं आपका दास हूँ। बताइये, मैं क्या उपाय—कौन-सा प्रायश्चित्त करूँ, जिससे मेरा पाप-समूह नष्ट हो जाय और मुझे नरकमें न गिरना पड़े।' ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धिवाले मुनिशिरोमणि नारदजी पुनः भक्तिभावसे भग्नवान् विष्णुके चरणोंमें गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था। तब श्रीविष्णुने उन्हें उठाकर मधुर वाणीमें कहा—

भगवान् विष्णु बोले—तात ! खेद न करो । तुम मेरे श्रेष्ठ मक्त हो, इसमें संशय नहीं है । मैं तुम्हें एक बात वताता हूँ, सुनो । उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरकमें नहीं जाना पड़ेगा । भगवान् शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । तुमने मदसे मोहित होकर जो भगवान् शिवकी वात नहीं मानी थी—उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराधका भगवान् शिवने तुम्हें ऐसा फल दिया है; क्योंकि वे ही कर्मफूलके दाता हैं । तुम अपने मनमें यह दृढ़

, निश्चय कर, हो कि भगैयान् दीवकी इल्छासे॰ ही यह सब कुछ हुआ है । सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्बको दूर करनेवाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हींका सर्चिदानन्दरूपसे बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्त्व, रज और तम॰ इन तीनों गुणोंसे पर हैं। वे ही अपनी मांयाको लेकर ब्रह्मा, विष्णुं और महेश-ईन, तीन रूपोंमें प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्थामें उन्होंका नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रहा, अविनाशी, अनन्त और महादेव आदि नामांसे कहै जाते हैं । उन्हींकी सेवार्स ब्रह्माजी जगत्के स्रष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकोंका पालन करता हूँ । वे स्वयं ही चट्ररूपसे सदा सबका संहार करते हैं । वे शिवखरूपसे सबके साक्षी हैं, मायासे भिन्न और निर्गुण हैं । स्वतन्त्र होनेके कारण वे अपनी इच्छाके अनुसार चलते हैं । उनका विहार-आचार-व्यवहार उत्तम है और वे भक्तोंपर दया करनेवाले हैं। नारदमुने ! मैं तुम्हें एक सुन्दर उपाय बताता हूँ, जो सुखद, समस्त पापोंका नाराक और सदा भोग एवं मोर्ब देनेवाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संश्योंको त्यागकर तुम भगवान् शंकरके सुयशका गान करो और सदा अनन्य-भावसे शिवके शतनाम स्तोत्रका पाठ करो । मुने ! तुम निरन्तर उन्होंकी उपासना और उन्होंका भजन करो । उन्होंके यहाको सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्होंकी पूजा-अर्चा करते रहो। नारद! जो शरीर, मन और वाणीद्वारा भगवान शंकरकी उपासना करता है, उसे पण्डित या ज्ञानी जानना चाहिये । वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 'शिव' इस नामरूपी दावानलसे बड़े-बड़े पातकोंके असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं--यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। जो भगवान् शिवके नामरूपी नौकाका आश्रय लेते हैं, वे संसार-सागरसे पार हो जाते हैं। संसारके मूलभूत उनके सारे -पाप निस्तंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने ! संसारके मूलभूत जो पातकरूपी वृक्ष हैं, उनका शिवनामरूपी कुठारसे निश्चय ही नाश हो जाता है। †

\* शिवेतिनामदावाग्नेर्महापातकपर्वताः । भसीभवन्त्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः ॥ (शि० पु० २० स्०४ । ४५)

† शिवनामतरीं प्राप्य संसाराव्धिं तरन्ति ते।
संसारमूलपापानि तेषां, नश्यन्त्यसंशयम्॥
संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने ।
शिवनामकुठारेण विनाशो जायते ध्रुवस्य॥
(शि० पु० रू० स्०४ । ५१-५२०)

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

ान् शिक्षं ने स्थानं

रध्याय ;

। जाने। गुका

नारत हैं हो उठे हैं के लियें लियें स्टिमें से मुझे हैं

और हैं भान मेंगे । तुम हूँ हैं भी तुम्हें हैं

नुष्योंके हैं वश औं

भुकी मा ज्या । तर हिनी मा गये थे।

गरदजी <sup>ह</sup>

से उनके।

समय <sup>१</sup> म्भुकी में गुके कर्ग

रा मार्थ

गवान् उडाक्र जो लोग पापरूपी दावानलसे पीड़ित हैं, उन्हें शिवनामरूपी अमृतका पान करना चाहिये। पापदावामिसे दम्ध होनेवाले प्राणियोंको उस (शिवनामामृत) के बिना शान्ति नहीं मिल सकती। सम्पूर्ण वेदोंका अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानोंने यही निश्चय किया है कि भगवान् शिवकी पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म-मरणरूपी संसारवन्धनके नाशका उपाय है। आजसे यलपूर्वक सावधान रहकर विधिवधानके साथ भक्तिभावसे नित्य-निरन्तर जगदम्बा पार्वती-सहित महेश्वर सदाशिवका भजन्न करो, नित्य शिवकी ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यन्त यल करके बारंबार शिव-भक्तोंका पूजन किया करो। मुनिश्रेष्ठ ! अपने हृदयमें भगवान् शिवके उज्वल चरणारविन्दोंकी स्थापना करके पहले शिवके तीथोंमें विचरो। मुने ! इस प्रकार परमातमा शंकरके अनुपम माहात्म्यका दर्शन करते हुए अन्तमें आनन्दवन (काशी) को जाओ, वह स्थान भगवान् शिवको

बह्त ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथजीका क्ष पूजन करों । विशेषतः उनकी सुति-वन्दना करे निर्विकल्प ( संदायरहित ) हो जाओगे, नारंदजी ! इसके तुम्हें मेरी आज्ञासे भक्तिपूर्वक अपने मनास्थकी सिद्धिके निश्चय हो ब्रह्मलोकमें जाना चाहिये। यहाँ अपने वि विशेषरूपसे स्तुति-वन्दना प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे बारंबार हिंग-महिमाके विषयमें करना चाहिये। ब्रह्माजी शिव-भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं। वे तुर्हें ब प्रसन्नताके साथ भगवान् इांकरका माहात्म्य और शका स्तोत्र सुनायेंगे। सुने ! आजसे तुम शिवाराधनमें ह रहनेवाले शिवभक्त हो जाओ और विशेषरूपसे मोक्षके मां बनो । भगवान् शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । इस प्रा प्रसन्नचित्त हुए भगवान् विष्णु नारदमुनिको प्रेमपूर्वक उक् देकर श्रीशिवका स्मरण, वन्दन और स्तवन करके क ( अध्याय ४ अन्तर्धान हो गये।

### नारदजीका शिवतीर्थोंमें अमण, शिवगणोंको शापोद्धारकी बात बताना तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीसे शिवतत्त्वके विषयमें प्रश्न करना

सूतजी कहते हैं—महर्षियो ! भगवान् श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर मुनिश्रेष्ठ नारद शिविल्ङ्गोंका भिक्तपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वीपर विचरने लगे । ब्राह्मणो ! भूमण्डल-पर घूम-फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देनेवाले बहुत-से शिविल्ङ्गोंका प्रेमपूर्वक दर्शन किया । दिव्यदर्शी नारदजी भूतलके तीर्थोंमें विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त ग्रुद्ध है—यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गये । वे उनके दिये हुए शापसे उद्धारकी इच्ला रखकर वहाँ गये थे । उन्होंने आदरपूर्वक मुनिके दोनों पैर पकड़ लिये और मस्तक इकाकर मलीमाँति प्रणाम करके शीघ ही इस प्रकार कहा—

रिावगण बोले — ब्रह्मन् ! हम दोनों शिवके गण हैं ।
मुने ! हमने ही आपका अपराध किया है । राजकुमारी
श्रीमतीके स्वयंवरमें आपका चित्त मायासे मोहित हो रहा था ।
टस समय परमेश्वरकी प्रेरणासे आपने हम दोनोंको शाप दे
दिया । वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी
जीवन-रक्षाका उपाय समझा । इसमें किसीका दोष नहीं है ।
हमें अपने कर्मका ही फल प्राप्त हुआ है । प्रभो ! अब आप
प्रसन्न होइये और हम दोनोंपर अनुग्रह कीजिये ।

नारद्जीने कहा—आप दोनों महादेवजीके गण हैं और सत्पुरुषोंके लिये परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह-रहित एवं मुखदायक यथार्थ वचनको सुनिये। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि अष्ट हो गयी थी, विगड़ गयी थी और मैं सर्वथा मोहके वशीभृत हो गया था। इसीलिये आप दोनोंको मैंने शाप दे दिया। शिवगणो ! मैंने जो कुछ कहा है, वह के होगा, तथापि मेरी बात सुनिये। मैं आपके लिये शापेश बात बता रहा हूँ। आपलोग आज मेरे अपराधको ध्या दें। सुनिवर विश्ववाके वीर्यसे जन्म ग्रहण करके आप दें। सुनिवर विश्ववाके वीर्यसे जन्म ग्रहण करके आप दिशाओं में प्रसिद्ध (कुम्भकर्ण-रावण) राक्षसराजका पर करेंगे और वलवान् वैभवसे युक्त तथा परम प्रतापी हैं समस्त ब्रह्माण्डके राजा होकर शिवभक्त एवं जितेन्द्रिय हींगें। शिवके ही दूसरे स्वरूप श्रीविष्णुके हाथों मृत्यु पाकर फिर प्रदूपर प्रतिष्ठित हो जायँगे।

स्तजी कहते हैं—महर्षियो ! महात्मा नार्रमें यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानन्द के स्थानको छौट गये । श्रीनारदजी भी अत्यन्त आनर्दित अनन्यभावसे भगवान् शिवको ध्यान तथा शिवतीर्थोंका करते हुए बारंबार भूमण्डलमें विचरने लगे । अन्तमें वे ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरीमें गये, जो शिववर्ष एवं शिवको सुख देनेवाली है । काशीपुरीका दर्शन नारदजी कृतार्थ हो गये । उन्होंने भगवान् काशीनाथको किया और परम प्रेम एवं परमानन्दसे युक्त हो उनकी की । काशीका सानन्द सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ अनुभव करने लगे और प्रेमसे विह्वल हो उसका नमन् तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोकको गये । निरन्तर सिरण करनेसे उनकी बुद्धि गुद्ध हो गयी थी। सरण करनेसे उनकी बुद्धि गुद्ध हो गयी थी। सरण करनेसे उनकी बुद्धि गुद्ध हो गयी थी। पहुँचकर शिवतस्वका विशेष्ठस्पसे ज्ञान प्राप्त करनेकी हैं

बारदजीने ब्रह्माजीकी. भिक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके उनसे ज्ञिवतस्वके विधियमें पूछी। उस समय नास्दजीका हृदय भगवान वांकरके प्रति भक्तिभावनासे परिपूर्ण था।

वपुराणा

का द

करके ह

इसके व

बिके

अपने हि

रके हुई वेषयमें प्र

वे तुम्हें व

र शतना

धनमें क गोक्षके भा

। इस प्रक

पूर्वक उपो

करके वह

अध्याय १

, वह वैस

र शापोदा

धको क्ष्मा आप म

जका पर्व प्रतापी हैं

न्द्रय होंगे<sup>ड</sup> कर फि

ा नारदम्

सानन्द <sup>अ</sup> आनन्दि<sup>त</sup>

तीर्थोंका है न्तमें वे हैं

द्यावस्वर्ग

दर्शन

नाथका है

उनकी

कृतार्थें ,

नमनः र्व

न्तर विव

री थी।

नेकी इन्हीं

मं

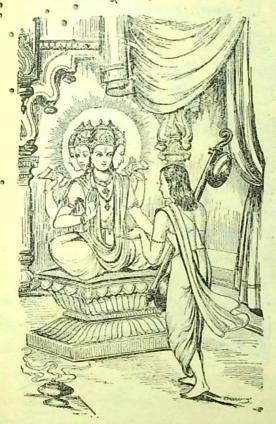

नारदजी बोले-ब्रह्मन् ! परब्रह्म परमात्माके स्वरूपको जाननेवाले पितामह ! जगत्प्रभो ! आपके कृपाप्रसादसे मैंने भगवान् विष्णुके उत्तम "माहात्म्यका पूर्णतया ज्ञान, प्राप्त किया है। भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, अत्यन्त दुस्तर तप्रेमार्ग, दानमार्ग तथा तीर्थमार्गका भी वर्णन सुना है। परंतुँ शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभी-तक नहीं हुआ है । मैं भगवान शंकरकी पूजा-विधिको भी नहीं " जानता । अतः प्रभो ! आप क्रमशः इन विषयोंको तथा भगवान् शिवके विविध चैरित्रोंको तथा उनके खरूप-तत्त्व, प्राकट्य, विवाह, गाईस्थ्य धर्म-सव मुझे वताइये। निष्पाप पितामह ! ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों, उन सबका आपको वर्णन करना चाहिये । प्रजानाथ ! शिव और शिवाकै आविर्भाव एतं विवाहका प्रसङ्ग विशेषरूपसे कहिये—तथा कार्तिकेयके जन्मकी कथा भी मुझे मुनाइये । प्रभो ! पहले बहुत लोगोंसे मैंने ये वातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ । इसीलिये आपकी शरणमें आया हूँ । आप मुझपर कृपा कीजिये।

अपने पुत्र नारदकी यह बात सुनकर लोक-पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले--- ( अध्याय ५ )

महाप्रलयकालमें केवल सद्ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन, उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मसे ईश्वरमूर्ति (सदाशिव)-का प्राकट्य, सदाशिवद्वारा स्वरूपभूता शक्ति (अम्बिका) का प्रकटीकरण, उन दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र (काशी या आनन्दवन) का प्रादुर्भाव, शिवके वामाङ्गसे परम पुरुष (विष्णु) का आविभीव तथा उनके सकाशसे प्राकृत तन्त्रोंकी

क्रमशः उत्पत्तिका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा ब्रह्मन् ! देविशरोमणे ! तुम सदा समस्त जगत्के उपकारमें ही लगे रहते हो । तुमने लोगोंके हितकी कामनासे यह बहुत उत्तम बात पूछी है । जिसके सुननेसे सम्पूर्ण लोंकोंके समस्त पापोंका क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव-तत्त्वका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । शिवतत्त्वका स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है । जिस समय समस्त चराचर ज्ञात् नष्ट हो गक्ष, था, सर्वत्र केवल अन्धकार-ही- अन्धकार था। न सूर्य दिखायी देते ये न चन्द्रमा। अन्यान्य प्रहों और नक्षत्रोंका भी पता नहीं था। न दिन होता था। न रात; अग्नि, पृथ्वी, वायु और जलकी भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्त्व (अव्याकृत प्रकृति ) से रहित सूना आकाशमात्र शेष था, दूसरे किसी तेजकी उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदिका भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गन्ध और स्पक्षी भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी।

शि॰ पु॰ अं॰ ११--

धा

नाः कह

शिव

मुत्त

इस

शिव

पुरुष

महा

विच

सदा भी व

की :

इसमे

मूँगे

हम

सुख

हमार

तथा

ऐसा

वामा

एक

रसका भी अभाव हो गया था। दिशाओं की भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब्न ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर अन्धुकार फैला हुआ था। उस समय 'तत्सद्भक्षः इस श्रुतिमें जो 'सत्' मुन्य जीता है एकुमात्र वही शेष था जब 'यह', 'वह', 'ऐसा', 'जो' इत्यादि रूपसे निर्दिष्ट होनेवाला भावाभावात्मक जगत् नहीं था, उस समय एकमात्र वह 'सत्' ही दोष था, जिसे योगीजन अपने हृदयाकाशके भीतर निरन्तर देखते हैं। वह सत्तत्व मनका विषय नहीं है । दाषीकी भी वहाँतक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप-रंगसे भी शून्य है। वह न स्थूल है न कुश, न हस्व है न दीर्घ तथा न लघु हैन गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न हास। श्रुति भी उसके विषयमें चिकतभावसे 'हैं' इतना ही कहती है, अर्थात् उसकी सत्तामात्रका ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देनेमें असमर्थ हो जाती है । वह सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, परमानन्दमय, परम ज्योतिःस्वरूप, अप्रमेय, आधाररहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकरूप, निरारम्भ, मायाग्रन्य, उपद्रवरहित, अद्वितीय, अनादि, अनन्त, संकोच-विकाससे शून्य तथा चिन्मय है।

जिस परब्रह्म के विषयमें ज्ञान और अज्ञानसे पूर्ण उक्तियोंह्यार इस प्रकार ( ऊपर वताये अनुसार ) विकल्प किये जाते
हैं, उसने कुछ कालके बाद ( सृष्टिका समय आनेपर ) द्वितीयकी इच्छा प्रकट की—उसके भीतर एकसे अनेक होनेका
संकल्प उदित हुआ। तव उस निराकार परमात्माने अपनी
छीलाशक्तिसे अपने लिये मूर्ति ( आकार ) की कल्पना की।
वह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे सम्पन्न, सर्वज्ञानमयी, ग्रुभस्वरूपा,
सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र
वन्दनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देनेवाली और सम्पूर्ण संस्कृतियोंका केन्द्र थी। उस ग्रुद्धरूपिणी ईश्वर-मूर्तिकी कल्पना करके
वह अद्वितीय, अनादि, अनन्त, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी
और अविनाशी परब्रह्म अन्तर्हित हो गया। जो मूर्तिरहित
वरमं ब्रह्म हैं, उसीकी मूर्ति ( चिन्मय आकार ) भगवान्
सद्दिग्व हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हींको ईश्वर

कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार कि करनेवाले उन सदाशिवने अपने विग्रहसे स्वयं ही एक सक भूता शक्तिकी सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअङ्गसे कभी अक



होनेवाली नहीं थी । उस पराशक्तिको प्रधानः प्रकृतिः गुणकी मायाः बुद्धितत्वकी जननी तथा विकाररहित वताया गया है वह शक्ति अम्बिका कही गयी है । उसीको प्रकृतिः सर्वे विविच्च करते । तत्या और मूलकारण भी कहते हैं । सद्यार्धि द्वारा प्रकट की गयी उस शक्तिको आठ भुजाएँ हैं । उस हि लक्षणा देवीके मुखकी शोभा विच्चित्र है । वह अकेली ही अस् मुखमण्डलमें सदा एक सहस्र चन्द्रमाओंकी कार्ति करती है । नाना प्रकारके आभूषण उसके श्रीअङ्गोंकी करती है । वह देवी नाना प्रकारकी गतियोंसे सम्पन्न है अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण करती है । उसके खुले हैं अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण करती है । उसके खुले हैं अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण करती है । उसके खुले हैं वह अपि नेत्र खिले हुए कमलके समान जान पड़ते हैं । वह अपि तेजसे जगमगाती है । वह सबकी योनि है और उद्यमशील रहती है । एकािकनी होनेपर भी वह माया वं विश्व अनेक हो जाती है ।

वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शम्भु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने भस्तकपर आकारां गङ्गाको धारण करते हैं। उतके भालदेशमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। उमके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे दस भुजाओंसे युक्त और त्रिशूलघारी हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा कर्पूरके समान रवेत-गौर है । वे अपने सारे अङ्गोंमें भस्म रमाये रहते हैं। उन कालरूपी ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके साथ 'शिवलोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया था । उस उत्तम क्षेत्रको ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्षका स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है । वे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव, जो' परमानन्दस्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्रमें नित्य निवास करते हैं । काशीपुरी परमानन्दरूपिणी है । मुने ! शिव और शिवाने प्रलयकालमें भी कभी उस क्षेत्रको अपने सांनिध्यसे मुक्त नहीं किया है। इसीलिये विद्वान् पुरुष उसे 'अविमुक्त क्षेत्र' के नामसे भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनन्दका हेतु है। इसलिये पिनाकधारी शिवने पहले उसका नाम 'आनन्दवन' रक्ला था। उसके बाद वह 'अविमुक्त'के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

खस्य

ने, गुणवर

ा गया है

। सदावि

जी ही अ

ान्ति धार

नेंकी 🧖

E & K

खुले ई

और

नाया संबे

देवर्षे ! एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते हुए शिवा और शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुषकी भी सृष्टि करनी चाहिये, जिसपर यह सृष्टिसंचालनका महान् भार रखकर हम दोनों केवल काशीमें रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें । वही पुरुष हमारे अनुग्रहसे सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अन्तमें सबका संहार भी करे । यह चित्त एक समुद्रके समान है । इसमें चिन्ता-की उत्ताल तरङ्गें उठ-उठकर इसे चञ्चल बनाये रहती हैं। इसमें सत्त्वगुणरूपी रत्न, तमोगुणरूपी ब्राह और रजोगुणरूपी मूँगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त-समुद्रको संकुचित करके हम दोनों उस पुरुषके प्रसादसे आनन्द-कानन (काशी) में सुखपूर्वक निवास करें । यह आनन्दवन वह स्थान है, जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओरसे सिमिटकर इसीमें लगी हुई है तथा जिसके बाहरका जगत् चिन्तासे आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिवने अपने वामभागके दसवें अङ्गपर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँसे एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकोंमें सबसे अधिक मुन्दर



था। वह शान्त था। उसमें सत्त्वगुणकी अधिकता थी तथा वह गम्भीरताका अथाह सागर था। मुने! क्षमा नामक गुणसे युक्त उस पुरुषके लिये ढूँढ़नेपर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान श्याम थी। उसके अङ्ग-अङ्गसे दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुछ कमलके समान शोभा पा रहे थे। श्रीअङ्गोंपर सुवर्णकी सी कान्तिवाले दो सुन्दर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसीसे भी पराजित न होनेवाला वह वीर पुरुष अपने प्रचण्ड सुजदण्डोंसे सुशोभित हो रहा था। तदनन्तर उस पुरुषके परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा—'स्वामिन्! मेरे नाम निश्चित कीजिये और काम बताइये।' उस पुरुषको यह बात सुनकर महेश्वर भगवान् शंकर हँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें उससे बोले—

शिवने कहा—वत्स ! व्यापक होनेके कारण तुम्हारा विष्णु-नाम विख्यात हुआ । इसके सिवा और भी बहुत-से नाम होंगे, जो भक्तोंको सुख देनेवाले होंगे । तुम सुस्थिर उत्तम तप करो; क्योंकि वही समस्त कार्योंका साधत है ।

ऐसा कहकर भगवान् शिवने श्चासमार्गसे श्रीविष्णुको वेदोंका ज्ञान प्रदान कियां । तदनन्तर अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले श्रीहरि भगवान् शिवकी प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्था करने, लगे और शक्तिसंहित परमेश्वर शिव भी पार्षदगणों के साथ वहाँसे अदृश्य हो गये । भगवान् विष्णुने सुदीर्घ कालतक बड़ी कठोर तपस्या की । तपस्याके परिश्रमसे युक्त अगवान् विष्णुके अङ्गोंसे नाना प्रकारकी जलधाराएँ निकलने लगी । यह सब भगवान् शिवकी मायासे ही सम्भव हुआ । महामुने ! उस जलसे सारा सूना आकाश व्याप्त हो ग्या । वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पृर्शमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला सिद्ध हुआ । उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णुने स्वयं उस जलमें शयन किया । वे दीर्घकालतक बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें रहे । नार अर्थात् जलमें शयन करनेके कारण ही उनका 'नारायण' यह श्रुतिसम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ । उस समय उन परम पुरुष नारायणके सिवा दूसरी कोई प्राकृत

वस्तु नहीं थी । उसके बाद ही उन महान्मा नारायणदेवसे का समय सभी तस्त्र प्रकट हुए। महामते ! विद्वन् ! मैं कित्तं । तस्त्र प्रकार वता रहा हूँ ! सुनी, प्रकृतिसे कित्त प्रकट हुआ और महत्तस्वसे तीनों गुण् । इन गुणोंके के ही त्रिविध अहंकारकी उत्पत्ति हुई । अहंकारसे पाँच तमार्थ हुई और उन तन्मात्राओंसे पाँच भूत प्रकट हुए । उसीका ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका भी प्रावुर्भाव हुआ । मुनिश्रे इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी है । इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी है । इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी है । इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी है । इस प्रकार मेंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी है । इस प्रकार मेंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बतायी है । इस प्रकार मेंने तुम्हें तत्त्वोंकी संख्या बीवीसे उस समय एकाकार हुए चौबीस तत्त्वोंको ग्रहण करके वे प्रमुख नारायण भगवान् शिवकी इच्छासे ब्रह्मस्प के सो गये।

~ \$ @ \$ @ \$ ~ ·

भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमलका प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्माजीका उससे प्रकट होना, कमल नालके उद्गमका पता लगानेमें असमर्थ ब्रह्माका तप करना, श्रीहरिका उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अग्नि-स्तम्भका प्रकट होना तथा उसके ओर-छोरका पता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना

. ब्रह्माजी कहते हैं—देवर्षे ! जब नारायणदेव जलमें शयन करने छगे, उस समय उनकी नामिसे भगवान् शंकरके इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत वड़ा था । उसमें असंख्य नालदण्ड थे । उसकी कान्ति कनेरके फूलके समान पीले रंगकी थी तथा उसकी लंबाई और ऊँचाई भी अनन्त योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशित हो रहा था, मुन्दर होनेके साथ ही सम्पूर्ण तत्त्रोंसे - युक्त था और अत्यन्त अद्भुत, परम रमणीय, दर्शनके योग्य तथा सबसे उत्तम था । तत्पश्चात् कल्याणकारी परमेश्वर साम्ब तदाशिवने पूर्ववत् प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अङ्गसे उत्पन्न किया । मुने ! उन महेश्वरने मुझे तुरंत ही अपनी मायासे मोहित करके नारायणदेवके नाभिकमलमें डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँसे प्रकट किया । इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके रूपमें मुझ हिरण्यगर्भका जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीरकी कान्ति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुण्ड्की रेखासे अङ्कित थे । तात ! भगदान् शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण मेरी ज्ञानशक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस ,कमलके सिवा दूसरे किसीको अपने शरीरका जनक या पिता नहीं जाना । मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा

कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्त हुआं और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है—इस मिरायमें पड़े हुए मेरे मनमें यह विचार उत्पन्त हुआं किसलियें मोहमें पड़ा हुआ हूँ ? जिसने मुझे उत्पन्त है, उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कम्बा को पत्रयुक्त नाल है, उसका उद्गमस्थान इस मीतर नीचेकी ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है पुरुष भी वहीं होगा—इसमें संशय नहीं है।

ऐसा निश्चय करके मैंने अपनेको कमलसे नीचे की मुने ! मैं उस कमलकी एकं-एक नालमें गया और में वर्षोतक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कर उद्गमका उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला । तब पुनः की उस कमलपुष्पपर जानेको उत्सुक हुआ और मार्गसे उस कमलपर चढ़ने लगा । इस तरह बहुती जानेपर भी मैं उस कमलके कोशको न पा सका । उस मंग और भी मोहित हो उठा । मुने ! उस समय भी शिवकी इच्छासे परम मङ्गलमयी उत्तम आकाशवाणी हुई, जो मेरे मोहका विध्वंस करनेवाली थी । उस अरकाशवाणी कि

राणा

वसे व्

1 मैं र

तेसे म

ोंके के

तन्मात्र

उसी स

मुनिश्रेष्ठ

। इनने

हुए

चौबीस है

कि वेण

रहप क

अध्याय ।

कमल

न हुआ

—इस प्र

हुआ

उत्पन्न ।

स कमही

इस इ

किया है।

नीचे उ

और

उस की

पुनः हैं

ग और व

ह बहुत

138

ना,

मैंने अपने जनमदाता विताका दर्शन करनेके लिये उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक बारह वर्षोतक घोर तपस्या की । तब मुझपर अनुग्रह करेनेके लिये ही न्वार भुजाओं और मुन्दर नेत्रोंसे मुशोभित भगवान् विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गये। उन ुपरम पुरुषने अपने हाथोंमें श्रङ्क, चक्र, गदा और पद्म धीरण कर रक्खे थे। उनुके सारे अङ्ग सजल जलधरके समान श्यामकान्तिसे सुशोभित थे । उन परम प्रभुने सुन्दर पीताम्बर पहुन रक्या था । उनके मस्तक आदि अङ्गोंमें मुकुट आदि महामूल्यवान् आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविन्द प्रसन्ततासे खिला हुआ था। मैं उनकी छविपर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवोंके समान मनोहर दिखायी दिये। उनका वह अत्यन्त मुन्दर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । वे साँवली और सुनहरी आभासे उद्गासित हो रहे थे । उस समय उन सदसत्स्वरूप, सर्वात्मा, चार भुजा धारण करनेवाले, महाबाहु नारायणदेवको वहाँ उस रूपमें अपने साथ देखकर मुझे वड़ा हर्ष हुआ।

तदनन्तर उन नारायणदेवके साथ मेरी बातचीत आरम्भ हुई । भगवान् शिवकी लीलासे वहाँ इम दोनोंमें कुछ विवाद छिड़ गया । इसी समय इमलोगोंके बीचमें एक महान अग्निस्तम्भ (ज्योतिर्मय लिङ्ग ) प्रकट हुआ। मैंने और श्रीविष्णुने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि-अन्तका पता लगानेके लिये बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपरसे नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचेसे ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिवकी मायासे मोहित थे। श्रीहरिने मेरे साथ आगे-पीछे और अगल-बगलसे परमेश्वर शिवको प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे—'यह क्या वस्तु है शहसके स्वरूपका निर्देश नहीं किया जा सकता; क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिङ्गरहित तत्त्व ही यहाँ लिङ्गभावको प्राप्त हो गया है। ध्यानमार्गमें भी इसके स्वरूपका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनोंने अपने चित्तको स्वस्थ करके उस अग्निस्तम्भको प्रणाम करना आरम्भ किया।

हम दोनों बोले महाप्रभो ! हम आपके खरूपैको नहीं जानते । आप जो कोई भी क्यों न हों, आपको हमारा नमस्कार है । महेशान ! आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूपका दर्शन कराइये ।

मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अहंकारसे आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे । ऐसा करते हुए हमारे सौ वर्ष बीत गये । (अध्याय ७)

# त्रह्मा और विष्णुको भगवान् शिवके शब्दमय शरीरका दर्शन

ब्रह्माजी कहते हैं — मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार हम दोनों देवता गर्वरहित हो निरन्तर प्रणाम करते रहे। हम दोनों- के मनमें एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान् शंकर दीनोंके प्रतिपालक, अहंकारियोंका गर्व चूर्ण करनेवाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनोंपर दयालु हो गये। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठसे ओश्म, ओश्म, ऐसा शब्द-रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्टरूपसे सुनायी देता था। वह नाद प्लुत स्वरमें अभिव्यक्त हुआ था। जोरसे प्रकट होनेवाले उस शब्दके विषयमें ध्यह क्या है। ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओंके आराध्य भगवान् विष्णु मेरे साथ संतुष्ट- चित्तसे खड़े रहे। वे सर्वथा वैरभावसे रहित थे। उन्होंने लिङ्गके दक्षिण भागमें सनातन आदि वर्ण अकारका दर्शन किया। उत्तर भागमें उकारका, मध्यभागमें मकारका और अन्तमें ध्योश्म, इस नादका साक्षात् दर्शन एवं अनुभव

किया। दक्षिण भागमें प्रकट हुए आदिवर्ण अकारको सूर्य-मण्डलके समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भागमें दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्निके समान दीित्शाली दिखायी दिया। मुनिश्रेष्ठ ! इसी तरह उन्होंने मध्यभागमें मकारको चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल कान्तिसे प्रकाशमान देखा। तदनन्तर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फर्टिक मणिके समान निर्मल प्रभासे युक्त, तुरीयातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्दन्द्द, अद्वितीय, शून्यमथ, बाह्य और आभ्यन्तर-के भेदसे रिहत, बाह्याभ्यन्तर-भेदसे युक्त, जगत्के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि, मध्य और अन्तसे रिहत, आनन्दके आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनन्द एवं अमृतस्वरूप परव्रहाका साक्षात्कार किया।

उस समय श्रीहरि यह सीचने , छगे कि 'यह अग्निस्तम्भ यहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ? हम दोनीं फिर्इसकी परीक्षा करें । मैं इस अनुपम अनलस्तम्भके नीचे जाऊँगा ।' ऐसा

प्तमय भी । इत्याणी । उस

क

मु

श्री

सि

थीं

वि

त्रि

मह

क

शि

पर

प्रा

म

अ

दे

विचार करते हुए 'श्रीहरिने वेद और शब्द दोनोंके आवेशसे युक्त विश्वात्मा शिवका चिन्तन किया । त्व वहाँ एक ऋंषि प्रकट हुए, जो ऋषि-समृहके पर्म साररूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषिके द्वारा परमेश्वर श्रीविण्युने जाना कि इस बाब्दब्रह्ममय शरीरवाले परम लिङ्गके रूपमें साक्षात् परब्रह्मस्वरूप भहादेवजी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिन्तारहित् ( अथवा अचिन्त्य ) रुद्ध हैं। जहाँ जाकर मनसहित वाणी उसे प्राप्त किये विना ही लौट आती है, उस ,परब्रहा । परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर (प्रशाव) ही है, वे इसके वाच्यार्थरूप हैं। वह परम कारण, भृत, सत्य, आनन्द एवं अमृतस्वरूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर-का वाच्ये है। प्रणवके एक अक्षर अकारसे जगत्के वीजभूत अण्डजन्मा भगवान् ब्रह्माका बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकारसे परम कारणरूप श्रीहरिका बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकारसे भगवान् नीललोहित शिवका ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता है, उकार मोहमें डालनेवाला है और मकार नित्य अनुग्रह करनेवाला है। मकार-बोध्य सर्व-व्यापी शिव बीजी (बीजमात्रके स्वामी) हैं और 'अकार' संज्ञक मुझ ब्रह्माको 'बीज' कहते हैं। 'उकार' नामधारी श्रीहरि योनि हैं। प्रधान और पुरुषके भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हींको 'नाद' कहा गया है। (उनके भीत्र सबका समावेश है।) बीजी अपनी इच्छासे ही अपनेको बीज, अनेक रूपोंमें विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान् महेश्वरके लिङ्गसे अकाररूप बीज प्रकट हुआ। जो उकाररूप योनिमें स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अण्डके रूपमें ही बताने योग्य था । उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था । वह दिन्य अण्ड अनेक वर्षोतक जलमें ही स्थित रहा। तदनन्तर एक हजार वर्षके बाद उस अण्डके दो दुकड़े हो गये। जलमें स्थित हुआ वह अण्ड अजन्मा ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका स्थान था और साक्षात् महेरवरके आघातसे ही फूटकर दो भागोंमें बँट गया था। उस अवस्थामें उसका ऊपर स्थित हुआ मुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं युलोकके रूपमें प्रकट हुआ। तथा जो उसका दूसरा नीचेवाला कपाल था, वही यह पाँच लक्षणोंसे युक्त पृथिवी है । उस अण्डसे चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी 'क़' संज्ञा है । वे 'समस्त लोकोंके स्रष्टा हैं । इस प्रकार वे भगवान् महेश्वर् ही 'अ, 'उ' और 'म' इन त्रिविध ह्पोंमें वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्रायसे उन ज्योतिर्लिङ्ग-स्वरूप सदाशिवने 'ओ३म्, ओ३म्' ऐसा कहा-यह बात

यजुर्वेदके श्रेष्ठ मन्त्र कहते हैं । यजुर्केदके श्रेष्ठ मन्त्रोक्ष क्ष्यन मुनकर ऋचाओं और साममन्त्रोंने भी हमसे आह पूर्वक कहा—'हे हरे ! हे बहान ! यह वात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिवको जानकर श्रीहिरिने शिक्तम्ब मन्त्रोंद्वारा उत्तम एवं महान् अभ्युदयसे शोभित होनेवाले अ महेश्वरदेवका 'स्तवन किया । इसी वीचमें मेरे साथ कि पालक भगवान् विष्णुने एक और भी अद्भुत एवं मुन्दर हो देखा । मुने ! वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओंसे अलंक था । उसकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी । वह नाना प्रका की छटाओंसे छविमान् और भाँति-भाँतिके आभूषाके विभूषित था । उस परम उदार महापराक्रमी और महापुराके लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट रूपका दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये ।

तत्पश्चात् परमेश्वर भगवान् महेश प्रसन्त हो अपने वि शब्दमय रूपको प्रकट करके हँसते हुए खड़े हो गये। अश्र उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना औ ईकार वायाँ नेत्र है । उकारको उनका दाहिना और जन्म को बायाँ कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वल दायाँ कपोल है और ऋकार बायाँ । लु और ॡ—ये उन नासिकाके दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभुका उप ओष्ठ है और ऐकार अधर । ओकार तथा औकार—ये के क्रमशः उनकी ऊपर और नीचेकी दो दन्तपँक्तियाँ हैं। 'अं' औ 'अः' उन देवाधिदेव ग्रूलधाँरी शिवके दोनों तालु हैं । क आहि पाँच अक्षर उनके दाहिने पाँच हाथ हैं और च आदि पाँ अक्षर बाँयें पाँच हाथ; ट आदि और त आदि पाँच गैं अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकारको दाहिना पार बताया जाता है और बकारको बायाँ पार्श्व । भकारको कंष कहते हैं । मकार उन योगी महादेव शम्भुका हृदय है । व से लेकर 'स' तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिवके शब्दम शरीरकी सात धातुएँ हैं। हकार उनकी नाभि है और क्षकार मेढ़ ( मूत्रेन्द्रिय ) कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्माके शब्दमय रूपको भगवती उमाके सार्व देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गये। इस तरह शब्ध ब्रह्ममय-रारीरधारी महेरवर शिवका दर्शन पाकर मेरे सा<sup>ध</sup> श्रीहरिने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपरकी ओर देखा उस समय उन्हें पाँच कलाओंसे युक्त ॐकारजनित मन्त्रकी साक्षात्कार हुआ । तत्पश्चात् महादेवजीका 'ओं तत्त्वमित' वर्ष महावाक्य दृष्टिगोर्चर हुआ, जो परम उत्तम मन्त्ररूप है तथ शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है। फिर सम्पूर्ण धर्म और अर्थ



हा साधक तथा बुंद्धिस्वरूप गायत्री नामक दूसरा, महान् मन्त्र ।

लिख्नुत हुआ, जिसमें चौवीस अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुपार्थरूपी फल देनवाली है। तत्पश्चात् मृत्युंजय मन्त्र, फिर पञ्चाक्षर
मन्त्र तथा दक्षिणीं मूर्तिसंज्ञक चिन्तामणि मन्त्रका साक्षात्कार
हुआ । इस अकार पाँच मन्त्रोंकी उपलब्धि करके भगवान्
श्रीहरि उनका जय करने लगे ।

राणाः

---

ोंका वह

आदर.

ही है।

. तसम्ब

वाले उन

य विक्र

न्दर हा

अलंक

ग प्रकार

भूषणीते हापुरुषहे

में और

पने दिव

। अका

हेना और

र जनाः

रमेश्वसा

ये उनग

का ऊपा

—ये की

'अं' औ

क आह

रादि पाँच

पाँच-पाँच

हेना पास

को की

意1四

शब्दम्

क्षकारक

एवं गुण

के साध

रह शब्द

मेरे साध

र देखा।

मन्त्रकी मसि' यह

र हे तथा

मौर अर्थ

तदनन्तर ऋक् यजुः और साम-ये जिनके रूप हैं, जो ईशोंके मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अत्रोर अर्थात् सौम्य है, जो हृदयको प्रिय लगने वाले सर्वगुह्म सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम—परम सुन्दर हैं, जो महान् देवता हैं और महान् सर्पराजको आमूपणके रूपमें धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्माके भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले हैं, उन वरदायंक साम्ब्र शिवका मेरे साथ भगवान् विष्णुने प्रिय वचनोंद्वारा, संतुष्टचित्तसे स्तवन किया।

### उमासहित भगवान् शिवका प्राकट्य, उनके द्वारा अपने खरूपका विवेचन तथा त्रह्मा आदि तीनों देवताओंकी एकताका प्रतिपादन

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद! भगवान् विष्णुके द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये। उस समय उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे । भालदेशमें चन्द्रमाका मुकुट मुशोभित था । सिरपर जटा धारण किये गौरवर्ण, विशालनेत्र शिवने अपने सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूति लगा रक्खी थी। उनके दस भुजाएँ थीं । कण्ठमें नील चिह्न था। उनके श्रीअङ्ग समस्त आभूपणोंसे विभूषित थे। उन सर्वाङ्गसुन्दर शिवके मस्तक भस्ममय त्रिपुण्ड्रसे अङ्कित थे । ऐसे विशेषणोंसे युक्त परमेश्वर महादेवजीको भगवती उमाके साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णुने पुनः प्रिय वचनोंद्वारा उनकी स्तुति की । तब पापहारी करुणाकर भगवान् महेश्वरने प्रसन्नचित्त होकर उन श्रीविष्णु-देवको श्वासरूपसे वेदका उपदेश दिया । मुने ! उसके वाद शिवने परमात्मा श्रीहरिको गुह्य ज्ञान प्रदान किया । फिर उन परमात्माने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेदका ज्ञान पाप्त करके कृतार्थ हुए भगवान् विष्णुने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वरको नमस्कार करके पुनः उनसे पूजनकी विधि बताने तथा सदुपदेश देनेके लिये प्रार्थना की।

ब्रह्माजी कहते हैं — मुने ! श्रीहरिकी यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान् शिवने प्रीतिपूर्वक यह बात कही ।

श्रीशिव बोले—सुरश्रेष्ठगण ! मैं तुम दोनोंकी भक्तिसे निश्चय ही बहुत प्रसन्त हूँ । तुमलोग मुझ महादेवकी ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखायी देता है, वैसे ही रूपका प्रयत्नुपूर्वक पूजन-चिन्तन करना चाहिये। तुम

दोनों महावली हो और मेरी स्वरूपभूता प्रकृतिसे प्रकट हुए हो । मुझ सर्वेश्वरके दायें-वायें अङ्गांसे तुम्हारा आविर्माव हुआ है । ये लोकपितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्वसे उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्माके वाम पार्श्वसे प्रकट हुए हो । मैं तुम दोनोंपर भलीभाँति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवान्छित वर देता हूँ । मेरी आज्ञासे तुम दोनोंकी मुझमें मुहद भक्ति हो । ब्रह्मन् ! तुम मेरी आज्ञाका पालन करते हुए जगत्की सुष्टि करो और वत्स विष्णो ! तुम इस चराचर जगत्का पालन करते रहो ।

हम दोनोंसे ऐसा कहकर भगवान् शंकरने हमें पूजाकी उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होनेपर वे पूजकको अनेक प्रकारके फल देते हैं। शम्भुकी उपर्युक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरिने महेश्वरको हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा।

भगवान् विष्णु वोले--प्रभी ! यदि हमारे प्रितः आपके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर् देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर माँगते हैं कि आपमें हम दोनोंकी सदा अनन्य एवं अविचल अक्ति बनी रहे।

व्रह्माजी कहते हैं—मुने ! श्रीहरिकी यह बात मुनकर भगवान् हरने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायणदेवसे स्वयं कहा ।

श्रीमहेश्वर बोले—मैं सृष्टि, पालैन और संहारका कर्ता हूँ, सगुण और निर्भुण हूँ तथा सिचदानन्दस्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमातमा हूँ विष्णो ! सृष्टि, रक्षा और प्रलयहूप गुणों अथवा कार्योंके भेदसे मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन खरूपोंमें विभक्त हुआ हूँ । हरे ! वास्तवमें मैं सदा निष्कल हूँ । विष्णो ! 'तुमने और ब्रह्माने मेरे अवतारंके निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थनाको मैं अवस्य सची करूँगा; क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ । ब्रह्मन् ! मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीरसे इस लोकमें प्रकट होगाः जो नामसे 'रुद्र' कहलायेगा । मेरे अंशसे प्रकट हुए सद्रकी सामर्थं मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ, वही यह रुद्र है। पूजाकी विधि-विधानको दृष्टिसे भी मुझमें और उसमें कोई अन्तर नहीं है। जैसे ज्योतिका जल आदिके साथ सम्पर्क होनेपर भी उसमें स्पर्शदोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्माको भी किसीके संयोगसे बन्धन नहीं प्राप्त होता । यह मेरा शिवरूप है । जब रुद्र प्रकट होंगे, तब वे भी शिवके ही तुल्य होंगे। महामुने ! उनमें और शिवमें परायेपनका मेद नहीं करना चाहिये। वास्तवमें एक ही रूप सब जगत्में व्यवहारनिर्वाहके लिये दो रूपोंमें विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्रमें कभी भेदबुद्धि नहीं करनी चाहिये। वास्तवमें सारा दृश्य ही मेरे विचारसे शिवरूप है।

में, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब-के-सब एकरूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद माननेपर अवस्य ही बन्धन होगा । तथापि मेरा शिवरूप ही सनातन है । यही सदा सव रूपोंका मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनन्त ब्रह्म है । ११ ऐसा जानकर सदा मनसे मेरे यथार्थ स्वरूपका दर्शन करना चाहिये । ब्रह्मन् ! सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ । मैं स्वयं ब्रह्माजीकी भ्रुकुटिसे प्रकट होऊँगा । गुणोंमें भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि छोगोंने कहा है 'हर तामस प्रकृतिके हैं। वास्तवमें उस रूपमें अहंकारका वर्णन हुआ है। उस अहंकारको केवल तामस ही नहीं; वैकारिक ( सान्विक ) भी समझना चाहिये ( क्योंकि साच्चिक देवगण वैकारिक अहंकारकी ही सृष्टि हैं )। यह तामस और सात्त्विक आदि भेद केवल नाममात्रका है, वस्तुतः नहीं है । वास्तवमें 'हर'को तामस नहीं कहा जा सकता । ब्रह्मन ! इस कारणसे तुम्हें ऐसा करना चाहिये । तुझ तो इस सृष्टिके निर्माता बनो और

श्रीहरि इसकर पालन करें तथा मेरे अंशसे प्रकट होने जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करनेवाले होंगे । ये जो खा नामसे विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्होंकी शिक्ष वाग्देवी ब्रह्माजीका सेवन करेंगी । फिर इन प्रकृति की वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मीरूपसे भा विष्णुका आश्रय लेंगी। तदनन्तर पुनः काली नाम्से तीसरी राक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशमूत रहते प्राप्त होंगी। वे कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ ज्योतिरूपरे फ्र होंगी । इस प्रकार मैंने देवीकी ग्रुभस्वरूपा पराशिकके परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टिः पालन और संहार सम्पादन ही है। सुरश्रेष्ठ! ये सब-की-सब मेरी प्रिया प्रकृतिहे की अंशभूता हैं। हरे ! तुम लक्ष्मीका सहारा लेकर है करो । ब्रह्मन् ! तुम्हें प्रकृतिकी अंशभूता वाग्देवीको पाक्र आज्ञाके अनुसार मनसे सृष्टिकार्यका संचालन करना वी और मैं अपनी प्रियाकी अंशभूता परात्पर कालीका आ छे रुद्ररूपसे प्रलयसम्बन्धी उत्तम कार्य करूँगा । तुम<sup>ं</sup> लोग अवस्य ही सम्पूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन विविध कार्योद्वारा चारों वणोंसे भरे हुए लोककी सूरि रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे ! तुम ज्ञान-क्रि सम्पन्न तथा सम्पूर्ण लोकोंके हितेषी हो । अतः अव आज्ञा पाकर जगत्में सब लोगोंके लिये मुक्तिदाता मेरा दर्शन होनेपर जो फल प्राप्त होता है, वही तुम्हारा ह होनेपर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है। संशयके लिये स्थान नहीं है । मेरे हृदयमें विष्णु हैं विष्णुके हृदयमें मैं हूँ । जो इन दोनोंमें अन्तर नहीं समी वही मुझे विशेष प्रिय है। अश्रहिर मेरे वायें अङ्गते हुए हैं । ब्रह्माका दाहिने अङ्गसे प्राकट्य हुआ है महाप्रलयकारी विश्वातमा रुद मेरे हृदयसे प्राहुर्भूत विष्णो ! मैं ही सृष्टिः पालन और संहार करनेवाले ख त्रिविध गुणोंद्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रनामसे प्रिति तीन रूपोंमें पृथक्-पृथक् प्रकट होता हूँ । साक्षात् शिव भिन्न हैं। वे प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं नित्यः अनन्तः पूर्ण एवं निरञ्जन परब्रह्म परमासी तीनों लोकोंका पालन करनेवाले श्रीहरि भीतर तमोपुण

(शिं पु०रु० स० ९।४०)

\* ममैव हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये ह्यहम् ॥ उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम । ्रिश्चि पु० रु० सं० ९। प्र

मूर्लीभूतं सदोक्तं च सत्यशानमनन्तकम् ।

हदूदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं हैं। विष्णो ! तुम मेरी आज्ञासे इन सृष्टिकर्ता पितामहका तथा त्रिभुवनकी सुष्टि करनेवाले ब्रह्माजी बाहरं और भौतरसे प्रसन्नतापूर्वक पालन करो; ऐसा, करनेसे तीनों लोकोंमें प्जनीय भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र---

'खा

क्तिभूत

देवी

भगवा

ाम्से :

**रुद्रदे**क पसे प्रश

शक्तिके

र संहात

प्रकृतिहे

डेकर वे

पाकर

रना ची

का आ

। तुम

नन अव

ही सृहि।

ज्ञान-विश

ाः अवः

हदाता क

तुम्हारा है

यहै।

वेष्णु हैं

नहीं समह

अङ्गते ह

आ है

दुर्भूत हैं

ाले ख

से प्रसिद्ध

[ शिव 🗓

इ\_अहि

परमात्मा

तमोगुण

9 1 44

बाहर सत्त्वगुण धारण करते हैं, त्रिलोकीका संहार करनेवाले इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु ज्ञिव गुणातीत माने गये (अध्याय ९) होओगे।

### श्रीहरिको सृष्टिकी रक्षाका भार एवं भोग-मोक्ष-दानका अधिकार दे भगवान् शिवका अन्तर्धान होना

परमेश्वर शिव बोले-उत्तम व्रतका पालन करनेवाले हरे ! विष्णो ! अव तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो । उसका पालन करनेसे तुम सदा समस्त लोकोंमें माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्माजीके द्वारा रचे गये लोकमें जब कोई दुःख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेके लिये सदा तत्पर रहना। तुम्हारे सम्पूर्ण दुस्सह कार्योंमें मैं तुम्हारी सहायता करूँगा । तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यन्त उत्कट रात्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊँगा । हरे ! तुम नाना प्रकारके अवतार धारण करके लोकमें अपनी उत्तम कीर्तिका विस्तार करो और सबके उद्घारके लिये तत्पर रहो। तुम रुद्रके ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुममें और रुद्रमें कुछ भी अन्तर नहीं है। \* जो मनुष्य रुद्रका भक्त होकर तुम्हारी निन्दा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाय । पुरुषोत्तम विष्णो ! तुमसे द्वेष करनेके कारण मेरी आज्ञासे उसको नरकमें गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। † तुम इस लोकमें मनुष्योंके लिये विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले और भक्तींके ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियोंका निग्रह और अनुग्रह करो ।

ऐसा कहकर भगवान् शिवने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्रीविष्णुको सौंपकर उनसे कहा-- 'तुम संकटके समय सदा

भवांइचैव भवद्धचे यो हरस्तथा । \* रुद्रध्येयो किंचन ॥ तव रुद्रस्य युवयोरन्तरं नैव (शि० पु० रु० सु० खं० १०।६)

† रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिध्यति। तस्य पुण्यं च निखिलं द्वृतं भस भविष्यति ॥ त्वद्देषात्पुरुषोत्तम । तस्य पतनं नरके भवेद्विष्णो सत्यं सत्यं न संशयः॥ (शि॰ पु॰ रु० सु० खं० १०।८-९)

शि० पु० अं० १२-



इनकी सहायता करते रहना । सबके अध्यक्ष होकर सभीकी भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओंका साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना । जो तुम्हारी इप्रणमें आ गैया, वह निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया । जो मुझमें और तुममें अन्तर समझता है, वह अवश्य नरकमें गिरता है 🛊 ।

ब्रह्माजी कहते हैं-देवर्षे ! भगवान् शिवका यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान् विष्णुने सबको वशमें करने-

> \* त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः। अन्तरं यथ जानाति निरंथे पति धुवम् ॥ (शि० पु० इ० स्० खें० १०। ३४)

का षर्ष

सर

( 2

विः

उन्

हुउ

संध्य

कर

साम

कर

गणे

कर

अष्ट

पर

कर

प्राप

शिव

भुज

प्रका वे व

यह

जाय

वाले विश्वनाथको प्रगाम करके मन्दस्वरमें कहा-

श्रीविज्यु वोले — करुणासिन्धो ! जगन्नाथ शंकर ! मेरी यह बात सुनिये । मैं आपकी आज्ञाके अधीन रहकर यह सब कुछ कहाँगा । स्वामिन् ! जो मेरा भक्त होकर आपकी निन्दा करे, उसे आप निश्चर्य ही नरकवास प्रदान करें । नाथ ! जो आपका तक है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है । जो ऐसा जानता है, उसके लिये मोक्ष दुर्लभ नहीं है । \*

श्रीहरिका यह कथन सुनकर दुःखहारी हरने उनकी बात-का अनुमोदन किया और नाना प्रकारके धर्मोंका उपदेश देकर हम दोनेंकि हितकी इच्छासे हमें अनेक प्रकारके वर दिये। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान् राम्भु कृपापूर्वक हमारी और देखकर हम दोनोंके देखते-देखते सहसा वहीं अन्तर्धान है। गये। तभीसे इस लोकमें लिङ्गपूजाका विधान चाल हुआ है। लिङ्गमें प्रतिष्ठित भगवान् शिव भोग और मोर्ध देनेवाले हैं। शिवलिङ्गकी जो वेदी या अर्घा है। वह महादेगीका स्वरूप और लिङ्ग साक्षात् महेश्वरका। लयका अधिष्ठान होनेके काल भगवान् शिवको लिङ्ग कहा गया है। क्योंकि उन्होंमें निल्हि जगत्का लय होता है। महामुने! जो शिवलिङ्गके समी कोई कार्य करता है, उसके पुण्यकलका वर्णन करनेकी शिक मुझमें नहीं है।

### शिवपूजनकी विधि तथा उसका फल

ऋषि बोले—व्यासिश्य महामाग स्तजी ! आपको नमस्कार है । आज आपने भगवान् शिवकी बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनायी है । दयानिषे ! ब्रह्मा और नारदजीके संवादके अनुसार आप हमें शिवपूजनकी वह विधि बताइये, जिससे यहाँ भगवान् शिव संतुष्ट होते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रूद्र—सभी शिवकी पूजा करते हैं । वह पूजन कैसे करना चाहिये ? आपने व्यासजीके मुखसे इस विषयको जिस प्रकार सुना हो, वह बताइये ।

महर्षियोंका वह कल्याणप्रद एवं श्रुतिसम्मत वचन सुनकर स्तजीने उन सुनियोंके प्रश्नके अनुसार सव वातें प्रसन्नतापूर्वक बतायों।

स्तजी बोले—मुनीश्वरो ! आपने बहुत अच्छी बात पृछी है । परंतु वह रहस्यकी बात है । मैंने इस विषयको जैसा मुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ । जैसे आपलोग पृछ रहे हैं, उसी तरह पूर्वकालमें व्याजजीने सनत्कुमारजीसे पृछा था । फिर उसे उपमन्युजीने भी मुना था । व्यासजीने शिवपूजन आदि जो भी विषय मुना था, उसे मुनकर उन्होंने लोकहितकी कामनासे मुझे पढ़ा दिया था । इसी विषयको भगवान् श्रीकृष्णने महातमा उपमन्युसे मुना था । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने नारदजीसे इस विषयमें जो कुछ कहा था, वही इस समय मैं कहूँगा ।

ब्रह्माजीने कहा-नारद ! मैं संक्षेपसे लिङ्गपूजनकी विष वता रहा हूँ, सुनो । जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवा शंकरका मुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तर भक्तिभावसे पूजन करे, इससे समस्त मनोवाञ्छित फठोंकी प्रार्ष होगी । दरिद्रता, रोग, दुःख तथा शत्रुजनित पीड़ा—ये ना प्रकारके पाप (कष्ट ) तभीतक रहते हैं, जबतक मनुष्य भगवार शिवका पूजन नहीं करता है। भगवान् शिवकी पूजा होते है सारे दुःख विलीन हो जाते और समस्त मुखोंकी प्राप्ति हो जाते है। तत्पश्चात् समय आनेपर उपासककी मुक्ति भी होती है। ही मानव शर्रारका आश्रय लेकर मुख्यतया संतान-मुखकी कामन करता है, उसे चाहिये कि वह सम्पूर्ण कार्यों और मनोर्यों साधक महादेवजीकी पूजा करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य औ सूद्र भी सम्पूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनोंकी सिद्धिके <sup>हिं</sup> क्रमसे विधिके अनुसार भगवान शंकरकी पूजा करे। प्रात काल ब्राह्म सहूर्तमें उठकर गुरु तथा शिवका स्मरण कर्ष तीर्थोंका चिन्तन एवं भगवान् विष्णुका ध्यान करे । फिर मेरी देवताओंका और मुनि आदिका भी स्मरण-चिन्तन करके स्तो<sup>ई</sup> पाठपूर्वक शंकरजीका विधिपूर्वक नाम ले। उसके बाद श्र<sup>व्यकि</sup> उठकर निवास-स्थानसे दक्षिण दिशामें जाकर मलत्याग करे। मुने ! एकान्तमें मलोत्मर्ग करना चाहिये । उससे शुद्ध होते लिये जो विधि मैंने सुन रक्ली है, उसीको आज कहता हूँ। मनको एकाग्र करके मुनो।

\* मम भक्तश्च यः स्वार्मिस्तव निन्दां करिष्यति । तस्य वै निरथे वासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम् ॥ द्विक्रक्तो यो भवेत्स्वार्मिन्मम प्रिवतरो हि सः । एवं वै यो विज्ञानाति तस्य मुक्तिन दुर्लभा ॥ (शि० पु० २०.स० खं० १८ । ३०.११)

ओ

न हो

no I

के ।

ल्पहै

कारण

खिल

समीप

शक्ति

20)

ती विधि

भगवान

उत्तम

ही प्राप्ति

-ये चा

भगवात्

होते ही

हो जाती

है। बे

कामना

नोरथीं

य और

के लिं

। प्रातः

तर मेरा

के स्तोत्र

रायाते

ग करे।

इ होनेक

ता हूँ।

ब्राह्मण गुद्धिकी शुद्धिके छिये उसमें पाँच बार शुद्धं मिट्टी-का लेप करे और धोबे। क्षत्रिय चार बार, धैश्य, तीन बार और सूद हो कार विधिपूर्वक गुदाकी शुद्धिके लिये उसमें मिट्टी लगाये । लिङ्गमें भी एक बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिये । तैत्पश्चात् ॰वायें <sup>°</sup> हाथमें दस बार और दोनों हाथोंमें सात बार मिड्डी लगाकर धोये । तात् ! प्रत्येक पैरमें तीन-तीन बार मिट्टी लगाये । फिर दोनौं हाथोंमें भी मिट्टी लगाकर घोये। स्त्रियोंको श्रृदकी ही भाँति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिये। हाथ-पैर धोकर पूर्ववत् शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दाँत साफ करे । फिर अपने वर्णके अनुसार मनुष्य दतुअन करे । ब्राह्मण-को बारह अंगुलकी दतुअन करनी चाहिये। क्षत्रिय ग्यारह अंगुल, वैश्य दस अंगुल और शूद्र नौ अंगुलकी दतुअन करे । यह दतुअनका मान वताया गया । मनुस्मृतिके अनुसार कालदोषका विचार करके ही दतुअन करे या त्याग दे। तात! षष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी, व्रतका दिन, सूर्यास्तका समयः रविवार तथा श्राद्ध-दिवस—ये दन्तधावनके लिये वर्जित हैं—इनमें दतुअन नहीं करनी चाहिये। दतुअनके पश्चात् तीर्थ ( जलाशय ) आदिमें जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये, विशेष देश, काल आनेपर मन्त्रोचारणपूर्वक स्नान करना उचित है। स्नानके पश्चात् पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे । फिर सुन्दर एकान्त स्थलमें बैठकर संध्याविधिका अनुष्ठान करे । यथायोग्य संध्याविधिका पालन करके पूजाका कार्य आरम्भ करे।

मनको सुस्थिर करके पूजायहमें प्रवेश करे। वहाँ पूजनसामग्री लेकर सुन्दर आसनपर बैठे। पहले न्यास आदि
करके कमशः महादेवजीकी पूजा करे। शिवकी पूजासे पहले
गणेशजीकी, द्वारपालोंकी और दिक्पालोंकी भी मलीमाँति पूजा
करके पीछे देवताके लिये पीठस्थानकी कल्पना करे। अथवा
अष्टदलकमल बनाकर पूजाद्रव्यके समीप बैठे और उस कमलपर ही भगवान् शिवको समासीन करे। तत्पश्चात् तीन आचमन
करके पुनः दोनों हाथ धोकर तीन प्राणायाम करके मध्यम
प्राणायाम अर्थात् कुम्मक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान्
शिवका इस प्रकार ध्यान करे—उनके पाँच मुख हैं, दस
भुजाएँ हैं, शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल कान्ति है, सब
पकार्के आभूषण उनके श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं तथा
वे व्यावचर्मकी चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके
यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो
जाय। ऐसी भावना करके मनुष्य सदाके लिये अपने पापको

भस्म कर डाले। इस प्रकार भावनोद्वारा शिवका ही शरीर धारण करके उन परमेश्वरकी पूजा करे । शरीरशुद्धि करके मूल्मेन्त्रका क्रमशः न्यास करे अथवां सर्वत्र प्रणवसे ही पडक्न न्यास करे । 'ॐु अर्थेत्यादि'० रूपसे संकल्प-वीक्यका प्रयोग करके फिर पूजा आश्मभ करे। पाद्यः अर्घ्यं और अध्वर्मनके लिये पात्रोंको तैयार करके रक्खे'। बुद्धिमान् पुरुष निधिपूर्वक भिन्न-भिन्न प्रकारके नौ कलहा स्थापित करे । उन्हें कुशाओंसे ढककर रक्ले और कुशाओंसे ही जल लेकर उन सबुका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात् उन्-उन सभी पात्रोंमें शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान् पुरुष देख-भालकर प्रणवमन्त्रके द्वारा उनमें निम्नाङ्कित द्रव्योंको डाले। खस और चन्दनको पाद्यपात्रमें रक्ले । चमेलीके फूल, शीतलचीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल-इन सबको यथोचितरूपसे कूट-पीसकर चूर्ण बना ले और आचमनीयके पात्रमें डाले। इलायची और चन्दनको तो सभी पात्रोंमें डालना चाहिये। देवाधिदेव महादेवजीके पार्श्वभागमं नन्दीश्वरका पूजन करे । गन्धः धूप तथा भाँति-भाँतिके दीपोंद्वारा शिवकी पूजा करे । फिर लिङ्गग्रुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मन्त्रसमूहोंके आदिमें प्रणव तथा अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेवके लिये यथोचित आसनकी कल्पना करे। फिर प्रणवसे पद्मासनकी कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमलका पूर्वदल साक्षात् अणिमा नामक ऐश्चर्यरूप तथा अविनाशी है। दक्षिणदल लिपमा है। पश्चिमदल महिमा है। उत्तरदल प्राप्ति है। अभिकोणका दल प्राकाम्य है। नैऋत्यकोणका दल ईशित्व है। वायन्यकोणका दल वशित्व है। ईशानकोणका दल सर्वज्ञत्व है और उस कमलकी कर्णिकाको सोम कहा जाता है। सोमके नीचे सूर्य हैं, सूर्यके नीचे अग्नि हैं और अग्निके भी नीचे धर्म आदिके स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करनेके पश्चात् चारों दिशाओंमें अन्यक्तः महत्तत्वः अहंकार तथाः उनके विकारोंकी कल्पना करे। सोमके अन्तमें सन्त्र, रज और तम-इन तीनों गुणोंकी कल्पना करे । इसके बाद 'सद्योजातं प्रपद्मामि' इत्यादि मन्त्रसे परमेश्वर शिवका आवाहन करके व्यामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव-मन्त्रसे उन्हें आसनपर विराजमान करे । फिर 'ॐ तत्पुरुषाय विद्वाहे' इत्यादि रुद्र-गायत्रीद्वारा इष्टदेवका सांनिध्य प्राप्तः करके उन्हें अधोरेभ्योऽधर् इत्यादि अघोरमन्त्रसे वहाँ निरुद्ध करेश, फिर 'ईशानः सर्व-विद्यानाम्' इत्यादि मन्त्रसे आराध्यदेवका पूजन करे।

पाद्य और आन्स्मनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तस्पश्चात्

0-31)

आ

कार

क्यं

आ

क्षी

गत्य और चन्दर्नामिश्रितं जलसे विधिपूर्वंक रुद्रदेवको स्नान कराये । फिर पञ्चगव्यनिर्माणकी विधिसे पाँचों द्रव्योंको एक पात्रमं लेकर प्रणवसे ही अभिमेन्त्रित कृरके उन मिश्रित गंव्य-पदा्थों हारा भगवान्को नहलाये । तत्पश्चात् पृथक्-पृथक् दूधः दही, मधु, गन्नेके रसै तथा घीसे नहलाकर समस्त अभीष्टोंके दाता और हितकारी पूजनीय महादेवजीका प्रणवके उचारण-॰ पूर्वक पवित्र द्रव्योंद्वारा अभिषेक करे। पवित्र जलपात्रोंमें मन्त्रोचारणपूर्वक जल डाले। द्यालनेसे पहले साधक इवेत वस्त्रसे उस जलको यथोचित रीतिसे. छान ले। उस जलको तबतक दूर न करे, जबतक इष्टदेवको चन्दन न चढ़ा है। तव मुन्दर अक्षतोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकरजीकी पूजा करे। उनके ऊपर कुशः अपामार्गः कपूरः चमेलीः चम्पाः गुलाबः द्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भाँति-भाँतिके अपूर्व पुष्प एवं चन्दन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिवके ऊपर जलकी धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे । जलसे भरे भाँति-भाँतिके पात्रोंद्वारा महेश्वरको नहलाये । मन्त्रोचारणपूर्वक पूजा करनी चाहिये। वह समस्त फलोंको देनेवाली होती है।

तात ! अब मैं तुम्हें समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंकी सिद्धिके लिये उन पूजासम्बन्धी मन्त्रोंको भी संक्षेपसे बता रहा हूँ, सावधानीके साथ सुनो । पावमानमन्त्रसे, 'वाङ्मे॰' इत्यादि मन्त्रसे, स्ट्रमन्त्र तथा नीलस्ट्रमन्त्रसे, सुन्दर एवं शुभ पुरुष-स्कत्ते, श्रीस्कते, सुन्दर अथर्वशीर्षके मन्त्रसे, 'आ नो भद्रा०' इत्यादि शान्तिमन्त्रसे, शान्तिसम्बन्धी दूसरे मन्त्रोंसे, भारण्डमन्त्र अरेप अरुणमन्त्रोंसे, अर्थाभीष्टसाम तथा देवत्रतसामसे, 'अभि त्वा०' इत्यादि रथन्तरसामसे, पुरुषसूक्तसे, मृत्युंजयमन्त्रसे तथा पञ्चाक्षरमन्त्रसे पूजा करे । एक सहस्र अथवा एक सौ एक जलधाराएँ गिरानेकी व्यवस्था करे। यह सब वेदमार्गसे अथवा न्तममन्त्रींसे करना चाहिये । तदनन्तर भगवान् शंकरके ऊपर चन्दन और फूल आदि चढ़ाये। प्रणवसे ही मुखवास (ताम्बूल) आदि अर्पित करे । इसके बाद जो स्फटिकमणिके समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोककारण, सर्वलोकमय परमदेव हैं; जो ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंकी भी दृष्टिमें नहीं आते; वेदवेता विद्वानोंने जिन्हें वेदान्तमें मन-वाणीके अगोचर बताया है; जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित तथा समस्त रोगियों के लिये औषधरूप हैं; जिनकी शिवतस्वके नामसे ख्यांति है तथा जो शिवलिङ्गके रूपमें प्रतिष्ठित हैं, उन भंगवान् शिवका शिवलिङ्गके मस्तकपर प्रणवमन्त्रसे ही

ूपूजन करे । धूप, दीप, नैवेद्य, सुन्दर ताम्बूल एवं सुम् आरतीद्वारा यथोक्त विधिसे पूजा करके स्तोत्रों तथा अन् नाना प्रकारके मन्त्रोंद्वारा उन्हें नमस्कार वरे । फिर औ देकर भगवान्के चरणांमें फूल विखेरे और साष्टाङ्ग मान करके देवश्वर शिवकी आराधना करे । फिर हाथमें फूल के खड़ा हो जाय और दोनों हाथ जोड़कर निम्नाङ्कित मन्न सर्वेश्वर शंकरकी पुनः प्रार्थना करे—

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्ञपपूजादिकं मया। कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर॥ 'कल्याणकारी दिवि! मैंने अनजानमं अथवा जात-वृक्ष जो जप-पूजा आदि सत्कर्म किये हो, वे आपकी कृषो सफल हों।'

इस प्रकार पढ़कर भगवान् शिवके ऊपर प्रसन्नतार्ष्कं फूल चढ़ाये। स्वस्तिवाचन करके नाना प्रकारकी और प्रार्थना करे। फिर शिवके ऊपर मार्जन करना चाहि मार्जनके बाद नमस्कार करके अपराधके लिये श्रमां प्रार्थ करते हुए पुनरागमनके लिये विसेर्जन करना चाहिये। इं बाद 'अर्था' से आरम्भ होनेवाले मन्त्रका उच्चारण कं नमस्कार करे। फिर सम्पूर्ण भावसे विभोर हो इस इं प्रार्थना करे—

शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।

१. ॐ खिस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खिस्त नः पूषा विद्यंशे खिस्त नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खिस्त नो बृहरपितर्रधातु ॥ क्रिं खिस्तवाचनसम्बन्धी मन्त्र हैं। २. काले वर्षतु पर्जन्यः । रास्प्रशालिनी । देशोऽयं क्षोभरिहतो बाह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ हैं सुखिनः सन्तु सवें सन्तु निरामयाः । सवें भद्राणि पर्वर्थं किश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥' इत्यादि आशीः-प्रार्थनाएँ हैं। हैं। आपो हि ष्ठामयोभुवः' (यजु० ११ । ५० – ५२ ) इत्यादि भार्जन-मन्त्र कहे गये हैं। इन्हें पढ़ते हुए इष्टदेत्रपर जल हिं भार्जन' कहलाता है । ४. अपराध्यसहस्राणि क्रियत्रेशे भया । तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्त्र परमेश्वर ॥' इत्यादि प्रार्थनासम्बन्धी श्रोक हैं। ५. ध्यान्तु देवगणाः सर्वे प्रार्थनासम्बन्धी श्रोक हैं। ५. ध्यान्तु देवगणाः सर्वे प्रार्थनासम्बन्धी श्रोक हैं। ६. ॐ अया देवा उदिता स्र्यंस्य परमृत्रा निरवद्यात् । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामिदितिः प्रिथेवी उत् थीः ।' (यजु० ३३ । ४२ ) .'

्प्रत्येक जन्मं मेरी शिवमें भक्ति हो, शिवमें भक्ति हो, शिवमें भक्ति हो।,शिवके सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने-बाला नहीं। महादेव ु! आप ही मेरे लिये शरणदाता हैं।

सुरम्

अन अंबं

प्रणान

ल लेक

मन्त्र

11:

11

न-वृशक

ी कृपारे

न्नतापुन

ी आं

चािल

सा-प्राप

ये। इन

बारण क

इस प्रा

भवे।

मम ॥

विश्ववेश

नु ॥' इत् ।र्जन्यः शै

याः ॥ हो

ग पर्यन्ते

音りも

इत्यारि

जल विश

क्रियनो अ

इत्यादि ई वं पूजार्व

यादि विक

स्य विर

दितिः वि

इस प्रकार प्रार्थना करके सम्पूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर द्विवका पराभक्षिक द्वारा पूजन करे । विशेषतः गलेकी आवाजसे भगवान्को संतुष्ट करे । किर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नताका अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्क सुखपूर्वक करता रहे ।

जो इस प्रकार शिवभक्तिपरायण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवस्य ही पग-पगपर सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोयात्रिक्ठत आलकी निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुःख, दूसरों के निमित्तसे होनेबाला उद्देग, कुटिलता तथा विष आदिके रूपमें जो-जो कप्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम दिव अवस्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासकका कल्याण होता है। भगवान् शंकरकी पूजासे उसमें अवस्य सहुणोंकी दृद्धि होती है— ठीक उसी तरह, जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा यहते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद! इस प्रकार मैंने शिवकी पूजाका विधान बताया। अव तुम क्या मुनना चाहते हो? कौन-सा प्रस्त पूळनेवाले हो?

## भगवान् शिवकी श्रेष्ठता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवश्यकताका प्रतिपादन

नारद्जी बोल्ले—ब्रह्मन् ! प्रजापते ! आप धन्य हैं; क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान् शिवमें लगी हुई है । विधे ! आप पुनः इसी विषयका सम्यक् प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ।

ब्रह्माजीने कहा—तात ! एक समयकी वात है, मैं सब ओरसे ऋषियों तथा देवताओंको बुलाकर उन सबको क्षीरसागरके तटपर ले गया, जहाँ सबका हित-साधन

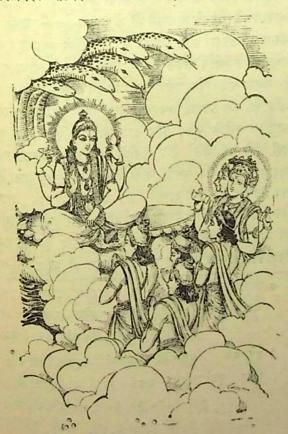

करनेवाले भगवान् विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछनेपर भगवान् विष्णुने सबके लिये शिवपूजनकी ही श्रेष्ठता वतलाकर यह कहा कि 'एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिवका पूजन नहीं किया जाताः वही हानि है, वही महान् छिद्र है, वही अंघापन है और वही मूर्छता है। जो भगवान् शिवकी भक्तिमें तत्पर हैं, जो मनसे उन्हींको प्रणाम और उन्हींका चिन्तन करते हैं, वे कभी दुःखके भागी नहीं होते हैं। जो महान् सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवनः सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित स्त्रियाँ, जितनेसे मनको संतोष हो उतना धनः पुत्रः पीत्रः आदि संतितः आरोग्यः सुन्दर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठाः स्वर्गीय सुलः अन्तमें मोक्षरूपी फल अथवा परमेश्वर शिवकी भक्ति चाहते हैं, वे पूर्वजन्मोंके महान् पुण्यसे भगवान् सदाशिवकी पूजा-अर्चामें प्रमुत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य-भक्तिपरायण हो शिवलिङ्गकी पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पार्पोके चक्करमें नहीं पड़ता।

भगवान्के इस प्रकार उपदेश देनेपर देवताओंने उने श्रीहरिको प्रणाम किया और मनुष्योंकी समस्त कामनाओंकी पूर्तिके लिये उनसे शिवलिङ्ग देनेके लिये प्रार्थना की । मुनिश्रेष्ठ ! उस प्रार्थनाको सुनकर जीवोंके उद्धारमें तत्पर रहनेवाले भगवान् विष्णुने विश्वकर्माको बुलाकर कहा—'विश्वकर्मन् ! तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण देवताओंको सुन्दर शिवलिङ्गका निर्माण करके दो ।' तब विश्वकर्माने मेरी और श्रीहरिकी आज्ञाके

भवभक्तिपरा ये च च न ते दुःखस्य भाजनाः ॥
 ( ज्ञि० पु० ६० स० खं०)

मेदभ

•जाने प पुरुष

देवता

प्रमके

बता

कराने

सुनों°

कर उ

हाथ र

'देवेश्व

वाले

सबका

उसमें

उससे

स्थित

इस प्र

का स

करनेवे

धोनेके

आशीन

अनुसार उन देववाओंको उनके अधिकारके अनुसार शिवलिङ्ग बनाकर दिये।

मुनिश्रेष्ठ नारद ! किस देवताको कौन-सा शिवलिङ्ग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ; उसे मुनो। इन्द्र पद्मराग, माणेके बने हुए शिवलिङ्गकी और कुवेर सुवर्णमय लिङ्गकी पूजा करते हैं। धर्म पीतमणिमय ( पुखराजके बने हुए ) छिङ्गकी तथा वरुण श्यामवर्णके शिवछिङ्गकी पूजा करते हैं। भगवान् विष्णु इन्द्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिङ्गकी पूजा करते हैं । मुने ! विश्वेदेवगण चाँदीके शिवलिङ्गकी, वसुगण पीतलके बने दुए लिङ्गकी तथा दोनों अश्विनीकुमार पार्थिव लिङ्गकी पूजा करते हैं। लक्ष्मीदेवी स्फटिकमयं लिङ्गकी, आदित्यगण ताम्रमय लिङ्गकी, राजा सोम मोतीके बने हुए लिङ्गकी तथा अग्निदेव वज्र (हीरे) के लिङ्ग-की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियाँ मिट्टीके बने हए शिवलिङ्गका, मयामुर चन्दननिर्मित लिङ्गका और नागगण मूँगेके बने हुए शिवलिङ्गका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खनके बने हुए लिङ्गकी, योगीजन भस्ममय लिङ्गकी, यक्षगण दिधिनिर्मित लिङ्गकी, छायादेवी आटेसे बनाये हुए छिङ्गकी और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवछिङ्गकी निश्चितरूपसे पूजा करती हैं । बाणासुर पारद या पार्थिव लिङ्गकी पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे-ऐसे शिवलिङ्ग बनाकर विश्वकर्माने विभिन्न लोगोंको दिये तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिङ्गोंकी पूजा करते हैं। भगवान् विष्णुने इस तरह देवताओंको उनके हितकी कामनासे शिवलिङ्ग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मासे पिनाक्षपाणि महादेवके पूजनकी विधि भी बतायी । पूजन-विधिसम्बन्धी उनके बचनोंको सुनकर देव-शिरोमेणियोंसहित में ब्रह्मा हृदयमें हर्ष लिये अपने धाममें आ गया । मुने ! वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और त्र्यृंपियोंको शिवपूजाकी उत्तम विधि बतायी, जो सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली है।

उस समय मुझ ब्रह्माने कहा—देवताओंसहित समस्त ऋषियो ! तुम प्रेमपरायण होकर सुनोः मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे शिवपूजनकी उस विधिका वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देनेवाली है । देवताओ और मुनीक्षरो ! समस्त जन्तुओंमें मनुष्य-जन्म प्राप्त कर्ना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुलमें जन्म तो और भी, दुर्लभ है। उत्तम कुलमें भी आचारवान् ब्राह्मणांके ब्रह्मँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्यसे ही सम्भव है। यदि बैसा जन्म मुलभ हो जाय तो भगवान् शिवके संतोष-

के लिये उस उत्तम कर्मका अनुष्ठान ,करें औ अपने वर्ष के आश्रमके लिये शास्त्रोंद्वारा प्रतिपादित है । जिस जातिके जो कर्म बताया गया है, उसका उछ्ज्ञ न करे। सम्पत्ति हो, उसके अनुसार ही दान करे,। कर्ममय सह यज्ञोंसे तपोयज्ञ बढकर है। सहस्रों तपोयज्ञोंसे जपयज्ञका मही अधिक है । ध्यानयज्ञसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है।क ज्ञानका साधन है; क्योंकि योगी ध्यानके द्वारा अपने इक्षे समरस शिवका साक्षात्कार करता है। अ ध्यानयज्ञमं तः रहनेवाले उपासकके लिये भगवान् शिव सदा ही संनिहित है जो विज्ञानसे सम्पन्न हैं, उन पुरुषोंकी शुद्धिके लिये लि प्रायश्चित्त आदिकी आवश्यकता नहीं है।

मनुष्यको जबतक ज्ञानकी प्राप्ति न हो, तबतक वह विक दिलानेके लिये कर्मसे ही भगवान् शिवकी आएफ करे । जगत्के लोगोंको एक ही परमात्मा अने रूपोंमें अभिव्यक्त हो रहा है । एकमात्र भगवान् सूर्वे ए स्थानमें रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओंमें अनेश दीखते हैं। देवताओ ! संसारमें जो-जो सत् या असत् व देखी या मुनी जाती है, वह सब परब्रहा शिवरूप ही है—हैं समझो । जबतक तत्त्वज्ञान न हो जाय, तबतक प्रतिमान्नी 🗓 आवश्यक है। ज्ञानके अभावमें भी जो प्रतिमा-पूजाकी अवि करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिये ब्राह्मणे। यथार्थ बात सुनो । अपनी जातिके लिये जो कर्म बताया हैं उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिये। जहाँ-जहाँ वर्षाः भक्ति हो, उस-उस आराध्यदेवका पूजन आदि अवस्य कर् चाहिये; क्योंकि पूजन और दान आदिके विना पातक । धोकर नहीं होते । ने जैसे मैले कपड़ेमें रंग बहुत अच्छा में मुँहको चढ़ता है किंतु जब उसको घोकर स्वच्छ कर लिया जाता। ऋषिये तब उसपर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं, उसी प्र देवताओंकी भलीभाँति पूजासे जब त्रिविध शरीर पूर्णतया नि हो जाता है, तभी उसपर ज्ञानका रंग चढ़ता है और विज्ञानका प्राकट्य होता है । जब विज्ञान हो जाता है संक्रा

शानस्य साधनम्। \* ध्यानयशात्परं नास्ति ध्यानं ध्यानेन पदयति॥ भक्त स स्वेष्टं योगी (शि० पु० रु० सु० खं० १२। पर जो नह

पूजनादिकम्। दिनोंका † यत्र यत्र कर्तव्यं यथाभक्तिः च दूरतः॥ मतिदिः (शि॰ पु॰ रु० सु॰ खंड १२। ६१ भी ते पूजनदानादि

\*

र्ग के

南京

सहरे

-इष्ट्ले मं तल हित हैं

ये कि

ह विश्व

आराधन

अने

सूर्व ए

अनेक

रसत् क

अवहेल

भेदभावकी निवृत्ति हो जाती है। भेदकी सम्पूर्णतका निवृत्ति हो ·जानेपूर द्वन्द्व-दुःख् न्दूर हो जाते हैं ·और द्वन्द्व-दुःखसं रहित पुरुष शिवरूप हो जीता है।

 मनुष्य जबत्रके गृहस्य-आश्रममें रहे, तबतक पाँचों देवताओंकी तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान् देवंकरकी प्रतिमाका उत्तम , प्रेमके साथ पूजन किरे। अर्थवा जो सबके एकमात्र मूल हैं,

उन भगवान् शिवकी ही यूजा सबसे बढ़कर है; क्योंकि मूलके सींचे जानेपर शाखास्थानीय सम्पूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते. हैं। अतः जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको पाना चाहता है। वह अपने अभीष्टकी असिद्धिके छिये समस्तु प्राणियोंके हितमें तत्पर रहकर लोककल्याणकारी भगवान् शंकरका पूजन करे।

### शिव-पूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं -अव मैं पूजाकी सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखोंको सुलभ करानेंवाली है। देवताओं तथा ऋपियो ! तुम ध्यान देकर मुनो । उपासकको चाहिये कि वह ब्राह्म मुहूर्तमें शयनसे उठ-कर जगदम्बा पार्वतीसहित भगवान शिवका स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे-'देवेश्वर ! उठिये, उठिये ! मेरे हृदय-मन्दिरमें शयन करने-वाले देवता ! उठिये । उमाकान्त ! उठिये और ब्रह्माण्डमें सबका मङ्गल कीजिये। मैं धर्मको जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । मैं अधर्मको जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता । महादेव ! आप मेरे हृदयमें स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। हाणो 🎑 इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेवकी चरणपादुकाओं-ाताया है का स्मरण करके गाँवसे बाहर दक्षिण दिशामें मलमूत्रका त्याग हाँ व्याह करनेके लिये जाय । मलत्याग करनेके वाद मिट्टी और जलसे <sub>यक्ष भी</sub> भोनेके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरोंको पातक में धोकर दतुअन करे, सूर्योदय होनेसे पहले ही दतुअन करके विष्यु के मुँहको सोल्ह बार जलकी अञ्जलियोंसे धोये। देवताओ तथा त्रा जाता निषयो ! पष्ठी, प्रतिपदा, अमावास्या और नवमी तिथियों सी प्रविवारके दिन शिवभक्तको यत्नपूर्वक दतुअनको त्याग त्या वि देना चाहिये। अवकाशके अनुसार नदी आदिमें जाकर और है अथवा घरमें ही भली-भाँति स्नान करे। मनुष्यको देश और ता है, कालके विरुद्ध स्तान नहीं करना चाहिये। रविवार, श्राद्ध, र्षकान्ति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास-दिवस अथवा तम्। आशौच प्राप्त होनेपर मनुष्य गरम जलसे स्नान न करे। शिव-यति । भक्त मनुष्य तीर्थ आदिमें प्रवाहके सम्मुख होकर स्नान करे। २। ४६ जो नहार्नेके पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध क्म्। दिनोंका विचार करके ही तैलाम्यक करना चाहिये। जो तः । प्रतिदिन नियमपूर्वक तेल लगाता हो। उसके लिये किसी दिन र भी तैलाम्यङ्ग दूर्णित नहीं है अर्थवा जो तेल इत्र आदिसे

वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसोंका तेल प्रहणको छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता । इस तरह देश, कालका विचार करके ही विधि-पूर्वक स्नान करे । स्नानके समय अपने मुखको उत्तर अथवा॰ पूर्वकी ओर रखना चाहिये।

उच्छिष्ट वस्त्रका उपयोग कभी न करे। गुद्ध वस्त्रसे इष्टरेवके स्मरणपूर्वक स्नान करे । जिस वस्त्रको दूसरेने धारण किया हो अथवा जो दूसरोंके पहननेकी वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रातमें धारण किया गया हो। वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है, जब उसे घो लिया गया हो । स्नानके पश्चात् देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंको तृप्ति देनेवाला स्नानाङ्ग तर्पण करना चाहिये। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। द्विजोत्तमो! तदनन्तर गोवर आदिसे लीप-पोतकर खच्छ किये हुए शुद्ध स्थानमें जाकर वहाँ मुन्दर आसनकी व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठका बना हुआ; पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिये। ऐसा आसन सम्पूर्ण अभीष्ट तथा फलोंको देनेवाला है। उसके ऊपर बिछानेके लिये यथायोग्य मृगचर्म आदि प्रहण करे। शुद्ध-बुद्धिवाला पुरुष उस आसनपर वैठकर भसासे त्रिपुण्ड्र लगाये। त्रिपुण्ड्रसे जप-्, तप तथा दान सफल होता है। भस्मके अभावमें त्रिपुण्डका साधन जल आदि वताया गया है। इस तरह त्रिपुण्डु करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्यकर्मका सम्पादन करके फिर शिवकी आराधना करे । तत्पश्चात् तीन बार मन्त्रोचारणपूर्वक आचमन करे । फिर वहाँ शिवकी पूजा-के लिये अन और जल लाकर रक्वे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो, उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रक्खे । इस प्रकार पूजन-सामग्रीका संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भावसे बैठे । फिर जल, गन्ध और अंक्षतते युक्त एक अर्ह्य-पात्र लेकर उसे दाहिने भागमें रक्खे । उससे उपचारकी सिद्धि

दे

पर

द्रा

सर

यश

द्रव

वा

सुर

सुग

क

यः

पों

प्रव उड

पुर

ल

होती है। फिर गुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत् "संकल्प करके अपनी कामनाको अलग न, रखते हुए पराभक्तिसे सपरिवार शिवका पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिन्हूर आदि उपचारोद्वारा विद्धि-बुद्धिसहित विघ्न-हारी पाणेशका पूजन करे। लक्ष और लामसे युक्त गणेशजीका पूजन करके ,उनके नांमके आदिमें प्रणव तथा अन्तमें नमः ं जोड़कर नामके साथ न्वतुर्थी विभक्तिका प्रयोग करते हुए नमस्कार करे । ( यथा—ॐ गणपतये नमः अथवा ॐ लक्षलाभयुताय सिद्धि-बुद्धिंसिहताय गणपतये नमः ) तदनन्तर उनसे क्षमा-प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेयसहित गणेशजीका पराभक्ति-से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात् सदा द्वारपर खड़े रहनेवाले द्वारपाल महोदयका पूजन करके सती-'साध्वी गिरिराजनन्दिनी उमाकी पूजा करे। चन्दन, कुङ्कम तथा धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकारके नैवेद्योंसे शिवाका पूजन करके नमस्कार करनेके पश्चात् साधक शिवजीके समीप जाय । यथासम्भव अपने घरमें मिट्टी, सोना, चाँदी, धातु या अन्य पारे आदिकी शिव-प्रतिमा बनाये और उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जानेपर सभी देवता पूजित हो जाते हैं।

मिट्टीका शिवलिङ्ग बनाकर विधिपूर्वक उसकी स्थापना करे। अपने घरमें रहनेवाले लोगोंको स्थापनासम्बन्धी सभी नियमोंका सर्वथा पालन करना चाहिये । भूतशुद्धि एवं मातृकान्यास करके प्राणप्रतिष्ठा करे । शिवालयमें दिक्पाली-की भी स्थापना करके उनकी पूजा करे । घरमें सदा मूलमन्त्र-का प्रयोग करके शिवकी पूजा करनी चाहिये। वहाँ द्वारपाली-ें के पूजनका सर्वथा नियम नहीं है। भगवान् शिवके , समीप ही अपने लिये आसनकी व्यवस्था करे । उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करे, उसके बाद दोनों हाध जोड़कर तब प्राणायाम करे। प्राणायामकालमें मनुष्यको मूलमन्त्रकी दस आवृत्तियाँ करनी चाहिये। हाथोंसे पाँच मुद्राएँ दिखाये । यह पूजाका आवश्यक अङ्ग है । इन मुद्राओंका प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा-विधिका अनुसरण करे। तदनन्तर वहाँ दीप निवेदन करके गुरुको नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रसम् बाँचकर बैठे अथवा उत्तानासन या पर्यद्वासनका आश्रय लेकर सुलपूर्वक बैठे और पुनः पूजनका ययोग करे । फिर अर्घ्यात्रसे उसम दीविलङ्गका प्रक्षालन

करे । मनको भगवान् शिवसे अन्यत्र ने हे जाकर प्र सामग्रीको अपने पास रखकर निम्नाङ्कित मन्त्रसमूहसे महाके जीका आवाहन करे ।

#### आवाहन

पार्वतीपतिमुत्तमम् ॥ भ कैलासशिखरस्थं यथोक्तरूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणम्। वृषभध्वजम् ॥ १८। त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रं द्शभुजं कर्पुरगौरं दिन्याङ्गं चनद्रमोलिं कपदिनम्। गजचमीस्वरं शुभम्॥ ११। व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च पिनाकाद्यायुधान्वितम्। वासुक्यादिपरीताङ्गं सिद्धयोऽष्टौ च यस्याग्रे नृत्यन्तीह निरन्तरम्॥ ११ जयजयेति शब्देश्व सेवितं भक्तपुञ्जकै:। तेजसा दुस्सहेनैव दुर्छक्ष्यं देवसेवितम्॥॥ प्रसन्नमुखपङ्कजम्। सर्वसस्वानां वेदै: शास्त्रेर्यथागीतं विष्णुत्रह्मनुतं सदा ॥ ॥ शिवमावाहयाम्यहम्। भक्तवत्सलमानन्दं

जो कैलासके शिखरपर निवास करते हैं, पार्कीं पति हैं, समस्त देवताओंसे उत्तम हैं, जिनके स्वरूपकार्ण यथावत् वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुणरूप हैं, जिनके पाँच मुख, दस भुजाएँ और प्रते मण्डलमें तीन-तीन नेत्र हैं, जिनकी ध्वजापर वृष्मश्र अङ्कित है, अङ्गकान्ति कर्प्रके समान गौर है, जो हि धारी, चन्द्रमारूपी मुकुटसे मुशोभित तथा सिर्पर ह धारण करनेवाले हैं, जो हाथीकी खाल पहनते और ब ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप ग्रुभ है, जिनके अङ्गींमें आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुर्व करते हैं, जिनके आगे आठों सिद्धियाँ निरन्तर वृत् रहती हैं, भक्तसमुदाय जय-जयकार करते हुए जिन्ही लगे रहते हैं; दुस्सह तेजके कारण जिनकी ओर हैं कठिन है, जो देवताओंसे सेवित तथा सम्पूर्ण प्राणिवीं देनेवाले हैं, जिनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला है वेदों और शास्त्रोंने जिनकी महिमाका यथावत् गान विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हुँ परमानन्दस्यरूप हैं। उन भक्तवत्सल शम्भु शिवकी हैं करता हूँ।

11 86 1

11 88 11

11 40

[ 1 1 1 F

त ॥ भं

म्।

अध्याय

पार्वति

पका रा

होते हुए

प्रत्येत

बुषम्ब

जो लि

रपर है

और व

अङ्गोम व

आयुध

र वृत्व

जिनकी

गेर देख

प्राणियाँकी

खिला है

गान 🕅

ते हैं

वका में ड

म्।

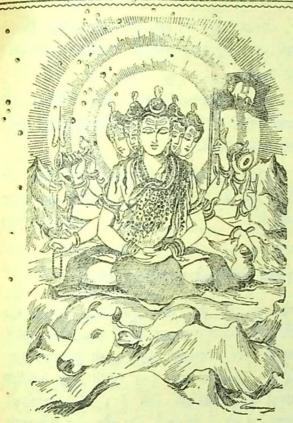

इस प्रकार साम्य शिवका ध्यान करके उनके लिये आसन दे । चतुर्थ्यन्त पदसे ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करे ( यथा-साम्बाय सदाशिवाय नमः आसनं समर्पयामि—इत्यादि )। आसनके पश्चात् भगवान् शंकरको पाद्य और अर्घ्य दे । फिर परमात्मा शम्भुको आचमन कराकर पञ्चामृतसम्बन्धी द्रव्यों-द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकरको स्नान कराये । वेदमन्त्रों अथवा समन्त्रक चतुर्ध्यन्त नामपदोंका उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथायोग्य समस्त द्रव्य भगवान्को अपित करे । अभीष्ट द्रव्यको शंकरके ऊपर चढाये । फिर भगवान् शिवको वारुण-स्नान कराये । स्नानके पश्चात् उनके श्रीअङ्गोंमें सुगन्धित चन्दन तथा अन्य द्रव्योंका यत्नपूर्वक लेप करे । फिर सुगन्धित जलसे ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे । वेदमन्त्रों, षडङ्गों अथवा शिवके ग्यारह नामोंद्वारा यथावकारा जलधारा चढाकर बस्त्रसे शिवलिङ्गको अच्छी तरह पोछे । फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे । नाना मकारके मन्त्रोंद्वारा भगवान् शिवको तिल, जौ, गेहूँ, मूँग और उड़द अर्पित करे । फिर पाँच मुखवाले परमात्मा शिवको पुष्प चढ़ाये । प्रत्येक मुखपर ध्यानके अनुसार यथोचित अभि-लापा करके कमल, शतपत्र, शङ्खपुष्प, कुशपुष्प, धत्तूर, मन्दार, द्रोणपुष्पु ( गूमा ), तुळलीदळ तथा बिल्वपत्र चढ़ाकर

पराभक्तिके साथ भक्तवत्सल भगवान् शंकेरकी विशेष पूजा करे । अन्य सब वस्तुआंका अभाव होनेप्रर शिवको केवल विल्वपत्र ही अर्पित करे । बिल्वपत्र समर्पित होनेसे ही शिवकी पूजा सफल होती है । तत्पश्चात् सुगन्धित चूर्ण् तथा सुवासित उत्तम तैल (इत्र आंदि ) विविध वस्तुएँ वड़े हुर्पके साथ भगवान् शिवको अर्पित करे । फिर प्रसन्नतापूर्वक गुजुल और अगुरु आदिको धूप निवेदन करे । तद्दनन्तर शंकरजीको धीसे वरा हुआ दीपक दे । इसके वाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे भक्ति-पूर्वक पुनः अर्घ्यं दे और भावभक्तिसे वस्नुद्वारा उनके मुखका मार्जन करे ।

अर्घ्यमन्त्र

रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर। भुक्तिमुक्तिफलं देहि गृहीत्वार्थं नमोऽस्तु ते॥

'प्रभो ! शंकर ! आपको नमस्कार है । आप इस अर्घ्यको स्वीकार करके मुझे रूप दीजिये, यश दीजिये, भोग दीजिये तथा भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान कीजिये ।'

इसके बाद भगवान् शिवको भाँति-भाँतिके उत्तम नैवेद्य अपित करे । नैवेद्यके पश्चात् प्रेमपूर्वक आचमन कराये । तदनन्तर साङ्गोपाङ्ग ताम्बूल बनाकर शिवको समर्पित करे । फिर पाँच बत्तीकी आरती बनाकर भगवान्को दिखाये । उसकी संख्या इस प्रकार है—पै रोंमें चार बार, नाभिमण्डलके सामने दो बार, मुखके समक्ष एक बार तथा सम्पूर्ण अङ्गोंमें सात बार आरती दिखाये । तत्पश्चात् नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा प्रेमपूर्वक भगवान् बृषभध्यजकी स्तुति करे । तदनन्तर धीरे-धीरे शिवकी परिक्रमा करे । परिक्रमाके बाद भक्त पुरुष साधाङ्ग प्रणाम करे और निम्नाङ्कित मन्त्रसे भक्तिपूर्वक पुष्पाञ्जलि दे—"

पुष्पाञ्जलिमन्त्र

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाद्यद्यत्यादिकं सया। ', कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर॥ तावकस्त्वद्रतप्राणस्त्विच्योऽहं सदा मृड। इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे ॥ भूमो स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनस्। स्विय जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो॥ (अध्याय १३)

शंकर ! मैंने अज्ञानसे या जान-बूझकर जो पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपासे उपल हो । मृड ! मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपमें लगे हुए हैं, भेरा कित सदा आप- का ही चिन्तन करता है—ऐसा जानकर हे गैरेरोनाथ! भूत-नाथ! आप मुझपर प्रसन्न होइये। प्रमो! धरतीपर जिनके

कुम

वैरा

उन

देने

नार

सुन

मुझ्

भग

उन्ह

प्रसः

ऐर्स

सृहि

नारि

स्थान

एवं

सृष्टिका वर्णन

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजी बोले-मुने ! हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब पहादेवजी अन्तर्धान हो गये, तव मैं उन्की आज्ञाका पालन करनेके लिये ध्यान-मग्न हो कर्तव्यका विचार केरने लगा। उस समय भगवान् शंकरको नमस्कार करके श्रीहरिते ज्ञान पाकर परमानन्दको प्राप्त हो नैने सृष्टि करनेका ही निश्चय किया । तात ! भगवान् विष्णु भी वहाँ सदाशिवको प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गये । वे ब्रह्माण्डसे वाहर जाकर भगवान शिवकी कृपा प्राप्त करके वैकुण्ठ-धाममें जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टिकी इच्छासे भगवान शिव और विष्णुका स्मरण करके पहलेके रचे हुए जलमें अपनी अङ्गलि डालकर जलको ऊपरकी ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंग्ड प्रकट हुआ, जो चौबीस तत्त्वोंका समूह कहा जाता है। विप्रवर ! वह विराट आकारवाला अण्ड जडरूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे वड़ा संशय हुआ और मैं अत्यन्त करोर तप करने लगा। वारह वर्षोतक भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा रहा । तात ! वह समय पूर्ण होनेपर भगवान् श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेमसे मेरे अङ्गोंका स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले।

श्रीविष्णुने कहा बहान् ! तुम वर माँगो । मैं प्रसन्न हूँ । मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है । भगवान् शिवकी कृपासे मैं सब कुछ देनेमें समर्थ हूँ ।

ब्रह्मा बोले—( अर्थात् मैंने कहा—) महाभाग! आपने जो मुझपर कृपा की है, वह सर्वथा उचित ही है; क्योंकि भगवान् शंकरने मुझे आपके हाथोंमें सौंप दिया है। विफ्यो! आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ माँगता हूँ, उसे दीजिये। प्रभी! यह विराट्ष्प चौबीस तत्त्वोंसे बना हुआ अण्ड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जडीभूत दिखायी देता है। हरे! इस समय भगवान् शिवकी कृपासे आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकरकी सृष्टि-शक्ति या विभृतिसे प्राप्त हुए इस अण्डमें चेतनता लाइये।

मेरे ऐसा कहनेपर शिवकी आज्ञामें तत्पर रहनेवाले महा-विष्णुने अनन्तरूपका आश्रय ले उस अण्डमें प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुषके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमिको सब ओरसे घेरकर उस अण्डको व्यास कर लिया। मेरे द्वारा भलीभाँति स्तृति की जानेपर जब श्रीविष्णुने उस अण्डमें प्रवेश किया, तब वह चौबीस तत्त्वोंका विकाररूप अण्ड संचेतन हो गया। पातालसे लेकर सत्यलोक-तककी अवधिवाले उस अण्डके रूपमें वहाँ साक्षान् श्रीहरि ही विराजने लगे। उस विराट् अण्डमें व्यापक होनेसे ही वे

प्रभु 'वैराज पुरुष' कहलाये । पञ्चमुख महादेवने देवल अक्ष रहनेके लिये सुरम्य कैलास-नगरका निर्माण किया, बोह्य लोकोंसे ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षे ! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाश हो जावेपर भी वैकुण्ठ और कैलास—इन दो धार्म यहाँ कभी नाश नहीं होता । मुनिश्रेष्ठ ! मैं सत्यलेक आश्रय लेकर रहता हूँ। तात! महादेवजीकी आग्रते मुझमें सृष्टि रचनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है। वेटा! कई सृष्टिकी इच्छासे चिन्तन करने लगाः उस समय पहले हुई अनजानमें ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टिका प्रादुर्भाव हुआ जिसे अविद्या-पञ्चक ( अथवा पञ्चपर्वा अविद्या ) कहते हैं। तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर शम्भुकी आज्ञासे मैं फु अनासक भावसे सृष्टिका चिन्तन करने लगा। उस स मेरे द्वारा स्थावर-संज्ञक वृक्ष आदिकी सृष्टि हुई, हि मुख्य-सर्ग कहते हैं। (यह पहला सर्ग है।) उसे देख तथा वह अपने लिये पुरुषार्थका साधक नहीं है, यह जल सृष्टिकी इच्छावाले मुझ ब्रह्मासे दूसरा सर्ग प्रकर हुन जो दुःखसे भरा हुआ है; उसका नाम है—तिर्यक्षी वह सर्ग भी पुरुषार्थका साधक नहीं था। उसे भी पुरुष साधनकी शक्तिसे रहित जान जब मैं पुनः सृष्टिका कि करने लगा, तव मुझसे शीघ ही तीसरे सात्त्विकसर्गका प्रहर् हुआ, निसे 'ऊर्ध्वस्रोता' कहते हैं । यह देवसर्गके की विख्यात हुआ । देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यन्त सुब्री है। उसे भी पुरुषार्थसाधनकी रुचि एवं अधिकारसे <sup>ग</sup> मानकर मैंने अन्य सर्गके लिये अपने खामी श्रीशिवका कि आरम्भ किया । तब भगवान् शंकरकी आज्ञासे एक रवें स्ष्टिका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवीक्स्रोता कहा ग्या इस सर्गके प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ-साधनके अधिकारी हैं। तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञासे भूत औ सृष्टि हुई । इस प्रकार मैंने पाँच तरहकी वेकृत सृष्टिका किया है। इनके सिवा तीन प्राकृत सर्ग भी कहेंगी जो मुझ ब्रह्माके सांनिध्यसे प्रकृतिसे ही प्रकट हुए हैं। पहला महत्तत्त्वका सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों तन्म। त्राओंका सर्ग है और तीसरा वैकारिकसर्ग कहला इस तरह ये तीन प्राकृत सर्ग हैं । प्राकृत और वैकृत प्रकारके सर्गोंको मिलानेसे आठ सर्ग होते हैं। इनके नवाँ कौमारसर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इत अवान्तर मेदका में वर्णन नहीं कर सकता; क्योंकि उपयोग बहुत थोड़ा है।

१. पशु, पश्ची आदि तिर्यक्कोता कहलाते हैं। बार्यकी हैं। तिरछा चलनेके कारण ये तिर्यक् अथवा 'तिर्यक्कोता' कहें ग्री

[णाडु

उ अपने

जी स

ह्माण्डव

धार्मोत्र यलोका

ाजासे हैं

। जब है

ले मुझ

म हुआ कहते हैं।

मैं पुर

उस सम

हुई, जिं से देखा

गह जानग

कट हुआ

र्घक्षोत

ती पुरुषाः का क्लि

का प्राहुम

理師可

福河 正常

रूतों अ

कहलाता

वेकृत इनके

। इन स

योंकि हैं।

वायुकी कहे गवे

• अव द्विजात्मक ॰ संगुका प्रतिपादन करता हूँ । इसीका दूसरा नाम, कौमारसर्ग है, जिसमें सनक-सनन्दने आदि कुमारोंकी महत्त्वपूर्ण ैसंष्टि हुई है। सनक आदि मेरे चार मीनस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्माके ही समान हैं। वे महान् वैराग्यसे सम्पन्न तथा उत्तम<sub>्</sub> वतका पालन करनेवाले हुए । उनका प्रन सदा भगवान् शिवके चिन्तनमें ही लगा रहता है। वे सुंसारसे विमुख एवं ज्ञानी हैं । उन्होंने मेरे आदेश देनेपर भी सृष्टिके कार्यमें मन नहीं लगाया । मुनिश्रेष्ठ नारद ! सनकादि कुमारोंके दिये हुए नकारात्मक उत्तरको सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ्पर मोह छा गया। उस अवसरपर मैंने मन-ही-मन भगवान् विष्णुका स्मरण किया । वे शीव्र ही आ गये और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा-'तुम भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये तपस्या करो।' मुनिश्रेष्ठ! श्रीहरिने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाधीर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टिके लिये तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौंहों और नासिकाके मध्यभागसे, जो उनका अपनाही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वरकी तीन मूर्तियोंमेंसे अन्यतम पूर्णोश, सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान् शिव अर्धनारीश्वररूपमें प्रकट हुए।



जो जन्मसे रहित, तेजकी राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वस्रष्टा हैं, उन नील्लोहित-नामधारी साक्षात् उमावल्लभ शंकरको सामने देख बड़ी भक्तिसे मस्तक छुका उनकी स्तृति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवदेवेश्वरसे बोला—'प्रभो ! आप भाँति-भाँतिके जीवोंकी सृष्टि कीजिये ।' मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्रने अपने ही समान बहुत-से रुद्रगणोंकी सृष्टि की । तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महा-



रुद्रसे फिर कहा—'देव ! आप ऐसे जीवोंकी सृष्टि कीजिये, जो जन्म और मृत्युके भयसे युक्त हों।' मुनिश्रेष्ठ ! मेजे' ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेवजी हँस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले।

महादेवजीने कहा—विधातः ! मैं जन्म और मृत्युके भयसे युक्त अशोभन जीवोंकी सृष्टि नहीं करूँगाः, क्योंकि वे कमोंके अधीन हो दुःखके समुद्रमें हूवे रहेंगे। मैं तो दुःखके सागरमें हूवे हुए उन जीवोंका उद्धारमात्र करूँगाः, गुरुका स्वरूपे धारण करके उत्तम ज्ञान प्रयानकरे

मु

अ

मुः घृ

उन

ब्या

अ

चर

औ

उन सबको संसार-सागरसे पार कहूँगा। प्रजापते ! दुःखमें व् डूचे हुए सारे जीवकी सृष्टि तो तुम्हीं करो। मेरी आज्ञासे इस कार्यमें प्रवृत्त होनेके कारण तुम्हें साया नहीं बाँध सकेगी।

मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान् भगवान् नील्ले महादेव मरे देखते-देखते अपने पार्षदोंके साथ वहाँसे तत्व तिरोहित हो गये। (अथाय १५



## स्वायम्भुक मनु और शतरूपाकी, ऋषियोंकी तथा दक्षकन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तदनन्तर मैंने शब्द-तन्मात्रा आदि स्क्ष्मभूतोंको स्वयं ही पञ्चीकृत करके अर्थात् उन पाँचोंका परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाशः बायु, अग्नि, जल और पृथ्वीकी सृष्टि की । पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदिको उत्पन्न किया। कलासे लेकर युगपर्यन्त जो काल-विभाग हैं, उनकी रचना की। मुने! उत्पत्ति और विनाश-वाले और भी बहुत-से पदार्थोंका मैंने निर्माण किया। परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ । तब साम्ब शिवका ध्यान करके मैंने "सार्धनपरायण पुरुषोंकी सृष्टि की । अपने दोनों नेत्रोंसे मरीचिको, हृदयसे भृगुको, सिरसे अङ्गिराको, व्यानवायुसे मुनिश्रेष्ठ पुलहको, उदानवायुसे पुलस्त्यको, समानवायुसे वसिष्ठको, अपानसे ऋतुको, दोनों कानोंसे अत्रिको, प्राणोंसे दक्षको, गोदसे तुमको, छायासे कर्दम मुनिको तथा संकल्पसे समस्त साधनोंके साधन धर्मको उत्पन्न किया । मुनिश्रेष्ठ ! इस तरह इन उत्तम साधकोंकी सृष्टि करके महादेवजीकी कुंगासे मैंने अपने आपको कृतार्थ माना । तात ! तत्पश्चात संकल्पसे उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञासे मानवरूप धारण करके साधकोंकी प्रेरणासे साधनमें लग गये। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अङ्गांसे देवता, असुर आदिके रूपमें असंख्य पुत्रोंकी सृष्टि करके उन्हें भिन्न-भिन्न शरीर प्रदान किये। मुने ! तदनन्तर अन्तर्यामी भगवान् शंकरकी प्रेरणासे अपने इारीरको दो आगोंमें विभक्त करके मैं दो रूपवाला हो गया। नारद ! आधे शरीरसे मैं स्त्री हो गया और आधेसे पुरुष ।

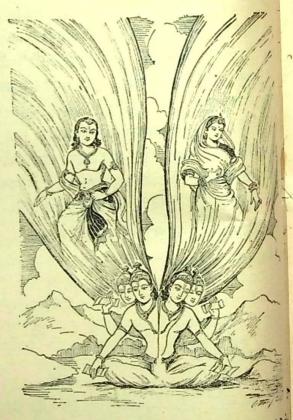

उस पुरुषने उस स्त्रीके गर्भसे सर्वसाधनसमर्थ उत्तम बोही उत्पन्न किया। उस जोड़ेमें जो पुरुष था, वही स्वाविक मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ। स्वायम्भव मनु उच्चकोटिके सामित हुई, वह शतरूपा कहलायी। वह बोहि एवं तपस्तिनी हुई। तात! मनुने वैवाहिक विधिसे अलि सुन्दरी शतरूपाका पाणिग्रहण किया और उससे वे मेथुन सुन्दरी उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएँ उत्पन्न कन्याओं के नाम थे—आकृति, देवहूति और प्रस्ति। प्रस्ति। प्रस्ति विवाह प्रजापित रूचिके साथ किया। मझली प्रस्ति विवाह प्रजापित रूचिके साथ किया। मझली

तत्व

1 24

उत्तम जोड़ी

ही स्वायम

होटिके <sup>सार्थ</sup> । वह बोर्गि

विधिसे अत्य

व मेथुनजी

प्रियव्रत 'अ

उत्पन्न की

स्ति। मृ

द्वेयहूति कर्दमको ब्याह दी और उत्तानपादकी सबसे छोटी बहून प्रस्ति प्रजापति दक्षको दे दी। उनकी संतान-परम्पराओं सं समस्तक्त्वराचर अगत् व्याप्त है।

पुरुषका जोड़ है उत्पन्न हुआ। यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र हुए।
मुने! कर्दमद्वारा 'देवहूतिके गर्भसे बहुत-सी पुत्रियाँ उत्पन्न
हुईं। दक्षके प्रसूतिसे चौबीस कन्याएँ हुईं। उनमेंसे श्रद्धा
आदि तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने धर्मके साथ कर दिया।
मुनीश्वर! धर्मकी उन पित्रयोंके नाम सुनो—श्रद्धा, लक्ष्मी,
धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शान्ति,
सिद्धि और कीर्ति-ये सब तेरह हैं। इनसे छोटी जो शेष
ग्यारह सुलोचना कन्याएँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं—
ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संनति, अनस्या,
ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अङ्गरा
मुनि, पुल्हस्त्य, पुल्ह, मुनिश्रेष्ठ कृतु, अत्रि, विस्त्र, अग्नि और
पितरोंने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओंका पाणिग्रहण
किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानोंसे
चराचर प्राणियोंसहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है।

इस प्रकार अम्बिकापित महादेवजीकी आज्ञासे अपने पूर्वकर्मों के अनुसार बहुत-से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूपमें उत्पन्न हुए । कल्पमेदसे दक्षके साठ कन्याएँ बतायी गयी हैं । उनमेंसे दस कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्मके साथ किया । सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको व्याह दीं और विधिपूर्वक तेरह कन्याओं के हाथ दक्षने कश्यपके हाथमें दे दिये । नारद ! उन्होंने चार कन्याएँ श्रेष्ठ रूपवाले ताक्ष्य (अरिष्टनेमि ) को व्याह दीं तथा भृगु, अङ्गिरा और कृशाश्वको दो-दो कन्याएँ अपित कीं । उन स्त्रियोंसे उनके पितयोंद्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई । मुनिश्रेष्ठ ! दक्षने महातमा कश्यपको जिन तेरह कन्याओंका विधिपूर्वक दान दिया था, उनकी संतानोंसे सारी त्रिलोकी व्यास है । स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, जो कश्यपकी

संतानोंसे झून्य हो। दैवता, ऋषि, दैत्य, बृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण-छता आदि सभी कश्यपपित्नयोंसे पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष-कन्याओंकी संतानोंसे सारा चराचर जगत् व्याप्त है। पाताछसे, छेकर सत्यछोकपर्यन्त समस्त ब्रह्माण्ड निश्चय ही उनकी संतानोंसे सदा भरा रहता है, कूभी खाछी नहीं होता।

इस तरह भगवान् शंकरकी आज्ञाप्ते ब्रह्माजीने भलीभाँति सृष्टि की । पूर्वकालमें सर्वव्यापी शम्भुने जिन्हें तपस्याके जिये प्रकट किया था तथा रद्रदेवने त्रिशूलके अग्रभागपर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सतीदेवी लोकहितका कार्य सम्पादित करनेके लिये दक्षते प्रकट हुई थीं । उन्होंने भक्तोंके उद्धारके लिये अनेक लीलाएँ कीं । इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान् शंकरसे व्याही गयीं । किंतु पिताके यज्ञमें पतिका अपमान देख उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परमपदको प्राप्त हो गयीं। फिर देवताओंकी प्रार्थनासे वे ही शिवा पार्वतीरूपमें प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिवको उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर! इस जगत्में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, विजया, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गी, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बाः मृडानी और सर्वमङ्गला आदि अनेक नाम हैं, जो भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कमोंके अनुसार हैं।

मुनिश्रेष्ठ नारद ! इस प्रकार मैंने सृष्टिक्रमका तुमसे वर्णन किया है । ब्रह्माण्डका यह सारा भाग भगवान् शिवकी आज्ञासे मेरेद्वारा रचा गया है । भगवान् शिवको परब्रह्म परमात्मा कहा गया है । मैं, विष्णु तथा रुद्र—ये तीन देवता , गुणभेदसे उन्होंके रूप बतलाये गये हैं । वे मनोरम शिव-लोकमें शिवाके साथ स्वच्छन्द विहार करते हैं । भगवान् शिव स्वतन्त्र परमात्मा हैं । निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं ।

( अध्याय १६ )

## यज्ञदत्त-कुमारको भगवान् शिवकी कृपासे कुवेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान् शिवके साथ मैत्री

स्तजी कहते हैं—मुनीश्वरो ! ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर नारदजीने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा—'भगवन् ! भक्तवत्यल भगवान् शंकर कैलास पर्वतपर कव गये और महात्सा कुबेरके साथ इनकी मैत्री कव हुई ? परिपूर्ण मङ्गलविग्रह महादेवजीने वहाँ क्या किया ? यह सब मुझे बताइये। इसे मुननेके लिये भेरे मुनमें बड़ा कौतूहल है।

ब्रह्माजीने कहा-नारद ! मुनो, चन्द्रमौछि भगवान्

चा

अन्न

चुर

दीप

का

की

यह कहें जिस रहा बात प्रक

मान् पुत्र उग्न विश् जव आन् दान करा प्रभ गय उद्वे

तन्म गय

वेड

शुन

पक

सन्द

मति

शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ । व कैसे कैलास पर्वतपर गये और कुवेरकी उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई , यह सब सुनाता हूँ । काम्पिट्य नगरमें यज्ञदत्त नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे । उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम गुणनिधि था । वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था । पिताने अपने उस पुत्रको त्याग दिया । वह घरसे निकल गया और कई दिनोंतक भूखा भटकता रहा । एक दिन वह नैवेद्य चुरानेकी इच्छासे एक शिवमन्दिरमें गया । वहाँ उसने अपने वस्त्रको जलाकर उजाला किया । यह मानो उसके द्वारा

शंकरके चरित्रका वर्णन करता हूँ । वे कैसे कैलास पर्वतपर भगवान शिवकी सेवामें लगा रहता था । बालक होनेप वह दूसरे बालकों के साथ शिवका भजन किया करता श्र सब सुनाता हूँ । काम्पिल्य नगरमें यज्ञदत्त नामसे प्रसिद्ध वह क्रमशः युवावस्थाको प्राप्त हुआ और पितां के प्रक सब सुनाता हूँ । काम्पिल्य नगरमें यज्ञदत्त नामसे प्रसिद्ध गमनके प्रश्चात् राजसिंहासनपर बैटा ।

राजा दम बड़ी प्रसन्नताके साथ सब ओर व्हिवधमींना हो करने लगे। भूपाल दमका दमन करना बूसरों के लिये सर्वथाकी था। ब्रह्मन्! समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिहिं दूसरे किसी धर्मको नहीं जानते थे। उन्होंने अपने एक रहनेवाले समस्त ग्रामाध्यक्षोंको बुलाकर यह आज्ञा दे विश्

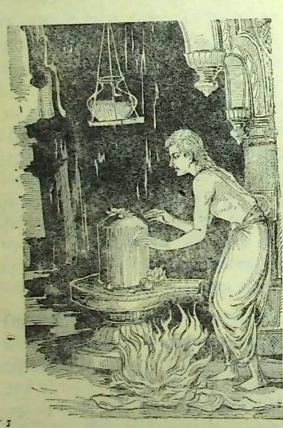

भगवान् शिवके लिये दीपदान किया गया । तत्यश्चात् वह चोरीमें पकड़ा गया और उसे प्राणदण्ड मिला । अपने कुकमोंके कारण वह यमदूतों द्वारा वाँधा गया । इतने में ही भगवान् शंकर के पार्षद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बन्धन छे छुड़ा दिया । शिवगणिक सङ्गसे उसका हृदय गुद्ध हो गया था । अतः वह उन्होंके साथ तत्काल शिवलोक में चला गया । वहाँ सारे दिल्य भोगोंका उपभोग तथा उमा- महेश्वरका सेवन करके कालान्तरमें वह कलिङ्गराज अरिंदम- का पुत्र हुआ । वहाँ उसका नाम था । दम । वह निरन्तर

'शिवमन्दिरमें दीपदान करना सबके लिये अनिवार्य हैं जिस-जिस प्रामाध्यक्षके गाँवके पास जितने शिवाली वहाँ-वहाँ बिना कोई विचार किये सदा दीप चाहिये।' आजीवन इसी धर्मका पालन करनेके कारण दमने बहुत बड़ी धर्मकम्पत्तिका संचय कर लिया। काल-धर्मके अधीन हो गये। दीपदानकी वासनासे युक्त के कारण उन्होंने शिवालयोंमें बहुत-से दीप जलवाके उसके फलस्वरूप जन्मान्तरमें वे रत्नमय दीपींकी आश्रय हो अलकापुरीके स्वामी हुए। इस प्रकार शिवके लिये किया हुआ, थोड़ा-सा मी गुजन या

पर :

ा ध

परले

का प्रच

थाकी

तिरिक्तः

रक

दी

वार्य हैं

हावाल्य

दीप ड

कारण

门门

से युक्त

जलवाबे

वोंकी प्र

कार अ

या आ

समयानुसार महान् फल देता है, ऐसा जानकर इत्तम सुखकी 'तदनन्तर विशालाश्ची पार्वतीदेवीके साथ भगवान् विश्वनाथ इच्हा रखनेवाले लोगोंको शिवका भजन अवस्यं करना चाहिये । वह दीक्षितका पुत्रः जो सदा सब प्रकारके अन्नमोंमें ही रचा क्षेंचा रहता था, दैवयोगसे शिवालयमें घन पुरानेके लिये नया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़ेको दीपककी बत्ती बेनाकर उसके प्रकाशसे शिवलिङ्कके छपर-का अँघेरा दूर कर दिया; इस सस्कर्मके फ़लस्वरूप वह किङ्कदेश-का लजा हुआ और घर्ममें उसका अनुराग हो गया । फिर दीप-की वासनाका उदय होनेसे शिवालयोंमें दीप जलवाकर उसने यह दिक्पालका पद पा लिया । मुनीइवर ! देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पालकी पैदवी, जिसका यह मानवधर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात! यह तो उसके ऊपर शिवके संतुष्ट होनेकी बात बतायी गयी। अब एकचित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदाके लिये उसकी भगवान् शिवके साथ मित्रता हो गयी । मैं इस प्रसङ्गका तुमसे वर्णन करता हूँ ।

नारद ! पहलेके पाद्मकल्पकी बात है, मुझ ब्रह्माके मानस पुत्र पुलस्त्यसे विश्रवाका जन्म हुआ और विश्रवाके पुत्र वैश्रवण (कुवेर) हुए । उन्होंने पूर्वकालमें अत्यन्त उम्र तपस्याके द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेवकी आराधना करके विश्वकर्माकी बनायी हुई इस अलकापुरीका उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहनकल्प आरम्भ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्तका पुत्र, जो प्रकाशका दान करनेवाला था, कुवेरके रूपमें अत्यन्त दुस्तह तपस्या करने लगा । दीपदानमात्रसे मिलनेवाली शिवभक्तिके प्रभावको जानकर वह शिवकी चित्प्रकाशिका काशिकापुरीमें गया और अपने चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपोंसे ग्यारह रुद्रोंको उद्दोधित करके अनन्यभक्ति एवं स्नेहसे सम्पन्न हो वह तन्मयतापूर्वक शिवके ध्यानमें मग्न हो निश्चलभावसे बैठ गया । जो शिवकी एकताका महान् पात्र है, तपरूपी अग्निसे बेड़ा हुआ है, काम-क्रोधादि महाविध्नरूपी पतङ्गोंके आघातसे रात्य है, प्राणनिरोधरूपी वायुशून्य स्थानमें निश्चलभावसे पकाशित है, निर्मल दृष्टिके कारण खरूपसे भी निर्मल है तथा सन्दावरूपी पुष्पोंसे जिसकी पूजा की गयी है, ऐसे शिवलिङ्गकी पतिष्ठा करके वह तबतक तपस्यामें लगा रहा। जबतक उसके शरीरमें केवल अस्थि और चर्ममात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गये । इस प्रकार उसने दस इजार वर्षोतक तपस्या की ।

्रिकुवेरके पास आये । उन्होंने प्रसन्नचित्तसे अलकापितकी ओर देखा । वे शिवलिङ्गमें मनको एकाप्र करके ठूँठे काठकी भाँति स्थिरभावसे बैठे थे । भगवान् शिवने उनसे कहा-'अलकापते । मैं वर देनेके लिये उद्यत हूँ । तुम्र अपना मनोरथ बताओ।

यह वाणी सुनकर तपस्थाके घनी ऊविरने ज्यों ही ऑखें खोलकर देखा, त्यों ही उमानक्ष्म भगवान् श्रीकृष्ठ सामने खड़े दिखायी दिये । वे उदयकालके सहस्रों सूर्योंसे भी अविक तेजस्वी थे और उनके मस्तकपर चन्द्रमा अपनी चाँदनी बिलेर रहे थे । भगवान् शंकरके तेजसे उनकी आँखें चौंधिया गयीं । उनका तेज प्रतिइत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथसे भी परे विराजमान देवदेवेश्वर शिवसे बोले— 'नाथ ! मेरे नेत्रोंको वह दृष्टिशक्ति दीजिये, जिससे आपके चरणारविन्दोंका दर्शन हो सके । स्वामिन ! आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिये सबसे बड़ा वर है । ईश ! दूसरे किसी वरसे मेरा क्या प्रयोजन है । चन्द्रशेखर ! आप-को नमस्कार है।

कुवेरकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापतिने अपनी हथेलीसे उनका स्पर्श करके उन्हें देखनेकी शक्ति प्रदान की । दृष्टिशक्ति मिल जानेपर यज्ञदत्तके उस पुत्रने आँखें फाइ-फाइकर पहले उमाकी ओर ही देखना आरम्भ किया। वह मन-ही-मन सोचने लगा, 'भगवान् शंकरके समीप यह सर्वाङ्गसन्दरी कौन है ? इसने कौन-सा ऐसा तप किया है, नो मेरी भी तपस्यासे बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा—सभी अद्भृत हैं।' वह ब्राह्मणकुमार' बार-बार यही कहने लगा । जब बारंबार यही कहता हुआ वह कर दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगा, बब वामाके अवलोकनसे उसकी बायों आँख फूट गयी। तदनन्तर देवी पार्वतीने महादेवजीसे कहा- 'प्रभो ! यह दुष्ट तपस्वी बारंबार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है ? आप मेरी तपस्थाके तेजको प्रकट कीजिये।' देवीकी यह वात सुनकर भगवान् शिवने हँसते हुए उनसे कहा-ध्यमे ! यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें कृर दृष्टिसे नहीं देखता, अपित तुम्हारी तमःसम्पत्तिका वर्णन कर रहा है। ' देवीसे ऐसा कहकर भगवान् शिव पुन: उस ब्राह्मणकुमारसे बोले- 'वत्स ! मैं तुम्हारी तपस्यासे

ग्र

इते

मह

युत्त् सभ

केर

पर्व

तैर

की

अ

श्री प्रस

स

\$

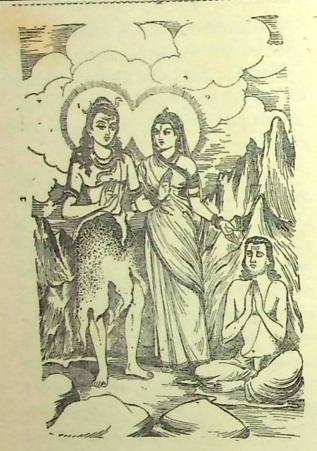

संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ । तुम निधियोंके खामी और गुह्मकोंके राजा हो जाओ । सुन्नत ! यक्षों, किन्नरों और राजाओंके भी राजा होकर पुण्यजनोंके पालक और सबके लिये

घनके दाता बनो । मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी है और में नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा । मिन तुम्हारी प्रीति बढ़ानेके लिये मैं अलकाके पास ही हुँग आओ, इन उमादेवीके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम करो है ये तुम्हारी माता हैं । महाभक्त यहदत्त-कुमार ! तुम कर प्रसद्धचित्तसे इनके चरणोंमें गिर जाओ ।'

भगवान शिवने पार्वती देवीसे फिर कहा—'देवेश्वरी! क्ष कृपा करो। तपस्विनि! यह तुम्हारा पुत्र है।' भगवान गंका यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वतीने प्रसन्नचित्त हो यह कुमारसे कहा—'वत्स! भगवान शिवमें तुम्हारी सदा कि भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बार्यी आँख तो फूट ही गं इसलिये एक ही पिङ्गलनेत्रसे युक्त रहो। महादेवजीं वर दिये हैं, वे सब उसी रूपमें तुम्हें सुलभ हों। हैं मेरे रूपके प्रति ईर्ष्या करनेके कारण तुम कुबेर के प्रसिद्ध होओगे।' इस प्रकार कुबेरको वर देकर भन्न महेश्वर पार्वती देवीके साथ अपने विश्वेश्वर-धाममें चले हैं इस तरह कुबेरने भगवान शंकरकी मैत्री प्राप्त की अलकापुरीके पास जो कैलास पर्वत है, वह भगवान गंका निवास हो गया।



## भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिखण्डका उपसंहार

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मुने ! कुवेरके तपोबलसे भगवान् शिवका जिस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ कैलासपर शुभागमन हुआ, वह प्रसङ्ग सुनो । कुवेरको वर देनेवाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होनेका वर देकर अपने उत्तम स्थानको चलेगये, तब उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया— श्रिह्माजीके ललाटसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलयका कार्य सँभालते हैं, वे स्द्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं । अतः उन्होंके रूपमें में गुह्मकोंके निवासस्थान कैलास पर्वतको जाऊँगा । उन्होंके रूपमें में कुवेरका मित्र बनकर उसी पर्वतपर विलासपूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा ।

शिवकी इस इच्छाका चिन्तन करके उन ही. कैलास जानेके लिये उत्सुक हो अपनी उत्तम गति देनेवारे नादस्वरूप डमरूको बजाया। डमरूकी वह ध्वनि, जी विचित्र एवं गम्भीर शब्द आह्वानकी गतिसे युक्त था असनेवालोंको अपने पास आनेके लिये प्रेरणा देखी उस ध्वनिको सुनकर मैं तथा श्रीविष्णु आदि सभी अस्पि, मूर्तिमान् आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साहमें भिक्त आये। भगवान् शिवके स्मुख्त पार्षद तथा सर्वलेकि

पुराण -

बनी हैं

। मिन

ो रहुँग

त्रों ले

रुम अल

वरके

री ! इस

गन् शंका

हो यहत

सदा नि

ट ही गां

देवजीने

हों।हे

कुबेर व

कर मा

में चले में

ाप्त की है

वान् शंका

20-11

उन छहें

देनेवारे

ने, जी उ

11 1 3

ह था अ देखा

सभी हैं ॉं आ <sup>प्</sup>र में भरका

सर्वलोकवि

महाभाग गणपाल ज़हाँ कहीं भी थे, वेहाँसे आ गये। • इतना कृहकर ब्रह्माजीने वहाँ आये हुए गणपालोंका नामोल्लेखपूर्वक विस्तृत परिचय दिया, फिर इसे प्रकार कहणा आरेम्भ किया। वे बोले—वहाँ असंख्य महात्रली गणपाँ प्रधारे । वे सव-के-सव सहंस्रों भुजाओंसे युक्त थे और मस्तकपर जटाका ही मुकुट धारण किये हुए थे। सभी चन्द्रचूड़, नीलकण्ठ और त्रिलोचन थे। हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे। वे मेरे, श्रीविष्णुके तथा इन्द्रके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्योंके समान उद्घासित हो रहे थे । उस समय भगवान् शिवने विश्वकर्माको उस पर्वतपर निवासस्थान बनानेकी आज्ञा दी। अनेक भक्तोंके साथ अपने और दूसरोंके रहनेके लिये यथायोग्य आवास तैयार करनेका आदेश दिया।

मुने ! तब विश्वकर्माने भगवान् शिवकी आज्ञाके अनुसार उस पर्वतपर जाकर शीघ ही नाना प्रकारके ग्रहोंकी रचना की । फिर श्रीहरिकी प्रार्थनाले कुबेरपर अनुग्रह करके भगवान् शिव सानन्द कैलास पर्वतपर गये। उत्तम मुहूर्तमें अपने स्थानमें प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिवने सवको प्रेमदान दे सनाथ किया, इसके बाद आनन्दसे भरे हुए श्रीविष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धोंने शिवका प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया । हाथोंमें नाना प्रकारकी भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सबके साथ उनकी आरती उतारी। मुने ! उस समय आकाशसे वर्षा हुई, जो मङ्गलस्चक थी। सब ओर

जय-जयकार और नमस्कारके शब्द गूँज़ने लगे। महान् उत्साह फैला हुआ था, जो सबके मुखको बढ़ा रहा था। उस सैमय सिंहासनपर बैठकर श्रीविष्णु आँदि सभी देवताओं-द्वारा की हुई यथोचित सेवाको बारंबार ग्रहक करते हुए भगवान शिव बड़ी शौभा पा रहे थे। देवता आँदि सब, छोगोंने सार्थक एवं प्रिय वचनोंद्वारा' लोककल्याणकारी अगवान शंकरका पृथक्-पृथक् स्तवन किया । सर्वेश्वर प्रभुने प्रसन्नचित्तसे • वह स्तवन सुनकर उन अवको प्रसन्नतापूर्वक मनोबाञ्चित वर एवं अभीष्ट वस्तुएँ प्रधान कीं । मुने ! तदनन्तर श्रीविष्णुके साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवीञ्छित वस्तु पाकर आनन्दित हो भगवान् शिबकी आज्ञासे अपने-अपने धामको चले गये। कुवेर भी शिवकी आज्ञासे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको गये। फिर वे भगवान् शम्भु, जो सर्वथा स्वतन्त्र हैं, योगपरायण एवं ध्यानतत्पर हो पर्वतप्रवर कैलासपर रहने लगे। कुछ काल विना पत्नीके ही बिताकर परमेश्वर शिवने दक्षकत्या सतीको पत्नीरूपमें प्राप्त किया । देवर्षे ! फिर वे महेश्वर दक्षकुमारी सतीके साथ विहार करने लगे और लोकाचारपरायण हो मुखका अनुभव करने लगे । मुनीश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्रके अवतारका वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलासपर आगमन और कुबेरके साथ मैत्रीका भी प्रसङ्ग सुनाया है। कैलासके अन्तर्गत होनेवाली उनकी ज्ञानवर्द्धिनी लीलाका भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोकमें सदा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है । जो एकाग्रचित्त हो इस कथाको सुनता या पढ़ता है, वह इस लोकमें भोग पाकर ( अध्याय २० ) परलोकमें मोक्ष लाभ करता है।

॥ रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड सम्पूर्ण ॥



# रुद्रसंहिता, द्वितीय (सती) खण्ड

नारदजीके प्रश्न और ब्रह्माजीके द्वारा उनका उत्तर, सदाधिवसे त्रिदेवोंकी उत्पत्ति तथा ब्रह्माजीहे देवता आदिकी सृष्टिके पश्चात् एक नारी और एक पुरुषका प्राकट्य

नारद्जी वोले - महाभाग ! महाप्रभो ! विधातः ! आपके मुखारविन्दसे मङ्गलकारिणी शम्भुकथा मुनते-मुनते मेर जी नहीं भर रहा है । अतः भूगवान् शिवका सारा शुभ चित्र मुझसे किहये । सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मदेव ! मैं सतीकी कीर्तिसे युक्त शिवका दिव्यचरित्र मुनना चाहता हूँ । शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्षपत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुई ? महादेवजीने विवाहका विचार कैसे किया ? पूर्वकालमें दक्षके प्रति रोष होनेके कारण सतीने अपने शरीरका त्याग कैसे किया ? चेतनाकाशको प्राप्त होकर वे फिर हिमालयकी कन्या कैसे हुई ?



पार्वतीने किस् प्रकार उग्नं तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ ? कामदेवंका नाश करनेवाले भगवान् शंकरके आधे

शरीरमें वे किस प्रकार स्थान पा सकीं ? महामते ! इत क बातोंको आप विस्तारपूर्वक किहिये । आपके समान दूसरा क्रें संशयका निवारण करनेवाला न है न होगा ।

ब्रह्माजीने कहा—मुने ! देवी सती और भाक शिवका ग्रुभ यश परमपावन, दिव्य तथा गोपनीयसे भी अक गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्वकालमें भारत शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्तिरहित, चिन्मवल सत् और असत्से विलक्षण स्वरूपमें प्रतिष्ठित थे। प्रि ही प्रभु सगुण और शक्तिमान् होकर विशिष्ट रूप धारण की स्थित हुए । उनके साथ भगवती उमा विराजमान श विप्रवर ! वे भगवाम् शिव दिव्य आकृतिसे मुशोभित हो वी थे। उनके मनमें कोई विकार नहीं था। वे अपने पाल स्वरूपमें प्रतिष्ठित थे । मुनिश्रेष्ठ ! उनके बायें अङ्गते भाव विष्णुः दायें अङ्गसे मैं ब्रह्मा और मध्य अङ्ग अर्थात् हुव रद्रदेव प्रकट हुए । मैं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुआ, भगवात् जगत्का पालन करने लगे और स्वयं रुद्रने संहारका क सँभाला । इस प्रकार भगवान् सदाशिव स्वयं ही तीत्र धारण करके स्थित हुए । उन्हींकी आराधना करके लोकपितामह ब्रह्माने देवता, असुर और मनुष्य आदि <sup>सर्</sup> जीवोंकी सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देविश्रो योंकी सृष्टि करके में बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपनेकी अधिक ऊँचा मानने लगा । मुने ! जब मरी<sup>चि, अ</sup> पुलहः, पुलस्त्यः, अङ्गिराः, ऋतुः, वसिष्ठः, नारदः, दक्ष और <sup>शु</sup> इन महान् प्रभावशाली मानसपुत्रोंको मैंने उत्पन्न तब मेरे हृदयसे अत्यन्त मनोहर रूपवाली एक सुन्दरी उत्पन्न हुईं। जिसका नाम 'संभ्या' था। वह दिनमें धी

कल्याण के

जीसे

! इन स

ूसरा श्री

र भगक

भी अवद

विन्मय त्य

थे। फिर

धारण क्षे

ाजमान <sup>धी</sup> तोभित हो <sup>हो</sup>

अपने पाल

ङ्गसे भाग

मर्थात् हर्षे मगवान् वि

संहारका की ही तीन <sup>ह</sup>

ग करके हैं।

आदि स

देवशिरोमी.

अपनेको हैं।

मरीचि, अ

न और भृष्

उत्पन्न 🕅

क सन्दरी

दिनमें धीण

00

तपस्त्रिनी सतीके सामने शिवका प्राकटा

्रिष्ठ १२८

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

जार्त वह चरम लेती

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi



जाती, परंतु सायंकालमें उसका रूप-सौन्दर्य खिल उठता था।
वह मूर्तिमती सायं-संध्या ही थी और निरन्तर किसी मन्त्रका
जप करती रहती थी। सुन्दर भौंहोंबाली वह नारी सौन्दर्यकी
चरम सीमाको पहुँची हुई थी और मुनियोंके भी मनको मोहे
लेती थी।

इसी तरह मेरे मनसे एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यन्त अद्भुत था । उसके शरीरका मध्यभाग (कटिप्रदेश ), पतला था । दाँतोंकी पंक्तियाँ बड़ी सुन्दर थीं।

उसके अङ्गोंसे मतवारे हाथीकी-सी गन्ध गकट होती थी।
नेत्र प्रफुछ कमलके समान शोभा पाते थे। अङ्गोंमें केसर
लगा था, जिसकी सुगन्ध नासिकाको तृप्त कर रही थी। उसपुरुषको देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यन्त उत्सुक
हो उठे। उनके मनमें विस्मय भर गया था। जग्रत्की
सृष्टि करनेवाले सुझ जगदीश्वर ब्रह्माकी ओर देखकर उस
पुरुषने विनयसे गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा।

वह पुरुष बोळा—ब्रह्मन् ! में कौन-सा कार्य करूँगा ? मेरे योग्य जो काम हो, उसमें मुझे लगाइयेः क्योंकि विधाता ! आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है।

ब्रह्माजीने कहा—भद्रपुरुष ! तुम अपने इसी स्वरूपसें तथा फूलके बने हुए पाँच वाणोंसे स्त्रियों और पुरुषोंको मोहित करते हुए सृष्टिके सनातन कार्यको चलाओ । इस चराचर त्रिमुवनमें ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करनेमें समर्थ नहीं होंगे । तुम छिपे रूपसे प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुखका हेतु बनकर सृष्टिका सनातन कार्य चाल्द्र रक्लो । समस्त प्राणियोंका जो मन है, वह तुम्हारे पुष्पमय बाणका सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य वन जायगा और तुम निरन्तर उन्हें मदमत्त किये रहोगे । यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टिका प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक-ठीक नाम क्या होंगे, इस बातको मेरे ये पुत्र बतायेंगे ।

सुरश्रेष्ठ ! ऐसा कहकर अपने पुत्रोंके मुखकी ओर दृष्टिपात करके मैं क्षणभरके लिये अपने कमलमय आसनपर चुपचाप बैठ गया । (अध्याय १-२)

## कामदेवके नामोंका निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र— वसिष्ठ मुनिका चन्द्रभाग पर्वतपर उसको तपस्याकी विधि बताना

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर मेरे अभिप्रायको जाननेवाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियोंने उस पुरुषका उचित नाम स्क्ला । दक्ष आदि प्रजापतियोंने उसका मुँह देखते ही परोक्षके भी सारे वैत्तान्त जानकर उसे रहनेके लिये स्थान और पत्नी प्रदान की । मेरे पुत्र मरीचि आदि हिजोंने उस पुरुषके नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति-युक्त बात कही ।



श्रापि बोले—तुम जन्म लेते ही हमारे मनको भी मथने लगे हो । इसलिये लोकमें 'मन्मथ' नामसे विख्यात होओंगे । मनोभव ! तीनों लोकोंमें तुम इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हो, तुम्हारे समान सुन्दर दूसरा कोई नहीं है; अतः कामरूप होनेके कारण तुम 'काम' नामसे भी विख्यात होओं। लोगोंको मदमत्त बना देनेके कारण तुम्हारा एक नाम 'मदन' होगा । तुम बड़े दर्पसे उत्पन्न हुए हो, इसलिये 'दर्पक' कहलाओंगे और सदर्प होनेके कारण ही जगत्में 'कंदर्प' नामसे भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओंका सम्मिलत बल-पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी खानोंपर तुम्हारा अधिकार होंगा और तुम सर्वव्यापी होओंगे। जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषोंमें श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छाके अनुरूप पत्नी ख्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी (तुममें अनुराग रखनेवाली) होगी।

ब्रह्माजीने कहा—मुने ! तदनन्तर मैं वहाँसे अहश्य हो गया । इसके बाद दक्ष मेरी बातका स्मरण करके कंदर्पसे बोळे—'कामदेव ! होरे शरीरसे उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या मुन्दर रूप शौर उत्तम गुणोंसे मुशोभित है । इसे तुम अपनी फनी बनानेके लिये प्रहण करो । यह गुणोंकी हृष्टिसे सर्वथा

तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव ! यह उदा तुम्हारे का रहनेवाली और तुम्हारी रुचिके अनुसार चलनेवाली होती धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी।

ऐसा कहकर दक्षने अपने शरीरके पर्सार्गेसे प्रकट हुई क कन्याका नाम 'रित' रखकर उसे अपने आगे बैठाया औ कंदर्पको संकल्पपूर्वक सौंप दिया। नारद! हुक्षकी वह पुत्रीकी

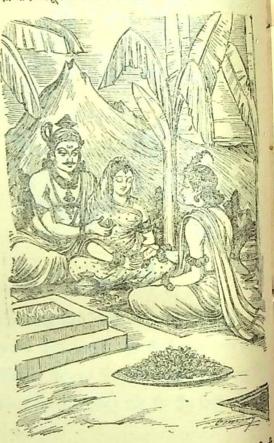

वड़ी रमणीय और मुनियोंके मनको भी मोह लेनेवाली व उसके साथ विवाह करके कामदेवको भी बड़ी प्रसन्तता हुँ अपनी रित नामक मुन्दरी स्त्रीको देखकर उसके हार्की आदिसे अनुरिक्तत हो कामदेव मोहित हो गया। तात! समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके मुखको हैं। बाला था। प्रजापित दक्ष इस बातको सोचकर बड़े प्रस्ति कि मेरी पुत्री इस विवाहसे मुखी है। कामदेवको भी मुख मिला। उसके सारे दुःख दूर हो गये। दक्षक्या भी कामदेवको पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संभाव मनोहारिणी विद्युन्मालाके साथ मेघ शोभा पाता है, उसी रितके साथ प्रिय वचन बोलनेवाला कामदेव बड़ी शोभा रितके साथ प्रिय वचन बोलनेवाला कामदेव बड़ी शोभा था। इस प्रकार रितके प्रति भारी मोहसे युक्त कामदेवने उसे उसी तरह अगने हृदयके सिंहासनपर प्रणा

ने साव

होगी।

हुई स

या औ

पुत्रीं रि

नेवाली ध

न्तता हैं

के हाव-भी

तात!

वको वं

इ प्रस्त

को भी

सकत्या (

संध्यकि

, उसी प्रक

शोभाषा

उक्त रहित

नपर दिवा

जैसे योगी पुरुष योगविद्याको हृदयमें घारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण क्रिता है। इसी प्रकार पूर्ण क्रिता है। इसी विद्यास्त्र पूर्ण क्रिता पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्रीहरिको पाकर पूर्णचन्द्रानना लक्ष्मी शोधा पाती हैं।

े खूतजी कहते हैं अहाजीका यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान् शंतरका स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले—'महाभाग! विष्णुशिष्य! महामते! विषातः! आपने चन्द्रमौलि शिवकी यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाहके पश्चात् जब कामदेव प्रसन्ततापूर्वक अपने स्थानको चला गया, देक्ष भी अपने घरको पघारे तथा आप और आपके मानसपुत्र भी अपने-अपने घामको चले गये, तब पितरोंको उत्पन्न करनेवाली ब्रह्मकुमारी संध्या कहाँ गयी? उसने क्या किया और किस पुरुषके साथ उसका विवाह हुआ? संध्याका यह सब चरित्र विशेषरूपसे बताइये।

ब्रह्माजीने कहा—मुने ! संध्याका वह सारा शुभ चरित्र
मुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदाके लिये सती-साध्वी
हो सकती हैं । वह संध्या, जो पहले मेरी मानस-पुत्री थी, तपस्या
करके शरीरको त्यागकर मुनिश्रेष्ठ मेधातिथिकी बुद्धिमती पुत्री
होकर अरुन्धतीके नामसे विख्यात हुई । उत्तम व्रतका पालन
करके उस देवीने ब्रह्मा, विष्णु और महेक्वरके कहनेसे श्रेष्ठ
वतधारी महात्मा वसिष्ठको अपना पित चुना । वह सौम्य स्वरूपवाली देवी सबकी वन्दनीया और पूजनीया श्रेष्ठ पितव्रताके
रूपमें विख्यात हुई ।

नारद्जीने पूछा—भगवन् ! संध्याने कैसे किसिलिये और कहाँ तप किया ? किस प्रकार द्यारीर त्यागकर वह मेधातिथिकी पुत्री हुई ? ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीनों देवताओं के वताये हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा विसष्ठको उसने किस तरह अपना पित बनाया ? पितामह ! यह सब मैं विस्तारके साथ मुनना चाहता हूँ । अरुन्यतीके इस कौत्हलपूर्ण चरित्रका आप यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये ।

ब्रह्माजीने कहा—मुने ! संध्याके मनमें एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिये उस साध्वीने यह निश्चय किया कि 'वैदिकमार्गके अनुसार मैं अग्निमें अपने इस शरीरकी आहुति दे दूँगी। आजसे इस भूतलपर कोई भी देहचारी उत्पन्न होते ही कामभावसे युक्त न हों इसके लिये मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा खापित करूँगी ( तहणावस्थासे पूर्व किसीपर भी काम-का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूँगी।) इसके बाद इस जीवनको त्याग दूँगी।

सन-ही-मन ऐसा विचार करके संध्या चन्द्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वतपर चली गयी, जहाँसे चन्द्रभागा नदीका प्रादु-भांव हुआ है । मनमें तपस्थाका दृढ़ निश्चय ले संध्याको श्रेष्ठ पर्वतपर गयी हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद-वेदाङ्गों-के पारंगत विद्वान्, सर्वश, जितातमा एवं शानयोगी पुत्र विसिष्ठसे कहा—'बेटा विसिष्ठ ! मनस्विनी संध्या तपस्थाकी अभिलाषासे चन्द्रभाग नामक पर्वतपर गयी है । तुम जाओ और उसे विधिपूर्वक दीक्षा दो । तात ! वह तपस्थाके भावको नहीं जानती है । इसल्ये जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेशसे उसे अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके, वैसा प्रयत्न करो ।'

नारद ! मैंने दयापूर्वक जब वसिष्ठको इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे 'जो आजा' कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारीके रूपमें संध्याके पास गये । चन्द्रभाग पर्वतपर एक देवसरोवर है, जी जलाशयोचित गुणोंसे परिपूर्ण हो मानसरोवरके समान शोभा पाता है। वसिष्ठने उस सरोवरको देखा और उसके तटपर वैठी हुई संध्यापर भी दृष्टिपात किया । कमलोंसे प्रकाशित होनेवाला वह सरोवर तटपर वैठी हुई संध्यासे उपलक्षित हो उसी तरह मुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोषकालमें उदित हुए चन्द्रमा और नक्षत्रोंसे युक्त आकाश शोभा पाता है । सुन्दर भाववाली संध्याको वहाँ वैठी देख मुनिने कौत्हलपूर्वक उसं बृहल्लोहित नामवाले सरोवरको अच्छी तरह देखा। उसी प्राकारभूत पर्वतके शिखरसे दक्षिण समुद्रकी ओर जाती हुई चन्द्रभागा नदीका भी उन्होंने दर्शन किया । जैसे गङ्गा हिमा-लयसे निकलंकर समुद्रकी ओर जाती है, उसी प्रकार चन्द्रभाग-के पश्चिम शिखरका भेदन करके वह नूदी समुद्रकी ओर जा रही थी । उस चन्द्रभाग पर्वतपर बृहल्लोहित सरोबरके किनारे बैठी हुई संध्याको देखकर वसिष्ठजीने आदरपूर्वक पूछा।

शं

था

भी

तर

शि

दिव

दिव

शात

कर



विसष्टजी बोले—भद्रे ! तुम इस निर्जन पर्वतपर किस-लिये आरी हो ? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने-का विचार किया है ? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ । यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ ।

महात्मा विसष्टकी यह वात मुनकर संध्याने उन महात्मा-की ओर देखा । वे अपने तेजसे प्रज्वित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो । वे मस्तकपर जटा धारण किये बड़ी शोभा पा रहे थे । संध्याने उन तपोधन-की आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा ।

संध्या बोळी अहान् ! मैं ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ । मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करनेके लिये इस निर्जन पर्वतपर आयी हूँ । यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान

पड़े तो आप मुझे तपस्याकी विधि बताइये । मैं यही का चाहती हूँ । दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तमक के भावको—उसके करनेके नियमको निना जाने ही तमें आ गयी हूँ । इसिलये चिन्तासे सूखी जा गड़ी हूँ और में हृदय काँपता है।

संध्याकी बात सुनकर बहावेचाओं में श्रेष्ठ विश्वजीते हैं स्वयं सारे कार्यों के जाता थे, उससे दूसरी कोई बात हैं पूछी | वह मन-ही-सन तपस्थाका निश्चय कर चुकी थी है। उस समय बिश्ने अस्यन्त उद्यमशील थी | उस समय बिश्ने मनसे भक्तवत्सल भगवान शंकरका स्मरण करके हैं। प्रकार कहा |

वसिष्ठजी बोले-शुभानने ! जो सबसे महान् बी उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्तम और महान् तप हैं तथा जो ल परमाराध्य परमात्मा हैं, उन भगवान् शम्भुको तुम हरन धारण करो । जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मेह आदिकारण हैं, उन त्रिलोकीके आदिसाहा, अद्वितीय पुर्व त्तम शिवका भजन करो । आगे बताये जानेवाले मन्त्रसे देश श्रम्भुकी आराधना करो । उससे तुम्हें सब कुछ मिल जान इसमें संशय नहीं है । 'ॐ नमः शंकराय ॐ' इस मल निरन्तर जप करते हुए मौन तपस्या आरम्भ करो और बी नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो । तुम्हें मौन रहकर ही ली करना होगा, मौनालम्बनपूर्वक ही महादेवजीकी पूजा करनी हों प्रथम दो बार छठे समयमें तुम केवल जलका पूर्ण आह कर सकती हो । जब तीसरी बार छठा समय आये, तब कें उपवास किया करो । इस तरह तपस्याकी समाप्तित<sup>क हैं</sup> कालमें जलाहार एवं उपवासकी क्रिया होती रहेगी। है इस प्रकार की जानेवाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्यका फल देने तथा सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होती है। सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है । अपने चित्रमें ग्रुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकरजीका चिन्तन करी प्रसन्न होनेपर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे।

इस तरह संध्याको तपस्या करनेकी विधिका उपि दे मुनिवर विधिष्ठ यथोचितरूपसे उससे बिदा ले वहीं अति हो गये। (अध्याय ३

संध्याकी तपस्था, उसके द्वारा भगवान् शिवकी स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिवका उसे अशिष्ट वर दे मेधातिथिके यज्ञमें भेजना

ब्रह्माजी कहते हैं—मेरे पुत्रोंमें श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद ! तपस्थाके नियमका उण्देश दे जब वसिष्ठजी अपने घर चले गये, तब तपके उस विधानको समझकर संध्या मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानन्द मनसे तपस्विनीके योग्य वेष बनाकर बृह्छोहित सरोवरके तटपर ही तपस्या करने लगी । विविधित तपस्याके लिये जिस मन्त्रको साधन वताया था, उसीरे अपित भक्तिभावके साथ वह भगवान् शंकरकी आराधना करने असने भगवान् शिवमें अपने सिक्तको लगा दिया और विविध्या

तपस्य

तपोवन

गैर मे

जीने है

गत नो

थी औ

विश्वे

करके स

हान् ओ

जो सकी

म हदम

र मोक्ष

ीय पुरुषे

त्रसे देवे

ल जाय

स मन्त्र

और ने

ही लि हरनी होंगे

पूर्ण आह , तब केंग

सतक हैं

ती। वि नल देनेवा

ती है।ब

वत्तमं 🧖

वरो।

करेंगे।

का उपहें

हीं अन्तर्भ

य ३-१

। विसिष्ठें

सीसे उर

करने हुआ और एक

मनसे वह बड़ी भारी तपैस्या करने लगी। उस तपस्यामें लगे , स्वरूपका योगीजन अपने हृदयके भीतर चिन्तन करते हैं, हुए उसके चार : युग व्यतीत हो, गये । तब भगवान् शिव उसकी तपस्यासे सैतुछ हो बड़ें प्रसन्न हुए तथा बाहर-भीतर और आकाशमें अपने खरूपका दर्शन कराकर जिस रूपका वह चिंन्तन करती क्षी, उसी रूपसे उसकी आँखोंके सामने प्रकट हो गैंये । उसने अनसे जिनका चिन्तन किया था, उन्हीं प्रभु शंकरकों अपने सामने खड़ा देख वह अत्यन्त आनन्दमें निमग्न हो गयी । भगवान्का मुखारविन्द वड़ा प्रसन्न दिखायी देता था । उनके स्वरूपसे शान्ति बरस रही थी । वह सहसा भय-भीत हो सोचने लगी कि भी भगवान् हरसे क्या कहूँ ? किस तरह इनकी स्तुति करूँ ?' इसी चिन्तामें पड़कर उसने अपने दोर्जो नेत्र बंद कर लिये। नेत्र बंद कर लेनेपर भगवान् शिवने उसके हृदयमें प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी, तब वह कठिनाईसे शात होनेवाले जगदीश्वर शिवको प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी।

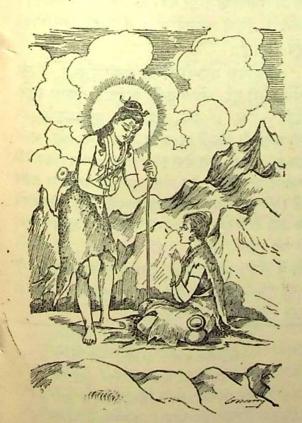

संध्या बोळी-जो निराकार और परम ज्ञानगम्य हैं, जो न तो स्थूल हैं , न सूक्ष्म हैं और त उच ही हैं तथा जिनके

उन्हीं लोकसृष्टा आप भगवान् शिवको नुमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शान्तस्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान-गम्य हैं, जो अपने ,ही प्रकाशमें स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकारका अत्यन्त अभाव है, जो आकाशमार्गकी माति निर्गुण, निराकार बताये गये हैं तथी जिनका रूप अज्ञानान्धकार-मार्गसे सर्वथा परे हैं। उन नित्यप्रसन्न आप मगवान् शिवको । में प्रणाम करती हूँ । जिनका रूप एक ( अद्वितीय ), शुद्ध, विना मायाके प्रकाशमान, सचिदानन्दमय, सहज निविकार, नित्यानन्दमय, सत्य, ऐश्वर्यसे युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मीको देने-वाला है, उन आप भगवान् शिवको नमस्कार है। जिनके स्वरूपकी ज्ञानरूपसे ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत्से सर्वथा भिन्न है एवं सत्त्वप्रधानः ध्यानके योग्यः आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगानेवाला तथा पवित्र वस्तुओंमें भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वरको मेरा नमस्कार है। आपका जो खरूप गुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूवणोंसे विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूरके समान गौरवर्ण है, जिसने अपने हाथोंमें वर, अभय, शूल और मुण्ड धारण कर रक्खा है, उस दिव्य, चिन्मय, सगुण, साकार विग्रहसे सुशोभित आप योगयुक्त भगवान् शिवको नमस्कार है । आकाश, पृथ्वी, दिशाएँ, जल, तेज तथा काल-ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वरको नमस्कार है। #

#### \* संध्योवाच-

निराकारं ज्ञानगम्यं परं यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोचम् । अन्तश्चिन्त्यं योगिभिस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रं नमोऽस्तु ॥ शर्वं शान्तं निर्मेलं निर्विकारं शानगम्यं स्वप्रकाशेऽविकारम् । खाध्वप्रख्यं ध्वान्तमार्गात्परस्ताद् रूपं यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम् ॥ एकं गुद्धं दीप्यमानं विनाजां चिदानन्दं सहजं चाविकारि। नित्यानन्दं सत्यभूतिप्रसन्नं यस्य श्रीदं रूपमस्मै नमस्ते ॥ विद्याकारोद्भावनीयं प्रभिन्नं सत्त्वच्छन्दं ध्येयमात्मस्वरूपम् । सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्य चैवं नमस्ते ॥ यत्त्वाकारं शुद्धरूपं मनोशं रत्नाकस्पं खच्छकपूरगौरम्। इष्टाभीती शूलमुण्डे दथानं हस्तैर्नमे योगयुक्ताय तुम्यम् ॥ भदिंशश्रैव सलिलं ज्योतिरेव पुनः कालश्च रूपाणि यस्य तुभ्यं नमाऽस्तु ते॥ (शिक पुर रूर संवे सर्व खंव ६। १२-१७)

शि॰ पु॰ अं॰ १५-

संद

अं

ती

प्रा

तुः

ले

स्

लि

जो

तत

परि

मुख मैं

mo

लि

च

वि

ता

तुः

· प्रधान ( प्रकृति ) और पुरुष जिनके शरीररूपसे प्रकट हुए हैं अर्भात् वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिये जिनक यथार्थ रूप अव्यक्त (बुद्धिआदिसे परे) है, उन भगवान् शंकर-को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत्की सृष्टि करते हैं जो विष्णु होकर संसारका पांछन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अन्तमें इस सृष्टिका संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान् सदाशिवको वारंबार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण हैं, दिव्य अमृतरूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले हैं, समस्त लोकान्तरोंका वैभव देनेवाले हैं, स्वयं प्रकाशरूप हैं तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन परमेश्वर शिवको नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत् जिनसे भिन्न नहीं कहा जाताः जिनके चरणोंसे पृथ्वी तथा अन्यान्य अङ्गींसे सम्पूर्ण दिशाएँ, सूर्य, चन्द्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभिसे अन्तरिक्षका आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान् शम्भुको मेरा नमस्कार है। प्रभो ! आप ही स्वसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकारकी विद्याएँ हैं, आप ही हर (संहारकर्ता) हैं, आप ही सद्घह्म तथा परब्रह्म हैं, आप सदा विचारमें तत्पर रहते हैं। जिनका न आदि है, न मध्य है और न अन्त ही है, जिनसे सारा जगत् उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणीके विषय नहीं हैं, उन महादेवजीकी स्तृति मैं कैसे कर सकुँगी ? #

ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्याके धनी मुनि भी जिनके रूपोंका वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वरका वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ १ प्रभो ! आप निर्गुण हैं, मैं मूट

\* प्रधानपुरुषी कायत्वेन विनिर्गती। शंकराय तसादव्यक्तरूपाय नमो नमः ॥ यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिं यो विष्णुः कुरुते स्थितिम्। संहरिष्यति यो रुद्रस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः॥ नमो नमः कारणकारणाय दिव्यामृतकानविभृतिदाय। समस्तलोकान्तरभृतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय ॥ यस्यापरं नो जगदुच्यते पदात् क्षितिर्दिशः सूर्यं इन्दुर्मनोजः । बहिमुंखा नामितश्चान्तरिक्षं तसे तुभ्यं शम्भवे मे नमोऽस्तु ॥ त्वं परः परमात्मा च त्वं विद्या विविधा हरः। सद्बहा च परं ब्रह्म विचारणपरायणः ॥ थस्य नादिनं अध्यं च नान्तमस्ति जगद्यतः। क्यं र स्तोध्यामि तं देवमवाङ्मनसगोचरम्॥ (शि॰ पु॰ व० सं० स॰ खंक ६।१८--२३)

स्त्री आपके गुणोंको कैसे जान सकती हूँ ? आपका ह्या ऐसा है जिस इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर भी है जानते हैं । महेदवर ! आपको निमस्कार है । तेपोमय ! आप निमस्कार है । देवेदवर राम्भो ! मुझपर प्रसन्त होइये । आप बारंबार मेरा नमस्कार है । \*

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! संघाका यह स्कृति वचन सुनकर उसके द्वारा मलीमाँति प्रशंसित हुए मकेक परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर व्ह्लक्ष्री मृगचर्मसे ढका हुआ था। मस्तकपर पवित्र जराज्यको पारहा था। उस समय पालेके मारे हुए कमलके समानको कुम्हलाये हुए मुँहको देखकर भगवान हर दयासे द्रिका है उससे इस प्रकार बोले।

महेश्चरने कहा—भद्रे! में तुम्हारी इस उत्तमतास्त्री बहुत प्रसन्न हूँ। ग्रुद्ध बुद्धिवाली देवि! तुम्हारे इस सामें भी मुझे बड़ा संतोप प्राप्त हुआ है। अतः इस साम् अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर माँगो। जिस वरसे हो प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मनमें हो, उसे में यहाँ अवस्था कहाँगा। तुम्हारा कल्याण हो। में तुम्हारे व्रत-निका बहुत प्रसन्न हूँ।

प्रसन्नचित्त महेश्वरका यह वचन सुनकर अवन हर्षसे भरी हुई संध्या उन्हें वारंवार प्रणाम कर्त वोली—महेश्वर ! यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक के देना चाहते हैं, यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ, यदि पि छुद्ध हो गयी हूँ तथा देव ! यदि इस समय आप करें । देवेश्वर ! इस आकाशमें पृथ्वी आदि किसी भी श्वीत करें । देवेश्वर ! इस आकाशमें पृथ्वी आदि किसी भी श्वीत को प्राणी हैं, वे सब-के-सब जन्म लेते ही कामभावसे युक्त हो जायँ । नाथ ! मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े । मेरे जे हों जे भी मेरे अत्यन्त सुदृद् हों । पतिके अतिरिक्त की पुरुष मुझे सकामभावसे देखे, उसके पुरुषत्वका नाम जाय—वह तत्काल नपुंसक हो जाय ।

\* यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोषनाः।
न विष्ण्यन्ति रूपाणि वर्णनीयः कथं स मे ॥
स्त्रिया मया ते कि श्वेया निर्गुणस्य गुणाः प्रमो ।
नैव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रा अपि सुरासुराः ॥
नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोम्य ।
प्रसीद शम्भो देवेश भूयो भूयो नमोऽस्तुते ॥
(शि० पु० २० सं० स० खं० ६ । २४

लां

भी नो

! आपत

। आर

स्त्रीत्

क्तिवला

कलको

नूट शोम

गन अहे

द्रवित है

म तपस्याः

तं स्तर्ग

इस सम

वरसे हुने

अवश्य 🛚

रत-निक

र अत्यन

ाम कर

पूर्वक व

दि पार

आप है

वर ल

भी खाल

ासे अर्क रि जो की

रेक्त जी

नाश (

नाः।

प्रभो ।

राः ॥

मय ।

रुते ॥

, निष्पाप संध्याको यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान् र्शंकरने कहा -देवि संधेः! सुनो। भद्रे ! तुमने जो जी धर माँगा है, वह सब तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट होकर मैंने हैं दिया । प्राणियोंके जीवनमें मुख्यतः चार भैवस्थाएँ होती हैं —पहली शेशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था ज्ञौर चौथी वृद्धावस्था । तीसरी अवस्था प्राप्त होनेपर देहधारी जीव कामभावसे युक्त होंगे। कहीं-कहीं दूंसरी अवस्थाके अन्तिम भागमें ही प्राणी सकाम हो जायँगे। तुम्हारी तपस्याके प्रभावसे मैंने जगत्में सकामभावके उदयकी यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जायँ । तुम भी इस लोकमें वैसे दिव्य स्तीभावको प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकोंमें दूसरी किसी स्त्रीके लिये सम्भव नहीं होगा। पाणिग्रहण करनेवाले पतिके सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल न पुंसक होकर दुर्बलताको प्राप्त हो जायगा। तुम्हारे पति महान् तपस्वी तथा दिन्यरूपसे सम्पन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ सात कल्पोंतक जीवित रहेंगे।तुमने मुझसे जो-जो वर माँगे थे, वे सब मैंने पूर्ण कर दिये। अब में तुमसे दूसरी बात कहूँगा, जो पूर्वजन्मसे सम्बन्ध रखती है। तुमने पहलेसे ही यह प्रतिज्ञा कर रक्खी है कि मैं अग्निमें अपने शरीरको त्याग दूँगी। उस प्रतिज्ञाको सफल करनेके लिये मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ । उसे निस्संदेह करो । मुनिवर मेधातिथिका एक यज्ञ चल रहा है, जो बारह वर्षोतक चालू रहनेवाला है । उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है । तुम बिना विलम्ब किये उसी अग्निमें अपने शरीरका उत्सर्ग कर दो । इसी पर्वतकी उपत्यकामें चन्द्रभागा नदीके तटपर तापसाश्रममें मुनिवर मेघातिथि महायज्ञका अनुष्ठान करते हैं। तुम खच्छन्दतापूर्वक वहाँ जाओ । मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं

सकेंगे। मेरी ऋपासे तुम मुनिकी अग्निसे प्रकट हुई पुत्री होओगी। तुम्हारे मनमें जिस किसी स्वामीको प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उसे हृदयमें धारणकर, उसीका चिन्तन करते हुए तुम अपने शरीरको उस यज्ञकी अग्निमें होम दो । संध्ये ! जब तुम इस पर्वतपर "चार युगोतकके" छिये कठोरे तपस्या कर रही थी। उन्हीं दिनों उस चतुँ युँगीका सत्ययुग बीत जानेपर त्रेताके प्रथम भागमें प्रजापति दक्षके बृहुत-सी कन्याएँ हुईं। उन्होंने अपनी उन सुशीला,कन्याओंका यथायोग्य वरोंके साथ विवाह कर दिया । उनमेंते सत्ताईस कन्याओंका विवाह उन्होंने चन्द्रमाके साथ किया । चन्द्रमा अन्य सब पत्नियांको छोड्कर केवल रोहिणीसे प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोधसे भरे हुए दक्षने जब चन्द्रमाको शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आये । परंतु संध्ये ! तुम्हारा मन तो मुझमें लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्माजीके साथ आये हुए उन देवताओंपर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्माजीने आकाराकी ओर देखकर और चन्द्रमा पुनः अपने खरूपको प्राप्त करें, यह उद्देवय मनमें रखकर उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये एक नदीकी सृष्टि की, जो चन्द्र या चन्द्रभागा नदीके नामसे विख्यात हुई। चन्द्रभागाके प्रादुर्भावकालमें ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपिशत हुए थे। तपस्याके द्वारा उनकी समानता करनेवाला न तो कोई हुआ है, न है और न होगा ही। उन महर्षिन महान् विधि-विधानके साथ दीर्घकालतक चलनेवाले ज्योतिष्टोम-नामक यज्ञका आरम्भ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्णरूपसे प्रज्वलित हो रहे हैं । उसी आगमें तुम अपने शरीरको डाल दो और परम पवित्र हो जाओ । ऐसा करनेसे इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी।

इस प्रकार संध्याको उसके हितका उपदेश देकर देवेस्वर भगवान् शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। (अध्याय ६)

# संध्याकी आत्माहुति, उसका अरुन्धतीके रूपमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह करना, विद्याली का रुद्रके विवाहके लिये प्रयत्न और चिन्ता तथा भगवान् विष्णुका उन्हें 'शिवा' की आराधनाके लिये उपदेश देकर चिन्तामुक्त करना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! जब वर देकर भगवान् रांकर अन्तर्धान हो गये, तब संध्या भी उसी स्थानपर गयी, जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान् रांकरकी कृपासे उसे किसीने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारीका स्वरण किया, जिसने उसके लिये तपस्याकी विधिका उपदेश दिया था। महासुने । पूर्वकाक्यों सहिष वसिष्ठने मुझ परमेडीकी

आशासे एक तेजस्वी ब्रह्मचारीका वेष धारण करके उसे तपस्या करनेके छिने उपयोगी नियमोंका उपदेश दिया था । संध्या अपनेको तपस्याका उपदेश देनेवाछे उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वसिष्ठको पतिरूपसे मनमें रखकर उसे भहायक्रमें प्रज्वित अप्रिके समीप गयी । उस समय भगवान् शंकरकी कृपासे मुनियोंने उसे नहीं देखा । ब्रह्माजीकी वह पुत्री वह हर्षके

साथ उस अग्निमें प्रविष्ट हो गयी । उसका पुरोडी शमय शरीर तत्काल दाध हो गया । उस पुरोडाशकी अलक्षित गन्ध सब ओर फैल गयी । अग्निने भनवान् शंकरकी आज्ञासे उसके सुवर्ण-जैसे शरीरको जलकर ग्रुद्ध करके पुनः सूर्यमण्डलमें पहुँचा दिया । तब सूर्थने पितरों और देवलाओंकी तृप्तिके लिये उसे दो भागोंमें विभक्त करके अग्नने रथमें स्थापित कर दिया ।

मुनीश्वर ! उसके शरीरका ऊपरी भाग प्रातःसंध्या हुआ, जो दिन और रातके बीचमें पड़नेवाली आदिसंध्या है तथा उसके शरीरका शेष भाग सांयंसंध्या हुआ, जो दिन और रातके मध्यमें होनेवाली अन्तिम संध्या है। सायंसंध्या सदा ही पितरोंको प्रसन्नता प्रदान करनेवाली होती है। सूर्योदयसे पहले जब अरुणोदय हो—प्रान्तीके श्वितिजमें लाली छा जाय, तब प्रातःसंध्या प्रकट होती है, जो देवताओंको प्रसन्न करनेवाली है। जब लाल कमलके समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायंसंध्याका उदय होता है, जो पितरोंको आनन्द प्रदान करनेवाली है। परम दयाल भगवान् शिवने उसके मनसहित प्राणोंको दिव्य शरीरसे युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनिके यज्ञकी समाप्तिका अवसर आया, तब वह अग्निकी ज्वालामें महर्षि मेधातिथिको तपाये हुए सुवर्णकी-सी

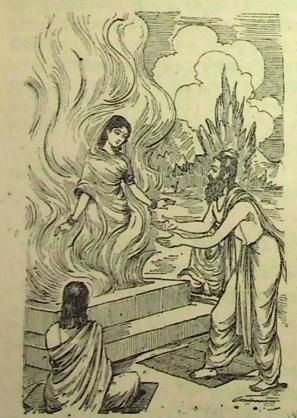

१. यशभाग

कान्तिवाली पुत्रीके रूपमें प्राप्त हुई। मुनिते बड़े आमोदके उस समय उस पुत्रीको ग्रहण किया। मुने ! उन्होंने यक्के उसे नहंलाकर अपनी गोदमें विठा लिया है। शिष्योंसे पिरे महाम्नि मेधातिथिको वहाँ वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। उसे उसका नाम 'अरुन्धती' (क्ला । वह किसी भी कारणते हा का अवरोध नहीं करती थीं। अतः उसी गुणके काल की स्वयं यह त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त किया । देवषें ! कां समात करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी प्राप्ति होनेसे 🔞 प्रसन्न थे और अपने शिष्योंके साथ आश्रममें रहकर हा उसीका लालन-पालन करते थे। देवी अरुन्धती चन्द्रभागकं के तटपर तापसारण्यके भीतर मुनिवर मेधातिथिके उस आम में धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाहके योग्य हो ल तत्र मैंने, विष्णु तथा महेश्वरने मिलकर मुझ ब्रह्माके पुत्रकी के साथ उसका विवाह करा दिया । ब्रह्मा, विष्णु तथामहे के हाथोंसे निकले हुए जलसे शिप्रा आदि सात परम की नदियाँ उत्पन्न हुई ।

मुने ! मेधातिथिकी पुत्री महासाध्वी अरुधती कर्म पितव्रताओं में श्रेष्ठ थी, वह महर्षि वसिष्ठको पितल्पमें प्र उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी । उससे शक्ति आदि प्र एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए । मुनिश्रेष्ठ ! वह प्रियतम के विसष्ठको पाकर विशेष शोभा पाने लगी । मुनिशिरोमणे! प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्याके पित्रत्र चरित्रका वर्णन कि हो, जो समस्त कामनाओंके फलोंको देनेवाला, परम पर और दिव्य है । जो स्त्री या ग्रुभ वतका आचरण कर्ते प्र पुरुष इस प्रसङ्गको सुनता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्रार्व लेता है । इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है

प्रजापित ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर नारदर्जीकी प्रमन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले।

नारद्जीने कहा—ब्रह्मन् ! आपने अरुधतीकी हैं पूर्वजन्ममें उसकी खरूपमृता संध्याकी बड़ी उत्तम किया सुनायी है, जो शिवभक्तिकी दृद्धि करनेवाली धर्मश्च ! अब आप भगवान् शिवके उस परम चिरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरोंके पापोंका विनाश करतेवाल उत्तम एवं मङ्गलदायक है । जब कामदेव रितसे विविध हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य सुनि भी जब अपने स्थानको पधारे और जब संध्या तपस्या करतेके अपने स्थानको पधारे और जब संध्या तपस्या करतेके स्ली गयी, उसके बाद वहाँ क्या हुआ !

र्राण

दिने सा

राके लि

चिरे हुँ।

। उन्हें

रणसे ध

तरण उन्ने

र्ते ! यहते

ोनेसे वृह

हकर स

भागा नहे

स आभ

य हो गई

पुत्र विक

तथा महे।

परम पनि

वती समा

व्यमें पह

आदि क्र

यतम प

रोमणे ! इ

वर्णन मि

परम परि

ग करनेवा

को प्राप्त

ता नहीं।

दजीका र

ातीकी व

त्तम वि

नेवाली है

रम पी

करनेवि

वेवाह की

जब अप

ब्रह्माजीने केंद्रा - विप्रवर नारद े! तुम धन्य हो। भगवान् शिवके सेवक हो; अतः शिवकी लीलासे युक्त जो उनका ग्रुभ व्यक्ति है उउसे अक्तिपूर्वेक सुनो। तात! पूर्वकालमें में एक बार जब भोहमें, पड़ गया और भगवान् शंकरने मेरा इपहास किया, तव मुझे बड़ा क्षीभ हुआ था। वस्तुतः शिक्की मायाने मुझे मोह छिया था। इसलिये मैं भगवान् शिव-के प्रति ईप्यों करने लगा। किस प्रकार, सो बताता हूँ; सुनो। मैं उस स्थानपर गया। जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रितके साथ कामदेव भी था। नारद ! उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नताके साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंको सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ किया। उसवार्तालापके समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; अ्तः मैंने कहा- 'पुत्रो ! तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण करें।' इसके बाद मैंने भगवान् शिवको मोहित करनेका भार रतिसहित कामदेवको सौंपा । कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर कहा- 'प्रभो ! सुन्दरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिवजीको मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि कीजिये। यह सुनकर मैं चिन्तामें पड़ गया और लंबी साँस खींचने लगा । मेरे उस निःश्वाससे राशि-राशि पुष्पोंसे विभूषित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। वसन्तं और मलयानिल-ये दोनों मदनके सहायक हुए । इनके साथ जाकर कामदेवने वामदेवको मोहनेकी बारंबार चेष्टा की परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। उस समय मेरे मुखसे जो निःश्वासवायु चली, उससे मारगणोंकी उत्पत्ति हुई। उन्हें मदनकी सहायताके लिये आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजीके पास भेजा, परंतु महान् प्रयत्न करनेपर भी वे भगवान् शिवको मोहमें न डाल सके । काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थानको चला गया।

उसके बले जानेपर मैं मन-ही-मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मनको वशमें रखनेवाले योगपरायण भगवान् शंकर किसी स्त्रीको अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे उन भगवान् श्रीहरिका स्मरण किया, जो साक्षात् शिवस्वरूप तथा मेरे शरीरके जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनोंसे युक्त शुभ स्तोत्रों-बार उनकी स्तुति की। उस स्तुतिको सुनकर भगवान् शीघ ही मेरे सामने प्रकट हो गये। उनके चार भुजाएँ शोभा पाती थीं। नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर थे। उनके श्याम शरीर-श्राह चक, गदा और पश्च हे रखे थे। उनके श्याम शरीर- पर पीताम्बरकी बड़ी शोभा ही रही थी। वे भगवान् श्रीहरि भक्तिय हैं—अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्रीहरिको उस रूपमें देख कर मेरे नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बह चली और मैं गद्गद कप्पसे बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्रको सुनक्र अमने भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले भगवान् विष्णु बहुत असक हुए और शरणमें आये हुए मुझ ब्रह्मासे बोले—'महाप्राज्ञ विधातः! लोकस्रष्टा ब्रह्मन्! तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किसलिये आज मेरें। स्मरण किया है और फिस निमित्तसे यह स्तुति की जा रही है? तुमपर कीन-सा महान् दुःख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस समय कहो। में वह सारा दुःख मिटा दूँगा। इस विषयमें कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।'

तव ब्रह्माजीने सारा प्रसङ्ग सुनाकर कहा—'केशव! यदि भगवान् शिव किसी तरह पत्नीको ग्रहण कर हों तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरे अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो जायगा। इसीके लिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ।'

मेरी यह वात सुनकर भगवान् मधुसूदन हँस पड़े और मुझ लोकस्रष्टा ब्रह्माका हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ ही यों बोले- "विधातः ! तुम मेरा वचन सुनो । यह तुम्हारे भ्रमका निवारण करनेवाला है । मेरा वचन ही वेद-शास्त्र आदिका वास्तविक सिद्धान्त है। शिव ही सबके कर्ता-भर्ता (पालक) और हता ( संहारक ) हैं । वे ही परात्पर हैं । परब्रहा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय,अन्युत, अनन्त, सबका अन्त करनेवाले, स्वामी और सर्वन्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं । सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता, तीनों गुणांको आश्रय देनेवाले, व्यापक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामसे प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणसे परे, मायासे ही मेदे-युक्त प्रतीत होनेवाले, निरीह, मायारहित, मायाके स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, खतन्त्र, आत्मानन्दस्वरूप, निर्विकर्ष, आत्माराम, निर्द्दन्द्व, भक्तपरवश, मुन्दर विप्रइसे मुशोभित, योगी, नित्य योगपरायण, योगमार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीनवत्सल हैं। तुम उन्हींकी शरणमें जाओ। सर्वात्मना शम्भुका भजन करो । इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे । ब्रह्मन् ! यदि तुम्हारे मनमें वह विचार शंकर पत्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन् उद्देश्यसे शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्यरेन उस मनोरथको हुदयमें रखते हुए देवी शिवान

हरनेके हिं

साथ उस अग्निमें प्रविष्ट हो गयी । उसका पुरोडीशमय शरीर तत्काल दाघ हो गया । उस पुरोडाशकी अलक्षित गन्ध सब ओर फैल गयी । अग्निने भगवान् शंकरकी आज्ञासे उसके सुवर्ण-जैसे शरीरको जलाकर ग्रुद्ध करके पुनः सूर्यमण्डलमें पहुँचा दिया । तब सूर्थने पितरों और देवलाओंकी तृप्तिके लिये उसे दो भागोंमें विभक्त करके अग्नने रथमें स्थापित कर दिया ।

मुनीश्वर ! उसके शरीरका ऊपरी भाग प्रातःसंध्या हुआ, जो दिन और रातके वीचमें पड़नेवाली आदिसंध्या है तथा उसके शरीरका शेष भाग सांयंसंध्या हुआ, जो दिन और रातके मध्यमें होनेवाली अन्तिम संध्या है । सायंसंध्या सदा ही पितरोंको प्रसन्नता प्रदान करनेवाली होती है । सूर्योदयसे पहले जब अरुणोदय हो—प्राचीके श्वितिजमें लाली छा जाय, तब प्रातःसंध्या प्रकट होती है, जो देवताओंको प्रसन्न करनेवाली है । जब लाल कमलके समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायंसंध्याका उदय होता है, जो पितरोंको आनन्द प्रदान करनेवाली है । परम दयालु भगवान् शिवने उसके मनसहित प्राणोंको दिव्य शरीरसे युक्त देहधारी बना दिया । जब मुनिके यज्ञकी समाप्तिका अवसर आया, तब वह अग्निकी ज्वालामें महर्षि मेधातिथिको तपाये हुए सुवर्णकी-सी

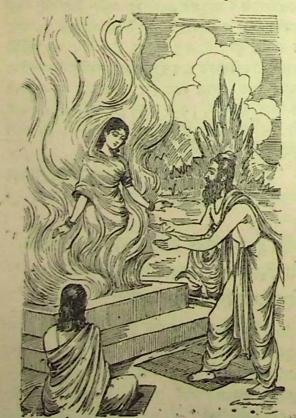

१. यशभाग।

कान्तिवाली पुत्रीके रूपमें प्राप्त हुई। मुनिते बड़े आमोदके ॥ उस समय उस पुत्रीको ग्रहण किया। मुने ! उन्होंने यक्के उसे नहंलाकर अपनी गोदमें बिठा लिया है। शिप्योंसे विहे महामनि मेधातिथिको वहाँ बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। उसका नाम 'अरुन्धती' रक्ला । वह किसी भी कारणते हैं का अवरोध नहीं करती थीं; अतः उसी गुगके काल क्षे स्वयं यह त्रिभुवनविख्यात नाम प्राप्त किया । देवर्षे !क समात करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्रीकी प्राप्ति होनेने ह प्रसन्न थे और अपने शिष्योंके साथ आश्रममें रहक्त ह उसीका लालन-पालन करते थे। देवी अरुन्धती चन्द्रभागसं के तटपर तापसारण्यके भीतर मुनिवर मेधातिथिके उस आक में धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाहके योख हो लं त्र मैंने, विष्णु तथा महेश्वरने मिलकर मुझ ब्रह्माके पुत्रकी के साथ उसका विवाह करा दिया । ब्रह्मा, विष्णु तथा मेरे के हाथोंसे निकले हुए जलसे शिप्रा आदि सात परम नदियाँ उत्पन्न हुई ।

मुने ! मेघातिथिकी पुत्री महासाध्वी अरूपती कर्नि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी, वह महर्षि वसिष्ठको पतिरूप के उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी । उससे शक्ति आहि एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए । मुनिश्रेष्ठ ! वह प्रियतम के विस्वको पाकर विशेष शोभा पाने लगी । मुनिशिरोमणे! प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्याके पवित्र चरित्रका वर्णन है, जो समस्त कामनाओं के फलोंको देनेवाला, परम कि और दिव्य है । जो स्त्री या शुभ व्रतका आचरण कर्ते पुरुष इस प्रसङ्गको मुनता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्रति लेता है । इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं

प्रजापित ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर नारदजीका र प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले।

नारद्जीने कहा—ब्रह्मन् ! आपने अरुधिती विष्कृति क्या पूर्वजन्ममें उसकी स्वरूपम्ता संध्याकी बड़ी उत्तम क्या सुनायी है, जो शिवभक्तिकी दृद्धि करनेवाली धर्मश्च ! अब आप भगवान् शिवके उस परम चिरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरोंके पापोंका विनाश कर्तक उत्तम एवं मङ्गलदायक है । जब कामदेव रितिसे विविध्य हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य सुनि भी जब अपने स्थानको पघारे और जब संध्या तपस्या करते विविध्यान स्थानको पघारे और जब संध्या तपस्या करते विविध्यान स्थानको पघारे और जब संध्या तपस्या करते विविध्यान स्थानको पघारे और जब संध्या तपस्था करते विविध्यान स्थान स्था

पुराण

मोदके स

यस्ते वि

से घिरे हु

मा। उन्हें

तरणसे इ

कारण क्षे

वर्षे ! यह

होनेसे द्वा

रहकर स

द्रभागा गरे

उस आभ

ग्य हो लं

पुत्र विक

तथा मह

परम पति

न्धती सम

क्यमें पत

त आदि हा

प्रियतम 👘

हारोमणे!

ा वर्णन जि

, परम प

एण करनेवा

नोंको प्राप्त

कता नहीं।

रदजीका है

धतीकी हैं।

उत्तम हिं

रनेवाली ।

परम पी

श करनेवा

ब्रह्माजीने केंद्रा - विप्रवर नारद ! तुम धन्य हो, भगवान् शिवके सेवक हो; अतः शिवकी लीलासे युक्त जो उनका ग्रुभ व्यक्ति है अउसे अक्तिपूर्वेक सुनो। तात! पूर्वकालमें में एक बार जब ओहमें, पड़ गया और भगवान् शंकरने मेरा उपहास किया, तव मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिवकी मायाने मुझे मोह लिया था। इसलिये मैं भगवान् शिव-के प्रति ईप्यों करने लगा। किस प्रकार, सो बताता हूँ; सुनो। मैं उस स्थानपर गया, जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रितके साथ कामदेव भी था। नारद ! उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नताके साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंको सम्बोधित करके वार्तालाप आरम्भ किया। उसवार्तालापके समय मैं शिवकी मायासे पूर्णतया मोहित था; अ्तः मैंने कहा- 'पुत्रो ! तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण करें। ' इसके बाद मैंने भगवान् शिवको मोहित करनेका भार रतिसहित कामदेवको सौंपा । कामदेवने मेरी आज्ञा मानकर कहा- 'प्रभो ! सुन्दरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिवजीको मोहित करनेके लिये किसी नारीकी सृष्टि कीजिये। यह सुनकर मैं चिन्तामें पड़ गया और लंबी साँस खींचने लगा। मेरे उस निःश्वाससे राशि-राशि पुष्पोंसे विभूषित वसन्तका प्रादुर्भाव हुआ। वसन्तं और मलयानिल-ये दोनों मदनके सहायक हुए । इनके साथ जाकर कामदेवने वामदेवको मोहनेकी बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तव उसकी बात मुनकर मुझे बड़ा दु:ख हुआ। उस समय मेरे मुखसे जो नि:श्वासवायु चली, उससे मारगणोंकी उत्पत्ति हुई।

उसके चले जानेपर मैं मन-ही-मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मनको वशमें रखनेवाले योगपरायण भगवान् शंकर किसी स्त्रीको अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे उन भगवान् श्रीहरिका स्मरण किया, जो साक्षात् शिवस्वरूप तथा मेरे शरीरके जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनोंसे युक्त ग्रुभ स्तोत्रों-बार उनकी स्तुति की। उस स्तुतिको सुनकर भगवान् शीघ ही मेरे सामने प्रकट हो गये। उनके चार भुजाएँ शोभा पाती थीं। नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर थे। उनके स्थाम शरीर-

उन्हें मदनकी सहायताके लिये आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको

शिवजीके पास मेजा, परंतु महान् प्रयत्न करनेपर भी वे

भगवान् शिवको मोहमें न डाल सके । काम सपरिवार लौट

आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थानको चला गया।

पर पीताम्बरकी बड़ी हो। भा ही रही थी। वे भगवान् श्रीहरि भक्त प्रिय हैं — अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्रीहरिको उस रूपमें देंख कर मेरे नेत्रों में प्रमाश्रुओंकी धारा बह चली और मैं गद्गद कण्डसे बारंबार उनकी स्तुति करने ल्ला।। मेरे उस स्तोत्रको मुनक्रे अपने भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले भगवान् विष्णु बहुत श्रुप्तत्र हुए और शरणमें आये हुए मुझ ब्रह्मासे लेलेले अपने मसाप्रा विधातः! लोकस्रष्टा ब्रह्मन्! तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किसल्ये आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्तसे यह स्तुति की जा रही है ! तुमपर कीन-सा महान् दुःख आ पड़ा है ! उसे मेरे सामने इस समय कही। मैं वह सारा दुःख मिटा दूँगा। इस विषयमें कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।

तव ब्रह्माजीने सारा प्रसङ्ग सुनाकर कहा—'केशव! यदि भगवान् शिव किसी तरह पत्नीको ब्रहण कर हों तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरे अन्तःकरणका सारा दुःख दूर हो जायगा। इसीके लिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ।'

मेरी यह वात मुनकर भगवान् मधुसूदन हँस पड़े और मुझ लोकस्रष्टा ब्रह्माका हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीव ही यों बोले- "विधातः ! तुम मेरा वचन सुनो । यह तुम्हारे भ्रमका निवारण करनेवाला है। मेरा वचन ही वेद-शास्त्र आदिका वास्तविक सिद्धान्त है। शिव ही सबके कर्ता-भर्ता (पालक) और हर्ता ( संहारक ) हैं । वे ही परात्पर हैं । परब्रहा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय,अब्युत, अनन्त, सबका अन्त करनेवाले, स्वामी और सर्वन्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं । सृष्टि, पालन और संहारके कर्ता, तीनों गुणेंको आश्रय देनेवाले, व्यापक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामसे प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणसे परे, मायासे ही भेदे-युक्त प्रतीत होनेवाले, निरीह, मायारहित, मायाके खामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, खतन्त्र, आत्मानन्दस्बरूप, निर्विकर्रैप, आत्माराम, निर्द्दन्द्व, भक्तपरवश, मुन्दर विप्रइसे मुशोभित, योगी, नित्य योगपरायण, योगमार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीनवत्सल हैं। तुम उन्हींकी शरणमें जाओ। सर्वात्मना श्रम्भुका भजन करो । इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कस्याण करेंगे। ब्रह्मन्! यदि तुम्हारे मनमें यह विचार हो कि शंकर पत्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्यम् करो । अपने उस मनोरथको हुदसमें रखते हुए देवी शिवाका ध्यान करे।

विवाह के जब अप करनेके वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाय तो धारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुणरूपसे अवतार ग्रहण करके लोकमें किसीकी पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चर्य ही महादेवजीकी पत्नी हो सकती हैं। ब्रह्मन्! तुम दक्षको आजा दो, वे मगवान् शिवके लिये मत्नीका उत्पादन करनेके निमित्त स्वतः भक्तिभावसे प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें। तात! शिवा और शिव दोनोंको भक्तके अधीन जानना चाहिये। वे निर्गुण परब्रह्मस्वरूप होते हुए भी स्वेच्छासे सगुण हो जाती हैं।

अवधे ! भगवान् शिवकी इच्छासे प्रकट हुए हम दोनोंने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्वकालमें भगवान् शंकरने जो बात कही थी, उसे याद करो । ब्रह्मन् ! अपनी शक्तिसे सुन्दर लीला-विहार करनेवाले निर्गुण शिवने स्वेच्छासे सगुण होकर मुझको और तुसको प्रकट करनेके पश्चात् तुम्हें तो सृष्टि-कार्य करनेका आदेश दिया और उमासहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभुने मुझे उस सृष्टिके पालनका कार्य सौंपा । फिर नाना-लीला-विशारद उन दयाल स्वामीने हँसकर आकाशकी ओर देखते हुए बड़े प्रेमसे कहा—'विष्णो ! मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाताके अङ्गसे इस लोकमें प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा । रुद्रका रूप ऐसा ही होगा, जैसा

मेरा है। वह मेरा पूर्णरूप होगा, तुभ द्रोनोंको सदा उसके पूजा करनी चाहिये। वह तुम दोनोंके सम्पूर्ण मनोर्थाके सिद्धि करनेवाला होगा। वहीं जगत्ला प्रलय करनेवाल होगा। वहीं जगत्ला प्रलय करनेवाल होगा। वह समस्त गुणोंका द्रष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योगत पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथारि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्णरूप होगा। पुत्रो । देवी उमाके भे तीन रूप होंगे। एक रूपका नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्रीहरिकी पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्मपत्नी सरस्वती हैं। तीसरा रूप सतीके नामसे प्रसिद्ध होगा। सती उमाका पूर्णरूप होंगी। वे ही भावो रुद्रकी पत्नी होंगी।

''ऐसा कहकर भगवान् महेश्वर हमपर कृपा करतें पश्चात् वहाँसे अन्तर्धान हो गये और हम दोनों सुलपूर्क अपने-अपने कार्यमें लग गये । ब्रह्मन् ! समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गये और साक्षात् भगवान् शंकर रहनामने अवतीर्ण हुए । वे इस समय कैलास पर्वतपर निवास करते हैं । प्रजेश्वर ! अब शिवा भी सती नामसे अवतीर्ण होनेवार्ल हैं । अतः तुम्हें उनके उत्पादनके लिये ही यतन करना चाहिये।"

ऐसा कहकर मुझपर बड़ी भारी दया करके भगवार विष्णु अन्तर्धान हो गये और मुझे उनकी वातें मुनकर बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। (अध्याय ७—१०)

## दक्षकी तपस्या और देवी शिवाका उन्हें वरदान देना

नारद्जीने पूछा—पूज्य पिताजी ! हदतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले दक्षने तपस्या करके देवीसे कौन-सा बर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्षकी कन्या हुई ?

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! तुम धन्य हो ! इन सभी
मुनियोंके साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनो । मेरी आशा
पाकर उत्तम बुद्धिवाले महाप्रजापित दक्षने क्षीरसागरके उत्तर
तटपर स्थित हो देवी जगदम्बिकाको पुत्रीके रूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शनकी कामना लिये उन्हें
हृदय-मन्दिरमें विराजमान करके तपस्या प्रारम्भ की । दक्षने
मनको संयममें रखकर इन्द्रतापूर्वक कठोर व्रतका पालन करते
हुए शीच-संतर्भवादि नियमोंसे युक्त हो तीन इजार दिव्य वर्षोतक तप किया । वे कमी जल पीकर रहते , कभी हवा पीते

और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजनके नामपर कभी सूखे पत्ते चवा छेते थे।

मुनिश्रेष्ठ नारद ! तदनन्तर यम-नियमादिसे युक्त है जगदम्बाकी पूजामें लगे हुए दक्षको देवी शिवाने प्रत्यक्ष दर्श दिया । जगन्मयी जगदम्बाका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापित दक्षने अपने आपको कृतकृत्य माना । वे कालिका देवी हिंहण आरूढ़ थीं । उनकी अङ्गकान्ति श्याम थी । मुख बड़ा है मनोहर था । वे चार भुजाओंसे युक्त थीं और हाथोंमें वर्ष अमय, नील कमल और खड़ धारण किये हुए थीं । उनकी अमय, नील कमल और खड़ धारण किये हुए थीं । उनकी मुर्ति बड़ी मनोहारिणी थी । नेत्र कुछ-कुछ लाल थे । हुए केश बड़े मुन्दर दिखायी देते थे । उत्तम प्रभासे प्रकारित हुए केश बड़े मुन्दर दिखायी देते थे । उत्तम प्रभासे प्रकारित होनेवाली उन जगदम्बाको भलीभाँति प्रणाम करके हुए विचित्र वचनावलियों हारा उनकी, स्तुति करने लगे ।

राणाः

ा उसकी

नोरथोंबी

हरनेवाल

योगका

, तथापि

माके भी

जो इन

वती हैं।

। पूर्णस्य

ा करनेके

सुखपूर्वः

र में और

रुद्रनामसे

गस करते

होनेवार्व बाहिये।"

भगवात्

कर बड़ा

-20)

ापर कमी

युक्त है

यक्ष दर्शन

प्रजापति

वी सिंहपर

बड़ा ही

में वर्षा

। उनकी

प्रकाशित

रके दं

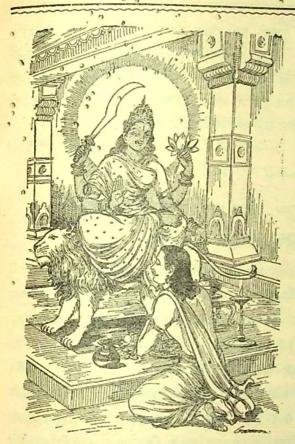

दशने कहा—जगदम्ब ! महामाये ! जगदीशे ! महेश्वरि ! आपको नमस्कार है । आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूपका दर्शन कराया है । भगवति ! आद्ये ! मुझपर प्रसन्न होइये । शिवरूपिण ! प्रसन्न होइये । भक्तवरदायिनि ! प्रसन्न होइये । जगन्माये ! आपको मेरा नमस्कार है । \*\*

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! संयत चित्तवाले दक्षके इस प्रकार स्तृति करनेपर महेश्वरी शिवाने स्वयं ही उनके अभिप्रायको जान लिया तो भी दक्षसे इस प्रकार कहा—'दक्ष! गुम्हारी इस उत्तम भक्तिसे मैं बृहुत संतुष्ट हूँ । तुम अपना मनोवाञ्छित वर माँगो । तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है।

जगदम्वाकी यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवाको बारंबार प्रणाम करते हुए बोले।

दशने कहा जगदम्य ! महामाये ! यदि आप मुझे वर देनेके लिये उद्यत हैं तो मेरी बात मुनिये और प्रसन्नता-

\* प्रसीद भगनत्याचे प्रसीद शिवरूपिणि ।
प्रसीद भक्तवरदे जगन्माचे नमोऽस्तु ते ॥
े (शि० पु० २० सं० स० खं० १२ । १४ )

पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण की जिये । मेरे स्वामी जो भगवान् शिव हैं, वे रुद्र-नाम धारण करके ब्रह्माजीके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं । वे परमात्मा शिवके पूर्णावतार हैं । परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ । फिर उनकी पत्नी कौन होंगी ? अतः शिवे ! आप भूतलपर अवतीर्ण होकर उन महेश्वरको अपने रूप-लावण्यसे मोहित की जिये । देवि ! आपके सिखा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेवको कभी मोहित नहीं कर सकती । इसल्ये आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेवजीकी पत्नी होइये । इस प्रकार सुन्दर लीला करके आप हरमोहिनी (भगवान् शिवको मोहित करनेवाली) वनिये । देवि ! यही मेरे लिये वर है । यह केवल मेरे ही स्वार्थकी बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिये । इसमें मेरे ही साथ सम्पूर्ण जगत्का भी हित है । ब्रह्मा, विष्णु और शिवमेंसे ब्रह्माजीकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया हूँ ।

प्रजापित दक्षका यह वचन सुनकर जगदिम्बका शिवा हँस पड़ीं और मन-ही-मन भगवान् शिवका स्मरण करके यों बोळीं।

देवीने कहा—तात ! प्रजापते ! दक्ष ! मेरी उत्तम बात सुनो । मैं सत्यु कहती हूँ, तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न हो तुम्हें सम्पूर्ण मनोवाञ्छित वस्तु देनेके लिये उद्यत हूँ। दक्ष ! यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्तिके अधीन हो तुम्हारी पत्नीके गर्भसे तुम्हारी पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण होऊँगी—इसमें संशय नहीं है । अनघ ! मैं अत्यन्त दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेवजीका वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ । इसके सिवा और किसी उपायसे कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि वे भगवान् सद्धिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णुके भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्णरूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ,। प्रत्येक जन्ममें वे नानारूपधारी शम्भु ही मेरे स्वामी होते हैं । भगवान् सदाशिव अपने दिये हुए वरके प्रभावसे ब्रह्माजी-की भुकुंटिसे रुद्ररूपमें अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वरसे उनकी आज्ञाके अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात ! अब तुम अपने घरको जाओ । इस कार्यमें जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी, उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेवजीकी पत्नी बन्ँ्गी ।

दक्षसे यह उत्तम वचन कहकर गन्ही-मन शिवकी आजा प्राप्त करके देवी शिवाने शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए फिर कहा—प्रजापते ! परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मनमें रखना चाहिये। मैं उस प्रणको सुना देती हूँ। तुम उस्ते सत्य समझो, मिध्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जायगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूँगी, अपने खरूपमें लीन हो जाऊँगी अथवा दूसरा शरीर धूमरण कर लूँमी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते! प्रत्येक सर्ग या कल्पके लिये तुम्हें यह वर दे दिया गया—

में तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिंवकी पत्नी होऊँगी।

मुख्य प्रजापित दक्षसे ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उन्हें
देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गर्यी । दुर्गीजीके अन्तर्धान
होनेपर दक्ष भी अपने आश्रमको छोट गये उँगैर यह मोक्स प्रसन्न रहने छगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होनेटाछी हैं।

(अध्याय ११-११)

## ब्रह्माजीकी आज्ञासे दंश्वद्वारा मैथुनी सृष्टिका आरम्भ, अपने पुत्र हर्यश्वीं और शवलाश्वींको निवृत्तिमार्गमें भेजनेके कारण दक्षका नारदको शाप देना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! प्रजापित दक्ष अपने आश्रमपर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्षभरे मनसे नाना प्रकारकी मानसिक सृष्टि करने लगे । उस प्रजासृष्टिको बढ़ती हुई न देख प्रजापित दक्षने अपने पिता मुझ ब्रह्मासे कहा ।

द्श्न बोले—ब्रह्मन् ! तात ! प्रजानाथ ! प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभो ! मैंने जितने जीवोंकी सृष्टि की थी, वे सब उतने ही रह गये हैं। प्रजानाथ ! मैं क्या करूँ ? जिस उपायसे ये जीव अपने-आप बढ़ने लगें, वह मुझे बताइये। तदनुसार मैं प्रजाकी सृष्टि करूँगा, इसमें संशय नहीं है।

ब्रह्माजीने (मैंने) कहा—तात ! प्रजापते दक्ष ! मेरी उत्तम बात मुनो और उसके अनुसार कार्य करो । मुरश्रेष्ठ भगवान् शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । प्रजेश ! प्रजापति पञ्चजन ( वीरण ) की जो परम सुन्दरी पुत्री असिक्नी है, उसे तुम पत्नीरूपसे ग्रहण करो । स्त्रीके साथ मैथुन-धर्मका आश्रय छ तुम पुनः इस प्रजासर्गको बढ़ाओ। असिक्नी-जैसी कामिनीके गर्भसे तुम बहुत-सी संतानें उत्पन्न कर सक्नोगे ।

तदनन्तर मैथुन-धर्मसे प्रजाकी उत्पत्ति करनेके उद्देश्यसे प्रजापित दक्षने मेरी आज्ञाके अनुसार वीरण प्रजापितकी पुत्रीके साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिणीके गर्भसे प्रजापित दक्षने दस हजार पुत्र उत्पन्न किये, जो हर्यश्व कहलाये । मुने । वे सबै-के-सब पुत्र समान धर्मका आचरण करनेवाले हुए। पिताकी भक्तिमें तत्पर रहकर वे सदा विदिक मौर्गपर ही चलते थे। एक समय पिताने उन्हें प्रजाकी सृष्टि करनेका आदेश दिया। तात ! तब वे सभी

दाक्षायण-नामधारी पुत्र सृष्टिके उद्देश्यसे तपस्या करनेके ि पश्चिम दिशाकी ओर गये। वहाँ नारायण-सर नामक परम पाक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिन्धु नद और समुद्रका संगम हुआ है। उस तीर्थ-जलका ही निकटसे स्पर्श करते उनका अला करण शुद्ध एवं ज्ञानसे सम्पन्न हो गया। उनकी आन्तिक मलराशि धुल गयी और वे परमहंस-धर्ममें स्थित हो गये। दक्षे वे सभी पुत्र पिताके आदेशमें बँधे हुए थे। अतः मन्बे सुस्थिर करके प्रजाकी वृद्धिके लिये वहाँ तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ थे।

नारद ! जब तुम्हें पता लगा कि हर्यद्वगण सृष्टिके लिये तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान् लक्ष्मीपतिके हार्दिक अभिप्रायको जानकर तुम स्वयं उनके पास गये और आहर्र पूर्वक यों बोले—'दक्षपुत्र हर्यद्वगण ! तुमलोग पृथ्वीक अन्त देखे बिना सृष्टि-रचना करनेके लिये कैसे उद्या हो गये ?'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारंद ! हर्यश्व आलस्पते हूर रहनेवाले थे और जन्मकालसे ही वड़े बुद्धिमान् थे। वे सव-के-सब तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुनकर स्वयं उसपर विवास करने लगे । उन्होंने यह विचार किया कि जो उस शास्त्रक्षणी पिताके निवृत्तिपरक आदेशको नहीं समझता, कि केवल रज आदि गुणोंपर विश्वास करनेवाला पुरुष ही निर्माणका कार्य कैसे आम्र्यम कर सकता है। ऐसा विश्व करके वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार वार्य कर सकते वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार वार्य कर सकते हैं। यस वर्ष कर सकता है। यस वर्ष कर सकते वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार वार्य कर सकते वे उत्तम बुद्धि और एकचित्तवाले दक्षकुमार वार्य कर सकते हो प्रभाग और उनकी परिक्रमा करके ऐसे प्रभाग वर्ष कर सकते हो प्रभाग कर सकते हो प्रभाग कर सकता है।

2)

हुआ

भनाः

न्तरिक

दक्षके

मनको

ह लिये

हारिक

आदर-

पृथ्वीश

उद्यव

ासे हूर

थे।वै

विचार

उत्तम

ता, वर्ष

व स्थि

निश्ची

3 M

ते | वे

जहाँ जाकर कोई वायस वनहीं छोटता । नारद ! तुम भगवान् इांकरके मन हो और मुने ! तुम समस्त लोकोंमें अकेले विचरा करते हो । पुम्हारे मुनमें कोई विकार नहीं है; क्योंकि तुम सदा महेश्वरकी मज़ोवृत्तिके अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया। तब मेरे पुत्र प्रजापित दक्षको यह पताँ लगा कि मेरे असभी पुत्र नारदसे शिक्षा पाकर नष्ट हो गये ( मेरे हाथसे निकल गये )। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ।वे बार-बार कहने लगे—उत्तम संतानोंका पिता होना शोकका ही स्थान है ( क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रोंके विछुड़ जानेसे पिताको वड़ा कष्ट होता है ) । शिवकी मायासे मोहित होनेसे दक्षको पुत्र-वियोगके कारण बहुत शोक होने लगा । तब मैंने आकर अपने वेटे दक्षको बड़े प्रेमसे समझाया और सान्त्वना दी। दैवका विधान प्रवल होता है—इत्यादि वातें वताकर उनके मनको शान्त किया। मेरे सान्त्वना देनेपर दक्षने पुनः पञ्चजन-कत्या असिक्नीके गर्भसे शबलाश्व नामके एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये । पिताका आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजासृष्टिके लिये दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञापालनका नियम ले उसी स्थानपर गये। जहाँ उनके सिद्धिको प्राप्त हुए वड़े भाई गये थे। नारायण-सरोवरके जलका स्पर्श होनेमात्रसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये। अन्तः करणमें गुद्धता आ गयी और वे उत्तम व्रतके पालक शबलाश्चं ब्रह्म (प्रणव ) का जप करते हुए वहाँ वड़ी भारी तपस्या करने लगे । उन्हें प्रजासृष्टिके लिये उद्यत जान तुम पुनः पहलेकी ही भाँति ईश्वरीय गतिका स्मरण करते हुए उनके पास गये और वही बात कहने लगे, जो उनके भाइयोंसे पहले कह चुके थे। मुने ! तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिये तुमने उनको भी भाइयोंका ही मार्ग दिखाया । अतएव वे भाइयोंके ही पथपर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त हुए । उसी समय प्रजा-पति दक्षको बहुत-से उत्पात दिखायी दिये। इससे मेरे पुत्र दक्षको बड़ा विस्मय हुआ और वे मन-ही-मन दुखी हुए । फिर उन्होंने पूर्ववत् तुम्हारी ही करत्तसे अपने पुत्रोंका नाश हुआ सुना, इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्रशोकसे मृच्छित हो अत्यन्त कष्टका अनुभव करने छगे। फिर दक्षने तुमपर बड़ा क्रोध किया और कहा—'यह नारद बड़ा दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्षपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे । तुम्हें देखते ही शोकावेशसे युक्त हुए दक्षके

ओठ रोषसे फड़कने लगे। उम्हें सामने पाकर वे धिकारने और निन्दां करने लगे।

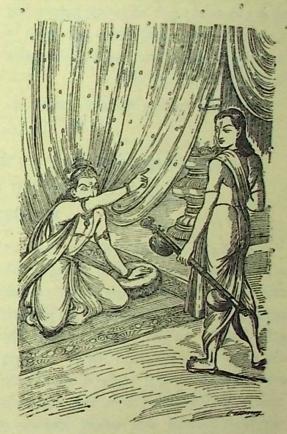

दश्ने कहा ओ नीच ! तुमने यह क्या किया ! तुमने झ्ठ-मूठ साधुओंका बाना पहन रक्खा है। इसीके द्वारा ठगकर हमारे भोले-भाले वालकोंको जो तुमने भिक्षुओंका मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया । तुम निर्देश और शठ हो। इसीलिये तुमने हमारे इन वालकोंके, जो अभी ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋणसे मुक्त नहीं हो पाये थे, लोक और परलोक दोनोंके श्रेयका नाश कर डाल्य। जो पुरुष इन तीनों ऋणोंको उतारे विना ही-मोक्षकी इच्छा मनमें लिये माता-पिताको त्यागकर घरसे निकल जाता है संन्यासी हो जाता है, वह अधोगतिको प्राप्त होता है। तुम निर्देश और बड़े निर्लज हो। बच्चोंकी बुद्धिमें भेद पैदा

१-३. ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक वेद-शाखोंके स्वाध्यायसे ऋषि-ऋण, यश और पूजा आदिसे देव-ऋण तथा एजके उत्पादनसे पित-ऋणका निवारण होता है।

रुद्र

तब्र

उन

अव

अधि

वीरि

सम्प्र

प्रजा

जान

उन लोकं

किय

वीरि

लौट

गतिः

आदि

देवी

अवत

महान

गया

हुई है

मेघ

सम्मूर

खड़े

बुझी

परम

को प्र

और

साथ लोकों

करनेवाले हो और अपने सुयशको स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते ! तुम भगवान् विष्णुके पार्षदोंमें व्यर्थ ही घूमते-फिरते हो । अधमाधम ! तुमने बारंबार मेरा अमङ्गल किया है। अतः आजूसे तीनों छोकोंमें विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं, स्थिर नहीं रहेगा । अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरनेके , लिये सुर्खिद ठौर-ठिकाना नहीं मिलेगा।

नार्द ! यद्यफि तुम साधु पुरुषोंद्वारा सम्मानित हो।

तथापि उस समय दक्षने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वरकी इच्छाको नहीं समझ सके । शिवकी मायाने उने अत्यन्त मोहित कर दिया था । मुने ! त्रुमर्भे उस शापशे चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने विचामें विकार नहीं आने दिया । यही ब्रह्मभाव, है । ईश्वरकोटिके महात्मा पुरु स्वयं शापको मिटा देनेमें समर्थ होनेएर भी उसे सह लेते हैं। ( अध्याय १३ )

#### दक्षकी साठ कन्याओंका विवाह, दक्ष और वीरिणीके यहाँ देवी शिवाका अवतार, दश्रद्वारा उनकी स्तुति तथा सतीके सद्धुणों एवं चेष्टाओंसे माता-पिताकी प्रसन्नता

॰ ब्रह्माजी कहते हैं—देवर्षे ! इसी समय दक्षके इस वर्तावको जानकर मैं भी वहाँ आ पहुँचा और पूर्ववत् उन्हें शान्त करनेके लिये सान्त्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नताको बढ़ारे हुए मैंने दक्षके साथ तुम्हारा सुन्दर स्नेहपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कराया । तुम मेरे पुत्र हो, मुनियोंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय हो । अतः बड़े प्रेमसे तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थानपर आ गया । तदनन्तर प्रजापति दक्षने मेरी अनुनयके अनुसार अपनी पत्नीके गर्भसे साठ सुन्दरी बन्याओंको जन्म दिया और आलस्परिहत हो वर्म आदिके साथ उन सबका विवाह कर दिया । मुनीश्वर ! में उसी प्रसङ्गको बड़े प्रेमसे कह रहा हूँ, तुम सुनो । सुने ! दक्षने अपनी दस कन्याएँ विधिपूर्वक धर्मको ब्याह दीं, तेरह व न्याएँ वस्यप मुनिको दे दीं और सत्ताईस कन्याओंका विवाह चन्द्रमाके साथ वर दिया। भृत ( या बहुपुत्र ), अङ्गिरा तथा कृशाश्वको उन्होंने दो-दो कन्याएँ दीं और रोष चार कन्याओंका विवाह ताध्यें (या अरिष्टनेमि) के साथ कर दिया । इन सबकी संतान-परम्पराओसे तीनों लोक भरे पड़े । अतः विस्तार-भयसे उनका वर्णन नहीं किया जाता । बुछ छोग शिवा या सतीको दक्षकी उयेष्ठ पुत्री बताते हैं। दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प-मेदसे ये तीनों मत ठीक हैं । पुत्र और पुत्रियोंकी उत्पत्तिके पश्चात् पत्नी-सहित प्रजापित दक्षने बड़े प्रेमसे मन-ही-मन जगदम्बिकाका ध्यान किया । साथ ही गद्गदवाणीसे प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति भी की । बारंबार अञ्जलि बाँधा नमस्कार करके वे विनीत-



भावसे देवीको मस्तक झुकाते थे । इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रणकी पूर्तिके लिये मन-ही-मन यह विवार किया कि अब मैं वीरिणीके गर्भसे अवतार हूँ। ऐसा विवास वे जगदम्बा दक्षके हृदयमें निवास करने लगीं। मुनिश्रेष्ठ उस समय दक्षकी बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम गृह्त देखकर दक्षने अपनी पत्नीमें प्रसुन्नतापूर्वक गर्भाधान किया

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

तब्र दयाछ शिवां देश-परनीके चित्तमें निवास करने छगीं। उनमें गर्भधारणके सभीं चिद्ध प्रकंट हो गये। तात! उस अवस्थामें वीरिणीकी क्शोभा वह गयी और उसके चित्तमें अधिक हर्ष छा गया। अगवती शिवाके निवासके प्रभावसे वीरिणी महाँमङ्गळकपिणी हो गयी। दक्षने अपने कुछ-सम्प्रदेशि, वेदज्ञान और हार्दिक उत्साहके अनुसार प्रसन्नता-पूर्वक पुंसवन आदि संस्कारसम्बन्धी श्रेष्ठ कियाएँ सम्पन्न कीं। उन कमोंके अनुष्ठानके समय महान् उत्सव हुआ। प्रजापतिने ब्राह्मणोंको उनकी इच्छाके अनुसार धन दिया।

1

3

र्षे हुई

विचार चारकर

1श्रेष्ठ

मुहूर

क्या

उस अवसरपर वीरिणीके गर्भमें देवीका निवास हुआ जानकर श्रीविष्णु आदि सब देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबने वहाँ आकर जगदम्बाका स्तवन किया और समस्त लोकोंका उपकार करनेवाली देवी शिवाको बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापित तथा वीरिणीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके अपने-अपने स्थानको होट गये। नारद! जब नौ महीने बीत गये, तब होकिक गतिका निर्वाह कराकर दसवें महीनेके पूर्ण होनेपर चन्द्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओंकी अनुकूलतासे युक्त सुखद सुहूर्तमें देवी शिवा शीघ ही अपनी माताके सामने प्रकट हुईं। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान् तेजसे देदीप्यमान देख उनके मनमें यह विश्वास हो गया कि साक्षात् वे शिवादेवी ही मेरी पुत्रीके रूपमें प्रकट हुई हैं। उस समय आकाशसे फूळोंकी वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर! सतीके जन्म लेते ही सम्पूर्ण दिशाओंमें तत्काल शान्ति छा गयी। देवता आकाशमें खड़े हो माङ्गलिक वाजे बजाने लगे । अग्निशालाओंकी बुझी हुई अग्नियाँ सहसा प्रज्विलत हो उठीं और सब कुछ परम मङ्गलमय हो गया । वीरिणीके गर्भसे साक्षात् जगदम्बा-को पकट हुई देख दक्षने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वड़े भक्ति-भावसे उनकी बड़ी स्तुति की।

बुद्धिमान् दक्षके स्तुति करनेपर जगन्माता शिवा उस

समय दक्षसे इस प्रकार बोलीं, जिसमें माता वीरिणी न सुन सके।

देवी बोर्ली—प्रजापते ! तुमने पहेले पुत्रीरूपमें मुझे प्राप्त करनेके लिये मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आज तिद्ध हो ग्रथा। अब तुम उस तपस्याके फलको प्रहण करो।

उस समय दक्षसे ऐसा कहकर देवीने अपनी मायासे शिशुरूप धारण कर लिया और शैशवभाव प्रकट करती हुई 🕆 वे वहाँ रोने लगीं । उस वालिकाका रोदन सनकर सभी स्त्रियाँ और दानियाँ बड़े वेग्रसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँचीं। असिक्नीकी पुत्रीका अलौकिक रूप देखकर उन सभी ख्रियोंको वड़ा हर्ष हुआ। नगरके सब लोग उस समय जय-जयकार करने लगे । गीत और वाद्योंके साथ वडा भारी उत्सव होने लगा । पुत्रीका मनोहर मुख देखकर सवको बड़ी ही प्रसन्नता हुई । दक्षने वैदिक और कुलोचित आचारका विधिरूर्वक अनुष्ठान किया । ब्राह्मणोंको दान दिया और दूसरोंको भी धन बाँटा । सब ओर यथोचित गान और रूत्य होने लगे । भाँति-भाँतिके मङ्गल-कृत्योंके साथ बहुत-से बाजे वजने लगे। उस समय दक्षने समस्त सद्गुणोंकी सत्तासे प्रशंसित होनेवाळी अपनी उस पुत्रीका नाम प्रसन्नतापूर्वक 'उमा' रक्ला । तदनन्तर संसारमें छोगोंकी ओरसे उसके और भी नाम प्रचलित किये गये, जो सब-के-सर्व महान् मङ्गलदायक तथा विशेषतः समस्त दुःखोंका नाश करनेवाले हैं । वीरिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्रीका पालन करने लगे तथा वह शुक्लपक्षकी चन्द्रकलाके समान दिनों-दिन बढ़ने लगी। द्विजश्रेष्ठ ! बाल्यावस्थामें भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने छगे, जैसे शुक्लपक्षके बाल चन्द्रमामें भी समस्त मनोहारिणी कलाएँ प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्षकन्या सती सिखयोंके बीच बैठी-बैठी जब अपने भावमें निमग्न े होती थी, तब बारंबार भगत्रान् शिवकी मूर्तिको चित्रित करने लगती थी। मङ्गलमयी सती जब बाल्योचित सुन्दर, गीत गाती तव स्थाणुः हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मरशतु शिवका स्मरण (अध्याय १४) किया करती थी।

## सतीकी तपस्थासे संतुष्ट देवताओंका कैलासमें जाकर भगवान् शिवका स्तवन करना

जहााजी कहते हैं—नारद ! एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिताके पास खड़ी हुई सतीको देखा । वह तीनों छोकोंकी सारभृता सुन्दरी थी । उसके पिताने सुक्षे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक-लीलाका अनुसरण करनेवाली सतीने भक्ति और प्रसन्नताके साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद! तदनन्तर सतीकी बोर देखते हुए हम और तुम दक्षके दिये हुए ग्रुम आसनपर वैठ गये। तत्पश्चात् मैने उस विनयशीला वालिकासे कहा— 'सती! जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मनमें भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं, सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेवजीको तुम पतिरूपमें प्राप्त करों। ग्रुमे! जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्रीको पंजीरूपमें न तो ग्रहण कर सके हैं, न करते हैं और न भविष्यमें ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान् शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरेके नहीं।'

नारद! सतीसे ऐसा कहकर में दक्षके घरमें देरतक ठहरा रहा । फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने-अपने स्थानको चले आये । मेरी वातको सुनकर दक्षको वड़ी प्रसन्नता हुई । उनकी सारी मानसिक चिन्ता दूर हो गयी और उन्होंने अपनी पुत्रीको परमेश्वरी समझकर गोदमें उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुन्दर लीला-विहारोंसे सुशोभित होती हुई भक्तवत्तला सती, जो स्वेच्छासे मानवरूप धारण करके प्रकट हुई थीं, कौमारावस्था पार कर गर्यो । बाल्यावस्था विताकर किंचित् युवावस्थाको प्राप्त हुई सती अत्यन्त तेज एवं शोभासे सम्पन्न हो सम्पूर्ण अङ्गोंसे मनोहर दिखायी देने लगीं। लोकेश दक्षने देखा कि सतीके शरीरमें युवावस्थाके लक्षण प्रकट होने लगे हैं । तब उनके मनमें यह चिन्ता हुई कि मैं महादेवजीके साथ इनका विवाह कैसे करूँ। सती स्वयं भी महादेवजीको पानेकी प्रतिदिन अभिलापा रखती थीं। अतः पिताके मनोभावको समझकर वे माताके निकट गयीं। विशाल बृद्धिवाली सतीरूपिणी परमेश्वरी शिवाने अपनी माता वीरिणीसे भगवान् शंकरकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके लिये आज्ञा माँगी । माताकी आज्ञा मिल गयी । अतः दृढता-यूर्वक व्रतका पालन करनेवाली सतीने महेश्वरको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये अपने घरपर ही उनकी आराधना आरम्भ की।

आश्विन मासमें नन्दा (प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी)
तिथियीं में उन्होंने भिक्तपूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर
भगवान् शिवका पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके
उसी नियमके साथ उस मासको व्यतीत किया। कार्तिक
मासकी चतुर्दशीको सजाकर रखे हुए मालपूओं और खीरसे
परमेश्वर शिवकी आराधना करके वे निरन्तर उनका चिन्तन
करने लगीं। मार्गशींर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको
तिल, जौ और चावलसे हरकी पूजा करके ब्योतिर्मय दीप
दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन विताती थीं। पौष

मासके शुक्रपक्षकी सप्तमीको रातभर जागरण करके प्रातःका खिचड़ीकः नैर्वेद्य लगा वे दिवकी पूजा करती थीं। माक्ष पूर्णिमाको रातमें जागरण करके संवेरे नक्षेमें नहार्ता और गी वस्त्रसे ही तटपर बैठकर भगवान् शंकरकी पूजा कर्त मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथि थीं । फालान को रातमें जागरण करके उस रात्रिके चारों पहीं शिवजीकी विशेष पूजा करतीं और नटोंद्वारा नाक भी कराती थीं । चैत्र मासके ग्रुक्लपक्षकी चतुर्दशीको वे दिन-रात शिवका स्मरण करती हुई समय वितातों और ढाकके फूटों तथा दवनोंसे भगवान् शिवकी पूजा करती थी। वैशाख शुक्का तृतीयाको सती तिलका आहार करके रहतीं औ नये जौके भातसे रुद्रदेवकी पूजा करके उस महीनेको वितर्व थीं । ज्येष्ठकी पूर्णिमाको रातमें सुन्दर वस्त्रीं तथा भटकटैगके फूलोंसे शंकरजीकी पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मा व्यतीत करती थीं । अपादके शुक्रपक्षकी चतुर्दशीको की वस्त्र और भटकटैयाके फूलोंसे वे रुद्रदेवका पूजन करती थी। श्रावण मासके शुक्रपक्षकी अष्टमी एवं चतुर्दशीको वे गौ पवीतों, वस्त्रों तथा कुशके पवित्रोंसे शिवकी पूजा किया कर्त थीं । भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी तिथिको नाना प्रकृति फूलों और फलोंसे शिवका पूजन करके सती चतुर्दशी ति<sup>धिही</sup> केवल जलका आहार किया करतीं । भाँति-भाँतिके फलों, पूर्<sup>लेओ</sup> उस समय उत्पन्न होनेवाले अन्नोंद्वारा वे शिवकी पूजा कर्ण और महीनेभर अत्यन्त नियमित आहार करके केवल वार् लगी रहती थीं । सभी महीनोंमें सारे दिन सती <sup>विकी</sup> आराधनामें ही संलग्न रहती थीं। अपनी इच्छासे मानक धरण करनेवाली वे देवी दृदत,पूर्वक उत्तम व्रतका पूर्व करती थीं । इस प्रकार नन्दाव्यतको पूर्णरूपसे समाप्त कर् भगवान् शिवमें अनन्यभाव रखनेवाली सती एकाप्रवित बड़े प्रेमसे भगवान् शिवका ध्यान करने लगीं तथा उस धारि ही निश्चलभावसे स्थित हो गयीं।

मुने ! इसी समय सब देवता और ऋषि भगवात कि और मुझको आगे करके मतीकी तपस्या देखनेके लिये कि वहाँ आकर देवताओंने देखा, सती मूर्तिमती दूसरी ति समान जान पड़ती हैं। वे भगवान् शिवके ध्यानमें ति उस समय सिद्धावस्थाको पहुँच गयी थीं। समस्त देवताओं तमक वड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ दोनों हाथ जोड़कर सतीको तमक किया, मुनियोंने भी मस्तक झकाये तथा श्रीहरि आदिके प्रीति उमड़ आयी। श्रीनिष्णु आदि सब देवता और म

क्र

स्ति

तेथि, हरोंगं

स्टक

र्गिक्रो

और

र्था ।

ां और

वतार्व

टैयारे

ह मान

ो का

ते थीं।

वे यही

ग करते

प्रकारक

तिथिन

[लं और

। व्यत ल जपन

शिवन

मानवल

न पूल

त करें

ग्रचित्र (

स ध्यान

同郎

लेये गर्वे

ने विदि

निमा

देवताअ

ने नमत्त्र

दिके मा और

आश्चर्यचिकत ही सती, देवीकी तपस्याकी गूरि-मूरि प्रशंसा करने

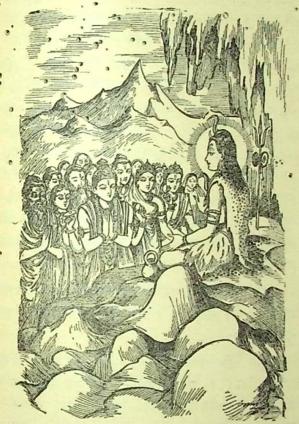

लगे। फिर देवीको प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलासको गये, जो भगवान् शिवको बहुत ही प्रिय

है। सावित्रीके साथ मैं और लक्ष्मीके साथ भगवान वासदेव भी प्रसन्नेतापूर्वक महादेवजीके निकट गये। वहाँ जाकर भगवान शिवको देखते ही बड़े वेगसे प्रणाम करके सब देवताओंने दोनों हाथ जोड़ विनील भावसे नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके अन्तमें कहा-

प्रभो ! आपकी सत्त्व, रज और तम नामक जो तीन राक्तियाँ हैं, उनके राग आदि वेग असहा हैं। वेदत्रयी अथवा लोकत्रयी आपका स्वरूप है । आप शरणागतोंके पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है-उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है; आपको नमस्कार है। दुर्गापते ! जिनकी इन्द्रियाँ दुष्ट हैं-वशमें नहीं हो पातीं, उनके लिये आपकी प्राप्तिका कोई मार्ग मुलभ नहीं है । आप सदा भक्तोंके उद्धारमें तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआं है। आपको नमस्कार है । आपकी मायादाक्तिरूपा जो अहंबद्धि है, उससे आत्माका खरूप ढक गया है; अतएव यह मृदबुद्धि जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता । आपकी महिमाका पार पाना अत्यन्त कठिन ( ही नहीं) सर्वथा असम्भव ) है। हम आप महाप्रभुको मस्तक चुकाते हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके श्रीविष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्तिसे मस्तक भुकाये प्रभु शिवजीके आगे चुपचाप खड़े हो गये।

( अध्यार्थ १५ )

### बह्याजीका रुद्रदेवसे सतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, श्रीविष्णुद्वारा अनुमोदन और श्रीरुद्रकी इसके लिये खीकृति

बहाजी कहते हैं-श्रीविण आदि देवताओंद्वारा की हुई उस स्तुतिको सुनकर सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत भगवान् शंकर वड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे हँसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णुको अपनी-अपनी पत्नीके साथ आया हुआ देख महादेवजीने इमलोगोंसे यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमनका कारण पूछा ।

रुद्र बोले-हे हरे ! हे विधे ! तथा हे देवताओ और महर्षियो ! आज निर्भय होकर यहाँ अपने आनेका ठीक-ठीक कारण बताओ। तुमलोग किस लिये यहाँ आये हो और कीन-सा कार्य आ पड़ा है ? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गयी स्तुतिसे मेरा मन बहुत पसन्न है।

मुने ! महादेवजीके इस प्रकार पूछनेपर भगवान् विष्णु की आज्ञासे मैंने वार्तालाप आरम्भ किया ।

मुझ ब्रह्माने कहा-देवदेव ! महादेव ! करुणा सागर ! प्रभो ! हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्यसे यहाँ आये हैं, उसे सुनिये । वृषमध्वज ! विशेषतः आपके ही छिये हमारा यहाँ आगमन हुआ हैः क्योंकि हम तीनों सहाथीं हैं सृष्टिच्कके संचालनहा प्रयोजनकी सिद्धिके लिये एक-दूसरेके सहायक हैं। सहार्थीका सदा परस्पर यथायोग्य सहत्र्येग करना चाहिये । अन्यथा यह जगत् टिक नहीं सकता । महेरवर ! कुर्छ ऐसे अनुर उत्पन्न होंगे, जो मेरे हाथसे मारे जायेंगे । कुछ भगवान विष्णुके और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे । महाप्रभी ! कुछ

असुर ऐसे होंगे, जो आपके वीर्यंस उत्परः हुए पुत्रके हाथसे ही मारे जा सकेंगे। प्रभो! कभी कोई विरले ही अंसुर ऐसे होंगे, जो माथाके हाथोंद्वारा वधको प्राप्त होंगे। आप भगवान् शंकरकी कृपासे ही देवताओंको सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा । घोर अमुरोंका पिनाश करके आप जगत्को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी सम्भव है कि आपके हाथसे कोई भी अमुर न मारे जायँ; क्योंकि आप सदा योग-युक्त रहते हुए राग-द्रेवसे रहित हैं तथा एकमात्र दया करोमें ही लगे रहते हैं । ईशं! यदि वे असुर भी आराधित हों-आपकी दयासे अनुगृहीत होते रहें तो सृष्टि और पालनका कार्य कसे चल सकता है । अतः वृषध्यज ! आपको प्रतिदिन सृष्टि आदिके उपयुक्त कार्य करनेके लिये उचत रहना चाहिये । यदि सृष्टि, पालन और संहाररूप कर्म न करने हों तब तो हमने मायासे जो भिन्न-भिन्न शरीर धारण किये हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तवमें हम तीनों एक ही हैं, कार्यके भेदसे भिन्न-भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्यभेद न सिद्ध हो, तव तो हमारे रूपमेदका कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव! एक ही परमात्मा महेरवर तीन स्वरूपोंमें अभिव्यक्त हुए हैं । इस रूपमेदमें उनकी अपनी माया ही कारण है । वास्तवमें प्रभु स्वतन्त्र हैं। वे लीलाके उद्देश्यसे ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान् श्रीहरि उनके वाँमें अङ्गसे प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दायें अङ्गसे प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन मदाशिवके हृदयसे आविर्भृत हुए हैं। अतः आप ही शिवके पूर्ण रूप हैं। प्रभो ! इस प्रकार अभिन्नरूप होते हुए औ हम तीन रूपोंमें प्रकट हैं । सनातनदेव ! हम तीनों उन्हों भगवान् सदाशिव और शिवाके पुत्र हैं, इस यथार्थ तन्त्रका आप हृदयसे अनुभव कीजिये । प्रभो ! मैं और श्रीविष्णु आपके आदेशसे प्रसन्नतापूर्वक छोककी सृष्टि और पार्लमके कार्य कर रहे हैं तथा कार्य-कारणवश सपलीक भी हो गये हैं; अतः आप भी विश्वहितके लिये तथा देवताओंको मुख पहुँचानेके छिये एक परम मुन्दरी रमणीको अपनी पत्नी बनानेके लिये ग्रहण करें । महेश्वर ! एक बात और है, उसे सुनिये; मुझे पहलेके वृत्तान्तका स्मरण हो आया है। पूर्वकालमें आपने ही शिवरूपसे जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ । आपने कहा था, 'ब्रह्मन् ! मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अङ्गविरोप—ललाटसे प्रकट होगा, जिसकी छोकमें रुद्र-नामसे प्रतिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा

सृष्टिकर्ता हो गये, श्रीहरि जगत्का पालन करनेवाले हुए और में सगुण रुद्ररूप होकर संहार करनेवाला हो ऊँगा। एक ही के साथ विवाह करके लोकके उत्तय कार्यकी सिद्धि करूँगा। अपनी कही हुई इस बातको याद करके आए अपनी ही एवं प्रतिज्ञाको पूर्ण की जिये। स्वामिन्! आपका यह आदेश हैं कि मैं सृष्टि करूँ, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहर के हेतु बनकर प्रकट हों; सो आप साक्षात् शिव ही संहर कर्त्तांके रूपमें प्रकट हुए हैं। आपके विना हम दोनों अभा अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं हैं; अतः आप एक ऐसे कामिनीको स्वीकार करें, जो लोकहितके कार्यमें तत्पर रहे। शम्भो! जैसे लक्ष्मी भगवान् विष्णुकी और सावित्री भी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीक सहचरी प्राणवल्लभाको ग्रहण करें।

मेरी यह बात सुनकर छोकेश्वर महादेवजीके मुल्म मुसकराहट दौड़ गयी । वे श्रीहरिके सामने मुझसे हा प्रकार बोले।

ईश्वरने कहा-त्रहान्! हरे! तुम दोनों मुझे सवाई अत्यन्त प्रिय हो । तुम दोनोंको देखकर मुझे बड़ा अनर मिलता है। तुमलोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलेकी स्वामी हो। लोकहितके कार्यमें मन लगाये रहनेवाले तुम दोनोंका वचन मेरी दृष्टिमें अत्यन्त गौरवपूर्ण है। छि मुरश्रेष्ठगण! मेरे लिये विवाह करना उचित नहीं हो<sup>गा</sup> क्योंकि मैं तपस्यामें संलग्न रहकर सदा संसारसे विस्क रहता हूँ और योगीके रूपमें मेरी प्रसिद्धि है। जो निश्<sup>तिह</sup> मुन्दर मार्गपर स्थित है, अपने आत्मामें ही रमण करता आनन्द मानता है, निरञ्जन ( मायासे निर्लित ) है, जिस् शरीर अवधृत (दिगम्बर ) है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी औ कामनासे शून्य है, जिसके मर्नमं कोई विकार नहीं है भोगोंसे दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमङ्की धारी है, उसे संसारमें कामिनीसे क्या प्रयोजन है यह है समय मुझे बताओ तो सही ! अमुझे तो सदा केवल वी लगे रहनेपर ही आनन्द आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही

<sup>\*</sup>यो निवृत्तिसुनार्गस्थः स्वात्मारामो निरञ्जनः। अवधूततनुर्शानी स्वद्रधः कामवर्षितः॥, अविकारी स्वभोगी च सदा शुचिरमङ्गळः। तस्य प्रयोजनं लोके कामिन्या किं वदासुना॥ (शि० पु० २० सं० स० खं० १५। वृह्नवै)

और

n p

पूर्व है

वंहार-

पना-

ऐसी

रहे।

ो मेरी

जीवन-

मुखपर

से इस

सदा ही

आनर

लोकीक

ले तुम

| 彻

ं होगाः

रक ही

निवृत्ति

करता

जिसकी

शों औ

हैं।

मङ्गलवेश

यह इ

ल येग

7:1

7: Il ,

डः ।

ना ॥

3 8-32

छोड़कर भोगको अधिक महत्त्व देता है। संसारमें विवाह करना पराये बन्धनमें वधना है । इसे बहुत बड़ा बन्धन समझना चाहिये । इसिटिये के सत्य सत्य कहता हूँ, विवाहके लिये मेरे मनमें थोड़ी-सी भी अभिरुचि नहीं है । आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भाँति चिन्तन करनेके कारण मेरी लौकिक स्वार्थमें प्रवृत्ति नहीं होती । तथापि जगत्के हितके लिये तुमने जो कुछ कहा है, उसे करूँगा। तुम्हारे वचनको ग्रिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बातको पूर्ण करनेके लिये मैं अवस्य विवाह करूँगा; क्योंकि मैं सदा भक्तोंके वशमें रहता हूँ । परंतु मैं जैसी नारीको प्रिय पत्नीके रूपमें ग्रहण करूँगा और जैसी दार्तके साथ करूँगा, उसे मुनो । हरे ! ब्रह्मन्! में जो कुछ कहता हूँ, वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेजको विभागपूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली हो, उसीको तुम पत्नी बनानेके लिये मुझे बताओ । जब मैं योगमें तत्पर रहूँ, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा । और जब मैं कामासक होऊँ, तब उसे भी कामिनीके रूपमें ही मेरे पास रहना होगा । वेदवेता विद्वान् जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिःस्वरूप सनातन शिवका मैं सदा चिम्तन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मन्! उन सदाशिवके चिन्तनमें जब मैं न लगा होऊँ, तभी उस भामिनीके साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिवचिन्तनमें विष्ठ डालनेवाली होगी, वहु जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा । तुम, विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मस्वरूप शिवके अंशभूत हैं। अतः महाभागगण! हमारे लिये उनका निरन्तर चिन्तन करना ही उचित है। कमलासन ! उनके चिन्तनके लिये मैं बिना विवाहके भी रह र्द्गा । (विंतु उनका चिन्तन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा ।) अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदीन करो, जो सदा मेरे कर्मके अनुकूल च्ल सके। ब्रह्मन् ! उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो; यदि उस स्त्रीका मुझपर और मेरे वचनपर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूँगा ।

उनकी यह बांत सुनकर मैंने और श्रीईरिने मन्द मुसकानके साथ मन-ही-मन प्रसन्नेताका अनुभव किया; फिर मैं विनम्न होकर बोला—'नाथ ! महेश्वर ! प्रमो ! आपने जैसी नारीकी खोज आरम्भ की है, वैसी ही स्त्रीके विषयमें मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ । साक्षात् सदाशिवकी धर्मपत्नी जो उमा हैं, वे ही जगत्का कार्य सिद्ध करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें प्रकट हुई हैं। प्रभो! सरस्वती और छईमी—ये दो रूए धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्रीविष्णुकी प्राणवल्लभा हो गयीं और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिये वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं ! प्रभो ! लोकहितका कार्य करनेकी इच्छावाली देवी शिवा दक्षपुत्रीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं । उनका नाम सती है । सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं, जो सदा आपके लिये हितकारिणी हो। देवेश ! महातेजिस्वनी सती आपके लिये, आपको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये इड्तापूर्वक कठार व्रतका पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। महेश्वर! आप उन्हें वर देने के लिये जाइये, कृपा कीजिये और वड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें उनकी तपस्याके अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिये। शंकर ! भगवान् विष्णुकी, मेरी तथा इन सम्पूर्ण देवताओंकी यही इच्छा है । आप अपनी शुभ दृष्टिसे हमारी इस इच्छाको पूर्ण कीजिये, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सवकी देख सकें। ऐसा होनेसे तीनों लोकोंमें मुख देनेवाला परम मङ्गल होगा और सबकी सारी चिन्ता मिट जायगी, इसमें संशय नहीं है ।

तदनन्तर मेरी बात समाप्त होनेपर लीलाविग्रह घारण करनेवाले भक्तवत्सल महेश्वरसे मधुसूदन अच्युतने इसीका समर्थन किया।

तथ भक्तप्रसल भगवान् शिवने हँसकर कहा, 'बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा।' उनके ऐसा कहनेपर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियोंके साथ अत्यन्त प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थानको चले आये।

(अध्याय १६)

## सतीको शिवसे वरकी प्राप्ति तथा भगवान् शिवका ब्रह्माजीको दक्षके पास मेजकर सतीका वरण करना

े ब्रह्माजी कहते हैं — मुने ! उधर सतीने आश्विन मासके शुक्रपक्षकी अष्टमी तिथिको उपवास करके भक्तिभावसे सर्वेश्वर शिवका पूजन किया । इस प्रकार नन्दावत पूर्ण होनेपर नवमी तिथिको दिनमें ध्यानमब्र हुई सतीको भगवान शिवने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्रीविग्रह सर्वाङ्गसुन्दर एवं गौरवर्गका था। उनके पाँच मुख थे और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। भालदेशमें चन्द्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कण्ठमें नील चिह्न दृष्टिगोचर होता था। उनके चार सुजाएँ थीं । उन्होंने हाथोंमें त्रिशूल, ब्रह्मकपाल, वर तथा अभय घरण कर रक्खे थे। भस्ममर्थ अङ्गरागसे उनका सारा श्रारीर उद्गासित हो रहां था । गङ्गाजी उनके मस्तककी शोभा बढ़ा रही थीं । उनके सभी अङ्ग बड़ें मनोहर थे । वे महान् र्द्यवण्यके घाम जान पड़ते थे । उनके मुख करोड़ों चन्द्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्वादजनक थे। उनकी अङ्गकान्ति करोड़ों कामदेवोंकी तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति क्रियोंके लियें सर्वथा ही प्रिय थी । सतीने ऐसे सौन्दर्य-माधुर्यसे युक्त प्रभु महादेवजीको प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंकी वन्दना की । उस समय उनका मुख रुजासे द्युका हुआ था। तपस्याके पुद्धका फल प्रदान करनेवाले महादेवजी उन्हींके लिये कठोर वत घारण करनेवाली सतीको पत्नी बनानेके लिये प्राप्त करनेकी हुन्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले।

महादेवजीने कहा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली दक्षनन्दिन ! मैं तुम्हारे इस व्रतसे बहुत प्रसन्न हूँ । इसलिये कोई वर माँगो । तुम्हारे मनको जो अभोष्ट होगा, वही वर में तुम्हें दूंगा।

ब्रह्माजी कहते हैं-मुने ! जगदीश्वर महादेवजी यद्यपि सतीके मनोभावको जानते थे, तो भी उनकी वात सुननेके लिये बोले- 'कोई वर माँगो' । परंतु सती लजाके अधीन हो गयी थीं, इसल्यिये उनके हृदयमें जो बात थी, उसे वे स्पष्ट शब्दोंमें कह न सकीं। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह रुजासे आच्छादित हो गया। प्राणवलुभ शिवका प्रिय वचन सनकर सती अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गयीं। इस वातको जानकर भक्तवत्तल भगवान् शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीव्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे—'वर माँगो, वर माँगो'। सत्पुरुषोंके आश्रयभूत अन्तर्यामी शम्भु सतीकी भक्तिके वशीभृत हो गये थे। ंतब सतीने अपनी लजाको रोककर महादेवजीसे कहा- 'वर देनेवाले प्रभो ! मुझे मेरी इच्छाके अनुसार ऐसा वर दीजिये, बी टल न सके। भक्तवत्सल भगवान् शंकरने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले-'देवि! तुम मेरी भार्या हो जाओ।' अपने अभीष्ट कुछको प्रकट करनेवाले उनके इस वचनको सुनकर आनन्दमग्र हुई सती चुपचाप खड़ी रह गयीं; क्योंकि वे मनोवाञ्छित वर पा चुकी थीं। फिर दक्षकंन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड बस्तक द्वका भक्तवत्सल शिवसे बारंबार कहने लगीं।

सती बोर्ली देवाधिदेव महादेव ! प्रभो ! जगत्यते ! आए भेरे पिताको कहदर वैवाहिक विधिसे मेरा पाणिग्रहण करें।

ब्रह्माजी कहते हैं —नारद ! "सर्तीकी यह बात सुनक्र भक्तवत्सल महेश्वरने प्रेमसे उनकी और देखकर कहा—िक्रो ऐसा ही होगा ।' तब दक्षकन्या संसी भी भगवान विका प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा माँग—जानेके आजा प्राप्त कहे मोह और आनन्दसे युक्त हो माताके पास लौट गयीं। इब भगवान् शिव भी हिमालयपर अपने आश्रममें प्रवेश करे दक्षकन्या सतीके वियोगसे कुछ कष्टका अनुभव करते हुए उन्होंका चिन्तन करने लगे। देवर्षे ! किर मनको एकाम करे लौकिक गतिका आश्रय ले भगवान् शंकरने मन-ही-मन मे। स्मरण किया । त्रिशूलधारी महेश्वरके स्मरण कर्नेपर अवं सिद्धिसे प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात ! हिमालयके शिखरपर जहाँ सतीके वियोगका अनुक करनेवाले महादेवजी विद्यमान थे, वहीं में सरस्वतीके सा उपस्थित हो गया। देवर्षे ! सरस्वतीसहित मुझे आया है। सतीके प्रेमपाशमें बँधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले।

शम्भुने कहा-ब्रह्मन् ! मैं जबसे विवाहके कार्न स्वार्थवुद्धि कर बैठा हूँ, तबसे अब मुझे इस स्वार्थमें है स्वत्व-सा प्रतीत होता है । दक्षकन्या सतीने बड़ी भिक्ति में आराधना की है । उसके नन्दाव्रतके प्रभावसे मैंने जे अभीष्ट वर देनेकी घोषणा की । ब्रह्मन् ! तब उसी मुझसे यह वर माँगा कि आप मेरे पति हो जाइये। सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि <sup>तुम के</sup> पत्नी हो जाओ।' तब दाक्षायणी सती मुझसे बोळीं—'जगती आप मेरे पिताको सूचित करके वैवाहिक विधिसे मुझे अ करें।' ब्रह्मन् ! उसकी भक्तिसे संतोष होनेके कारण उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधातः ! <sup>तब की</sup> अपनी माताके घर चली गयी और मैं यहाँ चला आया। इस्ति अवतुम मेरी आज्ञासे दक्षके घर जाओ और ऐसा यह करो, कि प्रजापति दक्ष शीत्र ही मुझे अपनी कन्याका दान करें

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मैं कृतकृत्व अ प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथसे प्रकार बोला।

मुझ ब्रह्माने कहा—भगवन् ! शम्भो ! आपने कुछ कहा है, उसपर भलीभाँति विचार करके हमली पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभध्वत मुख्यतः देवताओंका और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष ह्या



• आपको अपनी पुत्री पदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञासे में भी उनके सामने आपका संदेश कह दूँगा।

ाणाडु

~~

सुनका

-(प्रिये।

शिवको

स करहे

। इधा

रा करके

हरते हुए

ाप्र करके

मन मेरा

र उनकी

हुआ ।

अनुभव

तीके साप

आया देव

के कार्य स्वार्थमें है

मिक्ति में

मैंने जे

तव उसने

इये। य

के 'तुम में

\_ जगत्यते

मुझे ऋ

कारण के :! तब <sup>क</sup>

या । इसिंह

करो, किले

न करें

तकृत्य औ

ानाथसे है

आपने

हं हमली

ध्यज ! <sup>हर्ग</sup> दक्ष स्व<sup>ग</sup> सर्वेश्वर महार्पेस महादेवजीसे ऐसा कहकर में अत्यन्त वगज्ञाली रथके दारा दक्षके घर जा पहुँचा।

नारद्जीने पूछा, वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग!विधातः! बताइये जब सती घरपर छौटकर आयीं, तब दक्षने उनके हिये क्या किया ?

ब्रह्मा जीने कहा—तपस्या करके मनोवाश्छित वर पाकर सती जब घरको छौट गर्योः तब वहाँ उन्होंने पिता-माताको प्रणाम किया। सतीने अपनी सखीके द्वारा माता-पिताको



तपस्या-सम्बन्धी सब समाचार कहलवाया । सखीने यह भी सूचित किया कि 'सतीको महेश्वरसे वरकी प्राप्ति हुई है, वे सतीकी भक्तिसे बहुत संतुष्ट हुए हैं ।' सखीके मुँहसे सारा वृत्तान्त सुनकर माता-पिताको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ और उन्होंने महान् उत्सव किया । उदारचेता दक्ष और महामनस्विनी वीरिणीने बाह्मणोंको उनकी इच्छाके अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनोंको भी धन बाँटा। प्रसन्नता बढ़ानेवाली अपनी पुत्रीको हृदयसे लगाकर माता वीरिणीने उसका मस्तक स्ँघा और आनन्दमम होकर उसकी बारंवार प्रशंसा की। तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ दक्ष इस चिन्तामें पड़े कि भी अपनी इस पुत्रीका विवाह भगवान शंकरके साथ किस तरह कहूँ ? महादेधजी प्रसन्न होकर आये थे, पर वे तो चले गये। अब मेरा पुत्रीके लियें वे फिर कैसे यहाँ आयेंगे ? यदि किसीको शीम ही भगवान शिवके निकट भेजा जाय तो यह भी उचिव नहीं जान पड़ता; क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करनेपर भी मेरी पुत्रीको प्रहण न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जायगी।

इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े हुए प्रजापति दक्षके सामने मैं सरस्वतीके साथ सहसा उपस्थित हुआ । मुझ पिलाको आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीतभावसे खड़े हो गये। उन्होंने मुझ स्वयम्भुको यथायोग्य आसन दिया । तदनन्तर दक्षने जब मेरे आनेका कारण पूछाः तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा- 'प्रजापते ! भगवान् शंकरने तुम्हारी पत्रीको प्राप्त करनेके लिये निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है; इस विषयमें जो श्रेष्ठ कृत्य हो, उसका निश्चय करो । जैसे सतीने नाना प्रकारके भावोंसे तथा सात्त्विक व्रतके द्वारा भगवान् शिवकी आराधना की है, उसी तरह वे भी सतीकी आराधना करते हैं। इसलिये दक्ष! भगवान् शिवके लिये ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्रीको तुम अविलम्ब उनकी सेवामें सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारदके साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा। फिर तुम उन्हींके लिये उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथमें दे दो।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! मेरी यह बात मुनकर मेरे
पुत्र दक्षको बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—
'पिताजी! ऐसा ही होगा।' मुने! तब मैं अत्यन्त हिंपत
हो वहाँसे उस स्थानको लौटा, जहाँ लोककल्याणमें तत्पर
रहनेवाले भगवान् शिव बड़ी उत्सुकतासे मेरी प्रतिक्षा कर रहे
थे। नारद! मेरे लौट आनेपर ह्या और पुत्रीमहित प्रजापति
दक्ष भी पूर्णकाम हो गये। वे इतने संतुष्ट हुए, भोनो अमृत
पीकर अन्ना गये हों।
(अध्याय १७)

\_\_\_\_\_

## ब्रह्माजीसे दक्षकी अनुमित पाकर देवताओं और मुनियोंसहित भगवान शिवका -दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिवका विवाह

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! तदनन्तर मैं हिमालयके कैलास-शिखरपर रहनेवाले परमेश्वर महादेश शिवको लानेके लिये प्रसन्ततापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला—"वृषध्यक! सतीके लिये मेरे पुत्र दक्षने जो बात कही है, उसे सुनिये और जिस कार्यको वे अपने लिये असाध्य मानते थे, उसे सिद्ध हुआ ही समझिये। दक्षने कहा है कि भी अपनी

पुत्री मृगवान् शिवके ही हाथमें दूँगी; क्योंकि उन्हींके लिये यह उत्पन्न हुई है। शिवके साथ सतीका विवाह हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अमीष्ट है; फिर आपके भी कहनेसे इसका महत्त्व और अधिक वढ़ गया। मेरी पुत्रीने स्वयं इसी उद्देश्यसे भगवान् शिवकी आराधना की है और इस समय शिवजी भी मुझसे इसीके विषयमें अन्वेषण (पूछताछ) कर रहे हैं; इसलिये मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान् शिवके हाथमें देनी है। विधातः ! वे भगवान् शंकर शुभ लक्ष और शुभ मुहूर्तमें यहाँ पधारें । उस

समय मैं उन्हें शिक्षाके तौरपर अपनी यह पुत्री दे दूँगा ।' वृषमध्यज ! मुझसे दक्षने ऐसी वात कही है । अतः आप ग्रुम मुहूर्तमें उनके घर चिलये और सतीको छे आइये ।''

मुने ! मेरी यह बात मुनकर भक्तवरसल रुद्र लौकिक गतिका आश्रय ले हँसते हुए मुझसे बोले—'संतारकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी ! मैं तुम्हारे और नारदके साथ ही दक्षके घर चलूँगा ! अतः नारदका स्मरण करो । अपने मरीचि आदि मानल पुत्रोंको भी बुला लो । विधे ! मैं उन सबके साथ दक्षके निवासस्थानपर चलूँगा । मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे ।'

नारद! लोकाचारके निर्वाहमें लगे हुए भगवान् शिवके इस प्रकार आज्ञा देनेयर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रोंका भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस् पुत्र मनमें आदरकी भावना लिये शीघ ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हपेसे उत्फुल्ल हो रहे

ये। फिर रुद्रके स्मरण करनेपर शिवभक्तोंके सम्राट् भगवार विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमलादेवीके साथ गरहार आरूढ़ हो तुरंत वहाँ आ गये। तदनन्तर चैत्रभाके ग्रुक्कपक्षकी त्रयोदशी तिथिमें, रिववारको पूर्वाफाल्गुनी नक्षके मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओंके साथ महेश्वरने विवाहके लिये यात्रा की। मार्गमें उन देवताओं



और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए भगवान् शंकर की शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं, मुनियों की आनन्दमग्र मनवाले प्रमथगणोंका रास्तेमें वड़ा उत्सव ही की था। भगवान् शिवकी इच्छासे वृषभ, व्याघ्न, सर्प, जराओं चन्द्रकला आदि सब-के-सब उनके लिये यथायोग्य आकृष्ण वन गये। तदनन्तर वेगसे चलनेवाले बलवान् विविध्य निन्दिकेश्वरपर आरूढ़ हुए महादेवजी श्रीविष्णु आदि देवताओं साथ लिये क्षणभरमें प्रसन्नतापूर्वक दक्षके घर जा पहुँचे।

जा

सत

ভি

सर

गी

तर

वि

37

वहाँ विनीतिचित्तवाले प्रजापित दक्ष समस्त अलि जनोंके साथ भगवान् शिवकी अगवानीके लिये उनके स्ति आये। उस समय उनके समस्त अङ्गोंमें हर्षजनित रोमां आया था। स्वयं दक्षने अपने द्वारपर आये हुए स्ति देवताओंका सत्कार किया। वे सब लोग सुरक्षेष्ठ वि विठाकर उनके पादर्वभागमें स्वयं भी मुनियोंके साथ क्रि बैठ गये। इसके बाद दक्षने मुनियोंसिहित समस्त देवताओं परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान् विर् बढ़ी प्रसन्नता थी । उन्होंने सर्वेश्वर शिवको उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया । तत्रिक्षात् श्रीविष्णुक्षु, मेरा, ब्राह्मणोंका, देवताओंका और समस्त शिवगणोंका भी यथोचित विधिसे उत्तम भक्तिभावके साथ पूजन किया । इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा, अन्य लोगोंसहित उन सबका यथोचित आदर-सत्कार करके दक्षने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियोंके साथ आवश्यक सलाह की । इसके बाद मेरे पुत्र दक्षने मुझ पितासे मेरे चरणोंमें प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा—'प्रभो ! आप ही वैवाहिक कार्य करायें ।'

राणाः

भगवान

गरुड्य

त्रमासके

निक्षत्रमें

कि ,साय

देवताओं

मुनियों तथ

सव हो 🧃

, जराओं

य आर्

न् वहीरा

देवताओं

हिंचे।

त अलि

उनके स

रोमार्व

हुए सम

साथ क्र

देवताओं

वान् वित्

市

तब मैं भी हर्षभरे हृदयसे 'बहुत अच्छा' कहकर उठा और बहु सारा कार्य कराने लगा। तदनन्तर ग्रहोंके बलसे युक्त शुभ लग्न और मुहूर्तमं दक्षने हर्पपूर्वक अपनी पुत्री सतीका हाथ भगवान शंकरके हाथमें दे दिया। उस समय हर्पसे भरे हुए भगवान शृपभध्वजने भी वैवाहिक विधिसे मुन्दरी दक्षकन्याका पाणिग्रहण किया। फिर मैंने, श्रीहरिने, तुम तथा अन्य मुनियोंने, देवताओं और प्रमथनणोंने भगवान शिवको प्रणाम किया और सबने नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच-गानके साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियोंको वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। भगवान शिवके लिये कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गये। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मङ्गलका निकेतन बन गया।

( अध्याय १८ )

#### सती और शिवके द्वारा अग्निकी परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा शिवतत्त्वका वर्णन, शिवका ब्रह्माजीको दिये हुए वरके अनुसार वेदीपर सदाके लिये अवस्थान तथा शिव और सतीका विदा हो कैलासपर जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! कन्यादान करके दक्षने भगवान् शंकरको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दहेजमें दीं। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणोंको भी नाना प्रकारके धन बाँटे। तत्पश्चात् लक्ष्मीसिहत भगवान् विष्णु शम्भुके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों बोले—देवदेव महादेव! दयासागर! प्रमो! तात! आप सम्पूर्ण बगत्के पिता हैं और सती देवो सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुक्षोंके कल्याण तथा दुशेंके दमनके लिये सदा लीलापूर्वक अवतार बहण करते हैं—यह सनातन श्रुतिका कथन है। आप चिकने नील अज्ञनके समान शोभावाली सतीके साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उलटे लक्ष्मीके समान शोभा, पा रहा हूँ—अर्थात् सती नीलवर्णा तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उलटे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण हैं, उससे उलटे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण हैं, उससे उलटे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण हैं, उससे उलटे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी

नारद ! मैं देवी सतीके पास आकर गृह्यसूत्रोक्त विधिसे विस्तारपूर्वक सारा अग्निकार्य कराने लगा । मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणोंकी आज्ञासे शिवा और शिवने वड़े हर्षके साथ विधिपूर्वक अग्निकी परिक्रमा की । उस समय वहाँ वड़ा अङ्गुत उत्सव मनाया गया । गाजे, बाजे और नृत्यके साथ होनेवाला वह उत्सव सबको बड़ा मुखद जान पड़ा ।

तदनन्तर भगवान् विष्णु बोले—सदाशिव ! मैं आपकी आज्ञासे यहाँ शिवतत्त्वका वर्णन करता हूँ । समस्त देवता तथा दूसरे-दूसरे मुनि अपने मनको एकाग्र करके इस विषयको सुनें । भगवन् ! आप प्रधान और अप्रधान (प्रकृति और उससे अतीत ) हैं । आपके अनेक भाग हैं । फिर भी आप भागरहित हैं। ज्योतिर्मय खब्जवाले आप परमेश्वरके ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन हैं ? आप परमात्माके ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करनेके कारण एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने खरूपका चिन्तन कीजिये । आपने खयं ही लीला-पूर्वक दारीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्मरूपसे एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र —तीनों आपके अंदा हैं। जैसे एक ही शरीरके भिन्न-भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं तथापि उस दारीरसे वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वरके ही अङ्ग हैं । जो न्योतिर्मयः आकाराके समान सर्वन्यापी एवं निर्लेप, खयं ही अपना धामः पुराणः कृटसः अन्यक्तः अन्तः नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणोंसे रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं-मुनीश्वर ! मगवान् विणुकी

दी

त

क

मि

हो

स

तो

सं

मो

पन

यह बात मुनकर महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए। तदनन्तर उस विवाह-यज्ञके स्वामी (यजमान) परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिकी गतिका आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मासे प्रेम्पूर्वक बोले।

• शिवने कहा—ब्रह्मन् ! आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह सम्पन्न करा दिया । अब मैं प्रसंन्न हूँ । आप मेरे आचार्य हैं। बताइये, आपको क्या दक्षिणा दूँ ? सुरज्येष्ठ !

आप उस दक्षिणाको माँगिये। महाभाग! धदि वह अत्यन्त दुर्लभ हो तो भी उसे शीम कहिये। मुझे आपके छिये कुछ भी अदेय नहीं है।

मुने ! भगवान् शंकरका यह वचन मुनकर में हाथ जोड़ विनीत चित्तसे उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोळा—'देवेश ! यदि आप प्रसन्न हों और महेश्वर ! यदि में वर पानेके योग्य होऊँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ, उसे आप पूर्ण कीजिये । महादेव ! आप इसी स्पमें इसी वेदीपर सदा विराजमान

रहें, जिससे आपके दर्शनसे मनुष्योंके पाप धुल जायँ। चन्द्रशेखर ! आपका सांनिध्य होनेसे मैं इस वेदीके समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूँ—यह मेरी अभिलापा है। चैत्रके शुक्रपक्षकी त्रयोदशीको पूर्वाफाल्मुनी नक्षत्रमें रविवारके दिन इस भूतलपर जो मनुष्य भक्तिभावसे आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जायँ, विपुल पुण्यकी वृद्धि हो और समस्त रोगोंका सर्वथा नाश हो जाय। जो नारी दुर्भगा, वन्ध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शनमात्रसे ही अवस्य निर्दोष हो जाय।

मेरी यह बात उनकी आत्माको सुख देनेवाली थी। इसे सुनकर भगवान् शिवने प्रसन्नचित्तसे कहा—'विधातः! ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहनेसे सम्पूर्ण जगत्के हितके लिये अपनी पत्नी सतीके साथ इस वेदीपर सुस्थिरभावसे स्थित रहूँगा।'

्रोसा कहकर पत्नीसहित भगवान् शिव अपनी अंशरूपिणी मूर्तिको प्रकट करके वेदीके मध्यभागमें विराजमान हो गये। तत्पश्चात् स्वजनींपर स्नेह रखनेवाले परमेश्वर शंकर दक्षसे ृविदा ले अपनी पत्नी सतीके साथ कैलास जानेको उद्यत हुए।

उस समय उत्तम बुद्धिवाल दक्षते विनयसे मस्तक क्षा हाथ जोड़ शगवान वृष्यभध्यजकी प्रेमपूर्वक स्तुति की। कि श्रीविष्णुं आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिक्तके नमस्कारपूर्वक नाना प्रकारकी स्तुति करके बड़े आनके, जय-जयकार किया। तदनन्तर दक्षकी आजासे भगवान कि प्रसन्नतापूर्वक सतीको वृष्यभकी पीठपर विठायाँ और स्वाम उसपर आरूढ़ हो वे प्रमु हिमालय पर्वतकी और को



भगवान् दांकरके समीप वृषभपर वैठी हुई सुन्दर दाँत औ मनोहर हासवाली सती अपने नीलश्याम वर्णके कारण बद्धा नीली रेखाके समान शोभा पा रही थीं । उस समय अर् दम्पतिकी शोभा देख श्रीविष्णु आदि समस्त देवता, मी आदि महर्षि तथा दूसरे होग ठगे-से रह गये। हिल्डु न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गये। तत्पश्चात् कोई वजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वरसे गीत गांवे ही कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिवके कल्याणम्य उक्त यशका गान करते हुए उनके पीछे-पीछे चले। शंकरने वीच रास्तेसे दक्षको प्रसन्नतापूर्वक हौय विवा स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथगणोंके साथ अपने धामको जा यद्यपि भगवान् शिवने विष्णु आदि देवताओंको भी विश दिया था। तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्तिके सार्थ उनके साथ हो लिये । उन सब देवताओं, प्रमध्<sup>गार्ग</sup> अपनी पत्नी सतीके साथ हर्पमरे शम्मु हिमाल्य मुशोभित अपने कैलासधाममें जा पहुँचे । वहाँ जाकर देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगोंका बहुत आदर करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शम्भुकी आ<sup>हा</sup>

किणा आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख्यूपर प्रसन्नताकी; छाप छिये अपने-अपने धामको चले गये। सदाशिवका चिन्तने करनेवालि भगवान् शिव भी अत्यन्त आनन्दित हो हिमा छूपके शिखरपर रहकर अपनी पत्नी दक्षकन्या स्तीके साथ बिहार करने लगे।

पुराणा

----

तक जुन

की।

शिवर्गी

आनन्ते

गन् किले

र स्वयं मे

गेर चले।

दर दाँत औ

रण चन्द्रमा

समय उन र

इवता, मरी

हिल-डुल

त कोई वी

त गाने ले

ामय उल्ल

छ। भा

ीटा दिया

को जा पहुँ

भी विवा

के साथ है

मधगणें है

माल्य व

নাক্ত ক

आदर

की आशि

'सूतजी कहते हैं-- मुनियो ! पूर्वकालमें स्वायम्भुव मन्यन्तरंमें भगवान् शंकर और सतीका जिस प्रकार विवाह हुआ। वह सारा प्रसङ्ग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाहकालमें, यशमें अथवा किसी भी ग्रुभ कार्यके आरम्भमें भगवान् शंकरकी पूजा करके शान्तिचत्तसे इस कथाको मुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन विना किसी विन्न-बाधाके पूर्ण होता है और दूसरे ग्रुभ कर्म भी रुदा निर्विन्न पूर्ण होते हैं। इस ग्रुभ उपाख्यानको, प्रेमपूर्वक मुनकर विवाहित होनेवाली कन्या भी मुख, सौभाग्य, मुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणोंसे सम्पन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। (अध्याय १९-२०)

#### सतीका प्रश्न तथा उसके उत्तरमें भगवान् शिवद्वारा ज्ञान एवं नवधाभक्तिके खरूपका विवेचन

कैलास तथा हिमालय पर्वतपर श्रीशिव और सतीके विविध विहारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करने के पश्चात् ब्रह्माजीने कहा—मुने ! एक दिनकी वात है, देवी सती एकान्तमें भगवान् शंकरसे मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयीं । प्रभु शंकरको पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भावसे खड़ी हुई दक्षकुमारी सती भक्तिभावसे अञ्चलि बाँधे वोलीं ।

सतीने कहा-देवदेव महादेव ! करुणासागर ! प्रभो ! दीनोद्धारपरायण ! महायोगिन् ! मुझपर कृपा कीजिये । आप परम पुरुष हैं। सबके स्वामी हैं। रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणसे परे हैं। निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर ! मैं धन्य हूँ, जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुन्दर विहार करनेवाली आपकी प्रिया हुई । स्वामिन् ! आप अपनी भक्तवसरुतासे ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ ! मैंने बहुत वर्धोंतक आपके साथ विहार किया है । महेशान ! इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधरसे हट गया है। देवेश्वर हर ! अब तो मैं उस परम तत्त्वका ज्ञान ब्राप्त करना चाहती हूँ, जो निरतिशय मुख प्रदान करनेवाला है तथा जिसके द्वारा जीव संवार-दुःखसे अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ! जिस कर्मका अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पदको प्राप्त कर ले और संवारवन्धनमें न वँधे, उसे आप बताइये, मुझपर कुंपा कीजिये ।

ब्रह्माजी कहते हैं मुने ! इस प्रकार आदिशक्ति सहैश्वरी सतीने केवल जीवोंके उद्धारके लिये जब उत्तम भक्ति-भावके साथ भगवान् शंकरसे प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्नकों सुनकर स्नेच्छासे शरीर श्वारण करनेवाले तथा योगके

द्वारा भोगसे विरक्त चित्तवाले स्वामी शिवने अत्यन्त प्रसन्न होकर सतीसे इस प्रकार कहा ।

शिव बोले-देवि ! दक्षनिदिनि ! महेश्वरि ! सुनो; मैं उसी परमतत्त्वका वर्णन करता हूँ, जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरि ! तुम विज्ञानको परमतत्त्व जानो । विज्ञान वह है, जिसके उदय होनेपर 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, ब्रह्मके विवा दूसरी किसी वस्तुका स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सर्वथा गुद्ध हो जाती है । प्रिये ! वह विज्ञान दुर्लभ है । इस त्रिलोकीमें उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात्परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञानकी माता है मेरी भक्तिः जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाली है। वह मेरी कृपासे मुलम होती है। भक्ति नौ प्रकारकी बतायी गयी है। सती! भक्ति और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनोंको ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्तिका विरोधी है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं ही होती । देवि ! मैं सदा भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्तिके प्रभावसे जातिहीन नीच मनुष्योंके घरोंमें भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। असती ! वह भक्ति दो प्रकारकी है—सगुणा और निर्गुणा । जो वैधी ( शास्त्रविधिसे प्रेरित ) और स्वाभाविकी ( हृदयके सहज अनुरागसे प्रेरित ) भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामनामूलक

# भक्ती झाने न भेदो हि तत्कर्तुः सर्वदा सुखम्। विज्ञानं न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः॥ भक्ताधीनः सदाहं वै तत्प्रभावाद् गृहेष्विप। नीचानां जातिहीनानां यामि देवि न सैशयः॥ (शि० पु० २० सं० स० खं० २३। १६-१८) भक्ति होती है, वह निम्नकोटिकी मानी गयी है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा—ये दोनों प्रकारकी भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेदसे दो भेदवाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति छः प्रकारकी के भेदसे दो भेदवाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति छः प्रकारकी कान्ती चाहिये और अनैष्ठिकी एक ही प्रकारकी कही गयी है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेदसे उसे अनेक प्रकारकी मानते हैं। इन द्विविध भक्तियोंके बहुत-से भेद-प्रभेद होनेके कारण इनके तत्त्वका अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिये! मुनियोंने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियोंके नी अङ्ग बताये हैं। दक्षनन्दिनि ! में उन नवों अङ्गोंका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेमसे सुनो। देवि ! श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वन्दन, सख्य और आत्मसमर्पण—ये विद्वानोंने भक्तिके नौ अङ्ग माने हैं अ। शिवे! भक्तिके उपाङ्ग भी बहुत-से बताये गये हैं।

देवि ! अव तुम मन लगाकर मेरी भक्तिके पूर्वोक्त नवों अङ्गोंके पृथक्-पृथक् लक्षण सुनो; वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाछे हैं। जो स्थिर आसनसे बैठकर तन-मन आदि-से मेरी कथा-कीर्तन आदिका नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवणपुर्टासे उसके अमृतोपम रसका पान करता है, उसके इस साधनको 'श्रवण' कहते हैं । जो हृदया-काशके द्वारा मेरे दिव्य जन्म-कर्मोंका चिन्तन करता हुआ प्रेमसे वाणींद्वारा उनका उचस्वरसे उचारण करता है, उसके इस भजन-साधनको 'कीर्तन' कहते हैं । देवि ! मुझ नित्य महेश्वरको सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसारमें निरन्तर निर्भय रहता है, उसीको 'स्मरण' कहा गया है। अरुणोदयसे लेकर हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए हृदय और इन्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही 'सेवन' नामक भक्ति है । अपनेको प्रभुका किंकर समझकर इंदयामृतके भोगसे स्वामीका सदा प्रिय सम्पादन करना 'दास्य' कहा गया है। अपने धन-वैभवके अनुसार शास्त्रीय विधिसे मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोल्ह उपचारोंका जो समर्पण-करना है, उसे 'अर्चन' कहते हैं। मनसे ध्यान और वाणीसे वन्दनात्मक, मन्त्रोंके उचारणपूर्वक आठों अङ्गोंसे भूतल-का स्पर्श करते हुए जो इष्टदेवको नमस्कार किया जाता है,

\* श्रवणं कीर्तनं चैव सरणं सेवनं तथा। दास्यं तथार्चनं देवि वन्दनं मम सर्वदा॥ सख्यमाद्भार्पणं चेति नवाङ्गानि विदुर्वधाः। (शिकपुक रूकसंक सक्खंक २३ । २२ है)

उसे 'वन्दन' कहते हैं । ईश्वर मङ्गल या अमङ्गल जो कुछ भे करता है, वह सब मेरे मङ्गलके लिये ही है । ऐसा दृढ़ विश्व रखना 'सख्य' भिक्तका लक्षण है । अ देह- आदि जो कुछ भे अपनी कही जानेवाली वस्तु है, वह सब भगपान्की प्रस्ताक लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये भी रहित हो बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हो जाना 'आत्मसमर्पण' कहलाता है । ये मेरी भिक्तके ने अह हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । इनसे जाना प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी भिक्तके बहुत-से उपाङ्ग भी कहे गये हैं, जैसे विश्व आदिका सेवन आदि । इनको विचारसे समझ लेना चिहिं।

प्रिये ! इस प्रकार मेरी साङ्गोपाङ्ग भक्ति सबसे उत्त है। यह ज्ञान-वैराग्यकी जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनोंसे ऊपर विराजमान है । इसके द्वा सभ्पूर्ण कर्मोंके फलकी प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे ख तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्तमें नित्य-निरन्तर य भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यन्त प्यारा है। देवेश्वरि ! तीनों छोकों और चारों युगोंमें भक्तिके समान दूस कोई मुखदायक मार्ग नहीं है । कलियुगमें तो यह विशेष मुखद एवं मुविधाजनक है। देवि ! कलियुगमें प्रायः क्ष और वैराग्यके कोई ग्राहक नहीं हैं। इसलिये वे दोनों हुए उत्साहरात्य और जर्जर हो गये हैं। परंतु भक्ति कल्सिए तथा अन्य सब युगोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली है । भिक्र प्रभावसे में सदा उसके वशमें रहता हूँ, इसमें संशय नी है। संसारमें जो भक्तिमान् पुरुष है, उसकी मैं सदा सहावन करता हूँ, उसके सारे विघ्नोंको दूर हटाता हूँ । उस भक्त जो रात्रु होता है, वह मेरे लिये दण्डनीय है—इसमें संश्रव वि है। ‡ देवि! मैं अपने भक्तोंका रक्षक हूँ। भक्तकी रखें अत्य

लि

भी

सुनः प्रसर् मुने भक्ति तथा है।

दयानि सुयशः उनके रहकर

चरित्रः गतिका तदनन्द हुआ, मुने ! हो सक दूसरेसे चित्रस

कारण यद्यपि जो-जो

जब देख

<sup>\*</sup> मङ्गलामङ्गलं यद् यत् करोतीतीश्वरो हि में। सर्व तन्मङ्गलायेति विश्वासः सख्यलक्षणम्॥ (शि० पु० २० सं० स० खं० २३। ३२)

<sup>†</sup> त्रैंकोवये भक्तिसदृशः पन्था नास्ति सुखावहः। चतुर्युगेषु देवेशि कलौ तु सुविशेषतः॥ (शि० पु० २० सं० स० खं० २३।३८)

<sup>्</sup>रै यो भक्तिमान्पुमाँछोके सदाहं तत्सहायकृत् । विद्नहर्ता रिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च संश्<sup>यः ॥</sup> (शि० पु० रू० सं० स० खं० २३ । ४१)

लिये ही मैंने कुपित हो अपने नेत्रजनित अग्निसे कालको भी दग्ध कर डाला था । प्रियेश भक्तके लिये मैं पूर्वकालमें सूर्यपर भी अत्यन्त कुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था । देवि भ भक्तके लिये मैंने सैन्यमहित रावणको भी कोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती ! देवेश्वरि ! बहुत कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्ति करनेवाले पुरुषके अत्यन्त वशमें हो जाता हूँ ।

ब्रह्माजी कहते हैं — नारद ! इस प्रकार भक्तका महत्त्व सुनकर दक्षकन्या सतीको वड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भगवान् शिवको मन-ही-मन प्रणाम किया । सुने ! सती देवीने पुनः भक्तिकाण्डविषयक शास्त्रके विषयमें भक्तिपूर्वक पूछा । उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोकमें सुखदायक तथा जीवोंके उद्धारके साधनोंका प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन-सा है । उन्होंने यन्त्र-मन्त्र, शास्त्र, उसके माहात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनोंके विषयमें विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा प्रकट की । सती के इस प्रश्नको सुनकर शंकरजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने जीवोंके उद्धारके लिये सब शास्त्रोंका प्रेम्पूर्वक वर्णन किया । महेश्वरने पाँचों अङ्गांसहित तन्त्रशास्त्र, यन्त्रशास्त्र तथा भिन्न-भिन्न देवेश्वरोंकी महिमाका वर्णन किया । मुनीश्वर ! इतिहार-कथासहित उन देवताओंके भक्तोंकी महिमाका, वर्णाश्रम धमोंका तथा राजधमोंका भी निरूपण किया । पुत्र और स्त्रीके धर्मकी महिमाका, कभी नष्ट न होनेवाले वर्णाश्रमधर्मका और जीवोंको सुख देनेवाले वैद्यकशास्त्र तथा ज्योतिष्शास्त्रका भी वर्णन किया । महेश्वरने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्रका तथा और भी बहुत-से शास्त्रोंका तत्त्वतः वर्णन किया । इस प्रकार लोकोपकार करनेके लिये सहुणसम्पन्न शरीर धारण करनेवाले, त्रिलोकसुखदायक और सर्वज्ञ सती-शिव हिमालयके कैलासशिखरपर तथा अन्यान्य स्थानोंमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते थे । वे दोनों दम्पति साक्षात् परव्रहास्त्ररूप हैं ।

( अध्याय २१-२३ )

#### दण्डकारण्यमें शिवको श्रीरामके प्रति मस्तक झकाते देख सतीका मोह तथा शिवकी आज्ञासे उनके द्वारा श्रीरामकी परीक्षा

नारदजी बोले — ब्रह्मन् ! विधे ! प्रजानाथ ! महाप्राज्ञ ! दयानिधे ! आपने भगवान् शंकर तथा देवी सतीके मङ्गलकारी सुयशका अवण कराया है । अव इस समय पुनः प्रेमपूर्वक उनके उत्तम यशका वर्णन कीजिये । उन शिव-दम्पतिने वहाँ रहकर कौन-सा चरित्र किया था ?

ब्रह्माजीने कहा मुने ! तुम मुझसे सती और शिवके चिरित्रका प्रेमसे श्रवण करो । वे दोनों दम्पति वहाँ लौकिकी गितिका आश्रय ले नित्य-निरन्तर कीडा किया करते थे । तदनन्तर महादेवी सतीको अपने पित शंकरका वियोग प्राप्त हुआ; ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानोंका कथन है । परंतु मुने ! वास्तवमें उन दोनोंका परस्पर वियोग कैसे हो सकता है ? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थके समान एक दूसरेसे सदा मिले-जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान् हैं तथा चिर्त्यरूप हैं । फिर भी उनमें लीला-विषयक रुचि होनेके कारण बह सब कुछ संघटित हो सकता है । सती और शिव यद्यि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीतिका अनुसरण करके वे जो जो लीलाएँ करते हैं, वे सब सम्भव हैं । दक्षकन्या सतीने जब देखा कि मेरे पितने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने

पिता दक्षके यज्ञमें गयीं और वहाँ भगवान् शंकरका अनादर देख उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया । वे ही सती पुनः हिमालयके घर पार्वतीके नामसे प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाहके द्वारा पुनः भगवान् शिवको प्राप्त कर लिया ।

सूतजी कहते हैं—महर्षियो ! ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर नारदजीने विधातासे शिवा और शिवके महान् यशके विषयमें इस प्रकार पूछा।

नारद्जी बोळे—महाभाग विष्णुशिष्य! विधातः! आप
मुझे शिवा और शिवके भाव तथा आचारसे सम्बन्ध रखनेवाळे
उनके चरित्रको विस्तारपूर्वक मुनाइये। तात! भगवान् शंकरने
अपने प्राणींसे भी प्यारी धर्मपत्नी सतीका किसिळिये त्याग
किया ! यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है।
अतः इसे आप अवस्य कहें। अज! आपके पुत्र दक्षके यहमें
भगवान् शिवका अनादर कैसे हुआ; शऔर वहाँ पिताके यहमें
जाकर सतीने अपने शरीरका त्याग किस प्रकार किया ! उसके
वाद वहाँ क्या हुआ ! भगवान् महेश्वरने क्या किया ! ये
सब बातें मुझसे कहिये। इन्हें मुननेके ळिये परे मनमें
वड़ी श्रद्धा है।

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

कुछ भी विश्वास कुछ भी जनताने

राणाह

-

निवार भी कुछ हेत हो अङ्ग

शानका य हैं। विख्व वाहिये।

उत्तम सी है। के द्वार

के द्वाप हो सदा तर यह गारा है।

न दूसर विशेष यः शन

ति वृद्धां लियुगरें भकिके य नहीं

सहयवी भक्त्र श्य नहीं

1 45)[

1 (36)

1 86

ब्रह्माजीने केहा मेरे पुत्रीमें श्रेष्ट ! महाप्राज्ञ ! तात नारद ! तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेमसे भगवान् चन्द्रमौलिका यह चरित्र सुनो । श्रीविष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म महेश्वरको नमस्कार करके में उनके महान् अद्भुत चरित्रका वर्णन आरम्भ करता हूँ । सुने ! यह स्थ भगवान् शिवकी लीला ही है । वे प्रमु अनेक प्रकारकी लीला करनेवाले, स्वतन्त्र और निर्विकार हैं । देवी सती भी वैसी ही हैं । अन्यथा वैसा कर्म करनेमें कौन समर्थ हो सकता है । परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं ।

एक समयकी बात है, तीनों लोकोंमें विचरनेवाले लीला विशारद भगवान् रुद्र सतीके साथ बैलपर आरूढ़ हो इस भूतलपर भ्रमण कर रहे थे। घूमते-घूमते वे दण्डकारण्यमें आये । वहाँ उन्होंने लक्ष्मणसहित भगत्रान् श्रीरामको देखा, जो रावणद्वारा छल्पूर्वक हरी गयी अपनी प्यारी पत्नी सीताकी खोज कर रहे थे। वे 'हा सीते !' ऐसा 'उच्चस्वरसे पुरुरते, जहाँ-तहाँ देखते और वारंवार रोते थे। उनके मनमें विरहका आवेश छा गया था । सूर्यवंशमें उत्पन्न, वीर भूपाल, दशरथ-नन्दन, भरताग्रज श्रीराम आनन्दरहित हो लक्ष्मणके साथ वनमें भ्रमण कर रहे थे और उनकी कान्ति फीकी पड गयी थी। उस समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान् शंकरने वड़ी प्रसन्तताके साथ उन्हें प्रणाम किया और जय-जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिये। भक्तवत्सल शंकरने उस वनमें श्रीरामके सामने अपनेको प्रकट नहीं किया । भगवान शिवकी मोहमें डालनेवाली ऐसी लीला देख सतीको बड़ा विस्मय हुआ । वे उनकी मायासे मोहित हो उनसे इस प्रकार बोळीं ।

सतीने कहा—देवदेव सर्वेश ! परब्रहा परमेश्वर ! ब्रह्मा, विण्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबकी आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिये। वेदान्त-शास्त्रके द्वारा यत्नपूर्वक जाननेयोग्य निर्विकार परमप्रमु आप ही हैं। नाथ ! ये दोनों पुरुप कौन हैं; इनकी आकृति विरह्व्यथासे व्याकुछ दिखायी देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वनमें विचरते हुए क्लेशके भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है, उसकी अङ्गक्वन्ति नीछ कमलके समान ख्याम है। उसे देखकर किस कारणसे आप आनन्दिवभोर हो उटे थे ? आपका चित्त क्यों अत्यन्त प्रभन्न हीं गया था ? आप इस समय भक्तके समान विनम्न क्यों हो गये थे ? स्वामिन् ! कट्याणकारी शिव ! आप

मेरे संशयको सुने । प्रभो ! सेव्य स्वामी अपने सेवकको प्रणाम करे, यह उचित नहीं जात पड़ता ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! कृष्याणमयी परमेश्यी आदिशक्ति सती देवीने शिवकी मायाके वशीभूत होकर जब भगवान् शिवसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब सतीकी वह बार सुनकर छीछाविशारद परमेश्वर शंकर हँ सकर उनसे इस प्रकार बोछे।

परमेश्वरने कहा—देवि ! सुनो, मैं प्रसन्नतापृक्षं यथार्थ बात कहता हूँ । इसमें छल नहीं हैं। वरदानके प्रभाक्षे ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है । प्रिये ! ये दोनें माई वीरोंद्वारा सम्मानित हैं । इनके नाम हैं—श्रीराम और लक्ष्मण । इनका प्राकट्य सूर्यवंशमें हुआ है । ये दोनें राज्ञ दशरथके विद्वान पुत्र हैं । इनमें जो गोरे रंगके छोटे बस्यु हैं वे साक्षात् शेषके अंश हैं । उनका नाम लक्ष्मण है । इनके बड़े मैयाका नाम श्रीराम है । इनके रूपमें भगवान विष्णु हैं अपने सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं । उपद्रव इनसे दूर हैं रहते हैं । ये साधुपुरुषोंकी रक्षा और इमलोगोंके कल्याणें लिये इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं !

ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान् शम्भु चुप हो गवे। भगवान् शिवकी ऐसी बात सुनकर भी सतीके मनको इस्म विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान् शिवकी माया वहीं प्रवल है, वह सम्पूर्ण त्रिलोकीको मोहमें डाल देनेवाली है। सतीके मनमें मेरी वातपर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीवा विशारद प्रभु सनातन शम्भु यों बोले।

शिवने कहा—देवि ! मेरी बात सुनो । यदि तुष्टी मनमें मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो तुम वहाँ जाकर अर्थ ही बुद्धिसे श्रीरामकी परीश्वा कर छो । प्यारी सती! कि प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाय, वह करो । तुम जाकर परीक्षा करो । तवतक मैं इस वरगदके नीचे खड़ा है

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! भगवान् शिवकी अर्थ ईश्वरी सती वहाँ गयीं और मन-ही-मन यह सोचने हमीं 'मैं वनचारी रामकी कैसे परीक्षा करूँ 'अच्छा, मैं तीं रूप धारण करके रामके पास चलूँ। यदि राम साक्षात् हैं, तब तो सब कुछ जान छेंगे; अन्यथा वे मुझे नहीं पहुंचातें ऐसा विचार सती सीता बनकर श्रीरामके समीप उनकी पूर्ण छेनेके छिये गयीं। वास्तवमें वे मोहमें पड़ गयी थीं। सीताके रूपमें सामने आयी देख शिव-शिवका जप करते

राम-परीक्षाके लिये सतीका सीतारूप धारण



भगवान् रामको शिवजीके द्वारा नमस्कार [ ग्रष्ट १३६

कल्याण

गणाङ्क

रमेश्वरी , कर जब

ह वाते नसे इस

**तापृ**र्वक प्रभावसे ये दोनां ाम और नों राज़ वन्धु हैं। । इनके विणु ही

से दूर ही कल्याणके

हो गये। को इसपा माया वड़ी वाली है।

कर लीहा

दि वुम्ले कर अपनी ती! । तुम वी खड़ा ही आहें

ने लांगि

क्षात् विश

हिचानी । स्वी

करते ई



रघुकुलनन्दन श्रीराम, सबै कुछ जान गये और हँसते हुए , रूपकी उत्कृष्ट महिमाका गान कर रहे थे। बद्यपि उन्होंन , उन्हें नमस्कार करके बोलें , विस्तार करके बोलें , विस्तार करके बोलें ।

श्रीरामेने पूँछा निस्तिति ! आपको नमस्कार है। आप प्रेम्मपूर्वक बतायें , भगवान राम्सु कहाँ गये हैं ! आप पतिके बिना अकेली ही इस बनमें क्योंकर आयीं ! द्रेवि ! आपने अपनो रूप त्यागकर , किसलिये यह नृतन रूप धारण किया है ! मझपर कृपा करके इसका कारण बताइये।

अधिरामचन्द्रजीकी यह बात मुनकर सती उस समय आश्चर्यचिकत हो गयीं। वे शिवजीकी कही हुई बातका समरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लिजत हुई। श्रीरामको साक्षात् विष्णु जान अपने रूपको प्रकट करके मनही-मन भगवान् शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन कर प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोलीं—'रघुनन्दन! स्वतन्त्र परमेश्वर भगवान् शिव मेरे तथा अपने पार्षदोंके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए इस वनमें आ गये थे। यहाँ उन्होंने सीताकी खोजमें लगे हुए लक्ष्मणसिहत तुमको देखा। उस समय सीताके लिये तुम्हारे मनमें बड़ा क्लेश था और तुम विरहशोकसे पीड़ित दिखायी देते थे। उस अवस्थामें तुम्हें प्रणाम करके वे चले गये और उस वटबृक्षके नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान् शिव बड़े आनन्दके साथ तुम्हारे वैष्णव

रूपकी उत्कृष्ट महिमाका गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णुके रूपमें नहीं देखा, तो, भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनन्द्विभोर हो गये। इस निर्मल रूपकी ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। इस विषयमें मेरे पूळनेपर भगवाम् शम्भुने, जो यात कही, उसे सुनकर मेरे मनमें भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेन्द्र! मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्रीराम! अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात् विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता भैंने अपनी आँखों देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी मह मते! तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच-सच बताओ कि तुम भगवान् शिवके भी वन्दनीय कैसे हो गये? मेरे मनमें यही एक संदेह है। इसे निकाल दो और शीम्र ही मुझे पूर्ण शान्ति प्रदान करो।'

सतीका यह वचन सुनकर श्रीरामके नेत्र प्रफुछ कमलके समान खिल उठे । उन्होंने मन-ही-मन अपने प्रभु भगवान् शिवका स्मरण किया । इससे उनके हृदयमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी । मुने ! आज्ञा न होनेके कारण वे सतीके साथ भगवान् शिवके निकट नहीं गये तथा मन-ही-मन उनकी महिमाका वर्णन करके श्रीरघुनाथजीने सतीसे कहना प्रारम्भ किया। (अध्याय २४)

#### श्रीशिवके द्वारा गोलोकधाममें श्रीविष्णुका गोपेशके पदपर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणामका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीरामका सतीके मनका संदेह दूर करना, सतीका शिवके द्वारा मानसिक त्याग

श्रीराम बोले—देवि ! प्राचीनकालमें एक समय परम सष्टा भगवान् शम्भुने अपने परात्पर धाममें विश्वकर्माको बुलाकर उनके द्वारा अपनी गोशालामें एक रमणीय भवन बनवायां। जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासनका भी निर्माण कराया । उस सिंहासनपर भगवान् शंकरने विश्वकर्माद्वारा एक छत्र बनवायां। जो बहुत ही दिव्यः। सदाके लिये अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात् उन्होंने सब ओरसे इन्द्र आदि देवगणों, सिद्धों, गन्धवों, नागादिकों तथा सम्पूर्ण उपदेवोंको भी शीघ वहाँ बुलवाया। समस्त वेदों और आगमोंको, पुत्रोंसहित ब्रह्माजीको। मुनियोंको तथा अप्सराओंसहित समस्त देवियोंको, जो नाना प्रकारकी बस्तुओंसे सम्पन्न थीं। आमन्त्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों। सिद्धों और नागोंकी सोलह-सोलह कन्याओंको भी बुलवाया। जिनके हाथोंमें माङ्गलिक बर्तुएँ थीं। मुने ! बीणा, मृदङ्ग आदि नाना

प्रकारके वाद्योंको वजवाकर सुन्दर गीतोंद्वारा महान् उत्सव रचाया । सम्पूर्ण ओषधियोंके साथ राज्याभिषेकके योग्य द्रव्य एकत्र किये गये । प्रत्यक्ष तीर्थोंके जलोंसे भरे हुए पाँच कलश भी मँगवाये गये । इनके सिवा और भी बहुत-सी दिव्य सामग्रियोंको भगवान् शंकरने अपने पार्षदींद्वारा मँगवाया और वहाँ उच्चस्वरसे वेदमन्त्रोंका घोष करवाया ।

देवि ! भगवान् विष्णुकी पूर्ण भक्तिसे महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे । इसल्यि उन्होंने प्रीतियुक्त हृदयसे श्रीहरिको वेकुण्ठसे बुलवाया और ग्रुभ मुहूर्तमें श्रोहरिको उस श्रेष्ठ सिंहासनपर विष्ठाकर महादेवजीने स्वयं ही प्रेमपूर्वक उन्हें सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया । उनके मस्तकपर मनोहर मुकुट बाँधा गया और उनसे मङ्गल-कौतुक कराये प्ये । यह सब हो जानेके बाद महेश्वरने स्वयं ब्रह्माण्डमण्डममें श्रीहरिका अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान

किया, जो दूसरोंके पास नहीं था। तदनन्तर स्वतन्त्र ईश्वर भक्तवत्स्वल शम्भुने श्रीहरिका स्तवन किया और अपनी परा-धीनता (भक्तपरवशता) को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मासे इस प्रकार बोले।

महेश्नरने कहा—लोकेश ! आजसे मेरी आज्ञाके अनुसार ये विष्णु हिर स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये । इस बातको सभी सुन रहे हैं । तात ! तुम सम्पूर्ण देवता आदिके साथ इन श्रीहरिको प्रणाम करो और ये वेद तेरी आज्ञासे मेरी ही तरह इन श्रीहरिका वर्णन करें ।

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—देवि! भगवान् विष्णुकी शिवभक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्र-देवने उपर्युक्त बात कहकर स्वयं ही श्रीगरुडध्वजको प्रणाम किया। तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदिने भी उस समय श्रीहरिकी वन्दना की। इसके बाद अत्यन्त प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वरने देवताओंके समक्ष श्रीहरिको बड़े-बड़े वर प्रदान किये।

महेरा बोळे-हरे ! तुम मेरी आज्ञासे सम्पूर्ण लोकोंके कर्ताः पालक और संहारक होओ । धर्मः अर्थ और कामके दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करनेवाले दुष्टोंको दण्ड देने-वाले होओ; महान् वल-पराक्रमसे सम्पन्न, जगत्यूज्य जगदीश्वर बने रहो । समराङ्गणमें तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे । मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होओगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई तीन प्रकारकी शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदिकी सिद्धिः दूसरी नाना प्रकारकी लीलाओंको प्रकट करने-की शक्ति और तीसरी तीनों लोकोंमें नित्य स्वतन्त्रता। हरे ! जो तुमसे द्वेष करनेवाले हैं, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दण्डनीय होंगे। विष्णो! मैं तुम्हारे भक्तोंको उत्तम मोक्ष प्रदान क्हेंगा । तुम इस मायाको भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदिके लिये भी कठिन है तथा जिससे मोहित होनेपर यह विश्व जडरूप हो जायगा । हरे ! तुम मेरी वायीं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं। तुम इन विधाताके भी उत्पादक और पालक होओगे। मेरा हृदयरूप जो रुद्र है, वहीं मैं हूँ-इसमें संशय नहीं है । वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओंकी भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेषरूपसे सम्पूर्ण जगत्का पालन करो । नाना प्रकारकी ळीळाएँ करनेवाळे विभिन्न अवतारोंद्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहीं । तेरे चिन्मय धाममें तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली

और अत्यन्त उज्ज्वल स्थान है, वह गोलोक नामसे विस्ति होगा। हरे! भूतलपर जो तुम्हारे अवतार होंगे, वे सबके हिं। और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवस्य दर्शन कहाँगा। वे मेरे वरसे सदा प्रसन्न रहेंगे।

श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं — देवि ! इस प्रकार श्रीही को अपना अखण्ड ऐश्वर्य सौंपकर उमावल्हम भगवान् हा स्वयं कैलास पर्वतपर रहते हुए अपने पार्षदोंके साथ सक्कर क्रीडा करते हैं। तभीसे भगवान् लक्ष्मीपति वहाँ गोपवेष धाल करके आये और गोप-गोपी तथा गौओंके अधिपति होकर वर्ड प्रसन्नताके साथ रहने लगे । वे श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त हो समस् जगत्की रक्षा करने लगे। वे शिवकी आज्ञासे नाना प्रकाले अवतार ग्रहण करके जगत्का पालन करते हैं। इस समगरी ही श्रीहरि भगवान् शंकरकी आज्ञासे चार भाइयोंके रूपे अवतीर्ण हुए हैं । उन चार भाइयोंमें सबसे बड़ा मैं राम हूँ। दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुष्ठ हैं। देवि ! मैं पिताकी आज्ञासे सीता और लक्ष्मणके साथ कार्ने आया था। यहाँ किसी निशाचरने मेरी पत्नी सीताको हर लिय है और मैं विरही होकर भाईके साथ इस वनमें अपनी प्रियाक अन्वेषण करता हूँ । जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया, तब सर्वेषा मेरा कुशल-मङ्गल ही होगा । मा सती ! आपकी कृपासे ऐस होनेमें कोई संदेह नहीं है। देवि ! निश्चय ही आपकी ओरसे मुझे सीताकी प्राप्तिविषयक वर प्राप्त होगा । आपके अनुप्रहरे उस दुःख देनेवाले पापी राक्षसको मारकर मैं सीताको अवस्य प्राप्त करूँगा। आज मेरा महान् सौभाग्य है जो आप दोनीने मुझपर कृपा की । जिसपर आप दोनों दयाछ हो जायँ, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है।

इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवीकी प्रणाम करके रघुकुलिशिरोमणि श्रीराम उनकी आज्ञासे उस वनमें विचरने लगे। पवित्र हृदयवाले श्रीरामकी यह बात सुनकर सती मन-ही-मन शिवभक्तिपरायण रघुनाथजीकी प्रशंकी करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। पर अपने कर्मको याद करके उनके मनमें बड़ा शोक हुआ। उनकी अङ्गकान्ति फीकी पड़ गयी। वे उदास होकर शिवजीके पास लौटीं। मार्गमें जाती हुई देवी सतो बारंबार चिन्ता करने लगीं कि मैंने भगवान् शिवकी वित्ता नहीं मानी और श्रीरामके प्रति कुल्सित बुद्धि कर ली। अब शंकरजीके पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा प्रश्चात्ताप हुआ।

सं विख्यतः. सबके एवः करूँगा। वे

विषुराणाः

कार श्रीहरि भगवान् हा ाथ खच्छन गेपवेष धारा होकर वडी त हो समस ाना प्रकारके स समय वै योंके रूपमें में राम हूँ। शत्रुष्ठ हैं। साथ वनमें को हर लिया नी प्रियाका , तब सर्वथा कृपासे ऐसा पकी ओरसे

तायँ, वह
सती देवीको
प्रशास अस
ती यह बात
तीकी प्रशास
करके उनके
पड़ हुई देवी
होवकी बात

ली। अब

इस प्रकार गप हुआ।

अनुप्रहसे

ाको अवस्य

आप दोनींने

श्वावके समीप जाकर सतीने उन्हें मृन-ही-मन प्रणाम किया।' जनके मुखपर विषाद छा रहा था। वे शोकसे व्याकुल और निस्तेज हो गयी थीं सतीको दुखी देख भगवान् हरने उनका कुश्वाल-समाचार पूछा और प्रेमपूर्वक कहा—'तुमने किस प्रकार परीक्षा ली के' उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाये उनके पास खड़ी हो गयीं। उनका मन शोक और विषादमें हूबा हुआ था। भगवान् महेश्वरने ध्यान लगाकर सतीका सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मनसे त्याग दिया। वेदघर्मका प्रतिपालन करनेवाले परमेश्वर शिवने अपनी पहलेकी की हुई प्रतिज्ञाको नष्ट नहीं होने दिया। सतीका मनसे त्याग करके वे अपने निवासभूत कैलास पर्वतपर चले गये। मार्गमें महेश्वर और सतीको सुनाते हुए आकाशवाणी बोली—'परमेश्वर! तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकोंमें

तुम्हारे-जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकारावाणी सुनकर देवी सतीकी कान्ति फीकी पड़ गयी । उन्होंने भगवान् शिवसे पूछा—'नाथ ! मेरे परमेश्वर ! आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ? बताइये । सतीके इस प्रकार पूछनेपर भी उनका हित चाहनेवाले प्रभुने पहले अपने विवाह-के विषयमें भगवान् विष्णुके सामने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे नहीं बताया । मुने ! उस समय सतीने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान् शिवका ध्यान करके उस समस्त कारणको जान लिया, जिससे उनके प्रियतमने उन्हें त्याग दिया था। 'शम्भुने मेरा त्याग कर दिया' इस बातको जानकर दक्षकन्या सती शीव ही अत्यन्त शोकमें डूब गयीं और बारंबार सिसकने लगीं। सती-के मनोभावको जानकर शिवने उनके लिये जो प्रतिशा की थी, उसे गुप्त ही रक्खा और वे दूसरी-दूसरी बहुत-सी कथाएँ कहने लगे । नाना प्रकारकी कथाएँ कहते हुए वे सतीके साथ कैलास-पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आश्वनपर खित हो चित्तवृत्तियोंके निरोधपूर्वक समाधि लगा अपने खरूपका ध्यान करने लगे। सती मनमें अत्यन्त विषाद हे अपने उस धाममें रहने हगीं। मुने ! शिवा और शिवके उस चरित्रको कोई नहीं जानता था। महामुने ! स्वेच्छासे शरीर धारण करके लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले उन दोनों प्रभुओंका इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घ-काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात् उत्तम लीला करनेवाले

महादेवजीने ध्यान तोड़ा । यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आयीं और उन्होंने व्यथित हृदयसे शिवके चरणोंमें प्रणाम किया । उदारचेता शम्भुने उन्हें अपने सामने बैठनेके, लिये आसन



दिया और बड़े प्रेमसे बहुत-सी मनोरम कथाएँ कहीं । उन्होंने वैसी ही लीला करके सतीके शोकको तत्काल दूर कर दिया । व पूर्ववत् सुखी हो गयीं । फिर भी शिवने अपनी प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ा। तात ! परमेश्वर शिवके विषयमें यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं समझनी चाहिये । मुने ! मुनिलोग शिवा और शिवकी ऐसी ही कथा कहते हैं । कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं । परंतु उनमें वियोग कैसे सम्भव है । शिवा और शिवके चरित्रको वास्तविकरूपसे कौने जानता है । व दोनों सदा अपनी इच्छासे खेलते और भाँति-भाँतिकी लीलाएँ करते हैं । सती और शिव वाणी और अर्थकी भाँति एक दूसरेसे नित्य संयुक्त हैं । उन दोनोंमें वियोग होना असम्भव है । उनकी इच्छासे ही उनमें लीला-वियोग हो सकता है । । (अध्यस्य २५)

 प्रयागमें समस्त महात्मा मुनियोंद्वारा किये गये यज्ञमें दक्षका भगवान् शिवको तिरस्कारपूर्वक शाप देने तथा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकुलको शाप-प्रदान, भगवान् शिवका नन्दीको शान्त दरना

व्रह्माजी कहते हैं-नारद ! पूर्वनालमें समस्त महात्मा मुनि इयागमें एकत्र हुए थे । वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओंका विधि-विधानसे एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ । उस यज्ञमें सनकादि सिद्धगणः देविषः प्रजापतिः देवता तथा ब्रह्म-का साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानी भी, पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान् महातेजस्वी निगमों और आगमोंसे युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकारके उत्सवोंके साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रोंके सम्बन्धमें ज्ञानचर्चा एवं वादविवाद हो रहे थे । मुने ! उसी अवसरपर सती तथा पार्षदोंके साथ त्रिलोकहितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान् रुद्र भी वहाँ आं पहुँचे । भगवान् शिवको आया देख सम्पूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियोंने और मैंने भी भक्ति-भावसे उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की । फिर शिव-की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान वैठ गये। भगवान्का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्यकी सराहना करते थे। इसी वीचमें प्रजापतियोंके भी पति प्रभु दक्ष, जो वड़े तेजस्वी थे, अकस्मात् घूमते हुए प्रसन्नता-पूर्वक वहाँ आये। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ बैठे । दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्माण्डके अधिपति बनाये गये थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे । परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पदको लेकर उनके मनमें वड़ा अहंकार था; क्योंकि वे तत्त्वज्ञानसे जून्य थे। उस समय समस्त देविषयोंने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणामके द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्षका आदर-सत्कार किया । परंतु जो नानाप्रकारके लीला-विहार करनेवाले, सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतन्त्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वरने उस समय दक्षको मस्तक नहीं चुकाया । वें अपने आसनपर वैठे ही रह गये ( खड़े होकर दक्षका स्वागत नहीं किया )। महादेवजीको वहाँ मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन-ही-मन अप्रसन्न हो गये। उन्हें रुद्रपर सहसा क्रोध हो आया, वे शानशून्य तथा महान् अहंकारी होनेके कारण महाप्रभु रुद्रको कृर दृष्टिसे देखकर सबको सुनाते हुए उच्चखरसे कहने लगे ।

द्श्रने कहा —ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा श्रुषि मुझे विशेषरूपसे मस्तक द्युकाते हैं। परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचोंसे विरा हुआ महामनस्वी वनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्यके समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता ? सम्माने निवास करनेवाला यह निर्लब्ज जो मुझे इस रमय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है ? इसके वेदरेक कर्म छप्त हो में हैं । यह भूतों और पिशाचोंसे सेवित हो मतवाला बना फिल है और शास्त्रीय विधिकी अवहेलना करके नीतिमार्गकोस्त्र कलिइत किया करता है । इसके साथ रहनेवाले या इसक्र अनुसरण करनेवाले लोग पाखण्डी, दुष्ट, पापाचारी तथा बाह्मणको देखकर उदण्डतापूर्वक उसकी निन्दा करनेवाले होते हैं । यह स्वयं ही स्त्रीमें आसक्त रहनेवाला तथा रिकममें ही दक्ष है । अतः मैं इसे शाप देनेको उद्यत हुआ हूँ । यह स्व चारों वर्णोंसे पृथक और कुरूप है । इसे यहासे वहिष्कृत कर दिया जाय । यह समझानमें निवास करनेवाला तथा उत्तम कुल और जन्मसे हीन है । इसिलये देवताओंके साथ यह यहामें भाग न पाये ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! दक्षकी कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत-से महर्षि कद्रदेवको दुष्ट मानकर देवताओंके साथ उनकी निन्दा करने लगे।

दक्षकी बात सुनकर नन्दीको बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चञ्चल हो उठे और वे दक्षको शाप देनेके विचारसे तुरंत इस प्रकार बोले।

नन्दीश्वरने कहा—अरे रे महामूढ़ ! दुष्टबुद्धि शर्य दक्ष ! तूने मेरे स्वामी महेश्वरको यज्ञसे वहिष्कृत क्यों कर दिया ! जिनके स्मरणमात्रसे यज्ञ सफल और तीर्थ पित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेवजीको तूने शाप कैसे दे दिया ! दुर्बुद्धि दक्ष ! तूने ब्राह्मणजातिकी चपलतासे प्रेरित हो इन कद्रदेवको व्यर्थ ही शाप दे डाला है । महाप्रमु क्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही इनका उपहास किया है । ब्राह्मणाधम ! जिन्होंने इस जगत्की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अन्तमें जिनके द्वारा इसका संहर्ष होगा, उन्हीं इन महेश्वर-रूपको तूने शाप कैसे दे दिया !

नन्दीके इस प्रकार फटकारनेपर प्रजापित दक्ष रोषसे आग-बब्ला हो गये और उन्हें शाप देते हुए बोले—'अरे रुद्रगणो! तुम सब लोग वेदसे बहिष्हात हो जाओं। वैदिक मार्गीसे वपुराणाः

ाप देनां

१ समशानमें प्रणाम नहीं छप्त हो गये बना फिता गर्मको सदा

या इसका चारी तथा नेवाले होते तिकममें ही । यह ख हेण्कृत कर था उत्तम

यह बात मानकर

साथ यह

ा। उनके ारसे तुरंत

त्या ? मसे आगः इंद्रगणी ! मार्गसे

। संहार

भूष्ट तथा महिषयोद्धारा परित्यक्त हो पाखण्डवादमें लग जाओ और शिष्टाचारसे दूर रहो । सिरपर जटा और शरीरमें भस्म एवं हिड्डियोंके आभूषण धारण करके मद्यपानमें आसक्त हो।

े जब दक्ष है। वके पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शापको सुनकर शिवके प्रियमक्त नन्दी अत्यन्त रोषके वशीभूत हो गये। शिलादपुत्र नन्दी भगवान् शिवके प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्वसे भरे हुए महादुष्ट दक्षको तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे।



नन्दिश्वर बोले—अरे शठ! दुर्बुद्धि दक्ष! तुझे शिव-के तत्त्रका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अतः त्ने शिवके पार्षदोंको व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष! जिनके चित्तमें दुष्टता भरी है, उन भृगु आदिने भी ब्राह्मणैत्वके अभिमानमें आकर महाप्रभु महेश्वरका उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान् रुद्रसे विमुख तुझ-जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्रते जके प्रभावसे ही शाप दे रहा हूँ। तुझे-जैसे ब्राह्मण कर्मफलके

प्रशंसक वेदवादमें फॅलकर वेदके तत्त्वज्ञानसे शून्य हो जायँ। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्गको ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए 'स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है' ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ और मदसे युक्त हो निर्जज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण धेदमार्गको सामने रखकर शुद्रोंका यज्ञ करानेवाले और दरिद्र होंगे। सदा दान लेनेमें ही लगे रहेंगे, दूषित दान ग्रहण करनेके कारण वे सब-के-सब नरकगामी होंगे । दक्ष ! उनमेंसे कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्मराक्षस भी होंगे । जो परमेश्वर शिवको सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धिवाला प्रजापति दक्ष तत्त्वज्ञानसे विमुख हो जाय। यह विषय-मुखकी. इच्छासे कामनारूपी कपटसे युक्त धर्मवाले ग्रहस्था-श्रममें आसक्त रहकर कर्मकाण्डका तथा कर्मफलकी प्रशंसा करनेवाले सनातन वेदवादका ही विस्तार करता रहे । इसका आनन्ददायी मुख नष्ट हो जाय । यह आत्मज्ञानको भूलकर पशुके समान हो जाय तथा यह दक्ष कर्मभ्रष्ट हो शीत्र ही वकरेके मुखसे युक्त हो जाय।

इस प्रकार कुपित हुए नन्दीने जब ब्राह्मणोंको और दक्षने महादेवजीको शाप दिया, तब वहाँ महान् हाहाकार मच गया। नारद! मैं वेदोंका प्रतिपादक होनेके कारण शिवतत्त्वको जानता हूँ। इसिल्ये दक्षका वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भूगु आदि ब्राह्मणोंकी भी निन्दा की। सदाशिव महादेवजी भी नन्दीकी वह बात सुनकर हँसते हुए-से मधुर वाणीमें बोले—वे नन्दीको समझाने लगे।

सदाशिवने कहा — निदन् ! मेरी वात सुनो । तुम तो , परम ज्ञानी हो । तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये । तुमने भ्रमसे यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मणकुलको शाप दे डाला । वास्तवमें मुझे किसीका शाप छू ही नहीं सकता; अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिये । वेद मन्त्राक्षरमय और स्कमय है । उसके प्रत्येक स्कमें समस्त देहधारियोंके आत्मा (परमात्मा ) प्रतिष्ठित हैं । अतः उने मन्त्रोंके ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं । इसलिये तुम रोषवश उन्हें शाप न दो । किसीकी बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदोंको शाध नहीं दे सकता । इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बातको तुम्हें ठीक-ठीक समझना चाहिये। महामते ! तुम सनकादि सिद्धोंको

·事

भी तत्त्वज्ञानका उपदेश देनेवाले हो । अतः शान्त हो जाओ ।

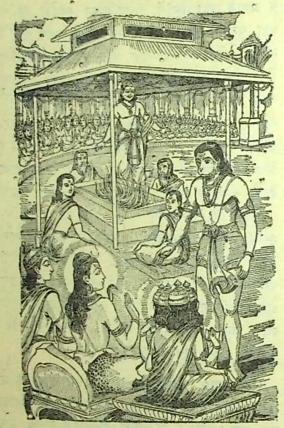

मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञकर्म हूँ, यज्ञोंके अङ्गभूत समस्त उपकरण भी

में ही हूँ । यह की न जिस भी में हूँ । यह की न जिस की न जो के की न श्री वहिष्कृत भी में ही हूँ । यह की न जिस की न जो के की न श्री वहिष्कृत भी में ही हूँ । तुम अपनी बुद्धि के वातका विचार करो । तुमने ब्राह्मणोंको क्थ्र्य ही श्राप दियह महामते नन्दिन् ! तुम तत्त्वज्ञानके द्वार प्रपञ्च रका वाघ करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं कोध आदिसे श्रूत्य हो जा।

ब्रह्माजी कहते हें—नारद! भगवान् शम्भुके हा प्रकार समझानेपर नन्दिकेश्वर विवेकपरायण हो क्रोपिक एवं शान्त हो गये। भगवान् शिव भी अपने प्राणीय पार्षद नन्दीको शीघ ही तत्त्वका बोध कराकर प्रमथाणें साथ वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चल दिये। इम रोषावेशसे युक्त दक्ष भी ब्राह्मणोंसे घिरे हुए अपने सान्ते लौट गये। परंतु उनका चित्त शिवद्रोहमें ही तला था उस समय रुद्रको शाप दिये जानेकी घटनाका स्मरण करे दक्ष सदा महान् रोषसे भरे रहते थे। उनकी बुद्धिण मृद्ता छा गयी थी। वे शिवके प्रति श्रद्धाको लागक शिवपूजकोंकी निन्दा करने लगे। तात नारद! इस प्रका परमात्मा शम्भुके साथ दुर्व्यवहार करके दक्षने अपन जिस दुष्टबुद्धिका परिचय दिया था, वह मैंने तुम्हें बता है। अव तुम उनकी पराकाष्टाको पहुँची हुई दुर्बुद्धिका दृत्तान सुनो, मैं बता रहा हूँ। ( अध्याय २६)

दक्षके द्वारा महान् यज्ञका आयोजन, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियोंका आगमन, दक्षद्वारा सबका सत्कार, यज्ञका आरम्भ, दधीचद्वारा भगवान् शिवको बुलानेका अनुरोध और दक्षके विरोध करनेपर शिव-भक्तोंका वहाँसे निकल जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! एक समय दक्षने एक बहुत बड़े यज्ञका आरम्भ किया। उस यज्ञकी दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देविषयों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे. सभी उस यज्ञमें पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान् व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुष, सित, सुमन्तु, त्रिक, कङ्क और वैशम्पायन—ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री-पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्षके यज्ञमें हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान् अम्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य-शक्तिके साथ वहाँ पधारे थे। दक्षने प्रार्थना करके सदल-बल मुझ विश्वस्त्रष्टा ब्रह्माको भी सत्यलोकसे बुलवाया था।

इसी तरह मॉित-मॉितसे सादर प्रार्थना करके वैकुण्ठलेको भगवान् विष्णु भी उस यज्ञमें बुलाये गये थे। शिवद्रों दुरात्मा दक्षने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मी अत्यन्त दीितमान्, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बर्ना थे। दक्षने वे ही भवन समागत अतिथियोंको ठहर्त लिये दिये। सभी लोग सम्मानित हो उन सम्पूर्ण भवनी यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्षका वह महाय उस समय कनखल नामक तीर्थमें हो रहा था। उस दक्षने भ्रु आदि तपोधनोंको ऋत्विज बनाया। सप्य मरद्रणोंके साथ स्वयं भगवान् विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। ये वेदत्रयीकी विधिको दिखाने या बतानेवाला ब्रह्मा बना था इसी तरह सम्पूर्ण दिवैपाल अपने आरुधों और परिवारी इसी तरह सम्पूर्ण दिवैपाल अपने आरुधों और परिवारी

भी में हुँ के कीन और वे बुद्धिते हा शाप दिखाँ शपक्ष-त्वनीव न्य हो जाओ।

विषुराणाः

शम्भुके इस हो क्रोधरहित रने प्राणप्रिक प्रमध्याणींके दिये। इस सप्पन स्थानके तत्पर था। स्मरण करके को त्यागक्र ! इस प्रका

ाध्याय २६) गमन, ोध

इक्षने अपन

म्हें बता दी

द्वा वृत्तान

वेकुण्ठलेको | शिवहाँ हैं | शिवहाँ हैं | नवन उहरते हैं । नवन उहरते हैं । महायह था । स्ट्राल्य । स

साथ द्वारपाल एवं रक्षकं वने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यह मुन्दंर रूप धारण करके दक्षके उस यज्ञ-मण्डपमें उपस्थित था। महामुनियामें श्रेष्ठ सभी महर्षि खयं, वेदोंके धारण , भैरनेवाले. हुए थे। अग्निने भी उस यज्ञ-महोत्सवमें शीघ ही हविष्य ग्रहण करनैके लिये अपने सहस्रों ह्म प्रकेट किये थे १ वहाँ अंडासी हजार ऋत्विज एक साथ <mark>हुवन करते</mark> थे । चौंसठ हजार देवर्षि उद्गाता थे । अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक्-पृथक् गाथा-गान कर रहे थे । दक्षने अपने उस महायज्ञमें गन्धवों, विद्याधरों, सिद्धों, बारह आदित्यों, उनके गणां, यज्ञों तथा नागलोकमें विचरनेवाले समस्त नागांका भी बहुत बड़ी संख्यामें वरण किया था। ब्रह्मर्षिः राजर्षि और देवर्षियोंके समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमन्त्रित थे, जो अपने मित्रों, मन्त्रियों तथा सेनाओंके साथ आये थे । यजमान दक्षने उस यज्ञमें वसु आदि समस्त गणदेवताओंका भी वरण किया था। कौतुक और मङ्गलाचार करके जय दक्षने यज्ञकी दीक्षा लीतथा जब उनके लिये बारंबार स्वस्तिवाचन किया जाने लगाः तव वे अपनी पत्नीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे।

\_\_\_\_\_\_

इतना सब करनेपर भी दुरात्मा दक्षने उस यज्ञमें भगवान् राम्भुको नहीं आमन्त्रित किया। उनकी दृष्टिमें कपालधारी होनेके कारण वे निश्चय ही यज्ञमें भाग पानेके योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्षकी प्रिय पुत्री थीं, तो भी कपालीकी पत्नी होनेके कारण दोषदर्शी दक्षने उन्हें अपने यज्ञमें नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्षका वह यज्ञ-महोत्सव आरम्भ हुआ और यज्ञ-मण्डपमें आये हुए सब ऋित्वज अपने-अपने कार्यमें संलग्न हो गये, उस समय वहाँ भगवान् शंकरको उपस्थित न देख शिवभक्त देधीचका चित्त अत्यन्त उद्विस हो हठा और वे यों बोले।

द्धीचने कहा—मुख्य-मुख्य देवताओ तथा महर्षियो ! अप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुनें । इस यज्ञ-महोत्सवमें भगवान शंकर नहीं आये हैं, इसका क्या कारण है ? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े-बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणि शंकरके बिना यह यह अधिक शोभा नहीं पा रहा है । बड़े-बड़े विद्वान कहते हैं कि मङ्गलमय भगवान शिवकी कृपादृष्टिसे ही समस्त मङ्गल-कार्य सम्पन्न होते हैं । जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण-पुरुष, वृषभध्वज, परमेश्वर अीनीलकण्ठ पहाँ क्यों नहीं दिखायी दे

'रहे हैं ? दक्ष ! जिनके सम्पर्कमें आनेपर अथवा जिनके स्वीकार, कर छिनेपर अमङ्गल भी मङ्गल हो जाते हैं तथा जिनके पंद्रह नेत्रोंसे देखे जानेपर बड़े-बड़े नगर तत्काल मङ्गलमय हो जाते हैं उनका इस यज्ञमें पदार्पण होना अत्यन्त आवस्यक है। इसलिये तुम्हें स्वयं हो परमेश्वर शिवको यहाँ शीघ बुलाना चाहिये । अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान् विष्णु, देवराज इन्द्र, लोकपालगुणों, ब्राह्मणों और सिद्धोंकी सहायतासे सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञकी पूर्तिके लिये तुम्हें भगवान्, शंकरको यहाँ ले आना चाहिये। आप सवलोग उस स्थानपर जायँ, जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं । वहाँसे दक्षनिदनी सतीके साथ भगवान् शम्भुको यहाँ तुरंत ले आयें । देवेश्वरो ! जगदम्त्रासहित वे परमात्मा दिाव यदि यहाँ आ गये तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जायगाः उनके स्मरणसे, उनके नाम लेनेसे सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है । अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान् वृषभध्यजको यहाँ ठे आना चाहिये । भगवान् शंकरके यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जायगाः अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा— यह मैं सत्य कहता हूँ।

दधीचंका यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धिवाले मूढ़ दक्षने हँसते हुए-से रोषपूर्वक कहा- भगवान् विष्णु सम्पूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञकर्ममें क्या कमी हो सकती है ? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकारके समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान् विष्णु तो यहाँ आ ही गये हैं। इनके सिवा सत्यलोकसे लोकपितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमोंके साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणोंके साथ स्वयं देवराज इन्द्रका भी ग्रुभागमन हुआ है तथा आप-जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गये हैं । जो-जो महर्षि यज्ञमें सम्मिलित होनेके योग्य, शान्त और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ-के तत्त्वको जाननेवाले हैं और दृढ़तापूर्वक त्रतका पालन करते हैं, वे सत्र और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तव हमें यहाँ रुद्रसे क्या प्रयोजन है ? विप्रवर ! मैंने ब्रह्माजी-के कहनेसे ही अपनी कन्या रुद्रको ब्याह दी थी । वैसे मैं जानता हूँ, हर दुखीन नहीं हैं । उनके न माता हैं न पिता । वे भूतों, प्रेतों और पिशाचोंके खामो हैं । अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरोंके लिये अत्यन्त किंक है। वे आत्मप्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्घ्यांछ हैं। इस यज्ञकर्ममें बुलाये जानेयोग्यं नहीं हैं । इसलिये मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचजी ! आपको फिर कभी एसी बात नहीं कहनी चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान् यज्ञको स्फल बनायें।

दं सकी यह बात सुनकर दं धीचने समस्त देवताओं और मुनियोंके सुनते हुए यह सारुगर्भित बात कही ।

द्धीच बोछे—दक्ष ! उन भगवान् शिवके बिना यह महान् यज्ञ अयज्ञ हो गया—अब यह यज्ञ कहलानेयोग्य ही नहीं रह गया । विशेषतः इस यज्ञमें तुम्हारा विनाश हो जायगा ।

ऐसा कहकर दधीच दक्षकी यज्ञशालांसे अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रमको चल दिये। तदनन्तर जो मुख्य-मुख्य शिवभक्त तथा शिवके मतका अनुसरण करनेवाले थे, वे भी दक्षको वैसा ही शाप देकर तुरंत वहाँसे निकले और अपने आश्रमोंको चले गये। मुनिवर दधीच तथा दूसरे ऋषियोंके उस यज्ञमण्डपसे निकल जानेपर दुष्टबुद्धि शिवद्रोही दक्षने उन मुनियोंका उपहास करते हुए कहा। द्श बोले — जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाममाऋ ब्राह्मण द्धीच चले गये। उन्होंके सभान जो दूसरे थे, वे में मेरी यज्ञशालांस निकल गये। यह बड़ी उम बात हुई। में सदा यही अमीष्ट है। देवेश! देवताओं और मुनियो! मैं स्व कहता हूँ — जिनके चित्ति विचारशक्ति नष्ट हो गयी है, वे मन्दबुद्धि हैं और मिध्यावादमें लगे हुए हैं। ऐसे वेद-विष्कृत दुराचारी लोगोंको यज्ञकर्ममें त्याग ही देना चाहिये। विणु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं। अतः मेरे इस यज्ञको शीष्ट्र ही सफल बनायें।

ब्रह्माजी कहते हैं—दक्षकी यह बात सुनकर शिकी मायासे मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञमें देवताओं अपूजन और हवन करने छगे। मुनीश्वर नारद! इस प्रकार उस यज्ञको जो शाप मिछा, उसका वर्णन किया गया। अब यक्के विश्वसकी घटनाको बताया जाता है, आदरपूर्वक सुनो।

( अध्याय २७)

#### दक्ष-यज्ञका समाचार पा सतीका शिवसे वहाँ चलनेके लिये अनुरोध, दक्षके शिवद्रोहको जानकर भगवान् शिवकी आज्ञासे देवी सतीका पिताके यज्ञमण्डपकी ओर शिवगणोंके साथ प्रस्थान

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! जब देवर्षिगण बड़े उत्साह और हर्षके साथ दक्षके यज्ञमें जा रहे थे, उसी समय दक्ष-कन्या देवी सती गन्धमादन पर्वतपर चँदोवसे युक्त धाराग्रहमें सिखयोसे विरी हुई भाँति-भाँतिकी उत्तम क्रीडाएँ कर रही थीं। प्रसन्नतापूर्वक क्रीडामें लगी हुई देवी सतीने उस समय रोहिणीके साथ दक्षयज्ञमें जाते हुए चन्द्रमाको देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राणप्यारी श्रेष्ठ सखी विजयासे बोलीं— 'मेरी सिखयोंमें श्रेष्ठ प्राणप्रिये विजये! जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चन्द्रदेव रोहिणीके साथ कहाँ जा रहे हैं ?'

सतीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर विजया तुरंत उनके पाल गयी और उसने यथोचित शिष्टाचारके साथ पूछा— 'चन्द्रदेव ! आप कहाँ जा रहे हैं ?' विजयाका यह प्रश्न सुनकर चन्द्रदेवने अपनी यात्राका उद्देश आदरपूर्वक बताया। दक्षके यहाँ होनेवाले यज्ञोत्सव आदिका सारा वृत्तान्त कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावलीके साथ देवीके पास

आयी और चन्द्रमाने जो कुछ कहा था, वह सब उसने बह सुनाया । उसे सुनकर कालिका सती देवीको बड़ा विस्थ हुआ । अपने यहाँ सूचना न मिलनेका क्या कारण है, बह बहुत सोचने-विचारनेपर भी उनकी समझमें नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदांसे घिरे अपने स्वामी भगवान् शिवके पास आकी भगवान् शंकरसे पूछा ।

सती बोळीं—प्रभो ! मैंने सुना है कि मेरे पिताजीं यहाँ कोई बहुत बड़ा यह हो रहा है । उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा । उसमें सब देविष एकत्र हो रहे हैं। देवदेवेश्वर पिताजीके उस महान् यहामें चलनेकी रुचि आपको क्यों नी हो रही है ? इस विषयमें जो बात हो, वह सब बताइये। महादेव ! सुहदोंका यह धर्म है कि वे सुहदोंके साथ मिले जुलें । यह मिलन उनके महान् प्रेमको बढ़ानेवाला होता है। अतः प्रभो ! मेरे स्वामी ! आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वें। प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजीकी यहारालामें आज ही चिल्वें।

मिमात्रहे ा, वे भी 1.明

राणाह

! मैं सल री है, बी (-वहिज्ञुत

ि विण् अतः, मेरे

र शिवकी देवताओंका प्रकार उस अब यज्ञके

ते । याय २७)

नो

उसने बह ाड़ा विसय रण है, यह आया । तव पास आका

रे पिताजी है बहुत बड़ा देवदेवेश्वर! को क्यों नही ब बताइये। साथ मिले

ला होता है। निकर सर्वेष ही चिलिये।

· सतीकी यह बात सुनकर भगवान् महेश्वरदेवः, जिनका हृदय दक्षके वाग्वाणोंसे घायल हो चुका था, मधुर वाणीमें बोले— दिवि ! तुम्हीरे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गये हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ और ज्ञानश्रन्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिताके यज्ञमें गैये हैं। जो लोग बिना बुलाय दूसरेके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्युसे भी बढ़कर कष्टदायक है । अतः प्रिये ! तुमको और मुझको तो विशेषरूपसे दक्षके यज्ञमें नहीं जाना चाहिये (क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है)। यह मैंने सची बात कही है।

महात्मा महेश्वरके ऐसा कहनेपर सती रोष-पूर्विक बोर्ली--शम्भो ! आप संबके ईश्वर हैं । जिनके जानेसे यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिताने इस समय आमन्त्रित नहीं किया है । प्रभो ! उस दुरात्माका अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ । साथ ही वहाँ आये हुए सम्पूर्ण दुरात्मा देविषयोंके मनोभावका भी मैं पता लगाना चाहती हूँ । अतः प्रभो ! मैं आज ही पिताके यज्ञमें जाती हूँ । नाथ ! महेश्वर ! आप मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें।

देवी सतीके ऐसा कहनेपर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याणस्वरूप साक्षात् भगवान् रुद्र उनसे इस प्रकार बोले।

शिवने कहा—उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली देवि! यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जानेके लिये हो गयी है तो मेरी आज्ञासे तुम शीघ अपने पिताके यज्ञमें जाओ। यह नन्दी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानीके अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इसपर सवार हो वहुसंख्यक प्रमथगणोंके साथ यात्रा करो । प्रिये ! इस विभूषित वृषभपर आरूढ होओ ।

रुद्रके इस प्रकार आदेश देनेपर मुन्दर आभूषणोंसे अलंकृत सती देवी सब साधनोंसे युक्त हो पिताके धरकी ओर चलीं । परमात्मा शिवने उन्हें मुन्दर वस्त्रः



आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिये । भगवान् शिवकी आज्ञासे साठ इजार रुद्रगण बड़ी प्रमन्नता और महान् उत्साहके साथ कौत्हलपूर्वक सतीके साथ गये। उस समय वहाँ यज्ञके लिये यात्रा करते समय सब ओर महान उत्सव होने लगा । महादेवजीके गणोंने शिवप्रिया सतीके लिये बड़ा भारी उत्सव रचाया । वे सभी गण कौत्हलपूर्ण कार्य करने तथा सती और शिवके यशको गाने लगे । शिवके प्रिय और महान् वीर प्रमथगण प्रसन्नतापूर्वक उछलते-कूदते चल रहे थे । जगदम्याके यात्राकालमें सब प्रकारसे बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद ॰ जय-जयकार आदिका शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूँज उठे।

( अध्याय २८ )

# यज्ञशालामें शिवका भाग न देखकर सतीके रोषपूर्ण वचन, दक्षद्वारा शिवकी निन्दा सुन दक्ष तथा देवताओंको धिकार-फटकारकर सतीद्वारा अपने प्राण-त्यागका निश्चय

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! दक्षकत्या सती उस स्थानपर गयीं, जहाँ वह महान् प्रकाशसे युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनीन्द्र्आदिके द्वारा श्रीट्हलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सतीने वहाँ अपने पिताके भवनको नाना प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुओंसे सम्पन्न, उत्तम प्रभासे परिपूर्ण, मनोहर तथा, देवताओं, और ऋषि योके समुदाँयसे भरा हुआ देखा। देवी सती भवनके

शि० प० अं० १९—

द्वारपर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नन्दीसे उतरकर अकेली ही शीक्षतापूर्वक यश्रशालाके भीतर चली गर्यों । सतीको आयी देख उनकी यशस्विनी माता असिक्नी (वीरिणी) ने और बहिनोने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया । परंतु दक्षने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्होंके भयसे शिवकी मायासे मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदरका भाव न दिखा सके । मुने ! सब लोगोंके द्वारा तिरस्कार प्राप्त होनेसे सती देवीको बड़ा विस्मय हुआ। तो भी उन्होंने अपने माता-पिताके चरणोंमें मस्तक झकाया। उस यश्चमें सतीने विष्णु आदि देवताओंके भाग देखे। परंतु शम्मुका भाग उन्हें कहीं नहीं दिखायी दिया। तब सतीने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। व अपमानित होनेपर भी रोषसे भरकर सब लोगोंकी ओर कूर हिंसे देखती और दक्षको जलाती हुई सी बोलीं।

सतीने कहा—प्रजापते ! आपने परम मङ्गलकारी भगवान् शिवको इस यज्ञमें क्यों नहीं बुलाया ! जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ, यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञके अङ्ग, यज्ञकी दक्षिणा और यज्ञकर्ता यज्ञमान हैं, उन भगवान् शिवके बिना यज्ञकी सिद्धि कैसे हो सकती है ! अहो ! जिनके समरण करनेमात्रसे सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के विना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जायगा । द्रव्य, मन्त्र आदि, ह्व्य और कव्य—ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान् शिवके बिना इस यज्ञका आरम्भ कैसे किया गया ! क्या आपने भगवान् शिवको सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है ! आज आपकी बुद्धि भृष्ट हो गयी है । इसल्ये आप पिता होकर भी मुझे अध्म जैच रहे हैं । अरे ! ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान् शिवके आये विना इस यज्ञमें कैसे चले आये ?

ऐसा कहनेके बाद शिवस्त्ररूपा परमेश्वरी सतीने भगवान् विष्णुः ब्रह्माः इन्द्र आदि सब देवताओंको तथा समस्त ऋषियोंको बड़े कड़े शब्दोंमें फटकारा ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! इस प्रकार क्रोबसे भरी हुई जगदम्बा सतीने वहाँ व्यथित हृदयसे अनेक प्रकारकी बातें कहीं। श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और मृति जो वहाँ उपस्थित हो, सतीकी बात मुनकर चुप रह गये। अपनी पुत्रीके वैसे बचन मुनकर कुपित हुए दक्षने सतीकी ओर क्रूर हृष्टिसे देखा और इस प्रकार कहा।

दक्ष बोले-अदे! तुम्हारे बहुत कहंनेसे क्या लाम । इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं हैं। तुम जाओ या उहरों, यह तुम्हारी इच्छापर निर्भर हैं। तुम यहाँ आयी ही क्यों ? समस्त विद्वान् जानते हैं कि तुम्हारे पंक्षी हीव अमङ्गल-रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं। वेदसे बहिष्कृत हैं और भूतों। प्रेतों तथा पिशाचोंके स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेष धीरण किये रहते हैं। इसीलिये स्द्रको इस यशके लिये नहीं बुलाया गया है। वेटी! मैं स्द्रको अच्छी तरह जानता हूँ। अतः जान-बूझकर ही मैंने देवर्षियोंकी समामें उनको आमन्त्रित नहीं किया है। स्द्रको शास्त्रके अर्थका ज्ञान नहीं है। वे उद्दण्ड और तुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापीने ब्रह्माजीके कहनेसे उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः शुचिस्मिते! तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ (शान्त) हो जाओ। इस यशमें तुम आ ही गयी तो स्वयं अपना भाग (या दहेज) ग्रहण करो।

दक्षके ऐसा कहनेपर उनकी त्रिभुवनपूजिता पुत्री सतीने शिवकी निन्दा करनेवाले अपने पिताकी ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन-ही-मन सोचने लगीं कि 'अब मैं शंकरजीके पास कैसे जाऊँगी? यदि शंकरजीके दर्शनकी इच्छासे वहाँ गयी और उन्होंने यहाँका समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगी?' तदनन्तर तीनों लोकोंकी जननी सती रोषावेशसे युक्त हो लंबी साँस खींचती हुई अपने दृष्टहृदय पिता दक्षसे बोलीं।

सतीने कहा — जो महादेवजीकी निन्दा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निन्दाको सुनता है, वे दोनों तबतक नरकमें पड़े रहते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं # । अतः तात ! मैं अपने इस द्यारीरको त्याग दूँगी, जलती आगमें प्रवेश कर जाऊँगी । अपने स्वामीका अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवनकी रक्षासे क्या प्रयोजन । यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शम्भुकी निन्दा करनेवाले पुरुषकी जीभको बलपूर्वक काट डाले । तभी वह शिव-निन्दा-अवणके पापसे शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है । यदि कुछ कर सकनेमें असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह दोनों कान बंद करके वहाँसे निकल जाय । इससे वह शुद्ध रहता है—दोषका भागी नहीं होती । ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं ।

श्री निन्दिति महादेवं निन्द्यमानं शृणोति वा ।
 ताबुभौ नरकं यातो यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥
 (द्विष्ट्र-पु० २० सं० स० खं० २९।३४)

्सतीने कहा--तात! तुम भगवान शंकरके निन्दक हो । इसके लिये तुम्हें पश्चात्ताप होगा । यहाँ महान् दुःख भोगकर अन्तमें तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोकमें जिनके लिये न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निवेर परमात्मा शिवके प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं, वे सदा ईर्ध्यापूर्वक यदि महापुरुषोंकी निन्दा करें तो उनके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। परंतु जो महात्माओं के चरणोंकी रजसे अपने अज्ञानान्धकारको दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषोंकी निन्दा शोभा नहीं देती । जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम कभी बातचीतके प्रसङ्गसे मनुष्योंकी वाणी-द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाय तो वह सम्पूर्ण पापराशिको शीष ही नष्ट कर देता है, उन्हीं पवित्र कीर्तिवाले निर्मल शिवसे तुम द्वेष करते हो ? आश्चर्य है । वास्तवमें तुम अशिव (अमङ्गळ) रूप हो। महापुरुषोंके मनरूपी मधुकर ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके सर्वार्थदायक चरणकमलों-का निरन्तर सेवन किया करते हैं, उन्हींसे तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो ! जिन्हें तुम नामसे शिव और कामसे अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान् नहीं जानते ? ब्रह्मा आदि देवता) सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूपको नहीं समझते ? उदार-बुद्धि भगवान् शिव जटा फैलाये, कपाल धारण किये इमशानमें भूतोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुण्डोंकी माला धारण करते हैं - इस बातको जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणोंसे गिरे हुए निर्माल्यको बड़े आदरके साथ अपने मस्तक-पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है ? यही कि वे भगवान् शिव ही साक्षात् परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति ( यज्ञ-यागादि ) और निवृत्ति—( इाम-दम आदि )—दो प्रकारके कर्म बताये गये हैं। मनीषी पुरुषोंको उनका विचार करना चाहिके। वेदमें विवेचन-पूर्वक उनके रागी और विरागीं—दो प्रकारके अलग-अलग अधिकारी बताये गये हैं। परस्पर विरोधी होनेके कारण उक्त दोनों प्रकारके कर्मोंका एक साथ एक ही कर्ताके द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान् शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनमें इन दोनों ही प्रकारके कमींका प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकारके कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है। पिताजी! हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त. है। उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है, सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं । तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है । यज्ञ्यालाओंमें रहकर वहाँके अन्तसे तृप्त होनेवाले कर्मंड लोगोंको जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुक्षोंकी निन्दा करनेवाला और दुष्ट है, उसके जन्मको धिकार है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि उसके सम्बन्धको विशेषरूपसे प्रयत्न करके त्याग दे ! जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे दाश्वायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यन्त दुखी हो जायगा । इसलिये तुम्हारे अङ्गसे उत्पन्न हुए सदा शवके तुल्य पूणित इस शरीरको इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूँशी और ऐसा करके मुखी हो जाऊँगी । हे देवताओ और मुनियो ! तुम सब लोग मेरी बात सुनो । तुम्हारे हुदयमें दुष्टता आ गयी है। तुमलोगोंका यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो; क्योंकि शिवकी निन्दा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान् इरसे तुम्हें इस कुकर्मका निश्चय ही पूरा-पूरा दण्ड मिलेगा।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! उस यज्ञमें दक्ष तथा देवताओंसे ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गयीं और मन-ही-.•

सन अपने प्राण-वल्लभं शम्भुका स्मरण करने लगीं।

(अध्याय २९)

# सतीका योगाग्निसे अपने शरीरको भस कर देना, दर्शकोंका हाहाकार, शिवपार्षदोंका प्राणत्याग तथा दक्षपर आक्रमण, ऋभुओंद्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओंकी चिन्ता

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मौन हुई सतीदेवी अपने पतिका सादर स्मरण करके शान्तचित्त हो सहसा उत्तर दिशामें भूमिपर बैठ गयीं । उन्होंने विधिपूर्वक जलका आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्रभावसे आँख़ें मूँदकर पतिका चिन्तन करती हुई वे योगमार्गमें स्थित हो गयीं। उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमें खिंत किया। फिर उदान वायुको बलपूर्वक नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर बुद्धिके साथ द्वदयमें स्थापित किया। तत्पश्चात् शंकरकी प्राणवछभा अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठमार्गसे भुकुटियों के बीचमें हे गयीं । इस प्रकार दक्षपर कुपित हो सहसा अपने शरीरको त्यागनेकी इच्छासे सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गोंमें योगमार्गके अनुसार वायु और अग्निकी धारणा की । तदनन्तर अपने पतिके चरणारिवन्दोंका चिन्तन करती हुई सतीने अन्य सब वस्तुओंका ध्यान भुला दिया । उनका चित्त योगमार्गमें स्थित हो गया था। इसलिये वहाँ उन्हें पतिके चरणोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखायी दिया । मुनिश्रेष्ठ । सतीका निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छाके अनुसार योगाप्रिसे जलकर उसी क्षण भस्म हो गया । उस समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब यह घटना देखी, तब वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे । उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाशमें और पृथ्वीतकपर सब ओर फैंड गया । लोग कह रहे थे-'हाय ! महान् देवता भगवान् शंकरकी परम प्रेयसी सती देवीने किस दुष्टके दुर्व्यवहारसे कुपित हो अपने प्राण स्याग दिये । अहो ! ब्रह्माजीके पुत्र इस दक्षकी गड़ी भारी दुष्टता तो देखो । सारा चराचर जगत् जिसकी संतान है, उसीकी पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पानेके योग्य थीं, उसके हारा ऐसी निराहत हुई कि प्राणींसे ही इाथ वो बैटीं । भगवान् वृष्यभवनको प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषोंके द्वारा निरन्तर सम्मान पानेकी अधिकारिणी थीं । वास्तवमें उसका दृदय बड़ा ही असिंहण्यु है । वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मणद्रोही है । इसलिये सारे संसारमें उसे महान् अपयश प्राप्त होगा । उसकी अपनी ही पुत्री उसीके अपराधसे जब प्राणत्याग करनेको उद्यत हो गयी, तव भी उस महा-नरकभोगी शंकरद्रोहीने उसे रोकातक नहीं !'

जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र-शस्त्र ले दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े हुए । यज्ञमण्डपके द्वारपर खड़े हुए वे भगवान् शंकरके समस्त साठ हजार पार्षद, जो वड़े भारी बलवान् थे, अत्यन्त रोपसे भर गये और 'इमें धिकार है, धिकार है', ऐसा कहते हुए भगवान् शंकरके गणोंके वे सभी वीर यूथपति बारंबार उक्ष खरसे हाहाकार करने लगे । देवपें ! कितने ही पार्षद

तो वहाँ शोकसे ऐसे व्याकुल हो गये कि वे अत्यन्त तीले प्राणनाशक शस्त्रोद्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अङ्गोपर आधात करने लगे । इस प्रकार पीस इजार पार्षद उस समय दक्षकन्या सतीके साथ ही नष्ट, हो गये। वह एक अद्भुत-सी बात हुई। बष्ट होनेसे बचे हुए महात्मा शंकरके वे प्रमथगण कोधयुक्त दक्षको मारनेके ल्रिये हथियार ल्लिये उठ खड़े हुए। मुने! उन आक्रमणकारी पार्षदरेंका वेग देखकर भगवान् भगुने यश्चमें विश्व डाल्नेवालेंका नाश करनेके लिये नियत अपहता असुराः रक्षा सि वेदिषदः असुराने विश्व वेदिषदः साम्यक्षेत्र दक्षिणाग्निमें आहुति दी। भगुके आहुति देते ही यश्कुण्डसे ऋभु नामक सहस्रों महान् देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहाँ प्रकट हो गये। मुनीश्वर ! उन सबके हाथमें जलती हुई लकड़ियाँ थीं। उनके साथ प्रमथगणींका



अत्यन्त विकट युद्ध हुआ, जो मुननेवालोंके भी रांगटे खड़े कर देनेवाला था। उन ब्रह्मतेजसे सम्पन्न महावीर ऋभुओंकी सब ओरसे ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथगण विनाः अधिक प्रयासके ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओंने उन शिवगणोंको तुरंत भार भगाया। यह अद्भुत-सी घटना भगवान् शिवकी महाश्रान्धिमती इच्छासे. ही हुई। वह सब





कर्माण /ह



देखकर ऋषि, इन्द्रादि देवता, मर्ह्नण, विश्वेदेव, अश्विनी-कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओरसे आ-आकर वहाँ भगवान विष्णुसे प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विष्ठ टल जाय। वे उद्विश हो बारंबार विष्न-निवारणके लिये अपसमें सलाह करने लगे। प्रमथगणोंके नाश होने और भगाये जानेसे जो भावी परिणाम होनेवालं था, उसका भलीभाँति विचार करके उत्तम बुद्धिवाले श्रीविष्णु आदि देवता॰अत्यन्त उद्दिम हो उठे थे। मुने ! इस प्रकार दुरात्मा शंकर-द्रोही ब्रह्मवन्धु दक्षके यज्ञमें उस समय वड़ा भारी विष्न उपस्थित हो गया। °, , (अध्याय '३००)

# आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके विनाशकी सूचना तथा समस्त देवताओंकी यज्ञमण्डपसे निकल जानेकी प्रेरणा

ब्रह्माजी कहते हैं--- मुनीश्वर ! इसी बीचमें वहाँ दक्ष तथा देवता आदिके सुनते हुए आकाशवाणीने यह यथार्थ बात कही-- 'रे-रे दुराचारी दक्ष ! ओ दम्भाचारपरायण महामूढ़ ! यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला ? ओ मूर्ख ! शिवभक्तराज दघीचके कथनको भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिये सब प्रकारसे आनन्ददायक और मङ्गलकारी था । वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशालांचे निकल गये, तो भी तुझ मूढ़ने अपने मनमें कुल भी नहीं समझा । उसके बाद तेरे घरमें मङ्गलमयी सती देवी खतः पघारीं, जो तेरी अपनी ही पुत्री थीं; किंतु त्ने उनका भी परम आदर नहीं किया ! ऐसा क्यों हुआ ? शाँन-दुर्बल दक्ष ! तूने सती और महादेवजीकी पूजा नहीं की, यह क्या किया ? भी ब्रह्माजीका बेटा हूँ ऐसा समझकर त् न्यर्थ ही घमंडमें भरा रहता है और इसीलिये तुझपर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषोंकी आराष्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करनेके योग्य हैं, वे समस्त पुण्योंका फल देनेवाली, तीनों लोकोंकी माता, कल्याणस्वरूपा और भगवान् शंकरके आधे अङ्गमें निवास करनेवाली हैं । वे सती देवी ही पूजित होनेपर सदी सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाली हुँ । वे ही महेश्वरकी शक्ति हैं और अपने भक्तोंको सब प्रकारके मङ्गल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होनेपर सदा संसारका भय दूर करती हैं, मनोवाञ्छित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवोंको नष्ट करनेवाली देवी हैं । वे सती ही सदा पूजित होनेपर कीर्ति और सम्पत्ति प्रदान करती हैं । वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली परमेश्चरी हैं। वे सती ही जगत्को जन्म देनेवाली माता, जगत्की रक्षा करनेवाली अनादि शक्ति और प्रलयकालमें जगत्का संहार करनेवाली हैं। वे जगनमाता सती ही भगवान् विष्णुकी

सातारूपसे मुशोभित होनेवाली तथा ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदिकी जननी मानी गयी हैं। वे मती ही तप, धर्म और दान आदिका फल देनेवाली हैं। वे ही शम्भु-शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टोंका हनन करनेवाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमावाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी हैं, उन भगवान महादेवको त्ने यश्में भाग नहीं दिया! और ! त् कैसा मूढ़ और कुविचारी है।

भगवान् शिव ही सबके स्वामी तथा परात्यर परमेश्वर हैं । वे समस्त देवताओंके सम्यक् सेन्य हैं और सबका कल्याण करनेवाले हैं। इन्हींके दर्शनकी इच्छासे सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्होंके साम्रात्कारकी अभिलाषा मनमें केकर योगीलोग योग-साधनामें प्रवृत्त होते हैं। अनन्त घन-घान्य और यज्ञ-याग आदिका सबसे महान् फल यही बताया गया है कि भगवान् शंकरका दर्शन मुलभ हो । शिव ही जगत्का घारण-पोषण करनेवाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । आदिविद्याके श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मङ्गलोंके भी मङ्गल वे ही हैं । दुष्ट दक्ष ! त्ने उनकी शक्तिका आज सत्कार नहीं किया है । इसीलिये इस. यज्ञका विनाश हो जायगा । पूजनीय व्यक्तियोंकी पूजा न करनेसे अमङ्गल होता ही है। तूने परम पूज्य शिवस्वरूप सतीका पूजन नहीं किया है । शेषनाग अपने सहस्र मस्तकोंसे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणोंकी रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान् शिवकी शक्ति सती देवी थीं । जिनके चरण-कमलोंका निरन्तर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्माजी ब्रह्मत्वको प्राप्त हुए हैं, उन्हीं अगवान् शिवकी प्रिय पत्नी मती देवी थीं । जिनके चरणकमलोंका निरन्तर ध्यान और सादर पूजन करके इन्द्र आदि छोकपाछ •अपने-अपने उत्तम पदको प्राप्त हुए हैं, वे भगवान् शिव सम्पूर्ण जगत्के पिता हैं और शक्तिस्वरूप सती देवी जगत्की माता कही गयी हैं। मूढ़ दक्ष ! तूने उन माता-पिताका सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कस्याण कैसे होगा।

"तुझपर दुर्भाग्यका आक्रमण हो गया और विपत्तियाँ ट्रं पड़ीं: क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान् शंकरकी भक्तिभावसे आराधना नहीं की । 'कल्याणकारी शम्भुका पूजन न करके भी मैं कल्याणका भागी हो सकता हूँ' यह तेरा कैसा गर्ज है ? वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जायगा । इन देवताओं में से कौन ऐसा है, जो सर्वेश्वर शिवसे विमुख होकर तेरी सहायता करेगा ? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखायी देता । यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आगसे खेलनेवाले पतङ्गोंके समान नष्ट हो जायँगे । आज तेरा मुँह जल जाय, तेरे यज्ञका नाश हो जाय और जितने

तेरे सहायक हैं, वें भी आंज शीघ ही जल मेरें। इस दुरातमा दक्षकी जो सहायता करनेवाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिये आज शपथ है। वे तेरे अमङ्कलके लिये ही तेरी सहायतासे विरत हो जायँ। समस्त देवता, आज इस यज्ञ-मण्डपसे निकलकर अपने अपने स्थानको चले जायँ, अन्यथा सब लोगोंका सब प्रकारसे नाश हो जायगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञसे निकल जायँ, अन्यथा आज सब लोगोंका सर्वथा नाश हो जायगा। श्रीहरे! और विधात:! आपलोग भी इस यज्ञमण्डपसे शीघ निकल जाइये।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! सम्पूर्ण यज्ञशालामें बैठे हुए लोगोंसे ऐसा कहकर सबका कल्याण करनेवाली वृह आकाशवाणी मौन हो गयी। (अध्याय ३१)

# गणोंके मुखसे और नारदसे भी सतीके दग्ध होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका अपनी जटासे वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञ-विध्वंस करने और विरोधियोंको जला डालनेकी आज्ञा देना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! वह आकाशवाणी मुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गये। उनके मुखर्स कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गये, मानी उनपर विशेष मोह छा गया हो। भूगुके मन्त्रबलसे भाग जानेके कारण जो वीर शिवगण नष्ट होनेसे बच गये थे, वे भगवान् शिवकी शरणमें गये। उन सबने अमिततेजस्वी भगवान् स्त्रको भलीभाँति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञमें जो कुछ हुआ था, वह सारी घटना उनसे कह मुनायी।

गण बोले—महेश्वर ! दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने बहाँ जानेपर सतीदेवीका अपमान किया और देवताओंने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यन्त गर्वसे भरे हुए उस दुष्ट दक्षने आपके लिये यहमें भाग नहीं दिया। दूसरे देवताओंके लिये दिया और आपके विषयमें उच्चस्तरसे दुर्वचन कहे। प्रमो ! यहमें आपका भाग न देखकर सतीदेवी कृपित हो उठीं और पिताकी बारंबार निन्दा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीरको योगानिद्वारा जलाकर भरम कर दिया। यह देख दस हजारसे अधिक पार्षद लजावश शक्तोंद्वारा अपने ही अङ्गोंको काट-काटकर वहाँ मर गये। शेष हमलोग दक्षपर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाते हुए वेगपूर्वक उस

यज्ञृका विश्वंस करनेको उद्यत हो गये; परंतु विरोधी भृगुने अपने प्रभावसे हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मन्त्रवलका सामना न कर सके। प्रभो! विश्वम्भर! वे ही हमलोग आज आपकी शरणमें आये हैं। दयालो! वहाँ प्राप्त हुए भयसे आप हमें बचाइये, निर्भय कीजिये। महाप्रभो! उस यज्ञमें दक्ष आदि सभी दुष्टोंने धमंडमें आकर आपका विशेषरूपसे अपमान किया है। कल्याणकारी शिव! इस प्रकार हमने अपना, सतीदेवीका और मृद्र बुद्धिवाले दक्ष आदिका भी सारा खृत्तान्त कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा करें।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! अपने पार्षदोंकी यह बात सुनकर भगवान् शिवने वहाँकी सारी घटना जाननेके लिये शीघ ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षे! तुम दिव्य दृष्टिसे सम्पन्न हो। अतः भगवान्के स्मरण करनेपर तुम तुरंत वहाँ आ पहुँचे और शंकरजीको भिक्तपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गये। स्वामी शिवने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष-यश्में गयी हुई सतीका समाचार तथा दूसरी घटनाओंको पूछा। तात! शम्भुके पूछनेपर शिवमें मन लगाये रखनेवाले तुमने शीघ ही वह सारा वृत्तान्त कह मुनायाः जो दक्षयश्चमें घटित

हुआ था। मुने ! तुम्हारे मुखसे निकली हुई बाद्य मुनकर उस 'समज भहान रौद्र पराक्रमसे सम्पन्न सर्वेश्वर रुद्रने तुरंत ही वड़ा भारी क्रोध प्रकट किया । लोकसंहारकारी रुद्रने अपने सिर्मे एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वतके ऊपर दे भारा। मुने ! भगवान दांकरके पटकनेसे उस जटाके दो टुकड़े हो गये और महाप्रलयके समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षे ! उस जटाके पूर्वभागसे महाभयंकर महावली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणोंके अगुआ हैं। वे भूमण्डलको सब ओरसे ब्यास करके उससे भी दस अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखनेमें प्रलयाग्निके समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊँचा था। वे एक हजार

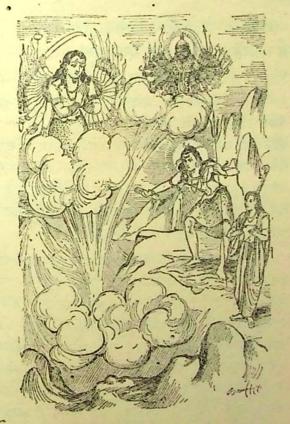

भुजाओंसे युक्त थे । उन सर्वसमर्थ महारुद्रके क्रोघपूर्वक प्रकट हुए निःश्वाससे सो प्रकारके ज्वर और तेरह प्रकारके संनिपात रोगे पैदा हो गये । तात ! उस जटाके दूसरे भागसे महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखायी देती थीं । वे करोड़ों भूतोंसे घिरी हुई थीं । जो ज्वर पैदा हुए, वे सब-के-सब शरीरघारी, कूर और समस्त लोकोंके लिये भयंकर थे । वे अपने तेजसे प्रज्वित हो सब ओर-दम्ह उत्पन्न करते हुए-से

प्रतीत होते थे । वीरभद्र, बातचीत करनेमें बड़े कुशल थे । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके कहा ।

वीरभद्र वोले—महारुद्र ! सोम, सूर्य और अग्निको तीन नेत्रोंके रूपमें आरण करनेवाले प्रमो ! शीघ आहा दीजिये। मुंझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा ? ईशान ! क्या मुझे आधे ही क्षणमें सारे समुद्रोंको सुला देना है ? या इतने ही समयमें सम्पूर्ण पर्वतोंको पीस डालना है ? हर! मैं एक ही क्षणमें ब्रह्माण्डको भस्म कर डालूँ या समना देवताओं और मुनीश्वरोंको जलाकर राख कर दूँ ? शंकर ! ईशान ! क्या मैं समस्त लोकोंको उलट-पलट दूँ या सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश कर डालूँ । महेश्वर ! आपकी कृपासे कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जिसे मैं न कर सकूँ । पराक्रमके द्वारा मेरी समानता करनेवाला वीर न पहले कभी हुआ है और न आगे होगा । शंकर ! आप किसी तिनकेको भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्नके क्षणभरमें बड़े-से-बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है । शम्भो ! यद्यपि आपकी लीलामात्रसे सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है, यह मुझपर आपका अनुप्रह ही है। शम्भो ! मुझमें भी जो ऐसी शक्ति है, वह आपकी कृपासे ही प्राप्त हुई है। शंकर ! आपकी कृपाके विना किसीमें भी कोई शक्ति नहीं हो सकती । वास्तवमें आपकी आज्ञाके विना कोई तिनके आदिको भी हिलानेमें समर्थ नहीं है, यह निस्संदेह कहा जा सकता है। महादेव ! मैं आपके चरणोमें बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर ! आप अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये आज मुझे शीष्र भेजिये। शम्भो ! मेरे दाहिने अङ्ग बारंबार फड़क रहे हैं । इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी । अतः प्रभो ! मुझे भेजिये । शंकर ! आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं • विशेष हर्ष तथा उत्साहका अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरणवं मलमें लगा हुआ है । अतः पग-पगपर मेरे. लिये ग्रुभ परिणासका विस्तार होगा । शम्भो ! आप ग्रुभके आधार हैं । जिसकी आपमें सुदृढ़ भक्ति हैं। उसीको सदा विजय प्राप्त होती है और उसीका दिनोंदिन शुभ होता है।

ब्रह्माजी कहते हैं —नारद! उसकी यह बात सुनकर सर्वमङ्गलाके पति भगवान् शिव बहुत संतुष्ट हुए और 'वीरभद! तुम्हारी जय हो' ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले।

महेश्वरने कहा—मेरे पार्षदोंमें श्रेष्ठ वीरभद्र ! ब्रह्माजीका पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है । उस मूर्खको बड़ा धमंड हो गया है। अतः इन दिनों वह विशेषरूपसे मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करनेके लिये उद्यन है। तुम याग-परिवारसिहत उस यज्ञको भस्म करके फिर शीम मेरे स्थानपर लीट आओ। यदि देवता, गत्भर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करनेके लिये उद्यत हों तो उन्हें भी आज ही शीम और सहसा भस्म कर डालना। दधीचकी दिलायी हुई मेरी शपथका उल्लङ्कन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथका उल्लङ्कन करके गर्वयुक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वे सब-के-सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी मायासे जला डालो। दक्षकी यज्ञशालामें जो अपनी पत्नियों

और सारभूत उपकरणोंके साथ बैठे हों, उर्न सबको जलाकर भस्म कर देनेके पश्चात् फिर शीम लीट आना । तुम्हारे वहाँ जानेपर विश्वेदेव आदि देवगण भी यदि सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें, तो भी तुम उर्हें शीम् आगकी ज्वाकासे जलाकर ही छोड़ना। वीर ! वहाँ दक्ष आदि सब लोगोंको पत्नी और बन्धु-बान्धवोंसहित जलाकद्व ( कलशोंमें रक्षे हुए ) जलको लीलापूर्वक पी जाना।

ब्रह्माजी कहते हैं—-नारद ! जो वैदिक मर्नादाके पालक, कालके भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान् रुद्र रोषसे लाल आँखें किये महावीर वीरभद्रसे ऐसा कहकर चुप हो गये। (अध्याय ३२)

## प्रमथगणोंसहित वीरभद्र और महाकालीका दक्षयज्ञ-विध्वंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा देवताओंको अपशकुन एवं उत्पातसूचक लक्षणोंका दर्शन एवं भय होना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! महेश्वरके इस वचनको आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने महेश्वर-को प्रणाम किया । तत्पश्चात् उन देवाधिदेव शूलीकी उपर्युक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँसे शीघ ही दक्षके यज्ञ-मण्डपकी ओर चले । भगवान् शिवने केवल शोभाके लिये उनके साथ करोड़ों महावीर गणोंको मेज दिया, जो प्रलयाग्निके समान तेजस्वी थे। वे कौतृहलकारी प्रबल वीर प्रमथगण वीर-भद्रके आगे और पीछे भी चल रहे थे । कालके भी काल भगवान् रुद्रके वीरभद्रसिंहत जो लाखों पार्षदगण थे, उन सबका स्वरूप रुद्रके ही समान था । उन गणोंके साथ महात्मा वीरभद्र भगवान् शिवके समान ही वेश-भूषा धारण किये रथपर बैठकर यात्रा कर रहे थे । उनके एक सहस्र भुजाएँ थीं । शरीरमें नागराज लिपटे हुए थे । वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखायी देते थे। उनका रथ बहुत ही <sup>•</sup> विशाल था। उसमें दस हजार सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्नपूर्वक उस रथको खींचते थे । उसी प्रकार बहुत-से प्रवल सिंह, शार्द्रल, मगर, मत्स्य और सहस्रों हाथी उस रथके पार्स्वभागकी रक्षा करते थे। काली, काल्यायनी, ईशानी, चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी-इन नवदुर्गाओंके साथ नथा समसा भृतगणोंके साथ महाकाली दक्षका विनाश करनेके लिये चलीं। डाकिसी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्मक, कूष्माण्ड, पर्यट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि-ये सभी बीर भगवान् शिवकी आज्ञाका पालन एवं दक्षके यज्ञका

विनाश करनेके लिये तुरंत चल दिये। इनके सिवा चौसठ गणोंके साथ योगिनियोंका मण्डल भी सहसा कुपित हो दक्ष-यज्ञका विनाश करनेके लिये वहाँसे प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि-कोटि गण एवं विभिन्न प्रकारके गणाधीश वीरभद्रके साथ चले। उस समय मेरियोंकी गम्भीर ध्विन होने लगी। नाना प्रकारके शब्द करनेवाले शङ्क वज उठे। भिन्न-भिन्न प्रकारकी सींगें वजने लगीं। महामुने! सेनासहित वीरभद्रकी यात्राके समय वहाँ बहुत-से सुखद खप्न होने लगे।

इस प्रकार जब प्रमथगणींसहित वीरभद्रने प्रस्थान किया,
तब उधर दक्ष तथा देवताओंको बहुत-से अग्रुभ लक्षण दिखायी
देने लगे। देवर्षे! यज्ञविष्वंसकी सूचना देनेवाले त्रिविध
उत्पात प्रकट होने लगे। दक्षकी बार्यी आँख, बार्यी भुजा और
बार्यी जाँघ फड़कने लगी। तात! बाम अङ्गोंका वह फड़कना
सर्वथा अग्रुभसूचक था और नाना प्रकारके कष्ट मिलनेकी
सूचना दे रहा था। उस समय दक्षकी यज्ञ्ञालामें धरती
डोलने लगी। दक्षको दोपहरके समय दिनमें ही अङ्गुत
तारे दीखने लगे। दिशाएँ मिलन हो गर्यी। सूर्यमण्डल
चितकबरा दीखने लगा। उसपर हजारों वेरे पड़ गये, जिससे
वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्निके स्मान
दीतिमान् तारे टूट-टूटकर गिरने लगे तथा और भी बहुत-से
भयानक अपशक्तन होने लगे।

इसी बीचमें वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो सम्पूर्ण देवताओं और विशेषतः •दक्षको अपनी चात सुनाने लगी। अकारावाणी बोली—ओ दक्ष ! आज तेरे जन्मको विकार है! तू महामूद और पापात्मा है। भगवान हरकी ओरसे आज तहें महान् दुःख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता १ अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं मुनायी देगा। जो मूद्र देवता आदि तेरे यज्ञमें स्थित हैं, उनको भी महान् दुःख होगाँ—इसमें संदाय नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं-मुने ! आकाशवाणीकी यह बात

मुनकर और पूर्वोक्त अग्रुभस्चक लक्षणोंको देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदिको भी ,अत्यन्त भय प्राप्त हुआ । उस समय दक्ष मन-ही-मेन अत्यन्त व्याकुल हो काँपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुकी 'शरणमें गये'। वे भयसे अंधीर हो वेसुध हो रहे थे । उन्होंने स्वजैन्वत्सल देवाधिदेव भगवान् विष्णुको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा । (अध्याय ३३-३४)

# दक्षकी यज्ञकी रक्षांके लिये भगवान् विष्णुसे प्रार्थना, भगवान्का शिवद्रोहजनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन

दक्ष बोले—देवदेव ! हरे ! विष्णो ! दीनवन्धो !
 कृपानिधे ! आपको मेरी और मेरे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये ।
 प्रभो ! आप ही यज्ञके रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है
 और आप यज्ञस्वरूप हैं । आपको ऐसी कृपा करनी चाहिये,
 जिससे यज्ञका विनाश न हो ।

ब्रह्माजी कहते हैं — मुनीश्वर ! इस तरह अनेक प्रकार-से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें गिर पड़े । उनका चित्त भयसे व्याकुल हो रहा था । तब जिनके

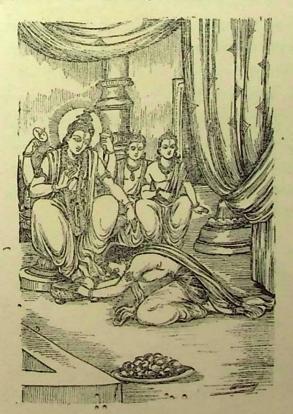

मनमें घवराहट आ गयी थी, उन प्रजापित दक्षको उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णुने देवाधिदेव शिवका स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान् ऐश्वर्यसे युक्त परमेश्वर शिवका स्मरण करके शिवतत्त्वके ज्ञाता श्रीहरि दक्षको समझाते हुए बोले।

श्रीहरिने कहा—दक्ष ! मैं तुमसे तत्त्वकी बात बता रहा हूँ । तुम मेरी बात ध्यान देकर मुनो । मेरा यह वचन तुम्हारे िलये सर्वथा हितकर तथा महामन्त्रके समान मुखदायक होगा । दक्ष ! तुम्हें तत्त्वका ज्ञान नहीं है । इसिल्यें तुमेंने सबके अधिपति परमात्मा शंकरकी अवहेलना की है । ईश्वरकी अवहेलनासे सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है । केवल इतना ही नहीं, पग-पगपर विपत्ति भी आती है । जहाँ अपूज्य पुरुषोंकी पूजा होती है और पूजनीय पुरुषकी पूजा नहीं की जाती, वहाँ दिद्रता, मृत्यु तथा भय—ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे । इसिल्ये सम्पूर्ण प्रयत्नसे तुम्हें भगवान् वृष्यभध्यजका सम्मान करना चाहिये । महेश्वरका अपमान करनेसे ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है । हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुनींतिके कारण जो संकट आया है, उसे टालनेमें समर्थ नहीं हैं । यह मैं तुमसे सची बात कहता हूँ ।

#### ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! भगवान् विष्णुका यह

\* ईश्वरावंशया सर्वं कार्यं भवति सर्वभा। •

विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे॥

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते ।

त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्रयं मरणं भयम्॥ •

(शि० पु० २० सं० स० सं० ३५ | ८-९) •

वचन सुनुकर दक्ष चिन्तामें डूब गये । उनके चेहरेका रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वीपर खड़े रह गये । इसी समय भगवान् रुद्रके भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेनाके साथ यज्ञस्थलमें जा पहुँचे। वे सब-के-सब<sup>°</sup>बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्रके समान ही पराक्रमी थे। भगवान् शंकर्रकी आज्ञासे आये हुए रन गणोंकी गणना असम्भव थी। वे वीर-शिरोमणि रुद्रसैनिक जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानादसे तीनों लोक गूँज उठे। आकाश धूलसे ढक गया और दिशाएँ अन्धकारसे आवृत हो गयीं। सातीं द्वीपीसे युक्त पृथ्वी अत्यन्त भयसे व्याकुल हो पर्वत, वन और काननोंसिहत काँपने लगी तथा सम्पूर्ण समुद्रोंमें ज्वार आ गया । इस प्रकार समस्त लोकोंका विनाश करनेमें समर्थ उस विशाल सेनाको देलकर समस्त देवता आदि चकित हो गये। सेनाके उद्योगको देख दक्षके मुँहसे खून निकल आया । वे अपनी स्त्रोको साथ छे भगवान् विष्णुके चरणोंमें दण्डकी भाँति गिर पड़े और इस प्रकार बोले।

द्शने कहा — विष्णो ! महाप्रभो ! आपके बलसे ही मैंने इस महान् यज्ञका आरम्भ किया है । सत्कर्मकी सिद्धिके लिये आप ही प्रमाण माने गये हैं । विष्णो ! आप कमोंके साक्षी तथा यज्ञोंके प्रतिपालक हैं । महाप्रभो ! आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्माजीके रक्षक हैं । अतः प्रभो ! आपको मेरे इस यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि आप सबके प्रभु हैं ।

ब्रह्माजी कहते हैं—दक्षकी अत्यन्त दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिवतत्त्वसे विमुख हुए दक्षको समझानेके लिये इस प्रकार बोले।

श्रीविष्णुने कहा—दश्च ! इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि धर्म-परिपालनविषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष ! मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे तुम मुनो। इस समय अपनी कृरतापूर्ण बुद्धिको त्याग दो। देवताओंके क्षेत्र नैमिपारण्यमें

जो अद्भुत घरना घटित,हुई थी, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा हैं। क्या तुम अपनी कुबुद्धिके कारण उसे भूल रि ? यहाँ कौन भगवान् रुद्रके कोपसे तुम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ है। दक्ष ! तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत रहीं है ? परंतु ओ तुम्हारी रक्षा करनेको उद्यत होता है, वह अपनी दुर्बुद्धिका ही परिचय देता है। दुर्मते! क्या कर्म है और क्या अंकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । जिसके सहयोगसे कर्ममें कुछ करनेकी सामर्थ्य आती है, उसीको तुम स्वकर्म समझो । भगवान् शिवके विना दूसरा कोई कर्ममें कल्याण करनेकी शक्ति देनेवाला नहीं है। जो शान्त हो ईश्वरमें मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसीको भगवान् दिव तत्काल उस कर्मका फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञानका ' सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते या ईश्वरको नहीं मानते, हैं, वे शतकोटि कल्पोंतक नरकमें ही पड़े रहते हैं। अ फिर वे कर्मपाशमें वॅधे हुए जीव प्रत्येक जन्ममें नरकोंकी यातना भोगते हैं; क्योंकि वे केवल सकाम कर्मके ही खरूपका आश्रय लेनेवाले होते हैं।

ये शत्रुमर्दन वीरमद्र, जो यश्तशालाके आँगनमें आ पहुँचे हैं, भगवान् रुद्रकी कोधामिसे प्रकट हुए हैं । इस समय समस्त रुद्रगणोंके नायक ये ही हैं । ये हमलोगोंके विनाशके लिये आये हैं, इसमें संशय नहीं है । कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिये कुछ भी अशक्य है हो नहीं । ये महान् सामर्थ्यशाली वीरमद्र सब देवताओंको अवश्य जलाकर ही शान्त होंगे—इसमें संशय नहीं जान पड़ता । मैं भ्रमसे महादेवजीकी शपथका उल्लङ्घन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्टका सामना करना ही पड़ेगा ।

भगवान् विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्रके साथ शिवगणोंकी सेनाका समुद्र उमड़ आया । समस्त देवता . आदिने उसे देखा । (अध्याय ३५)



<sup>\*</sup> केवलं शानमाश्रित्य निरीश्वरपरा नराः । निरयं ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च ॥
(शि पु ७ रु० सं० स्० सं० ३५ । ३१)

# देवताओंका पुरायन, इन्द्र आदिके पूछनेपर बहस्पतिका रुद्रदेवकी अजेयता बताना, वीरभद्रका देवताओंको युद्धके लिये ललकारना, श्रीविष्णु और वीरभद्रकी बातचीत तथा विष्णु आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष और यज्ञका विनाश करके वीरभद्रका कैलासको लौटना

\* ब्रह्माजी कहुते हैं — नारद ! उस समय देवताओं के साथ शिवगणोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया । उसमें सारे देवता पराज्ञित हुए और भागने लगे । वे एक दूसरेका साथ छोड़कर स्वर्गलोकमें चले गये । उस समय केवल महावली इन्द्र आदि लोकपाल ही उस दारण संग्राममें घैर्य धारण करके उत्सुकता-पूर्वक खड़े रहे । तदनन्तर इन्द्र आदि सब देवता मिलकर उस समराङ्गणमें बृहस्पतिजीको .विनीतभावसे नमस्कार करके पूछने लगे ।

लोकपाल बोले—गुरुदेव बृहस्पते ! तात ! महाप्राज्ञ ! दयानिधे ! शीघ वताइये हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी ?

उनकी यह बात सुनकर बृहस्पतिने प्रयत्नपूर्वक भगवान् दाम्भुका स्मरण किया और ज्ञानदुर्वल महेन्द्रसे कहा।

बृहरूपति बोले—इन्द्र ! भगवान् विष्णुने पहले जो कुछ कहा था, वह सब इस समय घटित हो गया । मैं उसीको स्पष्ट कर रहा हूँ । सावधान होकर मुनो । समस्त कर्मोंका फल देनेवाला जो कोई ईश्वर है, वह कर्ताका ही आश्रय लेता है - कर्म करनेवालेको ही उस कर्मका फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देनेमें वह भी समर्थ नहीं है ( अत: जो ईश्वरको जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसीको उस कर्मका फल मिलता है, ईश्वरद्रोहीको नहीं )। न मन्त्र, न ओषियाँ, न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदांसे युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वरको जाननेमें समर्थ होते हैं — ऐसा .प्राचीन विद्वानोंका कथन है। अनन्यशरण भक्तोंको छोड़कर दूसरे लोग सम्पूर्ण वेदोंका दस हजार वार खाध्याय करके भी महेश्वरको भलीभाँति नहीं जान सकते—यह महाश्रुतिका कथन है । अवश्य भगवान् शिवके अनुग्रहसे ही सर्वथा शान्तः निर्विकार एवं उत्तम दृष्टिसे सदाशिवके तत्त्वका साक्षात्कार ( ज्ञान ) हो सकता है । सुरेश्वर ! क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्यः इसका विवेचन करना अभीष्ट होनेपर मैं जो इसमें सिद्धिका उत्तम अंद्रा है, उसीका प्रतिपादन करूँगा । तुम अपने

हितके लिये उसे ध्यान देकर मुना । इंन्द्र ! तुम लोकंपालोंके साथ आज नादान वनकर दक्ष-यज्ञमें आ गये । वताओ तो, यहाँ क्या पराक्रम करोगे १ भगवान कह जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम कोधी रुद्रगण इस यज्ञमें विष्ठ डालनेकें लिये आये हैं और अपना काम पूरा करेंगे—इसमें संदाय नहीं हैं । मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञके विष्ठका निवारण करनेके लिये वस्तुत: तुममेंसे किसीके पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है ।

बृहस्पतिकी यह बात सुनकर वे इन्द्रसहित समस्त लोकपाल बड़ी चिन्तामें पड़ गये। तब महाबीर रुद्रगणींसे बिरे हुए वीरभद्रने मन-ही-मन भगवान् शंकरका स्मरण करके इन्द्र आदि लोकपालोंको डाँटा और इसके पश्चात् रुद्रगणोंके नायक वीरभद्रने रोपसे भरकर तुरंत ही सम्पूर्ण देवताओंको तीखे बाणोंसे घायल कर दिया । उन बाणोंकी चोट खाकर इन्द्र आदि समस्त मुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओंमें चक्रे गये। जब लोकपाल चले गये और देवता भाग खड़े हुए, तब वीर-भद्र अपने गणोंके साथ यज्ञशालाके समीप गये । उस समय वहाँ विद्यमान समस्त ऋषि अत्यन्त भयभीत हो परमेश्वर श्रीहरिसे रक्षाकी प्रार्थना करनेके लिये सहसा नतमस्तक हो शीघ बोले-'देवदेव ! रमानाथ ! सर्वेश्वर ! महाप्रभो ! आप दक्षके यज्ञकी रक्षा कीजिये। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संदाय नहीं है । यज्ञ आपका कर्म, रूप और अङ्ग है । आप यज्ञके • रक्षक हैं। अतः दक्ष-यज्ञकी रक्षा कीजिये। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऋषियोंका यह वचन मुनकर मेरे सहित भगवान् विष्णु वीरभद्रके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे चले। श्रीहरिको युद्धके लिये उद्यत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथगणोंसे विरे हुए थे, कड़े शब्दोंमें भगवान् विष्णुंको डाँटने लगे।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! वीरभद्रकी यह बात सुन-कर बुद्धिमान् देवेश्वर विष्णु वहाँ प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए बोले । श्रीविष्णुने कहा—वीरभद ! आंज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो—मैं भगवान् शंकरका सेवक हूँ, तम मुझे कहते विमुख न कहो दिश्व अज्ञानी है। कर्म-काण्डमें ही इसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञमें चलनेके लिये प्रार्थना की थी। मैं भक्तके अधीन टूहरा, इसलिये चला आधा मिगवान् महेश्वर भी भक्तके अधीन रहते हैं। तात ! दक्ष मेरा भक्त है। इसीलिये मुझे यहाँ आना पड़ा है। स्द्रके क्रोधसे उत्पन्न हुए वीर ! तुम स्द्र-तेजः खरूप ही, उत्तम प्रतापके आश्रय हो, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़नेसे रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम बही होगा, जो होनेवाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! भगवान विष्णुके ऐसा कहनेपर महाबाहु वीरभद्र हँसकर बोला—'आप मेरे प्रभुके प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है।' इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हँस पड़ा और विनयसे नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रीविष्णुदेवसे कहने लगा।

वीरभद्रने कहा—महाप्रभो ! मैंने आपके भावकी परीक्षाके लिये कड़ी बातें कही थीं । इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । हरे ! जैसे शिव हैं, वैसे आप हैं । जैसे आप हैं , वैसे शिव हैं । ऐसा वेद कहते हैं और वेदोंका यह कथन शिवकी आज्ञाके अनुसार ही है । \* रमानाथ ! भगवान शिवकी आज्ञासे हम सब लोग उनके सेवक ही हैं; तथापि मैंने जो बात कही है, वह इस वादविवादके अवसरके अनुस्तर ही है । आप मेरी हर बातको आपके प्रति आदरके भावसे ही कही गयी समझिये ।

ब्रह्माजी कहते हैं—वीरभद्रका यह वचन सुनकर भगवान् श्रीहरि हँस पड़े और उसके लिये हितकर वचन बोले।

श्रीविष्णुने कहा—महावीर ! तुम मेरे साथ निःशङ्क होकर युद्ध करो । तुम्हारे अस्त्रोंसे शरीरके भर जानेपर ही मैं अपने आश्रमको जाऊँगा ।

ब्रह्माजी कहते हैं—ऐसा कहकर भगवान् विष्णु चुप हो गये और युद्धके लिये कमर कसकर डट गये। महाबली वीरभद्र भी अपने गणोंके साथ युद्धके लिये तैयार हो गये।

यथा शिवस्तुथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः ।
 इति वेदा वर्णयन्ति शिवशासनतो हरे ॥
 (शि० पु० २० सं० स० खं० ३६ । ६६ )

नारद ! तदनन्तर भगवान् विष्णु और वीरभद्रमें घोर युद्ध हुआ । अन्तमें वीरभद्रने अगवान् विष्णुके चक्रको स्तम्भित कर दिया तथा शार्क्षधनुष्के तीन दुकड़े कर डाले । तब मेरे द्वारा एवं सर्वतीद्वारा बोधित हुए श्रीविष्णु-ने उस महान गणनायक वीरभंद्रको असीह्य तेजसे सम्पन्न जानकर वहाँसे अन्तर्धान होनेका विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गये कि सतीके प्रति जो अन्यास हुआ है, उसीका यह सब भावी परिणाम है। दूसरोंके लिये इस संकटका सामना करना अत्यन्त कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकोंके साथ स्वतन्त्र सर्वेश्वर शिवका स्मरण करके अपने-अपने लोकको चले गये । मैं भी पुत्रके दुःखसे पीड़ित ही सत्यलोकमें चला आया और अत्यन्त दु:खसे आतुर हो सोचने लगा कि अव मुझे क्या करना चाहिये। मेरे तथा श्रीविष्णुके चले जानेपर मुनियोंसहित समस्त यज्ञके आधार रहनेवाले देवता शिवगणोंद्वारा पराजित हो भाग गये। उस उपद्रवको देखकर और उस महामखका विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यन्त भयभीत हो मृगका रूप धारण करके वहाँसे भागा। मगके रूपमें आकाशकी ओर भागते देख वीरभद्रने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अङ्ग भङ्ग कर दिये और बहुतोंको मार डाला। प्रतापी मणिभद्रने भृगुको उठाकर पटक दिया और उनकी छातीको पैरसे दवाकर तत्काल उनकी दादी-मूंछ नोच ली। चण्डने बड़े वेगसे प्याके दाँत उखाड़ लिये; क्योंकि पूर्वकालमें जिस समय महादेवजी-को दक्षके द्वारा गालियाँ दी जा रही थीं, उस समय वे दाँत दिखा-दिखाकर हँसे थे । नन्दीने भगको रोषपूर्वक पृथ्वीपर दे मारा और उनकी दोनों आँखें निकाल लीं। क्योंकि जब दक्ष शिवजीको-शाप दे रहे थे, उस समय वे आँखोंके संकेतसे अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहाँ रुद्र-गणनायकोंने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियोंकी बड़ी विडम्बना (दुर्दशा) की। वहाँ जो मन्त्र-तन्त्र तथा दूसरे लोग थे, उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भवके मारे अन्तर्वेदीके भीतर छिप गये थे। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें वलपूर्वक पकड़ लाये। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तकपर तलबार-से आघात किया। परंतु योगके प्रभावसे दक्षका सिर अभेद्य हो गया था, इसिल्ये कट नहीं सुका। जब बोरभर

भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्षकी छातीपर पैर रखकर दवाया और दोनों हाथोंसे गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट्रे दक्षके उस सिरको गणनायक वीरभद्रने अग्निकुण्डमें डालें दिया। तदनन्तर जैसे सूर्य घोर अन्धकार-राशिका नाश करके उदयाचलपर आरूढ़

को ज्ञात हुआ कि सम्यूर्ण अस्त्र-रास्त्रोंसे इनके मस्तकका , होते हैं, उसी प्रकार वीर वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञका विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहाँने उत्तम कैलास पर्वतको चले गये। वीर्भद्रको काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन-ही-मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथगणोंका अध्यक्ष बना दिया।

( अध्याय ३६-३७ )

#### श्रीविष्णुकी पराजयमें दधीच मुनिके शापको कारण बताते हुए दधीच और क्षुवके विवादका इतिहास, मृंत्युंजय-मन्त्रके अनुग्रानसे द्धीचकी अवध्यता तथा श्रीहरिका क्षुवको दधीचकी पराजयके लिये यत्न करनेका आश्वासन

, सूतजी कहते हैं—महर्षियो.! अमितबुद्धिमान् ब्रह्माजी-•की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विसायमें पड गये। उन्होंने प्रसन्न तापूर्वक प्रश्न किया।

नारद्जीने पूछा-पिताजी ! भगवान् विष्णु शिवजीको छोड़कर अन्य देवताओंके साथ दक्षके यज्ञमें क्यों चले गये, जिसके कारण वहाँ उनका तिरस्कार हुआ ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रमवाले भगवान् शंकरको नहीं जानते थे ? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषकी भाँति रुद्रगणोंके साथ युद्ध क्यों किया ? करुणानिधे ! मेरे मनमें यह बहुत बड़ा संदेह है । आप कृपा करके मेरे इस संशयको नष्ट कर दीजिये और प्रभो ! मनमें उत्ताह पैदा करनेवाले शिव-चरितको कहिये।

ब्रह्माजीने कहा-नारद ! पूर्वकालमें राजा क्षुवकी सहायता करनेवाले श्रीहरिको दधीच मुनिने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस वातको भूल गये और वे दूसरे देवताओंको साथ ले दक्षके यज्ञमें चले गये। दधीचने क्यों शाप दिया, यह सुनो । प्राचीन कालमें क्षुव नामसे प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गये हैं। वे महाप्रभावशाली मुन्थिर दधीचके मित्र थे। दीर्घकालकी तपस्याके प्रसङ्गसे क्षुव और दधीचमें विवाद आरम्भ हो गया, जो तीनों छोकोंमें महान् अनर्थकारीके रूपमें विख्यात हुआ। उस विवादमें वेदके विद्वान् शिवभक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैस्य और क्षत्रिय—इन तीनों वणोंसे ब्राह्मण ही श्रेष्ट है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचकी वह बात सुनकर धन-वैभवके मदसे मोहित हुए राजा क्षुवने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया।

भ्रव बोले-राजा इन्द्र आदि आठ लोकपालोंके खरूपको धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमोंका पालक एवं प्रभु है। इसलिये राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजाकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने! इस श्रुतिके कथनानुसार जो सबसे वड़ा , देवता है, वह मैं ही हूँ । इस विवेचनसे ब्राह्मणकी अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवननन्दन! आप इस विषयमें विचार करें और मेरा अनादर न करें; क्योंकि में सर्वथा आपके लिये पूजनीय हूँ।

राजा क्षुवका यह मत श्रुतियों और स्मृतियोंके विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुलभूपण मुनिश्रेष्ठ दधीचको वड़ा क्रोध हुआ। मुने ! अपने गौरवका विचार करके कुपित हुए महातेजली दधीचने क्षुवके मस्तकपर बायें मुक्केसे प्रहार किया। उनके मुक्केकी मार खाकर ब्रह्माण्डके अधिपति कुत्सित बुद्धिवाछे क्षुव अत्यन्त कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज़से दधीचको काट डाला । उस वज़से आहत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वीपर गिर पड़े । भार्यव-वंशघर दधीचने गिरते समय शुकाचार्यका स्मरण किया। योगी गुकाचार्यने आकर दधीचके शरीरको, जिसे क्षुवने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दघीचके अङ्गोंकी पूर्ववत् जोड्कर शिवभक्तशिरोमणि तथा मृत्युंजयविद्याके प्रवर्तक शुक्राचार्यने उनसे कहा।

शुक्र बोलें—तात दधीच ! मैं सर्वेश्वर भगन्नान् शिवना पूजन करके तुम्हें श्रुतिप्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मन्त्रका उपदेश देता हूँ।

'त्रयस्वकं यजामहे'-हम भगवान् त्र्यम्बकका यजन

( आराधन ) करते हैं । ज्यम्बकका अर्थ है —तीनों लोकोंके , पिता प्रभावशाली शिव । वे भगवान् सूर्यं, सोम और अग्रि—तीनों मण्डलोंके पिता हैं । सत्त्व, रजं और तम-तीनों गुणोंके महेश्वर हैं । आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व-इन तीन तत्त्वोंके; आहवनीय, गाईपत्य और दक्षिणायि-इन तीनों अग्रियोंके; सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले पृथ्वी, जल ऐवं तेज-इन तीन मूर्त भूतोंके (अथवा सात्त्विक आदि भेदर्से त्रिविध भूतोंके ), त्रिदिव ( स्वर्ग ) के, त्रिभुजके, त्रिधाभूत सबके तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव-तीनों देवलाओं के महान् ईश्वर महादेवजी ही हैं। (यहाँतक मनत्रके प्रथम चरणकी व्याख्या हुई । ) मन्त्रका द्वितीय चरण है- 'सुगिन्धं पृष्टिवर्धनम्-जैसे पूलोंमें उत्तम गन्ध होती है, उसी प्रकार वे भगवान् शिव सम्पूर्ण भूतोंमें, तीनों गुणोंमें, समस्त कृत्योंमें, इन्द्रियोंमें, अन्यान्य देवोंमें और गणोंमें उनके प्रकाशक सारभूत आस्माके रूपमें व्याप्त हैं, अतएव सुगन्धयुक्त एवं सम्पूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं । ( यहाँतक 'सुगन्धिम्' पदकी व्याख्या हुई । अब 'पृष्टिवर्धनम्' की व्याख्या करते हैं--) उत्तम व्रतका पालन करनेवाले द्विजश्रेष्ठ ! महामुने नारद ! उन अन्तर्यामी पुरुष शिवसे प्रकृतिका पोषण होता है-महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण विकल्पोंकी पृष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्माका, विष्णुका, मुनियांका और इन्द्रियांसहित देवताओंका भी पोपण होता है, इसलिये वे ही 'पुष्टिवर्धन' हैं। ( अव मन्त्रके तीसरे और चौथे चरणकी व्याख्या करते हैं।) उन दोनों चरणोंका खरूप यों है-उर्वारुक्तिय बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्—अर्थात् भ्रभो ! जैसे खरवूजा पक जानेपर लताबन्धनसे छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्युरूप बन्धनसे मुक्त हो जाऊँ, अमृतपद ( मोक्ष ) से पृथक न होऊँ ।' वे रुद्रदेव अमृत-स्वरूप हैं; जो पुण्यकर्मसे, तपस्यासे, स्वाध्यायसे, योगसे अथवा ध्यानसे उनकी आराधना करता है, उसे नृतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्यके प्रभावसे भगवान् शिव स्वयं ही अपने भक्तको मृत्युके सूक्ष्म बन्धनसे मुक्त कर देते हैं; क्योंकि वे भगवान् ही बन्धन और मोक्ष देनेवाले हैं--ठीक उसी तरह, जैसे उर्वाहक अर्थात् ककड़ीका पौधा अपने फलको स्वयं ही लताके बन्धनमें वाँधे रखता है और पक जानेपर स्वयं ही उसे बन्धगसे मुक्त कर देता है।

यह मृतसंजीवनी मन्त्र है, जो मेरे मतसे सर्वोत्तम है। तुम प्रेमधूर्वक नियमसे भगवान् शिवका स्मरण करते हुए इस सन्दर्भा जप करो । जप और हवनके पश्चात् इसीसे

अभिमन्त्रित किये हुए जलको दिन और रातमें पीओ तथा शिवविग्रहके समीप बैठकर उन्हींका ध्यान करते रही । इससे कहीं भी मृत्युका भय नहीं पहता के न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत् भगवान् शिवकी पूर्वा, करो । यह सब करके शान्तभावसे बैठकर भक्तवत्सल शैंकरका ध्यान करना चाहिये। मैं भगवान् शिवका ध्यान बता रहा हूँ, जिसूके अनुसार उनका चिन्तन करके मनत्र-जप करना चाहिये । इस तरह निरन्तर जप करनेसे बुद्धिमान् पुरुष भगवान् शिवके प्रभावसे उस मन्त्रको सिद्ध कर लेता है।

#### मृत्युजयका ध्यान

हसाम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्धत्य तोयं शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन द्धतं स्वाङ्के सकुम्भी करी। अक्षसङस्गहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थचन्द्रसव-त्पीयूबाईतनुं भजे सगिरिजं न्यक्षं च मृत्युंजयम् ॥

जो अपने दो करकमलोंमें रक्खे हुए दो कलशोंसे जल निकालकर उनसे ऊपरवाले दो हाथोंद्वारा अपने मस्तकको सींचते हैं। अन्य दो हाथोंमें दो घड़े लिये उन्हें अपनी गोदमें रक्खे हुए हैं तथा शेष दो हाथोंमें रुद्राक्ष एवं मृगमुद्रा धारण करते हैं, कमलके आसनपर बैठे हैं, सिरपर स्थित चन्द्रमासे निरन्तर झरते हुए अमृतसे जिनका सारा शरीर भोंगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करनेवाले हैं, उन भगवान् मृत्युंजयका, जिनके गिरिराजनिदनी उमा भी विराजमान हैं, मैं भजन (चिन्तन) करता हूँ।

ब्रह्माजी कहते हैं-तात ! मुनिश्रेष्ठ दधीचको इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान् शंकरका स्मरण करते हुए अपने स्थानको लौट गये। उनकी वह बात मुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेमंसे शिवजीका स्मरण करते हुए तपस्याके लिये वनमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने विधिपूर्वक महामृत्युंजय मन्त्रका जप और प्रेमपूर्वक भगवान् शिवक्रा चिन्तन करते हुए तपस्या प्रारम्भ की । दीर्घकालतक उस मन्त्रका जप और तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना करके दधीचने महामृत्युंजय शिवको संतुष्ट किया। महामुने ! उस जपसे प्रसन्नचित्त हुए भक्तवत्सल भगवान् शिव दधीचके प्रेमवरा उनके सामने प्रकट हो गये । अपने प्रभु राम्भुका साक्षात् दर्शन करके मुनीश्वर दधीचको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्तिभावसे

कल्याण नि

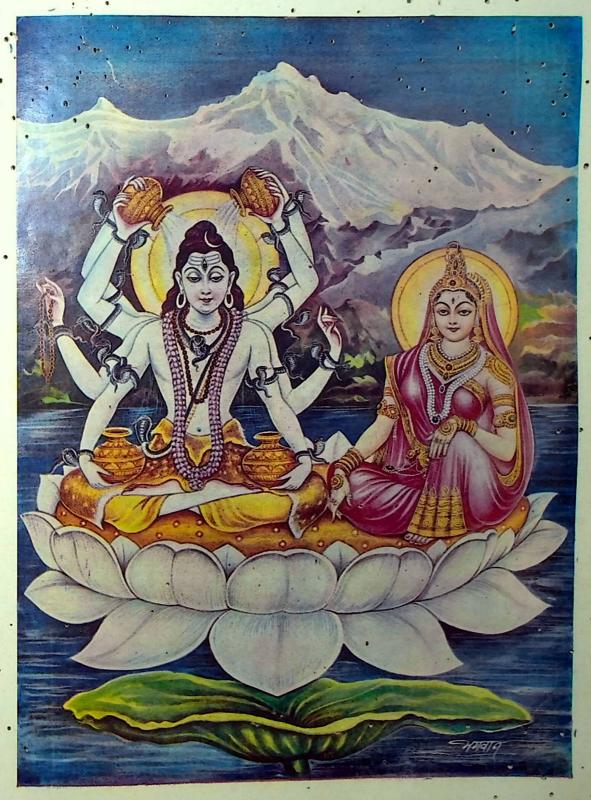

उमासहित भगवान् मृत्युज्जय

विश्व ४५८



शंकरका स्तवन किया । तात ! मुने ! तदनन्तर मुनिके प्रेमसे प्रसन्ध हुए शिवने च्यवनकुमार दधीचसे कहा— शुम वर माँगो । भगवान् शिवका यह वचन मुनकर भक्तशिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकरसे बोड़े।

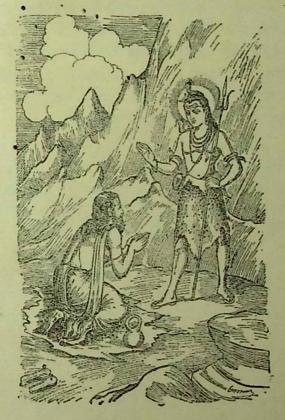

द्धीचने कहा--देवदेव महादेव ! मुझे तीन वर दीजिये । मेरी हड्डी वज्र हो जाय । कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अदीन रहूँ—कभी मुझमें दीनता न आये।

द्धीचका यह वचन मुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिवने 'तथास्तु' कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिये। शिवजीसे तीन वर पाकर वेदमार्गमें प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनन्दमम हो गर्ये और शीष्र ही राजा क्षुवके स्थानमें गये। महादेवजीसे अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अदीनता पाकर दधीचने राजेन्द्र क्षुवके मस्तकपर लात मारी। फिर तो राजा क्षुवने भी क्रोध करके द्धीचपर वज्रसे प्रहार किया। वे भगवान् विष्णुके गौरवसे अधिक गर्वमें भरे हुए थे। परंतु क्षुवका चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिवके प्रभावसे महात्मा दधीचका नाश न कर सका। इससे ब्रह्मकुमार क्षुवको वड़ा विस्मय हुआ।

मिनीश्वर दधीचकी अवध्यता, अदीनता तथा वज्रसे भी बढ़ चढ़-कर प्रभाव देखकर ब्रह्मकुमार क्षुवके मभमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वनमें जाकर इन्द्रके छोटे भाई मुकुन्दकी आराधना आरम्भ की। वे शरणागर्तमालक निरेश मृत्युंजयसेवक दधीचसे पराजित हो गये थे। क्षुवकी पूजासे गरुडध्वज भगवान् मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने राजाको दिव्यदृष्टि प्रदान की। उस दिव्यदृष्टिसे ही जनार्दन देवका दर्शन करके उन गरुडध्वजको क्षुवने प्रणाम किया और प्रिय वचनांद्वारा उनकी स्तुर्ति की। इस प्रकार देवेश्वर आदिसे प्रशंसित उन अजेय ईश्वर श्रीनारायणदेवका पूजन और स्तंवन करके राजाने भक्तिभावसे उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करनेके पश्चात् उन्हें अपना अभिपाय सचित किया।

राजा बोले — भगवन् ! दधीच नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं, जो धर्मके ज्ञाता हैं । उनके हृदयमें विनयका भाव है । वे पहले मेरे मित्र थे । इन दिनों रोग-शोकसे रहित मृत्युंजय महादेवजीकी आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिवके प्रभावसे समस्त अस्त्र-शस्त्रांद्वारा सदाके लिये अवध्य हो गये हैं । एक दिन उन महातपस्त्री दधीचने भरी सभामें आकर अपने वायें पैरसे मेरे मस्तकपर बड़े वेगसे अवहेलन्मपूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्वसे कहा—'मैं किसीसे नहीं डरता ।' हरे ! वे मृत्युंजयसे उत्तम वर पाकर अनुपम गर्वसे भर गये हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! महातमा दधीचकी अवध्यताका समाचार जानकर श्रीहरिने महादेवजीके अतुलित प्रभावका समरण किया । फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा क्षुवसे वोले—राजेन्द्र ! ब्राह्मणोंको कहीं थोड़ा-सा भी भय नहीं है । भूपते ! विशेषतः रुद्रभक्तोंके लिये तो भय नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । यदि मैं तुम्हारी ओरसे कुछ कहाँ तो ब्राह्मण दधीचको दुःख होगा और वह मुझ-जैसे देवताके लिये भी शापका कारण वन जायगा । राजेन्द्र ! दधीचके शापसे दक्षके यहमें सुरेश्वर शिवसे मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा । महाराज ! इसलिये मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता, मैं अकेला ही तुम्हारे लिये दधीचको जीतनेका प्रयक्ष कहाँगा ।'

भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर क्षुव बोले-ध्बहुत् अच्छा, ऐसा ही हो।' ऐसा कहकर वे उस कार्यके छिये मन-ही-मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गये। ( अध्यार्य ३८)

# श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप और क्षुवपर अनुग्रह

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! भक्तवत्मल भगवान विष्णु राजा क्षुवका हित साधन करने के लिये ब्राह्मणका रूप धारण-कर द्धीचके आश्रमपर गये। वहाँ उन जगद्गुर श्रीहरिने शिवनक शिरोमणि ब्रह्मार्षि द्धीचको प्रणाम करके क्षुवके कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत हो उनसे यह बात कही।

श्रीविष्णु बोले भगवात् शिवकी आराधनामें तत्पर रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मिषे दधीच ! मैं तुमसे एक वर माँगता हूँ । उसे तुम मुझे दे दो ।

क्षुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस प्रकार याचना करनेपर शैवशिरोमणि दधीचने शीघ्र ही भगवान् विष्णुसे इस प्रकार कहा।

दधीच बोले-ब्रह्मन् ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे शात हो गया। आप क्षुवका काम बनानेके लिये साक्षात् भगवान् श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश ! जनार्दन ! मुझे भगवान् रुद्रकी कृपासे भूत, भविष्य और वर्तमान-तीनों कालोंका ज्ञान सदा ही बना रहता है । सुन्नत ! मैं आपको जानता हूँ । आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं । यह ब्राह्मणका वेश छोड़िये । दुष्टबुद्धिवाले राजा क्षुवने आपकी आराधना की है। (इसीलिये आप पधारे हैं।) भगवन्! हरे ! आपकी भक्तवत्सलताको भी मैं जानता हूँ । यह छल छोड़िये । अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान शंकरके सारणमें मन लगाइये। मैं भगवान् शंकरकी आराधनामें लगा रहता हूँ । ऐसी दशामें भी यदि मुझसे किसीको भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्यकी शपथके साथ कहिये। मेरा मन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है। मैं कभी झुठ नहीं बोलता। इस संसारमें किसी देवता या दैत्यसे भी मझे भय नहीं होता।

श्रीविष्णु बोळे—उत्तम त्रतका पालन करनेवाले दधीच! तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही हैं। क्योंकि तुम शिवकी आराधनामें तत्पर रहते हो। इसीलिये सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहनेसे तुम एक तार अन्ते प्रतिद्वन्द्वीं राजा क्षुवसे जार्कर कह दो कि 'राजेन्द्र! मैं तुमसे डरता हूँ।'

भगधान् विष्णुका यह वचन सुनकर भी शैवशिरोमणि महानुनि दधीच निर्भय ही रहे और हँसकर बोले। द्धीचने कहा—में देवाधिदेद पिनाकपाणि भगवान् दाम्भुके प्रसादसे कहां, कभी, कि असे और किंचिन्मात्र भी नहीं डरता—सदा ही निर्भय रहता हूँ।

इसपर श्रीहरिने मुनिको दवानेकी चेष्ट! की । देवताओंने भी उनका साथ दिया । किंतु सबके सभी अस्त्र कुण्टित हो गये । तदनन्तर भगवान् श्रीविष्णुने अगणित गणोंकी सृष्टि की । परंतु महर्षिने उनको भी भस्म कर दिया । तब भगवान्ने अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकट की । यह सब देखकर च्यवन-कुमारने वहाँ जगदीश्वर भगवान् विष्णुसे कहा ।

द्धीच वोले महावाहो ! मायाको त्य.ग दी क्यि । विचार करनेसे यह प्रतिभासमात्र प्रतीत होती है । माधव ! क्मेंने सहस्रों दुर्विज्ञेय वस्तुओंको जान लिया है । आप मुझमें अपने सहित सम्पूर्ण जगत्को देखिये । निरालस्य होकर मुझमें ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन की जिये । मैं आपको दिव्य हिष्टि देता हूँ ।

ऐसा कहकर भगवान् शिवके तेजसे पूर्ण शरीरवाले ब्यवनकुमार दधीच मुनिने अपनी देहमें समस्त ब्रह्माण्डका दर्शन
कराया। तब भगवान् विष्णुने उनपर पुनः कोप करना चाहा।
इतनेमें ही मेरे साथ राजा क्षुव वहाँ आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े
हुए भगवान् पद्मनाभको तथा देवताओंको क्रोध करनेसे रोका।
मेरी बात मुनकर इन लोगोंने ब्राह्मण दधीचको परास्त नहीं
किया। श्रीहरि उनके पास गये और उन्होंने मुनिको प्रणाम
किया। तदनन्तर क्षुव अत्यन्त दीन हो उन मुनीश्वर दधीचके
निकट गये और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे।

श्चव बोले—मुनिश्लेष्ठ ! शिवभक्तशिरोमणे ! मुझपर प्रसन्न होइये । परमेश्वर ! आप दुर्जनोंकी दृष्टिसे दूर रहनेवाले हैं । मुझपर कृपा कीजिये ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! राजा क्षुवकी यह बात सुनकर तपस्याकी निधि ब्राह्मण दधीचने उनपर अनुप्रह किया। तत्पश्चात् श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि कोधसे व्याकुल हो गये और मन-ही-मन शिवका स्मरण करके विष्णु तथा देवताओंको शाप देने लगे।

द्धीचने कहा—देवराज इन्द्रसिंहत देवताओं और मुनीस्वरो ! तुमलोग रुद्रकी क्रोधाग्निसे श्रीविष्णु तथा अपने गणोंसिंहत पराजित और ध्वस्त हो जाओ ।

देवताओंको इस तरह शाप दे क्षुक्की ओर देखकर

देवताओं और राजीओंके पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीचने कहा--'राजेन्द्र ! ब्राह्मणं ही बळी और प्रभावशाली होते हैं।' ऐसा स्पर्रेहिपसे कहकर ग्रह्माण दधीच अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये। फिर दर्धान्वको नेमस्कार मात्र करके क्षुव अपने घर चले गये। तत्पश्चात् भगवान् विष्यु देवताओं के साथ जैसे आये, थे, उसी तुरह अपने वैकुण्ठलोकको छौट गये। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध हो गया । स्थानेश्वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त

कर लेता है। तात ? मैंने तुम्हें संक्षेपसे क्षुव और दधीचके विवादकी कथा मुनायी और भगवान् (शंकरको छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णुको ही जो शाप प्राप्त हुआ, उसका भी वर्णन किया। जो अुव और द्धीचके विलुद्सम्बद्धी इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्युको जीतकर देहत्यागके पश्चात् ब्रह्मलोकमें जाता है । जो इसका पाठ करके रणभूमिमें प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्युक्षा भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। ("अध्याय ३९)

#### देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले कैलासपर जाना तथा भगवान् शिवसे मिलना

े नारदजीने कहा-विधातः ! महाप्राज्ञ ! आप शिव-तत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनायी है। तात ! वीर वीरभद्र जब दक्षके यज्ञका विनाश करके कैठास पर्वतपर चले गये, तय क्या हुआ ? यह हमें वताइये ।

ब्रह्माजी बोले-नारद ! रुद्रदेवके सैनिकीने जिनके अङ्गभङ्ग कर दिये थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोकमें आये। वहाँ मुझ स्वयम्भूको नमस्कार करके सवने बारंबार मेरा स्तवन किया । फिर अपने विशेष क्लेश-को पूर्णरूपसे सुनाया । उसे सुनकर मैं पुत्रशोकसे पीड़ित हो गया और अत्यन्त व्यप्र हो व्यथित चित्तसे बड़ी चिन्ता करने लगा । फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान् विष्णुका स्मरण किया । इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ । तदनन्तर देवताओं और मुनियोंके साथ मैं विष्णुलोक्में गया और वहाँ भगवान् विष्णुको नमस्कार एवं नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुःख निवेदन किया । मैंने कहा-- 'देव ! जिस तरह भी यह पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि मुखी हो जायँ, वैसा उपाय कीजिये । देवदेव ! रमानाथ ! देवमुखदायक विष्णो ! हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरणमें आये हैं।

मुझ ब्रह्माकी यह बात सुनकर भगवान् लक्ष्मीपति विष्णु, जिनेका मन सदा शिवमें लगा रहता है और जिनके हृदयमें कभी दोनता नहीं आती, शिवका सारण करके इस प्रकार बोले।

श्रीविष्णुने कहा--देवताओ ! परम समर्थ तेजस्वी पुरुपसे कोई अपराध वन जाय तो भी उसके बदलेमें अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये वह अपराध मङ्गलकारी नहीं हो सकता । विधातः ! समस्त देवता परमेश्वर शिवके अपराधी हैं; क्योंकि इन्होंने भगवान् राम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया । अव तुम सव लोग शुद्ध हृदयसे शीघ ही प्रसन्न होनेवाले उन भगवान शिवके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो । उनसे क्षमा माँगो । जिन भगवान्के कुपित होनेपर यह सारा जगत् नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालोंसहित यज्ञका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान् महादेव इस समय अपनी प्राणवल्लभा सतीसे विछुड़ गये हैं तथा अत्यन्त दुरातमा दक्षने अपने दुर्वचनरूपी बाणोंसे उनके हृदयको पहलेसे ही घायल कर दिया है; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगो । विधे ! उन्हें शान्त करनेका केवल यही सबसे बड़ा उपाय है । मैं समझता हूँ ऐसा करनेसे भगवान् शंकरको संतोष होगा । यह मैंने सची बात कही है । ब्रह्मन् ! में भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके निवास स्थानपर चढ्ँगा और उनसे क्षमा माँगूँगा।

देवता आदि सहित मुझ ब्रह्माको इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरिने देवगणोंके साथ कैलास पर्वतपर जानेका विचार किया । तदनन्तर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वैकुण्डधाम-से भगवान शिवके ग्रुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलासको गये। कैलास भगवान् शिवको सदा ही अत्यन्त प्रिय है । मनुष्योंसे भिन्न किंनर, अप्सराएँ और योगसिद्ध नहात्मा पुरुष उसका भलीभाँति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही कँचा है। उसके निकट रुद्रदेवके मित्र कुवेरकी अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब- देवताओंने देखा ।

शि॰ पु॰ अँ॰ २१

# श्रीविष्णु और देवताओंसे अपराजित दधीचका उनके लिये शाप और क्षुवपर अनुग्रह

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! मक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुवका हित-साधन करनेके लिये ब्राह्मणका रूप धारण-कर दधीचके आश्रमपर गये। वहाँ उन जगद्गुरु श्रीहरिने शिवाकतिशिरोमणि ब्रह्मिष्ट दधीचको प्रणाम करके क्षुवके कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत हो उनसे यह बात कही।

श्रीविष्णु बोले—भगवान् शिवकी आराधनामें तत्पर रहनेवाले अविनाशी ब्रह्मर्पि दधीच ! मैं तुमसे एक वर माँगता हूँ । उसे तुम मुझे दे दो ।

क्षुवके कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले देवाधिदेव श्रीहरिके इस प्रकार याचना करनेपर शैवशिरोमणि दधीचने शीव्र ही भगवान् विष्णुसे इस प्रकार कहा।

द्धीच बोले-ब्रह्मन् ! आप क्या चाहते हैं, यह मुझे शात हो गया । आप क्षुवका काम बनानेके लिये साक्षात् भगवान् श्रीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आये हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश ! जनार्दन ! मुझे भगवान् रुद्रकी कृपासे भूतः भविष्य और वर्तमान-तीनों कालोंका ज्ञान सदा ही बना रहता है । सुत्रत ! मैं आपको जानता हूँ । आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं । यह ब्राह्मणका वेश छोड़िये । दुष्टबुद्धिवाले राजा क्षुवने आपकी आराधना की है। (इसीलिये आप पधारे हैं।) भगवन्! हरे ! आपकी भक्तवत्त्वल्याको भी मैं जानता हूँ । यह छल छोड़िये । अपने रूपको ग्रहण कीजिये और भगवान शंकरके स्मरणमें मन लगाइये। मैं भगवान् शंकरकी आराधनामें लगा रहता हूँ । ऐसी दशामें भी यदि मुझसे किसीको भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्यकी शपथके साथ कहिये। मेरा मन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसारमें किसी देवता या दैत्यसे भी मुझे भय नहीं होता।

श्रीविष्णु बोळे—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले दधीच! तुम्हारा भय सर्वत्र नष्ट ही हैं। क्योंकि तुम शिवकी आराधनामें तत्पर रहते हो। इसीलिये सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहनेसे तुम एक नार अपने प्रतिद्वन्द्वी राजा क्षुवसे जार्कर कह दो कि 'राजेन्द्र! मैं तुमसे डरता हूँ।'

भगवान् विष्णुका यह वचन सुनकर भी शैवशिरोमणि महागुनि दधीच निर्भय ही रहे और हँसकर बोले। द्धीचने कहा—मैं देशधिदेद पिनाकपाणि भगवान् राम्भुके प्रसादसे कहां, कभी, कि ग्रेसे और किंचिन्मात्र भी नहीं डरता—सदा ही तिर्भय रहता हूँ।

इसपर श्रीहरिने मुनिको दवानेकी चेष्ट! की । देवताओंने भी उनका साथ दिया । किंतु सबके सभी अस्त्र कुण्ठित हो गये । तदनन्तर भगवान् श्रीविष्णुने अगणित गणोंकी सृष्टि की । परंतु महर्षिने उनको भी भस्म कर दिया । तब भगवान्ने अपनी अनन्त विष्णुमूर्ति प्रकट की । यह सब देखकर च्यवन-कुमारने वहाँ जगदीश्वर भगवान् विष्णुसे कहा ।

द्धीच बोले महाबाहो ! मायाको त्याग दीज्यि । विचार करनेसे यह प्रतिभासमात्र प्रतीत होती है । माधव ! ने मैंने सहस्रों दुर्विज्ञेय वस्तुआंको जान लिया है । आप मुझमें अपने सहित सम्पूर्ण जगत्को देखिये । निरालस्य होकर मुझमें ब्रह्मा एवं रुद्रका भी दर्शन कीजिये । मैं आपको दिव्य हिष्टि देता हूँ ।

ऐसा कहकर भगवान् शिवके तेजसे पूर्ण शरीरवाले स्यवनकुमार दधीच मुनिने अपनी देहमें समस्त ब्रह्माण्डका दर्शन
कराया। तब भगवान् विष्णुने उनपर पुनः कोप करना चाहा।
इतनेमें ही मेरे साथ राजा क्षुव वहाँ आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े
हुए भगवान् पद्मनाभको तथा देवताओं को घ करने से रोका।
मेरी बात सुनकर इन लोगोंने ब्राह्मण दधीचको परास्त नहीं
किया। श्रीहरि उनके पास गये और उन्होंने मुनिको प्रणाम
किया। तदनन्तर क्षुव अत्यन्त दीन हो उन मुनीश्वर दधीचके
निकट गये और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे।

श्चव बोले — मुनिश्लेष्ठ ! शिवभक्तशिरोमणे ! मुझपर प्रसन्त होइये । परमेश्वर ! आप दुर्जनींकी दृष्टिसे दूर रहनेवाले हैं । मुझपर कृपा कीजिये ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! राजा क्षुवकी यह बात मुनकर तपस्याकी निधि ब्राह्मण दधीचने उनपर अनुग्रह किया। तत्पश्चात् श्रीविष्णु आदिको देखकर वे मुनि क्रोधसे व्याकुल हो गये और मन-ही-मन शिवका स्मरण करके विष्णु तथा देवताओंको शाप देने लगे।

द्धीचने कह। —देवराज इन्द्रसिहत देवताओं और मुनीदवरो ! तुमलोग रुद्रकी क्रोधाग्निसे श्रीविण्णु तथा अपने गणोंसिहत पराजित और ध्वस्त हो जाओ ।

देवताओंको इस लरह शाप दे क्षुवकी ओर देखकर

देवताओं और सँजीओं के पूजनीय दिजशेष्ट दधीचने कहा— 'राजेन्द्र! ब्राह्मण ही बळी और प्रभावशाली होते हैं।' ऐसा स्पष्टिरूपमें कहकर क्रिह्मण दधीच अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये। फिर दधीचको ग्रमस्कार मात्र करके क्षुव अपने घर चले गये। तत्पश्चात् भगवान् विष्णु देवताओं के साथ जैसे आये, थे, उसी तुरह अपने वैकुण्ठलोकको लोट गये। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वरकी यात्रा करके मनुष्य शिवका सायुज्य प्राप्त

कर लेता है। तात ैं मैंने तुम्हें संक्षेपसे क्षेत्र और दधीचके विवादकी कथा सुनायी और भगवान् दांकरको छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णुको ही जो शाप प्राप्त हुआ, उसका भी वर्णन किया। जो क्षुत्र और दधीचके विवादसम्बद्धी इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्युको जीतकर देहत्यागके पश्चात् ब्रह्मलोकमें जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमिमें प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्युक्षा भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। (अध्याय ३९)

#### देवताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलोकमें जाकर अपना दुःख निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे क्षमा माँगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले कैलासपर जाना तथा भगवान् शिवसे मिलना

ै नारद्जीने कहा—विधातः ! महाप्राज्ञ ! आप शिव-तत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले हैं । आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनायी है । तात ! वीर वीरभद्र जब दक्षके यज्ञका विनाश करके कैलास पर्वतपर चले गये, तब क्या हुआ ? यह हमें बताइये ।

ब्रह्माजी बोले—नारद ! रुद्रदेवके सैनिकाने जिनके अङ्गभङ्ग कर दिये थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोकमें आये । वहाँ मुझ स्वयम्भूको नमस्कार करके सबने वारंबार मेरा स्तवन किया । फिर अपने विशेष क्लेश-को पूर्णस्पसे सुनाया । उसे सुनकर में पुत्रशोकसे पीड़ित हो गया और अत्यन्त व्यप्र हो व्यथित चित्तसे बड़ी चिन्ता करने लगा । फिर मैंने भक्तिभावसे भगवान् विष्णुका स्मरण किया । इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ । तदनन्तर देवताओं और मुनियोंके साथ मैं विष्णुलोकमें गया और वहाँ भगवान् विष्णुको नमस्कार एवं नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुःख निवेदन किया । मैंने कहा—'देव ! जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जायँ, वैसा उपाय कीजिये । देवदेव ! रमानाथ ! देवमुखदायक विष्णो ! इम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरणमें आये हैं ।'

मुझ ब्रह्माकी यह बात मुनकर भगवान् लक्ष्मीपति विष्णुः जिनेका मन सदा शिवमें लगा रहता है और जिनके हृदयमें कभी दोनता नहीं आतीः शिवका स्मरण करके इस प्रकार बोले।

श्रीविष्णुने कहा—देवताओ ! परम समर्थ तेजस्वी पुरुपसे कोई अपराध वन जाय तो भी उसके बदलेमें अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये वह अपराध मङ्गलकारी नहीं हो सकता । विधातः ! समस्त देवता परमेश्वर शिवके अपराधी हैं; क्योंकि इन्होंने भगवान् राम्भुको यज्ञका भाग नहीं दिया । अब तुम सब लोग गुद्ध हृदयसे शीघ ही प्रसन्न होनेवाले उन भगवान् शिवके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो । उनसे क्षमा माँगो । जिन भगवानुके कुपित होनेपर यह सारा जगत् नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासनसे लोकपालींसहित यज्ञका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान् महादेव इस समय अपनी प्राणवलभा सतीसे बिछुड़ गये हैं तथा अत्यन्ते दुराँसा दक्षने अपने दुर्वचनरूपी बाणोंसे उनके हृदयको पहलेसे ही घायल कर दिया है; अतः तुमलोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधोंके लिये क्षमा माँगो । विधे ! उन्हें शान्त करनेका केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करनेसे भगवान् शंकरको संतोष होगा । यह मैंने सची बात कही है । ब्रह्मन् ! में भी तुम सब लोगोंके साथ शिवके निवास स्थानपर चल्ँगा और उनसे क्षमा माँगूँगा।

देवता आदि सहित मुझ ब्रह्माको इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरिने देवगणोंके साथ कैलास पर्वतपर जानेका विचार किया। तदनन्तर देवता, मुनि और प्रजापित आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वैकुण्डघामसे भगवान् शिवके ग्रुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलासको गये। कैलास भगवान् शिवको सदा ही अत्यन्त प्रिय है। मनुष्योंसे भिन्न किंनर, अत्सराएँ और योगसिद्ध नहात्मा पुरुष उसका भलीमाँति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही कँचा है। उसके निकट रुद्रदेवके मित्र कुवेरकी अलका नामक महादित्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब- देवताओंने देखा।

शि॰ पु॰ अँ॰ २१-

कुछ लोगोंके बाल नोच लिये गये थे और कितने ही उस समराङ्गणमें अपने प्राणोंसे हाथ धो बेठे थे। उस यज्ञकी बेसी दुरवस्था देखकर भगवान् शंकस्ने अपने गणनायक महापराक्रमी विश्लेमद्रको बुलाकर हँसते हुए कहा—'महावाहु वीरमद्र! यह तुमने केसा काम किया ? तात! तुमने थोड़ी ही देरमें देवता, तथा ऋषि आदिको बड़ा भारी दण्ड दे दिया। वत्स! जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञका अप्योजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्षको तुम शीघ यहाँ है आओ।'

भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावलीके साथ दक्षका घड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्षके उस शवको सिरसे रहित देख होक-कल्याणकारी भगवान् शंकरने आगे खड़े हुए वीरभद्रसे हँसकर पूछा—'दक्षका सिर कहाँ है ?' तब प्रभावशाली वीरभद्रने कहा—'प्रभो शंकर ! मैंने तो उसी समय दक्षके सिरको आगमें होम दिया था। ' वीरभद्रकी वह बात सुनकर भगवान् शंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी, जो पहले दे रक्ली थी। भगवान् भवने उस समय जो कुछ कहा, उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सव देवताओंने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदन्तर शम्भुके आदेशसे प्रजापतिके धड़के साथ यज्ञपशु बकरेका सिर जोड़ दिया गया। उस सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी शुभ दृष्टि पड़नेसे प्रजापितके शरीरमें प्राण आ गये और वे तत्काल सो कर जगे हुए पुरुषकी भाँति उठकर खड़े हो गये। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान् शंकरको देखा। देखते ही दक्षके हृदयमें प्रेम उमड़ आया। उस ग्रेमने उनके अन्तःकरणको निर्मेल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्तःकरण मिलन हो गया था। परंतु उस समय शिवके दर्शनसे वे तत्काल शरद् ऋतुके चन्द्रमाकी भाँति निर्मल हो गये। उनके मनमें भगवान् शिवकी स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ। परंतु वे अनुरागाधिक्यके कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्रीका सरण करके व्याकुल हो जानेके कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके । थोड़ी देर बाद मन स्थिर होनेपर दक्षने लिजत हो लोकेशंकर शिवशंकरको प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरम्भ की । उन्होंने भगवान् शंकरकी महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अन्तमें कहा-

परमेश्वर ! आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आतम तत्त्वका शान प्राप्त करनेके लिये अपने मुखसे विद्यान त्राप्त करनेके लिये अपने मुखसे विद्यान त्राप्त और वर्त धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको इत्यान किया था । जैसे ज्वाला लाठी लेकर गौओंकी रक्षा करना है, उंसी प्रकृत मर्यादा का पालन करनेवाले आप परमेश्वर दण्ड ध्वरण किये उन साधु ब्राह्मणोंकी सभी विपत्तियोंसे रक्षा करने हैं । मैंने दुर्वचन-रूपी बाणोंसे आप परमेश्वरको बींध डाला था । किर भी आप मुझपर अनुमह करनेके लिये यहाँ आ गये । अब मेरी ही तरह अत्यन्त दैन्यपूर्ण आशावाले इन देवताओंपर भी कृपा कीजिये । भक्तवत्सल ! दीनबन्धो ! शम्भो ! मुझमें आपको प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं है । आप षड्विध ऐश्वर्यसे सम्यन्न परात्यर परमात्मा हैं । अतः अपने ही बहुमृत्य उदारतापूर्ण वर्तांवसे मुझपर संतुष्ट हों ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद!इस प्रकार लोककल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकरकी स्तुति करके विनीतचित्त प्रजापित दक्ष चुप हो गये। तदनन्तर श्रीविष्णुने हाथ जोड़ भगवान् वृषभध्यजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और बाष्पगद्गद वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्भ की।

तदनन्तर मैंने कहा—देवदेव! महादेव! करुणासागर! प्रभो! आप स्वतन्त्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव! ईश्वर! आपने मेरे पुत्रपर अनुमह किया। अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्षके यज्ञका उद्धार कीजिये। देवेश्वर! आप प्रसन्न होइये और समस्त शापोंको दूर कर दीजिये। आप सज्ञान हैं। अतः आप ही मुझे कर्तव्यकी ओर प्रेरित करनेवाले हैं और आप ही अकर्तव्यसे रोकनेवाले हैं।

महामुने ! इस प्रकार परम महेश्वरकी स्तृति करके में दोनों हाथ जोड़ मस्तक झकाकर खड़ा हो गया । तब मुन्दर विचार रखनेवाले इन्द्र आदि देवता और लोकपाल शंकरदेवकी, स्तृति करने लगे । उस समय भगवान् शिवका मुखारिवन्द प्रसन्ततासे खिल उठा था । इसके बाद प्रसन्तचित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे-दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियोंने भी शंकरजीका सहर्ष सावन किया । इसके अतिरिक्त उपदेवां, नागों, सदस्यों तथा बाह्मणोंने पृथक्-पृथक् प्रणामपूर्वक बड़े भक्तिभावसे उनकी स्तृति की । (अध्याय ४१-४२)

कल्याण.



चिवजीके द्वारा दक्षके वकरेका सिर लगाना

ि वित्र इंड्रेस.

उस पुरीके पास ही सौगन्धिक वन भी देवताओंकी दृष्टिमें आयाः जो सब प्रकारके बृक्षोंसे हरा-भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगन्ध फैलानेवाले सौगन्धिक नामक कमल खिले हुए थे। इसके बाहरी भागमें नन्दा और अलकनन्दा-ये दो अत्युन्त पावन दिव्य सरिताएँ वहर्ती हैं, जो दूर्शनमात्रसे प्राणियंकि पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुवेरकी अलकापुरी और सौगन्धिक वनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओंने थोड़ी ही दूरपर शंकरजीके वटबृक्षको देखा । उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रक्खी थी। वह बृक्ष सौ योजन ऊँचा था और उसकी शाखाएँ पचहत्तर योजनतक फैली हुई थीं। उसपर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्मका ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था । वड़े पुण्यात्मा पुरुषोंको ही उसका दर्शन हो सकता है । वह परम रमणीय और अत्यन्त पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान् शम्भुका योगस्थल है। योगियोंके द्वारा सेव्यऔर परम उत्तम है। मुमुक्षुओंके आश्रयभूत उस महायोगमय वटवृक्षके नीचे विष्णु आदि सब देवताओंने भगवान् शंकरको विराजमान देखा । मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव-भक्तिमें तत्पर रहनेवाले और शान्त हैं, बड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी सेवामें बैठे थे । भगवान् शिवका श्रीविग्रह परम शान्त दिखायी देता था । उनके सखा कुवेर, जो गुह्यकों और राक्षसोंके स्वामी हैं, अपने सेवकगणों तथा कुटुम्बीजनोंके साथ सदा विशेषरूपसे उनकी सेवा किया

करते हैं । वे परमेश्वर द्याव उस समय सपस्वीजनोंको परम प्रिय लगनेवाला मुन्दर रूप घारण किये कैठे थे । भस्म आदिसे उनके अङ्गोंकी बड़ी शोभा हो रही थी। अधनान् शिव अपने वत्सल स्वभावके कारण सारे संसारके सहदू हैं। नारद! उस दिन वे एक कुशासनगर बैठे थे और सब सतीके सुनर्त हुए तुम्हारे प्रश्न करनेपर तुम्हें उत्तम ज्ञानका उपदेश दे ,रहे थे। वे बायाँ चरण अपनी दायीं जाँचपर और वायाँ हाथ बायें घुटनेपर रक्ले, कलाईमें स्ट्राक्षकी माला डाले सुन्दर तुर्क-मद्रासे विराजमान थे।

इस रूपमें भगवान् शिवका दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओंने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणोंमें प्रणास किया । मेरे साथ भगवान् विष्णुको आया देख सत्पुरुषोंके आश्रयदाता भगवान् रुद्र उठकर खड़े हो गये और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया । फिर विष्णु आदि सब देवताओंने जब भगवान् शिवको प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया-ठीक उसी तरह, जैसे लोकोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णु प्रजापित कश्यपको प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात् देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियोंसे नमस्कृत तथा स्वयं भी ( श्रीविष्णु-को एवं मुझको ) नमस्कार करनेवाले भगवान् शिवसे श्रीहरिने आदरपूर्वक वार्तालाप आरम्भ किया। ( अध्याय ४० )

## देवताओंद्वारा भगवान शिवकी स्तुति, भगवान शिवका देवता आदिके अङ्गोंके ठीक होने और दक्षके जीवित होनेका वरदान देना, श्रीहरि आदिके साथ यज्ञमण्डपमें पधारकर शिवका दक्षको जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तति

देवताओंने भगवान् शिवजीकी अत्यन्त विनयके साथ स्तृति करते हुए अन्तमें कहा-आप पर (उत्कृष्ट), परमेश्वर, परात्पर तथा परात्परतर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वरको नमस्कार है। आप विष्णुकलत्र, विष्णुक्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागतवत्सल, ज्यम्बक तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं । शोक भी आपका ही रूप है , आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं। चन्द्रमाः सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके टारण तथा धर्ममर्यादास्त्ररूप हैं । आपको नमस्कार है । आपने अपने ही तेजसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है।

आप निर्विकार, प्रकाशपूर्णी चिदानन्दस्वरूप, परब्रह्म परमात्मा हैं। महेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और चन्द्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आप अपने शरीरको आठ भागोंमें विभक्त करके समस्त संसारका पोषण करते हैं, इसलिये अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि-कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भयसे यह वायु चलती है। आपके भयसे अग्नि जलानेका काम करती है, आपके भयसे सूर्य तपता है और आपके ही भयसे मृत्यु सब ओर दौड़ती किरती है। दयासिन्धो ! महेशान ! परमेश्वर ! प्रसन्न होइये ।

१. तर्जनीको अँगुठेसे जोड़कर और अन्य अँगुलियोंको आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे 'तर्कमुद्रा' कहती हें। इतीका नाम 'शानभुद्रा' भी है।

हम नष्ट और अंचेत हो रहे हैं। अतः सदा ही हमारी रक्षाक्रिक्ये, रक्षा क्रिजिये । नाथ ! क्रर्रणानिधे ! राम्भो ! आपने
अवतक नाना प्रकारिकी आपित्तियोंसे जिस तरह हमें सदा सुरक्षित
स्वा है असि तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिये ।
नाथ ! जुगेरा ! आप शीघ कृपा करके इस. अपूर्ण यज्ञका
और प्रजापित ब्रुक्षका भी उद्धार कीजिये । भगको अपनी
ऑलें मिल जायँ, यजमान दक्ष जीवित हो जायँ, पूपाके दाँत
जम जायँ और भृगुकी दादी-मूँछ पहले जैसी हो जाय ।
शंकर ! आयुधों और पत्थरोंकी वर्षासे जिनके अङ्ग भङ्ग हो गये
हैं, उन देवता आदिपर आप सर्वथा अनुम्रह करें, जिससे
उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो । नाथ ! यज्ञकर्म पूर्ण होनेपर
जो कुछ शेष रहे, वह सव आप्रका पूरा-पूरा भाग हो ( उसमें
और कोई हस्तक्षेप न करें ) । रुद्रदेव ! आपके भागसे ही
यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं ।

ऐसा कहकर मुझ ब्रह्माके साथ सभी देवता अपराध क्षमा करानेके लिये उद्यत हो हाथ जोड़ भूमिपर दण्डके समान पड़ गये।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापित तथा मुनियोंसिहत श्रीपित विष्णुके अनुनय-विनय करनेपर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये । देवताओंको आश्वासन दे हँसकर उनपर परम अनुब्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिवने कहा ।

श्रीमहादेवजी बोले—सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव! आप दोनों सावधान होकर मेरी वात सुनें, मैं सची वात कहता हूँ। तात! आप दोनोंकी सभी वातोंको मैंने सदा माना है। दक्षके यज्ञका यह विष्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरोंसे द्वेप करते हैं। दूसरोंके प्रति जैसा वर्ताव किया जायगा, वह अपने लिये ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिये, जो दूसरोंको कष्ट देनेवाल होश । दक्षका मस्तक जल गया है, इसलिये इनके सिरके स्थानमें वकरेका सिर जोड़ दिया जायः भग देवता मित्रकी आँखसे अपने 'यज्ञभागको देखें। तात! पूपा नामक देवता, जिनके दाँत दूट गये हैं, यज्ञभानके दाँतोंसे भलीभाँति पिसे गये यज्ञानका मक्षण करें। यह मैंने सची बात बतायी है। मेरा विरोध करनेवाले श्रीकी दाढ़ीके स्थानमें वकरेकी दाढ़ी लगा दी जाय। श्रेप सभी देवताओंके, जिन्होंने मुशे यज्ञभागके रूपमें यज्ञकी

\*परं द्वेष्टि परेशं यदात्मनस्तद्भविष्यति ॥ परेशं द्वेदनं कर्म न कार्यं तत्कदाचन । ﴿ शि० पु० २० सं० स० स० ४२ । ५-६-) अवशिष्ट वस्तुएँ दी हैं, सारे अंक्न पहलैकी माँति ठीक हो जायँ। अध्वर्श्व आदि याज्ञिकांमेंसे, जिनकी मुजाएँ दूट गयी हैं, वे अश्विनीकुमारोंकी मुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं, वे पूपाके हाथोंसे अपने काम चलुकों। यह मैंने आपलोगोंके प्रेमवरा कहा है।

ब्रह्मांजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकेर वेदका अनुसरण करनेवाले मुरसम्राट् चराचरपित द्याछ परमेश्वर महादेवजी चुप हो गये । भगवान् शंकरका वह भाषण मुनकर श्रीविष्णु और ब्रह्मासहित सैम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्कील साधुवाद देने लगे । तदनन्तर भगवान् शम्भुको आमन्त्रित करके मुझ ब्रह्मा और देविधियोंके साथ श्रीविष्णु अत्यन्त हर्ष-पूर्वक पुनः दक्षकी यज्ञशालाकी ओर चले । इस प्रकार उनकी प्रार्थनासे भगवान् शम्भु विष्णु आदि देवताओंके साथ कनखलमें स्थित प्रजापित दक्षकी यज्ञशालामें पधारे । उस समय कद्रदेवने वहाँ यज्ञका और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियोंका जो वीरभद्रके द्वारा विष्वंस किया गया था, उसे देखा । स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अमि तथा अन्यान्य बहुत-से यक्ष, गन्धर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे । उनमेंसे कुछ लोगोंके अङ्ग तोड़ डाले गये थे,



कुछ लोगोंके बाल नोच लिये गये थे और कितने ही उस समराङ्गणमें अपने प्राणोंसे हाथ घो बेठे थे। उस यज्ञकी, बेसी दुरवस्था देखकर भगवान् शंकस्ने अपने गणनायक महापराज्ञमी विद्वेभद्रको बुलाकर हँसते हुए कहा—'महाबाहु बीरभद्र ! यह तुमने केसा काम किया ? तात ! तुमने थोड़ी ही देरमें देवता तथा ऋषि आदिको बड़ा भारी दण्ड दे दिया। बत्स ! जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञका अद्योजन किया और जिसे ऐसा फ्ल मिला, उस दक्षको तुम शीघ यहाँ ले आओ।'

भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर वीरभद्रने बड़ी उतावळीके साथ दक्षका घड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्षके उस शवको सिरसे रहित देख होक-कल्याणकारी भगवान् शंकरने आगे खड़े हुए वीरभद्रसे हँसकर पृछा—'दक्षका सिर कहाँ है ?' तब प्रभावशाली वीरभद्रने कहा—'प्रभो शंकर! मैंने तो उसी समय दक्षके सिरको आगमें होम दिया था। वीरभद्रकी वह बात सुनकर भगवान् शंकरने देवताओंको प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी, जो पहले दे रक्खी थी। भगवान् भवने उस समय जो कुछ कहा, उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओंने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनन्तर राम्भुके आदेशसे प्रजापतिके धड़के साथ यज्ञपशु बकरेका सिर जोड़ दिया गया। उस सिरके जोड़े जाते ही शम्भुकी ग्रुभ दृष्टि पड्नेसे प्रजापतिके शरीरमें प्राण आ गये और वे तत्काल सो कर जगे हुए पुरुषकी भाँति उठकर खड़े हो गये। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान् शंकरको देखा । देखते ही दक्षके हृदयमें प्रेम उमड़ आया । उस प्रेमने उनके अन्तःकरणको निर्मेल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेवजीसे द्वेष करनेके कारण उनका अन्तःकरण ्मिटिन हो गया था । परंतु उस समय शिवके दर्शनसे वे तत्काल शरद् ऋतुके चन्द्रमाकी भाँति निर्मल हो गये । उनके मनमें भगवान शिवकी स्तृति करनेका विचार उत्पन्न हुआ । परंतु वे अनुसगाधिक्यके कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्रीका सारण करके व्याकुल हो जानेके कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके । थोड़ी देर वाद मन स्थिर होनेपर दक्षने लजित हो लोकेशंकर शिवशंकरको प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरम्भ की । उन्होंने भगवान् शंकरकी महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अन्तमें कहा-

परमेश्वर ! आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्वका शान प्राप्त करनेके लिये अपने मुखसे विद्या जिप और व्रत धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको क्रियेन्न किया था । जैसे खाला लाठी लेकर गौओंकी रक्षा करती है, उंद्यी प्रकृर मर्यादा का पालन करनेवाले आप परमेश्वर दण्ड ध्वरण किये उन साधु ब्राह्मणोंकी सभी विपत्तियोंसे रक्षा करने हैं । मैंने दुर्वचन-रूपी बाणोंसे आप परमेश्वरको बींध डाला था । किर भी आप मुझपर अनुग्रह करनेके लिये यहाँ आ गये । अब मेरी ही तरह अत्यन्त दैन्यपूर्ण आशावाले इन देवताओंपर भी कृपा कीजिये । भक्तवत्सल ! दीनबन्धो ! शम्भो ! मुझमें आपको प्रसन्न करनेके लिये कोई गुण नहीं है । आप षड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न परात्पर परमात्मा हैं । अतः अपने ही बहुमूक्य उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर संतुष्ट हों ।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद!इस प्रकार लोककल्याणकारी
महाप्रभु महेश्वर शंकरकी स्तुति करके विनीतचित्त प्रजापित
दक्ष चुप हो गये। तदनन्तर श्रीविष्णुने हाथ जोड़ भगवान्
वृष्यभध्यजको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और बाष्पगद्गद
वाणीद्वारा उनकी स्तुति प्रारम्भ की।

तद्नन्तर मैंने कहा—देवदेव! महादेव! करुणासागर! प्रभो! आप स्वतन्त्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव! ईश्वर! आपने मेरे पुत्रपर अनुग्रह किया। अपने अपमानकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्षके यज्ञका उद्धार कीजिये। देवश्वर! आप प्रसन्न होइये और समस्त शापोंको दूर कर दीजिये। आप सज्ञान हैं। अतः आप ही मुझे कर्तव्यकी ओर प्रेरित करनेवाले हैं और आप ही अकर्तव्यसे रोकनेवाले हैं।

महामुने ! इस प्रकार परम महेश्वरकी स्तुति करके में दोनों हाथ जोड़ मस्तक झकाकर खड़ा हो गया । तब मुन्दर विचार रखनेवाले इन्द्र आदि देवता और लोकपाल शंकरदेवकी, स्तुति करने लगे । उस समय भगवान् शिवका मुखारिवन्द प्रसन्ततासे खिल उठा था । इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे-दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियोंने भी शंकरजीका सहर्ष स्तवन किया । इसके अतिरिक्त उपर्देवीं, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणोंने पृथक्-पृथक् प्रणामपूर्वक बड़े भक्तिभावसे उनकी स्तुति की । (अध्याय ४१-४२)

क्ल्याण.

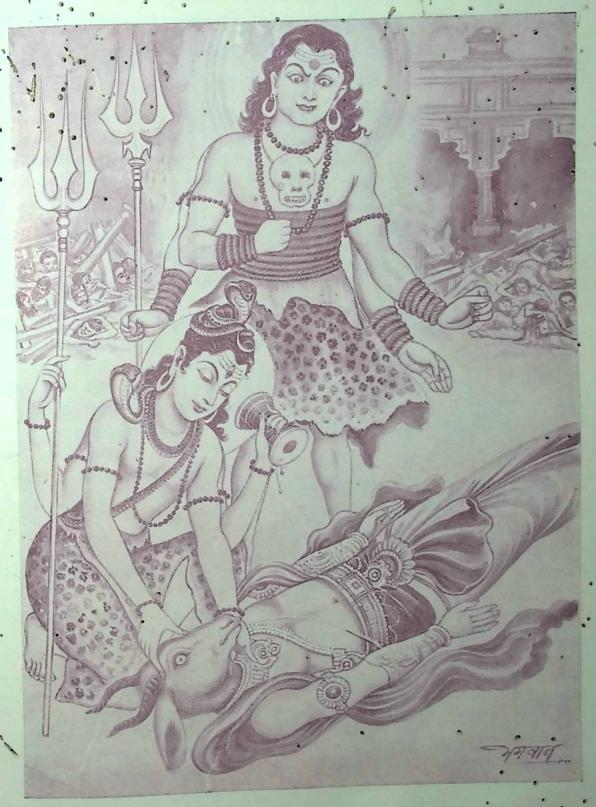

चिवजीके द्वारा दक्षके बकरेका सिर लगाना

िवेड इंड्रंस.



भगवान् शिवकां दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्तकी श्रेष्टता तथा तीनां देवताओंकी एकता बताना, दृश्कका अपने बङ्कको पूर्ण करना, सब देवता आदिका अपने-अपने स्थानको जाना, पतीखण्डका उपसंहार और मार्हातम्य

े ब्रह्मांजी कहते हैं—नारद ! इस प्रकार श्रीविण्युके, मेरे, देवनाओं और ऋषियोंके तथा अन्य लोगोंके स्तुति करनेपर महादेवजी बड़े प्रसन्त हुए । फिर उन शम्भुनं समस्त ऋषियों, देवता आदिको कृपादृष्टिसे देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विण्युका समाधान करके दक्षेसे इस प्रकार कहा ।

महादेवजी बोले—प्रजापित दक्ष ! मैं जो कुछ कहता हूँ, मुनो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतन्त्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तोंके अधीन रहता हूँ । चार प्रकारके पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं । दक्ष प्रजापते ! उन चारों भक्तोंमें पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थों और चौथा ज्ञानी है । पहलेके तीन तो सामान्य श्रेणीके भक्त हैं । किंतु चौथेका अपना विशेष महत्त्व है । उन सब भक्तोंमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है । वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ । क्षे मैं आत्मज्ञ हूँ । वेद-वेदान्तके पारगामी विद्वान् ज्ञानके द्वारा मुझे जान सकते हैं । जिनकी बुद्धि मन्द है, वे ही ज्ञानके बिना मुझे पानेका प्रयत्न करते हैं । कर्मके अधीन हुए मृढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या-द्वारा भी कभी नहीं पा सकते ।

अतः दक्ष ! आजसे तुम बुद्धिके द्वारा मुझ परमेश्वरको जानकर ज्ञानका आश्रय छे समाहित-चित्त होकर कर्म करो । प्रजापते ! तुम उत्तम बुद्धिके द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनी ! मैं अपने सगुण खरूपके विषयमें भी इस गोपनीय रहस्यको धर्मकी दृष्टिसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ ।

\* चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा । उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठास्तेषां दक्ष प्रजापते ॥ आतों जिशासुर्धाधीं शानी चैव चतुर्धकः । पूर्वे त्रयश्च सामान्याश्चतुर्थों हि विशिष्यते ॥ तत्र शानी प्रियतरो मम रूपं च स स्मृतः । तस्मान्त्रियतरो नान्यः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

( शि० पु० रू० संवू स्व खं• ४३ । ४--६)

जगत्का परम कारणरूप में ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ। स्तयम्प्रकाश तथा निर्विरोष हूँ । मुने ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके मैं ही जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन कियाओंके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ । उस अद्वितीय ( भेदरहित ) केवल ( विशुद्ध ) मुझ परब्रह्म परमात्मामें ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवांको भिन्नरूपसे देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अङ्गोंमें 'वे मुझसे भिन्न हैं' ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणिमात्रमें मुझसे भिन्नता नहीं देखता । दक्ष ! में, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं-ऐसा. समझकर जो हम तीनों देवताओंमें भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में मेदबुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जयतक चन्द्रमा और तारे रहते हैं, तयतक नरकमं निवासकरता है। अ दक्ष ! यदि कोई विष्णुभक्त होकर मेरी निन्दा करेगा और मेरा भक्त होकर विध्युकी निन्दा करेगा तो तुम्हें दिये हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनोंको प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती 🕇 ।

ब्रह्माजी कहते हैं--सुने ! भगवान् महेश्वरके इस

सर्वभृतात्मनामेकभावानां यो न पदयति ।
 त्रिसुराणां भिदां दक्ष स द्यान्तिनिधगच्छति ॥
 यः करोति त्रिदेवेषु भेदवृद्धि नराष्मः ।
 नरके स वसेन्तृनं यावदाचन्द्रतारकम् ॥
 ( शि० पु० ६० सं० सं० खं० ४३० १६-४७)

<sup>†</sup> हरिभक्तो हि मां निन्देत्तथा शैवो भवेचिदि । तथोः शापा भवेयुस्ते तस्त्रप्राप्तिर्भवेत्रहि ॥ (शि० ए० रु० सं० स० खं० ४३ । २१)

अपने स्थानको सानन्द चले आथे । सत्युरुषोंके आश्रयसृत महादेवजी भी दक्षमें सम्मानित हो प्रीति और प्रस्त्रताके. साथ गणोंसहित अपने निवासस्थान कलास पर्वीको चले गये । अपने पर्वतर्गर आकर हाम्भुने अपनी प्रिया सत्तीका स्मरण किया और प्रधीन-प्रधान गणोंसे उनकी कथा कही।

इस प्रकार दक्षकन्या सती यज्ञमें अपने दारीरको त्याग-कर फिर हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुईं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवाने भगवान् शिवका पतिरूपमें वरण किया । वे उनके वामाङ्गमें स्थान पाकर अद्भुत लीलाएँ करने लगीं। नारद! इस तरह मैंने तुमसे सतीके परम अद्भुत दिव्य चरित्रका वर्णन किया है, जो भोग और मोक्षको देनेवाला तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। यह उपाख्यान पापको दूर करनेवाला, पवित्र एवं परम पावन है। खर्ग, यश तथा आयुको देनेवाला तथा पुत्र-पौत्र रूप फल प्रदान करनेवाला है। तात! जो भक्तिमान् पुरुष भक्तिभावसे • लोगोंको यह कथा सुनाता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण कर्मोंका फल पाकर परलोकमें परमगतिको प्राप्त कर लेता है। ( अध्याय ४३ )

मुखदायक वचनको धुनकर सद देवता, मुनि आदिको उस अवसर:र बड़ा हर्ष हुआ । कुटुम्बसिहत दक्ष बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवभक्तिमें तत्पर हो गया । वे देवता आदि भी शिवकी ही सर्वेश्वर जानकर भगवान् शिवके भजनमें लग गये। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शन्भुकी स्तुति की थी। उसे उसी प्रकार संतुष्टचित्त हुए शम्भुने वर दिया। मुने ! तदनन्तर भगवान् शिवकी आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिवभक्त दक्षने शिवके ही अनुग्रहसे अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओंको तो यज्ञभाग दिये ही, शिवको भी पूर्णभाग दिया । साथ ही ब्राह्मणोंको दान दिया । इस तरह उन्हें शम्भुका अनुग्रह प्राप्त हुआ । इस प्रकार महादेवजीके उस महान् कर्मका विधिपूर्वक वर्णन किया गया । प्रजापतिने भृत्विजोंके सहयोगसे उस यज्ञकर्मको विधिवत् समाप्त किया । मुनीश्वर ! इस प्रकार परब्रह्मस्वरूप शंकरके प्रसादसे वह दक्षका यज्ञ पूरा हुआ। तदनन्तर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान् शिवके यशका वर्णन करते हुए अपने-अपने स्थानको चले गये। दूसरे लोग भी उस समय वहाँसे सुखपूर्वक विदा हो गये। में और श्रीविष्णु भी अत्यन्त प्रसन्न हो भगवान् शिवके सर्वमङ्गलदायक सुयशका निरन्तर गान करते हुए अपने-

॥ रुद्रसंहिताका सतीखण्ड सम्पूर्ण ॥





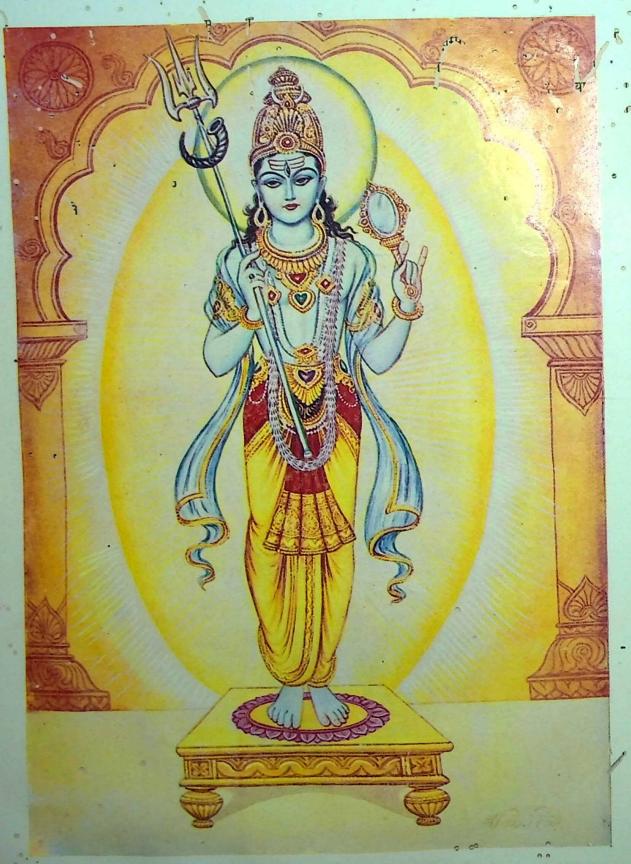





वर-वेपमें भगवान् शिव

[ वृष्ठ २२५

# रुद्रसंहिता, तृतीय (पार्वती ) खण्ड

हिमालेशके स्थावर-जंगम द्विविश स्वरूप एवं दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विवाह तथा
• भेना आदिको पूर्वजन्ममें प्राप्त हुए सनकादिके शाप एवं वरदानका कथन

नारदं जीने पुछा—ब्रह्मन् ! पिताके यज्ञमें अपने शरीर-का परित्याग करके दक्षकन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालयकी पुत्री हुईं ? किस तरह अत्यन्त उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिवको ही पतिरूपमें प्राप्त किया ? यह मेरा प्रश्न है, आप इसपर भलीभाँति और विशेषरूपसे प्रकाश डालिये।

ब्रह्माजीने कहा-मुने ! नारद ! तुम पहले पार्वतीकी माताक जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्द्धक पावन चरित्र मुनो । मुनिश्रेष्ठ ! उत्तर दिशामें पर्वतोंका राजा हिमवान् नामक महान् पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं-एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेपसे उसके सूक्ष्म (स्थावर) स्वरूपका वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकारके रत्नोंका आकर (खान) है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्रके भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है, मानो भूमण्डल-को नापनेके लिये कोई मानदण्ड हो। वह नाना प्रकारके वक्षोंसे व्याप्त है और अनेक शिखरोंके कारण विचित्र शोभासे सम्पन्न दिखायी देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख-पूर्वक उसका सेवन करते हैं । हिमका तो वह भंडार ही है, इसलिये अत्यन्त उग्र जान पड़ता है । भाँति-भाँतिके आश्चर्य-जनक दृश्योंसे उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और भूनि उस पर्वतका आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान् शिवको वह बहुत ही प्रिय है, तपस्था करनेका स्थान है। स्वरूपसे ही वह अत्यन्त पवित्र और मेहात्माओंको भी पावन <sup>९</sup> करनेवाला है । तपस्यामें वह अत्यन्त शीघ सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकारके धातुओंकी खान और ग्रुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वाङ्गसुन्दर रमणीय देवताके रूपमें भी स्थित है । भगवान् विष्णुका अविकृत अंश है, इसीलिये वह शैलराज साधु-संतोंको अधिक प्रिय है।

एक समय गिरिवर हिमवान्ने अपनी कुल-परम्पराकी स्थिति और धर्मकी वृद्धिके लिये देवताओं तथा पितरोंका हित करनेकी अभिलापासे अपना विवाह करनेकी इच्छा की । सुनीश्वर ! उस अवसरपर सम्पूर्ण देवता अपने स्वार्थका विचार करके दिव्य पितरोंके प्राप्त आकर उन्से प्रसन्नतापूर्वक बोले ।

देवताओंने कहा—पितरो ! आप सब लोग प्रसक्तित होकर हमारी बात सुनें और यदि देवताओंका कार्यं सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीष्ट वैसा ही करें । आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना नामसे प्रसिद्ध हैं वह मङ्गलरूपिणी है । उसका विवाह आपलोग अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक हिमवान् पर्वतसे कर दें । ऐसा करनेपर आप सब लोगोंको सर्वथा महान् लाभ होगा और देवताओंके दुःखोंका निवारण भी पग-पगपर होता रहेगा ।

देवताओं की यह बात सुनकर पितरोंने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेनाको विधिपूर्वक हिमालयके हाथमें दे दिया। उस परम मङ्गलमय विवाहमें बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद! मेनाके साथ हिमालयके ग्रुभ विवाहका यह सुखद प्रसङ्ग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो?

नारद्जीने पूछा—विधे ! विद्वन् ! अव आदरपूर्वक मेरे सामने मेनाकी उत्पत्तिका वर्णन कीजिये । उसे किस प्रकार् शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिये और मेरे संदेहका निवारण कीजिये ।

ब्रह्माजी बोले-मुने ! मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्रकी पहले चर्चा की है, उनके साठ कन्याएँ हुई थीं, जो सृष्टिकी उत्पत्तिमें कारण बनीं । नारद ! दक्षने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियोंके साथ उनका विवाह किया था, यह सब वृत्तान्त तो तुम्हें विदित ही है। अव प्रस्तुत विषयको सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नामकी कन्या थी। जिसका विवाह उन्होंने पितरोंके साथ किया । स्वधाकी तीन पुत्रियाँ थीं, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्मकी मूर्ति थीं । उनमेंसे ज्येष्ठं पुत्रीका नाम 'मेना' था । मॅझली 'धन्या'के नामसे प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्याका नाम 'कलावती' था। ये सारी कन्याएँ पितरोंकी मानसी पुत्रियाँ थीं-उनके मनसे प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माताके गर्भसे नहीं हुआ था। अतएव ये अयोनिजा थीं । केवल लोकव्यवहारसे स्वधाकी पुत्री मानी जाती थीं । इनके मुन्दर नामोंका कीर्तन करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्टको प्राप्त कर लेता है । ये सदा सम्पूर्ण जगत्की वन्दनीया लोकमाताएँ हैं और उत्तम अम्युदयसे मुशोभित

रहती हैं । सब-की-सब परम योगिनी ज्ञाननिधि तथा तीनों लोकोंमें सर्वत्र जा सकनेवाली हैं । मुनीश्वर ! एक समय वे तीनों वहिने भगवान् विष्णुके निवासस्थान क्वेजद्वीपमें उनका दर्शन करनेके लिये गयीं । भगवान् विष्णुको प्रणाम और भिक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हींकी आकासे वहाँ ठहर गयीं । उस समय वहाँ संतोंका बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था ।

मुने ! उसी अवसरपर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गये पौर श्रीहरिकी स्तुति-वन्दना करके उन्हींकी आज्ञासे वहाँ ठहर गये । सनकादि मुनि देवताओंके आदिपुरुप और सम्पूर्ण लोकोंमें वन्दित हैं । वे जब वहाँ आकर खड़े हुए, उस समय द्वेतद्वीपके सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गये । परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठीं । इससे सनस्कुमारने उनको ( मर्यादा-रक्षार्थ ) उन्हें स्वर्गसे दूर होकर नर-स्त्री बननेका शाप दे दिया । फिर उनके प्रार्थना करनेपर वे प्रसन्न हो गये और बोले ।

सनत्कुमारने कहा—पितरोंकी तीनों कन्याओ ! तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो । यह तुम्हारे शोकका नाश करनेवाली और सदा ही तुम्हें सुख देनेवाली है । तुममेंसे जो क्येष्ठ है, वह भगवान् विष्णुके अंशभूत हिमालय गिरिकी पत्नी हो । उससे जो कन्या होगी, वह पार्वती के नामसे विख्यात होगी । पितरोंकी दूसरी प्रिय कन्या, योगिनी धन्या राजा जनक-की पत्नी होगी । उसकी कन्याके रूपमें महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम प्सीता होगा । इसी प्रकार पितरोंकी छोटी पुत्री कलावती द्वापरके अन्तिम भागमें वृपभानु वैश्यकी पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री 'राष्ट्रा' के नामसे विख्यात होगी। योगिनी सेनका (सेना) तर्वती जीके वरदात्से अपने एतिके साथ उसी शरीरसे कैलास न् क परमपदको प्राप्त हो गावगी । धून्या तथा उनके पति, जनक्कुलमें उत्पन्न हुए जीवन्मुक्त महायोगी राजा सीरध्यज, लक्ष्मीस्बरूपा सीताके प्रभावसे वैकुण्ठ धाममें जायँगे । वृषभानुके साथ वैवाहिक मङ्गलकृत्य सम्पन्न होनेके कारण जीवनमक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधाके साथ गोलोक धाममें जायुगी—इसमें संदाय नहीं है। विपत्तिमें पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करनेवाले पुण्यात्मा पुरुषोंका संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुखकी प्राप्ति होती है। अब तुमलोग प्रसन्नता-पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देनेवाली है। मेनाकी पुत्री जगदम्त्रा पार्वती देवी अत्यन्त दुस्सह तप करके भगवान् शिवकी प्रिय पत्नी बनेगी । धन्याकी पुत्री सीता भगवान् श्रीरामजीकी पत्नी होंगी और लोकाचारका आश्रय ले श्रीरामके साथ विहार करेंगी। साक्षात् गोलोकधाममें निवास करनेवाली राधा ही कलावतीकी पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेहमें वॅधकर श्रीकृष्णकी प्रियतमा बनेंगी।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! इस प्रकार शापके व्याजसे दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान् सनत्कुमार मुनि भाइयोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गये। तात! पितरोंकी मानसी पुत्री वे तीनों वहिनें इस प्रकार शापमुक्त हो मुख पाकर तुरंत अपने घरको चली गयीं। (अध्याय १-२)

#### 

### देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधनकी विधि बता स्वयं भी एक सुन्दर स्थानमें जाकर उनकी स्तुति करना

नारद्जी बोले—महामते ! आपने मेनाके पूर्वजन्मकी यह ग्रुभ एवं अद्भुत कथा कही है । उनके विवाहका प्रसङ्ग भी मैंने मुन लिया । अब आगेके उत्तम चरित्रका वर्णन कीजिये ।

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! जब मेनाके साथ विवाह करके हिमबान् अपने घरको गये, तब तीनों छोकोंमें बड़ा भारी उत्सव मनाया गया । हिमालय भी अत्यन्त प्रसन्न हो मेनाके साथ अपने सुखदायक सदनमें निवास करने लगे। मुने ! उस समय श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराजके पास गये। उन सब देवलाओंको आया देख महान् हिमगिरिने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्यकी सराहना करते हुए भक्तिभावसे उन सबका आदर-सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक छुकाकर वे बड़े प्रेमसे स्तृति करने को उद्यत हुए। शैलराजके शरीरमें महान् रोमाञ्च हो आया। उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू बहने लगे। मुने ! हिमशैलने प्रसन्न मनसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और विनीतभावसे खड़े हो शीविष्णु आदि देवताओंसे कहा।

हिमाचल बोले—आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी कियाएँ सफल हो ग्रायों। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी, भूमि धन्य हुई। मेरा कुंल धन्य हुआ। के मेरी क्षी तथा मेरा सब कुंल धन्य हुई। मेरा कुंल धन्य हुआ। के मेरी क्षी तथा मेरा सब कुंल धन्य हो साथ मिलकर एक ही समय यह भूषा के हैं। भुझे अपना से क समझकर प्रसन्नता- पूर्वक उचित कार्यके लिये आजा दें।

ै हिमगिरिका यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्यकी सिद्धि मानते हुए बोले।

देवताओं ने कहा—महाप्राञ्च हिमाचल ! हमारा हितकारक वचन सुनो । हम सब लोग जिस कामके लिये यहाँ आये हैं, उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं । गिरिराज ! पहले जो जगदम्या उमा दक्षकन्या सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं और रुद्रपत्नी होकर सुदीर्घकालतंक इस भूतलपर कीडा करती रहीं, वे ही अम्बिका सती अपने पितासे अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करके यज्ञमें शरीर त्याग अपने परम धामको पधार गयीं । हिमगिरे ! वह कथा लोकमें विख्यात है और तुम्हें भी विदित है । यदि वे सती पुनः तुम्हारे घरमें प्रकट हो जायँ तो देवताओंका महान लाभ हो सकता है।

ब्रह्माजी कहते हैं—श्रीविष्णु आदि देवताओंकी यह बात मुनकर गिरिराज हिमालय मन-ही-मन प्रसन्न हो आदरसे इक गये और बोले—'प्रमो! ऐसा हो तो बड़े सौमाग्यकी बात है।' तदनन्तर वे देवता उन्हें बड़े आदरसे उमाकोप्रसन्न करनेकी विधि बताकर ख्वयं सदाशिव-पत्नी उमाकी शरणमें गये। एक मुन्दर स्थानमें स्थित हो समस्त देवताओंने जगदम्बाका स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—शिवलोकमें निवास करनेवाली देवि ! उमे ! जगदम्बे ! सदाशिवप्रिये ! दुर्गे ! महेश्वरि ! हम आप्रको नमस्कार करते हैं । आप पावन शान्तस्वरूप श्रीशक्ति हैं, परमपावन पृष्टि हैं । अन्यक्त प्रकृति और महत्तत्व—ये आपके ही रूप हैं । हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं । आप कल्यागमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध स्थूल, सूक्ष्म और सबका बरम आश्रय हैं। अन्तर्विद्या और सुविद्यासे अंत्यन्त प्रसन्न रहनेवाली आप देवीको हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं। आप धृति हैं। आप श्री है और आप ही सबमें व्याप्त रहनेवाली देवी हैं। आप ही सूर्यकी किरणें हैं और आप ही अपने प्रपञ्चको प्रकाशित करनेवाली हैं । ब्रह्माण्डरूप ,शरीरमें ,और जगत्के जीवोंमें रहकर जो ब्रह्मासे हेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्की पुष्टि करती हैं, उन आदिदेवीको हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेदमाता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और संरखती हैं। आप ही सम्पूर्ण जगत्के लिये वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्मस्वरूपा वेदत्रयी हैं । आप ही सम्पूर्ण भूतोंमें निद्रा बनकर रहती हैं। उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कान्ति, छवि, तुष्टि और सदा सम्पूर्ण आनन्दको देनेवाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियोंके घर सदा ज्येष्ठा ( लक्ष्मीकी बड़ी बहिन दरिद्रता ) के रूपमें वास करती हैं। आप ही सम्पूर्ण जगत्की शान्ति हैं । आप ही धारण करनेवाली धात्री एवं प्राणोंका पोषण करनेवाली शक्ति हैं। आप ही पाँचों भूतोंके सारतत्त्वको प्रकट करनेवाली तत्त्वस्वरूपा हैं । आप ही नीतिज्ञोंकी नीति तथा व्यवसायरूपिणी हैं । आप ही सामवेदकी गीति हैं। आप ही ग्रन्थि हैं। आप ही यजुर्मन्त्रोंकी आहुति हैं। ऋग्वेदकी मात्रा तथा अथर्ववेदकी परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियोंके नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष:स्थल और हृदयमें धृतिरूपसे स्थित हो सदा ही उनके लिये मुखका विस्तार करती हैं, जो निदाके रूपमें संसारके लोगोंको अत्यन्त सभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत्की स्थिति एवं पालनके लिये हम सवपर प्रसन्न हों।

इस प्रकार जगजननी सती-साध्वी महेश्वरी उमाकी स्तुति करके अपने हृदयमें विशुद्ध प्रेम लिये वे सब देवता उनके दर्शनकी इच्छासे वहाँ खड़े हो गये। (अध्याय ३)

उमा देवीका दिव्यरूपसे देवताओंको दर्शन देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवीका अवतार लेनेकी बात स्वीकार करके देवताओंको आधासन देना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! देवताओं के इस प्रकार स्तुति करनेपर दुर्गम पीड़ाका नाश करनेवाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने अकट हुईं । के प्रम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथपर बैठी हुई थीं। उस श्रेष्ठ रथमें बुँघुरू छगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्रीविग्रहका एक-एक अङ्ग-करोड़ों सुयोसे भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवोंसे वे अत्यन्त उद्घासित हो रही थीं । सब ओर फैली हुई अपनी तेजोराशिके मध्यभागमें वे विराजमान थीं । उनका

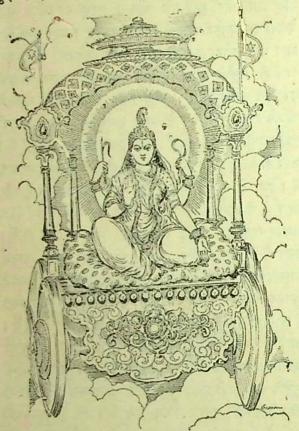

रूप बहुत ही सुन्दर था और उनकी छिविकी कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिवके साथ विलास करनेवाली उन महामायाकी किसीके साथ समानता नहीं थी। शिवलोकमें निवास करनेवाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणोंसे युक्त थीं। प्राकृत गुणोंका अभाव होनेसे उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्यरूपा हैं। वे दुष्टेंपर प्रचण्ड कीप करनेके कारण चण्डी कहलाती हैं, परंतु खरूपसे शिवा (कल्याणमयी) हैं। सबकी सम्पूर्ण पीडाओंका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण जगत्की माता हैं। वे ही प्रलयकालमें महानिद्रा होकर सबको अपने अङ्कमें सुला लेती हैं तथा वे समस्त खजनों (भक्तों) का संसार-सागरसे उद्धार कर देती हैं। शिवा देवीकी तेजोराशिके प्रभावसे देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शनकी अभिलाधा-से देवताओंने फिर उनका स्तवन किया। तदनन्तर दर्शनकी इच्छा रखनेवाले विण्णु आदि सब देवता उन जगदम्बाकी कृपा पाकर वहाँ उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके।

इसके वाद देवता बोळे—अभिवके ! महादेवि ! इम सदा आपके दास हैं । आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन

सुने । पहले आप दक्षकी पुत्रीरूपसे अवतीर्ण हो लोकमें रुद्रदेवकी बल्लभा हुई थूँ । उस समय आपने ब्रह्माजीके तथा दूसरे देवताओंके महन् दुःखंका निर्वारण किया था। तदनन्तर पितासे अनीदर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार आपने शरीरको त्याग दिया और क्षणममें पंधार आयों । इससे भगवान हरको भी वहा दुःख हुआ । महेश्वरि ! आपके चले आनेसे देवताओंका कार्य पूरा नहीं हुआ । अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरणमें आये हैं । महेशानि ! शिवे ! आप देवताओंका मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत्कुमारका वचन सफल हो । देवि ! आप भूतलपर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेवकी पत्नी होइये और यथायोग्य ऐसी लीला कीजिये, जिससे देवताओंका को सुख प्राप्त हो । देवि ! इससे कैलास पर्वतपर निवास करनेवाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे । आप ऐसी कृपा करें, जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुःख नष्ट हो जाय ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेममें मग्न हो गये और भक्तिसे विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे । देवताओंकी यह स्तुति मुनकर शिवादेवीको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । उसके हेतुका विचार करके अपने प्रमु शिवका स्मरण करती हुई भक्त-वस्मला दयामयी उमादेवी उस समय विष्णु आदि देवताओं-को सम्बोधित करके हँसकर बोलीं।

उमाने कहा--हे हरे ! हे विधे ! और हे देवताओ तथा मुनियो ! तुम सब लोग अपने मनसे व्यथाको निकाल दो और मेरी बात सुनो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने-अपने स्थानको जाओ और चिरकालतक सुखी रहो। मैं अवतार <sup>\*</sup>ले मेनाकी पुत्री होकर उन्हें सुख दूँगी और रुद्रदेवकी पत्नी हो जाऊँगी । यह मेरा अत्यन्त गुप्त मत है । भगवान् शिवकी छीछा अद्भुत है । वह ज्ञानियों-को भी मोहमें डालनेवाली है। देवताओं! उस यज्ञमें जाकर पिताके द्वारा अपने स्वामीका अनादर देख जबसे मैंने दक्षजनित शरीरको त्याग दिया है, तभीसे वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगम्बर हो गये। वे मेरी ही चिन्तामें डूवे रहते हैं । उनके मनमें यह विचार उठा करता है कि धर्मको जाननेवाली सती मेरा रोष देखकर पिताके यज्ञमें गयी और वहाँ मेरा अनादर देख मुझमें प्रेम होनेके कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर-बार छोड़ अछौकिक वेष घारण करके योगी हो गये। मेरी स्वरूपभूता सतीके वियोगको वे महेश्वर सहन न कर सके । देवताओ ! भीगवान रुद्रकी भी यह अत्यन्त इच्छा है कि भूतलपर मेना और हिमान्द्रको घरमें मेरा अवतार हो। क्योंकि वे पुन? मेरा पाणिग्रहण कर तेकी अधिक अभिलाघा रुद्रते हैं अधितः से रुद्रदेवके संतोषके लिये अवतार लूँगी और लीकिक प्रातिका आश्रय लेकर हिमालय-पत्नी मेनाकी पुत्री हो ऊँगी ।

रुद्रसंहिता ]

ब्रह्माची कहरें हैं — नारद ! ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस रूपय समस्त देवताओं के देखते-देखते ही अहस्य हो गयीं और तुरंत अपने लोकमें चली गयीं । तदनन्तर हर्षसे भरे हुए हिंगु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा-को प्रणाम करके अपने-अपने धाममें चले गये। (अध्याय ४)

#### मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवीका उन्हें अभीष्ट वरदानसे संतुष्ट करना तथा मेनासे मैनाकका जन्म

नारद्जीने पूछा—पिताजी ! जब देवी दुर्गा अन्तर्धान हो गयीं और देवगण अपने अपने धामको चले गये, उसके बाद क्या हुआ ?

ब्रह्माजीने कहा--मेरे पुत्रोंमें श्रेष्ठ विप्रवर नारद ! जब विष्णु आदि देवसमुदाय हिमालय और मेनाको देवीकी आराधनाका उपदेश दे चले गये, तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दम्पतिने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की। वे दिन-रात शम्भु और शिवाका चिन्तन करते हुए भक्ति-युक्त चित्तसे नित्य उनकी सम्यक् रीतिसे आराधना करने लगे । हिमवान्की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नतासे शिवसहित शिवा देवीकी पूजा करने लगीं । वे उन्हींके संतोषके लिये सदा ब्राह्मणोंको दान देती रहती थीं । मनमें संतानकी कामना ले मेना चैत्रमासके आरम्भसे लेकर सत्ताईस वर्षी-तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवीकी पूजा और आराधना-में लगी रहीं ! वे अष्टमीको उपवास करके नवसीको लड्ड, बलि-सामग्री, पीठी, खीर और गन्ध-पुष्प आदि देवीको भेंट करती थीं । गङ्गाके किनारे ओषधिप्रस्थमें उमाकी मिट्टीकी मूर्ति वनाकर नाना प्रकारकी वस्तुएँ समर्पित करके उसकी पूजा करती थीं। मैंना देवी कभी निराहार रहतीं, कभी वतके नियमीं-का पालन करतीं, कभी जल पीकर रहतीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं । विशुद्ध तेजसे दमकती हुई दीप्तिमती मेनाने प्रेमपूर्वक शिवामें चित्त लगाये सत्ताईस वर्ष व्यतीत कर दिये । सत्ताईस वर्ष पूरे होनेपर जगन्मयी शंकरकामिनी जगेदम्बा उमा अत्यन्त प्रसन्न हुईं । मेनाकी उत्तम भक्तिसे संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उनपर अनुग्रह करनेके लिये उनके सामने प्रकट हुईं । तेजोमण्डलके बीचमें विराजमान तथा दिव्य अवयवोंसे संयुक्त उमादेवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेनासे हॅसती हुई बोली।

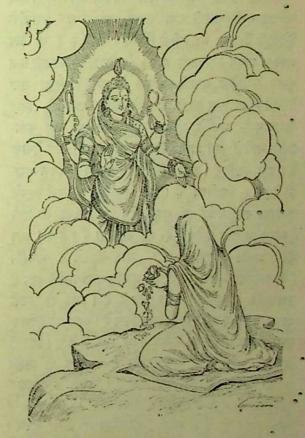

देवीने कहा—गिरिराज हिमालयकी रानी महासाध्वी मेना! मैं तुम्हारी तपस्थासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो, उसे कहो । मेना! तुमने तपस्था, व्रत और समाधिके द्वारा जिस-जिस वस्तुके लिये प्रार्थना की है, वह सब मैं तुम्हें दूँगी। तब मेनाने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवीको देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा।

मेना बोली—देवि ! इस समय मुझे आपके रूपका

प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है । अतः मैं अग्नकी स्रुति करना चाहती हूँ । कालिकं ! इसके लिये आप प्रसन्न हों ।

ब्रह्माजा कहते हैं—नारद ! मेनाके ऐरा कहनेपर सर्वमोहिनी कालिकादेवीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी दोनों बाँहोंसे खींचकर भेनाकों हृदयसे लगा लिया । इससे उन्हें तत्काल महाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनोंद्वारा भक्तिभावसे अपने सामने खड़ी हुई कालिकाकी जिति करने लगीं।

मेना बोर्ली--जो महामाया जगत्को घारण करनेवाली चिण्डका, लोकधारिणी तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोंको देनेवाली हैं, उन महादेवीको मैं प्रणाम करती हूँ । जो नित्य आनन्द प्रदान करनेवाली माया, योगनिद्रा, जगज्जननी तथा मुन्दर कमलोंकी मालासे अलंकृत हैं, उन नित्यसिद्धा उमा देवीको मैं नमस्कार करती हूँ । जो सबकी मातामही, नित्य आनन्दमयी, भक्तोंके शोकका नाश करनेवाली तथा कल्प-पर्यन्त नारियों एवं प्राणियोंकी बुद्धिरूपिणी हैं, उन देवीको मैं प्रणाम करती हूँ । आप यतियोंके अज्ञानमय बन्धनके नाश-की हेतुभूता ब्रह्मविद्या हैं। फिर मुझ-जैसी नारियाँ आपके प्रभावक क्या वर्णन कर सकती हैं। अथववदकी जो हिंसा ( मारण आदिका प्रयोग ) है, वह आप ही हैं । देवि ! आप मेरे अभीष्ट फलको सदा प्रदान कीजिये । भावहीन ( आकाररहित ) तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओंसे आप ही पञ्चभूतोंके समुदायको संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं । आपका स्वरूप नित्य है । आप समय-समय-पर योगयुक्त एवं समर्थ नारीके रूपमें प्रकट होती हैं। आप ही जगत्की योनि और आधारशक्ति हैं । आप ही प्राकृत तत्त्वोंसे परे नित्या प्रकृति कही गयी हैं। जिसके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको वशमें किया जाता (जाना जाता ) है, वह नित्या विद्या आप ही हैं। मातः ! आज मुझपर प्रसन्न होइये। आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य-िकरणोंमें स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चन्द्रमामें जो आह्रादिका शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चण्डी देवीका में स्तत्रन और वन्दन करती हूँ । आप स्त्रियोंको बहुत प्रिय हैं। ऊर्घरेता ब्रह्मचारियोंकी ध्येयभूता नित्या ब्रह्मशक्ति भी आप ही हैं। सम्पूर्ण जगत्की वाञ्छा तथा श्रीहरिकी माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और संहारमयी हो उन कार्योंका सम्पादन करती हैं

तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरकी भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवि! अल्डिआप मुझपर ज़सन्न हों। आपिको पुनः मेरा नमस्कार है

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मेनाके इस प्रकार स्तुति करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेना देवीसे कहा—'तुने अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो। हिमाचलिपये ! तुम मुझे प्राणोंके समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँगो। उसे मैं निश्चय ही दे दूँगी। तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है।'

महेश्वरी उमाका यह अमृतके समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोलीं—'शिवे ! आपकी जय हो, जय हो । उत्कृष्ट ज्ञानवाली महेश्वरि ! जगदम्बिके ! यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर माँगती हूँ । जगदम्बे ! पहले तो मुझे सौ पुत्र हों । उन सबकी बड़ी आयु हो । वे वल-पराक्रमसे युक्त तथा ऋदि-सिद्धिसे सम्पन्न हों । उन पुत्रोंके पश्चात् मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणोंसे सुशोभित होनेवाली हो; वह दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा तीनों लोकोंमें पूजित हो । जगदम्बिके ! शिवे ! आप ही देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा रुद्रदेवकी पत्नी होइये और तदनुसार लीला कीजिये ।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मेनकाकी बात सुनकर प्रसन्नहृदया देवी उमाने उनके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये मुस्कराकर कहा ।

देवी बोळीं—पहले तुम्हें सौ बलवान् पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान् और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो मैं खयं तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण होऊँगी और समस्त देवताओंसे सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी।

ऐसा कहकर जगद्वात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनकाके देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गयीं। तात ! महेश्वरी- से अभीष्ट वर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्याजनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने! फिर काल- कमसे मेनाके गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्रके साथ उत्तम मैत्री बाँधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुं औंके उपभोगक्ष स्थल बना हुआ

है । उसके समस्त अङ्ग श्रेष्ठ हैं । हिमालयके सौ पुत्रोंमें वह • से या अपने बाद प्रकृ हुए समस्त पर्वतोंमें एकमात्र मैनाक • सबसे श्रेष्ठ और महान् घल-पराकृष्से सम्पन्न है । अपने ही पर्वतराजके पदपर प्रतिष्ठित है । (अधाय ५)

देवी उमोक्ना हिंमवान्के हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना, गर्भस्या देवीका देवताओंद्वारा स्तर्न, उनका दिव्युरूपमें प्रादुर्भाव, माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! तदनन्तर मेना और हिमालूय आदरपूर्वक देव-कार्यकी सिद्धिके लिये कन्याप्राप्तिके हेतु वहाँ जगजननी भगवती उमाका चिन्तन करने छगे। जो प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंशसे गिरिराज हिमवान्के चित्तमें प्रविष्ट हुईं । इससे उनके शरीरमें अपूर्व एवं सुन्दर प्रभा उतर आयी । वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित होने लगे । उस अद्भुत तेजोराशिसे सम्पन्न महामना हिमालय अग्निके समान अधृष्य हो गये थे । तत्पश्चात् सुन्दर कल्याण-कारी समयमें गिरिराज हिमाल्यने अपनी प्रिया मेनाके उदरमें शिवाके उस परिपूर्ण अंशका आधान किया। इस तरह गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवान्के हृदयमें विराजमान करुणानिधान देवीकी कृपासे सुखदायक गर्भ धारण किया। सम्पूर्ण जगत्की निवासभूता देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिया मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगीं। अपनी प्रिया ग्रुभाङ्गी मेनाको देखकर गिरिराज हिमवान् बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे। गर्भमें जगदम्बाके आ जानेसे वे महान् तेजसे सम्पन्न हो गयी थीं। मुने ! उस अवसरमें विष्णु आदि देवता और मुनियोंने वहाँ आकर गर्भमें निवास करनेवाली शिवादेवीकी स्तुति की और तदनन्तर महेश्वरीकी नाना प्रकारसे स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए वे सव देवता अपने-अपने धामको विले गये । जब नवाँ महीना बीत गया और दसवाँ भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिकाने समय पूर्ण होनेपर गर्भस्थ शिशुकी जो गति होती है, उसीको धारण किया अर्थात् जन्म ले लिया। उस अवसर-पर आद्याशक्ति सती-साध्वी शिवा पहले मेनाके सामने अपने ही रूपसे प्रकट हुईं। वसन्त ऋतुमें चैत्र मासकी नवमी तिथिको मृगशिरा नक्षत्रमें आधी रातके समय चन्द्रमण्डलसे आकाशगङ्गाकी भाँति मेनकाके उदरसे देवी शिवाका अपने ही स्वरूपमें प्रादुर्भाव हुआ। उस समय सम्पूर्ण संसारमें प्रसन्नता छा गयी। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुन्दर, सुगन्धित एवं गण्भीर थी। उसक समय जलकी वर्षाके साथ

फूलोंकी दृष्टि हुई । विष्णु आदि सब देवता वहाँ आये । सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ जगदम्बाके दर्शन किये और शिवलोकमें निवास करनेवाली दिव्यरूपा महामाया शिवकामिनी मङ्गलमयी कालिका माताका स्तवन किया ।

नारद ! जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल-दलके समान कान्ति-वाली श्यामवर्णा देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव करने लगीं । देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिप्रिया मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया । वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यन्त हर्षसे उल्लिसत हो उठीं और संतोषपूर्वक बोलीं ।

मेनाने कहा—जगदम्वे ! महेश्वरि ! आपने वड़ी कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुई । अम्बिके ! आपकी वड़ी शोभा हो रही है । शिवे ! आप सम्पूर्ण शक्तियों में आद्याशक्ति तथा तीनों लोकोंकी जननी हैं । देवि ! आप भगवान् शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंसे प्रशंसित पराशक्ति हैं । महेश्वरि ! आप कृपा करें और इसी रूपसे मेरे ध्यानमें स्थित हो जायँ । साथ ही मेरी पुत्रीके अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें ।

ब्रह्माजी कहते हैं —नारद ! पर्वत-पत्नी मेनाकी यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई शिवादेवीने उन गिरिप्रियाको इस प्रकार उत्तर दिया ।

देवी बोर्ली—मेना ! तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भिक्तिसे प्रसन्न हो मैं वर देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी। 'वर माँगो' मेरी इस वाणीको सुनकर तुमने जो वर माँगा, वह इस प्रकार है— 'महादेवि! आप मेरी पुत्री हो जायँ और देवताओंका हित साधन करें।' तब मैंने 'तथास्तु' कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धामको चली गयी। गिरिकामिनि! उस वरके अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्यरूपका दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूपका स्मरण हो जार्थ; अन्यथा मनुष्यरूपमें प्रकट होनेपर मेरे विषयमें तुम अनजान ही

प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है । अतः मैं, अभकी स्रुति करना चाहती हूँ । कालिक ! इसके लिये आप प्रसन्न हैं।

ब्रह्माजा कहते हैं—नारद ! मेनाके ऐरा कहनेपर सर्वमोहिनो कालिकादेवीने मनमें अत्यन्त प्रसन्न हो अपनी दोनों बाँहोंसे खींचकर भेनाकों हृदयसे लगा लिया । इससे उन्हें तत्काल महाज्ञानकी प्राप्ति हो गयी । फिर तो मेना देवी प्रिय वचनोंद्वारा भक्तिभावसे अपने सामने खड़ी हुई कालिकाकी राति करने लगीं।

मेना बोर्ली--जो महामाया जगत्को धारण करनेवाली चण्डिका, लोकधारिणी तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोंको देनेवाली हैं, उन महादेवीको मैं प्रणाम करती हूँ । जो नित्य आनन्द प्रदान करनेवाली माया, योगनिद्रा, जगज्जननी तथा मुन्दर कमलोंकी मालासे अलंकृत हैं, उन नित्यसिद्धा उमा देवीको मैं नमस्कार करती हूँ । जो सबकी मातामही, नित्य आनन्दमयी, भक्तोंके शोकका नाश करनेवाली तथा कल्प-पर्यन्त नारियों एवं प्राणियोंकी बुद्धिरूपिणी हैं, उन देवीको मैं प्रणाम करती हूँ । आप यतियोंके अज्ञानमय बन्धनके नाश-की हेतुभूता ब्रह्मविद्या हैं। फिर मुझ-जैसी नारियाँ आपके प्रभावका क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेदकी जो हिंसा ( मारण आदिका प्रयोग ) है, वह आप ही हैं । देवि ! आप मेरे अभीष्ट फलको सदा प्रदान कीजिये । भावहीन ( आकाररहित ) तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओंसे आप ही पञ्चभूतोंके समुदायको संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं । आपका स्वरूप नित्य है । आप समय-समय-पर योगयुक्त एवं समर्थ नारीके रूपमें प्रकट होती हैं। आप ही जगत्की योनि और आधारशक्ति हैं । आप ही प्राकृत तत्त्वोंसे परे नित्या प्रकृति कही गयी हैं। जिसके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको वशमें किया जाता ( जाना जाता ) है, वह नित्या विद्या आप ही हैं। मातः ! आज मुझपर प्रसन्न होइये। आप ही अग्निके भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य-किरणोंमें स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चन्द्रमामें जो आह्रादिका शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चण्डी देवीका मैं स्टान और वन्दन करती हूँ । आप स्त्रियोंको बहुत प्रिय हैं। ऊर्घरेता ब्रह्मचारियोंकी ध्येयभूता नित्या ब्रह्मशक्ति भी आप दी हैं। सम्पूर्ण जगत्की वाञ्छा तथा श्रीहरिकी माया भी आप ही हैं । जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, पालन और संहारमयी हो उन कार्योंका सम्पादन करती हैं

तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्रके शरीरकी भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवि! अर्क आप मुझपर प्रसन्न हों। आपको पुनः मेरा नमस्कार है

ब्रह्माजी कहते हैं — नारद ! मेनाके इस गकार स्तुति करनेपर दुर्गा कालिकाने पुनः उन मेना देवीसे कहा — 'तुर्भ अपना मनोवाञ्छित वर माँग लो । हिमाचलप्रिये ! तुम मुझे प्राणोंके समान प्यारी हो । तुम्हारी जो इच्छा हो, वह माँगो । उसे मैं निश्चय ही दे दूँगी । तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं है ।'

महेश्वरी उमाका यह अमृतके समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरिकामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोलीं—'शिवे ! आपकी जय हो, जय हो । उत्हृष्ट ज्ञानवाली महेश्वरि ! जगदिम्बके ! यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर माँगती हूँ । जगदम्बे ! पहले तो मुझे सौ पुत्र हों । उन सबकी बड़ी आयु हो । वे वल-पराक्रमसे युक्त तथा ऋदि-सिद्धिसे सम्पन्न हों । उन पुत्रोंके पश्चात् मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणोंसे सुशोभित होनेवाली हो; वह दोनों कुलोंको आनन्द देनेवाली तथा तीनों लोकोंमें पूजित हो । जगदिम्बके ! शिवे ! आप ही देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा रुद्रदेवकी पत्नी होइये और तदनुसार लीला कीजिये ।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मेनकाकी बात सुनकर प्रसन्नहृदया देवी उमाने उनके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये मुस्कराकर कहा ।

देवी बोळीं—पहले तुम्हें सौ बलवान् पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान् और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण होऊँगी और समस्त देवताओंसे सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूँगी।

ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनकाके देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गर्यो । तात ! महेश्वरी-से अभीष्ट वर पाकर मेनकाको भी अपार हर्ष हुआ । उनका तपस्याजनित सारा क्लेश नष्ट हो गया । मुने ! फिर काल-क्रमसे मेनाके गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा । समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्रको उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था । उसने समुद्रके साथ उत्तम मैत्री बाँधी । वह अद्भुत पर्वत नागवधुओंके उपभोगका स्थल बना हुआ है । उसके समस्त 'अङ्क 'श्रेष्ठ हैं । हिमालयके सौ पुत्रोंमें वह •से या अपने बाद प्रकृ हुए समस्त पर्वतोंमें एकमात्र मैनाक • सबस्रे श्रेष्ठ और महान् घल-पराकृष्से सम्पन्न है । अपने ही पर्वतराजके पदपर प्रतिष्ठित है । : ( अध्वाय ५ )

देशी उमोक्ना हिंमवान्के हृदय तथा मेनाके गर्भमें आना, गर्भणा देवीका देवताओं द्वारा स्तर्वन, उनका देवताओं प्राप्त माता मेनासे बातचीत तथा नवजात कन्याके रूपमें परिवर्तित होना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! तदनन्तर मेना और हिमाल्य आदरपूर्वक देव-कार्यकी सिद्धिके लिये कन्याप्राप्तिके हेतु वहाँ जगजननी भगवती उमाका चिन्तन करने लगे। जो प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंशसे गिरिराज हिमवान्के चित्तमें प्रविष्ट हुईं । इससे उनके शरीरमें अपूर्व एवं सुन्दर प्रभा उतर आयी । वे आनन्दमग्न हो अत्यन्त प्रकाशित होने लगे । उस अद्भुत तेजोराशिसे सम्पन्न महामना हिमालय अग्निके समान अधृष्य हो गये थे । तत्पश्चात् सुन्दर कल्याण-कारी समयमें गिरिराज हिमाल्यने अपनी प्रिया मेनाके उदरमें शिवाके उस परिपूर्ण अंशका आधान किया। इस तरह गिरिराजकी पत्नी मेनाने हिमवान्के हृदयमें विराजमान करुणानिधान देवीकी कृपासे सुखदायक गर्भ धारण किया। सम्पूर्ण जगत्की निवासभूता देवीके गर्भमें आनेसे गिरिप्रिया मेना सदा तेजोमण्डलके बीचमें स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगीं। अपनी प्रिया ग्रुभाङ्गी मेनाको देखकर गिरिराज हिमवान् बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे। गर्भमें जगदम्बाके आ जानेसे वे महान् तेजसे सम्पन्न हो गयी थीं। मुने ! उस अवसरमें विष्णु आदि देवता और मुनियोंने वहाँ आकर रगभेमें निवास करनेवाली शिवादेवीकी स्तुति की और तदनन्तर महेश्वरीकी नाना प्रकारसे स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए वे सब देवता अपने-अपने धामको चले गये । जब नवाँ महीना बीत गया और दसवाँ भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिकाने समय पूर्ण होनेपर गर्भस्थ शिशुकी जो गति होती है, उसीको धारण किया अर्थात् जन्म ले लिया। उस अवसर-पर आद्याशक्ति सती-साध्वी शिवा पहले मेनाके सामने अपने ही रूपसे प्रकट हुईं। वसन्त ऋतुमें चैत्र मासकी नवमी तिथिको मृगशिरा नक्षत्रमें आधी रातके समय चन्द्रमण्डलसे आकाशगङ्गाकी भाँति मेनकाके उदरसे देवी शिवाका अपने ही स्वरूपमें प्रादुर्भाव हुआ। उस समय सम्पूर्ण संसारमें प्रसन्नता छा गयी। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुन्दर, सुगन्धित एवं गण्भीर थी। उसक समय जलकी वर्षाके साथ

फूलोंकी दृष्टि हुई । विष्णु आदि सब देवता वहाँ आये । सबने सुखी होकर प्रसन्नताके साथ जगदेम्बाके दर्शन किये और शिवलोकमें निवास कैरनेवाली दिव्यरूपा महामाया शिवकामिनी मङ्गलमयी कालिका माताका स्तवन किया ।

नारद! जब देवतालोग स्तुति करके चले गये, तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल-दलके समान कान्ति-वाली श्यामवर्णा देवीको देखकर अतिशय आनन्दका अनुभव करने लगीं। देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन करके गिरिप्रिया मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यन्त हर्षसे उल्लिसत हो उठीं और संतोषपूर्वक बोलीं।

मेनाने कहा—जगदम्बे ! महेश्वरि ! आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे सामने प्रकट हुई । अम्बिके ! आपकी बड़ी शोभा हो रही है । शिवे ! आप सम्पूर्ण शक्तियोंमें आद्याशक्ति तथा तीनों लोकोंकी जननी हैं । देवि ! आप भगवान् शिवको सदा ही प्रिय हैं तथा सम्पूर्ण देवताओंसे प्रशंसित पराशक्ति हैं । महेश्वरि ! आप कृपा करें और इसी रूपसे मेरे ध्यानमें स्थित हो जायँ । साथ ही मेरी पुत्रीके अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! पर्वत-पत्नी मेनाकी यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई शिवादेवीने उन गिरिप्रियाको इस प्रकार उत्तर दिया ।

देवी बोर्ली—मेना ! तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भिक्तसे प्रसन्न हो मैं वर देनेके लिये तुम्हारे निकट आयी। 'वर माँगो' मेरी इस वाणीको सुनकर तुमने जो वर माँगा, वह इस प्रकार है— 'महादेवि! आप मेरी पुत्री हो जायँ और देवताओंका हित साधन करें।' तब मैंने 'तथास्तु' कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धामको चली गयी। गिरिकामिनि! उस वरके अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्यरूपका दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूपका स्मरण हो जाये; अन्यथा मनुष्यरूपमें प्रकट होनेपर मेरे विषयमें तुम अनजान ही

बनी रहतीं । अब तुम दोनों दम्पर्ते पुत्रीभावसे अथवा व शम्भुकी पत्नी होऊँगी और सजनोंका संकटसे उद्घार करूँगी। दिव्य-भागसे मेरा निरन्तर चिन्तर्न करते हुए, मुझमें स्नेह 'रक्लो । इससे तुम्हें मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी । मैं पृथ्वीपर अद्भृत लील करके देवताओंका कार्य सिद्ध करूँगी। भगवान्

ऐसा कहकर जुम्हकाता शिवी चुप हो गयी और हिसी : क्षण माताके देखते देखते प्रसन्नतार्पूर्वक नवज्ञात पुत्रीके रूपमें परिवर्तित हो शयीं।

## पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारदका हिमवान्के यहाँ जाना, पार्वतीका हाथ देखकर भावी फल बताना, चिन्तित हुए हिमवान्को आश्वासन दे पार्वतीका विवाह शिवजीके साथ करनेको कहना और उनके संदेहका निवारण करना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! मेनाके सामने महा-तेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गतिका आश्रय ले वह रोने लगी । उसका मनोहर रुदन मुनकर घरकी सब स्त्रियाँ हर्षसे खिल उठीं और बड़े बेगसे प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आ पहुँचीं। नील कमल-दलके समान स्थाम कान्तिवाली उस परम तेज-स्विनी और मनोरम कन्याको देखकर गिरिराज हिमालय अति-शय आनन्दमें निमग्न हो गये । तदनन्तर मुन्दर मुहूर्तमें मुनियोंके साथ हिमवान्ने अपनी पुत्रीके काली आदि मुख-दायक नाम रक्खे । देवी शिवा गिरिराजके भवनमें दिनोंदिन बढ़ने लगीं-ठीक उसी तरह, जैसे वर्षाके समयमें गङ्गाजीकी जलराशि और शरद्-ऋतुके शुक्लपक्षमें चाँदनी बढ़ती है। मुंशीलता आदि गुणोंसे संयुक्त तथा वन्धुजनोंकी प्यारी उस कन्याको कुटुम्बके लोग अपने कुलके अनुरूप पार्वती नामसे पुकारने लगे । माताने कालिकाको 'उ मा' ( अरी ! तपस्या मत कर ) कहकर तप करनेसे रोका था। मुने ! इसलिये वह सन्दर मुखवाली गिरिराजनन्दिनी आगे चलकर लोकमें उमाके नामसे विख्यात हो गयी । नारद ! तदनन्तर जब विद्याके उपदेशका समय आया, तव शिवा देवी अपने चित्तको एकाम करके बड़ी प्रसन्नताके साथ श्रेष्ठ गुरुसे विद्या पढ़ने लगीं। पूर्व-जन्मकी सारी विद्याएँ उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गयीं, जैसे शरत्-कालमें हंसोंकी पाँत अपने-आप स्वर्गङ्गाके तटपर पहुँच जाती है और रात्रिमें अपना प्रकाश स्वतः महौपधियोंको प्राप्त हो जाता है। मुने ! इस प्रकार मैंने शिवाकी किसी एक लीलाका ही वर्णन किया है । अब अन्य लीलाका वर्णन करूँगा, सुनो ।

एक समयकी बात है तुम भगवान् शिवकी प्रेरणासे प्रसन्नतापूर्वक हिमाचलके वर गये। मुने ! तुम शिवतत्त्वके ज्ञाता और उनकी लीलाके जानकारोंमें श्रेष्ठ हो। नारद! गिरि-राज हिमालयने उम्हें घरपर आया देख प्रणाम करके उम्हारी पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर उतसे तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करवाया । मुनीश्वर ! फिर स्वयं भी तुम्हें नमस्कार करके

हिमाचलने अपने सौभाग्यकी सराहना की और अत्यन्त मस्तक झका हाथ जोडकर तमसे कहा।

हिमालय बोले—हे मुने नारद! हे ब्रह्मपुत्रोंमें अष्ठ शानवान् प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरोंके उपकारमें लगे रहते हैं। मेरी पुत्रीकी जन्मकुण्डलीमें जो गुण-दोष हो, उसे बताइये । मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी ?

ब्रह्माजी कहते हैं-पुनिश्रेष्ठ ! तुम वातचीतमें कुशल और कौतुकी तो हो ही, गिरिराज हिमालयके ऐसा कहनेपर तुमने कालिकाका हाथ देखा और उसके सम्पूर्ण अङ्गीपर



विशेषरूपसे दृष्टिपाल करके हिमालयसे इस प्रकार कहना 'आरम्भै किया ।

नारद् दोले--शैलराज और मेनाे! आपकी यह पुत्री चन्द्रमाकी औदि कठीके समान वही है। समस्त शुभ लक्षण इसके अङ्गेंकी शोभा बढ़ातें हैं । यह अपने पतिके लिये अत्यन्त सुखदायिनी होगी और माता-पिताकी भी कीर्ति बढायेगी । संसारकी समस्त नारियोंमें यह परम साध्वी और स्वजनोंको सदा महान् आनन्द देनेवाली होगी । गिरिराज ! तुम्हारी पुत्रीके हाथमें सव उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेला विलक्षण है, उसका यथार्थ फल मुनो । इसे ऐसा पति प्राप्त होगा, जो योगी, नंग-धड़ंग रहनेवाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न वाप। उसे मान-सम्मौनका भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमङ्गल वेष धारण करेगा।

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! तुम्हारी इस बातको सुन और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति-पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्वा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनको सुनकर और लक्षणोंद्वारा उस भावी पतिको शिव मानकर मन-ही-मन हर्षसे खिल उठीं। 'नारदजीकी वात कभी झूठ नहीं हो सकती' यह सोचकर शिवा भगवान् शिवके युगलचरणोंमें सम्पूर्ण हृदयसे अत्यन्त स्नेह करने लगीं । नारद ! उस समय मन-ही-मन दुखी हो हिमवान्ने तुमसे कहा-- 'मुने ! उस रेखाका फल सुनकर मुझे वड़ा दुःख हुआ है । मैं अपनी पुत्रीको उससे बचानेके लिये क्या उपाय करूँ ??

मुने ! तुम महान् कौतुक करनेवाले और वार्तालाप-विशारद्रहो । हिमवान्की बात सुनकर अपने मङ्गलकारी वचनोंद्वारा उनका हर्ष वढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा ।

नारद बोले-गिरिराज ! तुम न स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सची है। वह झूट नहीं होगी। हाथकी रेखा ब्रह्माजीकी लिपि है। निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल-प्रवर ! इस कन्याको वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। नरंतु इस रेखाके कुफलसे बचनेके लिये एक उपाय भी है। उसे प्रेमपूर्वक सुनो । उसे करनेसे तुम्हें सुख मिलेगा । मैंने जैसे वरका निरूपण किया है, वैसे ही भगवान् शंकर हैं । वे सर्वसमर्थ हैं और लीलाके लिये अनेक रूप धारण करते रहते हैं । उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणोंके समान हो जायँगे । समर्थ पुरुषमें कोई दोष भी हो तो वह उसे दुःख नहीं देता। असमर्थके लिये ही वह दुःखदायक होता है । इस विषयमें सूर्यं, अग्नि और गृङ्गाका दृष्टान्त समने रखना चाहिये।

इसलिये तुम निवेकपूर्वर्फ अपनी कन्या शिवाको भगवान् शिवके हाथमें सोंप दों। भगवान् शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनासी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः शिंगको ग्रहणु कर छंगे, इसमें संशय, नहीं है। विशेषतः वे तपस्यासे वशमें हो जाते हैं। यदि शिवा नप करे तो सब काम ठीक हो जायगा । सर्वेश्वर दीव सब प्रकारसे समर्थ हैं। वे इन्द्रके वज्रका भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा-जी उनके अधीन हैं तथा वे स्वको सुख देनेवाले हैं । पार्वती-भगवान् शंकरकी प्यारी पत्नीं होगी । वह सदा रुद्रदेवके अनुकूल रहेगी; क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रतका पालन करनेवाठी है तथा माता-पिताके मुखको बढ़ानेवाठी है । यह तपस्या करके भगवान् शिवके मनको अपने वशमें कर हेगी और वे भगवान् भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं करेंगे । इन दोनोंका प्रेम एक दूसरेके अनुरूप है । वैसा उच्चकोटिका प्रेम न तो किसीका हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ ! इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं । उनके जो-जो काम नष्टप्राय हो गये हैं; उन सबका इनके द्वारा पुनः उजीवन या उद्धार होगा। अद्विराज! आपकी कन्याको पाकर ही भगवान् हर अर्द्धनारीश्वर होंगे। इन दोनोंका पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा । आपकी यह पुत्री अपनी तपस्याके प्रभावसे सर्वेश्वर महेश्वरको संतुष्ट करके उनके शरीरके आधे भागको अपने अधिकारमें कर लेगी, उनका अर्घाङ्ग वन जायगी। गिरिश्रेष्ठ ! तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान् शंकरके सिवा दूसरे किसीको नहीं देनी चाहिये । यह देवताओंका गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिये।

हिमालयने कहा--जानी मुने नारद ! मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेमपूर्वक सुनिये और आनन्दका अनुभव कीजिये । सुना जाता है महादेवजी सव प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके अपने मनको संयममें रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओंकी भी दृष्टिमें नहीं आते। देवर्षे ! ध्यानमार्गमें स्थित हुए वे भगवान् शम्भु परब्रह्ममें लगाये हुए अपने मनको कैसे हटायेंगे ? ध्यान छोड़कर विवाह करनेको कैसे उदात होंगे ? इस विषयमें मुझे महान् संदेह है। दीपककी लोके समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृतिसे परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परव्रहा है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसीका सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं किसी वाह्य-अनात्मवस्तुपर दृष्टि नेहीं डालते । मुने ! यहाँ आये दृष्

किनरोंके मुखसे उनके विषयमें नित्य एसी ही बात सुनी जाती ° है । क्या वह बात मिथ्या ही है । विशेषतः यह आती है कि भगवान् हरने बात भी सुननेमें पूर्वकालमें सतीके समक्ष एक प्रतिज्ञा नकी थी । उन्होंने कहा था- दक्षकुमारी प्यारी सती ! मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्रीका अपनी पत्नी बनानेके लिये न वरण करूँगा न प्रहण । 'यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ ।' इस प्रकार सतीके साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सतीके मर जानेपर वे दूसरी किसी स्त्रीको कैसे ग्रहण करेंगे ?

यह सुनकर तुम (नारद) ने कहा--महामते ! गिरिराज ! इस विषयमें तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्वकालमें दक्षकन्या सती हुई थी। उस समय इसीका सदा सर्वमङ्गलदायी सती नाम था। वे सती दक्षकन्या होकर रुद्रकी प्यारी पत्नी हुई थीं । उन्होंने पिताके यज्ञमें अनादर पाकर तथा भगवान् शंकरका भी अपमान हुआ देख कोधपूर्वक अपने शरीरको त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हरि घरमें उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साधात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हरकी पत्नी होगी, इसमें संशयं नहीं है।

नारद ! ये स्व बातें तुमने हिमपान्को विस्तारपूर्वक बतायीं । पार्वतीका वह-पूर्वरूप और चरित्र प्रीतिको बढ़ानेवाला है। कालीके उस सम्पूर्ण पूर्व वृत्तान्तको तुम्हारे, मुखसे, सुनकर हिमवान् अपनी पत्नी और पुत्रके साथ तत्कील संदेहरहित हो गये। इसी तरह तुम्हारे मुखसे अपनी उस पूर्वकथाको सुनकर कालीने लजाके मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल गयी। गिरिराज हिमालय पार्वतीके उस चरित्रको सुनकर उसके माथेपर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूँघकर उसे अपने आसनके पास ही विठा लिया।

नारद ! इसके पश्चात् तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोकको चले गये और गिरिराज हिमवान् भी मन-ही-मन-मनोहर आनन्दसे युक्त हो अपने सर्वसम्पत्तिशाली भवनमें प्रविष्ट हो गये। ( अध्याय ७-८ )

#### मेना और हिमालयकी बातचीत, पार्वती तथा हिमवान्के स्वप्न तथा भगवान् शिवसे 'मङ्गल' ग्रहकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! जब तुम स्वर्गलोकको चले गये, तबसे कुछ काल और व्यतीत हो जानेपर एक दिन मेनाने हिमवान्के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया । फिर खडी हो वे गिरिकामिनी मेना अपने पतिसे विनयपूर्वक बोलीं।

मेनाने कहा-प्राणनाथ ! उस दिन नारद मुनिने जो बात कही थी, उसको स्त्री-स्वभावके कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा; मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्याका विवाह किसी सुन्दर वरके साथ कर दीजिये। वह विवाह सर्वथा अपूर्व मुख देनेवाला होगा । गिरिजाका वर ग्रुभलक्षणोंसे सम्पन्न और कुलीन होना चाहिये । मेरी वेटी मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और मुखी हो सके, वैसा कीजिये । आपको मेरा नमस्कार है ।

ऐसा कहकर मेना अपने पतिके चरणोंपर गिर पड़ीं। उस समय उनके मुखपर आँमुओंकी धारा वह रही थी। प्राज्ञ-शिरोमणि हिमवान्ने उन्हें उठाया और यथावत् समझाना आरम्भ किया।



हिमालय बोले-देवि मेनके ! मैं यथार्थ और तत्त्वकी

कत बताता हूँ । सुनो । भ्रम छोड़ो । मुनिकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती । यदि वेटीपर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह मैं किए पूर्वक सुस्थिर जित्तसे भगवान् शंकरके लिसे तप करे । मेनके ! यदि भगवान् शिव प्रसन्न होकर कालीका । पाणिप्रहण कर लेते हैं तो सब ग्रुभ ही होगा । नारदे जीका बताया । हुआ अमङ्गल या अग्रुभ नष्ट हो जायगा । शिवके समीप सारे अमङ्गल सदा मङ्गलरूप हो जाते हैं । इसिद्धिये तुम पुत्रीको शिवकी प्राप्तिके लिये तपस्या करनेकी शीध शिक्षा दो ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! हिमवान्की यह वात मुनकर मेनाको बड़ी प्रसन्तता हुई । वे तपस्यामें रुचि उत्पन्न करनेके लिये पुत्रीको उपदेश देनेके निमित्त उसके पास गयीं। परंतु वेटीके सुकुमार अङ्गपर दृष्टिपात करके मेनाके मनमें बड़ी व्यथा हुई । उनके दोनों नेत्रोंमें तुरंत आँसू भर आये। फिर तो गिरिप्रिया मेनामें अपनी पुत्रीको उपदेश देनेकी शक्ति नहीं रह गयी। अपनी माताकी उस चेष्टाको पार्वतीजी शीघ्र ही ताड़ गयीं। तव वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माताको वारंवार आश्वासन दे तुरंत बोलीं।

पार्वतीने कहा—मा ! तुम बड़ी समझदार हो । मेरी यह बात सुनो । आज पिछली रात्रिके समय ब्राह्ममुहूर्तमें मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ । माताजी ! स्वप्नमें एक दयाल एवं तपस्वी ब्राह्मणने मुझे शिवकी प्रसन्नताके लिये उत्तम तपस्या करनेका प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है ।

नार ! यह सुनकर मेनकाने शीघ अपने पितको बुलाया और पुत्रीके देखे हुए स्वप्नको पूर्णतः कह सुनाया । मेनकाके मुखसे पुत्रीके स्वप्नको सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नीको समझाते हुए बोले ।

गिरिराजने कहा—प्रिये ! पिछली रातमें मैंने भी एक स्वप्न देखा है । मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ । तुम प्रेमपूर्वक उसे मुनो । एक बड़े उत्तम तपस्वी थे । नारदजीने वरके जैसे लक्षण बताये थे, उन्हीं लक्षणोंसे युक्त शरीरको उन्होंने धारण कर रक्षा था । वे बड़ी प्रसन्नताके साथ मेरे नगरके निकट तपस्या करनेके लिये आये । उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्रीको साथ लेकर उनके पास गया । उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारदजीके बताये हुए वर

भगवान् शम्भू ये ही हैं। तय मैंने उन तपस्तीकी सेवाके लिये अपनी प्रत्रीको उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें ! परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इतनेमें ही वहाँ सांख्य और वेदान्तके अनुसार बहुत वड़ा विवाद छिड़ गया। तदनन्तर उनकी आश्रस मेरी बेटी वहीं रह गयी और अपने हृदयमें उन्हींकी कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखि! यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिये मेने ! कुछ कालतक इस स्वप्नके फलकी परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिये, इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनीश्वर नारद! ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान् और मेनका ग्रुद्ध हृदयसे उस स्वप्नके फल-की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे।

देवर्षे ! शिवभक्तशिरोमणे ! भगवान् शंकरका यश परम पावन, मङ्गलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो । दक्ष-यज्ञसे अपने निवासस्थान कैलास पर्वतपर आकर भगवान् शम्भु प्रियाविरहसे कातर हो गये और प्राणोंसे भी अधिक प्यारी सती देवीका हृदयसे चिन्तन करने लगे। अपने पार्षदोंको बलाकर सतीके लिये शोक करते हुए उनके प्रेमवर्डक गुणोंका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गतिको दिखानेके लिये किया। फिर, गृहस्थ आश्रमकी सुन्दर स्थिति तथा नीति-रीतिका परित्याग करके वे दिगम्बर हो गये और सब लोकोंमें उन्मत्तकी भाँति भ्रमण करने लगे। लीलाकुशल होनेके कारण विरही-की अवस्थाका प्रदर्शन करने लगे। सतीके विरहसे दुःखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्तकस्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलासगिरिपर लौट आये और मनको यत्नपूर्वक एकाप्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुःखोंका नाश करनेवाली है। समाधिमें वे अविनाशी स्वरूपका दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणोंसे रहित हो वे भगवान शिव चिरकालतक सुस्थिर भावसे समाधि लगाये बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही मायाके अधिपति निर्विकार परब्रहा हैं। तदनन्तर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ।

भगवान् शिवके छलाटसे उस समय अमज्ञानित प्सीनेकी एक बूँद पृथ्वीनर गिरी और तत्काल एक शिशुके रूपमें परिणत हो गयी । मुने ! उस बालकके चार भुजाएँ थीं। शहोरकी कान्ति लाल थी और आकार मनोहर था । दिव्य युतिसे दीप्तिमान् वह शोभाशाली वालक अत्यन्त दुस्सह तेजसे सम्पन्न थाः तथापि उस सनय लोकाचारपरायण परमेश्वर शिवके आगे वह साधारण शिशुकी भाँति रोने लगा । यह देख पृथ्वी भगवान् शंकरसे भय मान उत्तम बुद्धिसे विचार करनेके पश्चात् सुन्दरी स्त्रीका रूप धारण करके वहीं प्रकट हो नयी। उन्होंने उस सुन्दर बालकको तुरंत उठाकर अपनी गोदमें रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होनेवाले दूधको ही स्तन्यके रूपमें उसे पिलाने लगीं । उन्होंने स्नेहसे उसका मुँह चूमा और अपना ही बालक मान हॅस-हॅसकर उसे खेळाने लगीं। परमेश्वर शिवका हित-साधन करनेवाली पृथ्वी देवी सच्चे भावसे स्वयं उसकी माता बन गयीं।

संसारकी सृष्टि करनेवाले, परम कौतुकी एवं विद्वान् अन्तर्यामी शम्भु वह चरित्र देखकर हँस पड़े और पृथ्वीको पहचानकर उनसे बोले- धरणि ! तुम धन्य हो ! मेरे इस

• पुत्रका प्रेमपूर्वक पालन करो । यह श्रेष्ठ शिशुं मुझ महातेजस्त्री शम्भुके अमजल (पसीने ) से तुम्हिर ही क्रपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे ! यह प्रियदारी वालक यद्यपि मेरे श्रमजलसे प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नामसे तुम्हारे ही धुत्रके रूपमें इसकी ख्याति होगी । यह सदा त्रिविध तापोंसे रहित होगा । अत्यन्त गुणवान् और भूमि देनेवाला होगा । यह मुझे भी मुख प्रदान करेगा । तुम इसे अपनी रुचिके अनुसार ग्रहण करो ।"

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! ऐसा कहकर भगवान् शिव चुप हो गये । उनके हृदयसे विरह्की प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचारका पालन कर रहे थे । वास्तवमें सत्पुरुषोंके प्रिय श्रीरुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिवकी उपर्युक्त आज्ञाको शिरोधार्य करके पुत्रसित पृथ्वीदेवी शीव्र ही अपने स्थानको चली गयीं। उन्हें आत्यन्तिक सुख मिला । वह वालक 'भौम' नामसे प्रसिद्ध हो युवा होनेपर तरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घकालतक भगवान् शंकरकी सेवा की । विश्वनाथजीकी कृपासे ग्रहकी पदवी पाकर वे भूमिकुमार शीघ ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोकमें चले गये, जो (अध्याय ९-१०) शकलोकसे परे है।

#### DW --

## भगवान् शिवका गङ्गावतरण तीर्थमें तपस्याके लिये आना, हिमवान्द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान् शिवकी आज्ञाके अनुसार उनका उस स्थानपर द्सरोंको न जाने देनेकी व्यवस्था करना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! हिमवान्की पुत्री लोक-पूजित शक्तिस्वरूपा पार्वती हिमालयके घरमें रहकर बढ़ने लगीं। जब उनकी अवस्था आठ वर्षकी हो गयी, तब सतीके विरहसे कातर हुए शम्भुको उनके जन्मका समाचार मिला। नारद ! उस अद्भुत बालिका पार्वतीको हृदयमें रखकर वे मन-ही-मन बड़े आनन्दका अनुभव करने लगे। इसी बीचमें हौिकक गतिका आश्रय हे शम्भुने अपने मनको एकाग्र करनेके लिये तप करनेका विचार किया । नन्दी आदि कुछ शान्त पार्षदोंको साथ हे वे हिमालयके उत्तम शिखरपर गङ्गावतार नामक तीर्थमें चले आये, जहाँ पूर्वकालमें ब्रह्मधामसे च्युत होकर समस्त पापराशिका विनाश करनेके लिये चली हुई परम पावनी गङ्गा पहले-पहल भूतलपर अवतीर्ण हुई थीं । जितेन्द्रिय

हरने वहीं रहकर तपस्या आरम्भ की। वे आलस्यर्हित हो चेतन, ज्ञानस्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, चिदानन्दस्वरूप, द्वैतहीन तथा आश्रयरहित अपने आत्मभूत परमात्माका एकाग्रभावसे चिन्तन करने छगे। भगवान् हरके ध्यानपरायण होनेपर नन्दी-भृङ्गी आदि कुछ अध्य पार्षदगण भी ध्यानमें तत्पर हो गये। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शम्भुकी सेवा करते थे। वे सव-कें-सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गये थे।

इसी समय गिरिराज हिमवान् उस ओषिवहुल शिखरपर भगवान् शंकरका ग्रुभागमन सुनकर उनके प्रति आदरकी भावनासे वहाँ आये। आकर सेवकांसिहत गिरिराजने भगवान् रुद्रको प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुन्दर स्तवन किया। फ्रिर हिमालयने कहा-प्राभो! मेरे

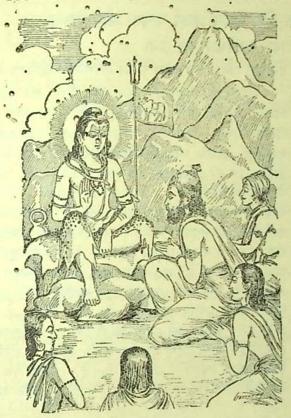

सौभाग्यका उदय हुआ है, जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों न हो, महात्माओंने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीनवरसल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया; क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करनेका कष्ट उठाया है। महेश्वर! आप मुझे अपना दास समझकर शान्तभावसे मुझे सेवाके लिये आज्ञा दीजिये। मैं बड़ी प्रसन्नतासे अनन्य-चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद शिरिराजका यह वचन मुनकर महेश्वरने किंचित् आँखें खोळीं और सेवकोंसहित हिम्बानको देखा। सेवकोंसहित गिरिराजको उपस्थित देख ध्यानयोगमें स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वजने मुसकराते हुए-से कहा।

महेर्चर बोले—शैलराज ! मैं तुम्हारे शिलरपर एकान्तमें तपस्या करनेके लिये आया हूँ। तुम ऐसा प्रबन्ध करो, जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्याके धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओंको भी सदा आश्रय देनेवाले हो। दिज आदिका तुम्हारे ऊपरं सदा ही निवास रहता है। तुम गङ्गासे अभिषिक्त होकर सदाके लिये पित्रत्र हो गये हो। दूसरोंका उपकार करनेवीले तथा सम्पूर्ण पर्वतींके सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज! मैं यहाँ गङ्गावतरण-स्थलमें तुम्हारे आश्रित, रहकर आत्मसंयमपूर्वक वड़ी प्रसन्नताके साथ तपस्या किना किसी विष्नवाधाके चाल रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वतप्तर ! मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है, उसका उत्तम प्रीतिसे यत्नपूर्वक प्रवस्थ करो।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान् राम्भु चुप हो गये । उस समय गिरिराजने राम्भुसे प्रेमपूर्वक यह बात कही—'जगन्नाथ! परमेश्वर! आज मैंने अपने प्रदेशमें स्थित हुए आपका स्वागतपूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिये महान् सौभाग्यकी बात है । अब आपसे और क्या प्रार्थना कलें । महेश्वर! कितने ही देवता बड़े-बड़े यक्तका आश्रय ले महान् तप करके भी आपको नहीं पाते । वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गये । मुझसे बदकर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यातमा दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि आप मेरे पृष्ठभागपर तपस्थाके लिये उपस्थित हुए हैं । परमेश्वर! आज मैं अपनेको देवराज इन्द्रसे भी अधिक भाग्यबान् मानता हूँ; क्योंकि सेवकोंसिहत आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रहका भागी बना दिया । देवेश ! आप स्वतन्त्र हैं । यहाँ बिना किसी विझ-बाधाके उत्तम तपस्या कीजिये । प्रभो ! मैं आपका दास हूँ । अतः सदा आपकी आज्ञाके अनुसार सेवा करूँगा।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घरको लौट आये । उन्होंने अपनी प्रिया मेनाको बड़े आदरसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तत्पश्चात् शैलराजने साथ जानेवाले परिजनों तथा समस्त सेवकगणोंको-बुलाकर उन्हें ठीक-ठीक समझाया।

हिमालय बोले—आजसे कोई भी गङ्गावतरण नामक स्थानमें, जो मेरे पृष्ठभागमें ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाय। यह मैं सची बात कहता हूँ। यदि कोई वंहाँ जायगा तो उस महादुष्टको मैं विशेष दण्ड दूँगा। मुने! इस प्रकार अपने समस्त गणोंको शीघ ही नियन्त्रित करके हिमवान्ने विश्वनिवारणके लिये जो मुन्दर प्रयत्न किया, वह तुम्हें बताता हूँ, मुनो। (अध्याय ११)

## हिमवानुका पार्वतीको शिवकी सेवामें रखनेके लिये उनसे आज्ञा माँगना और शिवका कारंण बताते हुए इस प्रस्तावको अस्वीकार कर देना

ब्रह्माजी कहते हैं — नारद! तदनन्तर शैलराज हिमालय उत्तम फल-फूल लेकर अपनी पुत्रीके साथ हर्षपूर्वक भगवान् हरके संमीप गये। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यानपरायण त्रिलोकीनाथ शिवको प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या कालीको हृदयसे उनको सेवामें अर्पित कर दिया । फल-फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्रीको आगे करके शैलराजने शम्भुसे कहा-'भगवन्! मेरी पुत्री आप भगवान् चन्द्रशेखरकी सेवा करनेके लिये उत्सुक है । अतः आपके आराधनकी इच्छासे मैं इसको साथ लाया हूँ । यह अपनी दो सखियोंके साथ सदा आप शंकरकी ही सेवामें रहे । नाथ ! यदि आपका मुझपर अनग्रह है तो इस कन्याको सेवाके लिये आज्ञा दीजिये।'

तब भगवान् शंकरने उस परम मनोहर कामरूपिणी कन्याको देखकर आँखें मूँद लीं और अपने त्रिगुणातीत, अविनाशी परमतत्त्वमय उत्तम रूपका ध्यान आरम्भ किया । उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाज्टघारी वेदान्तवेद्य चन्द्रकला-विभूषण शम्भु उत्तम आसनपर बैठकर नेत्र बंद किये तप (ध्यान) में ही लग गये। यह देख हिमाचलने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणोंमें प्रणाम किया । यद्यपि उनके हृदयमें दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशयमें पड़ गये कि न जाने भगवान् मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओंमें श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान्ने जगत्के एकमात्र बन्धु भगवान शिवसे इस प्रकार कहा।

हिमालय बोले-देवदेव! महादेव! करुणाकर! शंकर ! विभो ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आँखें खोलकर मेरी ओर देखिये । शिव ! शर्व ! महेशान ! जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाले प्रभो ! महादेव ! आप सम्पूर्ण आपत्तियोंका निवारण करनेवाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ । स्वामिन् ! प्रभो ! मैं अपनी इस पुत्रीके साथ प्रतिदिन आपका - दर्शन करनेके लिये आऊँगा । इसके लिये आदेश दीजिये ।

उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वरने आँखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच-विचारकर कहा ।

महेरवर बोले--गिरिराज ! तुम अपनी इस कुमारी कन्याको घरमें रखकर ही नित्य मेरे दर्शनको आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता ।

महेश्वरकी ऐसी बात सुनकर शिवाके पिता हिमवान् मस्तक झकाकर उन भगवान् शिवसे बोले-(प्रभो ! यह तो बताइये, किस कारणसे मैं इस कन्याके साथ आपके दर्शनके लिये नहीं आ सकता । क्या यह आपकी सेवाके योग्य नहीं है ? फिर

इसे नहीं लानेका क्या कारण'है, यह मेरी समझमें नहीं आता।'

यह सुनकर भगवान् वृषभध्वज राम्भुं हँसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियोंको लोकाचारका दशेंक कराते हुए वे हिमालयसे बोले-'शैलराज! यह कुमारी॰ सुन्दर कटिवदेशसे सशोभित, तन्बङ्गी, चन्द्रमुखी और ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्न है। इसलिये इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिये। इसके लिये मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ । वेदके पारंगत विद्वानोंने नारीको मायारूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपखीजनोंके तपमें विच्न डालनेवाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ ! मैं तपस्वी, योगी और सदा मायासे निर्लित रहनेवाला हूँ । मुझे युवती स्त्रीसे क्या प्रयोजन है ? तपस्वियोंके श्रेष्ठ आश्रय हिमालय ! इसिंख्ये फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि तुम वेदोक्त धर्ममें प्रवीण, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और विद्वान् हो। अचलराज ! स्त्रीके सङ्गसे मनमें शीघ्र ही विषयवासना उत्पन्न हो जाती है । उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होनेसे पुरुष उत्तम तपस्यासे भ्रष्ट हो जाता है। इसलिये शैल ! तपस्वीको स्त्रियोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये; क्योंकि स्त्री



महाविषय-वासनाकी जड़ एवं ज्ञान-वैराग्यका विनाश करनेवाली होती है। '\*

ब्रह्म(जी कहते हैं--नारद ! इस तरहकी बहुत-सी बातें कहकर महायोगिशिरोमणि भगवान् महेश्वर चुप हो गये । देवर्षे ! शम्भुका यह निरामयः निःस्पृह और निष्ठुर वचन मुनकर कालीके पिता हिम्बान् चिकतः फुछ-कुछ व्याकुछ और चुप हो गये। तपस्वी शिवकी कही हुई बात मुनकर और गिरिराज हिमबान्को चिकत हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान् शिवको प्रणाम करके विशद बचन बोली।

(अध्याय १२)

## पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके लिये आज्ञा देना तथा पार्वतीद्वारा भगवानुकी प्रतिदिन सेवा

भवानीने कहा—योगिन् ! आपने तपस्वी होकर गिरि-राजसे यह क्या बात कह डाली | प्रमो ! आप ज्ञानविद्यारद हैं, तो भी अपनी बातका उत्तर मुझसे सुनिये । राम्मो ! आप तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं । उस शक्तिके कारण ही आप महात्माको तपस्या करनेका विचार हुआ है । सभी कर्मोंको करनेकी जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिये । प्रकृतिसे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं । भगवन् ! आप कौन हैं ? और सूक्ष्म प्रकृति क्या है ? इसका विचार कीजिये । प्रकृतिके बिना लिङ्गरूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं ? आप सदा प्राणियोंके लिये जो अर्चनीय, वन्दनीय और चिन्तनीय हैं, वह प्रकृतिके ही कारण हैं । इस बातको हृदयसे विचारकर ही आपको जो कहना हो, वह सब कहिये ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! पार्वतीजीके इस वचनको सुनकर महती लीला करनेमें लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हँसते हुए बोले।

मेहेश्वरने कहा—मैं उत्कृष्ट तपस्याद्वारा ही प्रकृतिका नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृतिरहित शम्भुके रूपमें स्थित होता हूँ । अतः सत्पुरुषोंको कभी या कहीं प्रकृतिका संग्रह नहीं करना चाहिये । लोकाचारसे दूर एवं निर्विकार रहना चाहिये।

- नारद ! जब शम्भुने लौकिक व्यवहारके अनुसार यह बात कही, तब काली मन-ही-मन हँसकर मधुर वाणीमें बोली।

काळीने कहा—कल्याणकारी प्रभो ! योगिन् ! आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है ? फिर आप

उससे परे क्यों नहीं हो गये ? ( क्यों प्रकृतिका सहारा, लेकर बोलने लगे ? ) इन सब बातोंको विचार करके तात्विक दृष्टिसे जो यथार्थ बात हो, उसीको कहना चाहिये । यह सब कुछ सदा प्रकृतिसे वँघा हुआ है । इसिंख्ये आपको न तो बोलना चाहिये और न कुछ करना ही चाहिये; क्योंकि कहना और करना-सव व्यवहार प्राकृत ही है। आप अपनी बुद्धिसे इसको समिं । आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृतिका ही कार्य है। झुठे वाद-विवाद करना व्यर्थ है । प्रभो ! शम्भो ! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वतपर आप तपस्या किसलिये करते हैं ? हर ! प्रकृतिने आपको निगल लिया है । अतः आप अपने स्वरूपको नहीं जानते । ईश ! आप यदि अपने खरूपको जानते हैं तो किस लिये तप करते हैं ? योगिन् ! मुझे आपके साथ वाद-विवाद करनेकी क्या आवस्यकता है ? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होनेपर विद्वान् पुरुष अनुमान प्रमाणको नहीं मानते । जो कुछ प्राणियोंकी इन्द्रियोंका विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषोंको बुद्धिसे विचारकर प्राकृत ही मानना चाहिये। योगीश्वर ! बहुत कहनेसे क्या लाभ ? मेरी उत्तम बात सुनिये। मैं प्रकृति हूँ। आप पुरुष हैं । यह सत्य है, सत्य है । इसमें संशय नहीं है । मेरे अनुप्रहसे ही आप सगुण एवं साकार माने गये हैं । मेरे विना तो आप निरीह हैं । कुछ भी नहीं कर सकते हैं । आप जितेन्द्रिय होनेपर भी प्रकृतिके अधीन हो सदा नाना प्रकारके कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं ? और मुझसे लिस कैसे नहीं ? शंकर ! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहनेपर भी डरना नहीं चाहिये।

<sup>\*</sup> भवत्यचल तत्सङ्गाद् विषयोत्पत्तिराशु वै । विनदयित च वैराग्यं ततो अदयित सत्तपः ॥ अतस्तपस्विना शैल न कार्या स्त्रीप संगतिः । महाविषयमूलं सा ज्ञानवैराग्यनाशिनी ॥० (शि० पु० रु० सं० पा० खं० १२ । ३१-३२०)

ब्रह्माजी कहते हैं--पार्वतीका यह सांख्यशास्त्रके अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदान्तमतमें • स्थित हो उनसे यों बोले । •

श्रीशिवने कहा--मुन्दर भाषण करनेवाली गिरिजे! यदि तुम्र सांख्य अतको धारण करकें ऐंसी बात ऋहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो; परंतु वह सेवा शास्त्रनिषिद्ध नहीं होनी चाहिये।

गिरिजासे ऐसा कहकर भक्तोंपर अनुग्रह और उनका मनोरञ्जन करनेवाले भगवान शिव हिमवान्से बोले।

शिवने कहा-गिरिराज ! मैं यहीं तुम्हारे अत्यन्त रमणीय श्रेष्ठ शिखरकी भूमिपर उत्तम तपस्या तथा अपने आनन्दमय परमार्थस्वरूपका विचार करता हुआ विचरूँगा। पर्वतराज ! आप मुझे यहाँ तपस्या करनेकी अनुमति दें । आपकी अनुज्ञाके बिना कोई तप नहीं किया जा सकता ।

देवाधिदेव शूल्धारी भगवान् शिवका यह कथन सुनकर हिमवानने उन्हें प्रणाम करके कहा- भहादेव ! देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत् तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहँ ?'

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! गिरिराज हिमवान्के ऐसा कहनेपर लोककल्याणकारी भगवान् शंकर हँस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले-'अब तुम जाओ।' शंकरकी आज्ञा पाकर हिमवान् अपने घर छौट गये । वे गिरिजाके साथ प्रतिदिन उनके दर्शनके लिये आते थे। काली अपने पिताके विना भी दोनों सखियोंके साथ नित्य शंकरजीके पास जातीं और भक्तिपूर्वक उनकी सेवामें लगी रहतीं । नन्दीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात! महेश्वरके आदेशसे ही ऐसा होता था । प्रत्येक गण पवित्रतापूर्वक रहकर ्र उनकी आज्ञाका पालन करता था । जो विचार करनेसे परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिवने सांख्य और वेदान्त-भतमें स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा मुख देनेवाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इन्द्रियातीत भगवान् शंकरने गिरिराजके कहनेसे उनका गौरव मानकर उनकी पुत्रीको अपने पास रहकर सेवा करनेके लिये स्वीकार कर लिया ।

> अपनी दो सिवयोंके साथ

महादेवजीकी सेवाके लिये प्रतिदिन आर्ती-जाती रहती थीं। व भगवान, शंकरके चरणं घोकर उस चरणामृतका पान करती थीं। आगसे 'तपाकर शुद्ध किये हुए वृद्धसे ( अथवा गरम जलसे घोये हुए वस्त्रके द्वारा ) उनके शरीरका मार्जन करती, उसे मलती-पोंछती थीं। फिर सोलह उपचारेंसि विधिवृत् हरकी पूजा करके बारंबार उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके प्रश्चात् प्रतिदिन पिताके घर छौट जाती रहीं । मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार . ध्यानपरायण शंकरकी सेवामें लगी हुई शिवाका महान् समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर पूर्ववत् उनकी सेवा करती रहीं । महादेवजीने जब फिर उन्हें अपनी सेवामें नित्य तत्पर देखा, तव वे दयासे द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे—'यह काली जव तपश्चर्यां-व्रत करेगी और इसमें गर्वका बीज नहीं रह जायगा, तभी मैं इसका पाणिप्रहण करूँगा।

ऐसा विचार करके महालीला करनेवाले महायोगीश्वर भगवान् भूतनाथ तत्काल ध्यानमें स्थित हो गये। सुने ! परमात्मा शिव जब ध्यानमें लग गये, तब उनके हृदयमें दूसरी कोई चिन्ता नहीं रह गयी। काली प्रतिदिन महात्मा शिवके रूपका निरन्तर चिन्तन करती हुई उत्तम भक्तिभावसे उनकी सेवामें लगी रही। ध्यानपरायण भगवान् हर शुद्ध भावसे वहाँ रहती हुई कालीको नित्य देखते थे । फिर भी पूर्व चिन्ताको भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे।

इसी बीचमें इन्द्र आदि देवताओं तथा मुनियोंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे कामदेवको वहाँ आदरपूर्वक मेजा । वे कामकी प्रेरणासे कालीका रुद्रके साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करनेमें कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुरसे वे बहुत पीड़ित थे ( और शंकरज़ीसे किसी महान् बलवान् पुत्रकी : उत्पत्ति चाहते थे )। कामदेवने वहाँ पहुँचकर अपने सब उपायोंका प्रयोग किया । परंतु महादेवजीके मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ । उल्टे उन्होंने कामदेवको जलाकर मस्म कर दिया। मुने ! तव सती पार्वतीने भी गर्वरहित हो उनकी आज्ञासे बहुत बड़ी तपस्या करके शिवको पतिरूपमें प्राप्त किया । फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यन्त प्रेमसे और प्रसन्नतापूर्वक रहने छगे । उन दोनोंने परोपकारमें तत्पर रहकर देवताओंका महान् कार्य सिद्ध किया।

तारकासुरसे संताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको अपनी कष्टकथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीके समझानेसे तारकासुरका स्वर्गकों छोड़ना और देवताओंका वहाँ रहकर लक्ष्यसिद्धिके लिये यह्नशील होना

्स्तजी कहते हैं—तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर पार्वतीके विकाहके विदूतृत प्रसङ्गको उपस्थित करते हुए ब्रह्मा-जीने तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवाञ्छित वर-प्राप्ति इथा देक्ता और असुर—सबको जीतकर स्वयं इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी।

तत्पश्चात् ब्रह्माजीने कहा-तारकासुर तीनों छोकोंको अपने वशमें करके जब स्वयं इन्द्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गंया। वह जितेन्द्रिय असुर त्रिभुवनका एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंगसे राज्यका संचालन करने लगा । उसने समस्त देवताओंको निकालकर उनकी जगह दैत्योंको स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देवयोनियोंको स्वयं अपने कर्ममें लगाया । मुने ! तदनन्तर तारकामुरके सताये हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता अत्यन्त ब्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरणमें आये। उन सबने मुझ प्रजापतिको प्रणाम करके बड़ी भक्तिसे मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दु:खकी वातें बताकर कहा-प्रभो ! आप ही हमारी गति हैं। आप ही हमें कर्तव्यका उपदेश देनेवाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्निमें जलकर अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं। जैसे संनिपात रोगमें प्रबल औषंधें भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस अमुरने हमारे सभी कृर उपायोंको बलहीन बना दिया है। भगवान् विष्णुके सुदर्शनचक्रपर ही हमारी विजय-की आशा अवलम्बित रहती है। परंतु वह भी उसके कण्ठपर इक्टिंत हो गया। उसके गलेमें पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा थी, मानो उस असुरको फूलकी माला पहनायी गयी हो।

समयोचित वात कही—'देवताओं ! मेरे ही वरदानसे दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है । अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं । जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसका उसीके द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है । विषके वृक्षको भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है । तुमलोगोंका सारा कार्य करनेके योग्य भगवान् शंकर हैं । किंतु वे तुम्हारे कहनेपर भी स्वयं उस

अमुरका सामना नहीं कर सकते । तारक दैत्य स्वयं, अपने पापसे नष्ट होगा । मैं जैसा उपदेश करता हूँ, तुम वैसा कार्य करो । मेरे वरके प्रभावसे न मैं तारकामुरका वंध कर सकता हूँ, न भगवान् विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही-उसका वध कर सकते हैं । दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता हूँ । देवताओ ! यदि शिवजीके वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्यका वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्टगण ! इसके लिये जो उपाय मैं बताता हूँ, उसे करो । महादेवजीकी कृपासे वह उपाय अवस्य सिद्ध होगा । पूर्वकालमें जिस दक्षकन्या सतीने दक्षके यज्ञमें अपने शरीरको त्याग दिया था, वही इस समय हिमालयपत्नी मेनकाके गर्भसे उत्पन्न हुई है । यह बात तुम्हें भी विदित ही है । महादेवजी उस कन्याका पाणिग्रहण अवस्य करेंगे, तथापि देवताओ ! तुम स्वयं भी इसके लिये प्रयत्न करो । तुम अपने यत्नसे ऐसा उद्योग करो। जिससे मेनकाकुमारी पार्वतीमें भगवान् शंकर अपने वीर्यका आधान कर सकें । भगवान शंकर ऊर्ध्व रेता हैं ( उनका वीर्य ऊपरकी ओर उठा हुआ है ) । उनके वीर्यको प्रस्वलित करनेमें केवल पार्वती ही समर्थ हैं। दूसरी कोई अबला अपनी शक्तिसे ऐसा नहीं कर सकती । गिरिराजकी पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्थामें प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालयपर तपस्यामें लगे हुए महादेवजीकी प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान्के कहनेसे काली शिवा अपनी दो सखियोंके साथ ध्यानपरायण परमेश्वर शिवकी साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी पार्वती शिवके सामने रहकर प्रति-दिन उनकी पूजा करती हैं, तथापि वे ध्यानमझ महेश्वर मनसे भी ध्यानहीन खितिमें नहीं आते । अर्थात् ध्यान भङ्ग करके पार्वतीकी ओर देखनेका विचार भी मनमें नहीं छाते। देवताओ। चन्द्रशेखर शिव जिस प्रकार कालीको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुमलोग शीघृ ही प्रयत्नपूर्वक करो। में उस दैत्यके स्थानपर जाकर तारकामुरको बुरे इटर्से इटानेंकी चेष्टा करूँगा । अतः अब तुमलोग अपने स्थानको जाओ ।

नारद ! देवताओंसे ऐसा कहकर मैं शीम ही तारकासुरसे मिला और बड़े प्रेमसे बुलांकर मैंने उससे इस प्रकार कहा 'तारक ! यह स्वर्ग हमारे तेजका सारतत्त्व है। परंतु तुम यहाँके राज्यका पालन कर रहे हो। जिसके लिये तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। गैंने तुमहें इससे छोटा ही वर दिया था। स्वर्गका राज्य कदापि नहीं दिना था। इसलिये तुम स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर राज्य करो। असुरश्रेष्ठ ! देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब तुमहें वहीं मुलम होंगे। इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

ऐसा कहकर उस असुरको समझानेके बाद मैं शिवा और शिवका स्मरण करके वहाँसे अदृश्य हो गया । तारकासुर भी स्वर्गको छोड़कर पृथ्वीपर आ गया और शोणितपुरमें रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता मी मेरी बात मुनकर मुझे प्रणाम करके इन्द्रके साथ प्रसन्तापूर्वक वंडी सावधानीके साथ इन्द्रकोकमें गये। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपसमें सलाह करके वे सब देवता इन्द्रसे प्रेमपूर्वक बोले— भूगवन् ! शिवकी शिवामें जैसे भी काममूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्माजीका बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिये।

इस प्रकार देवराज इन्द्रसे सम्पूर्ण वृत्तान्त निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब ओर अपने-अपने स्थानपर चले गये। ( अध्याय १४—१६ )

## इन्द्रद्वारा कामका स्परण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहनेसे कामका शिवको मोहनेके लिये प्रस्थान

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! देवताओं के चले जानेपर दुरात्मा तारक दैत्यसे पीड़ित हुए इन्द्रने कामदेवका स्मरण किया । कामदेव तत्काल वहाँ आ पहुँचा । तब इन्द्रने मित्रताका धर्म बतलाते हुए कामसे कहा—'मित्र ! कालवशात् मुझपर असाध्य दुःख आ पड़ा है । उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता । दाताकी परीक्षा दुर्भिक्षमें, शूरवीरकी परीक्षा रणभृमिमें, मित्रकी परीक्षा आपत्तिकालमें तथा स्त्रियों के कुलकी परीक्षा पतिके असमर्थ हो जानेपर होती है । तात ! संकट पड़नेपर विनयकी परीक्षा होती है और परोक्षमें सत्य एवं उत्तम स्नेहकी, अन्यथा नहीं । यह मैंने सच्ची बात कही है ॥ मित्रवर ! इस समय मुझपर जो विपत्ति आयी है, उसका निवारण दूसरे किसीसे नहीं हो सकता । अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जायगी । यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही मुख देनेवाला है, ऐसी बात नहीं । अपितु यह समस्त देवता आदिका कार्य है, इसमें संशय नहीं है ।'

इन्द्रकी यह बात सुनकर कामदेव मुस्कराया और प्रेमपूर्ण गम्भीर वाणीमें बोला ।

दातु॰ परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य॰ जायते । आपत्काछे तु मित्रस्थाशक्तौ स्त्रीणां कुलस्य हि ॥ विनतेः ' संकटे प्राप्तेऽवितथस्य परोक्षतः । द्वस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितम् ॥ (शि० पु० २० सं० पा० खं० १७।१२-१३)



कामने कहा—देवराज ! आप ऐसी बात क्यों कहते हैं ! मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ (आवश्यक निवेदन-मात्र कर रहा हूँ) । लोकमें कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी—यह स्वयं देखनेकी वस्तु है, कहनेकी नहीं। जो संकटके समय बहुत बातें करता है, वह काम क्या करेगा ! तथापि महाराज ! 'प्रभो ! मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिये !

भित्र के जो आपके इन्द्रपदकी छीननेके छिये दारुण तपस्या कर
रहा है, आपके उस दार्तुको मैं सर्वथा तपस्यासे अष्ट कर दूँगा ।
जो काम जिल्हों पूर्का सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काममें
छमाये । मेरे योग्न जो कार्य हो, वह सब आप मेरे जिम्मे
कीजिये ।

ं ब्रह्मां जी कहते हैं — क्षामदेवका यह कथन मुनकर इन्द्र वड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियोंको मुख देनेवाले कामको प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले।

इन्द्रने कहा—तात ! मनोभव ! मैंने अपने मनमें जिस कार्यको पूर्ण करनेका उद्देश्य रक्खा है, उसे सिद्ध करनेमें केवल तुम्हीं समर्थ हो | दूसरे किसीसे उस कार्यका होना सम्भव महीं है | मित्रवर ! मनोभव काम ! जिसके लिये आज तुम्हारे सहयोगकी अपेक्षा हुई है, उसे ठीक-ठीक बता रहा हूँ; सुनो । तारक नामसे प्रसिद्ध जो महान् दैत्य है, वह बहाजीका अद्भुत वर पाकर अजेय हो गया है और सभीको दुःख दे रहा है । वह सारे संसारको पीड़ा दे रहा है । उसके द्वारा वारंबार धर्मका नाश हुआ है । उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं । सम्पूर्ण देवताओंने पहले उसके साथ अपनी पूरी शिक्त लगाकर युद्ध किया था; परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र-शस्त्र निष्फल हो गये । जलके स्वामी वर्षणका पाश टूट गया । श्रीहरिका सुदर्शनचक्र भी वहाँ सफल नहीं हुआ । श्रीविष्णुने उसके कण्ठपर चक्र चलाया, किंतु

'वह वहाँ कुण्टित हो लया । ब्रह्माजीने महायोगीश्वर भगवान् शम्भुके वीर्यसे उत्पन्न हुए बालक्ष्के हाथसे इस दुरासी देख-की मृत्यु वतायी है । यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न-पूर्वक करना है । मित्रहर ! उसके हो जानेसे हम देवताओं को बड़ा मुख मिलेगा । भगवान् शम्भु गिरिरोज हिमालंबपर उत्तम तपस्यामें लगे हैं । वे हमारे भी प्रभु हैं, कामनीके वशमें नहीं हैं, स्वतन्त्र परसेश्वर हैं । मैंने मुना हैं कि गिरिराजनिदनी पार्वती पिताकी आज्ञा, पाकर अपनी दो सिखयोंके साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवामें रहती हैं । उनका यह प्रयत्न महादेवजीको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये ही है । परतु भगवान् शिव अपने मनको संवम-नियमसे वशमें रखते हैं । मार ! जिस तरह भी उनकी पार्वतीमें अत्यन्त रुचि हो जाय, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिये । यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओंगे और हमारा सारा दुःख नष्ट हो जायगा । हतना ही नहीं, लोकमें तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जायगा ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर कामदेवका मुखारिवन्द प्रसन्नतासे खिल उठा । उसने देवराज-से प्रेमपूर्वक कहा—'मैं इस कार्यको कहाँगा । इसमें संशय नहीं है।' ऐसा कहकर शिवकी मायासे मोहित हुए कामने उस कार्यके लिये स्वीकृति दे दी और शीव्र ही उसका भार ले॰ लिया । वह अपनी पत्नी रित और वसन्तको साथ ले बड़ी प्रसन्नताके साथ उस स्थानपर गया, जहाँ साक्षात् योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। (अध्याय १७)

## रुद्रकी नेत्राप्तिसे कामका भस्म होना, रितका विलाप, देवताओंकी प्रार्थनासे शिवका कामको द्वापरमें प्रद्यम्नरूपसे नृतन शरीरकी प्राप्तिके लिये वर देना और रितका शम्बर-नगरमें जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! काम अपने साथी वसन्त आदिको लेकर वहाँ पहुँचा । उसने भगवान् शिवपर अपने बाण चलाये । तब शंकरजीके मनमें पार्वतीके प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा । अपने धैर्यका हास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यन्त विस्मित हो मन-ही-मन इस प्रकार चिन्तन करने लगे ।

शिच बोले—में तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विष्न कैसे आ गये ? किस कुकर्मीने यहाँ मेरे चित्तमें विकार पैदा कर दिया ?

इस तरह विचार करके सत्पुरुषोंके आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शङ्कायुक्त हो सम्पूर्ण दिश्मओंकी ओर देखने छगे । इसी समय वामभागमें वाण खींचे खड़े हुए कामपर उनकी दृष्टि पड़ी । वह मूढिचित्त मदन अपनी शक्तिके घमंडमें आकर पुनः अपना वाण छोड़ना ही चाहता था । नारद ! इस अवस्थामें कामपर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीशको तत्काल रोप चढ़ आया । मुने ! उधर आकाशमें वाणसिहत धनुष लिये खड़े हुए कामने भगवान् शंकरपर अपना अमोध अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था । परंतु परमात्मा शिवपर वह अमोध अस्त्र भी मोध ( व्यर्थ ) हो गया, कुपित हुए परमेश्वरके पास जाते ही शान्त हो गया । भगवान् शिवपर अपने अस्त्रके व्यर्थ हो जानेपर सन्मथ ( काम ) को वड़ा भय हुआ । भगवान् मृत्युंजयको सामने देखकर वह

कौप उठा और इन्द्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा । मुनिश्रेष्ठ ! अपना प्रयास निष्फल हो जानेपर काम भयसे न्याकुल हो उठा था । मुनीश्वर ! कामदेवके स्मरण करने-पर वे इन्द्र आदि सब देवता वहाँ आ पहुँचे और शम्भुको प्रणाम, करके उनकी स्तुति करने लगे ।

देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान् हरके खुळाटके मध्यभागमें स्थित तृतीय नेत्रसे बड़ी भारी आग तत्काळ प्रकट होकर निकळी। उसकी ज्वाळाएँ ऊपरकी ओर उठ रही थीं। वह आग धू-धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयागिके समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाशमें उछली और पृथ्वीपर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गयी। साधी! 'भगवन्! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये' यह बात जवतक



देवताओं के मुखसे निकले, तवतक ही उस आगने कामदेवको जलाकर भस्म कर दिया। उस बीर कामदेवके मारे जानेपर देवताओं को बड़ा दु:ख हुआ। वे व्याकुल हो 'हाय! यह क्या हुआ!' ऐसा कह-कहकर जोर-जोरसे चीत्कार करते हुए रोने-बिल्खने लगे।

उस समय विकृतचित्त हुई पार्वतीका सारा दारीर सफेद पड़ गया—काटो तो खून नहीं । वे सिखयोंको साथ छे अपने भवनके चर्छ गयीं । कामदेवके जल जानेपर रित वहाँ एक क्षणतक अचेत पड़ी रही । पितकी मृत्युके दु:खसे वह इस तरह पड़ी थी, मानो मर गयी हो । थोड़ी देरमें जब होदा हुआ, ध्व अन्यन्त व्याकुल हो रित उस समय तरह-तरहकी वातें कह-कर विलोप करने लगी । रित बोली—हाय ! मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? देवताओंने यह क्या किया ? भोरें उद्दश्ड "स्वामीको बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय ! हाय ! न्नाथ ! स्वार ! स्वामिन ! प्राणिपय ! हा मुझे सुख देनेवाले प्रियतमें ! हा प्राणनाथ ! यह यहाँ क्या हो गया ?

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! इस प्रकार रोती, विलखती और अनेक प्रकारकी बातें कहती हुई रित हाथ-पैर प्रक्रिन और अपने सिरके बालोंको नोब्रिने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहनेवाले समस्त वनवासी जीव तथा ब्रह्म आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गये। इसी बीचमें इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता महादेवजीका स्मरण करते हुए रितको आश्वासन दे इस प्रकार बोले।

देवताओंने कहा-तुम कामके शरीरका थोड़ा-सा

भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रक्खो और भय छोड़ो। इम सबके स्वामी महादेवजी कामदेवको पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतमको प्राप्त कर लोगी। कोई किसीको न तो मुख देनेवाला है और न कोई दुःख ही देनेवाला है। सब लोग अपनी-अपनी करनीका फल भोगते हैं। तुम देवताओंको दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो।

इस प्रकार रितको आश्वासन दे सब देवता भगवान् शिवके पास आये और उन्हें भक्तिभावसे प्रसन्न करके यों बोले।

देवताओंने कहा—भगवन्! शरणागतवलाल महेश्वर! आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचनको सुनिये। शंकर्! आप कामदेवकी करत्तपर मलीभाँति प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिये। महेश्वर! कामने जो यह कार्य किया है, इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुरसे पीड़ित हुए हम सब देवताओंने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ! शंकर! इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ देने-वाले देव! गिरीश! सती-साध्वी रित अकेलीअति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सान्त्वना प्रदान करें। शंकर यदि इस कोधके द्वारा आपने कामदेवको मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओंसिहत समस्त प्राणियोंका अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रितका दुःख देखकर

देवता नष्टपाय हो रहे हैं; इसिलये आपको रितका शोक व दूरुकर देना चाहिये।

ब्रह्माजी कहते हैं —नारद! सम्पूर्ण देवताओंका यह वचन सुनकर अभगवान दिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले ।

विावने कहा-देवताओ और ऋषियो ! तुम सव आदरपूर्वक मेरी बात सुनो । मेरे क्रोधसे जो कुछ हो गया है, वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रतिका शक्ति-शाली पति कामदेव तभीतक अनङ्ग (शरीररहित) रहेगा, जवतक रुक्मिणीपित श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं हो जाता । जब श्रीकृष्ण द्वारकामें रहकर पुत्रोंको उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मिणीके गर्भसे कामको भी जन्म देंगे। उस कामका ही नाम उस समय 'प्रद्युम्न' होगा-इसमें संशय नहीं है। उस पुत्रके जन्म छेते ही शम्बरामुर उसे हर छेगा । हरणके पश्चात् दानविशरोमणि शम्बर उस शिशुको समुद्रमें डाल देगा । फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगरको लौट जायगा । रते ! उस समयतक तुम्हें शम्बरामुरके नगरमें सुखपूर्वक निवास करना चाहिये । वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्नकी प्राप्ति होगी । वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्धमें शम्बरामुरका वध करेगा और सुखी होगा । देवताओ ! प्रद्युम्न-नामधारी काम अपनी कामिनी रतिको तथा शम्बरासुरके धनको लेकर उसके साथ पुनः नगरमें जायगा । मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारेद ! भगवान शिवकी यह बात सुनकर देवताओं के चित्तमें कुछ उल्लासक हुआ और बे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीतभावसे बोठे १

देवताओंने कहा—देवदेव ! महादेव ! करुणा-सागर ! प्रभो ! आप कामदेवको शीम , जीवन-दान दें तथा रतिके प्राणोंकी रक्षा करें ।

देवताओंकी यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणासागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले—'देवताओ ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ । मैं कामको सबके हृदयमें जीवित कर दूँगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थानको जाओ । मैं तुम्हारे दुःखका सर्वथा नाश करूँगा।'

ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करनेवाले देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । देवताओंका विस्मय दूर हो गया और वे सब-के-सब प्रसन्न हो गये । मुने ! तदनन्तर रुद्रकी बातपर भरोसा करके स्थिर रहनेवाले देवता रितको उनका कथन मुनाकर आश्वासन दे अपने-अपने स्थानको चले गये । मुनीश्वर ! कामपत्नी रित शिवके बताये हुए शम्बरनगरको चली गयी तथा रुद्रदेवने जो सनय बताया था, उसकी प्रतीक्षा करने लगी ।

( अध्याय १८-१९ )

#### ब्रह्माजीका शिवकी क्रोधाग्निको वडवानलकी संज्ञा दे समुद्रमें स्थापित करके संसारके भयको दूर करना, शिवके विरहसे पार्वतीका शोक तथा नारदजीके द्वारा उन्हें तपस्थाके ्लिये उपदेशपूर्वक पश्चाक्षर मन्त्रकी प्राप्ति

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद्! जब भगवान् रुद्रके तीसरे नेत्रसे प्रकट हुई अग्निने कामदेवको शीघ जलाकर भस्म कर दिया, तब वह विना किसी प्रयोजनके ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियोंसिहत तीनों लोकोंमें महान् हाहाकार मच गया। तात! सम्पूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरणमें आये। उन सबने अत्यन्त व्याकुल होकर मस्तक झका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुःख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान् शिवका स्मरण करके उसके हेतुका भलीमाँति विचारकर तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये विनीतभावसे वहाँ पहुँचा। वह अग्नि ज्वालामालाओंसे अत्यन्त रुद्दीस हो जगत्को जला

देनेके लिये उद्यत थी। परंतु भगवान् शिवकी कृपासे प्राप्त हुए उत्तम तेजके द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तम्भित कर दिया। मुने! त्रिलोकीको दग्ध करनेकी इच्छा रखनेवाली उस क्रोधमय अग्निको मैंने एक ऐसे घोड़ेके रूपमें परिणत कर दिया, जिसके मुखसे सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान् शिवकी इच्छासे उस वाडव-शरीर (घोड़े) वाली अग्निको लेकर मैं लोकहितके लिये समुद्रतटपर गया। मुने-! मुझ्ने आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुषका रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ सम्पूर्ण लोकोंके पितामहकी मली-भाँति विधिवत् स्तुति-वन्दना करके सिन्धुने मुझसे प्रसन्नता-पूर्वक कहा। स्तागर बोला—सर्वेश्वर ब्रह्मन ! आप यहाँ किसलिये पश्चारे हैं ? मुझे अपना सेवक समझकर इस बातको प्रीति-पूर्वक कहिये ।



सागरकी बात सुनकर भगवान् शंकरका स्मरण करके लोकहितका ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा—
'तात समुद्र! तुम बड़े बुद्धिमान् और सम्पूर्ण लोकोंके हितकारी हो। मैं शिवकी इच्छासे प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। यह भगवान् महेश्वरका कोध है, जो महान् शिक्तशाली अश्वके रूपमें यहाँ उपिथत है। यह कामदेवको दग्व करके तुरंत ही सम्पूर्ण जगत्को भस्म करनेके लिये उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओंकी प्रार्थनासे मैं शंकरेच्छावश वहाँ गया और इस अग्निको स्तम्भित किया। किर इसने घोड़ेका रूप भारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधार! मैं जगत्पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ—इस महेश्वरके क्रोधको, जो बाइवका रूप धारण करके मुखसे ज्याला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलयकालपर्यन्त धारण किये रहो। सरित्यते! जब मैं यहाँ आकर बास करूँगा, तब तुम भगवान् शंकरके इस अद्भुत क्रोधको

छोड़ देना । तुम्हारा जल ही प्रतिन्तिन इसका भोजन होगा । तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किथे, रहना, जिससे यह तुम्हारी अनन्त जलराशिके भीतर न चला ज्ञाय । 2

ग्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मेरे ऐसा कहनेपर समुद्रने स्ट्रकी क्रोधाग्निरूप वड़वानलको धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरेके लिये असम्भव था ! नतदनन्तर वह बड़वाग्नि समुद्रमें प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओंसे प्रदीप्त हो सागरकी जलराशिका दहन करने लगी । मुने ! इससे संतुष्टचित्त होकर मैं अपने लोकको चला आया और वह दिव्यरूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अहदय हो गया । महामुने ! स्द्रकी उस क्रोधाग्निके भयसे छूटकर सम्पूर्ण ज्यात स्वस्थताका अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि . मुली हो गये ।

नारद्जी बोले—दयानिधे ! मदनदहनके पश्चात् गिरि-राजनिदनी पार्वती देवीने क्या किया ? वे अपनी दोनों सिखयोंके साथ कहाँ गयों ? यह सब मुझे बताइये ।

ब्रह्माजीने कहा—भगवान् शंकरके नेत्रसे उत्पन्न हुई आगने जब कामदेवको दग्ध किया, तब वहाँ महान् अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूँज उठा। उस महान् शब्दके साथ ही कामदेवको दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सिखयोंके साथ अपने घर चली गयीं। उस शब्दसे परिवारसिहत हिमवान् भी बड़े विसायमें पड़ गये और वहाँ गयी हुई अपनी पुत्रीका स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतनेमें ही पार्वती दूरसे आती हुई दिखायी दीं। वे शम्भुके विरहसे रो रही थीं। अपनी पुत्रीको अत्यन्त विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान्को बड़ा शोक हुआ और वे शीध ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथसे उसकी दोनों आँखें पीलकर बोले—'शिवे! डरो मत, रोओ मत।' ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान्ने अत्यन्त विह्वल हुई पार्वतीको शीध ही गोदमें उठा लिया और उसे सान्त्वना देते हुए वे अपने घर ले आये।

कामदेवका दाह करके महादेवजी अदृश्य हो गये थे। अतः उनके विरहसे पार्वती अत्यन्त व्याकुल हो उठी थीं। उन्हें कहीं भी सुख या शान्ति नहीं मिलती थी। पिताके घर जाकर जब वे अपनी मातासे मिलीं, उस समय पार्वती शिवाने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूपकी निन्दा करने लगीं और वोलीं—'हाय! मैं मारी गयी।' सखियोंके समझानेपर भी वे गिरिराज- . कुमाली कुछ समझ नहीं पाती थीं । व सोते-जागते, खाते-पीते, वहाते-धोते, चैळते-फिरते और सिखयों के बीचमें खड़े होते समय भी कभी किंकिनमात्र भी सुखका अनुभव नहीं करती थीं । भेरे स्वरूपको तथा जनमन्द्रमंको भी धिकार है' ऐसा कहती हुई वे सूदा महादेवजीकी प्रत्येक चेष्टाका चिन्तन करती थीं । इस प्रकार पार्वती भगवान् शिवके विरहसे मन-ही-मन, अत्यन्त करेशका अनुभव करती और किंचिन्मात्र भी सुख नहीं पाती थीं । वे सदा भी रहकर भी वे चित्तसे पिनाक-पाणि भगवान् शंकरके पास पहुँची रहती थीं । तात ! शिवा शोकमण्य हो बारंबार मूर्चिछत हो जाती थीं । शैराराज हिमवान्, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र, जो बड़े उदारचेता थे, उन्हें सदा सान्त्यना देते रहते थे । तथापि वे भगवान् शंकरको भूछ न सकीं ।

बुद्धिमान् देवषें ! तदनन्तर एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वतपर आये । उस समय महात्मा हिमवान्ने तुम्हारा स्वागत-सत्कार किया और कु शल-मङ्गल पूछा । फिर तुम उनके दिये हुए उत्तम आसन-पर बैठे । तदनन्तर शैलराजने अपनी कन्याके चरित्रका आरम्भसे ही वर्णन किया । किस तरह उसने महादेवजीकी सेवा आरम्भ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेवका दहन हुआ—यह सब कुछ बताया । मुने ! यह सब मुनकर तुमने गिरिराजसे कहा—'शैलेश्वर ! भगवान् शिवका भजन करो ।' फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन-ही-मन शिवका स्वरण कैरके शैलराजको छोड़ शीप्र ही एकान्तमें कालीके पास आ गये । मुने ! तुम लोकोपकारी शानी तथा शिवके प्रिय भक्त हो; समस्त शानवानोंके शिरोमणि हो, अतः कालीके पास आ उसे सम्योधित करके उसीके हितमें स्थित हो उससे सादर यह सत्य बचन बोले ।

• नारद्जीने ( तुमने ) कहा—कालिके ! तुम मेरी वात सुनो । मैं दयावश सची वात कह रहा हूँ । मेरा वचन तुम्हारे लिये सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओंको देने-वाला होगा । तुमने यहाँ महादेवजीकी सेवा अवश्य की थी, परंतु वह विना तपस्माके गर्वथुक्त होकर की थी । दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले शिवने तुम्हारे उसी गर्वको नष्ट किया है । शिवे ! तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं । उन्होंने केवल कामदेवको जुलाकर जो तुम्हें स्कुशल छोड़ दिया है, उसमें यूही कारण है कि वे भगवान् भक्तवत्सल हैं ! अतः तुम उत्तम तपस्यामें संलग्न हो चिरकालतक महेश्वरकी आराधना करो । तपस्यासे तुम्हाय संस्कार हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनायेंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी हाम्भुका परित्याग नहीं करोगी । देवि ! तुम हटपूर्वक शिवको अपनानेका यत्न करो । शिवके सिवा दूसरे किसीको अपना पति स्वीकार न करना ।

व्रह्माजी कहते हैं—मुने ! तुम्हारी यह बात मुनकर गिरिराजकुमारी काली कुछ उल्लिसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक बोलीं।

**शियाने कहा**—प्रभो ! आप सर्वज्ञ तथा जगत्का उपकार करनेवाले हैं । मुने ! मुझे रुद्रदेवकी आराधनाके लिये कोई मन्त्र दीजिये ।

व्रह्माजी कहते हैं—नारद ! पार्वतीका यह वचन सुनकर तुमने पञ्चाक्षर शिवमन्त्र (नमः शिवाय ) का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश किया । साथ ही उस मन्त्रराजमें श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया ।

नारद (तुम) बोले—देवि! इस मन्त्रका परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके अवणमात्रसे भगवान् शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मन्त्र सब मन्त्रोंका राजा और मनोवाञ्छित फलको देनेवाला है। भगवान् शंकरको बहुत ही प्रिय है तथा साधकको भोग और मोक्ष दोनों देनेमें समर्थ है। सौभाग्यशालिनि! इस मन्त्रका विधिपूर्वक जप करनेसे तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीव तुम्हारी आँखोंके सामने प्रकट हो जायँगे। शिवे! शौच-संतोषादि नियमोंमें तत्पर रहकर भगवान् शिवके स्वरूपका चिन्तन करती हुई तुम पञ्चाक्षरमन्त्रका जप करो। इससे आराध्यदेव शिव शीव ही संतुष्ट होंगे। साध्वी! इस तरह तपस्या करो। तपस्यासे महेश्वर वशमें हो सकते हैं। तपस्यासे ही सबको मनोवाञ्चित फलकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! तुम भगवान् शिवके प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरनेवाले हो । तुम्ने कालीसे उपर्युक्त बात कहकर देवताओंके हितमें तत्पर हो स्वर्गलोकको प्रस्थान किया । तुम्हारी बात मुनकर उस समय पार्वृती बहुस प्रसन्न हुईं । उन्हें परम उत्तम पञ्चाक्षरमन्त्र प्राप्त, हो गया था ।

## श्रीशिनकी आराधनाके छिये पार्वतीजीकी दुष्कर तपस्या

ब्रह्माजी कहते हैं—देवर्षे ! तुम्हारे चले जानेपर प्रफुछचिच हुई पार्वतीने महादेवर्जाको तपस्यासे ही साध्य माना और तपस्यांके लिये ही मनमें निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजयाके द्वारा पिता हिमाचल और माता मेनासे आज्ञा माँगी। पिताने तो स्वीकार कर लिया; ूपरंतु माता मेनाने स्नेहवश अनेक प्रकारसे समझाया और घरसे दर वनमें जाकर तप करनेसे पुत्रीको रोका । मेनाने तपस्याके लिये वनमें जानेसे रोकते हुए 'उ' 'मा' (बाहर न जाओ ) ऐसा कहा; इसलिये उस समय शिवाका नाम उमा हो गया। मने ! शैलराजकी प्यारी पत्नी मेनाने रोकनेसे शिवाको दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वतीको तपस्याके लिये जानेकी आज्ञा दे दी। मुनिश्रेष्ठ ! माताकी वह आज्ञा पाकर उत्तम वतका पालन करनेवाली पार्वतीने भगवान् शंकर-का सारण करके अपने मनमें बड़े मुखका अनुभव किया। माता-पिताको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिवके स्मरणपूर्वक दोनों सिखयोंके साथ वे तपस्या करनेके लिये चली गयीं। अनेक प्रकारके प्रिय वस्त्रोंका परित्याग करके पार्वतीने कटि-प्रदेशमें सुन्दर मूँजकी मेखला बाँध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिये । हारका परिहार करके उत्तम मृगचर्मको हृदयसे लगाया । तत्पश्चात् वे तपस्याके लिये गङ्गावतरण ( गङ्गोत्तरी ) तीर्थकी ओर चलीं।

जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान् शंकरने कामदेवको दग्ध किया था, हिमालयका वह शिखर गङ्गावतरणके नामसे प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम शृङ्गितीर्थमें पार्वतीने तपस्या प्रारम्भ की। गौरीके तप करनेसे ही उसका भौरी-शिखर' नाम हो गया। मुने! शिवाने अपने तपकी परीक्षाके लिये वहाँ बहुत-से सुन्दर एवं पवित्र वृक्ष लगाये, जो फल देनेवाले थे। सुन्दरी पार्वतीने पहले भूमि-शृद्धि करके वहाँ एक वेदीका निर्माण किया। तदनन्तर ऐसी तपस्या आरम्भ की, जो मुनियोंके लिये भी दुष्कर थी। वे मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंको शीघ ही काबूमें करके उस वेदीपर उच्चकोटिकी तपस्या करने लगीं। ग्रीष्म मृतुमें अपने चारों ओर दिन-रात आग जलाये रखकर वे बीचमें वैठतीं और निरन्तर पञ्चाक्षर

मन्त्रका जप करती रहती थीं । वर्षा त्रिसंता वेदीपर मुस्तिर आसनसे बैठकर अथवा किसी पत्थरकी चहानपर ही आसन लगाकर वे निरन्तर वर्षांकी जलधारासे भीगती रहती थीं। शीतकालमें निराहार रहकर भगवान शंकरके भजनमें तथर हो वे सदा शीतल जलके भीतर खड़ी रहती तथा राह्रकर बरफकी चहानोंपर बैठा करती थीं। इस प्रकार तप करती हुई पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमें संलग्न हो शिवा सम्पूर्ण मनोवाञ्चित फलोंके दाता शिवका ध्यान करती थीं। प्रतिदिन अवकाश मिलनेपर वे सिखयोंके साथ अपने लगाये हुए ब्रुक्षोंको प्रसन्नतापूर्वक सींचतीं और वहाँ पधारे हुए अतिथिका आतिथ्य-सत्कार भी करती थीं।

गुद्ध चित्तवाली पार्वतीने प्रचण्ड आँधी, कड़ाकेकी सदीं, अनेक प्रकारंकी वर्षा तथा दुस्सह धूपका भी सेवन किया। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकारके दुःख आये, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना । मुने ! वे केवल शिवमें मन लगाकर वहाँ मुस्थिरभावसे खड़ी या बैठी रहती थीं। उनका पहला वर्ष फलाहारमें बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चवाकर विताया! इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वतीने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिये । तदनन्तर हिमवानकी पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगीं, तो भी तपश्चर्यामें उनका अनुराग बढ़ता ही गया । हिमाचलपुत्री शिवाने भोजनके लिये पर्णका भी परित्याग कर दिया । इस्र्लिये देवताओंने उनका नाम 'अपर्णा' रख दिया । इसके बाद पार्वती भगवान् शिवके स्मरणपूर्वक एक पैरसे खड़ी हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगीं। उनके अङ्ग चीर और वल्कलसे दके थे । वे मस्तकपर जटाओंका समृह धारण किये रहती थीं । इसे प्रकार शिवके चिन्तनमें लगी हुई पार्वतीने अपनी तपस्याके द्वारा मुनियोंको जीत लिया । उस तपोवनमें महेश्वरके चिन्तनपूर्वक तपस्या करती हुई कालीके तीन हजार वर्ष बीत गये।

तदनन्तर जहाँ महादेवजीने साठ हजार वर्षोतक तप किया था, उस स्थानपर अखमर ठहरकर शिवा देवी इस

प्रकार चिन्ता करने :लगीं-- क्या महादेवजी इस समय यह नहीं जानते कि मैं 'उनैके लिये 'नियमोंके पालनमें तत्पर हो तपस्रा कर रही हूँ ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घकालसे तपस्यामें लगी हुई मुझ सेविकाके पास वे नहीं आये ? लोकमें, वेदमें •और अीत् अनियोंद्वारा सदा गिरीशकी महिमाका गान किया जीला है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वश्र सर्वात्माः सर्वदर्शाः समस्त ऐश्वयाँके दाताः दिव्य शक्ति-सम्पन्न, सबके मनोभावोंको समझ टेनेवाले, भक्तोंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले और सदा समस्त क्लेक्सोंका निवारण करनेवाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओंका परित्याग करके भगवान् वृषभध्वजमें अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान् शिव यहाँ मुझपर प्रसन्न हों । यदि मैंने नारदतन्त्रोक्त शिवपञ्चाक्षर मन्त्रका सदा उत्तम भक्तिभावसे विधिपूर्वक जप किया हो तो भगवान् शंकर मुझपर प्रसन्न हों। यदि मैं सर्वेश्वर शिवकी भक्तिसे युक्त एवं निर्विकार होऊँ तो भगवान् शंकर मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हों।'

इस तरह नित्य चिन्तन करती हुई जटा-वल्कलधारिणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे किये सुदीर्घकालतक तपस्यामें लगी रहीं। उन्होंने ऐसी तपस्या की, जो मुनियोंके लिये भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्याका स्मरण करके पुरुषोंको बड़ा विस्मय हुआ। महर्षे! पार्वतीकी तपस्याका जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वतीका वह महान् तप परम आइचर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरेके विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रमके पास जाकर उनकी तपस्याके प्रभावसे विरोधरहित हो जाते. थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषोंसे संयुक्त रहनेवाले पश्च भी पार्वती-

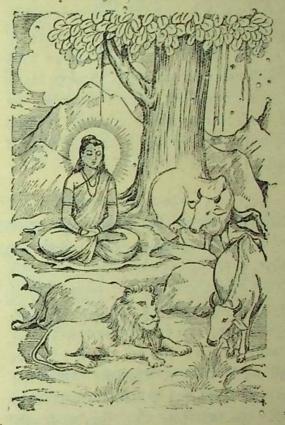

के तपकी महिमासे वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे।
मुनिश्रेष्ठ! इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरेके वैरी
हैं, वे चूहे-विल्ली आदि दूसरे-दूसरे जीव भी उस आश्रमपर
कभी रोष आदि विकारोंसे युक्त नहीं होते थे। वहाँके सभी
बृक्षोंमें सदा फल लगे रहते थे। माँति-माँतिके तृण और
विचित्र पुष्प उस वनकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँका सारा वनप्रान्त कैलासके समान हो गया। पार्वतीके तपकी सिद्धिका
साकार रूप बन गया।

पार्वतीकी तपस्थाविषयक दृढता, उनका पहलेसे भी उग्र तप, उससे त्रिलोकीका संतप्त होना तथा समस्त देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णुका भगवान् शिवके स्थानपर जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनीस्वर! शिवकी प्राप्तिके लिये इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वतीके बहुत वर्ष बीत गये, तो भी भगवान् शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मेना, मेरु और मन्दराचल आदिने आकर पार्वतीको समझाया और शिवकी प्राप्तिको अत्यन्त दुष्कर बत्सकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड्कर घरको लौट चले। तब उन सपकी बात सुनकर पार्वतीने कहापिताजी! माताजी! तथा मेरे सभी बान्धव! मैंने पहले जो बात कही थी, उसे क्या आपलोगोंने भुला दिया है ? अस्त, इस समय भी मेरी जो प्रतिशा है, उसे आपलोग मुन -लें। जिन्होंने रोषसे कामदेवको जलाकर मस्म कर दिया है, वे महादेवजी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्थासे उन

भक्तवत्सल भगवान् शंकरको अवश्य संतुष्ट करूँगी । आप त सब लोगः प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घरको जायँ; महादेवजी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचारकी आवश्यकता नहीं है । जिन्होंने कामदेवको जलाया है, जिन्होंने इस पर्वतके बनको भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान् शंकरको मैं केवल तपस्यासे यहीं बुलाऊँगी । महाभागगण ! आप यह जान लें कि महान् तपोबलसे ही भगवान् सदाशिवकी सेवा मुलभ हो सकती है । यह मैं आपलोगोंसे सत्य, सत्य कहती हूँ ।

सुमधुर भाषण करनेवाली पर्वतराज्कुमारी शिवा माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मन्दराचल आदिसे उपर्युक्त बात कहकर शीघ ही चुप हो गयीं । शिवाके ऐसा कहनेपर वे चतुर-चालाक पर्वत, गिरिराज समेरु आदि गिरिजाकी बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यन्त विस्मित हो जैसे आये थे, वैसे ही छौट गये। उन सबके चले जानेपर सिखयोंसे बिरी हुई पार्वती मनमें यथार्थ निश्चय करके पहलेसे भी अधिक उग्र तपस्या करने लगीं । मुनिश्रेष्ठ ! देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्त्रासे संतप्त हो उठी । उस समय समस्त देवता, अमुर, यक्ष, किंनर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, प्रजापति, गुह्मक तथा अन्य लोग महान्-से-महान् कष्टमें पड़ गये। परंतु इसका कोई कारण उनकी समझमें नहीं आया। तब इन्द्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पतिसे सलाह ले बड़ी विह्नलताके साथ सुमेर पर्वतपर मुझ विधाताकी शरणमें आये। उस समय उनके सारे अङ्ग संतप्त हो रहे थे । वहाँ आ मुझे प्रणामकर उन सभी व्याकुल और कान्तिहीन देवताओंने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पृछा-प्रभो ! जगत्के संतप्त 'होनेका क्या कारण है ?

उनका यह प्रश्न सुनकर मन-ही-मन शिवका स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्वमें जो दाह उत्पन्न हो गया है, वह गिरिजाकी तपस्याका फल है—यह जानकर मैं उन सबते साथ शीव्र ही श्वीरसागरको गया। वहाँ जानेका उद्देश्य भगवान विष्णुते सब कुछ बताना था। वहाँ पहुँचकर देखा भगवान श्रीहरि सुखद आसनपर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम- पूर्वक उनकी स्तृति की और कहा— महाविष्णो ! तपस्यामें

लगी हुई पार्वतीके परम उग्र तपसे संतुष्त हो हम सब लेगा आपकी शरणमें आये हैं। आप हमें बच्चाइये, बचाइये।' हम सब देवताओं की यह बात सैनकर शेषशय्यापर बैठे हुए भगवान् लक्ष्मीपति हमसे बोले।

श्रीविष्णुने कहा--देवताओं! मैंने ब्याज पार्वतीजीकी तपस्याका सारा कारण जान लिया है। अतः चुम्लीगोंके साथ अव परमेश्वर शिवके समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजाको ब्याहकर अपने यहाँ ले आवें। अमरो! इस समय समस्त संसारके कल्याणके लिये भगवान्से शिवाके पाणिग्रहणके लिये अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान् शिव शिवाको वर देनेके लिये जैसे भी वहीं उनके आश्रमपर जायँ, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मङ्गलमय महाप्रमु कृत्र जहाँ उग्र तपस्यामें लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें।

भगवान् विष्णुकी यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलानेके लिये उद्यत रहनेवाले प्रलयंकर रुद्रसे अत्यन्त भयभीत हो बोले।

देवताओंने कहा—भगवन् ! जो महाभयंकर, कालामिके समान दीप्तिमान् और भयानक नेत्रोंसे युक्त हैं, उन रोभभरे महाप्रभु इदके पास इमलोग नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय कामको भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे—इसमें संशय नहीं है।

मुने ! इन्द्रादि देवताओंकी बात मुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरिने उन सबको सान्त्वना देते हुए कहा ।

श्रीहरि बोले—हे देवताओ ! तुम सब लोग प्रेम और आदरके साथ मेरी बात सुनो । भगवान् शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भयका नाश करनेवाले हैं । वे तुम्हें नहीं दम्ध करेंगे । तुम सब लोग बड़े चतुर हो । अतः तुम्हें शम्भुको कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेवजीकी शरणमें चलना चाहिये । भगवान् शिव पुराणपुरुष, सर्वेश्वर, वरणीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्म-स्वरूप हैं; अतः हमें उनकी शरणमें अवश्य चलना चाहिये।

प्रभावशाली विष्णुके ऐसा कहनेपर सब देवता उनके साथ पिनाकपाणि शिवका दर्शन करनेके लिये गये। मार्गमं पार्वतीका आश्रम पहले पड़ता था। अतः उन गिरिराज-नन्दिनीकी तपस्या देखनेके लिये विष्णु आदि सब देवता कौत्हलपूर्वक उनके आश्रमपर गर्य । पार्वतीक श्रेष्ठ तपको देखकर सब देवता उनके उत्तम तेजसे व्याप्त हो गर्य । उन्होंने तपस्यामें लगी हुई उन्द्रितोजीमयी, जगदम्बाको नमस्कार किया और साक्षात सिद्धिस्वरूपा शिवा देवीके तपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थानपर गर्ये, जहाँ भगवान वृष्यभव्येज विराजमान थे । मुने ! वहाँ पहुँचकर सब देवता सेंद्रित पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन-दहनकारी भगवान हरसे दूर ही खड़े रहे । वे वहांसे यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न । नारद ! तुम तो सदा निर्भय रहनेवाले और विशेषतः शिवके भक्त

हो । अतः तुमने भगवान् शिवके स्थानपर जांकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा । फिर वहाँसे लौटकर तुम श्रीविष्णु आदि सव देवताओंको भगवान् शिवके स्थानपर ले गये । वहाँ पहुँचकर विष्णु आदि सव देवताओंने देखा भक्तवत्सल भगवान् शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रीमें बैठे हैं । अपने गणेंसे घिरे हुए शम्मु तपस्तीका रूप धारण किये योगपद्यपर आसीन थे । उन परमेश्वरूरूपी शंकरका दर्शन करके मेरे सहित श्रीविष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरोंने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदोंके स्कांब्रारा उनका स्तवन किया ।

(अध्याय २३)

## देवताओंका भगवान् शिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भगवान्का विवाहके दोष वताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर लेना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! देवताओंने वहाँ पहुँचकर भगवान् रुद्रको प्रणाम करके उनकी स्तुति की । तव निन्दिकेश्वरने भगवान् शिवसे उनकी दीनबन्धुता एवं भक्त-वत्सलताकी प्रशंसा करते हुए कहा—'प्रभो ! देवता और मुनि संकटमें पड़कर आपकी शरणमें आये हैं । सर्वेश्वर ! आप उनका उद्धार करें ।'

दयालु नन्दीके इस प्रकार सूचित करनेपर भगवान् शम्भु धीरे-धीरे आँखें खोलकर ध्यानसे उपरत हुए । समाधिसे विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शम्भुने समस्त देवताओंसे इस प्रकार कहा ।

**राम्भु बोले**—श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरो ! तुम सबक्लोग मेरे समीप कैसे आये ! तुम अपने आनेका जो भी कारण हो, वह शीघ बताओ ।

भगवान् शंकरका यह वचन मुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बतानेके लिये भगवान् विष्णुके मुँहकी ओर देखने लगे। तब शिवके महान् भक्त और देवताओंके हितकारी श्रीविष्णु मेरे बताये हुए देवताओंके महत्तर कार्यको स्चित करने लगे। उन्होंने कहा—'शम्भो! तारकामुरने देवताओंको अत्यन्त अद्भुत एवं महान् कष्ट प्रदान किया है। यही बतानेके लिये सब देवता यहाँ आये हैं। भगवन्! आपके औरस पुत्रसे ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा, और किसी प्रकारसे नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव! इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। खामिन्! तारकामुरके द्वारा उपस्थित किये गये इस कष्टसे आप देवताओंका उद्घार कीजिये । देव ! शम्भो ! आप दाहिने हाथसे गिरिजाका पाणिग्रहण करें । गिरिराज हिमवान्के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वतीको पाणिग्रहणके द्वारा ही अनुगृहीत. कीजिये ।

श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर योगपरायण भगवान् शिवने उन सबको उत्तम गतिका दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा-दिवताओ ! ज्यों ही मैंने सर्वाङ्गसुन्दरी शिरिजा देवीको स्वीकार किया, त्यों ही समस्त मुरेश्वर तथा ऋषि-मुनि सकाम हो जायँगे। फिर तो वे परमार्थपथपर चलनेमें समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणिप्रहणमात्रसे ही कामदेवको जीवित कर देंगी । विष्णो ! मैंने कामदेवको जलाकर देवताओंका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आजसे सब लोग मेरे साथ सुनिश्चितरूपसे निष्काम होकर रहें । देवताओ ! जैसे मैं हूँ, उसी तरह तुम सब लोग पृथक्-पृथक् रहकर कोई विशेष प्रयत्न किये बिना ही अत्यन्त दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे । अब उस मदनके न होनेसे तुम सब देवता समाधिके द्वारा परमानन्दका अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ; क्योंकि काम नरककी ही प्राप्ति करानेवाला है। कामसे क्रोध होता है, क्रोधसे मोह होता है और मोहसे तपस्या नष्ट होती है । अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओंको काम और कोधका परित्याग कर देवा चाहिये, मेरे इस कथनको कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिये ।

कामो हि नरकायैव तसात् क्रोधोऽभिजायते ।
 क्रोधाद्भवति सन्मोहो मोहाच भ्रंशते तपः॥

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! व्रषभके चिह्नसे युक्त ध्वजा भारण करनेवाले भगवान महादेवने इस प्रकारकी बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियोंको निष्काम धर्मका उपदेश दिया । तदनन्तर भगवान् शम्भु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गये और पहलेकी हो भाँति पार्षदोंसे घिरे हुए सुस्थिरभावसे बैठ गये । वे अपने मनमें ही स्वयं आत्मस्वरूप, निरञ्जन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य समतारहित, निरवग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम्य एवं प्रकृतिसे पर परमात्माका चिन्तन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूपका चिन्तन करते हुए वे ध्यानमें स्थित हो गये। बहुत-से प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले भगवान् शिव ध्यान करते-करते ही परमानन्दमें निमग्न हो गये। श्रीहरि एवं इन्द्र आदि देवताओंने जब परमेश्वर शिवको ध्यानमग्न देखाः, तब उन्होंने नन्दीकी सम्मति ली। नन्दीने पुनः दीनभावसे स्तुति करनेके लिये कहा । उनकी इस सत्सम्मतिके अनुसार देवता स्तुति करने छगे। वे बोले-'देवदेव ! महादेव ! करुणासागर प्रभो ! हम आपकी शरणमें आये हैं। आप महान् क्लेशसे हमारा उद्धार कीजिये।'

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्तिसे देवताओंने भगवान् शंकरकी स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेमसे व्याकुलचित्त हो उच स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्रीहरि उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो मन-ही-मन भगवान् शम्भुका स्मरण करते हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणीद्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे।

देवताओंके, मेरे तथा श्रीहरिके इस प्रकार बहुत स्तुति करनेपर भगवान् महेश्वर अपनी भक्तवत्सलताके कारण ध्यानसे विरत हो गये। उनका मन अत्यन्त प्रसन्न था। वे भक्तवत्सल शंकर श्रीइरि आदिको करुणादृष्टिसे देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले--विष्णो ! ब्रह्मन् ! तथा इन्द्र आदि देवताओ ! तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्रायसे आये हो ? मेरे सामने सच-सच बताओ ।?

श्रीहरिने कहा महेश्वर ! आप सर्वज्ञ हैं, सबके अन्तर्यामी ईश्वर हैं । क्या आप हमारे मनकी बात नहीं

> कामकोषी परित्याज्यौ भवद्भिः सुरसत्तमैः। सर्वरेव च मन्तव्यं मद्राक्यं नान्यथा कचित् ॥ (शि० पु० रु० सं० पार्व खं० २४। २७-२८)

जानते ? अवस्य जानते हैं, तथापि आप्रकी आज्ञासे मैं स्वयं भी कहता हूँ । मुखदायक शंकर ! हम सब देवताओं को तारकामुरसे अनेक प्रकारका दुःर्व प्राप्ति- हुआ है। इसीलिये देवताओंने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिये ही उन्होंने गिरिराज हिमालयसे शिवाकी उत्पत्ति करायी है । शिवाक्रे गर्भसे आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसीसे न्य्कासुरकी मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपायसे नहीं । ब्रह्माजीने टर्न देत्यको यही वर दिया है। इस कारण दूसरेसे उसकी मृत्यु नहीं हो पारही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसारको कष्ट दे रहा है। इधर नारदजीकी आज्ञासे पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं । उनके तेजसे समस्त चराचर प्राणियोंसहित त्रिलोकी आच्छादित हो गयी है। इसलिये परमेश्वर! आप शिव्युको वर देनेके लिये जाइये । स्वामिन् ! देवताओंका दुःख मिटाइये और हमें मुख दीजिये । ्शंकर ! मेरे तथा देवताओं के हृदयमें आपके विवाहका उत्सव देखनेके लिये बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीतिसे विवाह कीजिये। परात्पर परमेश्वर ! आपने रतिको जो वर दिया था, उसकी पूर्तिका अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञाको शीम सफल कीजिये।

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्रीविष्णु आदि देवताओं और महर्षियोंने नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब-के-सब उनके सामने खड़े हो गये। भक्तोंके अधीन रहनेवाले भगवान् शंकर भी, जो वेदमर्यादाके रक्षक हैं, देवताओंकी बात सुन इँसकर बोले—'हे हरे ! हे विधे ! और हे देवताओ ! तुम सव लोग आदरपूर्वक सुर्नी । मैं यथोचितः विशेषतः विवेकपूर्णं बात कह रहा हूँ । विवाह करना मनुष्योंके लिये उचित कार्य नहीं है; क्योंकि विवाह दृदतापूर्वक बाँघ रंखनेवाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत्में बहुत से कुसङ्ग हैं; परंतु स्त्रीका सङ्ग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बन्धनोंसे छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्रीसङ्गरूपी बन्धनसे वह मुक्त नहीं हो पाता । लोहे और काठकी बनी हुई वेड़ियोंमें दृढ़तापूर्वक वैधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैदसे छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री-पुत्र आदिके वन्धनमें वँधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता । महान् बन्धनमें डालनेवाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयोंके वशीभूत हो गया है, उसके लिये मोक्ष स्वप्नमें भी दुर्लभ है।

विद्वान् पुरुष यंदि सुल चाहता है तो वह विषयों को विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों की विषक समान बताया गया है,
जिनके द्वारा मनुष्य भारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता
करने मात्रसे मनुष्य श्वणभरमें पितत हो जाता है।
आचायों ने विषयी को मिश्री मिलायी हुई वाहणी (मिदिरा)
कहा है । यद्यि में इस बातको जानता हूँ और यद्यि
विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथाि
में हुम्हारी पार्थनाको सफल कलँगा; क्यों कि में भक्तों के
अधीन रहता हूँ और भक्तवत्सलतावश उचित-अनुचित
सारे कार्य करता हूँ। इसीलिये तीनों लोकों में अयथोचितकर्ता के रूपमें मेरी प्रसिद्ध है। भक्तों के लिये मैंने अने क
बाह्र बहुतसे प्रयत्न करके कष्ट सहन किये हैं, ग्रहपित हो कर
विश्वानर मुनिका दुःल दूर किया है। हरे! विधे! अब
अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसे

तुम सब लोग अच्छी त्रह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब-जब भक्तोंपर कहीं विपत्ति आती है, तब-तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकामुरसे तुम सब लोगोंको जो दुःख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण कहाँगा, यह जी सत्य-सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मनमें विवाह करनेकी कोई रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्रीत्पादनके लिये गिरिजाके साथ विवाह कहाँगा। तुम सब देवता अब निर्भा होकर अपने-अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध कहाँगा। इस विषयमें अब कोई विचार नहीं करना चाहिये।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर भगवान् शंकर मौन हो समाधिमें स्थित हो गये और विष्णु आदि सभी देवता अपने-अपने धामको चले गये।

( अध्याय २४ )

#### भगवान् शिवकी आज्ञासे सप्तर्षियोंका पार्वतीके आश्रमपर जा उनके शिवविषयक अनुरागकी परीक्षा करना और भगवान्को सब वृत्तान्त बताकर स्वर्गको जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—देवताओं के अपने आश्रममें चले जानेपर पार्वतीके तपकी परीक्षाके लिये भगवान् शंकर समाधिश्य हो गये। वे स्वयं अपने आपमें, अपने ही परात्पर, स्वस्थ, मायारहित तथा उपद्रवश्चन्य स्वरूपका चिन्तन करने लगे। उस ध्येय वस्तुके रूपमें साक्षात् भगवान् महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गतिका किसीको ज्ञान नहीं होता। वे भगवान् वृषभध्वज ही सबके स्रष्टा—परमेश्वर हैं।

तात ! उन दिनों पार्वतीदेवी 'बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं। उस तपस्यासे रुद्रदेव भी बड़े विस्मयमें पड़ गये। भक्ताधीन होनेके कारण ही वे समाधिते विचलित हो गये, और किसी कारणसे नहीं। तदनन्तर सृष्टिकर्ता हरने वसिष्ठ आदि सप्तर्षियोंका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही

वे सातों ऋषि शीघ ही वहाँ आ पहुँचे। उनके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब-के-सब अपने सैंभाग्छनी अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान् शिवके नेत्र प्रसन्नतासे प्रफुल कमलके समान खिल उठे और वे हँसते हुए बोले—'तात सप्तर्षियो! तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा सम्पूर्ण वस्तुओंके ज्ञानमें निपुण हो। अतः शीघ मेरी बात सुनो। गिरिराजकुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय मुस्थिर-चित्त हो गौरी-शिखर नामक पर्वतपर तपस्या कर रही हैं। मुझे पतिरूपमें प्राप्त करना ही उनकी तपस्याका उद्देश्य है। द्विजो! इस समय केवल सखियाँ उनकी सेवामें हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओंका परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चयपर पहुँच चुकी हैं। मनिवरो! तम सब लोग मेरी आज्ञासे वहाँ जाओ और

<sup>\*</sup> कुसङ्गा बहवो लोके स्नीसङ्गस्तत्र चाधिकः। उद्धरेत्सकलैर्बन्धेर्न स्नीसङ्गात् प्रमुच्यते ॥ लोहदारुमयैः पाशैर्दृढं बद्धोऽपि मुच्यते । स्व्यादिपाशमुसम्बद्धो मुच्यते नः कदाचन॥ वर्द्धन्ते विषयाः शश्वन्महाबन्धनकारिणः। विषयाकान्तमनसः स्वप्ने मोक्षोऽपि दुर्लभः॥ मुख्यमिच्छति चेत् प्राशो विधिवद् विषयांस्त्यजेत्। विषवद् विषयांनादुर्विषयैथैनिंहन्यते ॥ जनो विषयिणा साकं वार्तातः पतित क्षणात्। विषयं प्राहुराचार्याः सितालिप्तेन्द्रवारुणीम् ॥ (शि० पु० रु० सं० पा० खं० २४। ६१-६५

प्रेमपूर्ण हृदयसे उनकी हृदताकी परीक्षा करो। वहाँ तुम्हें सर्वथा छैछयुत्त वातें कहनी चाहिये। उत्तम व्रतधारी महर्षियो। मेरी आज्ञासे ऐसा करना है। इसिलिये तुम्हें सराय नहीं करना चाहिये।

भगवान् शंकरकी यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थीं । सप्तिषयोंने वहाँ शिवाको तपस्याकी मूर्तिमती दूसरी सिद्धिके समान देखा । उनका तेज महान् था। वे अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित हो रही थीं । उन उत्तम वतथारी सप्तिषयोंने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक द्युकाये इस प्रकार वोले।

ऋषियोंने कहा—देवि ! गिरिराजनिदिनि ! हमारी यह बात सुनो । हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिये तपस्या करती हो ? तथा इसके द्वारा किस देवताको और किस फलको पाना चाहती हो ?

उन द्विजोंके इस प्रकार पृछनेपर गिरिराजकुमारी देवी शिवाने उनके सामने अत्यन्त गोपनीय होनेपर भी सच्ची बात बतायी।

पार्वती बोळीं—मुनीश्वरो ! आपलोग प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे मेरी बात मुनें । मैंने अपनी बुद्धिसे जिसका चिन्तन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ । आपलोग मेरी असम्भव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसिलये उन्हें कहनेमें संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ । क्या करूँ ? मेरा यह मन अत्यन्त हृद्गापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्मके अनुष्ठानमें लगा है और ऐसा करनेके लिये विवश हो गया । यह पानीके ऊपर बहुत बड़ी और ऊँची दीवार खड़ी करना चाहता है । देवर्षिका उपदेश पाकर में 'भगवान् स्द्र मेरे पति हों' इस मनोरथको मनमें लिये अत्यन्त कठोर तप कर रही हूँ । मेरा मनरूपी पक्षी बिना पाँखके ही हठपूर्वक आकाशमें उड़ रहा है । मेरे स्वामी करणानिधान भगवान् शंकर ही उसके इस आशाकी पूर्ति कर सकते हैं ।

पार्वतीका यह वचन मुनकर वे मुनि हँस पड़े और गिरिजाका सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले।

ऋषियोंने कहा—गिरिराजनन्दिन ! देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपनेको पण्डित मानते हैं । उनके मनमें क्रूरता भरी रहती है । आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्रको नहीं

जानतीं । नारदं छल-कपटकी बातें करते हैं और दूसरोंके चित्तको मोहमें डालकर मथ डालते हैं। उनकी बातें सुक्रनेसे सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दर्क्षक पुत्रोंको नारदने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सव-के-सब अपने पिताके घर छौटकर न आ सके । पृही हाठ उन्हेंने दक्षके दूसरे पुत्रोंका भी किया । वे भी उनके चक्ररमें आकर भिखारी बन गये । विद्याधर चित्रकेतुको इन्होंने ऐर्सी उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रह्लादको अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपुसे बड़े॰बड़े दुःख दिलवाये। ये सदा दूसरोंकी बुद्धिमें भेद पैदा किया करते हैं। नारदमुनि कानोंको पसंद आनेवाली अपनी विद्या जिस-जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख माँगने लगता है। उनका मन मलिन है। केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखायी देता है। इम उन्हें विशेष रूपसे जानते हैं; क्योंकि उनके साथ रहते हैं । उनका उपदेश पाकर बड़े-बड़े विद्वानोंद्वारा सम्मानित होनेवाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावेमें आ गयीं और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगीं।

बाले ! तुम जिनके लिये यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा कामके शत्रु हैं—इसमें संशय नहीं है। वे अमाङ्गलिक वस्तुओंसे युक्त शरीर धारण करते हैं, लजाको तिलाञ्जलि दे चुके हैं, उनका न कहीं घर हैन द्वार। वे किस कुलमें उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसीको पता नहीं है। कुत्सित वेष धारण किये भूतों तथा प्रेत आदिके साथ रहते हैं और नंग-धड़ंग हो ग्लूल धारण किये घूमते हैं। धूर्त नारदने अपनी मायासे तुम्हारे सारे विज्ञानको नष्ट कर् दिया, युक्तिसे तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरि ! गिरिराजनन्दिनि ! तुम्सं विचार करो कि ऐसे वरको पाकर तुम्हें क्या मुख मिलेगा। पहले हद्रने बुद्धिसे खूब सोच विचारकर साध्वी सतीसे विवाह किया। परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निवाह न सके । उस वेचारीको वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और खयं खतन्त्र हो अपने निष्कल और शोकरहित स्वरूपका ध्यान करते हुए उसीमें मुखपूर्वक रम गये । देवि ! जो सदा अकेले रहनेवाले, शान्त, सङ्गरहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्रीका निर्वाह कैसे होगा ? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धिको त्याग दो । महाभागे ! इससे तुम्हारा भला होगा । तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान् विष्णु, जो समस्त सद्गुणोंसे युक्त हैं | वे वैकुण्डमें रहते हैं, लक्ष्मीके खामी



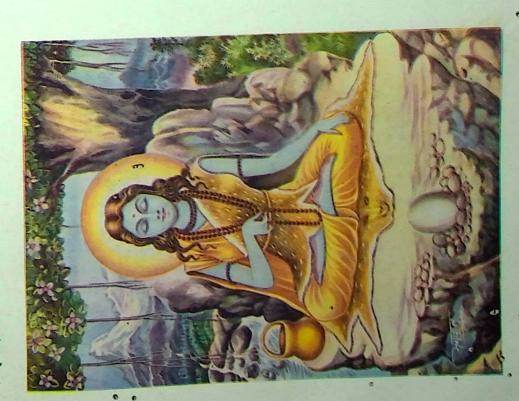

कल्याण र्



हैं और नाना प्रकारकी कीडाएँ करनेमें कुशल हैं। उनके साथ • हम नुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिये समस्त सुखोंको देनेवाला होगा। पार्वती! तुम्हारा जो रुद्रके साथ विवाह करनेका हठ है, ऐसे हठको छोड़ दो और सुखी हो जाओ। •

ब्रह्माजी कैंदूते हैं —नारद ! उनकी ऐसी बात मुनकर जगक्तिका पार्वती हैंस पड़ीं और पुनः उन ज्ञानविशारद मुनियोंसे बोड़ीं।



पार्वतीने कहा—मुनीश्वरो! आपने अपनी समझसे ठीक ही कहा है। परेतु द्विजो! मेरा हठ भी छूटनेवाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वतसे उत्पन्न होनेके कारण मुझमें खाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धिसे ऐसा विचारकर आपलोग मुझे तपस्यासे रोकनेका कष्ट न करें। देवर्षिका उपदेशवाक्य मेरे लिये परम हितकारक है। इसलिये मैं उसे कभी नहीं छोडूँगी। वेदवेता भी यह मानते हैं कि गुरुजनोंका वचन हितकारक होता है। गुरुओंका वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका हट विचार है, उन्हें इहलोक और परलोकमें परम सुखकी प्राप्ति होती है और दुःख कभी नहीं होता। गुरुओंका

वचन सत्य होता है । यह विचार जिनके हृदयमें नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोकमें भी दुःख ही प्राप्त होता है; सुख कभी नहीं मिलता । अतः द्विजो ! गुरुओं के वचनका कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिये । मेरा घर वसे या उज इ जाया मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देनेवाला है। मुनिवरो ! आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्यसे भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेपसे विवेचन प्रस्तुत करती हूँ । आपने यह ठीक कहा कि भंगवान विष्णु सदुणोंदे धाम तथा लीलाविहारी हैं । साथ ही आपने सदाशिवको निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है, वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात् परब्रहा हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुताको दिखाना नहीं चाहते । अतः परमहंसोंकी जो प्रिय गति है, उसीको वे घारण करते हैं; क्योंकि वे भगवान् शम्भु परमानन्दमय हैं, इसीलिये अवधृतरूपसे रहते हैं। मायालिस जीवोंको ही भूषण आदिकी रुचि होती है; ब्रह्मको नहीं। वे प्रभु गुणातीतः, अजन्माः, मायारहितः, अलक्ष्यगति और विराट हैं। द्विजो ! भगवान् शम्भु किसी विशेष धर्म या जाति आदिके कारण किसीपर अनुग्रह नहीं करते । मैं गुरुकी कृपासे ही शिवको यथार्थरूपसे जानती हूँ । ब्रह्मियो ! यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊँगी, परंतु दूसरेके साथ विवाह नहीं करूँगी। यह मैं सत्य-सत्य कहती हूँ । यदि सूर्य पश्चिम दिशामें उगने लगें, मेरु-पर्वत अपने स्थानसे विचलित हो जाय, अग्नि शीतलताको अपना लेतथा कमल पर्वतशिखरकी शिलाके ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। यह मैं सची बात कहती हूँ ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! ऐसा कह उन मुनियोंको प्रणाम करके गिरिराजकुमारी पार्वती निर्विकार चित्तसे शिवका स्मरण करती हुई चुप हो गयों। इस प्रकार गिरिजाके उस उत्तम निश्चयको जानकर वे सप्तर्षि भी उनकी जय-जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वतीको उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने! गिरिजादेवीकी परीक्षा करनेवाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीन्न ही भगवान् शिवके, स्थानको चले गये। वहाँ पहुँचकर शिवको मस्तक नवाः उनसे सारा वृत्तान्त निवेदन करके, उनकी आशा ले वे पुनः सन्दर स्थ्रालोकको चले गये।

## भगवान् शंकरका जिंदल तपस्वी ब्राह्मणके रूपमें पार्वतीके आश्रमपुर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्याका कारण पूछना तथा पार्वतीजीका अपनी संखी, विजयासे सब कुछ कहलाना

ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! उन सप्तर्षियोंके अपने लोकमें चले जानेपर सुन्दर लीला करनेवाले साक्षात् भगवान् शंकरने देवीके तपकी परीक्षा लेनेका विचार किया। वे मन-ही-मन पार्वतीसे बहुत संतुष्ट थे । परीक्षाके ही बहाने पार्वतीजीको देखनेके लिये जटाधारी तपस्वीका रूप धारण करके भगवान् शम्भु उनके वनमें गये। अपने तेजसे प्रकाशमान अत्यन्त बूढ़े ब्राह्मणका रूप घारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दण्ड और छत्र लिये वहाँ-से प्रस्थित हुए । आश्रममें पहुँचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सिखयोंसे घिरी हुई वेदीपर बैठी हैं और चन्द्रमाकी विशुद्ध कला-सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारीका स्वरूप धारण किये भक्तवत्सल शम्भु पार्वती देवीको देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गये । उन अद्भत तेजस्वी ब्राह्मणदेवताको आया देख उस समय देवी शिवाने समस्त पूजन-सामग्रियोंद्वारा उनकी पूजा की । जब उनका भलीभाँति सत्कार हो गया, सामग्रियों-द्वारा उनकी पूजा सम्पन्न कर ली गयी, तब पार्वतीने बड़ी प्रसन्नता और प्रेमके साथ उन ब्राह्मणदेवसे आदरपूर्वक कुशल-समाचार पूछा ।

पार्वती बोर्ली—ब्रह्मचारीका खरूप धारण करके आये हुए आप कौन हैं और कहाँसे पधारे हैं ? वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर ! आप अपने तेजसे इस वनको प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है, उसे बतलाइये।

ब्राह्मणने कहा—में इच्छानुसार विचरनेवाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ । पवित्रबुद्धि, तपस्वी, दूसरोंको सुख देनेवाला और परोपकारी हूँ—इसमें संशय नहीं है । तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वनमें किसलिये ऐसी तपस्या कर रही हो, जो पंजेके वलपर खड़े हो तप करनेवाले मुनियों-के लिये भी दुर्लभ है । तुम न वालिका हो न वृद्धा ही हो, सुन्दरी तरुणी जान पड़ती हो । फिर किस लिये पतिके बिना इस वनमें आकर कठोर तपस्या करती हो ? भद्रे ! क्या तुम किसी तपस्वीकी सहचारिणी तपस्विनी हो ? देवि ! क्या वह

तपस्वी तुम्हारा पालन-पोषण नहीं करता, जी तुम्हें छोड़ कर अन्यत्र चला गया है ? बोलो, तुम किसके कुलमें क्रिप्स हुई हो ? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है ? तुम महासौभाग्यरूपा जान पड़ती हो । तुम्हारा तपस्यामें अनुराग व्यर्थ है । क्या तुम वेदमाता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा क्या मुन्दर रूपवाली सरस्वती हो ? इन तीनोंमें तुम कौन हो—यह मैं अनुमानसे निश्चय नहीं कर पाता ।

पार्वती बोर्ली-विप्रवर ! न तो मैं वेदमाता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचलकी पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्वकालमें इससे पहलेके जन्ममें मैं प्रजापित दक्षकी पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिताने मेरे पतिकी निन्दा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योगके द्वारा शरीरको त्याग दिया था। इस जन्ममें भी भगवान् शिव मुझे मिल गये थे, परंतु भाग्यवश कामको भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गये । ब्रह्मन् ! शंकरजीके चले जानेपर मैं विरहतापसे उद्विम हो उठी और तपस्याके लिये हट निश्चय करके पिताके घरसे यहाँ गङ्गाजीके तटपर चली आयी। यहाँ दीर्घकालतक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राणवल्लभको न पा सकी व इसलिये अग्निमें प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतनेमें ही आपको आया देख मैं क्षणभरके लिये ठहर गयी। अब आप जाइये। मैं अग्निमें प्रवेश करूँगीः क्योंकि भगवान् भिवने मुझे ख़ीकार नहीं किया । किंतु जहाँ-जहाँ मैं जन्म लूँगी, वहाँ-वहाँ शिवका ही पतिरूपमें वरण करूँगी।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवताके सामने ही अग्निमें समा गयीं, यद्यपि ब्राह्मण-देव सामनेसे उन्हें वारंबार ऐसा करनेसे रोक रहे थे । अग्निमें प्रवेश करती हुई पर्वतराजकुमारी पार्वतीकी तपस्याके प्रभावसे बहु आग उसी क्षण चन्दन-पङ्कके समान शीतल हो गयी। क्षणभर उस आगके भीतर रहकर जब पार्वती आकाशमें ऊपर-

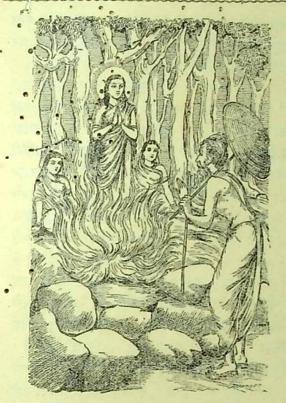

की ओर उठने लगीं, तब ब्राह्मणरूपधारी शिवने सहसा हँसते हुए उनसे पुनः पूछा—'अहो भद्रे ! तुम्हारा तप क्या है, यह कुछ भी मेरी समझमें नहीं आया । इधर अग्निसे तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्याकी सफलताका सूचक है; परंतु अवतक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है । अतः देवि ! सबको आनन्द देनेवाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मणके सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथको सच-सच बताओ।

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! ब्राह्मणके इस प्रकार

पूछनेपर उत्तम व्रतका पालन करनेवाली अम्बिकाने अपनी सखीको उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया। पार्वतीसे प्रेरित हो उनकी विजयानामक प्राणप्यारी सखीने जो उत्तम व्रतको ज्ञाननेवाली थी जटाधारी तपस्वीसे कहा।

सखी बोळी-साधो ! तुमसे पाईतीके उत्तम चरित्रका और इनकी तपस्याके समस्त कारणोंका वैर्णुन करती हूँ। आप मुनना चाहते हों तो मुनिये। मे्री सखी गिरिराज हिमाचलकी पुत्री हैं। ये पार्वती और काली नामसे विख्यात हैं तथा माता मेनकाकी कन्या हैं। अबतक किसीने इनके साथ विवाह नहीं किया है । ये भगवान शिवके सिवा दसरे किसीको चाहती भी नहीं । उन्हींके लिये तीन हजार वर्षोंसे तपस्या कर रही हैं। भगवान् शिवकी प्राप्तिके लिये ही मेरी इन सखीने ऐसा तप प्रारम्भ किया है। विप्रवर ! इसमें जो कारण है, उसे बंताती हूँ; मुनिये। ये पर्वतराजकुमारी ब्रह्मा, विष्णू तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी छोड़कर केवल पिनाकपाणि भगवान् इांकरको ही पतिरूपमें प्राप्त करना चाहती हैं और नारदजीके आदेशसे यह कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विजश्रेष्ठ ! आपने जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखीका मनोरथ बता दिया । अब आप और क्या सनना चाहते हैं ?

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! विजयाका यह यथार्थ वचन मुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हँसते हुए बोले—'सखीने यह जो कुछ कहा है, उसमें मुझे परिहासका अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुँहसे कहें।'

जटिल ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर पार्वती देवी अपने मुँहसे ही यों कहने लगीं। (अध्याय २६)

### पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी त्राह्मणका शिवकी निन्दा करते हुए पार्वतीको उनकी ओरसे मनको हटा लेनेका आदेश देना

पार्वती बोटीं—जटाधारी विप्रवर ! मेरा सारा वृत्तान्त मुनिये । मेरी सखीने जो कुछ कहा है, वह ज्यों-कान्यों सत्य है; उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया-द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं । मैंने साक्षात् पतिभावसे भगवान शंकरका ही वरण किया है । यद्यपि जानती हूँ, वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है; तथापि मनकी उतंकण्ठासे विवश हो मैं तपस्या कर स्ही हूँ । ब्राह्मणसे ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रहीं। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मणने कहा।

ब्राह्मण बोछे—इस समयतक मेरे मनमें यह जाननेकी प्रवल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तुको चाहती हैं? जिसके लिये ऐसा महान् तप कर रही हैं। किंतु देवि! तुम्हारे मुखारविन्दसे सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तुको जान लेनेक बाद अब मैं यहाँसे जा रहा हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो,

वैसा करो । यदि तुम मुझसे न कइतीं तो मित्रता निष्फल होती । अब जैसी तुम्हारा कार्य है, वैसा ही उसका परिणाम होगा । जब तुम्हें इसीमें मुख है, सब मुझे कुछ नहीं कहना है ।

वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मणने ज्यों ही जानेका विचार किया, त्यों ही पार्वती देवीने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा !

पार्वती बोर्ली -विप्रवर ! आप क्यों जायँगे ? ठहरिये और मेरे हितकी बात बताइये ।

पार्वतीके ऐसा कहनेपर दण्डधारी ब्राह्मणदेवता रुक गये और इस प्रकार बोले-- 'देवि ! यदि मेरी बात सननेका मन है और मुझे भक्तिभावसे ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहितका ज्ञान हो जायगा । महादेवजीके प्रति मेरे मनमें गौरव-बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकारसे जानता हूँ; तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो । बृषभके चिह्नसे अङ्कित ध्वजा धारण करनेवाले महादेवजी सारे शरीरमें भस्म रमाये रहते हैं, सिरपर जटा धारण करते हैं, धोतीकी जगह बावका चाम पहनते और चादरकी जगह हाथीकी खाल ओढ़ते हैं। हाथमें भीख माँगनेके लिये एक खोपड़ी लिये रहते हैं। झुंड-के-झुंड साँप उनके सारे अङ्गोमें लिपटे देखे जाते हैं । वे विष खाकर ही पृष्ट होते हैं, अमध्यमधी हैं, उनके नेत्र बड़े भहे हैं और देखनेमें डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब कहाँ और किससे हुआ, यह आजतक प्रकट नहीं हुआ । घर-गृहस्थीके भोगसे वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग-धड़ंग व्रमते हैं और भूत-प्रेतोंको सदा साथ रखते हैं। उनके एक-दो नहीं, दस भुजाएँ हैं। देवि! मैं समझ नहीं पाता कि किस कारणसे तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो । तुम्हारा ज्ञान कहाँ चल गयाः इस वातको आज सोच-विचारकर मुझे वताओ । दक्षने अपने यज्ञमें अपनी ही पुत्री सतीको केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षककी भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञमें भाग देनेके लिये सय देवताओंको बुलाया, किंतु शम्भुको छोड़ दिया। सती उसी अपमानके कप्रण अत्यन्त क्रोधसे ब्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणोंको तो छोड़ा ही, शंकरजीको भी स्याग दिया।

ू भूतम तो स्त्रियोंमें रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतोंके ूराजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्याके द्वारा वैसे पतिको पानेकी अभिलाषां करती हो ? सोनेकी मुद्राः ( अशर्फां ) देकर । बदलेमें उतना ही बड़ी काच केना चाहती हो ? उज्ज्वल चन्दन छोड़कंर अपने अङ्गोंमें कीचड़ रिपेटना चाहती, हो ? सूर्यके तेजका परित्याग करके जुगुनूकी चमक पाना चाहूती हो ? महीन वस्त्र त्यागकर अपने शरीरकी चमड़िसे ढकनेकी इच्छा करती हो ? घरमें रहना छोड़कर वनमें धूनी रमाना चाहती हो ? तथा देवेश्वरि ! यदि तुम इन्द्र आदि लोके पालेको त्यागकर शिवके प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नोंके उत्तम भंडारको त्यागकर लोहा पानेकी इच्छा करती हो। लोकमें इस बातको अच्छा नहीं कहा गया है। शिवके साथ तुम्हारा सम्बन्ध मुझे इस समय परस्परविरुद्ध दिखायी देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुछ कमलदलके समान शोभा पाते हैं और कहाँ वे रुद्र, जो तीन भद्दी आँखें धारण करते हैं। तुम तो चन्द्रेमुखी हो और शिव पञ्चमुख कहे गये हैं। तुम्हारे सिरपर दिव्य वेणी सर्पिणी-सी शोधा पा रही है; परंतु शिवके मस्तकपर जो जटाजूट बताया जाता है, वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अङ्गमें चन्दनका अङ्गराग होगा और शिवके शरीरमें चिताका भस्म ! कहाँ तुम्हारी मुन्दर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकरजीके उपयोगमें आनेवाली हाथीकी खाल ? कहाँ तुम्हारे अङ्गोंमें दिव्य आभूषण और कहाँ शंकरके सर्वाङ्गमें लिपटे हुए सर्प ? कहाँ तुम्हारी सेवाके लिये उद्यत रहनेवाले सम्प्र्ण देवता और कहाँ भूतोंकी दी हुई बलिको पसंद करनेवाले शिव ? कहाँ तो मृदङ्गकौ मधुर ध्वनि और कहाँ डमरूकी डिमडिम ? कहाँ भेरियोंके समृहकी गड़गड़ाहट और कहाँ अग्रुभ शृङ्गी-नाद ? कहाँ दक्काका शब्द और कहाँ अग्रुम गलनाद ? तुम्हारा यह उत्तम रूप शिवके योग्य कदापि नैहीं है। यदि उनके पास धून होता तो वे दिगम्बर ( नंगे ) क्यों रहते ? सवारीके नामपर उनके पास एक बूटा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्याके लिये ढूँढे जानेवाले वरोंमें जो नारियोंको सुख देनेवाले गुण बताये गये हैं, उनमेंसे एक भी गुण भद्दी आँखवाले रुद्रमें नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय कामको भी उन हर देवताने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया

१. अङ्गोंकी संज्ञाओं में चन्द्रमाको एक संख्याका बोधक माना गया है। एक मुखवाले पुरुष और खियाँ ही सुन्दर माने जाते हैं, एकसे अधिक मुखवाले नहीं। इस प्रकार एकमुख और पञ्चमुखकी मी तुलना की गयी है। चन्द्रमुखी' पदका दूसरा भाव है—— तुम्हारा मुख चन्द्रमाके समान मनोहर है और वे पञ्चानन सिंहके समान भयंकर हैं।



तपस्याम्यी । पार्वतीके साथ वृद्ध त्राह्मणके रूपमें शिक्की बातचीत ं [ वह २०० /



गया, जय वे तुंग्हें छोड़कर अत्यत्र चले गये। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती। उनमें विद्या तथा ज्ञानका भी पता नहीं चलता। पिशांच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कण्डमें ही दिखाशी देता है। वे सदा अकेले रहनेवाले और विषेशक्ष से द्विरक्त हैं। इसिलये तुम्हें हरके साथ अपने मनको नहीं जोड़ना न्याहिये। कहाँ तुम्हारे कण्डमें सुन्दर हार और कहाँ उनके गलेमें नरमुण्डोंकी माला १ देवि ! तुम्हारे और हरके क्य आदि सब एक दूसरेके विरुद्ध हैं। अतः मुक्षे

°तो यह सम्बन्ध नहीं रुचता । फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैमा करो । संसारमें जो कुछ भी असदस्तु है, वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो । अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत्की ओरसे अफ्ने मूनको हटा लो । अन्यथा जो चाहो, वह करो; मुझे कुछ नहीं कहना है ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! यह बात मुनकर पार्वती शिवकी निन्दा करनेवाले उस ब्राह्मणपर मन-ही-मन कुपित हो उठों और उससे इस प्रकार बोलों। ( अथ्याय २७)

#### पार्वतीजीका परमेश्वर शिवकी महत्ताका प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मणको फटकारना, सलीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा भगवान् शिवका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलनेके लिये कहना

पार्वती बोर्छां-वावाजी ! अवतक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गये हैं। परंतु अब सब ज्ञात हो गया—आप भी कर्ल्ड खुल गयी। आपसे क्या कहूँ--विशेषतः उस दशामें, जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं ? ब्राह्मण देवता ! आपने जो कुछ कहा है, वह सब मुझे ज्ञात है। परंतु वह सब झ्ठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिवको जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धिके विरुद्ध बात नहीं बोलते । यह ठीक है कि कभी-कभी महेरवर अपनी लीलाशक्तिसे प्रेरित हो तथाकथित अद्भुत वेष धारण कर लिया करते हैं। परंतु वास्तवमें वे साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छासे ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारीका स्वरूप धारणकर मुझे ठगनेके लिये उद्यत हो यहाँ आये हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियोंका सहारा के छल-कपटसे युक्त बार्ते बोल रहे हैं! मैं भगवान् शंकरके स्वरूपको भलीभाँति जानती हूँ । इसिल्ये यथायोग्य विचार करके उनके तत्त्वका वर्णन करती हूँ । वास्तवमें शिव निर्शुण ब्रह्म हैं, कारणवश सगुण हो गये हैं। जो निर्भुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप-भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है ? वे भगवान् सदाशिव समस्त विद्याओंके आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्माको किसी विद्यासे क्या काम ? पूर्वकालमें कल्पके आरम्भमें भंगवान् शम्भुने श्रीविष्णुको उच्छ्वासरूपसे सम्पूर्ण वेद प्रदान किये थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है ? जो सबके आदि कारण हैं, उनकी अवस्था अथवा आयुका माप-तौल कैसे हो सकता है ? प्रकृति उन्हींसे उत्पन्न हुई है। फिर उनकी

शक्तिका दूमरा क्या कारण हो सकता है ? जो लोग सदा प्रेमपूर्वक शक्तिके स्वामी भगवान शंकरका भजन करते हैं, उन्हें भगवान् राम्भु प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति-ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान् शिवके भजनसे ही जीव मृत्युको जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिये तीनों लोकोंमें उनका 'मृत्युं जय' नाम प्रसिद्ध है । उन्हींके अनुग्रहसे विष्णु विष्णुत्वको, ब्रह्मा ब्रह्मत्वको और देवता-देवत्वको प्राप्त हुए हैं । शिवजीका पक्ष लेकर बहुत बोलनेसे क्या लाभ ? वे भगवान् स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्यागरूपी शिवकी सेवासे यहाँ कौन-मा मनोरथ मिद्ध नहीं हो सकता ? उन महादेवजीके पास किस बातकी कमी है, जो वे भगवान् सदाशिव स्वयं मुझे पानेकी इच्छा करें ? यदि शंकरकी सेवा न करे तो मनुष्य सात जन्मोंतक दरिद्र होता है और उन्हींकी सेवासे सेवकको छोकमें कभी नष्ट न होनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने आठों सिद्धियाँ नित्य आकर सिर नीचा किये इस इच्छासे नृत्य करती हैं कि वे भगवान् हमपर संतुष्ट हो जायँ, उनके लिये कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है ? यदापि यहाँ माङ्गलिक कही जानेवाली वस्तुएँ शंकरका सेवन नहां करतीं, तथापि उनके स्मरणमात्रसे ही सबका मङ्गल होता है। जिन ही पूजाके प्रभावसे उपायककी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहनेवाले उन परमात्मा शिवमें विकार कहाँसे आ सकता है ? जिस पुरुषके मुखमें निरन्तर 'शिव' यह मङ्गलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शनमात्रसे ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे

चिताका भस्म लगाते हैं। परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीरसे झड़कर गिरे हुए उस भस्मको देवतालोग सदा अपने सिरपर कैसे धारण करते ? ( अतः शिपके अङ्गोंके स्पर्शसे अपित्र वस्तु भी पवित्र हो जातो है।) जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकोंके कर्ता-भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुणरूपमें शिव कहलाते हैं, वे बुद्धिके द्वारा पूर्णरूपसे कैसे जाने जा सकते हैं ? परब्रह्म परमात्मा शिवका जो निर्गुण रूप है, उसे आप-जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं ? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओंसे बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे छोग निर्गुण शिवके तत्त्वको नहीं जानते । जो पुरुष तत्वको न जाननेके कारण यहाँ शिवकी निन्दा करता है, उसके जन्मभरका सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेवजीकी निन्दा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पापकी भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोहीको देखकर वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये, शिवद्रोहीका दर्शन हो जानेपर प्रायश्चित्त करना च।हिये।

इतना कहकर पार्वतीजी उस ब्राह्मणपर अधिक रुष्ट होकर वोर्ली—अरे रे दुष्ट ! तूने कहा था कि मैं शंकरको जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिवको नहीं जाना है। भगवान् रुद्रको तू जैसा कहता है, वे वैसे ही क्यों न हों, उनके-जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हों, सत्पुरुषों-के प्रियतम नित्य-निर्विकार वे भगवान् शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हरके समान नहीं हो सकते; फिर दूसरे देवताओंकी तो बात ही क्या है ? क्योंकि वे सदैव कालके अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धिसे तत्त्वतः विचारकर में शिवके लिये वनमें आकर वड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले उन महादेवको ही प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा है।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर गिरिराज-निन्दनी गिरिजा चुप हो गयीं और निर्विकार चित्तसे भगवान् शिवका ध्यान करने छ्यों । देवीकी बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहनेके छिये उद्यत हुआ, त्यों ही शिवमें आसक्तचित्त होनेके कारण उनकी निन्दा सुननेसे विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजयासे शीम बोर्छों।

पार्वतीने कहा सखी! इस अधम ब्राह्मणको यत्नपूर्वक

रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह फेवल शिवकी निन्दा ही करेगा। जो शिवकी निन्दा करता है, केवल उसीको पाप नहीं लगता, जो उस निन्दाको सुनता है, वह भी यहाँ पापका भागी होता है। अभगवान शिवके उपात्कोंको चाहिये कि वे शिवकी निन्दा करनेवालेका सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निन्दाके स्थानसे शीप दूर चले जायँ। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिवकी निन्दा करेगा। ब्राह्मण होनेके कारण यह वथ्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इरका मुँह नहीं देखना चाहिये। इस स्थानको छोड़कर हमलोग आज ही किसी दूसरे स्थानमें शीप चली चलें, जिससे फिर इस अज्ञानीके साथ बात करनेका अवसर न मिले।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! ऐसा कहकर उमाने क्यों ही अन्यत्र जानेके लिये पैर उठाया, त्यों ही भगवान् शिवने अपने साक्षात् स्वरूपसे प्रकट हो प्रिया पार्वतीका हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूपका ध्यान करती थीं, वैसा ही सुन्दर रूप धारण करके शिवने उन्हें दर्शन दिया। पार्वतीने लज्जावश अपना मुँह नीचेकी ओर कर लिया।

तव भगवान् शिव उनसे बोले—प्रिये! मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी ? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ। वर माँगो। मुझे तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है।देवि! आजसे मैं तपस्याके मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ । तुम्हारे सौन्दर्यने भी मुझे मोह लिया है । अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युगके समान जान पड़ता है। लजा छोड़ो । तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो । गिरिरादनन्दिनि ! महेश्वरि ! मैंने जो कुछ कहा है, उसपर श्रेष्ठ बुद्धिसे विचार करो । मुस्थिर चित्तवाली पार्वती ! मैंने नाना प्रकारसे तुम्हारी बारंबार परीक्षा छी है! लोकलीलाका अनुसरण करनेवाले मुझ स्वजनके अपराधको क्षमा कर दो । शिवे ! तीनों लोकोंमें तुम्हारी-जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखायी देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो । प्रिये ! मेरे पास आओ । तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ । तुम्हारे साथ मैं शीप्र ही अपने निवासस्थान उत्तम पर्वत केलासको चलुँगा।

स केवलं भवेत् पापं निन्दाकर्तुः शिवस्य हि ।
 यो वै शृणोति तिक्षित्दां पापभाक् स भवेदिह ॥
 (शि०-पु० २० सं० पा० ख० २८ । ३७)

्रेड्साजी कहते हैं—देवाधिदेव मशुदेवजीके ऐसा कहनेपुर पार्वतीदेवीं आक्द्रमग्न हो 'उठीं। उनका तपस्या-जनित पहलेका सार्क कृष्ट मिट स्था। मुनिश्रेष्ठ ! सती-साध्वी ्रपार्वतीकी सारी थकावट दूर हो गयीः क्योंकि परिश्रमका फल प्राप्त हो जानेपर प्राणीका पहल्लेयाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ( अध्याय २८ )

#### र्रीव और पार्वतीकी बातचीत, शिवका पार्वतीके अनुरोधको स्वीकार करना

ब्रह्माजी कहते हैं नारद ! परमात्मा हरको यह बात सुनकर और उनके आनन्ददायी रूपका दर्शन पाकर पार्वतीको बड़ा हर्ष हुआ । उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । वे बहुत सुखका अनुभव करने लगीं । फिर उन महासाध्वी शिवाने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिवसे कहा ।

पार्वती बोर्ली—देवेश्वर ! आप मेरे स्वामी हैं । प्रभो ! पूर्वकालमें आपने जिसके लिये हर्षपूर्वक दक्षके यज्ञका विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था ? वे ही आप हैं और वही में हूँ । देवदेवेश्वर ! इस समय मैं तारकासुरसे दुःख पानेवाले देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये रानी मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई हूँ । देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझपर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइये । ईशान ! प्रभो ! मेरी यह बात मान छीजिये, आपकी आज्ञा लेकर मैं पिताके घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाहरूप परम उत्तम विशुद्ध यशको सर्वत्र विख्यात कीजिये । नाथ ! प्रभो ! आप तो लीला करनेमें कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान्-के पास चिलये और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिये । लोकमें मेरे पिताके यशको फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिये । इस तरह आप मेरे सम्पूर्ण गृहस्थाश्रमको सफल बनाइये । जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों-र से मेरे पिताको सब बातोंकी जानकारी करायेंगे, तब मेरे पिता अपने भाई-वन्धुओंके साथ आपकी आज्ञाका पालन करेंगे—इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्षकी कन्या थी और मेरे पिताने आपके हाथमें मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधिसे विवाहका कार्य पूरा नहीं किया । मेरे पिता दक्षने ग्रहोंकी पूजा नहीं की । अतः उस विवाहमें ग्रहपूजनविषयक वड़ी भारो त्रुटि रह गयी। इसलिये प्रभो ! महादेव ! अवकी बार देवताओं के कार्यकी सिद्धिके लिये आप शास्त्रोक्त विधिसे विवाहकार्यका सभ्पादन करें । विवाहकी जैसी रीति है, उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिये। मेरे पिता हिमवान्को यह अल्ली

तरह ज्ञात हो जाना चाहिये कि मेरी पुत्रीने ग्रुभकारक तपस्या की है।

पार्वतीकी ऐसी बात गुनकर भगवान् सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हँसते हुए-से प्रेमपूर्वक बोले।

शियने कहा-देवि ! महेश्वरि ! मेरी यह उत्तम यात सुनो, यह उचित मङ्गलकारक और निर्दोप है। इसे सुनकर वैसा ही करो । वरानने ! ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणो हैं, वे सब अनित्य हैं । भामिनि ! यह सब जो कुछ दिखाबी देता है, इसे नश्वर समझो । मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणोंसे युक्त हो एकसे अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है, वही परमात्मा मैं दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला हो गया। देवि! मैं स्वतन्त्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतन्त्र बना दिया। समस्त कर्मोंको करनेवाळी प्रकृति एवं महामाया तुम्हीं हो । यह सम्पूर्ण जगत् मायामय ही रचा गया है । मुझ सर्वात्मा परमात्माने अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा इते धारणमात्र कर रक्ला है । सर्वत्र परमात्मभाव रखनेवाले सर्वात्मा पुण्यवानोंने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणोंसे आवेष्टित है । देवि ! वरवर्णिनि ! कौन मुख्य प्रह हें ? कौन-से ऋतु-समूह हैं ? अथवा कौन दूसरे-दूसरे उपग्रह हैं ? इस समय तुमने शिवके लिये क्या कहा है-किस कर्तव्यका विधान किया है ? गुण और कार्यके भेदसे इम दोनोंने इस जगत्में भक्तवत्सलताके कारण भक्तोंको सुख देनेके हेतु अवतार ग्रहण किया है । तुम्हीं रजः सत्त्व-तमोमयी ( त्रिगुणात्मिका ) सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापारकृशल सगुणा और निर्गुणा भी हो । सुमध्यमे ! मैं यहाँ सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा, निर्विकार एवं निरीह हूँ । भक्तकी इच्छासे मैंने दारीर धारण किया है । दोलजे ! मैं तुम्हारे पिता हिमालयके पास नहीं जा सकता तथा भिक्षक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता ! गिरिराज-नन्दिनि ! महान् गुणोंसे अत्यन्त गौरवशाळी महात्मा पुरुष भी अपने मुँहसे 'देहि' (दो ) यह बात निकालनेपर तत्का ल्घुताको प्राप्त हो जाता है । कल्याणि । ऐसा जानकर

हमारे लिये क्या कहती हो ? भद्रे ! तुम्हारी आज्ञासे मुझे सब कुछ करना है । अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा करो ।

महादेवजीके ऐसा कहनेपर भी सती-साध्वी कमललोचना महादेवी शिवाने उन भगवान् शंकरको बारंबार भक्तिभावसे प्रणान करके कहा।

पार्वती बोर्ली—नाथ ! आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति । इस विषयमे विचार करनेकी कोई बात नहीं है । हम दोनों स्वतन्त्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तोंके अधीन होनेके कारण नगुण हो जाते हैं । शम्भो! प्रभो! आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी प्रार्थनाके अनुसार कार्य करना चाहिये । शंकर ! आप मेरे लिये याचना करें और हिमवानको दाता बननेका सौभाग्य प्रदान करें । महेश्वर ! मैं सदा आपकी भक्ता हूँ; अतः मुझपर कृपा कीजिये । नाथ ! सदा जन्म-जन्ममें मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ । आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृतिसे परे हैं, निर्विकार, निरीह एवं स्वतन्त्र परमेश्वर हैं; तथापि भक्तोंके उद्धारमें संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं, स्वात्माराम होकर भी लीलाविहारी बन जाते हैं; क्योंकि आप नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेमें

कुशल हैं। महीदेव ! महेश्वर ! मैं सब प्रकारसे आपको जानती हूँ । धर्वश्च ! अब बहुत कहनेसे क्या लाभ ? मुझपर दया कीजिये । नाथ! महान् अद्भुत लीला करके लोकमें अपने सुयशका विस्तार कीजिये जिसे गा-गाकर लोग अन्य्यास ही भवसागरसे पार हो जायँ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! ऐसा कहकर गिरिजाने महेश्वरको बां बार प्रणाम किया और मस्तक झुकांकर हाथे जोड़ वे चुप हो गयों । उनके ऐसा कहनेपर महीत्मा महेश्वरने लोकलीलाका अनुसरण करनेके लिये वैसा करना स्वीकार कर लिया । पार्वतीने जो कुछ कहा था, उसीको प्रसन्नतापूर्वक करनेके लिये उद्यत होकर वे हँसने लगे । तदनन्तर हर्षसे भरे हुए शम्मु अन्तर्धान हो कैलासको चले गये । उस समय कालीके विरहसे उनका चित्त उन्हांकी ओर खिंच गया था । कैलासपर जाकर परमानन्दमें निमग्न हुए महेश्वरने अपने नन्दी आदि गणोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यन्त सुली हो गये और महान् उत्सव करने लगे । नारद ! उस समय वहाँ महान् मङ्गल होने लगा । सबके दुःख नष्ट हो गये तथा रद्ददेवको भी पूर्ण आनन्द प्राप्त हुआ। (अध्याय २९)

#### पार्वतीका पिताके घरमें सत्कार, महादेवजीकी नटलीलाका चमत्कार, उनका मेना आदिसे पार्वतीको माँगना और माता-पिताके इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! भगवान् शंकरके अपने स्थानको चले जानेपर सिखयोंसिहत पार्वती भी अपने रूपको सफल करके महादेवजीका नाम लेती हुई पिताजीके घर चली गयों। पार्वतीका आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथपर आरूद हो हर्षसे विह्वल होकर उनकी अगवानीके लिये चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सिखयाँ तथा अन्य सब सम्बन्धी भी आ पहुँचे। पार्वतीके सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्षके साथ जय-जयकार करते हुए उन्हें घर ले आनेके लिये गये।

इसी बीचमें पार्वती अपने नगरके निकट आ गयीं। नगरमें प्रवेश करते समय शिवा देवीने माता-पिताको देखा, जो अन्यन्त प्रसन्न और हर्षसे विद्वल्यचित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्षसे भरी हुई कालीने सखियों-सहित प्रणाम किया। माता-पिताने पूर्णरूपसे आशीर्वाद दे पुत्रीको लातीसे लगा लिया और 'शो, मेरी बची!' ऐसा कहकर प्रेमसे विह्नल हो रोने लगे। तत्पश्चात् अपने घरकी दूसरी-दूसरी स्त्रियों तथा मामियोंने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रेमपूर्वक उन्हें भुजाओंमें मरकर मेंटा। 'देवि! तुमने अपने कुलका उद्धार करनेवाले उत्तम कार्यको अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरणसे हम सब लोग पित्रत्र हो गये' ऐसा कहकर सब लोग हर्षके साथ पार्वतीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगोंने चन्दन और मुन्दर फूलोंसे शिवादेवीका सानन्द पूजन किया। उस अवसरपर विमानपर बेठे हुए देवताओंने पार्वतीको नमस्कार करके उनपर फूलोंकी वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद! उस समय तुम्हें भी एक सुन्दर रथपर विठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगरमें ले गये। फिर ब्राह्मणों, सिखयों तथा दूसरी स्त्रियोंने बड़े आदरके साथ शिवाका घरके भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियोंने उनके ऊपर बहुत-सी वस्तुएँ निछावर कीं। ब्राह्मणोंने आशीर्वाद द्विये। सुनीश्वर ! पिता हिमवान् और

नाता सेनकाको चड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने ग्रहस्थ- आक्षमको सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्रकी अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराजने ब्राह्मणों और वन्दी-जहोंको धन दिका और ब्राह्मणोंसे मङ्गलपाठ करवाया। सुने! इस प्रकार पार्वतीके साथ क्ष्मिरे माता-पिता, भाई तथा भौजाइयाँ भी घरके आँगनमें प्रसन्नतापूर्वक वैठीं।

तदनन्तर हिमवान् प्रसन्नचित्तसे सबका आदर-सत्कार करके गङ्गा-स्नानके लिये गये। इसी बीचमें मुन्दर लीला करनेवाले भक्तवत्मल भगवान् शम्मु एक अच्छा नाचनेवाला नट बनकर मेनकाके पास गये। उन्होंने वायें हाथमें सींग और दाहिने हाथमें डमरू ले रक्ला था। पीठपर कथरी रख छोड़ी थी। लाल बस्न पहने वे भगवान् रुद्र नाच और गानमें अपनी निपुणताका परिचय दे रहे थे। मुन्दर नटका



रूप धारण किये हुए भंगवान् शिवने सेनकाके पास बैठी हुई स्त्रियोंकी टोलीके समीप सुन्दर नृत्य किया और अत्यन्त मनोहर नाना प्रकारके गीत गाये। उन्होंने वहाँ सुन्दर ध्वनि करनेवाले शृङ्क और डमरूको भी वजाया तथा नाना प्रकारकी बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटरानकी उस लीलाको देखनेके

लिये नगरके सभी स्त्री-पुरुष एवं बालक और बृद्ध भी सहसा वहाँ आ पहुँचे । मुने ! उस सुमधुर गीतको सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्यको देखकर वहाँ आये हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गये। मेना भी मोही गर्यो। उधर पार्वतीने अपने हृदयेमें भगवान् शंकरका साक्षात् दर्शन किया । वे त्रिशूल आदि चिह्न धारण किये अत्यन्त मुन्दर दिखायी देते थे। उनका सारा अङ्ग विभूतिसे विभूषित था। वे हिंडुयोंकी मालासे अलंकत थे। उभका मुख सूर्य, चन्द एवं अग्रिरूप तीन नेत्रोंसे उद्गासित था। उन्होंने नागका यज्ञोपवीत धारण किया था । उनके उस सरम्य रूपको देखकर दुर्गा प्रेमावेशसे मूर्च्छित हो गयीं । गौरवर्णविभूषित दीनवन्धु दयासिन्धु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वतीसे कह रहे थे कि 'वर माँगो ।' अपने हृदयमें विराजमान महादेवजीको इस रूपमें देखकर पार्वती देवीने उन्हें प्रणाम किया और मन-ही-मन यह वर माँगा कि 'आप मेरे पति हो जाइये ।' प्रीतियुक्त हृदयसे शिवाको वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अन्तर्धान हो गये और वहाँ पूर्ववत् भिक्षा माँगनेवाला नट वनकर उत्तम नृत्य करने लगे।

उस समय मेना सोनेकी थालीमें रक्खे हुए बहुत-से सुन्दर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देनेके लिये गयीं। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान् शंकर मन-ही-मन वड़े प्रसन्न हुए। परंतु उन्होंने उन रत्नोंको स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षामें उनकी पुत्री शिवाको ही माँगने छगे और पुनः कौतुकवरा सुन्दर नृत्य एवं गान करनेको उद्यत हुए। मेना उस भिक्षुक नटकी बात सुनकर अत्यन्त कुपित हो उठों और उसे डॉंटने-फटकारने लगीं । उनके मनमें उसे बाहर निकाल देनेकी इच्छा हुई। इसी बीचमें गिरिराज हिमवान गङ्गाजीसे नहाकर लौट आये। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिश्चकको आँगनमें खड़ा देखा । मेनाके मुखसे सारी वातें मुनकर उनको भी वड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस नटको बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ ! वे नटराज विशालकाय अग्निकी भाँति अपने उत्तम तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था । इसल्यि कोई भी उन्हें वाहर न निकाल सका । तात ! फिर तो नाना प्रकारकी लीलाओंमें विशारद उन भिक्ष-शिरोमणिने शैलराजको अपना अनन्त प्रभाव दिखाना आरम्भ किया । हिमवान्ने देखा, भिक्षुने वहाँ तत्काल ही भगवान विध्युका रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तकपर किरीट,

कानोंमें कुण्डल और शरीरपर पीतवस्त्र शोभा पाते हैं। हिमवान्ने उनके बहुत-से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विसस्य उनके चार भुजाएँ हैं । हिमवान्ने पूजाके समय गदाधारी श्रीहरिको जो-जो पुष्प आदि चढाये थे, वे सब उन्होंने भिक्षुके शरीर और भस्तकपर देखे । तत्पश्चात् गिरिराजने उन भिक्ष-शिरोमणिको जगत्छश चतुर्भुख ब्रह्मांके रूपमें देखा। उनके शरीरका वर्ण लाल था और वे वैदिक सक्तका पाठ कर रहे थे। तदनन्तरं शैलराजने उन कौतुककारी नटराजको एक धणमें जगत्के नेत्ररूप सूर्यके आकारमें देखा। तात! इसके बाद वे महान् अद्भत रुद्रके रूपमें दिखायी दिये। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं । वे उत्तम तेजसे सम्पन्न रमणीय रुद्र धीरे-धीरे हँस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूपमें दृष्टिगोचर दृए । उनका वह खरूप निराकार, निरञ्जन, उपाधिशून्य, निरीह एवं अत्यन्त अद्भुत था। इस प्रकार

हुआ और वे तुरंत ही परमानन्दमें निमन्त हो गये । तदत्वन्तर . सुन्दर छीला करनेवाले उन भिक्षु-हित्तिमिनि हिमवान् और मेनासे दुर्गाको ही भिक्षाके रूपमें माँगा । दूसरी कोई वस्त प्रहण नहीं की । परंतु शिवकी मायासे मोहित होतेके कारण शैल्यावने उनकी उस प्रार्थनाको स्वीकार नहीं किया । फिर भिक्षाने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहाँसे अन्तर्धान हों गये के तब मेना और शैलराजको उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे-भगवान् शिव हमें अपनी मायासे छलकर अपने स्थानको चले गये। यह विचारकर उन दोनोंकी भगवान् शिवमें पराभक्ति हुई, जो महान् मोक्षकी प्राप्ति कराने-वाली, दिव्य तथा सम्पूर्ण आनन्द प्रदान करनेवाली है। ( अध्याय ३०)

#### देवताओं के अनुरोधसे वैष्णव ब्राह्मणके वेपमें शिवजीका हिमवान्के घर जाना और शिवकी निन्दा करके पार्वतीका विवाह उनके साथ न करनेको कहना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! मेना और हिमवान्की भगवान् शिवके प्रति उचकोटिकी अनन्य भक्ति देख इन्द्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे । तदनन्तर गुरु बृहस्पति और ब्रह्माजीकी सम्मतिके अनुसार सभी मुख्य देवताओंने शिवजीके पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले--देवदेव ! महादेव ! करुणाकर ! शंकर ! हम आपकी शरणमें आये हैं, कपा कीजिये। आपको नमस्कार है। स्वामिन्! आप भक्तवत्सल होनेके कारण सदा भक्तोंके कार्य सिद्ध करते हैं। दीनोंका उद्धार करनेवाले और दयाके सिन्धु हैं तथा भक्तोंको विपत्तियोंसे छुड़ानेवाले हैं।

इस प्रकार महेश्वरकी स्तृति करके इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंने मेना और हिमवान्की अनन्य शिवभक्तिके विषयमें सारी बातें आदरपूर्वक बतायीं । देवताओंकी वह बात सुनकर महेश्वरने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हँसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया । तव सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान् सदाशिवकी प्रशंसा करते हुए शीव अपने घरको छीटकर प्रसन्नताका अनुभव करने छगे। तदंनन्तर भक्तवत्मल महेश्वर भगवान् शम्मु, जो मायाके खामी हैं, तिर्विकार चित्तते शैळराजके यहाँ गुरे । इस समय गिरि-

राज हिमवान् सभाभवनमें बन्धवर्गसे घिरे हए पार्वतीसहित प्रसन्नतापूर्वक वैठे थे । इसी अवसरपर वहाँ सदाशिवने पदार्पण किया। वे हाथमें दण्ड, छत्र, शरीरपर दिव्य वस्त्र, ललाटमें उज्ज्वल तिलक, एक हाथमें स्फटिककी माला और गलेमें शालग्राम धारण किये भक्तिपूर्वक हरिनामका जप कर रहे थे और देखनेमें साधुवेपधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे । उन्हें आया देख सपरिवार हिमवान् उठकर खड़े हो गये । उन्होंने उन अपूर्व अतिथिदेवताको भूतलपर दण्डके समान पड़कर भक्ति-भावसे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । देवी पार्वती ब्राह्मणरूपधारी प्राणेश्वर शिवको पहचान गयी थीं । अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन-ही-सन वड़ी प्रसन्नताके साथ उनकी स्तुति की । ब्राह्मणरूपधारी शिवने उन सेवको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया । किंतु शिवाको सबसे अधिक मनोवाञ्छित शुभाजीबीद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान्ने बड़े आदरं-से उन्हें मधुपर्के आदि पूजन-सामग्री भेंट की और ब्राह्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात् गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने उनका कुशल-समाचार पूछा । मुने ! अत्यन्त प्रीति-पूर्वक उन द्विजराजकी विधिवत् पूजा करके शैलराजने पूछा-'आप कौन हैं ?' तब उन ब्राह्मणशिरोमणिने गिरिराजसे शीब ही आदरपूर्वक कहा।.

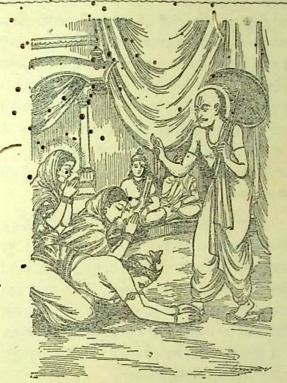

वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले—गिरिश्रेष्ठ ! मैं उत्तम विद्वान् वैण्यव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषीकी दृत्तिका आश्रय लेकर भूतलपर भ्रमण करता रहता हूँ । मनके समान मेरी गति है । मैं सर्वत्र जानेमें समर्थ और गुरुकी दी हुई शक्तिसे सर्वत्र हूँ । परोपकारी, शुद्धात्मा, दयासिन्धु और विकारनाशकं हूँ । मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम महादेवजीको अपनी पुत्री देना चाहते हो । इस लक्ष्मी-सरीखी सुन्दर रूपवाली दिव्य एवं सुलक्षणा कन्याको एक आश्रयर्रहत, असङ्ग, कुरूप और गुणहीन वरके हाथमें देना चाहते हो । वे रुद्र देवता मरघटमें वास करते, शरीरमें साँप

' छपेटे रहते और योग्न साधते फिरते हैं । उनके पास पहननेके लिये एक वस्त्र भी नहीं हैं । वैसे ही नंग-धड़ंग व्यूमते हैं । आभूषणकी जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुलका नाम आजतक किसीको ज्ञात नहीं हुआ । वे कुपात्र और कुशील हैं । स्वभावतः विहारसे दूर रहते हैं । सार शरीरमें भरम रमाते हैं। कोधी और अविवेकी हैं। उनकीं अवस्था कितनी है, यह किसीको ज्ञात नहीं । वे अत्यन्त कुत्सित जटाका बोझ सदा सिरपर धारण किये रहते हैं। वे भले-बुरे सवको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारधारी, भिक्षुक, कुमार्गपरायण तथा हुठपूर्वक वैदिकमार्गका त्याग करनेवाले हैं। ऐसे अयोग्य वरको आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं ? अचलराज ! अवस्य ही आपका यह विचार मङ्गलदायक नहीं है । नारायणकुलमें उत्पन्न ! ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ गिरिराज ! मेरे कथनका समी समझो । तुमने जित्र पात्रको हुँढ़ रक्खा है, वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथमें पार्वतीका हाथ दिया जाय । शैलराज ! तुम्हीं देखो, उनके एक भी भाई-वन्धु नहीं हैं 1. तुम तो बड़े-बड़े रत्नोंकी खान हो । किंतु उनके घरमें भूजी भाँग भी नहीं है-ने सर्वथा निर्धन हैं। गिरिराज ! तुम शीप ही अपने भाई-बन्धुओंसे, मेनादेवीसे, सभी वेटोंसे और पण्डितांसे भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो । किंतु पार्वतीसे न पूछनाः - क्योंकि उन्हें शिवके गुण-दोषकी परख नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं —नारद! ऐसा कहकर वे ब्राह्मण-देवता, जो नाना प्रकारकी छीछा करनेवाले शान्तस्वरूप शिव ही थे, शीघ खा-पीकर आनन्दपूर्वक वहाँसे अपने घरको चल दिये। (अध्याय ३१)

मेनाका कोपभवनमें प्रवेश, भगवान् शिवका हिमवान्के पास सप्तर्षियोंको भेजना तथा हिमवान्द्रारा उनकी सरकार, सप्तर्षियों तथा अरुन्धतीका और महर्षि वसिष्ठका मेना और हिमवान्को समझाकर पार्वतीका विवाह भगवान् शिवके साथ करनेके लिये कहना

ब्रह्माजी कहते हैं — ब्राह्मणरूपधारी शिवजीके वचनों-का मेनाके ऊपर वड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पतिसे कहा— 'गिरिराज ! इन वैष्णव ब्राह्मणने शिवजीकी जो निन्दा की है, उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओरते बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर ! रुद्रके रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूँगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निहसंदेह मर आऊँगी, अभी इस घरको छोड़ दूँगी अथवा विष खा लूँगी, पार्वतीके गलेमें फाँसी लगाकर गहन वनमें चली आऊँगी अथवा उसे महासागरमें डुवो दूँगी; परंतु अपनी वेटीको रुद्रके गले नहीं महूँगी ।' ऐसा कहकर मेना तुरंत कोपभवनमें चली गयीं और अपने हारको फूँककर रोती हुई धरतीपर लोट गयीं।

इधर भगवान् शिवको इस बातका पता लगा, तब उन्होंने

अरुन्धतीसहित सप्तिर्थियोंको बुलाया तथा मेनाके पास जाकर उन्हें समझानेकी आज्ञा दी।

शिवजीका आदेश प्राप्तकर भगवान् शिवको नमस्कार करके वे दित्य ऋषि आकाशमार्गसे उस स्थानको चल दिये, जहाँ हिमरान्की नगरी थी। उस दिव्य पुरीको देखकर उन सप्तियों-को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरीकी परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वयांस भरे-पूरे हिमवान्के घर जा पहुँचे। उन सूर्य-उल्य तेजस्वी सातों ऋषियोंको दूरसे आकाशके रास्ते आते देख हिमवान्को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले—'ये सात सूर्यजल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिये। सबको सुख देनेवाले हम ग्रहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घरपर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं।'

ब्रह्माजी कहते हैं—इसी समय वे मुनि आकाशसे उतरकर पृथ्वीपर खड़े हो गये। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदरके साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तर्थियोंको प्रणाम करनेके पश्चात् उन्होंने बड़े सम्मानके साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा—'मेरा गृहाश्रम आज धन्य हो गया।' यों कहकर उन्हें बैठनेके लिये भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया। जब वे आसनोंपर बैठ गये, तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान् भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियोंसे इस प्रकार बोले।

हिमवान्ने कहा—आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ।
मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोकमें बहुत-से तीथों की भाँति
दर्शनीय वन गया; क्यों कि आप-जैसे विष्णुरूपी महत्मा मेरे
घर पधारे हैं। आपलोग पूर्णकाम हैं। हम दीनों के घरों में
आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवकके योग्य यदि
कोई कार्य है तो कृपापूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करनेसे
मेरा जीवन सफल हो जायगा।

ऋषि बोळे—-शैलराज ! भगवान् शिवको जगत्का पिता कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गयी हैं । अतः तुम्हें महात्मा शंकरको अपनी कन्या देनी चाहिये । हिमालय ! ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जायगा तथा तुम जगद्गुकके भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है ।

मुनीश्वर ! सप्तर्षियोंका यह वचन सुनकर हिमवान्ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा ।

हिमालय बोले--महाभाग सप्तर्षियो ! आपलोगोंने जो वात कही है, उसे शिवकी इच्छासे मैंने पहलेसे ही मान रक्खा

था; किंतु प्रभो है इन दिनों एक वैष्णवध्यमी ब्राह्मणने आकर भगवान् शिवकें प्रति प्रसन्नतापूर्व के बहुत् सी उल्टी वाते बतायी हैं। तभीसे शिवाकी माताका कार्न अर्थ हो गया है। वे अपनी वेटीका विवाह उस योगी रुद्रके साथ नहीं करना चाहतीं। ब्राह्मणो ! वे बड़ा भारी इठ करके मेले कपड़े पहने की प्रभवतमें चली गयी हैं और समझानेपर भी समझ नहीं रही हैं। भैं भी उस वैष्णव ब्राह्मणकी बात सुनकर ज्ञानभ्रष्ट हो गया हूँ । आपसे सच कहता हूँ, भिक्षकरूपधारी महेश्वरको केटी देनेकी मेरी भी अब इच्छा नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! मुनियों के बीच में बेठे हुए शैलराज शिवकी मायासे मोहित हो उपर्युक्त बात कहकर चुप हो रहे । तब उन सभी सप्तर्षियोंने शिवकी मायाकी प्रशंसा करके मेनकाके पास अरुम्धतीको भेजा । पतिकी आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुम्धती देवी तुरंत उस घरमें गयीं, जहाँ मेना और पार्वती थीं । जाकर उन्होंने देखा, मेना शोकसे आकुल होकर पृथ्वीपर पड़ी हैं । तब उन साध्वी देवीने बड़ी सावधानी-के साथ मधुर एवं हितकर बात कही ।

अरुन्धती बोर्ली--साध्वी रानी मेनके ! उठो, मैं अरुन्धती तुम्हारे घरमें आयी हूँ तथा दयाल सप्तर्षि भी पधारे हैं।

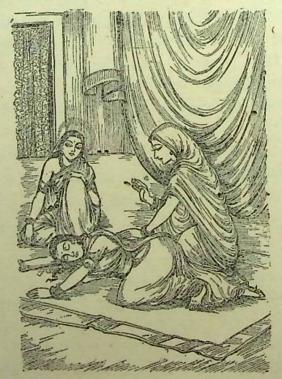

अरुन्धतीका स्वर सुनकर मेनका शीघ उठ गयीं और

लक्ष्मी-जैसी तेजस्विनी उन् पतित्रता देवीके चरणोंमें मस्तक

मेनाने कहा—अही ! हम पुण्यजनमा जीवोंको आज यह किस पुण्यका फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घरमें जगत्सा बहाजिकी पुजवधू और महर्षि वसिष्ठकी पत्नी पधारी हैं 1 देखि ! आप किस लिये आयी हैं ? यह मुझे बताइये । मैं और मेरी पुत्री आपकी दासीके समान हैं । आप हमपर छुपा कीजिये ।

मेनकाके ऐसा कहनेपर साध्वी अरुखतीने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया-बुझाया और उन्हें साथ छे वे प्रसन्नता-पूर्वक उस स्थानपर आयीं, जहाँ वे सप्तर्षि विद्यमान थे। सप्तर्षिगण वात-चीतमें बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान् "शिवके युगल चरणारविन्दोंका स्मरण करके शैलराजको समझाना आरम्भ किया।

ऋृिष बोले—शैलेन्द्र! हमारा ग्रुभकारक वचन सुनो। तुम पार्वतीका विवाह शिवके साथ कर दो और संहारकर्ता कद्रके श्रग्र हो जाओ। शम्भु सर्वेश्वर हैं। वे किसीसे याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्माजीने तारकामुरके विनाशके लिये एक वीर पुत्र उत्पन्न करनेके उद्देश्यको लेकर भगवान् शिवसे यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान् शंकरतो योगियोंके शिरोमणि हैं। वे विवाहके लिये उत्मुक नहीं हैं। केवल ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे महादेव तुम्हारी कन्याका पाणिप्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्रीने जब तपस्या की थी, उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाहकी प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणोंसे हो योगिराज शिव विवाह करेंगे।

ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमालय हँस पड़े और कुछ भयभीत हो विनयपूर्वक बोले।

हिमालयने कहा—में शिवके पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है और न कोई स्वजन या बन्धु-बान्धव ही है। मैं अत्यन्त निर्लित योगीको अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आपलोग वेदविधाता ब्रह्माजीके पुत्र हैं; अतः अपना निश्चित विचार कहिये। जो पिता कामसे, मोहसे, भयसे अथवा लोभसे किसी अयोग्य वरके हाथमें अपनी कन्या दे देता है, वह मरनेके बाद नरकमें जाता है ॥ अतः मैं स्वेच्छासे भगवान शुल्पाणिको अपनी कन्या

करायाननुरूपाय पिता कन्यां ददाति चेत्।
 कामान्मोहाद्भयाछोमात् स नष्टो नरकं व्रजेत्॥
 (शि.० पु० २० सै० पा० खं० ३३। २६)

नहीं दूँगा । इसलिये° महर्षियो ! जो उचित विधान हो, उसे आपलोग कीजिये ।

मुनीश्वर नारद! हिमाचलके इस वचनको सुनकर बात-चीत करनेमें निपुण महर्षि वसिष्ठने उनसे यों कहाँ।

वसिष्ठ बोले--शैलेश्वर ! मेरी वात मुनो । यह सर्वथा तुम्हारे लिये हितकारक, धर्मके अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोकमें मुखदायक है। शैलराज ! लीक तथा वेदमें तीन प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैं । शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल शानदृष्टिसे उन सब प्रकारके वचनोंको जानता है। एक तो वह वचन है, जो तत्काल सुननेमें बड़ा सुन्दर ( प्रिय ) लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान् शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता । दूसरा वह है, जो आरम्भमें अच्छा नहीं लगता; उसे सुनकर अपसन्नता ही होती है। परंतु परिणाममें वह सुख देनेवाला होता है । इस तरहका वचन कहकर दयाल धर्मशील बान्धवजन ही कर्तव्यका बोध कराता है । तीसरी श्रेणीका वचन वह है जो सुनते ही अमृतके समान मीठा लगता है और सब कालमें सुख देनेवाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है । इसलिये वह हितकारक हुआ करता है । ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिये अभीष्ट है। शैलराज ! इस तरह नीतिशास्त्रमें तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं। इन तीनोंमंसे तुम्हें कौन-सा वचन अभीष्ट है ? बताओ, मैं तुम्हारे लिये वैसा ही वचन कहूँगा । भगवान् दांकर सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी हैं । उनके पास बाह्य सम्पत्ति नहीं है, इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञानके महासागरमें मन रहता है। जो ज्ञानानन्दस्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक—बाह्य वस्तुओंकी क्या इच्छा होगी ? गृहस्थ पुरुष राज्य और सम्पत्तिसे मुशोभित होनेवाले वरको अपनी पुत्री देता है; क्योंकि किसी दीन-दुखीको कन्या देनेसे पिता कन्याघाती होता है-उसे कन्याके वधका पाप लगता है । कौन जानता है कि भगवान इांकर दुखी हैं ? कुवेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रमङ्गकी लीलामात्रसे संसारकी सृष्टि और संहार करनेमें समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीतः परमात्मा और प्रकृतिसे पूरे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही

गृही ददाति स्वसुतां राज्यसम्पत्तिशालिते।
 कन्यकां दुःखिने दत्त्वा कन्याधाती भवेत्पितान।
 (शि० पु० २० सं० पा० खं० ३३ । ३६ १)

ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है ? ब्रह्मलोकमें निवास करनेवाले ब्रह्मा, क्षीरसागरमें रहनेवाले विष्णु तथा, कैलासवासी हर—ये सब 'क्षिवकी ही विभूतियाँ हैं । शिवसे प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंशसे तीन प्रकारकी मूर्तियोंको धारण करती है । जगत्में लोलाशक्तिसे प्रेरित हो वह अपनी कलासे बहुत-सा रूप धारण करती है । समस्त वाङ्मयकी अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुखसे प्रकट हुई हैं और सर्वसम्पत्स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षःस्थलसे आविर्भृत हुई हैं तथा शिवाने देवताओंके एकत्र हुए तेजसे अपनेको प्रकट किया था और सम्पूर्ण दानवोंका वध करके देवताओंको स्वर्गकी लक्ष्मी प्रदान की थी ।

देवी शिवा कल्पान्तरमें दक्षपत्नीके उदरसे जन्म ले सती नामसे प्रसिद्ध हुई और हरको उन्होंने पतिके रूपमें प्राप्त किया। दक्षने स्वयं ही भगवान शिवको अपनी पुत्री दी थी। सतीने पतिकी निन्दा सुनकर योगवलसे अपने शरीरको त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मेनाके गर्भसे प्रकट हुई हैं। शैलराज! ये शिवा जन्म-जन्ममें शिवकी ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्पमें बुद्धिरूपा दुर्गा ज्ञानियोंकी श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्ध, सिद्धिदायिनी और सिद्धिरूपिणी हैं। भगवान हर चिताभस्मके रूपमें सतीके अस्थिचूर्णको ही स्वयं प्रेमपूर्वक अपने अङ्गोंमें धारण करते हैं।

अतः गिरिराज / तुम स्वेच्छासे ही अपनी मङ्गलमयी क्रयाको भगवान् हरके हाथमें दे दो । सुम विदं नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतमके स्थानमं चली जायगी। द्वेवश्वर शिव तुम्हारी पुत्रीका अनन्त क्लेश देखकर बाह्मणके रूपमें इसकी तपस्याके स्थानपर आये थे और इसके साथ विवाह्की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास-स्थानको लौट गेये छो गिरे ! पार्वतीकी पार्थनासे ही शम्भुने तुम्हारे पास आकर इसके लिये याचना की और तुम दोनोंने शिवभक्तिमें मन लगाकर उनकी उस याचनाको स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर! बताओ, फिर किस कारणसे तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गयी ? भगवान् शिवने देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित होकर हम सब ऋषियोंको और अरुन्धती देवीको भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वतीको रुद्रके हाथमें दे दो । गिरे ! ऐसा करनेपर तुम्हें महान् आनन्द प्राप्त होगा । शैलेन्द्र ! यदि तुम स्वेच्छासे अपनी बेटी शिवाको शिवके हाथमें नहीं दोगे तो भावीके बलसे ही इन दोनोंका विवाह हो जायगा । तात ! भगवान् शंकरने तपस्यामें लगी हुई पार्वतीको ऐसा ही वर दिया है। ईश्वरकी की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती । गिरिराज ! ईश्वरके वशमें रहनेवाले समस्त साधु पुरुषोंकी भी प्रतिज्ञाका संसारमें किसीके द्वारा उल्लङ्घन होना कठिन है। फिर साक्षात् ईश्वरकी प्रतिज्ञाके लिये तो कहना ही क्या है ? ( अध्याय ३२-३३ )

-06-30-60-0

# सप्तर्षियोंके समझाने तथा मेरु आदिके कहनेसे पत्नीसहित हिमवान्को शिवके साथ अपनी पुत्रीके विवाहका निश्चय करना तथा सप्तर्षियोंका शिवके पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धामको जाना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! तदनन्तर विसष्टने प्राचीन कालमें राजा अनरण्यके द्वारा अपनी कन्या पद्माका पिप्पलादके साथ विवाह करनेकी तथा धर्मके वरदानसे पिप्पलादके तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहनेवाले यौवन, कुवेर और इन्द्रसे भी बढ़कर धन-ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करनेकी तथा पद्माके स्थिर यौवन, सौभाग्य, सम्पत्ति एवं भर्ताके द्वारा परम गुणवान् दस पुत्रोंके प्राप्त करनेकी कथा सुनाकर कहा—'शैलेन्द्र! तुम मेरे कथनके सारतत्त्वको समझकर अपनी पुत्री पार्वतीका हाथ महादेवजीके हाथमें दे दो और मेनासहित तुम्हारे मनमें जो कुरोध है, उसे त्याग दो । आजसे एक सप्ताह



व्यतीत होनेपर अत्यन्त ग्रुभ और दुर्लभ मुहूर्त आनेवाला है। उस समय चन्द्रमा लग्नके स्वामी होकर अपने पुत्र बुधके साथ लग्नमें ही स्थित होंगे। उनका रोहिणीनक्षत्रके साथ योग होगा। चन्द्रमा और तारे ग्रुद्ध होंगे। मार्गशीर्षमासके अन्तर्गत सम्पूर्ण दोषोंसे रहित सोमवारको, जब कि लग्नपर सम्पूर्ण ग्रुभ- ग्रहोंकी दृष्टि होगी, पापग्रहोंकी दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थानपर स्थित होंगे, जहाँसे वे उत्तम संतान और पतिका सौभाग्यू देनेमें समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्तमें तुम अपनी कन्या मूलप्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वतीको जगत्-पिता भगवान् शिवके हाथमें देकर कृतार्थ हो जाओ-।

ऐसा कहकर ज्ञानिशिरोमणि मुनिवर वसिष्ठ नाना प्रकारकी लीला करनेवाले भगवान् शिवका स्मरण करके चुप हो गये। वसिष्ठजीकी वात सुनकर सेवकों और पत्नीसहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे-दूसरे पर्वतोंसे बोले।

हिमालयने कहा—गिरिराज मेरु, सह्य, गन्धमादन, मन्दराचल, मैनाक और विन्ध्याचल आदि पर्वतेश्वरो ! आप सब लोग मेरी बात सुनें । वसिष्ठजी ऐसी बात कह रहे हैं । अब मुझे क्या करना चाहिये, इस बातका विचार करना है । आपलोग अपने मनसे सब बातोंका निर्णय करके जैसा ठीक समझें, वैसा करें ।

हिमाचलकी यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली-भाँति निर्णय करके अनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले ।

पैर्वतोंने कहा—महाभागः! इस समय विचार करनेसे-क्या लाभ ? जैसा ऋषिलीग कहते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिये। वास्तवमें चह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करनेके लिये ही उत्पन्न हुई है। इसने शिवके लिये ही अवतार लिया है, इसलिये यह शिवको ही दी जानी चाहिये। यदि इसने रुद्रदेवकी आराधना की है और रुद्रने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है. तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिये।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! उन मेरु आदि पर्वतोंकी यह वात मुनकर हिमाचल वड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन-ही-मन हँसने लगीं। अरुन्धतीने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकारकी वातें सुनाकर और विविध प्रकारके इतिहासोंका वर्णन करके मेनादेवीको समझाया। तब शैलपत्नी मेनका सब कुछ समझ गयीं और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियोंको। अरुन्धतीजीको और हिमाचलको भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदनन्तर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचलने उन मुनियोंको भलीभाँति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियोंसे कहा।

हिमालय बोले—महाभाग सप्तर्षियो ! आपलोग मेरी बात मुनें । मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव-पार्वतीके चरित्र मुन लिये । अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्र-पुत्री, ऋद्धि-सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएँ भगवान् शिवकी ही हैं, दूसरे किसीकी नहीं ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! ऐसा कहकर हिमाचलने अपनी पुत्रीकी ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणोंसे विभूषित करके ऋषियोंकी गोदमें विठा दिया। तत्पश्चात् वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियोंसे बोले—'यह भगवान् रुद्रका भाग है। इसे मैं उन्होंको दूँगा, ऐसा निश्चय कर लिया है।'

न्नृषि बोले —गिरिराज ! भगवान् शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वतीदेवी भिक्षा हैं। इससे उत्तम और क्या हो सकता है ? हिमाचेल ! तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरोंकी सामान्य गति है-तुम्हारे सभी शिखर सामान्यरूपसे पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं नारद! ऐसा कहकर निर्मल अन्तःक्रणवाले उन मुनियोंने गिरिरा जकुमारी पार्वतीको हाथसे छुकर आशीर्वाद देते हुए कहा- शिवे ! तुम भगवान् शिवके लिये मुखदायिनी होओ। तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्रपक्षमें चन्द्रमा बढते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणोंकी वृद्धि हो।' ऐसा कहंकर सब मुनियोंने गिरिराजको प्रसन्नता-पूर्वक फल-फूल दे विवाहके पक्के होनेका हुद विश्वास कर लिया । उस समय परम सती सुमुखी अरुन्धतीने प्रसन्नता-पूर्वक भगवान् शिवके गुणोंका वखान करके मेनाको छभा लिया । तदनन्तर गिरिराज हिमवान्ने परम उत्तम माङ्गिलिक लोकाचारका आश्रय ले हल्दी और कुङ्कमसे अपनी दादी-मूँछका मार्जन किया। तत्पश्चात् चौथे दिन उत्तम लग्नका निश्चय करके परस्पर संतोष दे, वे सप्तर्षि भगवान शिवके पास चले गये । वहाँ जाकर शिवको नमस्कार और विविध सक्तियोंसे उनका स्तवन करके वे वसिष्ठ आदि सव मनि परमेश्वर शिवसे बोले।

ऋषियोंने कहा--देवदेव! महादेव! परमेश्वर! महाप्रभो ! आप प्रेमपूर्वक हमारी बात सुनें । आपके इन सेवकोंने जो कार्य किया है, उसे जान छैं। महेश्वर! हमने नाना प्रकारके सुन्दर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेनाको समझा दिया है।गिरिराजने आपके लिये पार्वतीका वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई नन-नच नहीं है। अब आप

अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाहके छिये जाइये । महादेव ! प्रभो ! अब शीघ हिमाचलके घर पंधारिये और वेदोक्त रीतिके अनुसार पार्ववीका अपने लिये पाणिप्रहिण कीजिये।

सप्तर्षियोंका यह वचन सुनकर लोकाचारपरायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए इस प्रकार बोले।

सहेश्वरने कहा--महाभाग सप्तर्षियो ! विवाहको तो मैंने न कभी देखा है और न सुना ही है। तुमलेंगोंने पहले जैसा देखा हो, उसके अनुसार विवाहकी विशेष विधिका वर्णन करो।

महेश्वरके उस लौकिक ग्रुभ वचनको सुनकर वे ऋषि इँसते हुए देवाधिदेव भगवान् सदाशिवसे वोले।

ऋषियोंने कहा-प्रभो ! आप पहले तो भगवान् विष्णुकोः विशेषतः उनके पार्षदोंसहित शीष्र बुला लें। फिर पुत्रींसहित ब्रह्माजीको, देवराज इन्द्रको, समस्त ऋषियोंको, यक्ष, गन्धर्व, किंनर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओंको प्रसन्नतापूर्वक आमन्त्रित करें । इनको तथा अन्य सब लोगोंको यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्यका साधन कर छेंगे, इसमें संशय नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं---नारद ! ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा छे भगवान् शंकरकी स्थितिका वर्णन करते हुए वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक अपने धामको चले गये। (अध्याय ३४-३६)

हिमबानका भगवान शिवके पास लग्नपत्रिका भेजना, विवाहके लिये आवश्यक सामान जुटाना, मङ्गठाचारका आरम्भ करना, उनका निमन्त्रण पाकर पर्वतों और नदियोंका दिव्यरूपमें आना, पुरीकी सजावट तथा विधकर्माद्वारा दिव्यमण्डप एवं देवताओंके निवासके लिये दिव्यलोकोंका निर्माण करवाना

नारदर्जीने पूछा--तात ! महाप्राज ! प्रभो ! आप कुपापूर्वक यह बताइये कि सप्तर्पियोंके चले जानेपर हिमाचलने क्या किया।

ब्रह्माजीने कहा--मुनीश्वर ! अइन्धतीसहित उन सप्तर्षियोंके चले जानेपर हिमवानने जो कार्य किया, वह तुम्हें बता रहा हूँ । संप्तर्पियोंके जानेके बाद अपने मेरु आदि भर्इ-बर्धुओंको आमन्त्रित करके पुत्र और पत्नीसहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान् बड़े हर्षका अनुभव करने लगे। तदनन्तर ऋषियोंकी आज्ञाके अनुसार हिमवान्ने अपने पुरोहित गर्गजीसे वड़ी प्रसन्नताके साथ लग्न-पत्रिका लिखवायी। उस पत्रिकाको उन्होंने भगवान् शिवके पास भेजा । पर्वतराजके वहुत-से आत्मीयजन प्रसन्नमनसे नाना प्रकारकी सामग्रियाँ लेकर वहाँ गये । कैलासपर भगवान् शिवके समीप पहँचकर उन लोगोंने शिवको तिलक लगाया और वह लग्नपत्र उनके

हाथमें दिया । वहाँ भगवान् शिवने उन भवका यथायोग्य विशीप 'सत्कार किया । फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो 'शैलराजके पास लौट अपूर्व । महेश्वरके द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्पके साथ लौटे हुए उन क्रोगोंको देखकर हिमधान्के हृद्रयमें अत्यन्त हर्ष हुआ । तत्पश्चात् आनन्दित हो शैलराजने नाना देशोंमें रहनेवाले अपने बन्धुओंको लिखित निमन्त्रण, भेजा, जो जन सबको मुख देनेवाला था। इसके वाद वे बड़े आदर और उत्साहके साथ उत्तम अन्न एवं नाना श्रकारकी विवाहोचित सामप्रियोंका संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान् स्वादिष्ट रस और नाना प्रकारके व्यञ्जन इतने अधिक एकत्र किये कि सूखे पदार्थोंके पहाड़ खड़े हो गये और द्रव पदार्थोंकी बाबडियाँ वैन गयीं । शिवके पार्षदों और देवताओंके लिये हितकर नाना प्रकारकी वस्तुएँ, भाँति-भाँतिके वहुमूल्य वस्त्र, आगमें तपाकर गुद्ध किये हुए मुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकारके मणिरत-इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्योंका विधिपूर्वक संग्रह करके गिरिराजने मङ्गलकारी दिनमें माङ्गलिक कृत्य करना आरम्भ किया। पर्वतराजके घरकी स्त्रियोंने पार्वतीका संस्कार करवाया । भाँति-भाँतिके आभूषणोंसे विभूषित हुई राजभवनकी उन सुन्दरी स्त्रियोंने सानन्द मङ्गलकार्यका सम्पादन किया । नगरके ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंने स्वयं वड़े हर्षके साथ लोकाचारका अनुष्ठान किया । उसमें मङ्गलपूर्वक भाँति-भाँतिके उत्सव मनाये गये। हर्षभरे हृदयसे उत्तम मङ्गलाचारका सम्पादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमन्त्रित बन्धुजनोंके आगमनकी उत्मुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे।

इसी वीचमें उनके निमन्त्रित बन्धु-वान्ध्य आने छगे। वेचताओं के नियासभूत गिरिराज सुमेक दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकारके मणियों तथा महारत्नोंको यत्नपूर्वक साथ छे अपने स्त्री-पुत्रोंके साथ हिमालयके घर आये। मन्दराचल, अस्ताचल, उदयांचल, मलय, दर्दुर, निवद, गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, पारियात्र, कौद्ध, पुरुषोत्तमशैल, नील, त्रिक्ट, चित्रक्रूट, वेक्कट, श्रोशैल, गोकामुख, नारद, विन्थ्य, काल्खर, कैलास तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारणकर अपने स्त्री-पुत्रोंके साथ बहुत-सी भेंट-सामग्री ले वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपोंमें तथा यहाँ भी जो-जो पर्वत हैं, वे सब हिमालयके घर पधारे। शिवा और शिवका विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी

प्रसन्नताके साथ वहाँ पदार्पण किया । शोणभद्र आदि नद् और सम्पूर्ण मदियाँ दिव्य नर-नारियों के रूप धारणकर नाना प्रकारके अलंकारोंसे अलंकत हो शिव-पार्वतीका विवाह देखनेके लिये आये । गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गङ्गा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएँ भी बड़ी प्रसर्वताके साथ हिमवान्के यहाँ आयीं । उन सबके आनेसे हिमाल्यंकी दिव्य पुरी सब ओरसे भर गयी । वह सब प्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न थी । वहाँ बड़े-बड़े उत्सव हो रहे थे । ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं । बंदनवारोंसे उसकी अधिक शोभा होती थी । चारों ओर चँदोवे तने होनेसे वहाँ सूर्यका दर्शन नहीं होता था । माँति-माँतिकी नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरीकी शोभा बढ़ाती थी । हिमालयने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री-पुरुषोंका यथायोग्य आदर-सत्कार किया और सबको अलग-अलग सुन्दर स्थानोंमें ठहराया । अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया ।

मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर शैलराज हिमवान्ने प्रसन्न हो महान उत्सवसे परिपूर्ण अपने नगरको विचित्र रीतिसे सजाना आरम्भ किया । सङ्कोंको झाङ्-बुहारकर उनपर छिङ्काव कराया । उन्हें बहुमूल्य साधनींसे मुसजित एवं शोभित किया। प्रत्येक घरके दरवाजेपर केले आदि माङ्गलिक वृक्ष लगवाये और उन्हें माङ्गलिक द्रव्योंसे संयुक्त किया । ऑगनको केलेके खंभोंसे सजाया । रेशमकी डोरोंमें आमके पछव बाँधकर बंदनवारें बनवायीं और उन्हें उन खंभोंके चारों ओर लगवा दिया । मालतीके फूलोंकी मालाएँ उस (ऑगन) के सब ओर लटका दी गयीं । सुन्दर तोरणोंसे वह ऑगनका भाग अत्यन्त प्रकाशमान जान पड़ता था । चारों दिशाओंमें मङ्गलसूचक ग्रुभ द्रव्य रक्खे गये थे, जो उस प्राङ्गणकी शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्नतासे भरे हुए गिरिराज हिमवान्ने महान् प्रभावशाली गर्गमुनिको आगे करके अपनी पुत्रीके लिये प्रस्तुत करनेयोग्य सारा उत्तम मङ्गलकार्य सम्मन्न किया। उन्होंने विश्वकर्माको बुलाकर आदरपूर्वक एक मण्डप बनवायाः जिसका विस्तार बहुत अधिक था । वेदी आदिके कारण वह मण्डप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षे ! वह मण्डप कई योजन विस्तृत था । अनेक ग्रुभ लक्षणोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके आश्चयोंसे परिपूर्ण था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएँ कृत्रिम बनी थीं; परंतु असली वस्तुओंके समान प्रतीत होती थीं। उनसे उस मण्डपकी मनोहरता बढ़ गयी थी। वहाँ सब ओर ऐसी अद्भुत वस्तुएँ थीं

जो उस मण्डपका सर्वस्व जाने पड़ती थीं। नाना प्रकारकी निराली वस्तुओंका चमत्कार वहाँ छा रहा था। बहाँकी स्थावर बस्तुओंत जंगम और जंगम बस्तुओंसे स्थावर पराजित हो रहे थे अर्थात् वे एक दूसरेसे बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखायी देते थे। उस मण्डपकी स्थलभूमि जलसे पराजित हो रही थी अर्थात् चर्तुर-से-चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ खल। कहीं कृत्रिम सिंह वने थे और कहीं सारसोंकी पंक्तियाँ । कहीं बनावटी मोर थे, जो अपनी सुन्दरतासे मनको मोहे छेते थे। कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं, जो पुरुषोंके साथ दृत्य करती हुई देखी जाती थीं । वे कृत्रिम होनेपर भी सब छोगोंकी ओर देखतीं और उनके मनको मोहमें डाल देती थीं । उसी विधिसे मनोहर द्वारपाल बने थे, जो स्थावर होनेपर भी जंगमोंके समान जान पड़ते थे । वे अपने हाथोंसे धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे।

द्वारपर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थीं। जिनकी रचना अद्भुत थी । वह समस्त ग्रुभ लक्षणोंसे संयुक्त दिखायी देती थीं । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो क्षीरसागरसे साक्षात् लक्ष्मी ही आ गयी हों। उस मण्डपमें स्थान-स्थानपर सजे-सजाये कृत्रिम हाथी खड़े किये गये थे, जो असली हाथियोंके समान ही प्रतीत होते थे । घुड़सवारोंसहित घोड़े और हाथीसवारोंसहित हाथी बनाये गये थे । जहाँ-तहाँ रथियोंसहित रथ बने थे, जो कत्रिम अरवोंसे ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगोंको वडा आश्चर्य होता था । इनके सिवा दूसरे-दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। दैदल सिपाहियोंकी कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। मुने ! प्रसन्न चित्तवाले विश्वकर्माने देवताओं और मनियोंको भी मोह ( आश्चर्य ) में डालनेके लिये वहाँ ऐसी अद्भृत रचनाएँ की थीं । मण्डपके सबसे बड़े फाटकपर कृत्रिम नन्दी खड़ा था; जो गुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित होता था । भगवान् शिवके वाहन नन्दीकी जैसी आकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नन्दीके ऊपर रत्नभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता थाः जो पछवों तथा इवेत चामरोंसे सजाया गया था। उसके बाम पार्श्वमें दो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर्के स्मान था। वे चार दाँतवाले बनाये भये थे और साठ वर्षके पाठोंके समान दीखते थे। वे परस्पर स्नेह करते-से प्रतीत होते थे । उनमें येड़ी चमक थी । इसी प्रकार सूर्यके समान - अत्यन्त प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्माने

बनाये थे, जो चवँरसे अलंकृत और दिवा आभूषणोंसे विभूषित थे । श्रिष्ठ रत्नमय आभूषणींसे सम्पन्न, कवचधारी लोकपाल तथा सम्पूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्माद्वारा रचे गये थे, जो ठीक उन्हीं लोकपालीं और देवताओंसे मिलते-जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समर्स्त तपोंधून ऋषिः, अन्यान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे 1

गरुड़ आदि समस्त पार्वदोंसे युक्त भगवान् विष्णुका कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्माने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात् श्रीहरिके समान ही आश्चर्यजनक था। नारद! उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धोंसे घिरे हुए मुझ ब्रह्माकी भी प्रतिमा वहाँ बनायी गयी थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तोंका पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए देवराज इन्द्र भी वहाँ दल-बलके साथ खड़े थे, वे भी कृत्रिम ही. बनाये गये थे और परिपूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित होते थे। देवर्षे ! बहुत कहनेसे क्या लाभ ? हिमाचलसे प्रेरित हुए विश्वकर्माने वहाँ शीघ ही सम्पूर्ण देवसमाजके कृत्रिम विग्रहोंका निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मण्डपकी रचना की थी। वह मण्डप अनेक आश्चर्योंसे युक्त, महान तथा देवताओंको भी मोह छेनेवाला था।

तदनन्तर गिरिराज हिमवान्की आज्ञासे परम बुद्धिमान् विश्वकर्माने देवता आदिके निवासके लिये उन-उनके कृत्रिम लोकोंका भी यत्नपूर्वक निर्माण किया । उन्हीं लोकोंमें उन्होंने उन देवताओं के लिये अत्यन्त तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े-बड़े दिव्य मञ्जों ( सिंहासनों ) की रचना की । इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयम्भू ब्रह्माके निवासके लिये क्षणभरतें अद्भुत सत्यलोककी रचना कर डाली, जो उत्तम दीप्तिसे उद्दीत हो रहा था । साथ ही भंगंत्रान् विष्णुके लिये भी क्षणभरमें दूसरे दिव्य वैकुण्ठधामका निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल -तथा नाना प्रकारके आश्चयौंसे परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्माने देवराज इन्द्रके लिये भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्योंसे सम्पन्न गृहकी रचना की । अन्य लोक-पालोंके लिये भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुन्दर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े-बड़े भवन बनाये । फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिये भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहोंका निर्माण किया । परम बुद्धिमान् विश्वकर्माको भगवान् शंकरका महान् ' वर प्राप्त था, इसीलिये उन्होंने शिवके संतोषके लिये क्षणभरमें इन सब वस्तुओंकी रचना कर डाली। तदनन्तर उसी प्रकार

भगवान् दांकरके लिये भी उन्होंने एक शोधाशाली गृहका 'निर्माण किया, जो शिवने चिह्नसे युक्त तथा शिवलोंकवर्ती दिव्य भवनके समान ही अनुपम था । श्रेष्ठ देवताओंने उसकी भूरिभूरि प्रशंसा की थी। वह.परम उज्ज्वल, महान् प्रभापञ्ज-से ङद्धासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्माने भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिने वहाँ ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो

°परम उन्न्वल होनेके साथ 'ही साक्षात् महादेवजीको भी आश्चर्यमें डालनेवाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल वड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान् शम्भुके शुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगे । देवकें ! हिमालय-का यह सारा आनन्ददायक बृत्तान्त मैंने तुमसे कह सुनीया । अव और क्या मुनना चाहते हो ? ( अध्याय ३७-३८ )

#### भगवान् शिवका नार्दजीके द्वारा सब देवताओंको निमन्त्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिवका मङ्गलाचार एवं ग्रहपूजन आदि करके कैलाससे बाहर निकलना

नारदजी बोले--विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ तात विधातः! आपको नमस्कार है । कुपानिधे ! आपके मुँहसे यह अद्भुत कथा मुझे सुननेको मिली है। अब मैं भगवान् चन्द्रमौलिके परम मङ्गलमय तथा समस्त पापराशिके विनाशक वैवाहिक चरित्रको सुनना चाहता हूँ । मङ्गलपत्रिका पाकर महादेवजी-ने क्या किया ? परमात्मा शंकरकी वह दिव्य कथा सुनाइये ।

ब्रह्माजीने कहा-वेटा ! तुम वड़े बुद्धिमान हो । भगवान् शंकरके उत्तम यशको सुनो । मङ्गलपत्रिका पाकर भगवान् शंकरने जो कुछ किया, वह बताता हूँ। भगवान् शिव उस मङ्गलपत्रिकाको प्रसन्नतापूर्वक हाथमें लेकर हृदयमें बड़े हर्षका अनुभव करते हुए हँसने लगे । फिर उन भगवान्ने उसे लानेवालोंका सम्मान किया। तत्पश्चात् उसे बाँचकर विधिपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचलके यहाँसे आये हुए लोगोंको बड़े आदर-सम्मानके साथ बिदा किया । तदनन्तर उन मुनियोंसे कहा-ध्यापलोगोंने मेरे ग्रुभकार्यका भलीभाँति सम्पादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। अतः आपलोगोंको मेरे विवाहमें े आना चाहिये।

भगवान् शंकरका यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्यकी सराहना करते हुए अपने धामको चछे गये। मुने ! तदनन्तर महालीला करनेवाले देवेश्वर भगवान् शम्भुने लोकाचारका सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा सारण किया। तुम अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आये और मस्तक द्युका, प्रणामकर हाथ जोड़ विनीत-भावसे खड़े हो गये।

तव भगवान् द्रिग्वने कहा-नारद ! तुम्हारे उपदेश-

से देवी पार्वतीने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पतिरूपसे तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा । पार्वतीकी भक्ति देखकर मैं उनके वशमें हो गया हूँ । इसल्यि उनके साथ विवाह करूँगा । सप्तर्षियोंने लगका साधन और शोधन कर दिया है। अतः आजसे सातवें दिन मेरा विवाह होगा । उस अवसरपर लौकिक रीतिका • आश्रय ले मैं महान् उत्सव कहँगा । मुने ! तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धोंको तथा अन्य लोगोंको भी मेरी ओरसे निमन्त्रित करो । सब छोग मेरे शासनकी गुरुताको समझकर प्रसन्नता और उत्साहके साथ सब प्रकारसे. सज-धजकर स्त्री-पुत्रोंको साथ लिये यहाँ आयें।

ब्रह्माजी कहते हैं-मुने ! भगवान् दांकरकी इस आज्ञाको शिरोधार्य करके तुमने शीव ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमन्त्रण दे दिया । तत्पश्चात् शम्भुके पास आकर उनकी आज्ञाके अनुसार तुम वहीं ठहर गये । भगवान् शिव भी उन सब देवताओंके आगमनकी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणोंके साथ वहीं रहे । उनके सभी गण सम्पूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ वड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीचमें भगवान् विष्णु सुन्दर वेष धारण किये अपनी पत्नी और दलवलके साथ शीघ्र ही कैलास पर्वतपर आये और भक्तिभावसे भगवान् शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थानमें ठहर गये । इसी प्रकार मैं अपने गणोंके साथ स्वतन्त्रतापूर्वक शीघ ही कैलास गया और भगवान् शम्भुको प्रणाम करके अपने सेवकोंसहितः सानन्द वहाँ ठहरा । तदनन्तर इन्द्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियाँ आवश्यक सामानके साथ खूब सज-धजकरे वहाँ-आयीं। वे सब-के-सब उत्सव मना रहे थे । तत्पश्चात् मुनि, नाग्, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमन्त्रित हो उत्सव

सनाते हुए वहाँ आये । उस समय महेश्वरने वहाँ आये हुए सब देवता आदिका पृथक्-पृथक् सहर्ष स्वागत-सत्कार किया । फिर तो छैलास पर्वतपर बड़ा अद्भुत और महान् उत्सव होने लगा । देवाङ्गनाओंने उस अवसरपर यथायोग्य नृत्य आदि किया । विष्णु आदि जो देवता भगवान् राम्भुकी वैवाहिक यात्रा सम्पन्न करानेके लिये इस समय वहाँ आये थे, वे सव यथास्थान टहर गये। भगवान् शिवकी आज्ञा पाकर सव उलोग उनके प्रत्येक कार्यको अपना ही कार्य समझकर नियन्त्रित रूपसे करने लगे और इसे शिवकी सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएँ वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवको यथायोग्य आभूपण पहिनाने लगीं । मुनिश्रेष्ठ ! परमेश्वर भगवान् शिवका जो स्वाभाविक वेष था, वही उनकी इच्छासे उनके लिये आभूषणकी सामग्री वन गया । उस समय चन्द्रमा स्वयं उनके मुकुटके स्थानपर जा विराजे । उनका जो सन्दर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था, वही ग्रुभ तिलक बन गया । मने ! कानोंके आभूषणोंके रूपमें जो दो सर्व बताये गये हैं, वे नाना प्रकारके रहींसे युक्त दो कुण्डल वन गये। अन्यान्य अङ्गोमें स्थित सर्प उन-उन अङ्गोंके अति रमणीय नाना रतमय आभूषण हो गये । उनके शरीरमें जो भस्म न्नमा उआ था, वही चन्दन आदिका अङ्गराग बन गया और उनके जो गजचर्म आदि परिधान थे, वे सुन्दर दिव्य दुकुल बन गये।

इस प्रकार उनका रूप इतना सुन्दर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है । वे साक्षात् ईश्वर तो थे हो, उन्होंने पूरा-पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया । तदनन्तर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान् दिवके समीप गये और महान् उत्सव मनाते हुएं प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले—'महादेव ! महेश्वर ! अब आप महादेवी गिरिजाको ब्याह लानेके लिये हमलोगोंके साथ चलिये, चलिये । हमपर कृपा कीजिये।' तत्पश्चात् विज्ञानसे प्रसन्न हृदयवाले भगवान् विण्णुने भगवान् शंकरको भक्तिभावसे प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्तावके अनुरूप ही वात कही ।

भगवान् विष्णु बोळे—शरणागतवत्सल देवदेव ! महादेव । प्रभो ! आप अपने भक्तजनोंका कार्य सिद्ध करनेवाले

हैं; अतः मेरा, एक निवेदन सुनिये । कल्याणकारी शम्मो ! आप गृह्यसूत्रोक्त विधिके अनुसार गिरिराजकुमारी पार्वती देवीके साथ अपने विवाहका कार्य कराइये । हर ! आपके द्वारा विवाहकी विधिका सम्पादन होनेपर वही छोकमें सर्वत्र विख्यात हो जायगी, अतः नाथ ! आप कुलधर्मके अनुसार प्रेमपूर्वक मण्डपस्थापन और नान्दीमुख श्राद्ध कराइये तथा छोकमें अपने यशका विस्तार कीजिये ।

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर लोकाचारपरायण परमेश्वर शम्भुने विधिपूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा आभ्युदयिक कार्य करानेके लिये मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियोंको साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नताके साथ वह सब कार्य सम्पन्न किया । महामुने ! उस समय कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, भागुरि, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदिम, पराशर, मार्कण्डेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्योंसहित व्यास-ये और दूसरे बहुत-से ऋषि जो भगवान् शिवके समीप आये थे, मेरी प्रेरणासे विधिपूर्वक वहाँ आभ्युदियक कर्म कराने लगे। वे सब-के-सब वेदोंके पारंगत विद्वान् थे। अतः वेदोक्त विधिसे वैवाहिक मङ्गलाचार करके ऋग्वेदः यजुर्वेद और सामवेदके विविध उत्तम सुक्तोंद्वारा महेश्वरकी रक्षा करने लगे । उन सब ऋषियोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ बहुत-से मङ्गलकार्य कराये । मेरी और शम्भुकी प्रेरणासे उन्होंने विघ्नोंकी शान्तिके लिये प्रीतिपूर्वक ग्रहोंका और समस्त मण्डलवर्ती देवताओंन्हा पूजन किया । वह सब लौकिक, वैदिक कर्म यथोचित रीतिसे करके भगवान् शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंको प्रणाम किया । तदनन्तर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणोंको आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाससे हर्षपूर्वक निकले । कैलाससे बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणोंके साथ भगवान् शम्भु, जो नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले हैं, सानन्द खड़े हो गये। उस समय वहाँ महेश्वरके संतोषके लिये देवता आदिने मिलकर बहुत बड़ा उत्सब मनाया । बाजे बजे तथा गान और ( अध्याय ३९ ) नृत्य हुए।

#### ं भगवान् शिवका बारात लेकर हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान

ब्रह्माजी कहते हैं मुते ! तदनन्तर भगवान् शम्भुने नन्दी आदि संव गणोंको अपने साथ हिमाचलपुरीको चलनेकी प्रसन्तिपूर्वक आज्ञा देते हुए कहा- 'तुमलोग थोड़े-से गणींको यहाँ रखकर रोप रूमी लोग मेरे साथ वड़ उत्साह और आनन्द-से युक्त हो गिरिएज हिमवान्के नगरको चलो । फिर तो भगवान्की आज्ञा पाकर गणेश्वर शङ्खकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख पारिजात, विकृतानन, दुन्दुम, कपाल, संदारक, कन्दुक, कुण्डक, विष्टम्भी, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुण्डः, पर्वतकः, चन्द्रतापनः, कालः, कालकः, महाकालः, अग्निकः, अग्निमुख, आदित्यमूर्द्धा, धनावह, संनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमन्त्र, काकपादोदर, संतानक, मधुपिङ्ग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, रातमन्यु, मेघमन्यु, काष्टागूढ्, विरूपाक्ष, मुकेश, वृषम, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयम्प्रभु, लकुलीरा, लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक, भृङ्गिरिटि, देवदेवप्रिय, अश्ति, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि-कोटि गणों तथा भूतोंको साथ लेकर चले। नन्दी आदि गणराज असंख्य गणोंसे घरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि-कोटि गणोंको लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साहके साथ चल पड़े । वे सब सहस्र हाथोंसे युक्त थे । सिरपर जटाका मुकुट धारण किये हुए थे। उन सबके मस्तकपर चन्द्रमा और गलेमें नील चिह्न थे तथा वे सब-के-सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सबने रुद्राक्षके आभूषण पहन रक्ले थे । सभी उत्तम भस्म धारण किये थे और हार, कुण्डल, केयूर तथा मुकुट आदिसे अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे-दूसरे गणोंको साथ ले भगवान् शंकर अपने विवाहके लिये हिमवानके नगर-्की ओर चले। चण्डीदेवी रुद्रदेवकी बहिन बनकर खूव उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ आ पहुँचीं। वे रात्रुओं-को अत्यन्त भय देनेवाली थीं । उन्होंने साँपोंके आभूषणसे अपनेको विभूषित कर रक्खा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसीपर आरूढ हो अपने माथेपर एक सोनेका भरा हुआ कलरा लिये चल रही थीं । वह कलरा महान् प्रभापुज़से प्रकाशित हो रहा था।

भुने ! वहाँ करोड़ों दिन्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था । उनके रूप-रंग भी अनेक प्रकारके थे । उस समय डमइऑके डिम-डिम घोषसे, भेरियोंकी गड़गड़ाहट-से और शड्बोंके गम्भीर नादसे तीनों लोक गूँच उठे थे।

दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे महान् कोलाहल हो रहा था । वह जगत्-का मङ्गल करता हुआ अमङ्गलका नाश करता था 🗓 देवता लोग शिवगणोंके पीछे हीकर बड़ी उत्सुकताके साँच वारातका अनुसरण करते थे । सम्पूर्ण सिद्ध और छोकपाछ आदि भी देवताओंके साथ थे । देवमण्डलीके मध्यभागमें गरुड़के आसनपर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु चल रहे थे। मुने ! उनके ऊपर महान् छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उनपर चँवर डुलाये जा रहे थे और वे अपने गणोंसे घिरे हुए थे । उनके शोभाशाली पार्पदोंने उन्हें अपने ढंगसे आमूषण आदिके द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार में भी मूर्तिमान् वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनोंके साथ मार्गमें चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिवकी सेवामें तत्पर था । देवराज इन्द्र भी नाना प्रकारके आभूषणींसे विभूषित हो ऐरावत हाथीपर आरूढ़ होकर अपनी सेनाके वीचसे चलते हुए अत्यन्त मुशोभित हो रहे थे । उस समय बारातके साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजीका विवाह देखनेके लिये बहत उत्कण्ठित थे । शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण; तुम्बुरु, नारद, हाहा और हृहू आदि श्रेष्ठ गन्धर्व तथा किंनर भी बड़े हर्षसे भरकर बाजा बजाते हुए चले । सम्पूर्ण जगन्माताएँ, सारी देवकन्याएँ, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवाङ्गनाएँ-ये तथा दुसरी देवपत्नियाँ जो सम्पूर्ण जगत्की माताएँ हैं, शंकरजीका विवाह है, यह सोचकर वड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें सम्मिलित होनेके लिये गर्या । वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियोंद्वारा जो साक्षात् धर्मका स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अङ्गकान्ति ग्रद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है, वह सर्वाङ्गसुन्दर वृथम भगवान् शिवका वाहन है । धर्मवत्सल महादेवजी उस वृष्यभपर आरूढ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवामें उपश्चित थे । इन सब देवताओं और महर्षियोंके एकत्र हुए समुदायसे महेश्वरकी वडी शोभा हो रही थी । उनका बहुत शृङ्गारु किया गया था । वे शिवाका पाणिग्रहण करनेके लिये हिमालयके भवनको जा रहे थे । नारद ! इस प्रकार बारातकी यात्रासम्बन्धी ऊत्तम उत्सव-से युक्त शम्भुका चरित्र कहा गया । अव हिमालयनगरमें को सुन्दर वृत्तान्त घटित हुआ। उसे सुनो । ( अध्याय ४० )

#### हिमवान्द्वारा शिवकी आरातकी अगवानी तथा सबका अभिनन्दन एवं वन्दन, मेनाका नारदजीको बुलाकर उनसे बरातियोंका परिचय पाना तथा शिव और उनके गणोंको देखकर भयसे मुर्च्छित होना

ब्रह्माजी फहते हैं तदनन्तर भगवान् शिवने नारदजी-को हिमाचलके घर भेजा। वे वहाँकी विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गये। विश्वकर्माने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियोंकी चेतन-सी प्रतीत होने-वाली मूर्तियाँ बनायी थीं, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चिकत हो उटे। तत्पश्चात् हिमाचलने देवर्षिको बारात बुला लानेके लिये भेजा। साथ ही उस बारातकी अगवानीके लिये मैनाक आदि पर्वत भी गये। तदनन्तर विष्णु आदि देवताओं तथा आनन्दित हुए अपने गणोंके साथ भगवान शिव हिमालय-नगरके समीप सानन्द आ पहुँचे।

गिरिराज हिमवान्ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगरके निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । तदनन्तर उन्होंने बहुत-सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणोंको महादेवजीके साथ वार्तालाप करनेके लिये भेजा। खयं भी बड़ी भक्तिके साथ वे प्राणप्यारे महेश्वरका दर्शन करनेके ् लिये गये। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेमके कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने सौभाग्यकी सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओंकी सेनाको उपस्थित देख हिमवान्को वड़ा विसाय हुआ और वे अपनेको धन्य मानते हुए उनके सामने गये । देवता और पर्वत एक दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आपको कृतकृत्य मानने लगे । महादेवजीको सामने देखकर हिमालयने उन्हें प्रणाम किया । साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणोंने भी सदाशिवकी वन्दना की । वे वृषभपर आरूढ़ थे । उनके मुख-पर प्रसन्नता छा रही थी । वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे और अपने दिव्य अङ्गोंके छावण्यसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । उनका श्रीअङ्ग अत्यन्त महीनः नूतन और सुन्दर रेशमी वस्त्रसे मुशोभित था । उनके मस्तकका मुकुट उत्तम रत्नोंसे जटित होनेके कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभाका प्रसार करते हुए इँस रहे थे । उनका प्रत्येक अङ्ग भूषण बने हुए सर्पोंसे युक्त था तथा उनकी अङ्गकान्ति बड़ी अङ्गुत दिखायी देती थी। दिव्य कान्तिसं सम्पन्न उन महेश्वरकी सुरेश्वरगण द्वाथमें चवर लिये स्वा कर रहे थे । उनके बायें भागमें भगवान विष्णु थे और

दाहिने भागमें मैं था । पीछे देवराज इन्द्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल-बगलमें विद्यमान थे। नाना प्रकार-के देवता आदि उन लोक-कल्याणकारी भगवान् शंकरकी स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छासे ही दिव्य सरीर धारण कर रक्ला था। वास्तवमें वे साक्षात् परब्रह्म परमात्माः सबके ईश्वर, उपासकोंको मनोवाञ्छित वर देनेवाले, कल्याणमय गुणोंसे युक्त, प्राकृत गुणोंसे रहित, भक्तोंके अधीन रहनेवाले, सवपर कृपा करनेवाले, प्रकृति और पुरुषसे भी विलक्षण तथा सुचिदा-नन्दस्वरूप हैं। उनके दर्शनके पश्चात् हिमवान्ने भगवान् शिवके वामभागमें अच्युत श्रीहरिका दर्शन किया, जो नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हो विनतानन्दन गरुङ्की पीठपर विराजमान थे । मुने ! भगवान्के दाहिने भागमें उन्होंने चार मुखोंसे युक्त, महाशोभाशाली तथा अपने परिवारसे संयुक्त मुझ ब्रह्माको देखा । भगवान् शिवके सदा ही अत्यन्त प्रिय इन दोनों देवेश्वरोंका दर्शन करके परिवारसिंहत गिरिराजने आदरपूर्वक प्रणाम किया।

इसी प्रकार भगवान् शिवके पीछे तथा अगल-वगलमें खड़े हुए दीप्तिमान् देवता आदिको भी देखकर गिरिराजने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात् शिवकी आज्ञासे आगे होकर हिमवान् अपने नगरको गये। उनके साथ महादेवजीः भगवान् विष्णु तथा स्वयम्भू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओंसहित शीव्रतापूर्वक चलने लगे। मुने! उस अवसरपर मेनाके मनमें भगवान् शिवके दर्शनकी इच्छा हुई। इसल्ये उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान् शिवसे प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभियाय पूर्ण करनेकी इच्छासे तुम वहाँ गये।

मेना तुम्हें प्रणाम करके बोर्ली—मुने ! गिरिजाके होनेवाले पतिको पहले मैं देखूँगी । शिवका कैसा रूप है। जिनके लिये मेरी बेटीने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है।

तात! उस समय भगवान् शिव भी मेनाके भीतरके अहंकारको जानकर श्रीविष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले।

शिवने कहा-नात ! आप दोनों मेरी आजासे देवताओं-

सिंहत अलग-अलग होकर गिरिराजके द्वारपर चिलये। इस पीछेसे: आयेंगे।

यह सुनकर भगवान् अहिर्रेने सब देवताओंको बुलाकर वैसा करनेके लिये कहा । शिवके चिन्तनमें तत्पर रहनेवाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता-पूर्वक वहाँसे 'पृथक हुथक यात्रा की । मुने ! मेना अपने मकानके सबसे ऊपरी भवनमें तुम्हारे साथ खड़ी थीं। उस समय भंगवान् विश्वेश्वरने अपनेको ऐसी वेष-भूषामें दिखाया, जिससे मेनाके हृदयको ठेस पहुँचे। सबसे पहुले वारातके जुलूसमें विविध वाहनोंपर विराजित खूब सजे-धजे वाजे-गाजेके साथ पताकाएँ फहराते हुए वसु आदि गन्धर्व आये! फिर मणिग्रीवादि यक्षा, तदनन्तर क्रमसे यमराज, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुवेर, ईशान, देवराज इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आये। ये सब उत्तरोत्तर एक-से-एक विशेष सुन्दर शोभामय रूप-गुणसे सम्पन्न थे। इनमेंसे प्रत्येक दलके खामीको देखकर मेना पूछती थी कि 'क्या ये ही शिव हैं ?' नारदजी कहते- 'यह तो शिवके सेवक हैं। भेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं और हर्षमें भरकर मन-ही-मन कहतीं—ये उनके सेवक ही जब इतने सुन्दर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुन्दर होंगे।

इसी बीचमें वहाँ भगवान् विष्णु पघारे । वे सम्पूर्ण शोभासे सम्पन्न, श्रीमान्, नृतन जलघरके समान श्याम तथा चार भुजाओंसे संयुक्त थे । उनका लावण्य करोड़ों कंदपोंको लिजित कर रहा था । वे पीताम्बर घारण करके अपनी सहज प्रभासे प्रकाशित हो रहे थे । उनके सुन्दर नेत्र प्रफुछ कमलकी शोभाको छीने लेते थे । उनकी आकृतिसे शान्ति बरस रही थी । पश्चिराज गरुइ उनके वाहन थे । शङ्क, चक्र आदि लक्षणोंसे युक्त, मुकुट आदिसे विभूषित, वश्चःखलमें श्रीवत्सका चिद्व घारण किये वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुद्धसे प्रकाशमान थे । उन्हें देखते ही मेनाके नेत्र चित्तत हो गये । वे बड़े हर्षसे बोलीं—'अवश्य ये ही मेरी शिवाके पति साक्षात् भगवान् श्वा हैं, इसमें संशय नहीं है ।'

मुने ! तुम भी लीला करनेवाले ही ठहरे । अतः मेनाकी यह बात सुनकर उससे बोले—'देवि ! ये शिवाके पति नहीं हैं, अपितु भगवान् केशव हरि हैं। भगवान शंकरके प्रमूर्ण कार्योंके अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वतीके पित जो दूलह शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिये। उनकी शोभाका, वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अधिपति, सर्वेश्वर तथा क्रायम्प्रकाश परमात्मा है।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! तुम्हारी इस वातको सुनकर मेनाने उन शुभलक्षणा उमाको महान् धन-वैभवसे सम्पन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलोंके लिये सुखदायिनी माना । वे मुखपर प्रसन्नता लोकर प्रीतियुक्त हृदयसे अपने सर्वाधिक सौभाग्यका बारंबार वर्णन करती हुई बोलीं ।

मेनाने कहा—इस समय में पार्वतीको जन्म देनेके कारण सर्वथा घन्य हो गयी। ये गिरीश्वर भी घन्य हैं तथा मेरा सब कुछ प्ररम घन्य हो गया। जिन-जिन अत्यन्त तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरोंका मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं, वे मेरी पुत्रीके पति होंगे। उसके सौभाग्यका क्या वर्णन किया जाय ? भगवान् शिवको पतिरूपमें पानेके कारण पार्वतीके सौभाग्यका सौ वर्षोंमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! मेनाने प्रेमपूर्ण हृदयमे ज्यों ही उपर्युक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करनेवाले भगवान् रुद्र सामने आ गये। तात! उनके सभी गण अद्भुत तथा मेनाके अहंकारको चूर्ण करनेवाले थे। भगवान् शिव अपने-आपको मायासे निर्लित एवं निर्विकार दिखाते हुए वहाँ आये। मुने! उन्हें आया जान तुमने मेनाको शिवाके पतिका दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा— 'सुन्दरि! देखो, ये साक्षात् भगवान् शंकर हैं, जिनकी प्राप्तिके लिये शिवाने वनमें बड़ी भारी तपस्या की थी।'

तुम्हारे ऐसा कहनेपर मेनाने वड़ी प्रसन्नताके साथ अद्भुत आकारवाले भगवान् महेश्वरकी ओर देखा । वे खयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे । इतनेमें ही कद्रदेवकी परम अद्भुत सेना भी आ पहुँची, जो भूत-प्रेत आदिसे संयुक्त तथा नाना गणोंसे सम्पन्न थी । उनमेंसे कितने ही बवंडरका रूप करके अप्रये थे । कितने ही पताकाकी मर्मरच्चिनिके समान शब्द करते थे । किन्हींके मुँह टेढ़े थे तो कोई अत्यन्त कुरूप दिखायी देते थे । कुछ बड़े विकराल थे । किन्हींका मुँह दादी-पूँछसे भरा हुआ था । कोई कँगड़े थे तो कोई अंधे । कोई इण्ड

और पादा धारण किये हुए थे तो किन्धिके हाथोंमें मुद्रर थे । कितने ही अपने वाहनोंको उल्टे चली रहे थे। कोई सींग, कोई डगरू और कोई गोमुख बजाते थे, गणोंमेंसे कितनेके तो गुँह है नहीं थे। कितनोंके मुख पीठकी ओर लगे थे और नहुतोंके बहुतेरे मुख थे । इसी तरह कोई बिना हाथके थे। किन्होंके हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनोंके बहुत-से हाथ थे । कितने ही नंत्रहीन थे, किन्हींके बहुत-से नेत्र थे। किन्हींके सिर ही नहीं ये और किन्हींके बहुत खराव सिर थे, किन्हींके कान ही नहीं थे और किन्हींके बहुत-से कान थे । इस तरह सभी गण नाना प्रकारकी वेश-भूषा धारण किये हुए थे। तात! बे विकृत आकारवाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने ! तुमने अँगुलीद्वारा चद्रगणोंको दिखाते हुए मेनासे कहा-'वरानने ! तम पहले भगवान् हरके सेवकोंको देखो, फिर उनका भी दर्शन करना ।' उन असंख्य भूत-प्रेत आदि गणोंको देखकर मेना तत्काल भयसे व्याकुल हो गयीं। उन्होंके बीचमें भगवान् शंकर भी थे, जो निर्गुण होते

हुए भी परम गुणवान् थे। वे बृषभप्र सवार थे। उनके पाँच मुख ये और प्रत्येक मुखभें तीन-तीन नेत्र िउनके सारे अङ्गोंमें विद्भृति लगी हुई थी, जो उनके लिये भूषणका काम देती थी । मस्तकपर जटाजूट और चन्द्रमाका मुकुट, दस हाथ और उनमेंसे एकमें कपाल लिये , शरीरपर वाधंनरका दुपट्टा और हाथमें पिनाक एवं त्रिशूल, आँखें भयानक, आकृति विकराल और हाथीकी खालका वस्त्र ! यह सर्व देखकर शिवाकी माता बहुत डर गयीं, चिकत हो गयीं, त्याकुल होकर कॉपने लगीं और उनकी बुद्धि चकरा गयी। उस अवस्थामें तुमने अँगुलीसे दिखाते हुए उनसे कहा-'ये ही हैं भगवान् शिव ।' तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना दु:खसे भर गयीं और इवाके झोंके खाकर गिरी हुई ल्ताके समान तुरंत भूमिपर गिर पड़ीं। ध्यह कैसा विकृत ह्रय है ? मैं दुराग्रहमें पड़कर ठगी गयी।' यों कहकर मेना उसी क्षण मूर्च्छित हो गयीं । तदनन्तर सिखयोंने जब नाना प्रकारके उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज-प्रिया मेना धीरे-धीरे होशमें आयीं। (अध्याय ४१-४३)

#### मेनाका विलाप, शिवके साथ कन्याका विवाह न करनेका हठ, देवताओं तथा श्रीविष्णुका उन्हें समझाना तथा उनका सुन्दर रूप धारण करनेपर ही शिवको कन्या देनेका विचार प्रकट करना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! जब हिमाचलप्रिया सती मेनाको चेत हुआ, तब वे अत्यन्त क्षुच्य होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगीं। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रोंकी निन्दा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्रीको दुर्वचन मुनाने लगीं।

मेना बोर्ली - मुने ! पहले तो तुमने यह कहा कि 'शिवा शिवका वरण करेगी,' पीछे मेरे पति हिमवानका कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना-पूजामें लगाया । परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया ! विपरीत एवं अनर्थकारी ! दुर्बुद्धि देवर्षे ! तुमने मुझ अवम नारीको सब तरहसे ठग लिया । फिर मेरी बेटीने ऐसा तप किया, जो मुगियोंके लिये भी दुष्कर हैं; उसकी उस तपस्याका यह फल मिला, जो देखनेवालोंको भी दुःखमें हालता है । हाय ! मैं क्या करूँ, कहाँ आऊँ, कौन मेरे दुःखको दूर करेगा ! मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवनका भी नाश हो गया । कहाँ गये वे दिव्य श्वृषि ! पाऊँ तो मैं उनकी दादी- मूँछ नोच हूँ। वसिष्ठकी वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाहके लिये अगुआ बनकर आयी थी। न जानें किन-किनके अपराधसे इस समय मेरा सब कुछ छट गया।

ऐसा कहकर मेना अपनी पुत्री शिवाकी ओर देखकर उन्हें कटुतचन सुनाने लर्गी—'अरी दुष्ट लड़की! तूने यह कौन-सा कर्म किया, जो मेरे लिये दुःखदायक सिद्ध हुआ ! तुझ दुष्टाने स्वयं ही सोना देकर काँच खरीदा है, चन्दन छोड़कर अपने अङ्गार्मे कीचड़का देर पोत लिया। हाय! हाय! हंसको उड़ाकर तूने पिंजड़ेमें कीआ पाल लिया। गङ्गाजलको दूर फेंककर कुएँका जल पीया। प्रकाश पानेकी इच्छासे सूर्यको छोड़कर यत्नपूर्वक जुगन्को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मोमके तेलका आदरपूर्वक मोग लगाया। खिड़का ब्याभय छोड़कर खियारका सेवन किया। अधाविद्या छोड़कर कुरिसद गाथाका भवण किया। बेटी! तूने



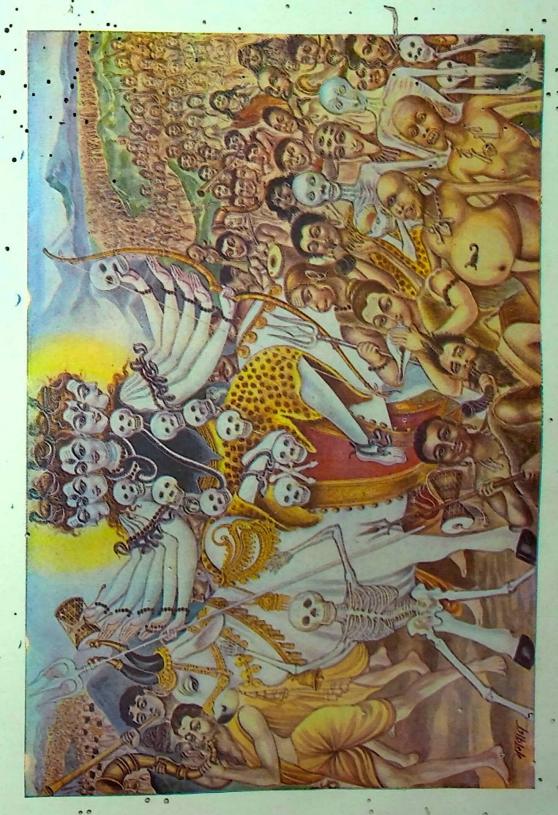





घरमें रक्ली हुई यज्ञकी मङ्गलमगी विभृतिको दूर हटाकर चिताकी अमङ्गलमयी राख अपने पहले बाँघ छी; क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरोंको छोड़कर अपनी कुबुद्धिके कारण शिवको पानेके लिये ऐसा तप किया ! तुझको, तेरी बुद्धिको, तेरे रूपको और तेरे चरित्रको भी बारं-बार धिक्कार है । तुझे तपस्याका उपदेश देनेवाले नारदको तथा तेरी सहायता करनेवाली दोनों सखियोंको भी धिकार है। वेटी! इम दोनों माता-पिताको भी धिकार है, जिन्होंने तुझे जन्म दिया । नारद ! तुम्हारी बुद्धिको भी धिकार है । सुबुद्धि देनेवाले उन सप्तिषियोंको भी घिकार है। तुम्हारे कुलको धिकार है। तुम्हारी किया-दक्षताको भी धिकार है तथा तुमने जो कुछ किया, उस सबकी धिकार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतोंके राजा आज मेरे निकट न आयें । सप्तिषे लोग स्वयं मुझे अपना मुँह न दिखायें । इन सबने मिळकर क्या साधा ? मेरे कुळका नाश करा दिया | हाय ! मैं बाँस क्यों नहीं हो गयी ! मेरा गर्भ क्यों नहीं गढ गया ! मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गयी ! अथवा राखस आदिने ही आकाशमें हे बाकर इसे क्यों नहीं खा छा । पार्वती । आज मैं तेरा विर काट

ढालूँगी, परंतु ये दारीरके टुकड़े छेकर क्या कलँगी १ हाय । हाय ! तुझे छोड़कर र्क्हाँ चली जाऊँ १ मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गथा ।'

ब्रह्माजी कहते हैं - नारद ! यह कहकर हैं मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ीं । शोक-रोप आदिसे व्याकुल होने के कारण वे पतिके समीप नहीं गयीं । देवर्षे ! उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गये । सबसे पहले मैं पहुँचा । मुनिश्रेष्ठ ! मुझे देखकर तुम स्मयं मेनासे बोले ।

नारद्ने कहा—पतिवते ! तुम्हें पता नहीं है, वास्तवमें भगवान शिवका रूप बड़ा सुन्दर है । उन्होंने लीलासे ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है । इसलिये तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ । हठ छोड़कर विवाहका कार्य करो और अपनी शिवाका हाथ शिवके हाथोंमें दे दो ।

तुम्हारी यह बात सुनकर मेना तुमसे बोर्ली—'उठो, यहाँसे दूर चले जाओ । तुम दुष्टों और अधमोंके शिरोमणि हो।' मेनाके ऐसा कहनेपर मेरे साथ इन्द्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यों बोले—'पितरोंकी कन्या मेने! तुम हमारे वचनोंको प्रसन्नतापूर्वक सुनो। 'ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देनेवाले हैं। आपकी पुत्रीके अत्यन्त दुस्सह तपको देखकर इन भक्तवत्सल प्रभुने कृपापूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था।'

यह सुनकर मेनाने देवताओंसे बारंबार अत्यन्त विलाप करके कहा—'शिवका रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूँगी। आप सब देवता प्रपञ्च करके क्यों मेरी इस कन्याके उत्कृष्ट रूपको व्यर्थ करनेके लिये उद्यत हैं ?'

मुनीश्वर ! उनके ऐसा कहनेपर विषष्ठ आदि सप्तिषियोंने वहाँ आकर यह बात कही—'पितरोंकी कन्या तथा गिरिराजकी रानी मेने ! इमलोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करनेके लिये आये हैं । जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठके कारण हम विपरीत केसे मान लें ! भगवान् शंकरका दर्शन सबसे बड़ा लाभ है । वे दानपात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं ।'

उनके ऐसा कहनेपर भी आनदुर्बला मेनाने उनकी बात मिथ्या कर दी और घड होकर उनसे कहा—'मैं शक्त आदिसे अपनी बेटीके दुक्कहे-दुकहे कर डाल्ँगी, परंतु उसे शंकरके हाथमें नहीं दूँगी; तुम सब लोग दूर हरू जाओ, किसीको मेरे॰ पास नहीं आना चाहिये।

ऐसा कह अत्यन्त विह्नल हो विलाप करके मेना चुप हो गयों। मुने १ वहाँ उनके इस बर्तावसे हाहाकार मच गया। तब हिमालयं अत्यन्त व्याकुल हो वहाँ आये और मेनाको समझानेके लिये प्रेमपूर्वक तत्त्व दर्शाते हुए बोले।

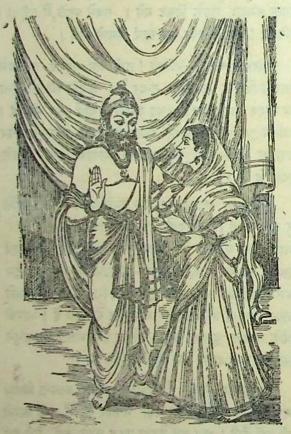

हिमालयने कहा—प्रिये मेने! मेरी वात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गर्यों ? देखो तो, कौन-कौन-से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं । तुम इनकी निन्दा क्यों करती हो ? भगवान् शंकरको तुम भी जानती हो, किंतु नाना नामरूपवाले शम्भुके विकट रूपको देखकर घवरा गयी हो । मैं शंकरजीको भलीभाँति जानता हूँ । वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयोंके भी पूजनीय हैं तथा अनुम्रह एवं निम्नह करनेवाले हैं । निष्पाप प्राणिये ! हठ न करो, पानसिक दुःख छोड़ो । सुन्नते ! शीम उटो और सब कार्य करो । पहली बार विकटरूपवारी शम्भुने भेरे हारपर अम्बर को नाना प्रकारकी छीछाएँ की थीं, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ । उनके उस परम साहात्म्यको देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था । ब्रिये ! अपनी उस बातको प्रमाण मानकर सार्थक करों।

इस बातकी सुनकर शिवाकी भाता मेना हिमालय-से बोर्ली—नाथ! मेरी बात सुनिये और सुनकर अभिको वैसा ही करना चाहिये। आप अपनी पुत्री पार्वतीके गलेमें रस्सी बाँधकर इसे बेखटके पर्वतसे नीचे भिरा दीजिये, परंतु मैं इसे हरके हाथमें नहीं दूँगी। अथवा नाथ! अपनी इस बेटीको ले जाकर निर्दयतापूर्वक समुद्रमें डुवा दीजिये। गिरिराज! ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइये। स्वामिन्! यदि विकट-रूपधारी रुद्रको आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूँगी।

मेनाने जब इठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोर्ली-ध्माँ ! तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी ग्रुमकारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गयी ? धर्मका अवलम्बन करनेवाली होकर भी तुम धर्मको कैसे छोड़ रही हो ? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्तिके कारणभूत साक्षात् ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । समस्त श्रुतियोंमें यह वर्णन है कि भगवान् शम्भु सुन्दर रूपवाले तथा सुखद हैं। कल्याणकारी महेरवर समस्त देवताओंके स्वामी तथा स्वयं-प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी! श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं । ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं । विकारोंकी इनतक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओंके स्वामी, अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिये ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वारपर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर मुखकी बात और क्या हो सकती है ? अतः यत्नपूर्वक उठो और जीवन सफल करी । मुझे शिवके हाथमें सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रमको सार्थक करो । माँ ! मुझे परमेश्वर शंकरकी -" सेवामें दे दो । मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ । तुम मेरी इतनी-सी ही विनती मान लो । यदि तुम इनके हाथमें मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वरका वरण नहीं करूँगी; क्योंकि जो सिंहका भाग है, उसे दूसरोंको ठगनेवाला सियार कैसे पा सकता है ! माँ ! मैंने मन, वाणी और कियाद्वारा स्वयं इरका वरण किया है, इरका ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी हुन्छा हो, वह करो ।'

ब्रह्माजी कहते हैं — जारद | पार्वतीकी यह बात सुनकर ब्रैडेश्वरप्रिया भेना बहुत ही उत्तेबित हो गर्यी और पार्वतीको डॉटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगीं। तदनन्तर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धोंने भी मेनाको बहुत समझाया। परंतु वे किसीकी बात न मानकर सबको डॉटती रहीं। इसी बीचमें उनके सुदृढ़ एवं महान् हठकी बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार बोले।

श्रीविष्णुने कहा-देवि ! तुम पितरोंकी मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो; साथ ही गिरिराज हिमालयकी गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा सम्बन्ध साक्षात् ब्रह्माजीके उत्तम कुलसे है । संसारमें तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो । मैं तुमसे क्या कहूँ ? तुम तो धर्मकी आधारभूता हो, फिर धर्मका त्याग कैसे करती हो ? तुम्हीं अच्छी तरह सोचो ॰ तो सही । सम्पूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्माजी और मैं—सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे ? तुम शिवको नहीं जानती । वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। कुरूप भी हैं और सुरूप भी । सबके सेव्य तथा सत्पुरुषोंके आश्रय हैं । उन्हींने मूल-प्रकृतिरूपा देवी ईश्वरीका निर्माण किया और उसके वगलमें पुरुषोत्तमका निर्माण करके विठाया। उन्हीं दोनोंसे सगुण-रूपमें मेरी तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। फिर लोकोंका हित करनेके लिये वे स्वयं भी रुद्र रूपसे प्रकट हुए। तदनन्तर वेद, देवता तथा स्थावर-जंगमरूपसे जो कुछ दिखायी देता है, वह सारा जगत भी भगवान शंकरसे ही उत्पन्न हुआ। उनके रूपका ठीक-ठीक वूर्णन अवतक कौन कर संका है ? अथवा कौन उनके रूपको जनता है ? मैंने और ब्रह्माजीने भी जिसका अन्त नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है ? . ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त जो कुछ जगत् दिखा भी देता है, वह सब शिवका ही रूप है—ऐसा जानो । इसि विषयों कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । वे ही अपनी लीलासे ऐसे रूपमें अवतीर्ण हुए हैं और शिवाके तपके प्रभावसे तुम्हारे द्वारपर आये हैं । अतः हिमाचलकी पत्नी ! तुम दुःख छोड़ो और शिवका भजन करो । इससे तुम्हें महान् आनन्द प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जायगा ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! श्रीविष्णुके द्वारा इस प्रकार समझायी जानेपर मेनाका मन कुछ कोमल हुआ । परंतु शिवको कन्या न देनेका हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा । शिवकी मायासे मोहित होनेके कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था । उस समय मेनाने शिवके महत्त्वको स्वीकार कर लिया । कुछ ज्ञान हो जानेपर उन्होंने श्रीहरिसे कहा—'यदि भगवान् शिव मुन्दर शरीर धारण कर छें, तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ; अन्यथा कोटि उपाय करनेपर भी नहीं दूँगी । यह बात मैं सचाई और दृढ़ताके साथ कह रही हूँ ।'

ऐसा कहकर हट्तापूर्वक उत्तम त्रतका पालन करनेवाली मेना शिवकी इच्छासे प्रेरित हो चुप हो गयां। धन्य है शिवकी माया, जो सबको मोहमें डाल देती है! (अध्याय ४४)

# भगवान् शिवका अपने परम सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और क्षमा-प्रार्थना तथा पुरवासिनी स्त्रियोंका शिवके रूपका दर्शन करके जन्म और जीवनको सफल मानना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इसी समय भगवान् विष्णुसे प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान् शंकरको अनुकूल बनानेके लिये उनके निकट गये। वहाँ जाकर देवताओंका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा तुमने रुद्र-देवको संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शम्भुने प्रसन्तता-पूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयाल स्वभावका परिचय दिया। मुने! भगवान् शम्भुका वह स्वरूप कामदेवसे भी अधिक सुन्दर तथा लावण्यका परम आश्रय था; उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थानपर गये, जहाँ सबके साथ मेना विद्यमान थी। वहाँ पहुँचकर तुमने कहा—विशाल नेत्रोंवाली मेने! भगवान् शिवके उस सर्वोत्तम रूपका दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करणामय शिवने तुमपर बड़ी ही कृपा की है।

तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराजकी पत्नी मेना आश्चर्य-चिकत हो गयीं । उन्होंने शिवके उस परमानन्ददायक रूपका दर्शन किया, जो करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी, सर्वाङ्गसुन्दर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित था । वह अत्यन्त प्रसन्न, सुन्दर हास्यसे सुशोनित, लिलत लावण्यसे लिसत, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान् तथा चन्द्रलेखासे अलंकृत था । विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता वहें प्रेमसे भगवान् शिवकी सेवा कर रहे थे । सूर्यदेवने छत्र लगा स्ला था ।

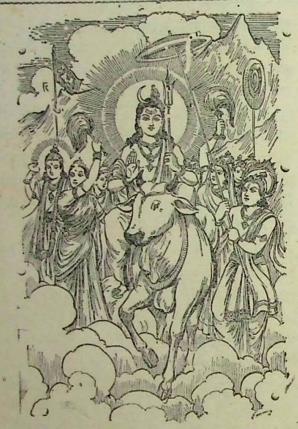

चन्द्रदेव मस्तकका मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनोंसे भगवान् शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित था । उसकी महाशोभाका वर्णन नहीं हो सकता था । गङ्गा और यमुना भगवान् शिवको सुन्दर चवँर डुला रही थीं और आठों सिद्धियाँ उनके आगे नाच रही थीं । उस समय मैं, भगवान् विष्णु तथा इन्द्र आदि देवता अपने-अपने वेषको भलीभाँति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान् शिवके साथ चल रहे थे। नानारूपधारी शिवके गण खूब सज-धजकर अत्यन्त आनन्दित हो शिवके आगे-आगे चल रहे थे । सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान् मुखका अनुभव करते हुए अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक शिवके साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखनेके लिये उत्कण्डित हो खूब सज-धजकर अपनी पतियेकि साथ परब्रह्म शिवका यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि शन्त्रवे अप्सराओं साथ हो शंकरजीके उत्तम यशका गान करते हुए उनके आगे-आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ! महेश्वरके,शैलराजके द्वारपर पचारते समय इस प्रकार वहाँ नाना प्रकारका महान् उत्सव हो रहा था । मुनीश्वर । उस समय

वहाँ परमात्मा शिवकी जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष-रूपसे वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? उन्हें वैसे विलक्षण रूपमें देखकर मेना क्षणभरके लिये चित्र-लिखी-सी रह गयीं। फिर वड़ी प्रसन्नताके साथ बोळीं—'महेश्वर! मेरी पुत्री धन्य है, जिसने बृड़ा भारी तप किया और उस तपके प्रभावसे आप मेरे इस घरमें पधारे। पहले जो मैंने आप शिवकी अक्षम्य निन्दा की है, उसे मेरी शिवाके स्वामी शिवं! आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जायँ।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इस प्रकार वात करके चन्द्रमोलि शिवकी स्तृति करती हुई शैलप्रिया मेनाने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया, फिर वे लिजत हो गयों । इतनेमें ही बहुत-सी पुरवासिनी स्त्रियाँ भगवान् शिवके दर्शनकी लाठसासे अनेक प्रकारके काम छोड़कर वहाँ आ पहुँचों । जो जैसे थीं, वैसे ही अस्तव्यस्तरूपमें दौड़ आयों । भगवान् शंकरका वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गयों । शिवके दर्शनसे हर्पको प्राप्त हो प्रेमपूर्ण हृदयवाली वे नारियाँ महेश्वरकी उस मूर्तिको अपने मनोमन्दिरमें विठाकर इस प्रकार बोलीं ।

पुरवासिनियोंने कहा-अहो ! हिमवान्के नगरमें निवास करनेवाले लोगोंके नेत्र आज सफल हो गये। जिस-जिस व्यक्तिने इस दिव्य रूपका दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसीका जन्म सफल है और उसीकी सारी क्रियाएँ सफल हैं, जिसने सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले साक्षात् शिवका दर्शन किया है। पार्वतीने शिवके लिये जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया । शिवको पतिके रूपमें पाकर ये शिवा धन्य और कतकत्य हो गयीं । यदि विधाता शिवा और शिवकी इस युगल जोड़ीको सानर्द एक-दूसरेसे मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता । इस उत्तम जोडीको मिलाकर ब्रह्माजीने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गये । तपस्याके विना मनुष्योंके लिये शम्भुका दर्शन दुर्छभ है। भगवान् शंकरके दर्शनमात्रसे ही सब लोग कुतार्थ हो गये । जो-जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकरका दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियाँ भी धन्य हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं नारद! ऐसी बात कहकर उन स्त्रियोंने चन्दन और अक्षतसे शिवका पूजन किया और बड़े आदरसे उनके ऊपर खीळोंकी वर्षा की। वे सब स्त्रियाँ मेनाके साथ





भगवती पार्वती-विवाह-श्रृंगार CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिराजके भूरि- बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान् भाग्यकी सराहना करती रहीं । मुने ! स्त्रियों के सुखसे वैसी ग्रुम शिवको बड़ा हर्ष हुआ। (अध्याय ४५)

मेनाष्ट्रारा द्वारपर भगवान् शिवका परिछन, उनके रूपको देखकर संतोषका अनुभव, अन्यान्य धुवित्यों- द्वारा वरकी प्रशंसा, पार्वतीका अभ्विकापूजनके लिये बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान् शिवका उनके सुन्दर रूपको देखकर प्रसन्न होना

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! तदनन्तर भगवान् शिव प्रसन्नचित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगोंके साथ कौत्हलपूर्वक गिरिराज हिमवानके धाममें गये। हिमाचलकी श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियोंके साथ घरके भीतर गयों और राम्भुकी आरती उतारनेके छिये हाथमें दीपकोंसे सनी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपितयों तथा अन्य स्त्रियोंके साथ आदरपूर्वक द्वारपर आयीं । वहाँ आकर मेनाने सम्पूर्ण देवताओंसे सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकरको, जो द्वारपर उपस्थित थे, बडे प्यारसे देखा । उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके समान थी। उनके एक मुख और तीन नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविन्दपर् मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी। वे रत और सुवर्ण आदिसे विभूषित थे। गलेमें मालतीकी माला पहने हुए थे। सुन्दर रत्नमय मुकुट धारण करनेसे उनका मुखमण्डल उज्ज्वल प्रभासे उद्धासित हो रहा था। कण्ठमें ्हार आदि सुन्दर आभरण शोभा दे रहे थे। सुन्दर कड़े और बाज्वंद उनकी भुजाओंको विभूषित कर रहे थे। अग्निके समान निर्भल एवं अनुपम अत्यन्त सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्रसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चन्दनः अगर, कस्त्री तथा मनोहर कुङ्कमके अङ्गरागसे उनके अङ्ग विभूषित थे । उन्होंने हाथमें रतमय दर्पण हे रक्खा था और उनके दोनों नेत्र कडालसे सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभासे संबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे । अत्यन्त तरुण, परम सुन्दर और आभरण-भूषित अङ्गोंसे सुद्योभित थे। कामिनियोंको अत्यन्त कमनीय प्रतीत होते थे । उनमें व्यवताका अभाव था । उनका मुखार-विन्द कोटि चन्द्रमाओंसे भी अधिक आह्वाददायक था। उनके श्रीअङ्गोंकी छवि कोटि कामदेवोंसे भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अङ्गोंसे परम सुन्दर थे। ऐसे सुन्दर रूपवाले उत्कृष्ट देवता भगवान् शिवको जामाताके रूपमें अपने सामने खड़ा देख मेनाकी सारी शोक-चिन्ता दूर हो गयी। वे परमानन्दसिन्धुमें निमग्र हो गर्या और भूपने भाग्यकी। गिरिजाकी।

गिरिराज हिमवान्की और उन्के समस्त कुलकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं। उन्होंने अर्पने-आपको कृतार्थ माना और वे वारंवार हर्षका अनुभव करने लगीं। सती मेनाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे अपने दामादकी शोभाका सानन्द अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगीं। गिरिजाकी कही हुई वातको वारंवार याद करके मेनाको वड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल मुखारविन्दसे युक्त हो मन-ही-मन यों कहने लगीं—-'पार्वतीने मुझसे पहले जैसा बताया था, उससे भी अधिक सौन्दर्य में इन परमेश्वर शिवके अङ्गोमें देख रही हूँ। महेश्वरका मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है।' ऐसा सोचकर आश्चर्यचिकत हुई मेना अपने घरके भीतर आर्थी।

वहाँ आयी हुई युवतियोंने भी वरके मनोहर रूपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। वे बोर्ली-'गिरिराजनन्दिनी शिवा धन्यै हैं, " धन्य हैं।' कुछ कन्याएँ कहने लगीं- 'दुर्गा तो साक्षात् भगवती हैं। ' कुछ दूसरी कन्याएँ महारानी मेनासे बोलीं-'हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यानमें ही ऐसे वरका अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गयी।' भगवान् शंकरका वह रूप देखकर समस्त देवता हर्पसे खिल उठे । श्रेष्ठ गन्धर्व उनका यश गाने लगे और अप्तराएँ वृत्य करने लगीं। बाजा बजानेवाले लोग मध्र ध्वनिमें अनेक प्रकारकी कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भाँति-भाँतिके बाजे बजा रहे थे। हिमाचलने भी आनन्दित होकर द्वारोचित मङ्गलाचार किया । समस्त नारियोंके साथ मेनाने भी महान् उत्सव मनाते हुए वरका परिछन किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घरमें चली गयीं । इसके बाद भगवान हीव अपने गणों और देवताओंके साथ अपनेको दिये गये स्थान ( जनवासे ) में चल गये।

इसी बीचमें गिरिराजके अन्तःपुरकी खियाँ दुर्गाको साथ ले कुलदेवीकी पूजाके लिये वाहर निकलीं। वहाँ देवतीओंने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थीं, प्रसन्नतापूर्वक पार्वतीको

शिव पुर अंत रेश-

देखा। उनकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्जन्ते समात थी। वे• अपने मनोहर अङ्गोंसे ही विभूषित थीं उनका कटाक्ष् केवल भगवान् विलोचनपर ही आंदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी • पुरुषकी और उनके नेत्र नहीं जाते थे । उनका प्रसन्न मुख मन्दे बुसकानसे सुँशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती थीं और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं । उनके केशोंकी चोटी वड़ी ही मुन्दूर थी। कपोलींपर बनी हुई मनोहर पत्रभङ्गी उनकी शोभा बढ़ाती थी । लल्लाटमें कस्तूरीकी बेंदीके साथ ही सिन्दूरकी विंदी भी शोभा दे रहीं थी। वक्षःस्थलपर श्रेष्ठ रत्नोंके सारभूत हारसे दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रहोंके बने हुए केयूर, वलय और कङ्कणसे उनकी भुजाएँ अलंकृत थीं। उत्तम रत्नमय कुण्डलोंसे उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दन्तपङ्क्ति मणियों तथा रत्नोंकी प्रभाको छीने लेती थी और मुखकी शोभा बढ़ाती थी। मधुसे पूरित अधर और ओष्ठ विम्बफलके समान लाल थे। दोनों पैरोंमें रत्नोंकी आभासे युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथमें रत-जटित दर्पण ले रक्खा था और उनका दूसरा हाथ क्रीडा-कमलसे मुशोभित था। उनके अङ्गोंमें चन्दन, अगर, कस्तूरी

और कुड़ुमका अङ्गराग लगा हुआ था। पैरोंमें पायजेव चज रहे थे और वे अपने लाल-लाल तुछुओं के कारण बड़ी शोभा, पा रही थीं। समस्त देवता आदिने, जगर्की आदिकारणभूता जगजननी पार्वतीदेवीको देखकर भक्तिभावसे मस्तक झुका मेनासहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिवने भी बड़ी प्रसन्ताके साथ कनिख्योंसे उन्हें देखा और उनमें सतीकी आकृति देखकर अपनी विरह वेदनाको त्याग दिया। शिवापर आँखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गये। उनके सारे अङ्गामें रोमाञ्च हो आया। वे हर्षका अनुभव करते हुए गौरीकी ओर देखने लगे। गौरी उनकी आँखोंमें समा गयी थीं।

इधर काळी पुरीसे वाहर जाकर अम्बिकादेवीकी पूजा करनेके पश्चात् ब्राह्मणपितयों के साथ पुनः अपने पिताके रमणीय भवनमें छोट आयों। भगवान् शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचलके बताये हुए अपने नियत स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक गये। वहाँ गिरिराजके द्वारा नाना प्रकारकी सुन्दर समृद्धिसे सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गये और भगवान् शिवकी सेवा करने लगे। (अध्याय ४६)

## वरपक्षके आभूषणोंसे विभूषित शिवाकी नीराजना, कन्यादानके समय वरके साथ सब देवताओंका हिमाचलके घरके आँगनमें विराजना तथा वरवधूके द्वारा एक-दूसरेका पूजन

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! तदनन्तर गिरिश्रेष्ठ हिमवान्ने प्रसन्नता और उत्साहके साथ वेदमन्त्रोंद्वारा दुर्गा और शिवका उपस्नान करवाया । तत्पश्चात् गिरिराजकी प्रार्थनासे श्रीविष्णु आदि देवता तथा मुनि कौत्हलपूर्वक उनके घरके भीतर गये। वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक आचारका यथार्थ रीतिसे पालन करके भगवान् शिवके दिये हुए आभूषणोंसे देवी शिवाको अलंकृत किया । सखियों और ब्राह्मणकी पत्नियोंने पहले पार्वतीको स्नान करवायाः फिर सव प्रकारसे वस्त्रामृषणींद्वारा विभृषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकोंकी जननी महाशैलपुत्री सुन्दरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर मन-ही-मन भगवान् शिवका ध्यान करती हुई वहीं बैठीं। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसरपर दोनों पक्षोंमें महान् आनन्ददायक उत्सव होने लगा । ब्राह्मणोंको शास्त्रोक्त रीतिसे नाना- प्रकारका दान दिया गया। अन्य लोगोंको भी वहाँ भाँति-भाँतिके बहुत से द्रव्य बाँटे गये । विशेष उत्सवके साथ

गीत और वाद्य आदिके द्वारा लोगोंका मनोरञ्जन किया गया। तदनन्तर मैं ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, इन्द्र आदि देवता तथा मुनि—-ये सब-के-सब बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द उत्सव मनाते हुए भक्तिभावसे शिवाको प्रणामकर शिवके चरणारविन्दोंके चिन्तनपूर्वक हिमाचलकी आज्ञा ले अपने-अपने स्थानपर चले गये।

इसके बाद गर्गने कंन्यादानका समय जान हिमाचलसें श्रीशंकर तथा बरातियोंको बुलानेके लिये कहा । फिर तो वाजे बजने लगे । हिमाचलके मिन्नयोंने जाकर बर और बरातियोंसे शीव्र पधारनेके लिये प्रार्थना की । वे बोले किन्यादानके लिये उचित समय आ गया है । अतः आप लोग शीव्र मण्डपमें पधारें ।' तदनन्तर भगवान् शिवको सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे सुस्रजित करके वृषभकी पीठपर विठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले । भगवान् शंकरको आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बराती हिमालयके घरको गये । हिमाचलके भेजे हुए ब्राह्मण तथा

श्रेष्ठ पर्वत कौत्हलपूर्वक शम्भुके आगे-आगे चलते थे। • भगवान्के मस्तकपर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओरसे उन्हें चवॅर डुलाया. जाता था तथा वे महेश्वर चँदोवेके नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इन्द्र और लोकपाल आगे रहंकर उत्तम शोभासे मुशोभित हो रहे थे। उस महान् उत्सवके समय ऋड्व, मेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सबके साथ जगत्के एकम्मत्र जीघन-बन्धु भगवान् शिव परमेश्वरोचित तेजसे सम्पन्न हो यात्रा कर रहे, थे । उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवामें उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लासके साथ उनपर फूलोंकी वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत-सी स्तुतियोंद्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिवने यज्ञमण्डपमें प्रवेश •िकया । वहाँ श्रेष्ठ पर्वतोंने शिवको वृषभसे उतारा और महान् उत्सवके साथ प्रेमपूर्वक उन्हें घरके भीतर ले गये। हिमालयने भी घरमें आये हुए देवताओंसहित महेश्वरको विधिपूर्वक भक्ति-भावसे प्रणाम करके उनकी आरती उतारी । फिर महान् उत्सवपूर्वक अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियोंको प्रणाम करके उन सवका समादर किया। श्रीविष्णुसहित महेश्वरको तथा मुख्य-मुख्य देवताओंको पाद्य-अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवनके भीतर हे गये और ऑगनमें रत्नमय सिंहासनोंके ऊपर मुझको, विष्णुको, शंकरजीको तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियोंको विठाया।

उस समय मेनाने अपनी सखियों, ब्राह्म्भापित्नयों तथा अन्य पुरिश्चियोंके स्थ आकर सानन्द आरती इतारों। कर्मकाण्डके ज्ञाता पुरोहितने महात्मा दांकरके लिये मधुपर्क-पूजन आदि जो-जो आवश्यक कृत्य थे, उन स्थको सहर्ष सम्पन्न किया। फिर मेरे कहनेसे पुरोहितने प्रस्तावके अनुरूप उत्तम मङ्गलमय कार्य आरम्भ किया।

इसके वाद हिमालयने अन्तर्वेदीमें जहाँ समस्त आभृषणों-से विभूषित उनकी कुशाङ्गी कन्या वेदीके ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्रीविणुके साथ महादेवजीको ले गये। तदनन्तर बृहस्पति आदि विद्वान् वड़े उत्साहसे सम्पन्न हो कन्यादानोचित लग्नकी प्रतीक्षा करने लगे । गर्भने पुण्याह-वाचन करते हुए पार्वतीजीकी अञ्जलिमें चावल भरे शिवजीके ऊपर अक्षत छोड़ा । परम उदार मुमुखी पार्वतीने दही, अक्षतः, कुश और जलसे वहाँ रुद्रदेवका पूजन किया । जिनके लिये शिवाने वड़ी भारी तपस्या की थी, उन भगवान् शिवको वड़े प्रेमसे देखती हुई वे वहाँ अत्यन्त शोभा पा रही थीं । फिर मेरे और गर्गादि मुनियोंके कहनेसे शम्भुने लोकाचारवश शिवाका पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती-परमेश्वर वहाँ मुशोभित हो रहे थे । त्रिभुवनकी शोभासे सम्पन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दम्पतिकी लक्ष्मी आदि (अध्याय ४७) देवियोंने विशेषरूपसे आरती उतारीं।

# शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके द्वारा शिवके गोत्रके विषयमें प्रश्न होनेपर नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके शिवको दहेज देना तथा शिवाका अभिषेक

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! इसी समय वहाँ गर्गाचार्यसे प्रेरित हो मेनासहित हिमवान्ने कन्यादानका कार्य आरम्भ किया । उस समय वस्त्राभूषणोंसे विभूषित महाभागा मेना सोनेका कलश लिये पति हिमवान्के दाहिने भागमें वैठीं । तत्पश्चात् पुरोहितसहित हर्षसे भरे हुए शैलराजने पाद्य आदिके द्वारा वरका पूजन करके वस्त्र, चन्दन और आभूषणोंद्वारा उनका वरण किया । इसके वाद हिमाचलने ब्राह्मणोंसे कहा—आपलोग तिथि आदिके कीर्तनपूर्वक कन्यादानके संकल्यवाक्यका प्रयोग बोलें । उसके लिये अवसर आ गया है । वे सब दिज्ञेष्ठ कालके ज्ञाता थे । अतः 'तथास्तु' कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ तिथि आदिका कीर्तन करने लगे । तदनन्तर सुन्दर लीला करनेवाले परमेश्वर शम्भुके द्वारा मन-ही-मन

प्रेरित हो हिमाचलने प्रसन्नतापूर्वक हँसकर उनसे कहा— 'हाम्मो ! आप अपने गोत्रका परिचयं दें । प्रवर, कुल, नाम, बेद और शालाका प्रतिपादन करें । अब अधिक समय न बितायें ।'

हिमाचलकी यह बात मुनकर भगवान् शंकर मुमुख होकर भी विमुख हो गये । अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्थामें पड़ गये । उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गन्धर्वों, यक्षों और सिद्धोंने देखा कि भगवान् शिवके मुखसे कोई उत्तर नहीं निकल रहा है । नारद ! यह देखकर तुम हँस्ते लगे और महेश्वरका मन-ही-मन स्मरण करके गिरिराजसे यों बोले ।

नारदने कहा-पर्वतराज ! तुम मूट्ताके वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते ! महेश्वरते क्या कहना चाहिये और क्या नहीं, इसका उम्हें पता ही नहीं है। वास्तवमें तुम बड़े वहिर्भुख हो । तुमने इस समय साक्षात् हरसे उनका गोत्र पूछा है और उसे बतानेके लिये उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यन्त उपहासजनक है। पर्वतराज! इनके गोत्र, कुल और नामकी तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरोंकी क्या चर्चा है ? शैलराज ! जिनके एक दिनमें करोड़ों ब्रह्माओंका छय् होता है, उन्हीं भगवान शंकरको तुमने आज कालीके तपोबलसे प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, थे प्रकृतिसे परे निर्पुण, परश्रद्वा परमात्मा हैं । निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्यर हैं । गोत्र, कुल और नामसे रहित स्वतन्त्र परमेश्वर हैं । साथ ही अपने भक्तोंके प्रति वड़े दयालु हैं । भक्तोंकी इच्छासे ही ये निर्गुणसे सगुण हो जाते हैं, निराकार होते हुए भी मुन्दर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत-से नामवाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्रवाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं, पार्वतीकी तपस्यासे ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गये हैं, इसमें संशय नहीं है । गिरिश्रेष्ठ ! इन लीलविहारी परमेश्वरने चराचर जगत्को मोहमें डाल रक्खा है। कोई कितना ही बुद्धिमान् क्यों न हो, वह भगवान् शिवको अच्छी तरह नहीं

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! ऐसा कहकर शिवकी इच्छासे कार्य करनेवाले तुझ ज्ञानी देवर्षिने शैलराजको अपनी वाणीसे हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया ।

नारद बोळे—शिवाको जन्म देनेवाले तात महाशैल! मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकरजीके हाथमें दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करनेवाले सगुण महेश्वरका गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस बातको अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय हैं और नाद शिवमय है—यह सर्वधा सची बात है। नाद और शिव—इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। शैलेन्द्र! सुष्टिके समय सबसे पहले लीलाके लिये सगुण रूप धारण करनेवाले शिवसे नाद ही प्रकट हुआ था। अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय! इसीलिये मन-ही-मन सर्वेश्वर शंकरके द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरम्भ कर दिया था।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालयको संतोप प्राप्त हुआ और उनके मनका सार विस्मय जाता रहा। तदनन्तर श्रीविण्णु आदि देवता तथा मुनि सब-के-सब विस्मयरहित हो नारदको साधुवाद देने लगे।
महेश्वरकी गम्भीरता जानकर समी विद्वान आश्चर्यचिकत हो
बड़ी प्रसन्तताके साथ परस्पर बीले—'अहो! जिनकी आज्ञासे
इस विज्ञाल जगत्का प्राकट्य हुआ है, नो परात्परतर, आत्मबोधस्वरूप, स्वतन्त्र लीला करनेवाले तथा उत्तम भावमे ही
जाननेयोग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शम्मुका आज हम
लोगोंने भलीभाँति दर्शन किया है।'

तदनन्तर हिमालयने विधिके द्वारा प्रेरित हो भगवान शिवको अपनी कन्याका दान कर दिया । कन्यादान करते समय वे बोले—

इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर । भार्यार्थं परिगृह्णीच्वं प्रलीद सक्छेश्वर ॥

'परमेश्वर ! मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ । आप इसे अपनी पत्नी बनानेके लिथे ग्रहण करें । सर्वेश्वर ! इस कन्यादानसे आप संतुष्ट हों ।'

इस मन्त्रका उचारण करके हिमाचलने अपनी पुत्री त्रिलोकजननी पार्वतीको उन महान् देवता रुद्रके हाथमें दे दिया। इस प्रकार शिवाका हाथ शिवके हाथमें रखकर शैलराज मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उस समय वे अपने मनोरथके महासागरको पार कर गये थे । परमेश्वर महादेवजीने प्रसन्न हो वेदमन्त्रके उचारणपूर्वक गिरिजाके करकमलको शीघ अपने हाथमें ले लिया । मुने ! लोकाचारके पालनकी आवश्यकताको दिखाते हुए उन भगवान शंकरने पृथ्वीका स्पर्श करके 'कोS-दात् \* इत्यादि रूपसे कामसम्बन्धी मन्त्रका पाठ किया । उस समय वहाँ सब ओर महान् आनन्ददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें तथा स्वर्गमें भी जय-जयकारका शब्द गूँजने लगा । सब लोग अत्यन्त हर्पसे भरकर साधुवाद देने और . नमस्कार करने लगे । गन्धर्वगण प्रेमपूर्वक गाने लगे और अप्तराएँ नृत्य करने लगीं। हिमाचलके नगरके लोग भी अपने मनमें परम आनन्दका अनुभव करने लगे । उस समय महान् उत्सवके साथ परम मङ्गल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इन्द्र, देवगण तथा सम्पूर्ण मुनि हर्पसे भर गये । हम सबके मुखार-

<sup>\*</sup> विवाहमें कन्या-प्रतिग्रहके पश्चात् वर इस कामस्तुतिका पाठ करता है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है—कोऽदात्कस्मा अदात्कामोऽ-दात्कामायादात्कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते। (शु० यजुर्वेद संहिता ७। ४८)

विन्द प्रसन्नतासे विल उठे। तदनन्तर शैलराज हिमाचलने अत्यन्त प्रसन्न हो शिनके लिथे कन्यादानकी यथोचित साङ्गता प्रदान की। तत्पश्चात् उनके बन्धुजनोंने भक्तिपूर्वक शिवाका पूजने करके नम्ना विधि-विधानसे भगवान् शिवको उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालयने दहेजमें अनेक प्रकारके द्रव्य, रत्न, पात्र, एक लाख सुसर्जित गौएँ, एक लाख सजे-सजाये घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्णजटित रथ आदि वस्तुएँ दीं; इस प्रकार परमात्मा शिवको विधिपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी

पार्वतीका दान करके हिमालय कृतार्थ हो गये। इसके बाद शैलराजने यजुर्वेदकी म्ध्यंदिनी शालामें वर्णित स्तोत्रके द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणीमें परमेश्वरे शिवकी स्तुति की। तत्पश्चात् वेदवेत्त्व हिमाचलके आज्ञा देनेपर मुनियाने बड़े उत्साहके साथ शिवाके सिरपर अभिषेक किया और महादेवजीका नाम लेकर उस अभिषेककी विवि पूरी की। मुने! उस समय बड़ा आनन्ददायक महोत्सव हो रहा था।

-+3+0-+-

# शिवके विवाहका उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा-वितरण, वर-वध्का कोहबर और वासभवनमें जाना, वहाँ ख्रियोंका उनसे लोकाचारका पांलन कराना, रितकी प्रार्थनासे शिवद्वारा कामको जीवनदान एवं वर-प्रदान, वर-वध्का एक-दूसरेको मिटाक भोजन कराना और शिवका जनवासेमें लौटना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! तदनन्तर मेरी आशा पाकर महेश्वरने ब्राह्मणोंद्वारा अग्निकी स्थापना करवायी और पार्वतीको अपने आगे विठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके मन्त्रोंद्वारा अग्निमें आहुतियाँदीं। तात! उस समय कालीके भाई मैनाकने लावाकी अञ्चलि दी और काली तथा शिव दोनोंने आहुति देकर लोकाचारका आश्रय ले प्रसन्नता-पूर्वक अग्निदेवकी परिक्रमा की।

नारद ! तदनन्तर शिवकी आज्ञासे मुनियोंसहित मैंने शिवा-शिव-विवाहका शेष कार्य प्रसक्तापूर्वक पूरा किया ।
• फिर उन दोनों दम्पतिके मसाकका अभिषेक हुआ । ब्राह्मणोंने उन्हें आदरपूर्वक धृवका दर्शन कराया । तत्यक्षात् हृदया- लम्भनका कार्य हुआ । फिर वड़े उत्ताहके साथ स्वस्तिवाचन किया गया । इसके पश्चात् ब्राह्मणोंकी आज्ञासे शिवने शिवाके सिरमें सिन्दूर-दान किया । उस समय गिरिराजनन्दिनी उमाकी शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गयी । फिर ब्राह्मणोंके आदेशसे वे शिव-दम्पति एक आसनपर विराजमान हो भक्तोंके चित्तको आनन्द देनेवाली उत्तम शोभा पाने लगे । मुने ! तदनन्तर अद्भुत लीला करनेवाले उन नवदम्पतिने

मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थानपर आ संखेवप्राधन किया । इस प्रकार विधिपूर्वक उस वैवाहिक यज्ञके पूर्ण हो जानेपर मगवान् शिवने मुझ लोकस्तष्टा ब्रह्माको पूर्णपात्र दान किया । फिर शम्भुने आचार्यको गोदान किया । मङ्गलदायक जो वड़े-वड़े दान वताये गये हैं, वे भी सहर्ष सम्पन्न किये । तत्मश्चात् उन्होंने बहुत-से ब्राह्मणोंको पृथक्-पृथक् सौ-सौ मुवर्ण मुद्राएँ दीं । करोड़ों रत्न दान किये और अनेक प्रकारके द्रव्य बाँटे । उस समय सब देवता तथा वूतरे-वूसरे चराचर जीव मनमें बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोरसे जय-जयकारकी स्विन होने लगी । सब ओर माङ्गलिक शब्द और गीत होने लगे । वार्योक्ती मनोहर स्विन सबके आनन्दको बढ़ाने लगी । इसके बाद श्रीविष्णु, मैं, देवता, मृद्रिष तथा अन्य सब लोग गिरिराजसे आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नताके साथ शीघ ही अपने-अपने डेरेमें चले आये । उस समय हिमालयनगरकी स्त्रियाँ आनन्दमग्न हो शिव और पार्वतीको लेकर कोह्बरमें गर्यों ।

१. अग्निमें वैशिका आहुति देकर सुवामें अविशिष्ट ग्रतको प्रोक्षणीपात्रमें डालनेकी विधि है। प्रत्येक आहुतिमें ऐसा किया जाता है। प्रोक्षणीपात्रमें डाले हुए शिको ही संस्वव कहते हैं। अन्तमें यजमान उसे पीता है। इसीको संस्वत्राशन कहा गया है। वहाँ उन सबने आदरपूर्वक वर-वधूरे लोकाचारका सम्पादन कराया। उस समय सब ओर परमानन्ददायक महान् उत्साह छा रहा था। तदनन्तर वे स्त्रियाँ उन लोककल्याणकारी दम्पतिको साथ ले परम दिन्य वासमवन (कौतुकागार) में गयीं और वहाँ भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचारका सम्पादन किया। इसके बाद गिरिराजके नगरकी स्त्रियोंने समीप आकर मङ्गल-कृत्य करके उन नवदम्पतीको केलिगृहमें पहुँचाया और जय-ध्वनि करती हुई उनके गँठवन्धनकी गाँठ खोलने आदिका कार्य सम्पन्न किया।

उस समय उन न्तन दम्पतिको देखनेके लिये सोलह दिव्य नारियाँ बड़े आदरके साथ शीष्रतापूर्वक वहाँ आयीं। उनके नाम इस प्रकार हैं—सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अह्ल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथिवी, शतल्पा, संज्ञा तथा रित। ये देवाङ्गनाएँ तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि-कन्याएँ भी वहाँ आ पहुँचीं। वहाँ जितनी स्त्रियाँ उपस्थित थीं, उन सबकी गणना करनेमें कौन समर्थ है ? उनके दिये हुए रत्नमय सिंहासनपर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिवसे नाना प्रकारकी विनोदपूर्ण वार्ते कहीं। तदनन्तर प्रसन्नचित्त हुए महेश्वरने अपनी पत्नीके साथ मिष्टान्न भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया।

इसी अवसरपर अनुकृल समय जान प्रसन्न हुई रितने दीनवत्सल भगवान् शंकरसे कहा- भगवन् ! पार्वतीका पाणिग्रहण करके आपने अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। वताइये, मेरे प्राणनाथको, जो सर्वथा स्वार्थरहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला ? अब यहाँ मेरे पतिको जीवित कीजिये और अपने अन्तः करणमें कामसम्बन्धी व्यापारको जगाइये । आपको और मुझको जो समानरूपसे वियोगजनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिये। महेश्वर ! आपके इस विवाहोत्सवमें सब लोग सुखी हुए हैं। केवल मैं ही अपने पतिके विना दुःखमें डूबी हुई हूँ । देव ! शंकर ! प्रसन्न होइये और मुझे सनाथ कीजिये। दीनवन्धो ! परम प्रभो ! अपनी कही हुई वातको सत्य कीजिये । चराचर प्राणियों-सहित तीनों लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कौन है, जो मेरे दु:खका नाश करनेमें समर्थ हो ? ऐसा जानकर आप मुझपर दया कीजिये । दीनोंपर दया करनेवाले नाथ ! सबको आनन्द प्रदान करनेवाले अपने इस विवाहोत्सवमें मुझे भी उत्सव-

सम्पन्न बनाइये। मेरे प्राणनाथके जीवित होनेपर ही अपनी प्रिया पार्वतीके साथ आपका सुन्दर विहार परिपूर्ण होगा। इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर! आप सब कुछ करनेमें समर्थ हैं; क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं । यहाँ अधिक कहनेसे क्या लाम ? सर्वेश्वर! आप शोध मेरे पतिको जीवित की जिये।



ऐसा कहकर रितने गाँठमें वंधा हुआ कामदेवके शरीरका भस्म शम्भुको दे दिया और उनके सामने 'हा नाथ! हा नाथ!' कहकर रोने लगी। रितका रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियाँ रोने लगीं और अत्यन्त दीन वाणीमें बोलीं—'प्रभो! आपका नाम भक्तवत्सल है। आप दीनवन्धु और दयाके सागर हैं। अतः कामको जीवन-दान दीजिये और रितको उत्साहित कीजिये। आपको नमस्कार है।'

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये। उन करूणासागर प्रभुने तत्काल ही रितपर कृपा की। भगवान् शूल्पाणिकी अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले-जैसे रूप, वेष और चिह्नसे युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुन्दर कामदेव उस भस्मसे प्रकट हो गया। अपने पितको वैसे ही रूप, आकृति, मन्द मुस्कान और धनुष-बाणसे युक्त, देख रितने महेश्वरकी प्रणाम किया । वह कतार्थ हो गयी। उसने प्राणनाथकी प्राप्ति करानेवाले भगवान् शिवका अपने जीवित पितके साथ हीथ जोड़कर वारंबार स्तवन किया। पत्नीसिहित कामकी की हुई स्तुतिको सुनकर दयाई-हृदय भगवान् संकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले।

रांकरने कहां मनोभव ! पत्नीसहित तुमने जो स्तुति की है, उतसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । ख्वयं प्रकट होनेवाले काम! तुम वर माँगो । मैं तुम्हें मनोवाञ्चित वस्तु दूँगा ।

शम्भुका यह वचन सुन्नकर कामदेव महान् आनन्दमें निमम्न हो गया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर गद्गद वाणी-में बोला।

कामदेवने कहा देवदेव महादेव ! करुणासागर प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे लिये आनन्ददायक होइये। प्रभो ! पूर्वकालमें मैंने जो अपराध किया था, उसे क्षमा कीजिये। खजनोंके प्रति परम प्रेम और अपने चरणोंकी भक्ति दीजिये।

तदनन्तर काम शिवजीको प्रणाम करके वाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओंने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान् रांकरने उस ब्रासभवनमें पार्वतीको बार्वे विठाकर मिष्ठान्न भोजन कराया और । पार्वतीने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुँह मीठा किया। तदनन्तर वहाँ लोकाचारका पालन करते • हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और हिमवान्की आशा ले भगवान् शिव जनवासेमें चले गये । मुने ! उस समय महान् उत्सव हुआ और वेदमन्त्रोंकी ध्वनि होने छगी । छोग चारों प्रकारके बाजे बजाने लगे । जनवासेमें अपने स्थानपर पहुँच-कर शिवने लोकाचारवश मुनियोंको प्रणाम किया। श्रीहरिको और मुझे भी मस्तक झुकाया । फिर सब देवता आदिने उनकी वन्दना की । उस समय वहाँ. जय-जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नोंका विनाश करनेवाली अभदायिनी वेदध्विन भी होने लगी। इसके बाद मैंने, भगवान् विष्णुने तथा इन्द्र, ऋषि और सिद्ध आदिने भी शंकरजीकी स्तुति की । गिरिजानायक महेश्वरकी स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवामें लग गये । तत्मश्चात् लीलापूर्वक शरीर धारण करनेवाले महेश्वर शम्भुने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वरकी आज्ञा पाकर वे विष्णु देवता अत्यन्त प्रसन्न हो अपने-अपने विश्राम-स्थानको गुये। (अध्याय ४९--५१)

#### रातको परम सुन्दर सजे हुए वासगृहमें शयन करके प्रातःकाल भगवान् शिवका जनवासेमें आगमन

ब्रह्माजी कहते हैं—तात! तदन्तर भाग्यवानोंमें श्रेष्ठ
और चतुर गिरिराज हिमवान्ने वारातियोंको भोजन करानेके
लिये अपने आँगनको सुन्दर ढंगसे सजाया तथा अपने पुत्रों
एवं अन्यान्य पर्वतोंको भेजकर शिवसहित सब देवताओंको भोजनके लिये बुलाया। जब सब लोग आ गये, तब
उनको बड़े आदरके साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थोंका

भोजन कराया। भोजनके पश्चात् हाथ-मुँह घो, कुछा करके विष्णु आदि सब देवता विश्रामके छिये प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने डेरेमें गये। मेनाकी आज्ञासे साध्वी स्त्रियोंने भगवान् शिवसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान् उत्सवसे परिपूर्ण सुन्दर वासभवनमें ठहराया। मेनाके दिये हुए मनोहर रत्नसिंहासनपर बैठकर आनन्दित हुए शम्भुने उस

१. अमरकोशमें जो चार प्रकारके बाजे बताये गये हैं, संसारके सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन वाद्य उन्हींके अन्तर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार है—नत, आनद्ध, सुपिर और घन। तत वह बाजा है, जिसमें तारका विस्तार हो—जैसे वीणा, सितार आदिसे। जिसे चमड़ेसे मढ़ाकर कसा गया हो, वह अधित कहलाता है—जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो, उसे 'सुपिर' कहते हैं—जैसे वंशी, शङ्क, विगुल, हारमोनियम आदि। काँसेके झाँझ आदिको 'धन' कहते हैं।

वासमन्दिरका निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों, रतमय प्रदीयोंके कारण अद्भुत प्रभासे उद्भासित हो रहा था। वहाँ रतमय पात्र तथा रतींके ही कलश रक् से गये थे। मोती और मिणयोंसे सारा भवन जगमगा रहा था । रजमय दर्पणकी शोभासे सम्पंत्र तथा श्वेत चवरोंसे अलुकृत था । मुक्तामणियोंकी सुन्दर मालाओं (बंदनवारों ) से आवेष्टित हुआ वह वासभवन बड़ा समृद्धिशाली दिखायी देता था | उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिब्यः अतिविचित्र, प्रस मनोहर तृथा मनको आह्नाद प्रदान करनेवाला था। उसके फर्रापर नाना प्रकारकी रचनाएँ की गयी थीं-चेल-बूटे निकाले गये थे। शिवजीके दिये हुए वरका ही महान् एवं अनुप्रम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोकके नामसे प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकारके सुगन्धित श्रेष्ठ द्रव्योंसे सुवासित तथा सुन्दर प्रकाशसे परिपूर्ण था । वहाँ चन्दन और अगर-की सम्मिलित गन्ध फैल रही थी। उस भवनमें फूलोंकी सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्माका बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंसे सुसजित था। श्रेष्ठ रतोंकी सारभूत मणियोंसे निर्मित सुन्दर हारोंद्वारा उस वासगृहको अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मोद्वारा निर्मित कुत्रिम वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक, कैलास, इन्द्रभवन तथा शिवलोक आदि दीख रहे थे। ऐसे आइचर्यजनक शोभासे सम्पन्न उस वासभवनको देखकर गिरिराज हिमालयकी प्रशंसा करते हुए भगवान् महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए । वहाँ अति रमणीय रत्नजटित उत्तम पलंगपर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नतासे लीलापूर्वक सोये । इधर हिमालयने वड़ी प्रसन्नतासे अपने समस्त भाई-बन्धुओं एवं दूसरे छोगोंको भी भोजन कराया तथा जो कार्य रोष रह गये थे, उन्हें भी पूर्ण किया।

शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्यमें लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे।

इतनेमें ही सारी रात बीत गयी और प्रातःकाल हो गया। प्रभातकाल होनेपर घैर्यवान् और उत्साही पुरुष नाना प्रकारके बाजे बजाने लगे । उस समय श्रीविष्णु आदि सब देवता सानन्द ° उठे और अपने इष्टदेव देवेश्वर शिवका स्मरणं करके वहाँसे कैलासको चलनेके लिये जल्दी-जल्दी तैयार हो गये। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिये। तत्पश्चात् धर्मको शिवके समीप भेजा। योगशक्तिसे सम्पन्न धर्म नारायणकी आज्ञासे वासगृहमें पहुँ,चकर योगीश्वर शंकरसे समयोचित बात बोले—'प्रमथगणोंके स्वामी महेश्वर! उठिये, उठिये; आपका कल्याण हो । आप हमारे लिये भी कस्याणकारी होइये; जनवासेमें चिलये और वहाँ सब देवताओं-को कृतार्थ कीजिये।'

धर्मकी यह वात सुनकर भगवान् महेश्वर हँसे । उन्होंने धर्मको कृपादृष्टिसे देखा और शय्या त्याग दी। इसके बाद धर्मसे हँसते हुए कहा- 'तुम आगे चलो। में भी वहाँ शीघ ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है।'

भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर धर्म जनवासेमें गये। तत्पश्चात् शम्भु भी स्वयं वहाँ जानेको उद्यत हुए । यह जानकर महान् उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आयीं और भगवान् शम्भुके युगल चरणारविन्दोंका दर्शन करती हुई मङ्गलगान करने लगीं। तदनन्तर लोकाचारका पालन करते हुए शम्भु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और हिमालयकी आज्ञा ले जनवासेको गये। मुने ! उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ । वेदमन्त्रोंकी ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकारके बाजे बजाने लगे । अपने स्थानपर आकर शम्भुने लोकाचारवरा मुनियोंको, विष्णुको और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदिने उनकी वन्दना की । उस समय जय-जयकार, नमस्कार तथा वेदमन्त्रोचारणकी मङ्गलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब ओर कोलाहल छा गया।

(अध्याय ५२)

## चतुर्थीकर्म, वारातका कई दिनोंतक ठहरना, सप्तर्पियोंके समझानेसे हिमालयका वारातको विदा करनेके लिये राजी होना, मेनाका शिवको अपनी कन्या सौंपना तथा वारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना

ब्रह्माजी कहते हैं—तदनन्तर विष्णु आदि देवता किया। तत्पश्चात् देवेश्वर शिवको आमन्त्रित करके हिमाचल तथा ऋषि कैछास छीटनेका विचार करने छगे। तव हिमालयने जनवासेमें आकर सबको धोजनके लिये निमन्त्रित

अपने घरको गये और नाना प्रकारके विधानसे भोजनोत्सव-की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कण्डाके

सार्थं भोजनके लिये .परिवारसिंहत भगवान् शिवको यथोचित रीतिसे अपने घर बुलचाला । हाम्भुके, विष्णुके, मेरे, अन्य सब देवताओंके, मुनियोंके तथा वहाँ आये हुए अन्य सब लोगों भी चरणोंकी बड़े आदरके साथ घोकर उन सबको गिरिराजने 'मण्डपके भीतर सुन्दर 'आसनोपर विठाया। फिर अपने माई-बन्धुओंको साथ लेकर उनके सहयोगसे उन सब अतिथियोंको नाना प्रकारके सरस पदार्थोद्वारा पूर्णतया वृप्त किया । मेरे, विष्णुके तथा शम्भुके साथ सब लोगोंने अच्छी तरह भोजन किया । नारद ! विधिवत् भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालयसे आज्ञा ले अपने-अपने डेरेपर गये। मुने ! इसी यकार तीसरे दिन भी गिरिराजने विधिवत् दान, मान और आदर आदिके द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आनेपर शुद्धतापूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह-यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकारका उत्सव हुआ । साधुवाद और जय-जयकारकी ध्वनि हुई । बहुत-से सुन्दर दान दिये गये । भाँति-भाँतिके मुन्दर गान और नृत्य हुए । पाँचवें दिन सब देवताओंने बड़े हर्ष और अत्यन्त प्रेमके साथ शैलराजको सूचित किया कि 'अब इमलोग यहाँसे जाना चाहते हैं। आप आज्ञा प्रदान करें। ' उनकी यह बात सन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले- 'देवगण ! आपलोग कुछ दिन और ठहरें तथा मुझपर कृपा करें।' यों कहकर उन्होंने स्नेहके साथ उन देवताओंको, भगवान् शिवको, विष्णुको, मुझको तथा अन्य लोगोंको बहुत दिनोंतक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर-सत्कार किया ।

इस प्रकार देवताओंके वहाँ रहते हुए बहुत दिन •बीत गये, तब उन सबने गिरिराजके पास सप्तिष्योंको भेजा। सप्तिषयोंने हिमवान् और मेनासे समयोज्ञित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिवतत्त्वका वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौंभाग्यकी सराहना की । सुने । उनके समझानेसे गिरिग्राजने वारातको विदा करना स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात् भगवान् शम्भु यात्राके लिये उद्यति हो देवता आदिके साथ शैलराजके पास आये । देवेश्वर शिव देवताओंसहित कैलासकी यात्राके लिये जब उद्यत हुए, उस समय मेना उच्चस्वरसे रोने लगीं और उन कुपानिधानसे बोलीं ।

मेनाने कहा—कृपानिधे ! कृपा करके मेरी शिवाका भलीमाँति लालन-पालन कीजियेगा । आप आशुतोष हैं । पार्वतीके सहस्रों अपराधोंको भी क्षमा कीजियेगा । मेरी बच्ची जन्म-जन्ममें आपके चरणारिवन्दोंकी भक्त रही है और रहेगी । उसे सोते और जागते समय भी अपने खामी महादेवके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी सुघ नहीं रहती । मृत्युंजय ! आपके प्रति भक्तिभावकी बातें सुनते ही यह हर्षके आँस् बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निन्दा सुनकर ऐसा मौन साथ लेती है, मानो मर ही गयी हो !

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! ऐसा कहकर मेनकाने अपनी बेटी शिवको सौंप दी और उन दोनोंके सामने ही उच्चस्वरसे रोती हुई वह मूर्च्छित हो गयी। तब महादेवजीने मेनाको समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओंके साथ महान् उत्सवपूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवकगणोंके साथ चुपचाप कैलास पर्वतकी ओर प्रस्थित हुए। वे मन-ही-मन शिवका चिन्तन कर रहे थे। हिमाचलपुरीके बाहरी बगीचेमें आकर शिवसहित सब देवता हर्ष और उत्साहके साथ उहर गये और शिवाके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर! इस प्रकार देवताओंसहित शिवकी श्रेष्ठ यात्राका वर्णन किया गया। अब शिवाकी यात्राका वर्णन सुनो, जो विरह-व्यथा और आनन्द दोनोंसे संयुक्त है। (अध्याय ५३)

# मेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका पार्वतीको पतिव्रतधर्मका उपदेश देना

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! तदनन्तर सप्तिवेंगेंने हिमालयसे कहा—'गिरिराज! अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवीकी यात्राका उचित प्रवन्ध करें।' मुनीश्वर! यह सुनकर पार्वतीके भावी विरहका अनुभव करके गिरिराज कुछ कालतक अधिक प्रेमके कारण विषादमें हुवे रह हुये। कुछ देर बाद

सचेत हो शैलराजने 'तथास्तु' कहकर मेनाको संदेश दिया। मुने ! हिमवान्का संदेश पाकर हर्ष और शोकके वशीमृत हुई मेना पार्वतीको बिदा करनेके लिये उद्यत हुई । शैलराज की व्यारी पत्नी मेनाने विधिपूर्वक वैदिक एवं लैकिक कुलान्वारका पालन किया और उस समय नाना प्रकारके

उत्सव मनाये । फिर उन्होंने नाना प्रकारके रत्नजटित सुन्दर वस्त्रों और बारह आभूषणोंद्वारा राजोचित शृङ्गार करके पार्वतीको विभूषित किया । तत्पश्चात् मेनाके मनीभावको °जानकर एक सती-साध्वी ब्राह्मणपत्नीने गिरिजाको उत्तम पातिवत्यकी शिक्षा दी।

ब्राह्मणपत्नी बोली-गिरिराजिकशोरी ! तुम प्रेम-पूर्वक मेरा यह वचन सुनो ! यह धर्मको बढ़ानेवाला, इहलोक और परलोकमें भी आनंन्द देनेवाला तथा श्रोताओंको भी सुखकी प्राप्ति करानेवाला है । संसारमें पतित्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं । वही विशेषरूपसे पूजनीय है । पतिवता सब लोगोंको पवित्र करनेवाली और समस्त पापराशिको नष्ट कर देनेवाली है। शिवे! जो पतिको परमेश्वरके समान मानकर प्रेमसे उसकी सेवा करती है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें कल्याणमयी गतिको पाती है !\* सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्यती, शाण्डिली, शतरूपा, अनसूया, लक्ष्मी, ख्रधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और खाहा-ये तथा और भी बहुत-सी स्त्रियाँ साध्वी कही गयी हैं। यहाँ विस्तारभयसे उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिव्रत्यके बलसे ही सब लोगोंकी पूजनीया तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरोंकी भी माननीया हो गयी हैं। इसलिये तम्हें अपने पति भगवान् शंकरकी सदा सेवा करनी चाहिये। वे दीनदयालुः सबके सेवनीय और सत्पुरुषोंके आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियोंमें पतित्रता-धर्मको महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है-यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है।

पातिव्रत्य-धर्ममें तत्पर रहनेवाली स्त्री अपने प्रिय पतिके भोजन कर लेनेपर ही भोजन करे । शिवे ! जब पति खड़ा हो। तव साध्वी स्त्रीको भी खड़ी ही रहना चाहिये । गुद्धबुद्धि-वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पतिके सो जानेपर सोये और उसके जागनेसे पहले ही जग जाय । वह छल-कपट छोड़कर सदा उसके लिये हितकर कार्य ही करे । शिवे ! साध्वी स्त्रीको चाहिये कि जबतक बस्ताभूषणोंसे विभूषित न हो ले तबतक

पनिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः । सर्वेकोकाना मवंपापीधनाशिना ॥ पावनी परमेश्वरविद्धवे । गुम्या रह भूक्तवाखिलाम्भोगानन्ते पत्या शिवां गतिस् ॥ (शिक पुर कत मंत्र पात खेव पर । १.१० वह अपनेको पतिकी दृष्टिके सम्मुख न लाये । यदि पति किसी कार्यसे परदेशमें गया हो तो उन दिनों उसे कदापि शृङ्गार नहीं करना चाहिये। पतिवता स्त्री कभी पतिका नाम न ले । पतिके कटुवचन कहनेपर भी वह बदलेमें कड़ी वात न कहे। 'पतिके बुलीनेपर वह घरके स्मरे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाय और इर्प्श जोड़ प्रेमसे मस्तक सुकाकर पूछे—'नाथ! किसलिये इस दासीको बुलाया है! मुझे सेवाके लिये आदेश देकर अपनी क्रुपासे अनुग्रहीत कीजिये। फर पति जो आदेश दे, उसका वह प्रसन्न हृदयसे पालन करे । वह घरके दरवाजेपर देरतक खड़ी न रहे | दूसरेके घर न जाय | कोई गोपनीय वात जानकर हर एकके सामने उसे प्रकाशित न करे। पतिके बिदा कहे ही उसके लिये पूजन-सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हिती-साधनके यथोचित अवसरकी प्रतीक्षा करती रहे । पतिकी आज्ञा लिये विना कहीं तीर्थ-यात्राके लिये भी न जाय। लोगोंकी भीड़से भरी हुई सभा या मेले आदिके उत्सवोंका देखना वह दूरसे ही त्याग दे। जिस नारीको तीर्थयात्राका फल पानेकी इच्छा हो, उसे अपने पतिका चरणोदक पीना चाहिये। उसके लिये उसीमें सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है # 1

पतिव्रता नारी पतिके उच्छिष्ट अन आदिको परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे, उसे महा-प्रसाद मानकर शिरोधार्य करे । देवता, पितर, अतिथि, सेवकवर्गः, गौ तथा भिक्षुसमुदायके छिये अन्नका भाग दिये बिना कदापि भोजन न करे । पातिव्रत-घर्रीमें तत्पर रहनेवाली गृहदेवीको चाहिये कि वह घरकी सामग्रीको संयत एवं सुरक्षित सक्ते । गृहकार्यमें कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्चकी ओरसे हाथ खींचे रहे। पतिकी आजा लिये विना उपवास वत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोकमें नरकगामिनी होती है। पति सुखंपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार कीडाविनीद अथवा मनोरञ्जनमें लगा हो। उस अवस्थामें कोई आन्तरिक कार्य आ पड़े तो भी पतित्रता स्त्री अपने पतिको कदापि न उठाये। पति नयुंसक हो गक्ष हो, दुर्गतिमें पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, मुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी

नीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदकं पिनेत्। विभाग सर्वाणि वीर्यानि क्षेत्राणि च न मंश्रयः ॥ (बिन पुरु के में पान खें पूर । २५)

दशीमें नारी अपने उस- एकमात्र पतिका उल्लङ्घन न करे । • रजस्बला होनेपर वह तील राश्चितक पतिको अपना मुँह न दिखाये अर्थात् उससे अलग रहे । जबतंक स्नान करके शुद्ध न हो जाया तबतक अपनी कोई बात भी वह पतिके कानोंमें न पहने दे। अच्छी तरह स्नान करनेके पश्चात् सबसे पहले वह अपने पतिके मुखका दर्शन करे, दूसरे किसीका मुँह कदापि न देखे अथवा मन-ही-मन पतिका चिन्तन करके सूर्यका दर्शन करे । पतिकी आयु षढ्नेकी अभिलाषा रखनेवाली पतिव्रता नारी इल्दी, रोली, सिन्दूर, काजल आदि; चोली, पान, माङ्गलिक आभूषण आदिः केशोंका सँवारना, चोटी गूँथना तथा हाय-कानके आभूषण-इन सबको अपने शरीरसे दूर न करे। घोविन, छिनाल या कुलटा, संन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियोंको वह कभी अपनी सखी न बनाये । पतिसे द्वेष रखनेवाली स्त्रीका वह कभी आदर न करे । कहीं अकेली न खड़ी हो । कभी नंगी होकर न नहाये । सती ब्री ओखली, मूसल, झाडू, सिल, जाँत और द्वारके चौखटके नीचेवाली लकड़ीपर कभी न बैठे । मैथुनकालके सिवा और किसी समयमें वह पतिके सामने धृष्टता न करे । जिस-जिस वस्तुमें पतिकी रुचि हो, उससे वह स्वयं भी प्रेम करे । पतित्रता देवी सदा पतिका हित चाहनेवाली होती है । वह पतिके हर्षमें हर्ष माने । पतिके मुखपर विषादकी छाया देख स्वयं भी विषादमें डूब जाय तथा वह प्रियतम पतिके प्रति ऐसा बर्ताव करे, जिससे वह उन्हें प्यारी लगे । पुण्यात्मा पतित्रता स्त्री सम्पत्ति और विपत्तिमें भी पतिके छिये एक-सी रहे । अपने मनमें कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किये रहे। धी, नमक, तेल आदिके समाप्त हो जानेपर भी पतिव्रता स्त्री पतिसे सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है । वह पितको कृष्ट या चिन्तामें न डाले । देवेश्वरि ! पतित्रता नारीके लिये एकमात्र पति ही ब्रह्मा; विष्णु और शिवसे भी अधिक माना गया है। उसके लिये अपना पति शिवरूप ही है 🛊 । जो पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके व्रत और उपवास आदिके नियमका पालन करती है, बह पतिकी आयु इर लेती है और मरनेपर नरकमें जाती है। जो स्त्री पतिके कुछ कहनेपर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती

है वह गाँवमें कुर्तिया और निर्जन वनमें सियारिन होती है। नारी पतिसे ऊँचे आसनपर न बैठे, दुष्ट पुरुषके निकट न जाय और पतिसे कभी क़ातर बचन न बोले | किसीकी निन्दा न करे । कल्हको दूरसे ही त्याग दे । गुरुजनोंके निकट न तो उच्च स्वरसे बोले और न इसे। जो बाहरसे प्रतिको आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्न आदिसे उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दवाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतमके खेदको दूर करनेवाले अन्यान्य उपायोंसे प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोकोंको तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम मुख देता है । अतः नारीको सदा अपने पतिका पूजन-आदर-सत्कार करना चाहिये । पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही घर्म, तीर्थ एवं व्रत है; इसल्प्रिय सबको छोड़कर एकमात्र पतिकी ही आराघना करनी चाहिये ।

जो दुर्जुद्धि नारी अपने पतिको त्यागकर एकान्तमें विचरती है (या व्यभिचार करती है), वह दूक्षके खोखलेमें रायन करनेवाली कर उल्क्र होती है। जो पराये पुरुषको कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती है, वह एंचातानी देखनेवाली होती है। जो पतिको लोड़ कर अकेले भिटाई खाती है, वह गाँवमें स्अरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पतिको तू कहकर बोलती है, वह गूँगी होती है। जो पतिको तू कहकर बोलती है, वह गूँगी होती है। जो पतिको आख बचाकर किसी दूसरे पुरुषपर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुँहवाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भलीमाँति स्नान करनेपर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोकमें वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घरमें पतित्रता देवी वास करती है। पतित्रताके पुण्यसे पिता, माता और पतिके कुलोकी

विवेविष्णोर्दराद्वापि पतिरेकोऽभिको गतः।
 पतिकताया देवेदिः स्वपतिः शिव एव च ॥

बिक पुर कर में बात खंड पर । हरे

भतो देवो धुरुभती धर्मतीर्थवतानि च ।
 प्रशास्त्रवं परित्युज्य पतिमेकं समर्वयेत्॥

<sup>(</sup>शिव पुर कर मेर पार खंद पुरा पूर)

तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोकमें मुख भोगते हैं । जों दुराचारिणी क्षियाँ अपना शील भङ्ग कर देती हैं, वे अपने मातापिता और पित तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इसलोक और परलोकमें भी दुःख भोगती हैं । पितवताका पैर जहाँजहाँ श्र्यीका स्पर्श करता है, वहाँ-वहाँ की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है । भगवान सूर्य, चन्द्रमा तथा वायुदेव भी अपने-आपको पवित्र करने के लिये ही पितवताका स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टिसे नहीं । जल भी सदा पितवताका स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जडताका नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पिवत्र करनेवाला बन गया । भार्या ही गृहस्थ-आश्रमकी जड़ है, भार्या ही मुखका मूल है, भार्या ही व्यक्त मूल है, भार्या ही व्यक्ति करने वृद्धमें कारण है । ।

क्या घर-घरमें अपने रूप और लावण्यपर गर्न करनेवाली खियाँ नहीं हैं ? परंतु पतिवता स्त्री तो विश्वनाथ शिवके प्रति भक्ति होनेसे ही प्राप्त होती है । भार्यासे इस लोक और परलोक दोनोंपर विजय पायी जा सकती है । भार्याहीन पुरुष देवयक, पितृयक्त और अतिथियक, करनेका अधिकारी नहीं होता । वास्तवमें गृहस्थ वही है, जिसके घरमें पतिव्रता स्त्री है । दूसरी स्त्री तो पुरुषको उसी तरह अपना प्राप्त (भोग्य) बनाती है, जैसे जरावस्था एवं ग्रक्षती । जैसे गङ्गास्त्रान करनेसे शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्रीका दर्शन करनेपर सब कुछ पावन हो जाता है । पतिको ही इष्टदेव माननेवाली सती नारी और गङ्गामें कोई भेद नहीं है । पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वरके समान हैं, अतः

सा धन्या जननी छोके स घन्यो जनकः पिता ।
 धन्यः स च पितर्थस्य गृहे देवी पितवता ॥
 पितृवंदया मातृवंदयाः पितवंदयास्त्रयस्त्रयः ।
 पितवतायाः पुण्येन स्वर्गे सीख्यानि भुआते ॥
 (शि० पु० रु० सं० पा० खं० ५४ । ५८-५९)

† पतित्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद्भुदम् । तत्र तत्र भवेत् सा हि पापहन्त्री सुपावनी ॥

(शि॰ पु॰ ह० सं॰ पा॰ खं॰ ५४। ६१) रू भावो मूलं गृह्यस्य भावो मुलं सुख्य च। भावो धर्मफलावाप्ये भावो संतानवृद्धये॥

(शि० पु० छ० सं० पा० खं० ५४ ! ६४ ) क्ष्मचा पत्तवगाहिन शरीरं पावनं भवेत्। नवा पतिवतां इष्टा सकलं पावनं भवेत्। शि० प० छ० सं० पा० छ० ५४ । ६८ । विद्वान् अनुष्य उन दोनोंका पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेदकी श्रुचाः पति तप है और क्रीं क्षमाः नारी रास्कर्म है और पति उसका फल। शिवे ! सती नारी और उसके पति—दोनों दम्पती घन्य हैं ॥।

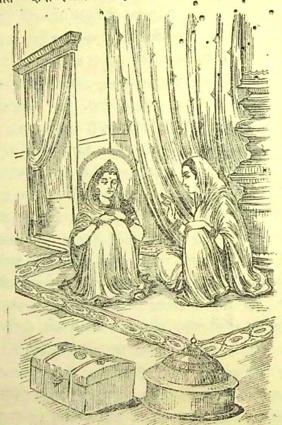

गिरिराजकुमारी ! इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रताघर्मका वर्णन किया है । अब तुम सावधान हो आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रताके भेदोंका वर्णन मुनो । देवि ! पतिव्रता नारियाँ उत्तमा आदि भेदसे चार प्रकारकी बतायी गयी हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंका साराः पाप हर लेती हैं । उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अतिनिकृष्टा—ये पतिव्रताके चार भेद हैं । अब मैं इनके लक्षण ब्रताता हूँ । ध्यान देकर मुनो । भद्रे ! जिसका मन सदा स्वप्नमें भी अपने पतिको ही देखता है, दूसरे किसी परपुरुषको नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणीकी पतिव्रता कही गयी है । शैलजे !

कारः पतिः श्रुतिर्नारी क्षमा सा स स्वयं तपः ।
 कलं पतिः सिक्तिया सा धन्यौतौ दम्पती शिवे ॥
 श्रि० पृ० ६० सं० प्रा० खं० ५४ । ७०

जो दूसरे पुरुषको उत्तम बुद्धिसे पिता, भाई एवं पुत्रके समान देखती है, उसे प्रथम श्रेणीकी पतिव्रता. कहा गया है । पार्वती ! जो मनसे अपने धर्मका विचार करके व्यभिचार नहीं क्रूरती, सदाचारमें ही स्थित रहती है, उसे निकृष्ट अथवा निम्नश्रेणीकी पतिव्रता कहा गया है । जो पतिके भ्रयसे तथा कुलमें कलक्क लगनेके डरसे व्यभिचारसे वचनेका प्रयत्न करती है, उसे पूर्वकालके विद्वानोंने अतिनिकृष्ट अथवा निम्नतम कोटिकी पतिव्रता बताया है । शिवे ! ये चारों प्रकारकी पतिव्रताएँ समस्त लोकोंका पाप नाश करनेवाली और उन्हें पवित्र बनानेवाली हैं । अत्रिकी स्त्री अनस्याने ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीनों देवताओंकी प्रार्थनासे पातिव्रत्यके प्रभावका उपभोग करके वाराहके शापसे मरे हुए

प्क ब्राह्मणको जीवित कर दिया था। शेलकुमारी शिवे! ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पतिकी सेवा करनी चाहिये। पतिसेवन सदा समस्त अभीष्ट फलोंको देनेवाला है। तुम साक्षात् जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात् भगवान् शिव हैं। तुम्हारा तो चिन्तनमात्र करनेसे स्त्रियाँ पतिवता हो जायँगी। देव! यद्यपि तुम्हारे आगे यह सव कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचारका आश्रय ले मैंने तुम्हें सती-धर्मका उपदेश दिया है।

ब्रह्माजी कहते हैं —नारद ! ऐसा कहकर वह ब्राह्मण-पत्नी शिवादेवीको मस्तक झुका चुप हो गयी । इस उपदेशको सुनकर शंकरप्रिया पार्वती देवीको बड़ा हर्ष हुआ ।

(अध्याय ५४)

# शिव-पार्वती तथा उनकी बारातकी विदाई, भगवान् शिवका समस्त देवताओंको विदा करके कैलासपर रहना और पार्वतीखण्डके श्रवणकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! ब्राह्मणीने देवी पार्वतीको पतिव्रतधर्मकी शिक्षा देनेके पश्चात् मेनाको बुलाकर कहा-'महारानीजी ! अब अपनी पुत्रीकी यात्रा कराइये-इसे विदा कीजिये।' तब 'बहुत अच्छा' कहकर वे प्रेमके वशीभूत हो गयीं । फिर घेर्य धारण करके उन्होंने कालीको बुलाया और उसके वियोगके भयसे व्याकुल हो वे बेटीको बारंबार गलेसे लगाकर अत्यन्त उच्चत्वरसे रोने लगीं। फिर पार्वती भी करुणाजन्यक बात कहती हुई जोर-जोरसे रो पड़ीं। मेना और शिवा दोनों ही विरह-शोकसे पीड़ित हो मूर्छित हो गयीं। पार्वतीके रोनेसे देवपल्नियाँ भी अपनी "सुध-बुध खो बैठीं। सारी स्त्रियाँ वहाँ रोने लगीं । वे .सव-की-सव अचेत-सी हो गर्यो । उस यात्राके समय परम प्रभु साक्षात् योगीश्वर शिव भी रो पड़े, फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था ? इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मन्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणोंके साथ हिमालय शीघ वहाँ आ पहुँचे और मोहवश अपनी वचीको हृदयसे लगाकर रोने लगे। 'बेटी! तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो?' ऐसा कहकर सारे जगत्को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तय ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ पुरोहितने अन्य ब्राह्मणोंके सहयोगसे कृपापूर्वक अध्यात्मविधाका उपदेश देते हुए सबको सुखद्र, रीतिसे समझायाँ। पार्वतीने भक्तिभाव-

से माता-पिता तथा गुरुको प्रणाम किया । वे महामाया होकर भी लोकाचारवरा वार-वार रो उठती थीं । पार्वतीके रोनेसे ही सब स्त्रियाँ रोने लगती थीं । माता मेना तो बहुत रोयीं । भौजाइयाँ भी रोने लगीं । यही दशा भाइयोंकी थी । शिवा-की माँ, भाभियाँ तथा अन्य युवतियाँ वार-वार रोदन करने लगीं । भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोये बिना न रह सके । उस समय ब्राह्मणोंने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह स्चित किया कि यात्राके लिये यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है।

तब हिमालय और मेनाने विवेकपूर्वक धैर्य धारण करके शिवाके बैठनेके लिये पालकी मँगवायी। ब्राह्मणोंकी पत्नियोंने शिवाको उसपर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता-माता और ब्राह्मणोंने भी अपनी ग्रुभ कामना प्रकट को । मेना और हिमालयने पार्वतीको ऐसे-ऐसे सामान दिये, जो महारानीके योग्य थे। नाना प्रकारके इन्योंकी ग्रुभ राशि भेंट की, जो दूसरोंके लिये परम दुर्लभ थी। शिवाने समस्त गुरुजनोंको, माता-पिताको, पुरोहित और ब्राह्मणोंको तथा भौजाइयों और दूसरी लियोंको प्रणाम करके यात्र्य की। पुत्रोंसहित बुद्धिमान् हिमाचल भी स्नेहके वशीभृत हो पिछे-पिछे गये और उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ देवताओंसहित

भगवान् हिाव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनन्दसे परस्पर मिले । उन सबने भगवान् को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरीको लौट गये।

तदनन्तर कैलास पहुँचकर भगवान् शिवने पार्वतीसे कहा—'देवेश्वरि ! तुम सदासे ही मेरी प्राणिप्रया हो । तुम्हें लीलापूर्वक इस बातकी याद दिला रहा हूँ । तुम्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण है । अतः मेरे और अपने नित्य सम्बन्धका यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ ।' अपने प्राणनाथ महेश्वरकी यह बात सुनकर शंकरकी नित्य प्रिया पार्वती सुस्कराती हुई बोलीं—'प्राणेश्वर ! मुझे सब बातोंका समरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिये और इस अवसरके अनुरूप जो कार्य हो, उसीको शीष्ठ पूर्ण कीजिये ।'

ब्रह्माजी कहते हैं-नारद ! प्रिया पार्वतीके सैकड़ों सुघा-घाराओंके समान मधुर वचनको सुनकर लोकाचार-परायण भगवान् विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने बहुत-सी सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओंको भाँति-भाँतिकी मनोहर भोज्य वस्तुएँ खिलायीं । इसी तरह अपने विवाहमें पधारे हुए दूसरे लोगोंको भी भगवान् शंकरने प्रेम-पूर्वक सुमधुर रससे युक्त नाना प्रकारका अन्न भोजन कराया । भोजन करनेके पश्चात् उन सब देवताओंने नाना रत्नोंसे विसृषित हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणोंके साथ आकर प्रमु चन्द्ररोखरको प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनोंद्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव-विवाह-की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने-अपने धासको चले गये । मुने ! साक्षात् भगवान् शिवने लोकाचारवश भगवान विष्णुको और मुझको भी प्रणास किया-ठीक उसी तरह, जैसे वामनरूपधारी श्रीहरिने महिप कश्यपको नमस्कार किया था । तब मैंने और श्रीविष्णुने शिवको हृदयसे छगाकर उनको आशीर्वाद दिया । तदनन्तर श्रीहरिने उन्हें परब्रह्म

परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की । इसके बाद मेरे-सहित भगवान विष्णु शिवसे विदा है शिवा और शिवको प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाहकी प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धामको गये । भगवान शिक भी पार्वतीके साथ सानन्द विहार करते हुए अपने निवासभूत कैळासपर्वतपर रहने छगे । समस्त शिवगणोंको इस विवाहसे बड़ा सुख मिळा । वे अत्यन्त भक्तिपूर्वक शिवा और शिवकी अगराधना करने छगे ।

तात ! इस प्रकार मैंने परम मङ्गलमय शिव-विवाहका वर्णन किया। यह शोकनाशक, आनन्ददायक तथा धन और आयुकी वृद्धि करनेवाला है। जो पुरुष भगवान् शिव औरू शिवामें मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनता अथवा नियमपूर्वक दूसरोंको सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया, जो मङ्गलका आवासस्थान है। यह सम्पूर्ण विष्नोंको शान्त करके समस्त रोगोंका नाश करनेवाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रोंकी प्राप्ति होती है । यह सम्पूर्ण कामनाओं-को पूर्ण करता, इस लोकमें भोग देता और परलोकमें मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसङ्गको सुननेसे अपमृत्युका शमन होता है और परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःस्वप्नोंका नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदिका साधक है। अपने ग्रुभकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको शिवसम्बन्धी सभी उत्सवोंमें प्रसन्नताके साथ प्रयत्नपूर्वक इसका पाँठ करना चाहिये। यह भगवान् शिवको संतोप प्रदान करनेवाला है। विशेषतः देवता आदिकी प्रतिष्ठाके समय तथा शिवसम्बन्धी सभी कार्योंके प्रसङ्गमें प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ करना चाहिये अथवा पवित्र हो शिव-पार्वतीके इस कल्याणकारी चरित्रका अवण करना चाहिये । ऐसा करनेसे समस्त कार्य सिद्ध होते हैं । यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ५५)

। रुद्रसंदिताका पार्वतीखण्ड सम्पूर्ण ॥

# रुद्रसंहिता, ज्वतुर्थ (कुमार') खण्ड '

देवताओंद्वारा स्कृत्दका शिव-पार्वतीके पास लाया जाना, उनका लाड़-प्यारः देवोंके माँगनेपर शिवजीका उन्हें तारकं-वधके लिये खामी कार्तिककी देना, कुमारकी अध्यक्षतामें देवसेनाका-प्रस्थान, . पहीं-सागर-संगमपर तारकासुरका आना और दोनों सेनाओंमें मुठभेड़, वीरमद्रका तारकके साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारकमें भयानक युद्ध

वन्दे वन्दनतुष्टमानसमितिप्रेमप्रियं ग्रेमदं पूर्णं पूर्णंकरं प्रपूर्णनिखिलेश्वरेंकवासं शिवम् । सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुबद्धानुतं स्वकीयकृपयोपात्ताकृतिं शंकरम् ॥

बन्दना करनेसे जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यन्त प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करनेवाले, पूर्णानन्दमय, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले, सम्पूर्ण ऐश्वयोंके एकमात्र आवासस्थान और कल्याणस्वरूप हैं, सत्य जिनका श्रीविग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है, जो सत्यप्रिय एवं सत्य-प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले उन भगवान् शंकरकी मैं वन्दना करता हूँ।

श्रीनारद्जीने पूछा—देवताओंका मङ्गल करनेवाले देव ! परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं । आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पार्वतीके साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? तथा तारका-सुरका वध्न कैसे हुआ ? ब्रह्मन् ! मुझपर कृपा करके यह सारा वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये ।

इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कथाप्रसङ्ग सुनाकर कुमारके गङ्गासे उत्पन्न होने तथा कृत्तिका आदि छः स्त्रियोंके द्वारा उनके पाले जाने उन छहोंकी संतुष्टिके लिये उनके छः मुख धारण करने और कृत्तिकाओंके द्वारा पाले जानेके कारण उनका कार्तिकेय' नाम होनेकी बात कही। तदनन्तर उनके शंकर-गिरिजाकी सेवामें लाये जानेकी कथा सुनायी। फिर ब्रह्माजीने कहा—भगवान् शंकरने कुमारको गोदमें बैठाकर अत्यन्त स्नेह किया। देवताओंने उन्हें नाना प्रकारके पदार्थ विद्याएँ शक्ति और अस्त्र-शस्त्रादि प्रदान किये। पार्वतीके हृदयमें प्रेम समाता नहीं था, उन्होंने हर्षपूर्वक मुसकराकर कुमारको परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मीने दिव्य सम्मत् तथा एक विद्याल एवं मनीहर हार अर्पित किया।

साविजीने प्रसन्न होकर सारी चिद्धविद्याएँ प्रदान की। मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभीके मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वतीके आनन्दका पार नहीं था। इसी वीच देवताओंने भगवान् शंकरसे कहा—प्रभो ! यह तारकासुर कुमारके हाथों ही मारा जानेवाला है, इसीलिये ही यह (पार्वती-परिणय तथा कुमारोत्पत्ति आदि) उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हमलोगोंके सुखार्थ उसका काम तमाम करनेके हेतु कुमारको आज्ञा दीजिये। हमलोग आज ही अस्त्र-शस्त्रसे सुसजित होकर तारकको मारनेके लिये रण-यात्रा करेंगे।

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! यह मुनकर भगवान् शंकरका हृदय दयाई हो गया । उन्होंने उनकी प्रार्थना खीकार करके उसी समय तारकका वध करनेके लिये अपने पुत्र कुमारको देवताओं को सौंप दिया । फिर तो शिवजीकी आज्ञा मिल जाने-पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुहको आगे करके तुरंत ही उस पर्वतसे चल दिये। उस समय श्रीहरि आदि देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास था (कि ये अवस्य तारकका वध कर डालेंगे); वे भगवान् शंकरके तेजसे भावित हो कुमारके सेनापतित्वमें तारकका संहार करनेके लिये (रणक्षेत्रमें ) आये । उधर महाबली तारकने जब देवताओं के इस युद्धोद्योगको मुना, तब वह भी एक विशाल सेनाके साथ देवोंसे युद्ध करनेके लिये तत्काल ही चल पड़ा । उसकी उस विशाल वाहिनीको आती देख देवताओंको परम विस्मय हुआ । फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान् शंकरकी प्रेरणासे विष्ण आदि सम्पूर्ण देवताओंके प्रति आकाशवाणी हुई ।

आकाशाबाणींने कहा--देवगण ! तुमलोग जो कुमारके अधिनायकत्वमें युद्ध करनेके लिये उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राममें दैत्योंको जीतकर विजयी होओगे !

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! उस आकाशवाणीको सुनकर अभी देवताओंका. उत्साह वह गया ! उनका भय जाता रहा

और वे वीरोचित गर्जना करने ,छगे जिनकी युद्ध-कामना बलवती हो उठी और वे सब-के-सब कुमारको अग्रणी, बनाकर बड़ी उतावलीके साथ मही-सागर-संगमको गये । उधर बहु-संख्यक अहुरोंसे घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेनाके साथ शीव ही वहाँ आ धमका, जहाँ वे सभी देवता खड़े थे। उस असरके आगमन-कालमें प्रलयकालीन मेघोंके समान गर्जना करनेवाली रणभेरियाँ तथा अन्यान्य कर्कश शब्द करनेवाले रणवाद्य वज रहे थे ! उस समय तारकासुरके साथ आनेवाले दैत्य ताल ठोंकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघातसे पृथ्वी काँप उठती थी । उस अत्यन्त भयंकर कोलाहलको सुन-कर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे । वे एक साथ मिलकर तारकासुरसे लोहा लेनेके लिये डटकर खड़े हो गये। उस समय देवराज इन्द्र कुमारको गजराजपर वैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालोंसे घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओंकी महती सेना थी। तत्पश्चात् कुमारने उस गजराजको तो महेन्द्र-को ही दे दिया और वेस्वयं एक ऐसे विमानपर आरूढ़ हुए, जो परमाश्चर्यजनक तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित था । उस समय उस विमानपर सवार होनेसे सर्वगुणसम्पन्न महायशस्वी शंकर-पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभासे संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उनपर परम प्रकाशमान चँवर डुलाये जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोधसे विह्नल होकर परस्पर युद्ध करने लगे । उस समय देवताओं और दैत्योंमें वड़ा धमासान युद्ध हुआ । क्षणभरमें ही सारी रणभूमि रुण्ड-मुण्डोंसे व्यास हो गयी।

तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेनाके साथ देवताओं से युद्ध करनेके लिये वेगपूर्वक आगे बढ़ा। उस रणहुर्मद तारकको युद्धकी कामनासे आगे बढ़ते देखकर इन्द्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आये। फिर तो दोनों सेनाओं महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात् देवों तथा अमुरोंका विनाश करनेवाला ऐसा इन्द्रयुद्ध प्रारम्भ हुआ, जिसे देखकर वीरलोग हपोंत्मुल हो गये और कायरों के मनमें भय समा गया। इसी समय वीरमद कुपित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीरा-भिमानी तारकके समीप आ पहुँचे। वे बलवान् गणनायक भगवान् शिवके कोपसे उत्पन्न हुए थे, अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्धकी अभिलावासे तारकके सममुख डट गये। उस समय प्रमथगणों तथा सारे अमुरोंके मनमें परमोलास

थाः अतः वे उस महासमरमें परस्पर गुत्थमगुत्थ होकर जूझने लगे। तदनन्तर वीरभद्रसे तारकका भशनिक युद्ध हुआ इसी बीच असुरोंकी सेना रणसे विमुख हों भाग चली। इस प्रकार अपनी सेनाको तितर-वितर हुई देख उसकी नासक तारकीसुर क्रोधसे भर गया और देस हजार भुजाएँ घारण करके सिंहपर सवार हो देवगणोंको मार डालनेके लिये वैगपूर्वक उनकी ओर झपटा । वह युद्धके मुहानेपर देवों तथा प्रमथगणोंको मार-मारकर गिराने लगा। तब प्रमथगणोंके नेता महावली वीरभद्र उसके उस कर्मको देखकर उसका वध करनेके लिये अत्यन्त कुपित हो उठे । फिर तो उन्होंने भगवान् शिवके चरण-कमल-का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथमें लिया, जिसके तेजसे सारी दिशाएँ और आंकाश प्रकाशित हो उठे । इसी अवसरपर महान कौतुक प्रदर्शन करनेवाले खामिकार्तिकने तुरंत ही वीरवाहुद्वारा कहलाकर उस युद्धको रोक दिया । तब स्वामीकी आज्ञासे वीरभद्र उस युद्धसे हट गये । यह देखकर असुर-सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्धकुशल तथा नाना प्रकारके अस्त्रोंका जानकार था, अतः देवताओंको ललकार-ललकारकर उनपर बाणोंकी वृष्टि करने लगा । उस समय बलवानोंमें श्रेष्ठ असरराज तारकने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके । उन भयभीत देवताओंको यों पिटते हुए देखकर भगवान अच्युतको कोध हो आया और वे शीघ ही युद्ध करनेके लिये तैयार हो गये । उन भगवान् श्रीहरिने अपने आयुध सुदर्शनचक्र और शार्क धनुषको लेकर युद्धस्थलमें महादैत्य तारकपर आक्रमण किया । मुने ! तदनन्तर सबके देखते-देखते श्रीहरि और तारकासुरमें अत्यन्त भयंकर एवं रोमाञ्चकारी महायुद्ध छिड़ गया । इसी बीच अच्युंतने कुपित होकर महान् सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के-से प्रकाशवाले अपने चक्रको उठाया । फिर तो श्रीहरिने उसी चक्रसे दैत्यराज तारकपर प्रहार किया । उसकी चोटसे अत्यन्त व्यथित होकर वह असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा । परंतु वह असुरनायक तारक अत्यन्त बलवान् था, अतः तुरंत ही उठकर उस देत्यराजने अपनी शक्तिसे चक्रके दुकड़े-दुकड़े कर दिये । मुने ! भगवान विष्णु और तारकामुर दोनों बलवान् ये और दोनोंमें अगाध बल था, अतः युद्धस्थलमें वे परस्पर जूझने लगे।

( अध्याय १-८ )

त्रैक्षाजीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जाना, तारकके साथ उनका भीषण संग्राम और उनके हैं. द्वारा तारकका क्य, तत्पश्चात् देवोंद्वारा कुमारका अभिनन्दन और स्तवन, कुमारका उन्हें वरदान देकर कैठासपर जा शिव-पार्वतीके पास निवास करना

तव वृह्मीजिमि कहा— गंकर सुवन स्वामी कार्तिक ! तम तो देवाधिदेव हो । पार्वती-सृत ! विष्णु और तारकासुरका यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है; क्योंकि विष्णुके हाथों इस तारककी मृत्यु नहीं होगी । यह मुझसे वरदान पाकर अत्यन्त वलवान् हो गया है । यह मैं विल्कुल सत्य वात कह रहा हूँ । पार्वती-नन्दन ! तुम्हारे अतिरिक्त इस पार्पीको मारनेवाला दूसरा कोई नहीं है, इसल्ये महाप्रभो ! तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिये । परंतप ! तुम शीघ ही उस दैत्यका वध करनेके लिये तैयार हो जाओ; क्योंकि पार्वती-पुत्र ! तारकका संहार करनेके निवित्त ही तुम शंकरसे उत्यन्न हुए हो ।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! यों मेरा कथन मुनकर शंकरनन्दन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हँस पड़े और प्रसन्नता-पूर्वक बोले—'तथास्तु—ऐसा ही होगा।' तब महान् ऐश्वर्यशाली शंकरसुवन कुमार तारकामुरके वधका निश्चय करके विमानसे उत्तर पड़े और पैदल हो गये। जिस समय महावली शिव-पुत्र कुमार अपनी अत्यन्त चमकीली शक्तिको,



जो लपटोंसे दमकती हुई एक वड़ी उल्का-सी जान पड़ती थी। हाथमें लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मनमें तिनक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचण्ड और अप्रमेय बलशाली थे। उन पण्मुखको अपनी ओर आते देखकर तौरक मुरश्रेष्ठोंसे योला—क्या शत्रुओंका संहार करनेवाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूँगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथगणों, लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक हैं, उन देवोंको भी मार डाल्ँगा।

तदनन्तर देवताओंको दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा । उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु-वीरोंका संहार करनेवाले कुमारने शिवजीके न चरण-कमलोंका स्मरण करके तारकके वधका विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोपावेशमें आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेनाके साथ युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये। उस समय समस्त देवताओंने. जय-जयकारका शब्द किया और देवर्षियोंने इष्ट-वाणीद्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमारका संग्राम प्रारम्भ हुआ, जो अत्यन्त दुस्सह, महान् भयंकर और सम्पूर्ण प्राणियोंको भयभीत करनेवाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति-युद्धमें परम प्रवीण थे, अतः अत्यन्त रोषावेशमें वे परस्पर एक दूसरेपर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकारके पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकारके दाव-पेंचसे एक-दूसरेपर आवात कर रहे थे। उस समय देवता, गन्धर्व और किनर--सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे । उन्हें परम विस्मय हुआ-यहाँतक कि वायुका चलना बंद हो गया; सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी और पर्वत एवं वन-काननोंसहित सारी पृथ्वी कॉप उठी । इसी अवसरपर हिमालय आदि पैर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमारकी रक्षके लिये वहाँ आये । तब उन सभी पर्वतोंको भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजाके पुत्र कुमार उन्हें सान्तवना देते हुए बोले।

कुमारने कड़ा-- भहाभाग पर्वतो ! तुमलोग खेद मंत

शि॰ पु॰ अं॰ ३१-

क्रो । तुम्हें किसी प्रकारकी .चिन्ता नहीं करनी चाहिये । मैं आज द्भम सब लोगोंकी आँखोंके सामने ही इस पापीका काम तमाम कर दूँगा। गयाँ उन पर्वतों तथा देवगणोंको ,ढाढ़रा बँधाक़र कुमारने गिरिजा और शम्भुको प्रणाम -किया अथनी कान्तिमती शक्तिको हाथमें लिया। शम्भुपुत्र कुमार महावली तथा महान् ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जव उन्होंने तारकका वध करनेकी इच्छासे शक्ति हाथमें छी, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई । तदनन्तर शंकरजीके तेजसे सम्पन्न कुमारने उस शक्तिसे तारकामुरपर, जो समस्त लोकोंको कष्ट देनेवाला थाः प्रहार किया । उस शक्तिके आधातसे तारकासुरके सभी अङ्ग छिन्न-भिन्न हो गये और सम्पूर्ण असुरगणोंका अधिपति वंह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने! सबके देखते-देखते वहीं कुमारद्वारा मारे गये तारकके प्राणपखेल उड़ गये । उस उत्कृष्ट वीर तारकको महासमरमें प्राणरहित होकर गिरा हुआ देखकर बीरवर कुमारने पुनः उसपर वार नहीं किया। उस महावली दैत्यराज तारकके मारे जानेपर देवताओंने बहुत-से असुरोंको मौतके घाट उतार दिया। उस युद्धमें कुछ अमुरोंने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिये, कुछके शरीर छिन्न-भिन्न हो गये और हजारों दैत्य मृत्युके अतिथि बन गये । कुछ शरणार्थी दैत्य अञ्जलि वाँघकर पाहि-पाहि-रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये' यों पुकारते हुए कुमारके शरणापन्न हो गये । कुछ मार डाले गये और कुछ मैदान छोडकर भाग गये । सहस्रों दैत्य जीवनकी आशासे भागकर पातालमें घुस गये । उन सबकी आशाएँ भग्न हो गयी थीं और मुखपर दीनता छायी हुई थी।

मुनीश्वर ! इस प्रकार वह सारी दैत्यसेना विनष्ट हो गयी । देवगणोंके भयसे कोई भी वहाँ ठहर न सका । उस दुरात्मा तारकके मारे जानेपर सभी छोक निष्कण्टक हो गये और इन्द्र आदि सभी देवता आनन्दमम हो गये । यो कुमारको विजयी देखकर एक साथ ही सम्पूर्ण देवताओं तथा त्रिछोकीके समस्त प्राणियोंको महान् आनन्द प्राप्त हुआ । उस समय भगवान् शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका समाचार पाकर प्रसन्नतासे भर गये और पार्वतीजीके साथ गणोंसे घिरे हुए वहाँ पधारे । तव जिनके हृदयमें स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वतीजी परम प्रेमपूर्वक सूर्यके समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदमें छेकर छाइ-

प्यार करने छगीं। उसी अवसरपर अपने पुत्रांसे विरे हुए हिमाल्प्रमने वन्धु-बान्धवों तथा अनुयापियोंके साथ आकर शाम्मु, पार्वती और गुहका स्तवन किया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवगण्, मुनि, सिद्ध और चारणोंने शिवनन्दन कुमार, शम्मु और परम प्रसन्न हुई पार्वतीकी स्तुति की। उस समय उपदेवोंने बहुत बड़ी पुष्प-वर्षा की। सभी अकारके बाजे वजने छगे। विशेषस्पसे जयकार और नमस्कारके शब्द वारंबार उच्चस्वरसे गूँजने छगे। उस समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तनकी विशेषता थी और वह स्थान गाने-वजानेके शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्मत्रोपसे ब्यात था। मुने! समस्त देवगणोंने प्रसन्नतापूर्वक गा-बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगनाथकी स्तुति की। तत्पश्चात् सबसे प्रशंसित तथा अपने गणोंसे विरे हुए भगवान स्त्र जगजननी भवानीके साथ अपने निवासस्थान केळास पर्वतको चळे गये।

इघर तारकको मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियोंके चेहरेपर हँसी खेळने छगी। वे भक्तिपूर्वक शंकर-सुवन कुमारकी स्तृति करने छगे— देव! तुम दानवश्रेष्ठ तारकका हनन करनेवाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर-नन्दन! तुम बाणासुरके प्राणोंका अपहरण करनेवाले तथा प्रलम्बासुरके विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! जब विष्णु आदि देवताओंने इस प्रकार कुमारका स्तवन किया, तब उन प्रभुने सभी देवोंको क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तित्पश्चात् पर्वतोंको स्तुति करते देखकर वे शंकर-तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले।

स्कन्दने कहा—भूधरो ! तुम सभी पर्वत तपस्वियोंद्वारा पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियोंके लिये सेवनीय होओगे । ये जो मेरे मातामह (नाना ) पर्वतश्रेष्ठ हिमवान् हैं, ये महाभाग आजसे तपस्वियोंके लिये फलदाता होंगे ।

तब देवता बोले—कुमार ! यों अमुरराज तारकको मारकर तथा देवोंको वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत्को मुखी कर दिया । अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता-पिता पार्वती और दांकरका दर्शन करने लिये शिवके दिवासभूत कैलासपर चलना चाहिये



ब्रह्माज्ञी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर सब देवताओं के साथ विमानपर चढ़कर कुमार स्कन्द शिवजी के समीप कैलास पहुँच गये । उस समय शिव-शिवाने यहा आनन्द मनाया । देवताओं ने शिवजी की स्तुति की । शिवजी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया । मुने ! उस अवसरपर देवताओं को परम आनन्द प्राप्त हुआ । वे शिव जे पार्वती तथा शंकरनन्दन कुमारके रमणीय यशका बखान करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये । इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार तथा गणों के साथ आनन्दपूर्वक उस पर्वतपर निवास करने लगे । मुने ! इस प्रकार जो शिव-भक्तिसे ओतप्रोत, सुखदायक एवं दिव्य है, कुमारका वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया; अब और स्या सुनना चाहते हो ?

शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवजी-के रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संग्राम, शिवजीद्वारा गणेशका शिरक्छेदन, कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोंका स्तवनद्वारा पार्वतीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्रको जिलाये जानेकी वात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड़से जोड़कर उन्हें जीवित करना

सूतजी कहते हैं—तारकारि कुमारके उत्तम एवं अद्भुत वृत्तान्तको सुनकर नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने पुनः प्रेमपूर्वक ब्रह्माजीसे पूछा ।

नारद्जी बोले—देवदेव ! आप तो शिवसम्बन्धी शानके अथाह सागर हैं । प्रजानाथ ! मैंने स्वामी कार्तिकके सद्वृत्तान्तको, जो अमृतसे भी उत्तम है, मुन लिगा । अब गणेशका उत्तम चिरत्र मुनना चाहता हूँ । आप उनका जन्म-वृत्तान्त तथा दिव्य चरित, जो सम्पूर्ण मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलस्वरूप है, वर्णन कीजिये ।

सूतजी कहते. हैं-महाभुनि नारदका ऐसा वचन

सूतजी कहते हैं—तारकारि कुमारके उत्तम एवं अद्भुत सुनकर ब्रह्माजीका मन हर्षसे गद्गद हो गया । वे शिवजीका

ब्रह्माजीने कहा—नारद ! पहले जो मैंने विधिपूर्वक गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन किया था कि शनिकी दृष्टि पड़नेसे गणेशका मस्तक कट गया था, तब उसपर हाथीका मुख लगा दिया गया था, वह कल्पान्तरकी कथा है ! अब खेतकल्पमें घटित हुई गणेशकी जन्म-कथाका वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकरने ही उनका मस्तक काट लिया था । मुने ! इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि अग्वान-शम्मु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं । वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्होंकी लीलासे तारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ ! अब प्रस्तुत विषयको आदरपूर्वक अवण करो ।

एक सभय पार्वतीजीकी जया-विजया नामवाली सिवयाँ उनके पास आकर विचार करने लगीं—'सखी! सभी गण रुद्रके ही हैं। नन्दी, भृङ्गी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिवके ही आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथगण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञापरायण होकर द्वारपर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता; अतः पापरहिते! आपको भी हमारे लिये एक गणकी रचना करनी चाहिये।'

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! जब सखियोंने पार्वतीजीसे ऐसा मुन्दर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करनेका विचार भी किया। तदनन्तर किसी समय जब पार्वतीजी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नन्दीको डरा-धमकाकर घरके भीतर चले आये । शंकरजीको आते देखकर स्नान करती हुई जगन्जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गयीं। उस समय उनको बड़ी लज्जा अयी। वे आश्चर्यचिकित हो गर्यो । उस अवसरपर उन्होंने सिखयोंके वचनको.हितकारक तथा मुखप्रद माना । उस समय ऐसी घटना घटित होनेपर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वतीने मनमें ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ, कार्यकराल और मेरी ही आज्ञामें तत्पर रहनेवाला हो, उससे तिनक भी विचलित होनेवाला न हो । यों विचारकर पार्वती देवीने अपने शरीरकी मैलसे एक ऐसे चेतन पुरुपका निर्माण किया, जो सम्पूर्ण ग्रुभलक्षणोंसे संयुक्त था । उसके सभी अङ्ग सुन्दर एवं दोषरहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान् वल-पराक्रमसे सम्पन्न था । देवीने उसे अनेक प्रकारके वस्त्र, नाना प्रकारके आभूषण और वहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा- 'तुम मेरे पुत्र हो । मेरे अपने ही हो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है । पार्वतीके ऐसा कहनेपर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला।

गणेशने कहा—'माँ ! आज आपको कौन-सा कार्य आ पड़ा है ?'मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा ।' गणेशके 'यों पूछनेपर पार्वतीजी अपने पुत्रको छत्तर देते हुए बोर्छो ।



शियाने कहा—तात! तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। अतः तुम मेरी बात सुनो। आजसे तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुत्र! मेरी आज्ञाके बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महलके भीतर प्रवेश न करने पाये, चाहे वह कहींसे भी आये, कोई भी हो। वेटा! यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है।

ब्रह्माजी कहते हैं—-मुने ! यों कहकर पार्वतीने गणेशके हाथमें एक मुद्द छड़ी दे दी । उस समय उनके मुन्दर
रूपको निहारकर पार्वती हर्षमम हो गयीं । उन्होंने परम प्रेमपूर्वक अपने पुत्रका मुख चूमा और कृपापरवश हो छातीसे
लगा लिया । फिर दण्डधारौ गणराजको अपने द्वारपर स्थापित
कर दिया । वेटा नारद ! तदनन्तर पार्वतीनन्दन महावीर
गणेश पार्वतीकी हितकामनासे हाथमें छड़ी लेकर गृह-द्वारपर
पहरा देने लगे । उधर शिवा अपने पुत्र गणेशको अपने
दरवाजेपर नियुक्त करके स्वयं सिखयोंके साथ स्नान करने
लगीं । मुनिश्रेष्ठ ! इसी समय भगवान् शिव, जो परम कौतुकी
तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ रचनेमें निपुण हैं, द्वारपर आ
पहुँचे । गणेश उन पार्वतीपतिको पहचानते तो थे नहीं, अतः
वोल उठे—'देव ! माताकी आज्ञाके विना तुम अभी भीतर
न जाओ । माता स्नान करने बैठ गयी हैं । तुम कहाँ जाना

चाहते हो ? इस समय यहाँसे हट जाओ ।' यो कहकर गणेश-ने उन्हें रोकनेके लिये छुड़ी हाथमें ले ली। उन्हें ऐसा करते देख श्विवजी बोले— 'मूर्ख ! तू किसे रोक रहा हैं ? दुर्जुढ़े ! क्या तू सुझे नहीं जानता ? मैं शिवके अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ ।

फिर महैइवंरके गण उसे समझाकर हटानेके लियें वहाँ आये और गणेशसे बोले सुनो, हम मुख्य शिवगणे ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकरकी आज्ञासे तुम्हें हटानेके लिये यहाँ आये हैं । तुम्हें भी गण समझकर हमलोगोंने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कवके मारे गये होते। अब कुशल इसीमें है कि तुम खतः ही दूर हुए जाओ । क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो ?

ब्रह्माजी कहते हैं—सुने ! यों कहे जानेपर भी गिरिजानन्दन गणेश निर्भय ही बने रहे । उन्होंने शिवगणोंको फटकारा और दरवाजेको नहीं छोड़ा । तव उन सभी शिवगणोंने शिवजीके पास जाकर सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाया । सुने ! उनसे सब बातें सुनकर संसारके गृतिस्वरूप अद्भुतलीला-विहारी महेश्वर अपने उन गणोंको डाँटकर कहने लगे ।

महेरवरने कहा-'गणो ! यह कौन है, जो इतना उच्छुङ्खुळ होकर राजुकी भाँति वक रहा है ? इस नवीन द्वारपालको दूर भगा दो । तुमलोग नपुंसककी तरह खड़े होकर उसका वृत्तान्त मुझे क्यों मुना रहे हो ।' विचित्र लीला रचनेवालू अपने स्वामी शंकरके यों कहनेपर वे गण पुनः वहीं लौट आये । तदनन्तर गणेशद्वारा पुनः रोके जानेपर शिवजीने गणोंको आज्ञा दी कि 'तुम पता लगाओ, यह कौन • है और क्यों ऐसा कर रहा है ?? गणोंने पता लगाकर बताया कि 'वे श्रीगिरिजाके पुत्र हैं तथा द्वारपालके रूपमें बैठे हैं। ' तब लीलारूप शंकरने विचित्र लीला करनी चाही तथा अपने गणोंका गर्व भी गलित कराना चाहा । इसलिये गणोंको तथा देवताओंको बुलाकर गणेशजीसे भीषण युद्ध करवाया । पर वे कोई भी गणेशको पराजित न कर सके । तब स्वयं शूंलपाणि महेश्वर आये । गणेशजीने माताके चरणोंका स्मरण किया। तब शक्तिने उन्हें बल प्रदान कर दिया । सभी देवता शिवजीके पक्षमें आ गये, घोर युद्ध हुआ । अन्ततोगत्वा स्वयं शूलपाणि महेश्वरने आकर त्रिशूल-



से गणेशजीका सिर काट दिया । जब यह समाचार पार्वतीजी-को मिला, तब वे कुद्ध हो। गयों और बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करनेकी आज्ञः दे दी । फिर तो शक्तियोंके द्वारा प्रलय मचायी जाने लगी । उन शक्तियोंका वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओंको दग्ध-सा किये डालता था । उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गये और भागकर दूर जा खड़े हुए ।

मुने ! इसी समय तुम दिन्यदर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे । तुम्हारा वहाँ आनेका अभिपाय देवगणोंको सुख पहुँचाना था । तब तुमने मुझ देवताओंसिहत शंकरको प्रणाम करके कहा कि इस विषयमें सबको मिलकर विचार करना चाहिये । तब वे सभी देवता तुझ महामनाके साथ सलाह करने लगे कि इस दुःखका शमन कैसे हो सकता है । फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जबतक गिरिजादेवी कृपा नहीं करेंगी, तब-तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा, अब इस विषयमें और विचार करना व्यर्थ है । ऐसी धारणा करके तुम्हारे सिहत सभी देवता और ऋषि भगवती शिवाके निकट गये और कोधकी शान्तिके लिये उन्हें प्रसन्न करने लगे । उन्होंने प्रमपूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करके वारंबार उनके चरणोंमें अभिवादन किया । फिर देवगण-की आशासे ऋषि बोले ।

देवर्षियोंने कहा-जगदम्वे ! तुम्हें नमस्कार है।

शिवपिल ! तुम्हें प्रणाम है । चिण्डिके ! तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो । कल्याणि ! तुम्हें वारंवार प्रणाम है । अम्बे ! तुम्हों आदिशक्ति हो । तुम्हीं सदा सारी सृष्टिकी निर्माणकर्वीं पालिकाशक्ति और संहार करनेवाली हो । देवेशि ! तुम्हारे कोपसे सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अव प्रसन्न हो जाओ और कोधको शान्त करो । देवि ! हमलोग तुम्हारे चरणोंमें मस्तक झकाते हैं ।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद ! यों नारद आदि ऋषियों-द्वारा स्तुति किये जानेपर भी परादेवी पार्वतीने उनकी ओर कोधभरी दृष्टिसे ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं । तब उन ऋषियोंने पुनः उनके चरणकमलोंमें सिर झुकाया और भिक्त-पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वतीजीसे निवेदन किया।

ऋषियोंने कहा—देवि ! अभी संहार होना चाहता है; अतः क्षमा करो, क्षमा करो । अभ्विके ! तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तिनक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो । हमलोग, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा—सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अज्जलि बाँधे तुम्हारे सामने खड़े हैं । परमेश्वरि ! इन सबका अपराध क्षमा करो । शिवे ! अब इन्हें शान्ति प्रदान करो ।

त्रह्माजी कहते हैं—मुने ! सभी देवर्षि यों कहकर अत्यन्त दीनभावसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर चण्डिकाके सम्मुख खड़े हो गये । उनका ऐसा कथन सुनकर चण्डिका प्रसन्न हो गयों । उनके हृदयमें करुणाका संचार हो आया । तब वे ऋषियोंसे बोलीं।

देवीने कहा—ऋषियो ! यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह तुमलोगोंके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो संहार नहीं होगा । जब तुमलोग उसे 'सर्वाध्यक्ष'का पद प्रदान कर दोगे तभी लोकमें शान्ति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें मुख नहीं प्राप्त हो सकता ।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! पार्वतीके यों कहनेपर तुम सभी ऋषियोंने उन देवताओंके पास आकर सारा कृतान्त कह मुनाया । उसे मुनकर इन्द्र आदि सभी देवताओंके चेहरे-पर उदासी छा गयी । वे शंकरजीके पास गये और हाथ जोड़कर उनके चरणोंमें नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया । देवताओंका कथन मुनकर शियजीने कहा—'ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकीको मुख मिल सके वहां करना चाहिये । अतः अव उत्तर दिशाकी ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, उसका सिर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना चाहिये।'

ब्रह्माजी कहते हैं - मुने ! तदनन्तर शिवजीकी आज्ञा-का पालन करनेवाले उन देवताओंने वह सररा कार्य सम्पन्न किया । उन्होंने उस शिग्र-शरीरको धो-पोंछकर विधिवत् उसकी पूजा की । फिर वे उत्तर दिशाकी ओर गये व वहाँ उन्हें पहले-पहल एक दाँतवाला एक हाथी मिला । उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीरपर जोड़ दिया । हाथीके उस सिरको संयुक्त कर देनेके पश्चात् सभी देवताओंने भगवान् शिव आदिको प्रणाम करके कहा कि हमलोगोंने अपना काम पूरा कर दिया । अब जो करना शेष है, उसे आपलोग पूर्ण करें ।

ब्रह्माजी कहते हैं—तंब शिवाशा-पालनसम्बन्धिनी देवताओंकी बात सुनकर सभी देवों और पार्षदोंको महान् आनन्द हुआ। तत्पश्चात् ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुणस्वरूप भगवान् शंकरको प्रणाम कुरुके बोले—'स्वामिन्! आप महात्माके जिस तेजसे हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेदमन्त्रके अभियोगसे इस बालकमें प्रवेश करे।' इस प्रकार सभी देवताओंने मिलकर वेदमन्त्रद्वारा जलको अभिमन्त्रित किया, फिर शिवजी-का स्मरण करके उस उत्तम जलको बालकके शरीरपर लिड़क दिया। उस जलका सर्श होते ही वह बालक शिवेच्छासे शीव ही चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया और सोये हुएकी तरह उठ वैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर



था। उसका मुख हाथीका-सा था। शरीरका रंग हरा लाल था। चेहरेपर प्रसन्तता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीता थी और उसकी मुन्दर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर! पार्वतीनन्दन उस वालकको जीवित देखकर वहाँ उपिश्वत सभी लोग आनन्दमग्न हो गये और सारा दुःखं विलीन हो गया। तब हर्ष-विभोर होकर सभी लोगांने उस बालकको पार्वतीजीको दिखाया। अपने पुत्रको जीवित देखकर पार्वतीजी परम प्रसन्न हुईं। (अध्याय १३—१८)

# पार्वतींद्वारा गणेश जीको वरदान, देवोंद्वारा उन्हें अग्रपूज्य माना जाना, शिवजीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश-चतुर्थीव्रतका वर्णन, तत्पश्चात् सभी देवताओंका उनंकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने-अपने स्थानको ठोट जाना

ब्रह्माजी कहते हैं - मुने ! जब विकृत खरूपवाले गिरिजा-पुत्र गजानन व्ययतारिहत होकर जीवित हो उठे, त्व गणनायक देवोंने उनका अभिषेक किया । अपने पुत्रको देखकर पार्वतीदेवी आनन्दमग्न हो गयीं और उन्होंने हर्पातिरेक-से उस वालकको दोनों हाथोंसे पकड़कर छातीसे लगा लिया। फिर अभ्विकाने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेशको अनेक प्रकारके वस्त्र और आभूषण प्रदान किये । तदनन्तर सिद्धियोंने अनेकों विधि-विधानसे उनका पूजन किया और माताने अपने सर्वदु:खहारी हाथसे उनके अङ्गोंका स्पर्श किया । इस प्रकार शिव-पत्नी पार्वतीदेवीने अपने पुत्रका सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेमपूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा-'वेटा ! इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है । किंतु अव त् इतकृत्य हो गया है । त् धन्य है । अवसे सम्पूर्ण देवताओं हें तेरी अग्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुःखका सामना नहीं करना पड़ेगा । चूँकि इस समय तेरे मुखपर सिन्दूर दी अ रहा है, इसिलये मनुष्योंको सदा सिन्दूरसे तेरी पूजा करनी चाहिये । जो मनुष्य पुष्पः चन्दनः सुन्दर गन्धः नैवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूल और दानसे तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियाँ इसागत हो जायँगी और उसके सभी प्रकारके विध्न नष्ट हो जायँगे—इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं—सुने ! महेश्वरी देवीने अपने पुत्र गणेशसे यों कहकर उसे नाना प्रकारकी वस्तुएँ प्रदान करके पुनः उसका अभिनन्दन किया । विष्र ! तव गिरिजाकी कृपासे उसी क्षण देवताओं और श्विवगूणोंका मन विशेषरूपसे

शान्त हो गया । तदनन्तर इन्द्र आदि देवताओंने हर्पातिरेकसे शिवाकी स्तृति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावित चित्तसे गणेशदेवको छेकर शिवजीके समीप चछे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने त्रिलोकीकी कल्याण-कामनासे भवानीके उस बालकको शिवजीकी गोदमें वैठा दिया । तब शिवजी भी उस बालकके मस्तकपर अपना करकमल फेरते हुए देवताओंसे बोले-'यह मेरा दूसरा पुत्र है।' तत्पश्चात् गणेशने भी उठकर शिवजीके चरणोंमें अभिवादन किया। फिर पार्वतीको, मुझको, विष्णुको और नारद आदि सभी ऋषियोंको प्रणास करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा-·यों अभिमान करना मनुष्योंका स्वभाव ही है, अतः आपलोग मेरा अपराध क्षमा करें ।' तब मैं, शंकर और विष्णु-इन तीनों देवताओंने एक साथ ही प्रेमपूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा- 'सुरवरो ! जैसे त्रिछोकीमें हम तीनों देवोंकी पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेशका भी पूजन करना चाहिये । मनुष्योंको चाहिये कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात् हमलोगोंका पूजन करें। ऐसा करनेसे इमलोगोंकी पूजा सम्पन्न हो जायगी। देवगणी! यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवका पूजन किया गया तो उस पूजनका फल नष्ट हो जायगा-उसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर ब्रह्मा, विणु और शंकर आदि सभी देवताओंने मिलकर पार्वतीको श्रम्भ करनेके लिये वहीं गणेशको 'सर्वाध्यक्ष' घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्तसे पुनः गणेशको लोकनें सर्वदा मुख देनेवाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले—



रिावजीने कहा —गिरिजानन्दन! निस्संदेह मैं तुझपर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगत्को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी है। बालक होनेपर भी त्ने महान् पराक्रम प्रकट किया है, इसल्ये तू सदा सुखी रहेगा। विम्नाशके कार्यमें तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूच्य है, अतः अब मेरे सम्पूर्ण गणोंका अध्यक्ष हो जा।

इतना कहनेके पश्चात् महात्मा शंकर अत्यन्त प्रसन्नताके कारण गणेशको पुनः वरदान देते हुए बोले— भागेश्वर ! त् भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिको चन्द्रमाका ग्रुभोदय होनेपर उत्पन्न हुआ है । जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा था । इसहिये उसी दिनसे आरम्भ करके उसी तिथिमें तेरा उत्तम कत करना नाहिये । वह कत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका प्रदाता है । वर्षके अन्तमें जब पुनः वही चतुर्थी आ जाय, तबतक मेरे कथनानुसार तेरे क्रतका पालन करना चाहिये । जिन्हें संसारमें अनेकों प्रकारके अनुपम सुखोंकी कामना हो, उन्हें चतुर्थीके दिन भक्तिपूर्वक विधिस हत

तेरा पूजन करना चाहिये। जब मार्गशीर्ष मासके कृष्णपंक्षकी चतुर्थी आये तव उस दिन प्रातःकालं स्नान करके वतके लिये ब्राह्मणांसे निवेदन करें । पूर्वोक्त विधिसे उपवास करे । फिर धातुकी, मूँगेकी, स्वेत मदारकी अथवा मिहीकी मूर्ति बनाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करे और भिक्ति भावसे नाना प्रकारके दिव्य गन्धों, चन्दनों और पुष्पोंसे उसकी पूजा करे । पुनः रात्रिका प्रथम प्रहर बीत जानेपर स्नान करके दूर्वादलोंसे पूजन करना चाहिये। यह दूर्वा जड़रहित, बारह अंगुल लम्बी और तीन गाँठोंवाली होनी चाहिये। ऐसी एक सौ एक अथवा इक्कीस दूर्वासे उस स्थापित प्रतिमाकी पूजा करे। तत्पश्चात् धूप, दीप, अनेक प्रकारके नैवेद्य, ताम्बूल, अर्घ और उत्तम-उत्तम पदार्थोंद्वारा गणेशकी पूजा करे और स्तवन करके उसके आगे प्रणिनात करे । यों गणेशकी पूजा करनेके पश्चात् बालचन्द्रमाका पूजन करे । तत्पश्चात् हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मिष्टानका भोजन कराये। उनके भोजन कर लेनेके वाद स्वयं भी नमकरहित मिष्टान्नका ही प्रसाद पाये । फिर गणेदाका स्मरण करके अपने सभी नियमोंका विसर्जन कर दे । इस प्रकार करनेसे यह ग्रुभव्रत पूर्ण होता है।

वेटा ! यों वत करते-करते जव वर्ष पूरा हो जाय, तब वती मनुष्यको चाहिये कि वह वतकी पूर्तिके लिये वतोद्यापनका कार्य भी सम्पन्न करे । इसमें मेरे आज्ञानुसार बारह ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। व्रतीको चाहिये कि वह एक कलश स्थापित करके उसपर तेरी मृर्तिकी पूजा करे । तत्पश्चात् वेदविधिके अनुसार वेदीका निर्माण करके उसपर अष्टदल कमल बनाये, फिर उसीपर धनकी कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्तिके सामने दो स्त्रियों और दो बालकोंको विठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराये । रातमें जागरण करे । प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमनके छिये विसर्जन कर दे। बालकोंसे आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्तिवाचन कराये और व्रतकी पर्तिके लिये प्रष्याञ्चलि निवेदित करे । फिर नमस्कार करके नाना प्रकारके कार्योंकी कल्पना करे । इस प्रकार जो इस वतको पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल ही प्राप्ति होती है। गणेश ! जो श्रद्धासहित अपनी शक्तिके अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जायँगे। मनुष्योंको सिन्दूर, चन्दन, चावल, केतकी-पुष्प आदि अनेकों उपचारोंद्वारा गणे धरका पूजन करना चाहिये । यी

जो, लोग नाना प्रकारके उपचारोंसे मित्तपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विश्लोक सदाके लिये नाश हो जायगा और उनकी कार्यीमृद्धि होती रहेगी। संभी वर्णके लोगोंकों, विशेषकर ियोंको यह पूजा अवश्य करनी चाहिये तथा अम्युद्यकी कामना करनेवाले राजाओंके लिये भी यह वत अवश्यकर्तव्य है। वृती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्लय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अभिलापा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिये।

ब्रह्माजी कहते हैं - मुने ! जब शिवजीने महात्मा गणेशको इस प्रकार वर प्रदान किया, तब सम्पूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिनके प्यारे समस्त गणोंने 'तथास्तु' कइकर उसका समर्थन किया और अत्यन्त विधिपूर्वक गणाधीश-क्र पूजन किया । तत्पश्चात् शिवगणींने आदरपूर्वक नाना प्रकारकी पूजनसामग्रीसे गणेश्वरकी विशेषरूपसे अर्चना की और उनके चरणोंमें प्रणाम किया । मुनीश्वर ! उस समय गिरिजा देवीको जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखोंसे भी नहीं हो सकता; तब फिर मैं उसे कैसे बताऊँ । उस अवसरपर देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। गन्धर्वश्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । इस प्रकार गणेशके गणाधीश-पदपर प्रतिष्ठित होनेपर वहाँ महान् उत्सव मनाया गया । सारे जगत्में शान्ति स्थापित हो गयी और सारा दुःख जाता रहा। नारद! शिव और पार्वतीको तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकारके सुखदायक मङ्गल होने लगे। तदनन्तर सम्पूर्ण देवगण

और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे, वे सभी शिवकी आज्ञा-से अपने अपने खानको चर्ल । उस समय वे शिवजीकी स्तुति करके गणेश और पार्वतीकी वारंबार प्रशंसा कर रहे ये और • 'कैसा अद्भुत युद्ध हुआ' यों परस्पर वार्तांटाफ करते हुए -चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजादेवीका क्रोंघ शान्त हो गया। तव शिवजी भी, जो खात्माराम होते हुए भी सदा भक्तोंका कीर्य सिद्ध करनेके लिये उद्यत रहते हैं, गिरिजाके संनिकट गये और लोकोंकी हितकामनासे पूर्ववत् नाना प्रदूरके सुखदायक ी कार्य करने लगे । तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव-शिवाकी सेवा करके शिवकी आज्ञा हे अपने-अपने धाम-को छौट आये। जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इस परम माङ्गलिक आख्यानको अवण करता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंका भागी होकर मङ्गल-भवन हो जाता है। इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्रकी, निर्धनको धनकी, भार्यार्थीको भार्याकी, प्रजार्थीको प्रजाकी, रोगीको आरोग्यकी और अभागेको सौभाग्यकी प्राप्ति होती है । जिस स्त्रीका पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है । जो शोक-सागरमें डूव रहा हो, वह इसके अवणसे निस्संदेह शोकरहित हो जाता है । यह गणेश-चरितसम्बन्धी ग्रन्थ जिसके घरमें सदा वर्तमान रहता है, वह मङ्गलसभ्यन्न होता है-इसमें तनिक भी संदायकी गुंजाइश नहीं है। जो यात्राके अवसरपर अथवा किसी भी पुण्यपर्वपर इसे मन छगाकर सुनता है। वह श्रीगणेराजीकी कुपासे सम्पूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। (अध्याय १९)

स्वामिकार्तिक और गणेशकी बाल-लीला, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, शिवजीद्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेयका प्रस्थान, गणेशका माता-पिताकी परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी-परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओंके साथ गणेशका विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक पुत्रोंकी उत्पत्ति, कुमारका पृथ्वी-परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोश्च पर्वतपर चला जाना, क्रमारखण्डके श्रवणकी महिमा

नारद्जीने पूछा—तात! मैंने गणेशके जन्मसम्बन्धी अनुपम वृत्तान्त तथा परम पराक्रमसे विभूषित उनका दिव्य चिरत भी सुन लिया। सुरेश्वर! उसके बाद कौन-सी घटना घटी। उसका वर्णन कीजिये; क्योंकि पिताजी! शिव और पार्वतीका उज्ज्वल यश महान् आनन्द प्रदान करनेवाला है।

ब्रह्माजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ ! तुम तो बड़े कारुणिक हो । तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है । ऋषिसत्तम ! अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो । विप्रेन्द्र ! शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रोंकी बाल्लीला देख-देखकर महान् प्रेममें मन्न रहने लगे । पुत्रोंका लाइ- प्यार करनेके कारण माता-पिताका मुख दिनोदिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनन्दके साथ तरह-तरहकी छीलाएँ करते थे। मुनीश्वर विदोनों वालक स्वामि कार्निक और गणेश भक्तिपूरित चित्त्से सदा माता-पिताकी ... पस्चियां किया करते थे । इससें माता-पिताका महान् स्नेह षण्मुख और गणेशपर शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी माँति दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेमपूर्वक एकान्तमें बैठकर यों विचार करने लगे कि 'हमारे ये दोनीं पुत्र विवाहके योग्य हो गये, अब इन दोनोंका ग्रुम विवाह कैसे सम्पन्न हो । इमें तो जैसे षडानन प्यारा है, वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिन्तामें पड़कर वे दोनों लीलावश आनन्दमस हो गये । मुने ! माता-पिताके विचारको जानकर उन दोनों पुत्रोंके मनमें भी विवाहकी इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा?-यों बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे । तब जगत-के अधीक्षर वे दोनों दम्पति पुत्रोंकी बात सुनकर लौकिक आचारका आश्रय हे परम विस्मयको प्राप्त हुए । कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रोंको बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा।

शिव-पार्वती बोले सुपत्रो । इमलोगोंने पहलेसे ही एक ऐसा नियम बना रक्खा है, जो तुमं दोनोंके लिये सुखदायक होगा । अब हम यथार्थरूपसे उसका वर्णन करते हैं, तुमलोग प्रेमपूर्वक सुनो । प्यारे बच्चो ! हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो; किसीपर विशेष प्रेम हो-ऐसी बात नहीं है; अतः इसने तुमलोगोंके विवाहके विषयमें एक ऐसी शर्त बनायी है, जो दोनोंके लिये कल्याणकारिणी है, (वह शर्त यह है कि ) जो सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके पहले छौट आयेगा, उसीका ग्रुभ विवाह पहले किया जायगा।

ब्रह्माजी कहते हैं---मुने ! माता-पिताकी यह बात मुनकर शरजन्मा महावली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थानसे प्रथीकी परिक्रमा करनेके लिये चल दिये। परंतु अगाध-अद्भि-सम्पन्न गणेश वहीं खड़े रह गये। वे अपनी उत्तम बुद्धिका आंश्रय ले बारंबार मनमें विचार करने लगे कि 'अब मैं क्या करूँ १ कहाँ लाऊँ १ परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी; क्योंकि कोसभर चलनेके बाद आगे मुझसे चला जायगा नहीं। फिर सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकुँगा ?' ऐसा विचारकर गणेशने जो कुछ किया, उसे सुनी। उन्होंने अपने घर छोटकर विधिपूर्वक इसान किया और माता-पितासे इस प्रकार कहा।

**ंगणेराजी बोले--**पिताजी एवं मानाजी ! मैंने आप-लोगोंकी पूजा करनेके लिये यहाँ दो आर्सन एथापित किये हैं। आप दोनों इसपर विराजिये और मेरा मिनोरथ पूर्ण-कोजिये।

ब्रह्माजी कहते हैं--मुने ! गणेशकी बात 'सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करनेके लिये आसनपर विराजमान । तय गणेशने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और वारंबार प्रणाम करते हुए उनकी सात बार प्रदक्षिणा की । बेटा नारद ! गणेश तो बुद्धिसागर थे ही, वे हाथ जीड़कूर प्रेममञ् माता-पिताकी बहुत प्रकारसे स्तुति करके बोले।

गणेशाजीने कहा-हे माताजी ! तथा हे पिताजी ! आपलोग मेरी उत्तम बात सुनिये और शीघ ही मेरा शुम विवाह कर दीजिये।

ब्रह्माजी कहते हैं-मुने ! महात्मा गणेशका ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता-पिता महाबुद्धिमान् गणेशसे बोळे।



े शिवा-शिवने कहा—वेटा ! तू पहले काननोंसहित इस स्वरी पृथ्वीकी परिकाता तो कर आ । कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लॉट आ (तब तेरा विवाह पहले कर दिया जायूगा )।

ब्रह्माजी कहते हैं — मुने ! नियमपरायण गणेश माता-पिताकी ऐसी बात मुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे ।

गणेशाजींने कहा—है माताजी ! तथा है पिताजी ! आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, धर्मरूप और महाबुद्धिमान् हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात मुनिये । मैंने सात बार पृथ्वीकी परिक्रमा की है, फिर आपलोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं?

ब्रह्माजी कहते हैं—मुने ! शिव-पार्वती तो बड़े लीलानन्दी ही ठहरे, वे गणेशका कथन मुन लैकिक गतिका आश्रय लेकर बोले।

शिव-पार्वतीने कहा--पुत्र ! त्ने समुद्रपर्यन्त विस्तारवाली बड़े-बड़े काननोंसे युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वीकी परिक्रमा कब कर ली ?

ब्रह्माजी कहते हैं — मुने ! जब शिव-पार्वतीने ऐसा कहा। तब उसे मुनकर महान् बुद्धिसम्पन्न गणेश बोले ।

गणेशाजीने कहा—माताजी एवं पिताजी! मैंने अपनी बुद्धिसे आप दोनों शिव-पार्वतीकी पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्रपर्यन्त पृथ्वीकी परिक्रमा पूरी हो गयी। धर्मके संग्रहभूत वेदों और शास्त्रोंमें जो ऐसे वचन मिलते हैं, वे सत्य हैं अथवा असत्य ? (वे वचन हैं कि) जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी-परिक्रमाजनित फल मुलभ हो जाता है। जो माता-पिताको धरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है, वह माता-पिताको हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है; क्योंकि पुत्रके लिये माता-पिताका चरणसरोज ही महान् तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्मका साधनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही मुलभ है। पुत्रके लिये ( माता-पिता) और स्त्रीके लिये ( पति ) ये दोनों मुन्दर तीर्थ घरमें ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद-शास्त्र निरन्तर उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आपलोग असत्य कर दीजिये। ( और यदि वह

असत्य हो जायगा तो ) निस्संदेह वेद भी असत्य हो जायगा और वेदद्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी, झुठा समझा जायगा। इसिल्ये या तो शीप्र ही मेरा ग्रुभ वियाह कर 'दीजिये अथवा यों कह दीजिये कि वेद-शास्त्र झुठे हैं। आप दोनों धर्मरूप हैं, अतः भलीमाँति विचार करके इन दोनोंमें जो परमोत्तम प्रतीत हो, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये।

ब्रह्माजी कहते हैं — मुने ! तव जो जुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ, व उत्तम बुद्धिसम्पन्न तथा महान् ज्ञानी हैं, वे पार्वत मन्दन गणेश इतना कहकर चुप हो गये । उधर वे दोनों पति-पत्नी जगदीश्वर शिव-पार्वती गणेशके वचन सुनकर परम विस्मित हुए । तदनन्तर वे यथार्थमापी एवं अद्भुत बुद्धिवाले अपने पुत्र गणेशकी प्रशंसा करते हुए बोले ।

रिाचा-रिाचने कहा—वेटा ! त् महान् आत्मवलसे सम्पन्न है, इसीसे तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है । तूने जो बात कही है, वह विल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है । दुःखका अवसर आनेपर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकार । जिसके पास बुद्धि है, वही बलवान् है; बुद्धिहीनके पास बल कहाँ । पुत्र ! वेद-शास्त्र और पुराणोंमें बालकके लिये धर्म-पालनकी जैसी बात कही गयी है, वह सब तूने पूरी कर ली । तूने जो बात की है, वह दूसरा कौन कर सकता है । हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे।

ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! यों कहकर उन दोनोंने बुद्धिसागर गणेशको सान्त्वना दी और फिर वे उनके विवाहके सम्बन्धमें उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धिवाले प्रजापित विश्वरूपको शिवजीके उद्योगका पता चला, तब उसपर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ । उन प्रजापित विश्वरूपके दिव्यरूपसम्पन्न एवं सर्वाङ्गशोभना दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, जिनका नाम 'सिद्धि' और 'बुद्धि' या। भगवान् शंकर और गिरिजाने उन दोनोंके साथ हर्षपूर्वक गणेशका विवाह-संस्कार सम्पन्न कराया। उस विवाहके अवसर-पर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और



पार्वतीका जैसा मनोरथ था, उसीके अनुसार विश्वकर्माने वह विवाह किया । उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओंको परम हर्ष प्रम्त हुआ । सुने ! गणेशको भी उन दोनों पित्नोंके मिलनेसे जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । कुछ कालके पश्चात् महात्मा गणेशके उन दोनों पित्नोंसे दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें गणेशपत्नी सिद्धिके गर्भसे 'क्षेम'नामक पुत्र देदा हुआ और बुद्धिके गर्भसे जिस परम सुन्दर पुत्रने जन्म लिया, उसका नाम 'लाभ' हुआ । इस प्रकार जब गणेश अचिन्त्य सुखका भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामिकार्तिक पृथ्वीकी परिक्रमा करके लौटे । उस समय नारदजीने आकर कुमार स्कन्दको सब समाचार सुनाये । उन्हें सुनकर कुमारके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता-पिता शिवा-शिवके द्वारा रोके जानेपर भी न स्ककर क्रीज्ञपर्यंतकी ओर चले गये ।

देवर्षे ! उसी दिनसे शिव-पुत्र स्वामिकार्तिकका कुसारत्व

(कुऑरपना) प्रसिद्ध हो गया। उनका नामं त्रिलोकीमें विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्वपापहाँरी पुण्यमय और फक्ष्ट महान्यंकी शिक्त प्रदान करनेवाला है। कार्तिककी पूर्णिमाकी सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमारकी दर्शन करनेके लिये (क्रीज्ञपर्वतपर) जाते हैं। जो मनुष्य कीर्तिक पूर्णिमाके दिन कृत्तिका नक्षत्रका योग होनेपर स्वामि कार्तिकका दर्शन, करता है, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। इधर स्कन्दका विछोह हो जानेपर उमाको महान् दुःख हुआ। उन्होंने दीनभावसे अपने स्वामी शिवजीसे कहा—'प्रभो! आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिये।' तब प्रियाको मुख देनेके निमित्त स्वयं भगवान् शंकर अपने एक अंशसे उस पर्वतपर गये और मुखदायक मिक्षकार्जन नामक ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। वे सत्पुरुषोंकी गित तथा अपने सभी भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं। वे आज भी शिवाके सहित उस पर्वतपर विराजमान हैं।

वेटा नारद ! वे दोनों शिवा-शिव भी पुत्र-स्नेहसे विह्वल होकर प्रत्येक पर्वपर कुमारको देखनेके लिये जाते हैं। अमावास्याके दिन वहाँ खयं शम्भु पधारते हैं और पूर्णिमाके दिन पार्वतीजी जाती हैं । मुनीश्वर ! तुमने स्वामिकार्तिक और गणेराका जो-जो वृत्तान्त मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया । इसे सुनकर बुद्धिमान् मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसकी सभी ग्रुभ कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्रको पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं । यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिपद, सुखवर्षक, आयु बढ़ानेवाळा, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला, पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला, मोक्ष्मद, शिवजीके उत्तम ज्ञानका प्रदाताः, शिव-पार्वतीमें प्रेम उत्पन्न करनेवाला और शिवभक्तिवर्धक है। यह कल्याणकारकः शिवजीके अद्वैत ज्ञानका दाता और सदा शिवमय है; अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तोंको सदा इसका श्रवण करना चाहिये। (अध्याय २०)

+000+

॥ रुद्रसंहिताका कुमारखण्ड सम्पूर्ण ॥







भगवान् श्रीगणेश

# रुद्रसंहिता, पश्चम ( युद्ध ) खण्ड

भारकषुत्र तारकार्श्व, विद्युन्माली और कमलाक्षकी तपस्था, ब्रह्माद्वारा उन्हें वर-प्रदान, मयद्वारा • उनके. लिये तीन पुरोंका बिर्माण और उनकी सजावट-शोंभाका वर्णन

बार द्जीने कहा—पिताजी! जो गणेश और स्वामिकार्तिककी उत्तमं कथाओंसे ओतप्रोत तथा आनन्द प्रदान
करनेवाला है, भगवान् शंकरके एहस्थ-सम्बन्धी उस उत्तम
चिरत्रको हमने सुन लिया। अव आप कृपा करके उस परमोत्तम
चिरत्रका वर्णन कीजिये, जिसमें छद्रदेवने खेळ-ही-खेळमें दुष्टोंका
वध किया था। महान् वीर्यशाली भगवान् शंकरने देव-द्रोहियोंके तीनों नगरोंको एक ही साथ एक ही वाणसे किस कारण
एवं कैले-भस्म कर डाला था? भगवन्! जिनके भालमें
बालचन्द्रमा सुशोभित है तथा जो सदा मायाके साथ विहार
करनेवाले हैं, उन भगवान् शंकरका चिरत तो देविर्योंको
आनन्द प्रदान करनेवाला है। आप वह सारा चिरत विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजी बोले—ऋषिश्रेष्ठ ! पहले किसी समय व्यास-ने सनत्कुमारसे ऐसा ही प्रश्न किया था । उस समय सनत्कुमार-ने जो कुछ उत्तर दिया था, वहीं मैं वर्णन करता हूँ ।

उस समय सनत्कुमारने कहा था महाबुद्धिमान् व्यासजी! विश्वका संहार करनेवाले चन्द्रमौलि शिवने जिस प्रकार एक ही बागसे त्रिपुरको भस्म किया था, वह चिरत्र कहता हूँ; सुनो! मुनीश्वर! जब शिवकुमार स्कन्दने तारकामुरको मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रोंको महान् संताप हुआ। उनमें तारकाश्च सबसे ज्येष्ट था, विद्युन्माली मझला था और छोटेका नांम कमलाक्ष था। उन तीनोंमें समान बल था। वे जितेन्द्रिय, सदा कार्यके लिये उद्यत, संयमी, सत्यवादी, हदंचित्त, महान् वीर और देवोंसे द्रोह करनेवाले थे। उन तीनोंने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगोंका परित्याग करके मेरपर्वतकी एक कन्दरामें जाकर परम अद्भुत तपस्या आरम्भ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षोंतक ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये अत्यन्त उग्र तप किया। तब सुर और असुरोंके गुरु महायशस्ती ब्रह्माजी उनकी तपस्थासे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्हें वर देनेके लिये प्रकट हुए।



ब्रह्माजीने कहा—महादेत्यों ! मैं तुमलोगोंके तपसे प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामनाके अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा । देवद्रोहियो ! मैं सबकी तपस्याके फलदाता और सर्वदा सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ; अतः बताओ, तुमलोगोंने इतना घोर तप किस लिये किया है !

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! ब्रह्माजीकी वह बात सुनकर उन सबने अञ्जलि बाँधकर पितामहके चरणोंमें प्रणिपात किया और फिर धीरे-धीरे अपने मनकी बात कहना आरम्भ किया।

दैत्य बोले—देवेश ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि समस्त प्राणियोंमें हम सबके लिये अवध्य हो जायँ । जगन्नाथ ! आप हमें
स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट
हो जायँ तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके । हमलोगोंका ऐसा विचार है कि हमलोग अजर-अमर हो जायँ
और त्रिलोकीमें, अन्य सभी प्राणियोंको मौतके घाट उतारते
रहें; क्योंकि ब्रह्मन् ! यदि पाँच ही दिनोंमें कालके गालमें चला
जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान्य
भोग-सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्यसे क्या प्रयोजन है ।
मेरे विचारसे तो उस प्राणींके लिये ये सभी व्यर्थ हैं ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे । उन तपस्त्री दैत्योंकी यह बाद सुनकर ब्रह्मा अपने खामी गिरिशायी भगवान शंकर-का ध्यान करके बोले।

अह्मांजीने कहा—असरो ! अमस्त सभीको नहीं मिल किका, अतः तुमलोग अपना यह विचार छोड़ दो । इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें क्चता हो, माँग लो । क्योंकि देत्यो ! इस भूतलपर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म ने गा, वह जगत्में अजर-अमर नहीं हो सकता । इसलिये पापरहित असुरो ! तुमलोग स्वयं अपनी बुद्धिसे विचार-कर मृत्युकी वज्जना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर माँग लो, जो देवता और अमुरोंके लिये अशक्य हो । उस प्रसङ्गमें तुमलोग अपने बलका आश्रय लेकर पृथक्-पृथक् अपने मरणमें किसी हेतुको माँग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाय और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे ! ब्रह्माजीके ऐसे • वचन सुनकर वे दो घड़ीतक ध्यानस्थ हो गये, फिर कुछ सोच-विचारकर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीसे बोले।

दैत्योंने कहा-भगवन् ! यद्यपि हमलोग प्रवल पराकमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा धर नहीं है, जहाँ हम शत्रुओं-से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें; अतः आप हमारे हिये ऐसे तीन नगरोंका निर्माण करा दीजिये, जो अत्यन्त अद्भुत और सम्पूर्ण सम्पत्तियंसि सम्पन्न हों तथा देवता जिनका प्रचर्षण न कर सकें । लोकेश ! आप तो जगद्गुरु हैं । हम-लोग आपकी कृपसे ऐसे तीनों पुरोमें अधिष्ठित होकर इस पृथ्वीपर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्षने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिये जिस नगरका निर्माण करें, वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें। तत्पश्चात् कमलाक्षने चाँदीके बने हुए अत्यन्त विशाल नगरकी याचना की और विद्युन्मालीने प्रसन्न होकर वज्रके समान कठोर लोहे-का बना हुआ बड़ा नगर माँगा। ब्रह्मन्! ये तीनों पुर मध्याहके समय अभिजित् मुहूर्तमें चन्द्रमाके पुष्य नक्षत्रपर खित होनेपर एक स्थानपर मिला करें और आकाशमें नीले बादलोंपर स्थित होकर ये क्रमशः एकके ऊपर एक रहते हुए लोगोंकी दृष्टिसे ओझल रहें । फिर पुष्करावर्त नामक कालमेघों-के वर्षा करते समय एक सहस्र वर्षके बाद ये तीनों नगर वरस्पर मिळें और एकींभावको प्राप्त हों। अन्यथा नहीं । उस समद कृतियासा भगवान् शंकर, जो वैरभावसे रहित, सर्वदेव-

भय और सबके देव हैं, लीलापूर्वक सम्पूर्ण सामग्रियोंसे कुक्त एक असम्भव रथपर बैठकर एक अनोखे बाणसे हुमारे पुरोका भेदन करें । किंतु भगवान शंकर सदा हमलोगोंके वन्दनीय, पूज्य और अभिवादनके पात्र हैं। अतः वे हमछोगों-को कैसे भस्म करेंगे—मनमें ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वरको माँग रहे हैं।

सनत्कुमारजी कहते हैं - व्यासजी ! उन दैत्योंका कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोकपितामह ब्रह्माने शिंवजीका स्मरण करके उनसे कहा कि 'अच्छा, ऐसा ही होगा ।' फिर मयको भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा—'हे मय ! तुम सोने, चाँदी और लोहेके तीन नगर बना दो ।' यों मयको आदेश देकर ब्रह्माजी उन तारक-पुत्रोंके देखते-देखते अपने धाम खर्गको चले गये । तदनन्तर धैर्यशाली मयने अपने स्वीवलस नगरोंका निर्माण करना आरम्भ किया। उसने तारकाक्षके लिये खर्णमय, कमलाक्षके लिये रजतमय और विद्युन्मालीके लिये लौइमय-यों तीन प्रकारके उत्तम दुर्ग तैयार किये। वे पुर क्रमशः खर्ग, अन्तरिक्ष और भूतलपर निर्मित हुए थे। असुरौं-के हितमें तत्पर रहनेवाला मय उन तीनों पुरोंको तारकाक्ष आदि असुरोंके हवाले करके स्वयं भी उसीमें प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरोंको पाकर महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न वे तारकासुरके लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगोंका उपभोग करने लगे । वे नगर कल्पवृक्षोंसे व्याप्त तथा हाथी-घोड़ोंसे सम्पन्न थे । उनमें मणिनिर्मित जालियोंसे आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मरागके बने हुए एवं सूर्य-मण्डलके समान चमकीले विमानोंसे, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलास-शिखरके समान ऊँचे तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्यल दिव्य प्रासादों तथा गोपुरोंसे उनकी अद्भुत् शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गन्धर्वों, सिद्धों तथा चारणोंसे खचाखच भरे थे। प्रत्येक महेलमें शिवालय तथा अग्निहोत्रशालाकी प्रतिष्ठा हुई थी । उनमें शिवभक्ति-परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, क्प, तालाव और बड़ी-बड़ी तलैयोंसे तथा समूह-के-समूह स्वर्गसे च्युत हुए वृक्षोंसे युक्त उद्यानों और वनोंसे सुशोभित थे। बड़ी-बड़ी नदियों, नदों और छोटी-छोटी सरिताओंसे-जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गयी थी। उनमें सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अनेकों फलोंके भारसे छदै हुए बुक्ष छमे थे, जिनसेवे नगर विशेष मनोहर छमते थे।

वे ब्रिंड-के-ब्रंड मदमत्त गजराजोंसे, सुन्दर-सुन्दर घोड़ोंसे, नाना प्रकारके आकार प्रकारवाले रथों एवं शिविकाओंसे अलंड्रेस थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक कीडास्थल बने थे और वेदाध्ययनकी पाठशालाएँ भी भिन्न-भिन्न निर्मित हुई थीं। वे गापी पुर्योंके लिये मन-वाणीसे भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पतिसेवापरायण तथा कुधमेंसे विमुख रहनेवाली पतित्रता नारियोंने उन नगरोंके उत्तम स्थलोंको सर्वत्र पवित्र कर रक्खा था। उनमें महाभाग शूरवीर देख और श्रुति-स्मृतिके अर्थके तत्वज्ञ एवं स्वधमेंपरायण ब्राह्मण अपनी क्षियों तथा पुत्रोंके साथ निवास करते थे। उनमें मयद्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृद्ध पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमलके समान नीले और

बुँघराले थे। वे सभी मुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्धकी लालसा भरी रहती थी। वे यहे-बड़े समरांसे प्रेम करनेदाले थे, ब्रह्मा और शिवका पूजन करनेसे उनके पराक्रम विश्वद्ध थे; वे सूर्य, मस्द्रण और महेन्द्रके समान बली थे और देवताओं के मथन करनेवाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणेंमें जिन्न जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिवके प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरोंने प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिवभक्तिनिरत होकर सारी जिलेकीको बाधित करके विशाल राज्यका उपभोग करने लगे। मुँदे ! इस प्रकार वहाँ निवास करनेवाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्यका पालन करते हुए बहुत लंबा काल ब्यतीत हो गया। (अध्याय १०)

### तारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतप्त हुए देवोंकी ब्रह्माके पास करुण पुकार, ब्रह्माका उन्हें शिवके पास मेजना, शिवकी आज्ञासे देवोंका विष्णुकी शरणमें जाना और विष्णुका उन दैत्योंको मोहित करके उन्हें आचार-अष्ट करना

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे ! तदनन्तर तारक-पुत्रोंके प्रभावसे दग्ध हुए इन्द्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये। वहाँ सम्पुर्ण देवताओंने दीन होकर प्रेमपूर्वक पितामहको प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा।

देवता बोले—धातः ! त्रिपुरोके खामी तारक-पुत्रोंने तथा मयामुरने समस्त खर्गवासियोंको संतप्त कर दिया है । ब्रह्मन् ! इसोलिये इमलोग दुखी होकर आपकी श्ररणमें आये हैं । आप उनके वधका कोई उपाय कीजिये जिससे इमलोग मुखसे रह सकें ।

ब्रह्माजीने कहा—देवगणों ! तुम्हें उन दानवोंसे विशेष भय नहीं करना चाहिये । मैं उनके वधका उपाय बतलाता हूँ । भगवान् शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे । मैंने ही इन दैत्योंको बढ़ाया है) अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं । साथ ही त्रिपुरमें इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा । अतः इन्द्रसिहत सभी देवता शिवजीसे प्रार्थना करें । वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जायँगे तो वे ही तुमलोगों-का कार्य पूर्ण करेंगे ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—व्यासजी | ब्रह्माजीकी यह वाणी सुनकर इन्द्रसहित सभी देवता, दुखी हो उस स्थान- पर गये, जहाँ वृषमध्यज शिव आसीन थे। तव उन सबने अज्ञाल बाँधकर देवेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कंघा झकाकर लोकोंके कल्याणकर्ता शंकरका स्तवन किया। मुने ! इस प्रकार नाना प्रकारके दिव्य स्तोत्रोंद्वारा त्रिश्लधारी परमेश्वरकी स्तुति करके खार्थ-साधनमें निपुण इन्द्र आदि देवताओंने दीनभावसे कंघा झकाये हुए हाथ जोइकर प्रस्तुत खार्थको निवेदन करना आरम्भ किया।

देवताओं से कहा—महादेव ! तारक से पुत्र तीनों भाइयोंने मिलकर इन्द्रसहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है । भगवन् ! उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और सम्पूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट-प्रष्ट कर से सारे जगत्को उत्पीडित कर रक्खा है । वे दाकण दैत्य समस्त यज्ञभागों को स्वयं ग्रहण करते हैं । उन्होंने ऋषि-धर्मका निवारण करके अधर्मका विस्तार कर रक्खा है । बंकर ! निश्चय ही वे तारक-पुत्र समस्त प्राणियों के लिये अवध्य हैं, इसीलिये वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं । प्रमो ! ये त्रिपुरनिवासी दाकण दैत्य ज्ञवतक जगत्का विमाश न कर डालं, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीतिका विधान करें, जिससे इसकी रक्षा हो सके ।

सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! यो भाषण करते

हुए उन स्वर्गंबासी इन्द्रादि देवोंकी बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुछ बोले ।

शियंजीने कहा—देवगण ! इस समय वे त्रिंपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। और ऐसा नियम है कि जो पुण्यातमा हो, छसपर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करनी चाहिये । मैं देवताओं के सारे महान कप्टों को जानता हूँ। फिर भी वे देत्य वड़े प्रवल हैं, अतः देवता और असुर शिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते । वे तारक-पुत्र सब-के-संब पुण्यसम्पर, हैं, इसिलये उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है । यद्यपि मैं रणकर्कश्च हूँ, तथापि जान-बूझकर मैं मित्र-द्रोह कैसे कर सकता हूँ; क्यों कि पहले किसी समय ब्रह्मा जीने कहा था कि मित्रद्रोहसे वेदकर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है । सत्पुरुषोंने ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा बत-भङ्ग करनेवालेके लिये प्रायश्चित्तका विधान किया है; परंतु कृतक्षके उद्धारका कोई उपाय नहीं है । क्षेत्र विचार-कर तुम्हीं बताओ कि जब वे देत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं

उन्हें कैसे मार सकता हूँ । इसिलिये अमरे ! जबतक वे दैत्य मेरी भक्तिमें तत्पर हैं, तबतक उनका वध असम्भव है ।. तथापि तुमलोग विष्णुके पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो।

तदनन्तर देवगण भगवान् विष्णुके समीप गये और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गयी कि जिससे वे असुर -शैव—सनातन धर्मसे विमुख होकर सर्वथा अनाचारपरावण हो गये। वैदिक धर्मका नाश होनेसे वहाँ स्त्रियोंने पातित्रत-धर्म छोड़ दिया, पुरुष इन्द्रियोंके वश हो गये। यीं स्त्री-पुरुप सभी दुराचारी हो गये। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, वत, तीर्थ, शिव-विष्णु-सूर्यगणेश आदिका पूजन, स्नान, दान आदि सभी ग्रुभ आचरण नष्ट हो गये। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरोंमें जा पहुँचों। तपसे प्राप्त लक्ष्मी वहाँसे चली गयों। इस प्रकार वहाँ अधर्मका विस्तार हो गया। सुने ! तब शिवेच्छासे भाइयोंसहित उस दैत्यराजकी तथा मयकी भी शक्ति कुण्ठित हो गयी।

## देवोंका शिवजीके पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजीके त्रिपुर-वधके लिये उद्यत न होनेपर ब्रह्मा और विष्णुका उन्हें समझाना, विष्णुके वतलाये हुए शिव-मन्त्रका देवोंद्वारा तथा विष्णुद्वारा जप, शिवजीकी प्रसन्नता और उनके लिये विश्वकर्माद्वारा सर्वदेवमय रथका निर्माण

व्यासजीते पूछा—सनत्कुमारजी ! जब भाइयों तथा पुरवासियोंसहित उस दैत्यराजकी बुद्धि विशेषरूपसे मोहाच्छन्न हो गयी, तब उसके बाद कौन-सी घटना घटी ? विभो ! बह सारा बृत्तान्त वर्णन कीजिये !

सनत्कुमारजीने कहा—महर्षे ! जब तीनों पुरोंकी पूर्वोक्त दशा हो गयी, दैत्योंने शिवार्चनका परित्यांग कर दिया, सम्पूर्ण स्त्री-धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान् विष्णु और ब्रह्माके साथ सब देवता कैलास पर्वतपर गये और सुन्दर शब्दोंमें शिवकी स्तृति करने लगे—भहेश्वर देव ! आप परमोत्कृष्ट आत्मबलसे सम्पन्न हैं; आप ही सृष्टिके कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं; परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है ।' यो महादेवजीका स्तवन करके देवाने उन्हें साधाङ्ग प्रणाम किया । फिर भगवान विष्णुने जलमें खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिवका मन-

ही-मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्तिके द्वारा प्रकटित रुद्रमन्त्रका डेढ़ करोड़की संख्यातक जप किया। तबतक सभी देवता उन महेश्वरमें मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे।

देवांने कहा—प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तोंकी पीड़ा हरनेवाले हैं। आपके गलेमें नीला चिह्न है, जिससे आप नीलकण्ठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं, आप रुद्रको हमारा प्रणाम है। असुरिनकन्दन! आप ही हमारी सारी आपित्योंके निवारण करनेवाले हैं, अतः सदासे आप ही हमारी गित हैं और आप ही सर्वदा हमलोगोंके वन्दनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनन्दस्वरूप, अव्यय, प्रसु, प्रकृति-पुरुषके भी साक्षात् स्रष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सन्वगुण और तमोगुणके आश्रयसे

(बिक्क ५० रू० संव युद्ध व वंव ३।५)

ब्रह्मिन च सुरापे च स्तेने भभवते तथा। निष्कृतिविद्विता सिद्धिः कृतमे नास्ति निष्कृतिः ॥

ब्रह्मा, विण्णु और रुंद्र होकर जगत्के कर्ता, भर्ता और संहारक • वनके हैं। आप ही इंसीभवैसूगरसे तारनेवाले हैं। आप समस्त प्राणिपिकि स्वामी अविनाशी वरदाता वाङ्मयस्वरूप वेद-प्रतियाद्य और वाच्य वाचकतासे रहित हैं । योगवेत्ता योगी आप ईश्मनसे मुक्तिकी याचना करते हैं। आप योगियोंके हृदय-कमलकी कर्णिकापर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप परब्रह्मस्वरूप, तत्त्वरूप, तेजोराशि और परात्पर हैं । दीर्व ! आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोक्षीके अधिपति हैं । भव ! इस जगत्में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं। जगद्गुरो ! इस जगत्में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणुने भी सूक्ष्म तथा महान्से भी महान् है, वह आप हि अप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाकवाले हैं; अतः आपको चारों ओरसे नमस्कार है। सर्वव्यापिन् ! आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावत और विश्वरूप हैं; आप विरूपाञ्चको सब ओरसे अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमेय और करोडों सूर्यों के समान प्रभाशाली हैं; आपको हम चारों ओरसे दण्डवत् प्रणाम करते हैं । विश्वाराध्य, आदि-अन्तग्रन्य, छब्बीसवें तत्त्वः नियामकरहित तथा समस्त प्राणियोंको अपने-अपने कार्योंमें प्रवृत्त करनेवाले आपको हमारा सब ओरसे प्रणाम है। आप प्रकृतिके भी प्रवर्तक, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरोंमें व्यात हैं; आप परमेश्वरको हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति-तत्त्वके ज्ञाता विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतोंमें निवास करनेवाला, स्वयम्भू और श्रति-तत्त्वज्ञ बतलाते हैं । नाथ ! आपने जगत्में अनेकों ऐसे कार्य किये हैं, जो हमारी समझसे परे हैं; इसीलिये देवता, असुर, , ब्राह्मण और अन्यान्य स्थावर-जङ्गम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शम्भो ! त्रिपुरवासी दैत्योंने हमें प्रायः नष्ट-सा कर डाला है, अतः आप शीव्र ही उन असुरोंका विनाश करके हमारी रक्षा कीजियेः क्योंकि देववलाम ! हम देवोंके एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर ! इस समय वे आपकी मायासे मोहित हो गये हैं, अतः प्रभो ! वे भगवान् विष्णु-द्वारा बतायी हुई युक्तिके चक्रमें फँसकर सारा धर्म-कर्म छोड़ वैठे हैं । भक्तवत्सल ! हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्योंने सम्प्रण धर्मोंका परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्रका आश्रय ले रक्वा है। शरणदाता! आप सदासे देवताओंका कार्य करते आये हैं, इसीडिये आज भी हमलोग

आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो। वैसा कीजिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनिवर ! इस प्रकार महेश्वरका स्तवन करके द्रेवगण दीनभावसे अंखलि बाँचकर सामने खड़े हो गये। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे।



इस प्रकार जब सुरेन्द्र आदि देवोंने महेश्वरकी स्तुति की और विष्णुने ईशान-सम्बन्धी मन्त्रका जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान् शिव प्रसन्न हो गये और वृषपर सवार हो वहीं प्रकट हो गये। उस समय पार्वतीपति शिवका मन प्रसन्न था। उन्होंने नन्दीश्वरकी पीठसे उत्तरकर विष्णुका आलिङ्गन किया और फिर वे नन्दीपर हाथ टेककर खड़े हो गये और सम्पूर्ण देवताओंकी ओर कृपामरी दृष्टिसे देखकर गम्भीर वाणीमें श्रीहरिसे बोले।

शिवजीने कहा—देवश्रेष्ठ ! उन अधर्मनिष्ठ दैत्योंके तीनों पुरोंको मैं नष्ट कर डाल्ँगा—इसमें संशय नहीं है; परंतु वे महादैत्क मेरे भक्त थे और उनका मन मुद्द ह्पसे मुझमें लगा रहता था; अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्मका परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं ? इसलिये जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्योंको धर्मश्रृष्ट करके मेरी मिक्तसे विमुख कर दिया है,

वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते ? मुनीश्वरं ! शम्भुके ये वचन मुनकर उन समस्त देवताओंका तथा श्रीहरिका भी मन उदास हो गया । जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माने देख्य कि देवताओं और विष्णुके मुखपर उदासी ? छा स्थी है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शम्भुसे कहना आरम्भ किया ।

ब्रह्माजी बेंग्डे-परमेश्वर ! आप योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठः परब्रह्म तथा श्रदासे देवों और ऋषियोंकी रक्षामें तत्वर हैं अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता । साथ ही आपके अ देशते ही तो उन्हें मोहमें डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवस्य ही उन्होंने अपने धर्मका परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्तिसे विमुख हो गये हैं; तथापि आपके सिवादसरा कोई उनका वधनहीं कर सकता। देवों और ऋषियों-के प्राणस्वक महादेव ! उधुओंकी रक्षाके लिये आपके द्वारा उन म्लेच्छां हा यथ उचित है । आप तो राजा हैं, अतः राजाको धर्मानुसार पापियोंका वध करनेसे पाप नहीं लगता; इसलिये इस काँटेको उखाइकर साधु-ब्राह्मणोंकी रक्षा कीजिये। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्यको स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्यमें एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये। इसिलये आप देवगणोंकी रक्षाके लिये उद्यत हो जाइये; विलम्ब मत कीजिये। देवदेवेश ! बड़े-बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, सम्पूर्ण वेद, शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभो ! आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट् हैं। ये श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत् आपका ही कुटुम्ब है । अजन्मा देव ! श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले शक राजकार्य सँभालनेवाले मन्त्री हैं। सर्वेश ! अन्य देवता भी आपके शासनके नियन्त्रणमें रहकर सदा अपने-अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं। यह विल्कुल सत्य है।

सनत्कुमारजी कहते हैं—व्यासजी ! ब्रह्माकी यह वात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिवका मन प्रसन्न हो गया । तव उन्होंने ब्रह्माजीसे कहा,।

रिावजी बोले—ब्रह्मन् ! यदि आप मुझे देवताओंका सम्राट् वतला रहे हैं तो मेरे पास उस पदके योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं, जिससे मैं उस पदको ग्रहण कर सकूँ; क्योंकि नितो मेरे पास कोई महान् दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारिथ है और न संग्राममें विजय दिलानेवाले वैसे. धगुष-बाणही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोगपूर्वक. संग्राममें उन प्रवल दैत्योंका वध कर सकूँ। यो कहकर वे चुप हो गये। परंतु शिवजीको शीघ प्रन्तुत होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यन्त व्यक्तिल तथा दुखी हो गये। तब भगवान् हरिने उन्से कहा।

भगवान विष्णु बोले- ''देवो तथा मुनियो ! तुमलोग क्यों दुखी हो रहे हो ? तुम्हें अपने सारे दुःखका परित्यीग कर देना चाहिये । अव तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण ! तुम्हीं छोग विचार करो कि महान् पुरुषोंकी आराधना सुखसाध्य नहीं होती । मैंने एसा सुना है कि मह-दाराधनमें पहले महान् कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्तकी दृहता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणोंके अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आद्यतीप ही ठहरे । अतः पहले 'ॐ'का उचारण करके फिर 'नमः' का प्रयोग करे । फिर 'शिवाय' कहकर दो बार 'शुभं'का उचारण करें । उसके बाद दो बार 'कुरु'का प्रयोग करके फिर 'शिवाय नमः 'ॐ' जोड़ दे । (ऐसा करनेसे 'ॐ नमः शिबाब शुभं शुभं कुरु कुरु शिवाय नमः ॐ' यह मन्त्र बनता है।) बुद्धिविशारदो ! यदि तुमलोग शिवकी प्रसन्नताके लिये इस मन्त्रका पुनः एक करोड़ जप करोगे तो दिवजी अवस्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे।" मुने ! प्रभावशाली श्रीहरिने जब यों कहा, तब सभी देवता पुनः शिवाराधनमें लग गये। तत्पश्चात् श्रीहरि भी देवों तथा मुनियोंके कार्यकी सिद्धिके हेतु शिवमें मन लगाकर विशेषरूपसे विधिपूर्वक उपमें तत्पर हो गये। मुनिश्रेष्ठ ! इधर देवगण धैर्यसम्पन्न हो वारंबार 'शिव' 'शिव' यों उच्चारण करते हुए एक करोड़ जप करके सामने खड़े हो गये। इसी समय स्वयं साक्षात् शिव पूर्वोक्त खरूप धारण करके प्रकट हो गये और यों कहने लगे।

श्रीशिवजी बोले—हरे ! ब्रह्मन् ! देवगण तथा उत्तम बनका पालन करनेवाले मुनियो ! मैं तुमलोगोंके इस जपसे प्रसन्न हो गया हूँ, अतः अब तुमलोग अपना मनोवाञ्चित बर माँग लो ।

देवताओंने कहा —देवाधिदेव! कल्याणकर्ता जगदीश्वर! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं तो देवोंकी विकलताका विचार करके शीध ही त्रिपुरका संहार कर दीजिये। परमेश्वर! आप दीनबन्धु तथा कृपत्की खान हैं। आपने ही सदासे हम देवताओंकी वारंबार विपत्तियोंसे रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिये।

्सनत्कुमारजी कहते हैं — ब्रह्मन् ! तब ब्रह्मा और विष्णुसहित देवोंकी वह बात सुनकर क्षिवजी मन-ही-मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले।

महेश्वरने कहा—हरे ! ब्रह्मन् ! देवगण ! तथा मुनियों ! अब त्रिपुरको नष्ट हुआ ही समझो। तुमलोग आदरपूर्वक मेरी बात मुनो ( और उसके अनुसार कार्य करो )। की पहले जिस दिव्य रथ, सारिथ, धनुष और उत्तम बाणको अङ्गीकार किया है, वह सब शीघ ही तैयार करो। विष्णो तथा विधे ! निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकीके अधिपति हो; इसलिय तुन्हें चाहिये कि मेरे लिये प्रयत्नपूर्वक सम्राट्के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टिके स्वजन और पालन-कार्यमें नियुक्त हो, अतः त्रिपुरको नष्ट हुआ समझकर

देवताओंकी तहायताके लिये यहं कार्य अवश्य करो । यह शुभ मन्त्र (जिसका तुमलोगोंने जप किया है ) महान् पुण्यमय, तथा मुझे प्रसन्न करनेवाला है । यह मुक्ति-मुक्तिका दाता, सम्पूर्ण कामनाओंका 'पूरक और शिव-भक्तोंके 'लिये आनन्द-प्रद है । यह स्वर्गकामी पुरुषोंके लिये धन, यश और आयु-की वृद्धि करनेवाला है । यह निष्कामके लिये मोक्षसथा साधन करनेवाले पुरुषोंके लिये मुक्ति-मुक्तिका साधक है । जो मनुष्यपित्र होकर सदा इस मन्त्रका कीर्तन करता है, मुनता है, अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—भुने ! परमात्मा शिवकी यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णुको तो विशेष आनन्द प्राप्त हुआ । उस समय विश्व- कर्माने शिवके आज्ञानुसार विश्वके हितके लिये एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथका निर्माण किया ।

(अध्याय ६—८)

### सर्वदेवमय रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढ़कर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़नेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका त्रिपुरसे जीवित वच निकलना

व्यास्तजीने कहा—शैवप्रवर सनत्कुमारजी ! आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात ! आपने परमेश्वर शिवकी जो कथा सुनायी है, वह अत्यन्त अद्भुत है। अब बुद्धिमान् विश्वकर्माने शिवजीके लिये जिस देवमय एवं पर-मोत्कृष्ट दिव्य रथका निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिये।

सूतजी कहते हैं—मुने ! व्यासज़ीकी यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके \*बोले।

सनत्कुमार जीने कहा—महाबुद्धिमान् मुनिवर व्यास-जी! मैं शिवजीके पादपद्मोंका स्मरण करके अपनी बुद्धिके अनुसार रथकी निर्माण-कथाका वर्णन करता हूँ, मुनो! तदनन्तर विश्वकर्माने च्हदेवके लिये बड़े यक्तसे आदर-पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथकी रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ मुवर्णका बना हुआ था। उसके दाहिने चक्रमें सूर्य और वामचक्रमें चन्द्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्रमें वारह अरे लगे हुए थे, जिनमें वारहों सूर्य प्रतिष्ठित थे और वायाँ पहिया सोलह अरोसे युक्त था, जिनमें चन्द्रमाकी सोलह कलाएँ विराजमीन थीं। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले

विप्रेन्द्र ! सत्ताईसों नक्षत्र भी उस वामचककी ही शोभा वढा रही थीं । विप्रश्रेष्ठ ! छहों ऋतुएँ उन दोनों पहियोंकी नेमि बनीं । अन्तरिक्ष रथका अग्रभाग हुआ और मन्दराचलने रथकी बैठकका स्थान ग्रहण किया । उदयाचल और अस्ताचल-ये दोनों उस रथके कृबर हुए । महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखापर्वत उसके आश्रयस्थान हुए । संवत्सर उस रथका वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन—दोनों लोहधारकः मुहूर्त बन्धुर (रस्सा),कलाएँ उसकी कीलें हुईँ।काष्ठाएँ उसका घोणा(नासिकारूप अग्रभाग), क्षण अक्षदण्ड, निमेष अनुकर्ष ( नीचेका काष्ट्र ) और लव ईषादण्ड हुए। बुलोक इस रथका वरूथ ( ऊपरी पर्दा ) तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएँ हुईं। अभ्रमु (ऐरावतकी पत्नी) और कामधेन जुएके अन्तिम छोरपर स्थित हुए । अन्यक्त ( प्रकृति ) उसका ईषादण्ड, बुद्धि नड्वल, अहंकार कोना और पञ्च महाभूत उसका बल थे । भुैनिश्रेष्ठ ! इन्द्रियाँ उसे चारों ओरसे विभूशित कर रही थीं और श्रद्धा उस रथकी चाल थी। उस समय वेदोंके छहां अङ्ग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, भीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण .हुए । सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त बलसम्पन्न श्रेष्ठ मन्त्रे घण्टाके स्थानापन्न हुए और वर्ण तथा

आश्रम उसके पाद बने । सहस्र फणोंसे सुशोभित शेषनाग वन्धनरज्जु हुए और दिशाएँ तथा उपदिशाएँ उसके पाद वनीं । पुष्कर आदि तीथोंने रत्नजटित स्वर्णमय पताकाओंका स्थान प्रहण किया और चारों समुद्र उस रश्वके आच्छादन-वस्त्र बने। गङ्गा आदि सभी श्रेष्ट- सरिताओंने मुन्दरी स्त्रियोंका रूप धारण किया और समस्त आभूषणोंसे विभूषित हो हाथमें चँवर ले युत्र-तत्र स्थित होकर वे रथकी शोभा बढ़ाने लगीं। आवह आदि सातों वायुओंने स्वर्णमय उत्तम सोपानका काम सँभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओरका उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुन्दर बाहरी विषमस्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओरके पाश बने और नीचेके लोकोंके निवासी उस रथका तल भाग हुए । देवाधिदेव भगवान् ब्रह्मा लगाम पकड़नेवाले सारिथ हुए और ब्रहादैवत ॐकार उन ब्रह्मदेवका चाबुक हुआ। अकारने विशाल छत्रका रूप धारण किया। मन्दराचल पार्श्व भागका दण्ड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और खयं नागराज शेष उसकी प्रत्यञ्चा बने । श्रुतिरूपिणी सरस्वती देवी उस धनुषकी घण्टा हुईं और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाणके नोक बने । मुने ! चारों वेद उस रथमें जुतनेवाले चार घोड़े कहे गये हैं। इसके बाद रोप बची हुई ज्योतियाँ उन अश्वोंकी आभूषण हुई । विषसे उत्पन्न हुई वस्तुओंने सेनाका रूप धारण किया, वायु वाजा वजानेवाले और व्यास आदि मुख्य-मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए । मुनीश्वर ! अधिक कहनेसे क्या लाभ, मैं संक्षेपमें ही वतलाता हूँ कि ब्रह्माण्डमें जो कुछ वस्तु थी, वह सब उस रथमें विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान् विश्वकर्माने ब्रह्मा और विष्णुकी आज्ञासे उस ग्रभ रथका तथा रथसामग्रीका निर्माण किया था।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्ष ! इस प्रकारके महान् दिव्य रथमें, जो अनेकविथ आश्चयोंसे युक्त था, वेद्रूष्पी अश्चोंको जोतकर ब्रह्माने उसे शिवको समर्पित कर दिया । शम्भुको निवेदित करनेके पश्चात् जो विष्णु आदि देवोंके सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करनेवाले हैं, उन देवश्चरकी प्रार्थना करके ब्रह्माजी उन्हें उस रथपर चढ़ाने लगे । तब महान् ऐश्चर्यशाली सर्वदेवमय शम्भु रथ-सामग्रीसे युक्त उस दिव्य रथपर आरूढ़ हुए । उस समय ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा-विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे । गानविद्यादिशास्त्र अप्सराओंके गण उन्हें घेरे हुए थे । सारथि-के स्थानपर ब्रह्माको देखकर उन वरद्रायक शम्भुकी विशेष होभा हुई । लोककी सुरी वस्तुओंसे कल्पित उस रथपर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेदसम्भूत वे घोड़े सिस्के वल भूमिपर गिर पड़े । पृथ्वीमें भूकम्प आ गया । सारे पर्वत डगमगाने हिंगे । सहसा शेषनाग विावजीका भार न सह सकनेके कारण आतुर हो काँपे उठे । तव उसी क्षण भगवान् धरणीधरने उठकर नन्दीश्वरका रूप धारण किया और रथके तीचे जाकर उसे ऊपरको उठायाः परंतु नन्दीश्वर भी स्थाल्ड महेराके उस उत्तमतेजको सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वीपर घुटने टेक दिये। तत्पश्चात् भगवान् ब्रह्माने शिवजीकी आज्ञासे हाथमें चातुक ले घोड़ोंको उठाकर उस श्रेष्ठ रथको खड़ा किया । तदनन्तर महेशद्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथमें यैके हुए ब्रह्माजीने रथमें जुते हुए मन और वायुके समान वेगशार्थी वेदमय अश्वोंको उन तपस्वी दानवोंके आकाशस्थित तीनों पुरींको लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात् लोकोंके कल्याणकर्ता भगवान् रुद्र देवोंकी ओर दृष्टिपात करके कहने लगे—'सुर-श्रेष्ठो ! यदि तुमलोग देवों तथा अन्य प्राणियोंके विषयमें पृथक्-पृथक् पशुत्वकी कल्पना करके उन पशुओंका आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरोंका संहार करूँगा; क्योंकि वे दैत्यश्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असम्भव है।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! अगाध बुद्धिसम्पन्न देवाधिदेव भगवान् शंकरकी यह बात सुनकर सभी देवता पशुत्वके प्रति सशङ्कित हो उठे जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भावको समझकर देवदेव अम्बिकापित शम्भु करुणाई हो गये। फिर वे हँसकर उन देवताओंसे इस प्रकार वोले।

शम्भुने कहा—देवश्रेष्ठो ! पश्चभाव प्राप्त होनेपर भी तुमलोगोंका पतन नहीं होगा । मैं उस पश्चभावसे विमुक्त होनेका उपाय बतलाता हूँ, मुनो और वैसा ही करो । समाहित मनवाले देवताओ ! मैं तुमलोगोंसे सची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाश्चपत-त्रतका पालन करेगा, वह पश्चत्वसे मुक्त हो जायगा । मुरश्रेष्ठो ! तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पाश्चपत-त्रतको करेंगे, वे भी निस्संदेह पश्चत्वसे छूट जायँगे । जो नेष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए बारह वर्षतक, छः वर्षतक अथवा तीन वर्षतक मेरी सेवा करेगा अथवा करायेगा, वह पश्चत्वसे विमुक्त हो जायगा । इसलिये श्रेष्ठ देवताओ ! तुमलोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्यतका पालन करोगे तो उसी समय पश्चत्वसे मुक्तू हो जाओगे—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।

सनत्कुमारजी कहते हैं-महर्षे ! परमात्मा महेश्वर-का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंने कहा-'तथेति'—बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसीलिये बड़े-बड़े देवता तथा असुर भगवान् शंकरके पशु वने और पशुत्वरूपी पाशसे विमुक्त करनेवाले रुद्र पशुपति हुए । तभीसे महेश्वरका पशुपति' यह नाम विश्वमें विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकोंमें कल्याण प्रदान करनेवाला है। उस समय सम्पूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमञ्च होकर जय-जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्माः विष्णु तथा अन्यान्य प्राणी भी परमानन्दमम हो गये। उस अवसरपर महात्मा शिवका जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं हो सकता । तदनन्तर जो शिवा तथा सम्प्रण जगत्के स्वामी और समस्त प्राणियोंके मुख प्रदान करनवाले हैं, वे महेश्वर यों मुसज्जित होकर त्रिपुरका संहार करनेके लिये प्रस्थित हुए । जिस समय देवदेव महादेव त्रिपुरका विनाश करनेके लिये चले, उस अवसरपर देवराज आदि सभी प्रधान-प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए । पर्वतके समान विशालकाय उन मुरेश्वरोंका मन प्रसन्न था, वे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथोंमें हल, शाल, मुसल, भुशुण्डि और नाना प्रकारके पर्वत-जैसे विशाल आयुधोंको धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वैलोंपर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान् उत्साहसे सम्पन्न थे तथा जो नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसजित थे, वे इन्द्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शम्भुकी जय-जयकार बोलते हुए महेरवरके औगे-आगे चले । सभी दण्डी एवं जटाधारी मुनि हुई मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पींकी वृष्टि करने लगे । विधेन्द्र ! त्रिपुरकी यात्रा करते समय जितने गैंणेश्वर शिवजीके साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है; तथापि में कुछका वर्णन करता हूँ। योगिन्! समस्त गणराजोंमें श्रेष्ठ भृङ्गी गणेश्वरों तथा देवगणोंसे घिरकर विमानपर आरूढ़ हो महेन्द्रकी भाँति त्रिपुरका विनाश करनेके लिये चले। उनके साथ-साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली-सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक्, सूर्यवर्चा, सूर्यपेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरिनामा, सुर, सुन्दर, प्रस्कन्द, कुन्दर, चण्डः कम्पनः अतिकम्पनः इन्द्रः इन्द्रजयः यन्ताः हिमकरः राताक्षः पञ्चाक्षः, सहस्राक्षः, महोदरः, सतीजहुः, रातास्यः, रङ्कः कपूरपूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकारकारक, अजवकत्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र, अर्घवक्त्र आदि बहुत-से अप्रमेय

बलशाली वीर 'गणाध्यक्ष लक्ष्म-लंक्षणकी परवाह न करते हुए' महेश्वरको थेरकर चल रहे. थे।

व्यासजी ! तदनन्तर महादेव शम्भु सम्पूर्ण सामग्रियों-सहित उस रथपर स्थित हो उन सुरहोहियोंके तौनों प्रशंको पूर्णतया दग्ध करनेके लिये उद्यत हुए । उन्होंने रथके शीर्ष-स्थानपर स्थित हो उस महान् अद्भुत धनुषपर प्रत्यञ्चा चढायी और उसपर उत्तम बाणका संघान करके वे रोषावेशसे होठको चाटने लगे। फिर धनुषैकी मूठको हदतापूर्धक पकड़-कर और दृष्टिमें दृष्टि मिलाकर वे वहाँ अचलभावसे खड़े हो गये। परंतु उनके अँगूठेके अग्रभागमें स्थित होकर गणेश निरन्तर पीड़ा ही पहुँचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकरका लक्ष्य नहीं वन सके । तव धनुष-बाणधारी मुञ्जकेश विरूपाक्ष शंकरने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। (उस व्योमवाणीने कहा-) (ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ! जबतक आप इन गणेशकी अर्चना नहीं कर छेंगे, तबतक इन तीनों पुरोंका संहार नहीं कर सकेंगे।' तब ऐसी बात सुनकर अन्धकासुरके निहन्ता भगवान् शिवने भद्रकालीको बुलाकर गजाननका पूजन किया । जब हर्षपूर्वक विधि-विधान-सहित अग्रभागमें स्थित उन विनायककी पूजा की गयी, तब वे प्रसन्न हो गये। फिर तो भगवान् शंकरको उन तारक-पुत्र महामनस्वी दैत्योंके तीनों नगर यथोक्तरूपसे आकाशमें स्थित दीख पड़े । इस विषयमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जर शिवजी स्वयं स्वतन्त्र, परब्रह्म, सगुण, निर्गुण, सबके द्वारा अलक्ष्य, स्वामी, परमात्मा, निरञ्जन, पञ्चदेवमय, पञ्चदेवोंके उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वन्दनीय परब्रह्मस्वरूप उन देवेश्वर महेश्वरके विषयमें यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्यसिद्धि अन्यकी कृपापर अवलम्बित हो। परंतु मुने ! उन देवाधिदेव वरदानी महेश्वरके चरित्रमें लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु! इस प्रकार जब गणाधिपका पूजन करके महादेवजी स्थित हुए, तव वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकताको प्राप्त हो गये। सुने ! उन त्रिपुरोंके परस्पर मिलकर एक हो जानेपर महाच् आत्मबलसे सम्पन्न देवताओंको महान हर्ष हुआ । तव प्पूर्ण देवगण, सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्तिधारी शिवकी स्तुति करके उच्चत्वरसे जय-जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीस्वर विष्णुने केहा-- भहेश्वर ! तारकके पुत्र उन

त्रिपुरिनवासी दैत्योंके वधका समय भी आ गया है। विभो ! इसीलिये ये पुर एकताको प्राप्त हो गये हैं। अतः देवेश ! जबतक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिये और देवताओं-का कार्य सिद्ध कीजिये।'

मुने ! तदनन्तर शिवजीने धनुपकी डोरी चढ़ाकर उसपर
पूज्य पाशुपतास्त्र नामक बाणका संधान किया और उसे वे
त्रिपुरपर छोड़नेका विचार करने छगे । शंकरजीने जिस समय
अपने अद्भुत धनुपको खींचा था, उस समय अभिजित् मुहूर्त
चल रहा था । उन्होंने धनुपकी टंकार तथा दुस्सह
सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरोंको ललकारकर करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान उस
भीषण बाणको उनपर छोड़ दिया। तब जिसके नोकपर अग्नि-



देव प्रतिष्ठित थे और जो विशेषरूपसे पापका विनाशक तथा ण्णुमय था, उस महम्न् जान्वल्यमान शीष्ट्रगामी बाणने उन त्रिपुरनिवासी दैत्योंको दग्ध कर दिया। तत्पश्चात् वे तीनों पुर मी भसा हो गये और एक साथ ही चारों समुद्रोंरूपी मेखलावाली भूमिपर गिर पड़े । उस समय शिवजीकी पूजाकां अतिक्रमण कर देनेके कारण सैंकड़ों दैत्य उस वाणस्थित अग्रिसे जलकर हाहाकार मचा रहे थे । जब भाइयौसहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भूकवैत्सल भगवान् शंकरका स्मरण किया और मन-ही-मन , महादेवको देखकर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकारसे विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा।

तारकाश्च बोला--'भव ! आप हमपर प्रसन्न हैं। यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्यके प्रभावसे आप फिर कव भाइयोंसहित हमको दग्ध करेंगे। भगवन्! जो देवता और असरोंके लिये अप्राप्य है, वह ( आपके हाथसे मरण्या ) दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया । अब जिस-जिस योनिमें हम जन्म धारण करें, वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्तिसे भावित रहे। मुने ! यों वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजीकी आज्ञासे उस अग्निने उन्हें अद्भृत रीतिसे जलाकर राखकी ढेरी बना दिया। व्यासजी ! और भी जो बालक और बृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञानुसार उस अग्निद्वारा शीन ही जलकर भस्म हो गये। यहाँतक कि उन त्रिपुरोंमें जितनी स्त्रियाँ और पुरुष थे, वे सब-के-सब उस अभिसे उसी प्रकार दग्ध हो गये जैसे कल्पान्तमें जगत् भसा हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्निसे कोई भी स्थावर-जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरोंका विश्वकर्मा अविनाशी मय बच गया; क्योंकि वह देवोंका अविरोधी, शम्भुके तेजसे सुरक्षित और सद्भक्त था । विपत्तिके अवसरपर भी वह महेरवरका रारणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियोंका भाव-अभाव अथवा कृत-अकृतके प्राप्त होनेपर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाशसे बचे रहते हैं । इस्रक्रिये सत्पुरुषोंको अत्यन्त सम्भावित-उत्तम कर्मके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि निन्दित कर्म करनेसे प्राणीका विनाश हो जाता है। अतः गर्हित कर्मका आचरण भूलकर भी न करे । उस समय भी जों दैत्य बन्धु-बान्धवींसहित शिवजीकी पूजामें तत्पर थे, वे सव-के-सब शिव-पूजाके प्रभावसे (दूसरे जन्ममें) गणोंके अधिपति हो गये। (अध्याय ९-१०)

क्ष तस्माद् यत्नः सुसम्भाव्यः सिद्धः कर्तव्य एव हि । गर्हणात् क्षीयते छोको न तत्कर्म समाचरेत् ॥ (शि० पु० रु० सं० युद्धे० खं० १० । ४२ )

## • देवोंके स्तवनसे शिवजीका कोप शान्त होना और शिवजीका उन्हें वर देना, मय दीनवंका शिवजीके समीप आना और उनसे वर-याचना करना, शिवजीसे वर पाकर मयका वितललोकमें जाना

व्यास्त्रज्ञीने पूछा—महांबुंद्धिमान् सनत्कुमारजी ! आप तो ब्रह्माक्रे पुत्र और जिवसक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं । अब बह बतलाइये कि त्रिपुरके दग्ध हो जानेपर सम्पूर्ण देवताओं ने क्या किया ? मय कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्षों-की क्या गति हुई ? यदि यह बृत्तान्त शम्भुकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाला हो तो वह सब विस्तारपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये ।

स्तजी कहते हैं—मुने ! व्यासजीका प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माके पुत्र भगवान सनत्कुमार शिवजीके युगल चरम्पेंद्रा स्मरण करके बोले ।

सनत्कुमारजीने कहा-महाबुद्धिमान् व्यासजी ! जव महेश्वरने दैत्योंसे खचाखच भरे हुए सम्पूर्ण त्रिपुरको भस्म कर दिया, तब सभी देवताओंको महान् आश्चर्य हुआ। उस समय शंकरजीके महान् भयंकर रौद्र रूपको, जो करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अभिकी भाँति तेजस्वी था तथा जिसके तेजसे दसों दिशाएँ प्रक्वित-सी दीख रही थीं, देखकर साथ ही हिमाचल-पुत्री पार्वतीदेवीकी ओर दृष्टिपात करके सम्पूर्ण देवता भयभीत हो गये। तब मुख्य-मुख्य देवता विनम्न होकर सामने खड़े हो गये । उस अवसरपर वडे-वडे ऋषि भी देवताओंकी वाहिनीको भयभीत देखकर खड़े ही रह गये, कुछ बोल न सके। वे चारों ओरसे शम्भुको प्रणाम करने लगे । तत्पश्चात् ब्रह्मा भी शिवजीके उस रूपको देखकर भयग्रस्त हो गये। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणोंके साथ प्रसन्न मनसे सावधानीपूर्वक उन गिरिजासहित महेश्वरका, जो देवोंके भी देव, भव तथा हरनामसे प्रसिद्ध, भक्तोंके अधीन रहनेवाले और त्रिपुरहन्ता हैं, स्तवन किया। तदनन्तर सभी प्रमुख देवताओंने भगवान् शिवकी स्तुति की। यों स्तुति किये जानेपर लोकोंके कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले।

रांकरजीने कहा—ब्रह्माः विष्णु तथा देवगण ! मैं तुमलोगोंपर विशेषरूपसे प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवाञ्चित वर माँग लो ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! शिवद्वारा कहे हुए वचनको मुनकर सभी देवताओंका मन प्रसन्नतासे खिल उठा। फिर तो वे बोलु. उठे। देवताओंने कहा—भंगवन् ! देवदेवेश ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं और हम देवगणांको अपना दास समझकंर वर देना चाहते हैं तो देवसत्तम ! जब-जब देवताओंपर दु:खकी सम्भावना हो। तब-तब आप प्रकट होकर सदा उनके दु:खोंका विनाश करते रहें ।

सनत्कुमारजी कहते हैं-महर्षे ! जब ब्रह्माः विष्ण और देवताओंने भगवान रुद्रसे ऐसी प्रार्थना की, तब वे शान्त तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले-अच्छा, सदा ऐसा ही होगा।' ऐसा कहकर शंकरजीने, जो सदा देवोंका दुःख हरण करनेवाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवोंको जो कुछ अभीष्ट था, वह सारा-का-सारा उन्हें प्रदान कर दिया । इसी समय मय दानवः जो शिवजीकी कृपाके बलसे जलनेसे वच गया था, शम्भको प्रसन्न देखकर हर्षित मनसे वहाँ आया । उसने विनीत भावसे हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक हर तथा अन्यान्य देवोंको भी प्रणाम किया। फिर वह शिवजीके चरणोंमें लोट गया । तत्पश्चात दानवश्रेष्ठ सपने उठकर शिवजीकी ओर देखा। उस समय प्रेमके कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्तसे उनकी स्तिति करने लगा । द्विजश्रेष्ठ ! मयद्वारा किये गये स्तवनको मुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये और आदरपूर्वक उससे बोले ।

शिवजीने कहा—दानवश्रेष्ठ मय ! मैं तुझपर प्रसन्न हूँ, अतः त् वर माँग ले । इस समय जो कुछ भी तेरे मनकी अभिलाधा होगी, उसे मैं अवस्य पूर्ण करूँगा।

स्नत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! शम्भुके इस मङ्गल-मय वचनको सुनकर दानवश्रेष्ठ मयने अञ्चलि बाँधकर विनम्न हो उन प्रभुके चरणोंमें नमस्कार करके कहा।

सय बोला—देवाधिदेव महादेव ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे वर पानेका अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाहवती मिक प्रदान कीजिये । परमेश्वर ! मैं सदा अपने मक्तांसे मित्रता रक्क्यूं, दीनींपर सदौ मेरा•दया-भाव बना रहे और अन्यान्य दुष्ट प्राणियोंकी मैं उपेक्षा. करता रहूँ । महेश्वर ! कभी भी मुझमें आसुर भावका उदय न हो । नाथ ! निरन्तर आपके ग्रुम मजनमें तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूँ ।

सनत्कुमारजी कहते हैं — ब्यासजी ! शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं। मयने जब इस प्रकार उन परमेश्वरकी प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मयसे बोले।

महेश्वरने कहा—दानवसत्तम ! तू मेरा भक्त है, तुझमें कोई भी विकार नहीं है; अतः तू धन्य है । अव मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है, वह सारा-का-सारा तुझे प्रदान करेंता हूँ । अव तू मेरी आज्ञासे अपने परिवारसहित वितल लोकको चला जा। वह स्वर्गसे भी रमणीय है । तू वहाँ प्रसन्नचित्तसे मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर । मेरी आज्ञासे कभी भी तुझमें आसुर भावका प्राकट्य नहीं होगा।

सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! मयने महात्मा

शंकरकी उस आज्ञाको सिर झुकाकर स्वीकार क्रिया और उन्हें तथा अन्यान्य देवोंको भी प्रणाग क्रिरके वह वितल्लोकको चला गया। तदनन्तर महादेवजी देवताओंके उसक महान् कार्यको पूर्ण करके देवी पार्वती, अवले पुत्र और सम्पूर्ण गणीसहित अन्तर्धान हो गये। जब पार्ववारसमेत भग्नवान् शंकर अन्तर्हित हो गये, तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अहस्य हो गया। तत्यश्चात् ब्रह्मा, विष्णु तथाअन्यान्य देव, मुनि, गन्धर्व, किंनर, नाग, सर्प, अस्तरा और मनुष्योंको महान् हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकरजीके उत्तम यशका बखान करते हुए आनन्दपूर्वक अपने-अपने स्थानको चले गये। वहाँ पहुँचकर उन्हें परम सुखकी प्राप्ति हुई। महर्षे! इस प्रकार मैंने शशिमौलि शंकरजीका विशाल चरित, जो त्रिपुर-विनाशको सूचित करनेवाला तथा परमोहक्र किसर अति सुक्त सारा-का-सारा तुम्हें सुना दिया। (अध्याय ११-१२)

दम्भकी तपस्या और विष्णुद्वारा उसे पुत्र-प्राप्तिका वरदान, शङ्खचूडका जन्म, तप और उसे वरप्राप्ति, त्रझाजीकी आज्ञासे उसका पुष्करमें तुलसीके पास आना और उसके साथ वार्तालाप, त्रझाजीका पुनः वहाँ प्रकट होकर दोनोंको आशीर्वाद देना और शङ्खचूडका गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण करना

तदनन्तर जलन्धरकी उत्पत्तिसे लेकर उसके वधतक-का प्रसङ्ग सुनाकर सनत्क्रमारजीने कहा-मुने ! अव शम्भका दुसरा चरित्र प्रेमपूर्वक अवण करो । उसके सुनने मात्रसे शिवभक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यासजी ! शङ्खचूड नामक एक महावीर दानव थाः जो देवोंके लिये कण्टकस्वरूप था। उसे शिवजीने रणके मुहानेपर त्रिशूलसे मार डाला था । शिवजीका वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुमपर अधिक स्नेह होनेके कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक उसे अवण करो । ब्रह्माके पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए । ये मननशील, धर्मिष्ठः, सृष्टिकर्ताः, विद्यासम्पन्न तथा प्रजापति थे । दक्षने प्रसन्न होकर अपनी तेरह कन्याओंका विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानोंका इतना अधिक विस्तार हुआ कि रसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप-पतियों में एकका नाम दनु था। वह श्रेष्ठ मुन्दरी तथा महारूपवती थी । उस राध्वीका सौभाग्य बढ़ा हुआ था । मुने ! उस दनुके बहुत-से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए । विस्तार-भयसे उनके नाम नहीं गिनाये जा रहे हैं। उनमें एकका

नाम विप्रचित्ति था, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेन्द्रिय, धार्मिक तथा विष्णुभक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीरको चिन्ता व्याप्त हो गयी। उसने गुकाचार्यको गुरु वनाकर उनसे श्रीकृष्ण-मन्त्र प्राप्त किया और पुष्करमें जाकर घोर तप करना आरम्भ किया । वहाँ सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण-मन्त्रका जप करते हुए उसके एक लाख वर्ष बीत गये। तब उस तपस्वीके मस्तकसे एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र ब्यांप्त हो गया। वह तैज इतना दुस्सह था कि उससे सम्पूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तव वे. इन्द्रको अगुआ वनाकर ब्रह्माके शरणापन हुए। वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता विधाताको प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेषरूपसे व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तान्त उनसे कह सुनाया। उनकी बात मुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ छेकर वह सारा वृत्तान्त विष्णुको सुनानेके लिये वैक्कण्ठको चले । वहाँ पहुँचकर सव लोगोंने त्रिलोकीके अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णुको विनीतभावसे प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति इंदने लगे।

देशंता बोंळे चैवदेव ! हमें पता नहीं कि यहाँ कौन-सा कौरण उत्पन्न हो गया है । हम किसके तेजसे संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाइये । दीनबन्धो ! अपने दुखी सेवकोंके रेक्षक तो आप ही हैं; अतः शरणदाता ! रमानाथ ! हम शरणागतोंकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ।

सनैत्कुमारंजी कहते हैं —मुने ! ब्रह्मा आदि देवताओं के वचनको सुनकर शरणागतवैत्सल भगवान विष्णु मुस्कराये और प्रेमपूर्वक बोले।

चिष्णुने कहा—अमरो ! शान्त रहो, घवराओ मत, भयभीत न होओ । कोई उलट-पलट नहीं होगा; क्योंकि अभी प्रलयको समय नहीं आया है। (यह तेज तो) दम्भ नामक दानवका है, जो मेरा भक्त है और पुत्रकी कामनासे तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शान्त कर दूँगा।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! भगवान् विष्णुके यों कहनेपर ब्रह्मा आदि देवताओंकी व्ययता जाती रही, वे सभी धैर्य धारण करके अपने-अपने धामको लौट गये । इधर भगवान् अच्युत भी वर प्रदान करनेके लिये पुष्करको चल पड़े, जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था । वहाँ पहुँचकर श्रीहरिने अपने मन्त्रका जप करनेवाले भक्त दम्भको सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीमें कहा— वर माँग !' तब विष्णुका उपर्युक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्तिके साथ उनके चरणों-में लोट-पोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला।

दम्भने कहा—देवाधिदेव! कमलनयन! आपको नमस्कार है। रमानाथ! मुझपर कृपा कीजिये। त्रिलोकेश! मुझे एक ऐसा बीर पुत्र दीजिये, जो आपका भक्त तथा महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो। वह त्रिलोकीको जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सकें।

सनत्कुमारजी कहते हैं मुने ! दानवराज दम्भके यों कहनेपर श्रीहरिने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तपसे उसे निवृत्त करके खयं अन्तर्धान हो गये । दानवेन्द्र दम्भकी तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था; अतः वह भी श्रीहरिके चले जानेपर उस दिशाको नमस्कार करके अपने घरको छैंट गया । थोड़े ही समयके उपरान्त उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गयी । वह अपने तेजसे घरके भीतरी भागको प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने ! श्रीकृष्णके पार्षदोंका अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधाजीने शाप दे, दिया था, वही उसके गर्भमें प्रविष्ट हुआ था। तदनन्तर समय आनेपर साध्वी दम्भपत्नीने एक तेजस्वी बालकको जन्म दिया। तव पिताने बहुतन्से मुनीश्वरोंको बुलाकर उसका विधिपूर्वक जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न किया। दिजोत्तम ! उस पुत्रके उत्पन्न होनेपर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आनेपर पिताने उस बालकका 'शङ्कचूड' ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिताके घरमें शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने लगा। वह अत्यन्त तेजस्वी था, अतः उसने बचपनमें ही सारी विद्याएँ सीख लीं। वह नित्य बालकीडा करके अपने माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुद्धित्रयोंका तो वह विशेषरूपसे प्रेम-भाजन हो गया।

तदनन्तर जव शङ्खचूड बड़ा हुआ, तव वह जैगीपव्य मुनिके उपदेशसे पुष्करमें जाकर ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके लिये भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा । उस समय वह एकाप्र-मन हो अपनी इन्द्रियोंको काबूमें करके गुरूपदिष्ट ब्रह्मविद्याका जप करता रहा। यों पुष्करमें तपस्या करते हुए दानवराज राङ्कचुडको वर देनेके लिये लोकगुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीव्र ही वहाँ पधारे और उस दानवेन्द्रसे बोळे—'वर माँग!' ब्रह्माजीको देखकर उसने अत्यन्त नम्रतासे उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणीसे उनकी स्तृति की । तत्पश्चात उसने ब्रह्मासे वर माँगते हुए कहा- 'भगवन् ! में देवताओं के लिये अजेय हो जाऊँ।' तब ब्रह्माजी परम प्रसन्न होकर बोले— 'तथास्तु-ऐसा ही होगा ।' फिर उन्होंने शङ्खचूडको वह दिव्य श्रीकृष्णकवच प्रदान किया, जो जगत्के सम्पूर्ण मङ्गलांका भी मङ्गल और सर्वत्र विजय प्रदान करनेवाला है । तदनन्तर ब्रह्माजीने उसे आज्ञा दी कि 'तुम बदरीवनको जाओ । वहीं धर्मध्वजकी कन्या तलसी सकामभावसे तपस्या कर रही है। तुम उसके साथ विवाह कर लो ।' यों कहकर ब्रह्माजी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अन्तर्धान हो गये । तब तपःसिद्ध शङ्खचूडने भी, जिसके सारे मनोरथ तपीवलसे पूर्ण हो चुके थे और मुखपर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्करमें ही उस जगत्के मङ्गलंके भी मङ्गलखरूप कवचको गलेमें बाँच लिया और ब्रह्माके आज्ञानुसार वह तत्काल ही बदरिकाश्रमको. चल पड़ा । वहाँ दानव शङ्खचूड सहशा उस स्थानपर जा

पहुँचा जहाँ धर्मध्यजकी पुत्री तुलसी तप कर रही थी। मुन्दरी तुलसीका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शीलसे सम्पन्न थी । उस सतीको देखकर शङ्खचूड े उसके समीप-ही ठहर गया और मुधुर वाणीमें उससे बोला ।



राङ्कचुडने कहा-मुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी पत्री हो ? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो ? यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ ।

सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! शङ्कचुडके ये सकाम वचन सुनकर तुलसीने उससे कहा।

तुळसी बोळी-मैं धर्मध्वजकी तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवनमें तप कर रही हूँ । आप कौन हैं ? सुख-पूर्वक अपने अभीष्ट स्थानको चले जाइये; क्योंकि नारीजाति ब्रह्मा आदिको भी मोहमें डाल देनेवाली होती है। यह विष-तस्य, निन्दनीय, दोष उत्पन्न करनेवाली, मायारूपिणी तथा विचारशीलोंको भी शृङ्खलाके समान जकड़ लेनेवाली होती है।

सनत्कुमारजी कहते हैं-महर्षे ! तुलसी जब इस प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गयी, तब उसे मुसकराती देखकर शङ्खचूडने भी कहना आरम्भ किया।

शङ्खाचूड बोला-देवि ! दुमने जो बात कही है,

वह सारी-की-सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है । उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी । इसका विवरण सुझसे सुनो । शोभने ! जगत्में जितनी पतित्रता नारियाँ हैं, उनमें तुम अग्रणी हो । मेरा तो ऐसा विचार है<sup>१</sup> कि जैसे मैं पापेबुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम-पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्माजीकी आंजासे तुम्हारे समीप आया हूँ और गान्धर्व विवाहकी विधिसे तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे ! क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवां तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है ? अरे ! देवताओंमें भगदड डालनेवाला शङ्खचूड में ही हूँ । मैं दनुका वंशज तथा दम्म नामक दानवका पुत्र हूँ। पूर्वकालमें मैं श्रीहरिका पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिकाजीके शापसे दानवराज शङ्खचूड होकर उत्पन्न हुआ हूँ ने सारी बातें मुझे ज्ञात हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके प्रभावसे मुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण बना हुआ है।

सनद्भमारजो कहते हैं-मुने ! तुलसीके समक्ष यों कहकर शङ्खचूड चुप हो गया । जब दानवराजने आदर-पूर्वक तुलसीसे ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुसकराकर कहने लगी।

तुलसी बोलो—भद्र पुरुष ! आज आपने अपने सात्त्विक विचारसे मुझे पराजित कर दिया है । जो पुरुष स्त्रीद्वारा परास्त न हो सके, वह संसारमें धन्यवादका पात्र है; क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है । देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निन्दा करते हैं । जननाशौच तथा मरणाशौचमें ब्राह्मण दस दिनोंमें, क्षत्रिय बारह दिनोंमें और वैश्य पंद्रह दिनोंमें गुद्ध हो जाता है तथा ग्रुद्रकी ग्रुद्धि एक॰ मासमें हो जाती है-ऐसा वेदका अनुशासन है; परंतु स्त्रीसे पराजित हुए पुरुषकी गुद्धि चितादाहके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे सम्भव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर् उसके द्वारा दिये गये पिण्ड-तर्पण आदिको इच्छापूर्वक प्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किये गये पुष्प-फल आदिको स्वीकार नहीं करते । जिसका मन स्त्रियोंद्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दानसे क्या लाभ ? अर्थात् उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं । मैंने आपके विद्या, प्रभाव और शनकी जानकारांके लिये ही आपकी परीक्षा ली हैं।

क्योंकि कामिनीको चाहिये कि वह अपने मनोनीत कान्तकी मरीक्षा, करके ही उसे प्रक्तिरुपसे वरण करे।

सनत्कुमारजी कहते हैं — व्यासजी । जिस समय तुलसी यो वार्तालाफ कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे।

ब्रह्माजीने कहाँ—शङ्खचूड ! तुम इसके साथ क्या व्यर्थमें वाद-विवाद कर रहे हो ? तुम गान्धर्व-विवाहकी विधिसे इसका पाणिग्रहण करो; क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुषरत हो और यह सती-साध्वी नारियों में रत्नस्वरूपा है । ऐसी दशामें निपुणाका निपुणके साथ समागम गुणकारी ही होगा । (फिर तुल्सीकी ओर लक्ष्य करके बोले—) सती-साध्वी तुल्सी ! तू ऐसे

गुणवान् कान्तकी क्या परीक्षा हे रही हैं ? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवोंका मान मर्दन करनेवाला है। सुन्दरी! तू इसके साथ सम्पूर्ण क्षोकोंमें सर्वदा उत्तम-उत्तम स्थानोंपर विरकालतक यथेष्ट विहार कर । शरीरान्त होनेपर यह सुनः गोलोकमें श्रीकृष्णको ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जानेपर तू भी वैकुण्ठमें चतुर्भुज भगवान्को प्राप्त करेगी।

सनत्कुमारजी कहते हैं मुने ! इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धामको चले गये । तब दानव शङ्कचूडने श् गान्धर्व-विवाहकी विधिसे तुलसीका पाणिग्रहण किया । यों तुलसीके साथ विवाह करके वह अपने पिताके स्थानको चला गया और मनोरम भवनमें उस रमणीके साथ विहार करने लगा । (अध्याय १३—२९)

शङ्खचूडका असुरराज्यपर अभिषेक और उसके द्वारा देवोंका अधिकार छीना जाना, देवोंका ब्रह्माकी शरणमें जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्वारा शङ्खचूडके जन्मका रहस्योद्घाटन और फिर सवका शिवके पास जाना और शिवसभामें उनकी झाँकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना

सनत्कुमारजी कहते हैं —महर्षे ! जब शङ्खचूडने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्योंको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने छोकसे निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्यको साथ ले दल बनाकर उसके निकट आये और विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकारसे आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यन्त प्रेमभावसे उसके पास ही खड़े हो गये। उधर दम्भकुमार श्रृंबुचूडने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्यको आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्तिके साथ उन्हें साप्राङ्ग प्रणाम किया । तदनन्तर गुरु ग्रुकाचार्यने समस्त असुरोंके साथ सलाह करके उनकी सम्मतिसे शङ्खचूडको दानवों तथा अमुरोंका अधिपति बना दिया। दम्भपुत्र शङ्खचूड प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर-राज्यपर अभिषिक्त होनेके कारण वह असुरराज विशेषरूपसे शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओंपर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरम्भ किया । सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेजको सहन न कर सके, अतः वे समरभूमिसे भाग चले और दीन होकर यत्र-तत्र पर्वतोंकी खोहोंमें जा छिपे।

उनकी स्वतन्त्रता जाती रही । वे शङ्खचूडके वशवर्ती होनेके कारण प्रभाहीन हो गये । इधर शूरवीर प्रतापी दम्भकुमार दानवराज शङ्खचूडने भी सम्पूर्ण छोकोंको जीतकर देवताओंका सारा अधिकार छीन लिया । वह त्रिलोकीको अपने अधीन करके सम्पूर्ण लोकोंपर शासन करने लगा और स्वयं इन्द्र बनकर सारे यज्ञभागोंको भी हड्पने लगा तथा अपनी शक्तिसे कुवेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदिके अधिकारोंका भी पालन कराने लगा । उस समय महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न महावीर शङ्ख चूड समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गन्धवों, नागों, किनरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकीके अन्यान्य प्राणियोंका एकच्छत्र सम्राट् था । इस प्रकार महान् राजराजेश्वर शङ्खचूड ः बहुत वर्षोतक सम्पूर्ण भुवनोंके राज्यका उपभोग करता रहा । उसके राज्यमें न अकाल पड़ता था न महामारी और न अग्रुभ प्रहोंका ही प्रकोप होता था; आधि-व्याधियाँ भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थीं । यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी । पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकारके चान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकारकी ओषियाँ उत्तम-उत्तम फलों और रसोंसे युक्त थीं । उत्तम-उत्तम मणियोंकी खदानें थीं । सनुद्र अपने तटोंपर निरन्तर ढेर-के-ढेर रत बिखेरते रहते थे । वृश्वोमें सदा पुष्प-फल लगे रहते थे । सरिताओंमें सुस्वादु नीर बहता रहता था ।

देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव मुखी थे । उनमें किसी प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न होता था । चारों वणों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्ममें स्थित रहते थे । इस प्रकार जब बहु त्रिलोकीका शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था; केवल देवता भ्रातु-द्रोहवश दुःख उठी रहे थे । मुने ! महावली शङ्खचूड गोलोकनिवासी श्रीकृष्णका परम मित्र था। साधुस्वभाववाला वह सदा श्रीकृष्णकी मिक्तमें निरत रहता था । पूर्वशापवश उसे दानवकी योनिमें जनक लेना पड़ा था, परंतु दानव होनेपर भी उसकी बुद्धि दानवकी सी नहीं थी।

प्रिय व्यासजी ! तदनन्तर जो पराजित होकर राज्यसे हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मन्त्रणा करके ब्रह्माजीकी सभाको चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्माजीका दर्शन किया और उनके चरणोंमें अभिवादन करके विशेषरूपसे उनकी स्तुति की । फिर आकुलतापूर्वक अपना सारा वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मनियों-को ढाढ़स बँधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषोंको सुख प्रदान करनेवाले वैकुण्ठलोकको चल पड़े । वहाँ पहुँचकर देवगणों-सहित ब्रह्माने रमापतिका दर्शन किया । उनके मस्तकपर किरीट मुशोभित था, कानोंमें कुण्डल झलमला रहे थे और कष्ठ वनमालासे विभूपित था । वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओंमें राङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे। श्रीविग्रहपर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनन्दनादि सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णुकी झाँकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरोंने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—सामर्थशाली वैकुण्ठाधिपते ! आप देवों-के भी देव और लोकोंके स्वामी हैं । आप त्रिलोकीके गुरु हैं । श्रीहरे ! हम सब आपके शरणापन हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिये । अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश ! आप ही लोकोंके पालक हैं । गोविन्द ! लक्ष्मी आपमें ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तोंके प्राणस्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है । इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्रीहरिके आगे रो पड़े । उनकी बात सुनकर भगव न विष्णुने ब्रह्मासे कहा ।

विष्णु बोले—ब्रह्मन् ! यह वैकुण्ठ योगियोंके लिये भी दुर्लभ है । तुम यहाँ किस लिये आये हो ! तुमपर कीन-सा कष्ट आ पड़ा है ! यह यथार्थरूपसे मेरे सामने वर्णन करो ।

सनत्कुमारजी कहते हैं मुने ! श्रीहरिका वचन सुनकर ब्रह्माजीने विनम्रभावसे सिर इन्नक्षकर उन्हें करवार प्रणाम किया और अञ्जलि बाँधकर परमात्मा विण्णुके समक्ष स्थित हो देवताओं के कप्टसे भरी हुई शङ्की चूडकी सारी करत्त कह सुनायी। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्रीहरि उस बातको सुनकर हँस पड़े और ब्रह्मासे उस रहस्यका उद्घाटन करते हुए बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—कमलयोनि ! मैं रार्ङ्कचूडका सारा वृत्तान्त जानता हूँ । पूर्वजन्ममें वह महातेजस्वी गोप था, जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तान्तसे सम्बन्ध रखनेवाले इस पुरातन इतिहासका वर्णन करता हूँ, सुनो । इसमें किसी प्रकार-का संदेह नहीं करना चाहिये । भगवान दांकर सब केंट्याण करेंगे। गोलोकमें मेरे ही रूप श्रीकृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्रीराधा नामसे विख्यात है । वह जगजननी तथा प्रकृतिकी परमोत्कृष्ट पाँचवीं मूर्ति है । वही वहाँ सुन्दररूपसे विहार करनेवाली है। उनके अङ्गसे उद्भूत बहुत-से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं । वे नित्य राधा-कृष्णका अनुवर्तन करते हुए उत्तम-उत्तम क्रीड़ाओंमें तत्पर रहते-हैं। वहीं गोप इस समय शम्भुकी इस लीलासे मोहित होकर शापवश अपनेको दुःख देनेवाली दानवी योनिको प्राप्त हो गया है। श्रीकृष्णने पहलेसे ही रुद्रके त्रिशूलसे उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव-देहका परित्याग करके पुनः कृष्ण-पार्षद हो जायगा । देवेश ! ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। चलो, इम दोनों शंकरकी शरणमें चलें; वे शीप ही कल्याणका विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें तथा समस्त देवोंको निर्मय हो जाना चाहिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने! यों कहकर ब्रह्मासहित विष्णु शिवलोकको चले। मार्गमें वे मन-ही-मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शम्भुका स्मरण करते जा रहे थे। व्यासजी! इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्माके साथ उसी समय उस शिवलोकमें जा पहुँचे, जो महान् दिव्य, निराधार तथा भौतिकतासे रहित है। वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिवजीकी सभा-का दर्शन किया। वह ऊँची एवं उत्कृष्ट प्रभाववाली सभा प्रकाशयुक्त शरीरोंवाले शिव-पार्षदोंसे विरी होनेके कारण विशेष- स्पसे शोमित हो रही थी। उन पार्षदोंका रूप सुन्दर कान्तिसे युक्त महेश्वरके रूपके सहश्च था। उनके दस सुजाएँ थीं, पाँच मुख और तीन नेत्र थे। गलेमें नील चिह्न तथा शरीरका वर्ण अत्यन्त गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नोंसे युक्त

रुद्राक्षे और भस्मके आभरणसे विभूषित थे । वह मनोहर सभा नवीन चन्द्रमण्डलके समीन आकारवाली और चौकोर थी। उत्तम-उत्तम मणियों तथा हीरोंके हारोंसे वह सजायी गयी थी। अमूल्य रत्नोंके बने हुए कमल-पत्रोंसे सुशोभित थी । उसमें मणिबांकी जालियोंसे युक्त गयाक्ष बने थे, जिससे बह चित्र-विचित्र दीख रही थी । शंकरकी इच्छासे उसमें पद्मराग मणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत-सी लग रही थी। वह स्यमन्तकमणिकी वनी हुई सैकड़ों सीढ़ियोंसे युक्त थी। उसमें चारों ओर इन्द्रनील मणिके लंभे लगे थे, जिनपर खर्णसूत्रसे प्रथित चन्दनके सुन्दर पछत्र लटक रहे थे, जिससे वह मनको मोहे लेती थी। वह भलीमाँति संस्कृत तथा सुगन्धित वायुसे सुवासित थी । एक सहस्र योजन विस्तारवाली वह सभा बहुत-से विकरोंसे खचाखच भरी थी । उसके मध्यभागमें अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था, उसीपर उमासहित शंकर विराजमान थे । उन्हें सुरेश्वर विष्णुने देखा । वे तारकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान लग रहे थे। वे किरीट, कुण्डल और रत्नोंकी मालाओंसे विभूषित थे। उनके सारे अङ्गमें भस्म रमायी हुई थी और वे छीछा-कमछ धारण

किये हुए थे। महान् उल्लाससे भरे हुए उमाकान्तका मन शान्त तथा प्रसन्न था । देवी पार्वतीने उन्हें सुवासित ताम्बूल प्रदान किया था, जिसे वें चवा रहे थे। शिवगण हाथैंमें स्वेत चॅंवर लेकर परमभक्तिके साथ उनकी सेवा कर रहे ये और . सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवनमें छगे थे. । वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवोंके जनक, सर्ववयापी, निविंकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याणस्वरूप, मायारहित, अजन्मा, आद्य, मायाके अधीश्वर, प्रकृति और पुरुषसे भी 🤊 परात्यर, सर्वतमर्थ, परिपूर्णतमै और समतायुक्त हैं । ऐसे विशिष्ट गुणोंसे युक्त शिवको देखकर ब्रह्मा और विष्णुने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने छगे। विविध प्रकारसे स्तुति करके अन्तमें वे बोले-भगवन् ! आप दीनों और अनाथोंके सहायक, दीनोंके प्रतिपालक, दीनवन्धु, त्रिलोक्तीके अधीश्वर और शरणागतवत्सल हैं। गौरीश! हमारा उद्धार कीजिये! परमेश्वर! हमपर कृपा कीजिये। नाथ ! हम आपके ही अधीन हैं; अब आपकी जैसी इच्छा (अव्याय २९-३०) हो, वैसा करें।

देवताओंका रुद्रके पास जाकर अपना दुःख निवेदन करना, रुद्रद्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथको शङ्खचूडके पास भेजना, चित्ररथके लौटनेपर रुद्रका गणों, पुत्रों और भद्रकालीसहित युद्धके लिये प्रस्थान, उधर शङ्खचूडका सेनासहित पुष्पभद्राके तटपर पड़ाव डालना तथा दानवराजके दृत और शिवकी वातचीत

सन्द्रकुमारजी कहते हैं — मुने ! तदनन्तर जो अत्यन्त दीनताको प्राप्त हो गये थे, उन ब्रह्मा और विष्णुका वचन सुनकर शिवजी मुस्कराये और मेघगर्जनाके समान गम्भीर • वाणीमें बोले ।

शिवजीन कहा—हे हरे ! हे ब्रह्मन् ! तुमलोग शङ्खचूडद्वारा उत्पन्न हुए भयको सर्वथा त्याग दो । निस्संदेह
तुम्हारा कल्याण होगा । मैं शङ्ख-चूडका सारा वृत्तान्त यथार्थ
ह्रूपसे जानता हूँ । यह पूर्वजन्ममें एक गोप था, जो ऐश्वर्यशाली
भगवान् श्रीकृष्णका भक्त था । इसका नाम सुदामा था । वही
सुदामा राघाजीके शापसे शङ्ख-चूड नामक दानवराज होकर
उत्पन्न हुआ है । यह परम धर्मश्च और देवताओंसे द्रोह करनेवाला है । यह दुईिद्विवश अपने उत्कृष्ट बलके भरोसे सम्पूर्ण
देवगणोंको क्लेश दे रहा है । अब तुमलोग प्रेमपूर्वक मेरी
बात सुनो और देवोंको आनन्दित करनेके लिये शीष्ट्र ही

कैल(सवासी रुद्रके समीप जाओ । वह रुद्ररूप मेरा ही उत्तम पूर्णरूप है । मैं ही देव-कार्यकी सिद्धिके हेतु पृथक् स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ । मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है । हरे ! इसीलिये मैं भक्तोंके वशीभृत हो कैलास-पर्वतपर सदा निवास करता हूँ ।

तदनन्तर कैलास पहुँचकर देवताओंने भगवान् महेराकी स्तुति की और अन्तमें कहा—'महेरान ! आप तो कृपाके आकर हैं। दीनोंका उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभो! दानवराज शङ्खचूडका वध करके इन्द्रको उसके भयसे मुक्त कीजिये और देवोंको इस विपत्तिसे उवारिये।' तब भक्तवसल शम्मु देवताओंकी इस प्रार्थनाको सुनकर हँसे और मैध-गर्जनकी-सी गम्भीर वाणीमें बोले।

श्रीशंकरने कहा—हे हरे ! हे बहान् ! हे देवगण् ! . तुमलोग अपने अपने स्थानको छोट जाओ । मैं निश्चय ही ... सैनिकोंसहित राङ्क्षचूडका वध कर डालूँगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

सनत्कुमारजी कहते हैं - व्यासजी ! महेश्वरके उस अमृतस्रावी वजनको सुनकर सम्पूर्ण देवताओंको परम आनन्द प्राप्त हुआ । उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शङ्खचूड मरा हुआ ही है। तब महेश्वरके चरणोंमें प्रणिपात करके विष्णु वैकुण्डको और ब्रह्मा सत्यलोकको चले गये तथा सम्पूर्ण देवता भी अपने-अपने स्थानको प्रस्थित हुए । इधर उन महारुद्रने, जो परमेश्वर, दुष्टोंके लिये कालरूप और सत्पुरुषोंकी गति हैं, देवताओंकी इच्छासे अपने मनमें शङ्खचूडके वधका निश्चय किया । तब उन्होंने ,प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गन्धर्वराज चित्ररथको दृत बनाकर शीघ्र ही शङ्खचुडके पास भेजा । चित्ररथने वहाँ जाकर शङ्खचुडको खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किये देवताओंको राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा- 'मैंने ऐसा हद निश्चय कर लिया है कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो मैं राज्य ही वापस दुँगा और न अधिकारोंको ही छौटाऊँगा। तू कल्याणकर्ता स्द्रके पास बौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थरूपसे उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे, वैसा करेंगे। त व्यर्थ वकवाद मत कर।'

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! यों कहे जानेपर वह शिवदूत पुष्पदन्त (चित्ररथ) अपने खामी महेश्वरके पास छौट गया और उसने सारी वातें ठीक-ठीक कह दीं। तब उस दूतके वचनको सुनकर देवताओं के खामी भगवान् शंकरको क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणोंसे कहा।

रह बोले—हे वीरमद ! हे नन्दिन ! क्षेत्रपाल ! आठों मैरव ! मैं आज शीव ही शङ्खचूडका वध करनेके निमित्त चलता हूँ, अतः मेरी आज्ञासे मेरे सभी वलशाली गण आयुधोंसे लैस होकर तैयार हो जायँ और अभी-अभी कुमारों (स्वामि कार्तिक और गणेश ) के साथ रणयात्रा करें । भद्रकाली भी अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! ऐती आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेनाके साथ चल पड़े । फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे । इसी समय सम्पूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कन्द और गणेश भी हर्षसे भरे हुए कवच बारण करके सशस्त्र शिवजीके निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाश, बाण, फिङ्गलीक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभूद्र, बिक्ल, कपिल, दीर्धदंष्ट्र, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलीभद्र, कालजिह्न, कुटीचर, बलोन्यत्त, रणश्लाच्य, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान-प्रधान सेनापित थे, शिवजीके साथ चर्छे। उनके गणोंकी संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इन्द्र, वारहों आदित्य, अमि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, यम, निर्ऋति, नलकुबर, वायु, वरुण, बुध, मङ्गल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंष्ट्र, उग्रदण्ड, कोरट तथा कोटभ आदिने भी शीम ही महेश्वरका अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी सौ भुजा धारण करके शिवजीके साथ न्वलीं। वे उत्तमोत्तम रहोंसे बने हुए विमानपर आरूढ थींने उनके शरीरपर लाल चन्दनका अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्र होकर हँसती, नाचती और उत्तम स्वरसे गान करती हुई अपने भक्तोंको अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थीं। उनकी एक योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी । वे अपने हाथोंमें शङ्क चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तारवाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुम्बी त्रिशूल, एक योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, खङ्ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्रः वारुणास्त्रः वायव्यास्त्रः नागपादाः नारायणास्त्रः गन्धर्वास्त्रः, ब्रह्मास्त्रः, गारुडास्त्रः, पर्जन्यास्त्रः, जृम्भणास्त्र, पर्वतास्त्र, महान् पराक्रमी सूर्यास्त्र, कालकाल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदण्डास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिन्य अस्त्र और अन्यान्य सैकड़ों दिन्यास्त्र धारण किये हुए थीं । करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ थीं । फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, वेताल, राक्षस, • यक्ष और किंनर आदिसे चिरे हुए स्कन्दने पिताके पास आकर उन चन्द्रशेखरको प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे पार्श्वभागमें स्थित होकर सहायकका स्थान ग्रहण किया। तदनन्तर रुद्ररूपधारी शम्भु अपनी सारी सेनाको एकत्रित करके शङ्खचूडके साथ लोहा लेनेके लिये निर्भयतापूर्वक आगे बढ़े और देवताओंका उद्धार करनेके लिये चन्द्रभागा नदीके तटपर मनोहर वटवृक्षके नीचे खड़े हो गये।

व्यासजी ! उधर जब शिवदूत चला गया, तब प्रतापी शङ्खचूडने महलके भीतर जाकर तुलसीसे वह सारी वार्ता कह सुनायी। राह्मचूडने के निया— 'देवि! शम्भुके दूतके मुखसे (रणितमन्त्रण मुनकर:) मैं खुदके लिये उद्यत हुआ हूँ और उनसे तृझनेके लिये मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिये मुझे आजा दो। 'यों कहकर उस ज्ञानोने अपनी प्रियाको नाना प्रकार से समझाया । फिर ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्रातःकृत्य समाप्त किया और पहले नित्यकर्म पूरा करके बहुत-सा दान दिया। तत्यश्चात् अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानवोंके राज्यपर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी सम्पत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रणयात्राका निषेध करने लगी, तब राजा शङ्खचूडने नाना प्रकारकी कथाएँ कहकर उसे ढाढ़स बँधाया। तदनन्तर उस समाहत दानवराजने कबच धारण करके युद्ध करनेके लिये उद्यत् हो अपने वीर सेनापतिको बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा।

राङ्कचूड बोला—सेनापते ! मेरे सभी वीर, जो सम्पूर्ण कार्योमें कुराल और समरमें शोभा पानेवाले हैं, आज कवच धारण करके युद्धके लिये प्रस्थान करें । शूरवीर दानयों और दैत्योंकी लियासी टुकड़ियाँ तथा बलशाली कङ्कोंकी निर्मीक सेनाएँ अस्त्र-शस्त्रसे सुसजित होकर नगरसे बाहर निकलें । करोड़ों प्रकारसे पराक्रम प्रकट करनेवाले जो असुरोंके पचास कुल हैं, वे भी देवोंके पक्षपाती शम्भुसे युद्ध करनेके लिये प्रस्थित हों । मेरी आज्ञासे धौम्रोंके सौ कुल भी कवचसे विभूषित हो शम्भुके साथ लोहा लेनेके लिये शीम्र ही निकलें । कालकेयों, मौयों, दौर्ह्यं तथा कालकोंको भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रहके साथ संग्राम करनेके लिये रण-सामग्रीसे सुसजित हो चलें।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! सेनापितको यों आदेश देकर अमुरोंका राजा महावली दानवेन्द्र शिक्ष चूड सहस्रों प्रकारकी बहुत बड़ी सेनाओंसे थिरा हुआ नगरसे बाहर निकला । उसका सेनापित भी युद्धशास्त्रमें निपुण, महारथी, महान् श्रूरवीर और रणभूमिमें रिथयोंमें अग्रगण्य था । इस प्रकार युद्धस्थलमें वीरोंको भयभीत कर देनेवाला वह दानवराज तीन लाख अक्षोहिणी सेनाओंपर शासन करता हुआ शिविरसे बाहर निकला और उत्तमोत्तम रह्नोंद्वारा निर्मित विमानपर आरूढ़ हो गुरुजनोंको आगे करके युद्धके लिये चल पड़ा । आगे बढ़नेपर वह पुष्पभद्रा नदीके तटपर सिद्धाश्रममें जा पहुँचा । वहाँ पक मनोहर वटवृश्व विराजमान था । वह सिद्धिक्षेत्र सिद्धांको

उत्तम सिद्धि प्रदान "करनेवाला था । पुण्यक्षेत्र" भारतमें वह कपिलका तपः स्थान कहलार्ता था । वह भूभाग प्रश्चिम समुद्रसे पूर्व, मल्यपर्वतसे पश्चिम, श्रीशैल्से उत्तर और गन्धमादनसे "दक्षिण था । उसकी चौड़ाई पाँच योजन और लंगाई पाँच सौ योजन थी। भारतके उस भागमें उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाली तथा शुद्ध स्फिटिकके समान स्वच्ल जलसे परिपूर्ण, पुष्पभद्रा और सरस्वती नामकी दो रमणीय निदयाँ वहती हैं। सदा सौभाग्यसे संयुक्त रहनेवाली लवणसागरकी प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वतीके साथ हिमालयसे निकली है और गोमन्तपर्वतको बायें करके पश्चिम समुद्रमें जा मिली है। वहाँ पहुँचकर शङ्खचूडने शिवजीकी सेनाको देला।

मुने ! उसने पहले शिवजीके पास एक दानवेश्वरको दूतके रूपमें भेजा। उसने शिवजीसे युद्ध न करनेके लिये कहा और शिवजीने उसे देवताओंका राज्य छौटा देनेकी बात कही । अन्तमें महेश्वरने कहा- 'दूत ! हम किसीका भी पक्ष , नहीं लेते; क्योंकि हम तो कभी स्वतन्त्र रहते ही नहीं, सदा भक्तोंके अधीन रहते हैं और उनकी इच्छासे उन्हींका कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्वकालमें ब्रह्माकी प्रार्थनासे पहले-पहल प्रलय-समुद्रमें श्रीहरि और दैत्यश्रेष्ठ मधु-कैटमका भी युद्ध,हुआ था। पुनः भक्तोंके हितकारी उन्हीं श्रीविष्णुने देवताओंके प्रार्थना करनेपर प्रह्लादके कारण हिरण्यकशिपुका वध किया था । तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरोंके साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवोंकी प्रार्थनापर ही हुआ था। पूर्वकालमें सर्वेश्वरी जगजननीका जो शुम्म आदिके साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्योंका वध कर डाला था, वह भी देवताओंके प्रार्थना करनेपर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्माके शरणापन्न हुए थे। तव वे उन देवताओं और श्रीहरिके साथ मेरी शरणमें आये थे। दूत! इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणोंकी प्रार्थनाके वशीभूत हो देवोंका अधीश्वर होनेके कारण मैं भी युद्धके लिये आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्रीकृष्णके श्रेष्ठ पार्षद हो । अवतक जो-जो दैत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता । इसलिये राजन् ! देवकार्यकी सिद्धिके लिये तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें मुझे कौन-सी बड़ी लजा होगी। अर्थात् कुछ - नहीं; क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओंने मुझे विनयपूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और, शङ्कचूंडसे मेरी बात कह दो। वह जैंसा

उचित समझेगी, वैसा करेगा। मुझे तो देवताओंका कार्य तब राङ्खचूडका वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। करेना ही है। यो कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुन हो गये।

देवताओं और दानवोंका युद्धं, शङ्खचूडके साथ वीरभंद्रका संग्राम, पुनः उसके साथ भद्देकालीका भयंकर युद्धं करना और आकाशवाणी सुनकर निष्टुत्त होना, शिवजीका शङ्खचूडके साथ युद्धं और अकाशवाणी सुनकर युद्धं निष्टुत्त हो विष्णुको प्रेरित करना, विष्णुद्धारा शङ्खचूडके कवच और तुलसीके शीलका अपहरण, फिर रुद्रके हाथों त्रिश्लद्धारा शङ्खचूडका वध, शङ्खकी उत्पत्तिका कथन

सनत्कुमारजी कहते हैं-महर्षे ! जब उस दूतने शङ्खचूडके पास जाकर विस्तारपूर्वक शिवजीका वचन कह सुनाया तथा तत्त्वतः उनके यथार्थ निश्चयको भी प्रकट किया। तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शङ्कचूडने भी परम प्रसन्नतापूर्वक युद्धको ही अङ्गीकार किया । फिर तो वह तुरंत ही मन्त्रियोंसहित रथपर जा बैठा और उसने अपनी सेनाको शंकरके साथ युद्ध करनेके लिये आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजीने भी तत्काल ही अपनी सेनाको तथा देवोंको आगे बढ़नेकी आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्धके लिये संनद्ध हो गये । फिर तो शीव ही युद्ध आरम्भ हो गया । उस समय नाना प्रकारके रणवाद्य वजने लगे । वीरोंके दाब्द और कोलाहल चारों ओर गूँज उठे । मुने ! इस प्रकार देवताओं और दानवांका परस्पर युद्ध होने लगा । उस समय वे दोनों सेनाएँ धर्मपूर्वक जूझने लगीं । स्वयं महेन्द्र वृषपर्वाके साथ ळड्ने लगे और विप्रचित्तिके साथ सूर्यका धर्मयुद्ध होने लगा। विष्णु दम्भके साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासरसे काल, गोकर्णसे अग्नि, कालकेयसे कुवेर, मयसे विश्वकर्मा, भयंकरसे मृत्यु, संहारसे यम, कालाम्बिकसे वरुण, चञ्चलसे वायु, घटपृष्टसे बुध, रक्ताक्षसे शनैश्चर, रत्नसार-से जयन्त, वर्चागणोंसे वसुगण, दोनों दीप्तिमानोंसे दोनों अश्विनीकुमारः धृप्रसे नलकूबरः धुरंधरसे धर्मः गणकाक्षसे मङ्ख्, शोभाकरसे वैश्वानर, पिपिटसे मन्मथ, गोकासख, चुर्ण, खड्ग, धूम, संहल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असरोंसे बारहों आदित्य धर्मपूर्वक लोहा छेने लगे । इस प्रकार शिवकी सहायताके लिये आये हुए अमरोंका असुरोंके साथ युद्ध होने लगा । ग्यारहों महारुद्र महान् वल-पराक्रमसे सम्पन्न व्यारह भीयंकर असुर-वीरोंसे भिड़ गये। उत्र और चण्ड आदिके लाथ महामणि, राहुके लाथ चन्द्रमा और ग्रुकाचार्यके

साथ बृहस्पति धर्मयुद्ध करने लगे । इस प्रकार उस महायुद्धमें नन्दीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवोंके साथ संग्राम करने लगे । विस्तारभयसे उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है । मुने ! उस समय सारी सेनाएँ निरन्तर युद्धमं व्यस्त थीं और शम्मु काल्यमुतके साथ वटबृक्षके नीचे विराजमान थे । उधर शङ्खचूड भी रत्नाभरणोंसे विभूषित हो करोड़ों दानवोंके साथ रमणीय रत्नसिंहासनपर वैठा हुआ था । फिर देवताओं तथा अमुरोमें चिरकाल्तक अत्यन्त भयानक युद्ध होता रहा । तदनन्तर शङ्खचूड भी आकर उस भीषण संग्राममें जुट गया । इसी बीच महावली वीर वीरभद्र समरभूमिमें बल्शाली शङ्खचूडसे जा भिड़े । उस युद्धमें दानवराज जिनजिन अम्ब्रोंकी वर्षा करता था, उन-उनको वीरभद्र खेल-हीखेलमें अपने वाणोंसे काट डालते थे ।

व्यासजी! इसी समय देवी भद्रकालीने समरभूमिमें जाकर वड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्दको सुनकर सभी दानव मूर्चिंछत हो गये। उस समय देवीने वारंवार अग्रहास किया और मधुपान करके वे रणके मुहानेपर रृत्य करने लगीं। उनके साथ ही उग्रदंष्ट्रा, उग्रदण्डा और कोटवीन मी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियोंने भी खूब मधु पीकर युद्धस्थलमें नाचना आरम्भ किया। उस समय शिवगणीं तथा देवोंके दलोंमें महान् कोलाहल मच गया। सारा सुरस्मुराय बहुत प्रकारसे गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनन्तर कालीने शङ्कचूडके ऊपर प्रलयकालीन अग्निकी शिखाके समान उद्दीस आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराजने वैष्णवास्त्रसे उसे शीघ्र ही शान्त कर दिया। तब देवी भद्रकालीने उसपर नारायणास्त्रका प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव-शत्रुको देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्निकी ब्वालाके समान उद्दीस होते हुए नारायणास्त्रको देखकर शङ्कचूड

दण्डकी भाँति भूमिपी लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा । तव उस दानवित्र । नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गिया । तत्पश्चात् देवीने उंसपर मन्त्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा । उस अस्त्रको प्रज्वल्हिन होता हुआ देखकर दानवराजने भूमि • उठी है। पर खड़े 'होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्रसे ही उसका निवारण कर दिया । तदनन्तर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगंपूर्वक अपने धनुपको खींचकर देवीके ऊपर मन्त्र-पाठ करते हुए दिन्यास्त्रोंकी वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमिमें अपने विस्तृत, मुखको फैलाकर उन अस्त्रोंको निगल गयीं और अट्टहासपूर्वक गर्जना करने लगीं, जिससे दानव भयभीत हो गये । तय शङ्खचूडने कालीके ऊपर एक सौ योजन छंत्री शक्तिसे वार किया; परंतु देवीने अपने दिव्यास्त्रसमृहसे उसके सौ टुकड़े कर दिये। यो उन दोनोंमें चिरकालतक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे । अन्तमें देवीने महान् कोपावेश-से उसपर वेगपूर्वक मुष्टि-प्रहार किया। उसकी चोटसे वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्च्छित हो गया । फिर क्षणभरमें ही उसकी चेतना छौट आयी और वह उठ खड़ा हुआ; परंतु उस प्रतापीने मातृबुद्धि होनेके कारण देवीके साथ बाहुयुद्ध नहीं किया । तब देवीने उस दानवको पकड़कर उसे वारंबार घुमाया और वड़े क्रोधसे वेगपूर्वक ऊपरको उछाल दिया । प्रतापी शङ्खचूड वेगसे ऊपरको उछला और पृथ्वीपर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ । उस महायुद्धमें वह तनिक भी भ्रान्त नहीं हुआ था; बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात् वह भद्रकालीको प्रणाम करके बहुमृल्य रत्नोंद्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमानपर जा बैठा । इधर कालिका भूखसे विह्नल द्दोकर दानवींका रक्त पान करने लगीं । इसी अवसरपर वहाँ यों आकाशवाणी हुई-·ईश्वरि ! अभी रणभूमिमें सिंहनाद करनेवाले डेढ़ लाख दानवेन्द्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम उन्हें अपना आहार बना हो। परंतु देवि! संग्राममें दानवराज शङ्खचूडको मारनेके लिये मन मत दौड़ाओ; क्योंकि यह तुम्हारे लिये अवध्य है—ऐसा निश्चय समझो ।' आकारावाणी-द्वारा कहे हुए वचनको सुनकर देवी भद्रकालीने बहुत-से दानवोंका मांस भक्षण करके उनका रक्त पान किया और फिर वे शिवजीके निकट चली गयीं । वहाँ उन्होंने पूर्वापरके क्रमसे सारा युद्ध-वृत्तान्त कह सुनाया ।

व्यासजीने पूछा-महाबुद्धिमान् सनस्कुमारजी !

कालीका वह कथन सुनकर महेश्वरने उस समय क्या कहा और कौन-सा कार्य किया ? उसे आप वर्णन, करनेकी कुपा करें; क्योंकि मेरे मनमें उसे सुननेकी प्रवल उत्कण्ठा जाग

सनत्कुमारजी बोलि--मुने ! शम्भु तो जीवांके कल्याणकर्ता, परमेश्वर और बड़े लीलाविहारी हैं। वे कॉली-द्वारा कहे हुए वचनको सुनकर उन्हें आश्वीसन देते हुए इँसने लगे । तदनन्तर आकाशवाणीको सुनकर तत्त्वज्ञान-विशारद स्वयं शंकर अपने गणोंके साथ समर्भूमिकी ओर चले। उस समय वे महावृषभ नन्दीश्वरपर सवार थे और उन्होंके समान पराक्रमी वीरभद्रः भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे । रणभूमिमें पहुँचकर महेश्वरने वीररूप धारण किया । उस समय उन रुद्रकी बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान् काल-से दीख रहे थे। जय शङ्खचूडकी दृष्टि शिवजीपर पड़ी, तब वह विमानसे उत्तर पड़ा और परम भक्तिके साथ दण्डकी भाँति पृथ्वीपर छोटकर उसने सिरके बछ उन्हें प्रणाम किया । इस प्रकार नमस्कार करनेके पश्चात् वह तुरंत ही अपने विमानपर जा वैठा और कवच धारण करके उसने धनुष-बाण उठाया। फिर तो दोनों ओरसे बाणोंकी झड़ी लग गयी। यों व्यर्थ ही बाण-वर्षां करनेवाले शिव और शङ्खचूडका वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षीतक चलता रहा । अन्तमें युद्धस्थल-में शङ्खचूडका वध करनेके लिये महावली महेश्वरने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना वड़े-बड़े तेजिंखियोंके लिये भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेघ करनेके लिये यों आकाशवाणी हुई-- 'शंकर! मेरी प्रार्थना सुनिये और इस समय इस त्रिशूलको मत चलाइये। ईश ! यद्यपि आप क्षणमात्रमें पूरे ब्रह्माण्डका विनाश करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शङ्खचूडकी तो बात ही क्या है, तथापि आप स्वामीके द्वारा देवमर्यादाका विनाश नहीं होना चाहिये। महादेव! आप उस (देवमर्यादा) की मुनिये और उसे सत्य एवं सफल बनाइये। ५ वह देवमर्यादा यह है कि ) जवतक इस शङ्खचूडके हाथमें श्रीहरिका परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतित्रता पत्नी (तुलसी) का सतीत्व अखण्डित रहेगाः तवतक इसपर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकरें! ब्रह्माके इस वन्त्रनको सत्य कीजिये ।"

तव सत्पुरुषोंके आश्रयस्वरूप शिवजीने उस आकाश्वाणी-को मुनकर 'तथास्तु' कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णुकी उस कार्यके लिये शेरित किया । फिर तो शिवजीकी इच्छासे विष्णु वहाँसे चल पड़े । वे तो मायावियोंमें भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे । अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मणका वेष धारण किया और शङ्ख चूडके निकट जाकर उससे ये कहा ।

वृद्ध ब्राह्मण बोले—'दानवेन्द्र ! इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे 'पास आया हूँ, तुम मुझे मिश्चा दो । दीन-वस्तल ! अभी मैं अपने मनोरथको प्रकट नहीं करूँगा । (जब तुम देना स्वीकार कर लोगे, तब ) पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना ।' ब्राह्मणकी बात सुनकर राजेन्द्र शङ्खचूडका मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे । जब उसने 'ओम्' कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मणने छलपूर्वक कहा—'मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ ।' यह सुनकर ऐश्चर्यशाली दानवराज शङ्खचूडने, जो ब्राह्मणभक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राणके समान था,



ब्राह्मणकौ दे दिया । इसे प्रकार श्रीहरिने माथाद्वारा उससे वह कवच हे लिया और फिर शङ्खचृडका रूप धारण करके वे तुलक्षीके पास पहुँचे । वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं े तुलक्षीके नित्य स्वामी श्रीहरिने शङ्खचृडरूपसे उसके शीलका दे हरण कर लिया ।

इसी समय विष्णुभगवान्ने शम्भुनि अपनी सारी दात कह सुनायी । तब शिवजीने शङ्खचूडवे वृधके निमित्त अपना. उद्दीप्त त्रिशूलं हाथमें लिया िपरमात्मा शंकरका वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा विखेरभूहा था । इससे सारी दिशाएँ, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो इठ । वह मध्याह्रकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्निकी शिखाके समान चमकीला था । उसका निवारण करना असम्भव थो । बहै दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होनेवाला और शत्रुओंका संहारक था। वह तेजोंका अत्यन्त उग्र समूह, सम्पूर्ण दास्त्रास्त्रोंका सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरोंके लिये दुस्सह था। वह एक ही स्थानपर ऐसा दमक रहा था, मानो लीलाका आश्रय लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका संहार करनेके लिये उद्युत हो । उसकी लंबाई एक हजार धनुष और चौड़ाई सौ हाथ थी। उस जीव-ब्रह्मस्वरूप शूलका किसीके द्वारा निर्माण नहीं हुआ था । उसका रूप नित्य था । आकाशमें चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजीकी आज्ञासे शङ्खचूडके ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राखकी देरी बना दिया । विप्र ! महेश्वरका वह ग्रूल मनके समान वेगशाली था। वह शीव ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकरके पास आ पहुँचा और फिर आकाश-मार्गसे चला गया । उस समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं । गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे । देवों तथा मुनियोंने स्तुति करना आरम्भ किया और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। शिवजीके ऊपर लगातार पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे । दानवराज राङ्कचूड भी शिवजीकी कृपासे शापमुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व ( श्रीकृष्ण-पार्षद-) रूपकी प्राप्ति हो गयी । शङ्खचूडकी हाड्डियोंसे शङ्ख-जातिका प्रादुर्भाव हुआ, जिस राङ्कका जल शंकरके अतिरिक्त समस्त देवताओंके लिये प्रशस्त माना जाता है। महामुने ! श्रीहरि और लक्ष्मीको तथा उनके सम्बन्धियोंको भी शङ्खका जल विशेषरूपसे अत्यन्त प्रिय हैं। किंतु शिवके लिये नहीं । इस प्रकार शङ्ख चूडको मारकर शंकर उमा, स्कन्द और गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक नन्दीश्वर पर सवार हो शिवलोकको चले गये। भगवान् विष्णुने वैकुण्ठके लिये प्रस्थान किया और देवगण परमानन्दमग्न हो अपने-अपने लोकको चले गये । उस समय जगत्में चारों ओर परम शान्ति छा गयी । सबको निर्विध्नरूपसे सुख मिलने लगा । आकाश निर्मल हो गया और अमरी पृथ्वीपर उत्तम-

उत्तम मङ्गलकोर्य होषे लिंगे । मुने ! इस प्रकार मैंने तुमसे सर्वदुःखहारी, लक्ष्मियद और सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने-महेशके जिस चरित्रका प्रणीत किया है। वह आनन्ददायक, वाला है। (अध्याय ३६--४०)

## विष्णुद्वत्य तुलसीके शील-हरणका वणन, कुपित हुई तुलसीद्वारा विष्णुको शाप, शम्भुद्वारा तुलसी और शालग्राम-शिलाके माहात्म्यका वर्णन

ु<mark>फिर व्यासजीके, पूछनेपर सनत्कुमारजीने</mark> कहा-महर्षे ! रणभूमिमें आकाश-वाणीको जब देवेश्वर शम्भुने श्रीहरिको प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी मायासे ब्राह्मणका वेष धारण करके शङ्खचूडके पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच माँग लिया । फिर शङ्खचूडका रूप बनाकर वे तुलसीके घरकी ओर चले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुलसीके महलके द्वारके निकट नगारा बजाया और जय-जयकारसे सुन्दरी तुलसीको अपने आगमनकी सूचना दी । उसे सुनकर सती-साध्वी तुलसीने बड़े आदरके साथ झरोखेके रास्ते राजमार्गकी ओर झाँका और अपने पतिको आया हुआ जानकर वह परमानन्दमें निमन्न हो गयी । उसने तत्काल ही ब्राह्मणोंको धन-दान करके उनसे मङ्गळाचार कराया और फिर अपना शृङ्गार किया । इघर देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मायासे राङ्खचूडका खरूप धारण करनेवाले भगवान् विष्णु रथसे उतरकर देवी तुलसीके भवनमें गये । तुलसीने पतिरूपमें आये हुए भगवान्का पूजन किया, बहुत-सी बातें कीं, तदनन्तर उनके साथ रमण किया । तब उस साध्वीने सुख, सामर्थ्य और आकर्षणमें व्यतिक्रम देखकर सवपर विचार किया और ( संदेह उत्पन्न होनेपर ) वह 'तू कौन है ?' यों डॉरती हुई बोली।

तुल्रसीने कहा—दुष्ट ! मुझे शीव बतला कि मायाद्वारा मेरा उपभोग करनेवाला त् कौन है ? त्ने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ ।

सनत्कुमारजी कहते हैं — ब्रह्मन् ! तुलसीका वचन सुनकर श्रीहरिने लीलपूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली । तव उस रूपको देखकर तुलसीने लक्षणोंसे पहचान लिया कि ये साक्षात् विष्णु हैं । परंतु उसका पातिब्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिये वह कुपित होकर विष्णुसे कहने लगी ।

तुरुसीने कहा है विष्णो ! तुम्हारा मन पत्थरके सहरा कठोर है । तुममें दयाका छेशमात्र भी नहीं है । मेरे पतिधर्मके भङ्ग हो जानेसे निश्चय ही भेरे स्वामी मारे गये ।

चूँकि तुम पाषाण-सदृश कठोर, द्यारिहत और दुष्ट हो, इसलिये अब तुम मेरे शापसे पाषाण-स्वरूप ही हो जाओ ।

सनत्कुमारजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर शङ्क-चूडकी वह सती-साध्वी पत्नी तुलसी फूट-फूटकर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह-से विलाप करने लगी । इतनेमें वहाँ भक्तवत्सल भगवान् शंकर प्रकट हो गये और उन्होंने समझाकर कहा---देवि ! अव तुम दुःखको दूर करनेवाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी खस्य मनसे उसे श्रवण करें; क्योंकि तुम दोनोंके लिये जो मुखकारक होगा, वही मैं कहूँगा। भद्रे ! तुमने ( जिस मनोरथको लेकर ) तप किया था, यह उसी तपस्याका फल है । भला, वह अन्यथा कैसे -हो सकता है ? इसीलिये तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीरको त्यागकर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मीके समान होकर नित्य श्रीहरिके साथ (वैकुण्ठमें ) विहार करती रहो । तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम छोड़ दोगी, नदीके रूपमें परिवर्तित हो जायगा । वह नदी भारतवर्षमं पुण्यरूपा गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध होगी। महादेवि ! कुछ कालके पश्चात् मेरे वरके प्रभावसे देवपूजन-सामग्रीमें तुलसीका प्रधान स्थान हो जायगा । मुन्दरी ! तुम स्वर्गलोकमें, मृत्युलोकमें तथा पातालमें सदा श्रीहरिके निकट ही निवास करोगी और पुष्पोंमें श्रेष्ठ तुलसीका वृक्ष हो जाओगी । तुम वैकुण्ठमें दिव्यरूपधारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकान्तमें श्रीहरिके साथ कीडा करोगी । उचर भारतवर्षमें जो नदियोंकी अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करनेवाली होगी और श्रीहरिके अंदाभूत लवण-सागरकी पत्नी बनेगी । तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश पत्थरका रूप धारण करके भारतमें गण्डकी नदीके जलके निकट निवास करेंगे । वहाँ तीखी दाढोंबाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थरको काटकर उसके मध्यमें चक्रदा आकार बनावेंगे । उसके भेदसे वह अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाली शालग्राम-शिला कहलायेगी और चकके भेदसे उसका लक्ष्मी-नारायण आदि भी नाम होगा । विष्णुकी शालग्राम-शिला और वृक्षस्वरूपिणी तुलसीका समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकारके सुण्योंकी इद्धि करनेवाला होता । भद्रे ! जो शालग्राम-शिलाके ऊपरसे तुलसीएनको दूर करेगा, उसे जन्मान्तरमें स्त्रीवियोगकी प्राप्ति होगी तथा जो शङ्कको दूर करके तुलसी-पत्रको हटायेगा, वह भी भार्याहीन होगा और सात जन्मोंतक रोगी बना रहेगा । जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम-शिला, तुलसी और शङ्कको एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्रीहरिकः प्यारा होता है ।'

सनत्कुमार जी कहते हैं—व्यासजी! इस प्रकार कहकर शंकरजीने उस समय शालग्राम-शिला और तुलसीके परम पुण्यदायक माहात्म्यका वर्णन किया। तत्पश्चात् वे श्रीहरिको तथा तुलसीको आर्नान्दत करके अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार सदा सत्पुरुषोंका कल्याण करनेवाले शम्भु अपने स्थानको चले गये। इधर शम्भुका कथन सुनकर तुलसीको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीरका परित्याग करके

दिव्य रूप धारण कर लिया । तब कमल्पिति विष्णु उसे स्त्रथ लेकर वैकुण्ठको चले गये । उसर् छोड़े हुए शूरीरसे गण्डकी नदी प्रकट हो गयी और भगवान् अच्युत भी इसके तटपर मनुष्योंको पुण्यप्रदान करनेवाली शिल्ट्सके रूपमें परिणत हो गये । मुने ! उसमें कीड़े अनेक ज्रकारके छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएँ गण्डकीके जलमें गिरती हैं, के परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थलपर ही रह जाती हैं उन्हें पिङ्गला कहा जाता है और वे प्राणियोंके लिये सेताप्रकारक होती हैं। व्यासजी ! इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने शम्भुका सारा चरित, जो पुण्यप्रदान तथा मनुष्योंकी सारी कामनाओंको पूर्ण करनेवाल। है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान, जो तिब्णुके माहात्म्यसे संयुक्त तथा भोग और मोक्षका प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया: अब (अध्याय ४१) और क्या मुनना चाहते हो ?

## उमाद्वारा शम्भुके नेत्र मूँद लिये जानेपर अन्धकारमें शम्भुके पसीनेसे अन्धकासुरकी उत्पत्ति,हिरण्याक्ष-की पुत्रार्थ तपस्या और शिवका उसे पुत्ररूपमें अन्धकको देना, हिरण्याक्षका त्रिलोकीको जीतकर पृथ्वीको रसातलमें ले जाना और वराहरूपधारी विष्णुद्वारा उसका वध

सनत्कुमारजी कहते हैं — ब्यासजी ! अब जिस अकार अन्धकासुरने परमात्मा शम्भुके गणाध्यक्ष-पदको प्राप्त किया था, महेश्वरके उस मङ्गलमय चरितको श्रवण करो । सुनीश्वर ! अन्धकासुरने पहले शिवजीके साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीले बारंबार सास्विक भावके उद्रेक्से उसने शम्भुको प्रसन्न कर लिया; क्योंकि नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले शम्भु शरणागतरक्षक तथा परम भक्तवस्तल हैं । उनका माहात्म्य परम अद्भुत है ।

व्यासजीने पूछा—ऐश्वर्यशाली मुनिवर ! वह अन्धक कौन था और भृतलपर किस वीर्यवान्के कुलमें उत्पन्न हुआ था ? दैत्योंमें प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान् अन्धकका स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था ? उसने परम तेजस्वी शम्मुकी गणाध्यक्षताको कैसे प्राप्त किया ? यदि अन्धक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवादका पात्र है ।

सनत्कुमारजीने कहा—मुने ! पूर्वकालकी बात है. एक समय भक्तोंपर कृपा करनेवाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट् भूगवान् शंकरको विहार करनेकी इच्छा हुई। तब वे प्रार्वती और गणोंको साथ ले अपने निवासभूत कैलास-

पर्वतसे चलकर काशीपुरीमें आये। वहाँ उन्होंने उस पुरीको अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीरको उसका रक्षक नियुक्त किया । फिर पार्वतीजीके साथ रहते हुए वे भक्तजनोंको मुख देनेवाली अनेक प्रकारकी लीलाएँ करने लगे। एक समय वे उसके वरदानके प्रभाववश अनेकों वीराग्रगण्य गणेश्वरों और शिवाके साथ मन्दराचलपर गये और वहाँ भी तरह-तरहकी कीडाएँ करने लगे। एक दिन जब प्रचण्ड पराक्रमी कपदी शिव मन्दराचलकी पूर्व दिशामें बैठे थे, उसी समय गिरिजाने नर्मकीडावश उनके नेत्र बंद कर दिये। इस प्रकार जब पार्वतीने मूँगे, सुवर्ण और कमलकी प्रभावाले अपने करकमलोंसे हरके नेत्र बंद कर दिये, तब उनके नेत्रों-के मुँद जानेके कारण वहाँ क्षणभरमें ही घोर अन्धकार फैल गया । पार्वतीके हाथोंका महेश्वरके शरीरसे स्पर्श होनेके कारण शम्भुके ललाटमें स्थित अग्निसे संतप्त होकर मद-जल प्रकट हो गया और जलकी बहुत-सी बूँदें टपक पड़ीं। तदनन्तर उन बूँदोंने एक गर्भका रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ, जिसका मुख विकराल था। वह अत्यन्त भयंकर, क्रोधी, कृतन्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंगकाः मनुष्यसे भिन्न, वेडौल और सुन्दर बालोंबाला था उसमें कण्ठसे घोर घर-घर शब्द निकल रहा था । वह कभी गातां विभी हँसता और कभी रोने लगता था तथा जिल्लाको चाटते हुए नाचे रहा था। उस अद्भुत दृश्यवाले जीवके प्रकट होनेपर शिवजी मुसकराकर पार्वतीजीसे बोले।

श्रीमहेश्वरने कहा प्रिये ! मेरे नेत्रोंको मूँदकर तुरते ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो !' इांकरजीके उस वचनको मुनकर गौरी हँस पड़ीं और उनके नेत्रोंपरसे उन्होंने। अपने हाथ हटा लिये। फिर तो वहाँ प्रकाश छ। गया, परंतु , उस प्राणीका रूप भयंकर ही बना रहा और अन्धकारसे उपन्न होनेके कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तव वैसे प्राणीको प्रकट हुआ देखकर गौरीने महेश्वरसे पूछा।

गौरीने कहा-भगवन् ! मुझे सच-सच बताइये कि हमलोगोंके सामने प्रकट हुआ यह वेडौल प्राणी कौन है। यह तो अत्यन्त भयंकर है। किस निमित्तको लेकर किसने . इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है ?

सनत्कुमारजी कहते हैं महर्षे ! जब लीला रचने-वाली तथा तीनों लोकोंकी जननी गौरीने सृष्टिकर्ताकी उस अंघी सृष्टिके विषयमें यों प्रश्न किया, तब लीला-विहारी भगवान् शंकर अपनी प्रियाके उस वचनको सुनकर कुछ मुसकराये और इस प्रकार बोले।

महेश्वरने कहा—अद्भुत चरित्र रचनेवाली अभिके ! सुनो । जब तुमने भेरे नेत्र मूँद लिये थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचण्ड पराक्रमी प्राणी मेरे प्सीनेसे प्रकट हुआ। इसका नाम अन्यक है। तुम्हीं इसको उत्पन्न करनेवाली हो, अतः सिख्योंसिहत तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणींसे यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिये। आर्थे ! इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! अपने खामीके ऐसे वचन मुनकर गौरीका हृदय करुणार्द्र हो गया। वे अपनी सिखयोंसिहत अन्धककी अपने पुत्रकी भाँति नाना प्रकारके उपायोंद्वारा रक्षा करने लगीं । तदनन्तर शिशिर-ऋतु आनेपर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्रकी कामनासे उसी वनमें आयाः क्योंकि उसकी पत्नीने उसके च्येष्ठ बन्धुकी संतान-पर्म्पराको देखकर उसे

संतानार्थं तपश्चर्याके द्विये प्रेरित किया था। यहाँ वह करवपनन्दन हिरण्याक्ष वनका आश्रय हे पूत्रं-प्राप्तिके लिये घोर तप करने लगा। उसके मनमें म्हेश्वरके दर्शनकी इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषोंको अपने काबूमें करके टूँठकी भाँति निश्चल होकर समाधिस्य हो गया । द्विजेन्द्र ! तय जिसकी ध्वजामं वृषका चिह्न वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करनेवाले हैं, वे महेश उसकी तपस्यासे पूर्णतथा प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करनेके लिये चले और उस स्थानपर पहुँचकर दैत्यप्रवर हिरण्याक्षसे बोले।

महेराने कहा-दैत्यनाथ ! अव तू अपनी इन्द्रियों-का विनाश मत कर। किसलिये तूने इस व्रतका आश्रय लिया है ? तू अपना मनोर्थ तो प्रकट कर । मैं वरदाता दांकर हूँ; अतः तेरी जो अभिलाषा होगोः वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे ! महेश्वरके उस सरस वचनको सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीशके चरणोंमें नमस्कार करके अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की; फिर वह अञ्जलि बाँधे सिर झुकाकर कहने लगा ।

हिरण्याक्षने कहा-चन्द्रभाल ! मेरे उत्तम पराश्रम-सम्पन्न तथा दैत्यकुलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं है। इसीलिये मैंने इस व्रतका अनुष्ठान किया है। देवेश ! मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! दैत्यराजके उस वचनको मुनकर कृपाछ शंकर प्रसन्न हो गये और उससे बोले- 'दैत्याधिप ! तेरे भाग्यमें तेरे वीर्यसे उत्पन्न होने-वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ । मेरा एक पुत्र है, जिसका नाम अन्धक है । वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। तू सम्पूर्ण दुःखोंको त्यागकर उसीको पुत्ररूपसे वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर छे। ' "

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे ! उससे यों कहकर गौरीके साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारि शंकरने प्रसन्न होकर हिरण्याक्षको वह पुत्र दे दिया । इस प्रकार शिय-



जीसे पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रोंद्वारा रुद्रकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्यको चला एया। गिरीशसे पुत्र प्राप्त कर लेनेके बाद वह प्रचण्ड पराक्रमी दैत्य सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर

इस पृथ्वीको अपने देश रसातलमें उठि ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धांने अनन्त पराक्रमी विष्णुकी आराधना की । फिर तो भगवान् विष्णु सर्वात्मके यज्ञमयः विकराल वाराह-रारीर धारणकर थूथुनके अनेकों प्रहारोंसे टुखीको विदीर्ण करके पाताल-लोकमें जा घुरे । वहाँ उन्होंने की न टूरनेवाले अपनी अगली दाढोंसे तथा थ्यनसे सैठड़ों दैरयोंका कचूमर निकिष्ट कर अपने वज्र-सदृश कठोर पाद प्रहारीसे निशाचरीकी विश्वीको मथ डाला । तत्पश्चात् अद्भुत एवं प्रचण्ड 'तेजस्वी' विष्णुने करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशार्यन सुदर्शन-चक्रसे हिरण्याक्षके प्रज्वलित सिरको काट लिया और दुष्ट दैत्योंको जलाकर भस्म कर दिया । यह देखकर देवरार्ज इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने उस असुर-राज्यपर ध्यन्धकको अभिषिक्त कर दिया । फिर महात्मा इन्द्र विष्णुको अपनी दादोंद्वारा पाट्यललोकसे पृथ्वीको लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान-पर आकर पूर्ववत् स्वर्ग और भूतलकी रक्षा करने लगे। इधर वाराहरूप धारण करके उत्तम कार्य करनेवाले उग्ररूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवों, मुनियों और पद्मयोनि ब्रह्माद्वारा प्रशंसित होकर अपने लोकको चले गये । इस प्रकार वाराहरूप-धारी विष्णुद्वारा असुरराज हिरण्याक्षके मारे जानेपर समस्त देव, मृति तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गये। (अध्याय ४२)

### हिरण्यकशिपुकी तपस्या और ब्रह्मासे वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिंहद्वारा उसका वध और प्रह्लादको राज्यप्राप्ति

सनत्कुमारजी कहते हैं—व्यासजी ! इधर वराहरूपधारी श्रीहरिके द्वारा इस प्रकार भाईके मारे जानेपर हिरण्यकशिपु शोक और कोधसे संत्रप्त हो उठा । श्रीहरिके साथ वैर
करना तो उसे रुचता ही था। अतः उसने संहारप्रेमी वीर
अमुराँको प्रजाका विनाश करनेके लिये आज्ञा दे दी । तब वे
संहारप्रिय अमुर खामीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर देवताओं
और प्रजाओंका विनाश करने लगे । इस प्रकार जब उन दुष्टचित्तवाले अमुराँद्वारा सारा देवलोक तहस-नहस कर दिया गया।
तब देवता खर्मको छोड़कर गुमरूपसे भूतलपर विचरने लगे ।
उधर भाईकी मृत्युसे दुखी हुए हिरण्यकशिपुने भाईको
जीलाञ्जलि देकर उसकी स्त्री आदिको ढाढ़स बँधाया । तत्पश्चात्
उस दैत्यराजने अपने लिये विचार किया कि भी अजेय। अजर
और अमर हो जाऊँ । मेरा ही एकच्लित्र साम्राज्य रहे और
सैरा प्रतिद्वन्दी कोई न रह जाय । यो धारणा बनाकर वह

मन्दराचलपर गया और वहाँ एक गुफामें अत्यन्त घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैरके अँगूठेके बल खड़ा था। उसकी भुजाएँ ऊपरको उठी थीं और दृष्टि आकाशकी ओर लगी थी। उसकी तपस्यासे संतप्त होकर देवताओंका मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्गको छोड़कर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मासे अपना दुखड़ा कह मुनाया। व्यासजी! उन देवताओंके इस प्रकार कहनेपर स्वयम्भू ब्रह्मा भृगु, दक्ष आदिके साथ उस दैस्थेश्वरके आश्रमपर गये। तब जिसने अपने तपसे सम्पूर्ण छोकोंको संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपुने वर देनेके लिये आये हुए पद्मयोनि ब्रह्माको अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामहने भी उससे कहा—'वर माँग।' तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस अमुरने विधाताकी उस मधुर वाणीको मुनकर इस प्रकार कहा।

हिरण्यकशिपु बोला-ऐश्वर्यशाली प्रजापति ! पिता-

मह 🕻 मैं चाहती हूँ कि भूगमें, भूतलपर, दिनमें, रातमें, ऊपर अथवा तीचे - क्षां भी रास्त्र, अस्त्र, पाश्च, वज्र, शुक्त वृक्ष, पर्वत क्लिल, अग्निके रूपमें शक्के प्रहारसे, देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध किंबहुना आपद्मारा रचे हुए जीवोंके हाथों मुझे कभी भी मृत्युकि भय न हो।

स्मनत्कुभारजी कहते हैं--मुने ! हिरण्यकशिपुके वैसे व्यान मुनंकर पद्मयोगि बहारि मनमें दयाका भाव जाग्रत हो उठारी उन्होंने मन-ही-मन विष्णुको प्रणाम करके उससे कहा- 'दैत्येन्द्र ! मैं तुझपर प्रान्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएँ प्राप्त होंगी । तूने छियानवे हुन्नेर वर्षोतक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी हैं अतः तपसे विस्त होकर उठ और दानवोंके राज्यका उपभोगे कर ।' ब्रह्माकी वाणी सुनकर हिरण्यकशिपुका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । इस प्रकार जब प्रिपतामहने उसे दानव-राज्यपर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकीको नष्ट करनेका विचार करने लगा । फिर तो उसने सम्पूर्ण धर्मोंका उच्छेद करके संग्राममें समस्त देवताओंको भी जीत लिया । तब देवता भागकर विष्णु-के पास पहुँचे । वहाँ श्रीहरिने देवताओं और मुनियोंकी दुःख-गाथा सनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ़ ही उस दैत्यके वध करनेका वचन दिया। तब देवता अपने स्थानको छौट गये। तदनन्तर महात्मा विष्णुने ऐसा रूप धारण किया, जो आधा सिंह और आधा मनुष्यका था। वह अत्यन्त भयंकर तथा विकराल दील रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी मुन्दर थी और नख तीखे थे। गर्दनपर सटाएँ लहरा रही थीं। दादें ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्योंके सम्पन प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलय-कालीन अभिके सहश था। अधिक कहाँतक कहा जाय, वह रूप जगन्मय था। इसी रूपसे वे भगवान् भास्करके अस्ताचल-न्की शरण लेनेपर असुरोंकी नगरीमें प्रविष्ट हुए । उन अतुल प्रभावशाली नृसिंहको देखकर सभी दैत्य एक साथ उनपर टूट पड़े । तय उन अद्भुत पराक्रमी नृसिंहने महाबली दैत्योंके साथ युद्ध करके बहुतोंको मार डाला और बहुतोंको पकड़कर तोड़-मरोड़ दिया। फिर वे उस नगरमें घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंहको देखकर दैत्यराजके पुत्र प्रह्लादने राजासे कहा-'यह मृगेन्द्र तो जगन्मय, दीख रहा है। यह यहाँ किस लिये आया है।

मह्लाद्ने पुनः कहा-पिताजी ! मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान् अनन्त हैं और नृतिहका रूप धारण

करके आपके नगरमें अविष्ट हुए हैं; क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दीख रही है । अतः आप युद्धसे हटकर इनकी शरणमें जाइये। इनसे बढ़कर त्रिलोकीमें दूसरा कोई योद्धा तहीं है, इसलिये आप इन ब्युगेन्द्रके सामने झुककर अपने राज्यका उपभोग कीजिये । अपने पुत्रकी वात सेनकर उस दुरात्माने उससे कहा- 'बेटा ! क्या तू भवभीत हो गर्वा ?' अपने पुत्रसे यों कहकर दैत्योंके अधिपति राजा हिरण्यकशिपुने महाबली दैत्योंको आज्ञा देते हुए कहा-धीरो ! तुमलोग इस वेडौल भक्ति और नेत्रवाले सिंहुको पकड़ लो।' तब स्वामीकी आज्ञासे उन मुगेन्द्रको पकड़नेकी इच्छासे व सभी बड़े-बड़े दैत्य रणभूमिमं घुसेः परंतु जैसे रूपकी अभिलाषासे अभिमें प्रवेश करनेवाले पतिंगे जल-भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब-के-सब क्षणभरमें ही जलकर भस्म हो गये। देखांके दग्ध हो जानेपर भी वह दैत्यराज सम्पूर्ण शस्त्र, अस्त्र, शक्ति, ऋष्टि, पारा, अङ्करा और पावक आदिसे उन मृगेन्द्रके साथ लोहा लेता ही रहा । इस प्रकार बहुत कालतक भयानक युद्ध हुआ । अन्तमें उन नृसिंहने यज्ञके समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओंसे उस दैत्यको पकड़ लिया और उसे अपने जानुआंपर लिटाकर दानवोंके मर्मको विदीर्ण करनेवाले नखाङ्करांसे उसकी छाती चीर डाली तथा खूनसे लथपथ हुए उसके हृदय-कमल-को निकाल लिया । फिर तो उसी क्षण उसके प्राणपखेल उड गये। तब भगवान् नृसिंहने बारंबारके आघातसे जिसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो गये थे, उस काष्ट्रभूत दैत्यको छोड़ दिया। उस समय उस देवशत्रके मारे जानेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । उसी अवसरपर प्रह्लादने आकर उनके चरणोंमें सिर ञ्चकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णुने प्रह्लादको बुलाकर उन्हें दैत्योंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और खयं अतर्कित गतिको प्राप्त हो गये अर्थात् अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करनेवाले पूजनीय भगवान् विष्णुको उसी दिशामें प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये। विप्रवर ! प्रसङ्ग-वश मैंने रुद्रसे अन्धककी उत्पत्ति, वराहसे हिरण्याक्षकी मृत्यु, वृसिंहके हाथों उसके भाईका विनाश और प्रहादकी राज्य-प्राप्तिका वर्णन कर दिया । द्विजश्रेष्ठ ! अव मैं शिवकी कृपासे प्राप्त हुए अन्धकके प्रभावकाः शंकरजीके साथ उसके युद्धका और पीछे जिस प्रकार उसे महेशके गणाध्यक्ष-पदकी प्राप्ति हुई, उस कथाका वर्णन करता हूँ, सुनो ।

भाइयोंके उपालम्भसे अन्धकका तप करना और वर पाकर त्रिलोकीको जीतकर स्वेच्छानारमें प्रवृत्त होना, उसके मन्त्रियोंद्वारा शिव-परिवारको वर्णन, पार्वतीके सौन्दर्यपर मोहित होकर अध्यकका वहाँ . जाना और नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी मृच्छी, पार्वतीक आवा- हनसे देवियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन और युद्ध, द्विवद्वारा शक्ति विवयोंका निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका कालीह र धारण करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्धकको अपने करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्धकको अपने विव्यालयों विव्यालयों परिरोना और युद्धकी समाप्ति

सनत्रुभारजी कहते हैं—मुनिवर ! एक समय हिरण्याक्षका पुत्र अन्धक अपने भाइयोंके साथ विहारमें संलम्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदान्ध भाइयोंने उससे कहा—'ओर अंधे ! तुम्हें तो अव राज्यसे क्या प्रयोजन है ? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तपद्वारा शंकरजीको प्रसक्त करके भी तुम-जैसे कुरूप, वेडौल, कलिप्रिय और नेत्रहीनको प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्यके भागी तो हो नहीं सकते; क्योंकि भला, तुम्हीं विचार करो कि कहीं दूसरेसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है ? सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्यके भागी हमीं-लोग हैं।'

सनत्कुमारजी कहते हैं-मुने ! उन लोगोंकी वह बात मुनकर अन्धक दीन हो गया । फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरहत्तरहकी वार्तांसे उन्हें शान्त किया और रातके समय वह निर्जन वनमें चला गया । वहाँ उसने इजारों वर्षोतक घोर तप करके अपने शरीरको मुखा डाला और अन्तमें उस शरीरको अग्निमें होम देना चाहा । तत्र ब्रह्माजीने उसे वैसा करनेसे रोककर कहा-- दानव ! अब तू वर माँग छे। सारे संसारमें जिस दुर्लभ वस्तुको प्राप्त करनेकी तेरी अभिलापा हो, उसे तू मुझसे ले ले। १ पद्मयोनि ब्रह्माके वचन-को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रतापूर्वक कहने लगा---भगवन्! जिन निष्ठरोंने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब देत्य आदि मेरे भृत्य हो जायँ, मुझ अधेको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाय, इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्योंके शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्यान्य किन्हीं भी प्राणियोंसे मेरी मृत्यु न हो । उसके उस अत्यन्त दारुण वचनको सुनकर ब्रह्माजी सशङ्कित हो उठे और उससे बोले ।

ब्रह्माजीन कहा—दैत्येन्द्र ! ये सारी बातें तो हो 'जायँगीं, किंतु त् अपने विनाशका कोई कारण भी तो स्वीकार

कर ले; क्योंकि जगत्में कोई ऐकी प्राणी न हुआ है और न आगे होगा ही, जो कालके गालमें न गया हो। फिर तुझ-जैसे सत्पुरुपोंको तो अत्यन्त लंबे जीवनका विचार त्याग ही देना चाहिये। ब्रह्माके इस अनुनर्यभरे वचनको सुनकर वह दैत्य पुनः बोला।

अन्धकने कहा—प्रभो ! तीनों कालोंमें जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियाँ होती हैं, उन्हीं नारियोंमें कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी । वह मनुष्यलोकके लिये दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचनसे भी अगम्य है । उसमें राक्षस-भावके कारण जब मेरी काम-भावना उत्पन्न हो जाय, तभी मेरा नाश हो । उसकी बात सुनकर स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माको महान् आश्चर्य हुआ । वे शंकरजीके चरणकमलोंका स्मरण करने लगे । तब शम्भुकी आज्ञा पाकर वे उस अन्धकसे बोले ।

ब्रह्माजीने कहा—दैत्यवर ! तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे । दैत्येन्द्र ! अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरोंके साथ युद्ध करता रह । मुनीश ! हिरण्याक्षपुत्र अन्धकके शरीरमें नमें और हिंडुयाँ ही शेष रह गयी थीं । वह ब्रह्माके ऐसे वचनको मुनकर शीष्ट्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वरके चरणोंमें लोट गया और इस प्रकार वोला ।

अन्धकने कहा—िविभो ! जब मेरे शरीरमें नसें और हिड्डियाँ मात्र ही शेष रह गयी हैं। तब भला इस देहसे शत्रु-सेनामें प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूँगा; अतः अब आप अपने पवित्र हाथसे मेरा स्पर्श करके इस शरीरको मांसल बना दीजिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे ! अन्धककी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजीने अपने हाथसे उसके शरीरका स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्धसमूहोंसे भलीमाँति पूजित हो देवताओंके साथ अपने धामको चले गये । ब्रह्माके





स्पर्शे करते ही उस दैरी राजका शरीर भरा-पूरा हो गया। जिससे उसके बलका संचार हो आया तथा नेत्रोंके प्राप्त हो जानेसे वह सुन्दरे दीखने लगे। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगरमें प्रवेश किया । उस समय प्रह्लाद आदि श्रेष्ठ दानवींने जब उसे वरकान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पितं करके उसके वस्त्रतीं भृत्य हो गये । तदनन्तर अन्धंक सेना और भृत्यवर्गकी साथ हे स्वर्गको जीतनेके हिये गया। वहाँ संग्राममें समस्त देवताओंको पराजित करके उसने वज्रधारी इन्द्रको अपना करदे बना लिया । उसने यत्र-तत्र बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़कर गागों, सुपणों, श्रेष्ठ राक्षसों, गन्धवीं, यक्षों, मनुष्यों, बड़े-बड़े पेर्जतों, बृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायोंको भी जीत लिया । यहाँतक कि उसने चराचर त्रिलोकीको अपने वशमें कर लिया । तदनन्तर वह रसातलमें, भूतलपर तथा स्वर्गमें जितनी सुन्दर रूपवाली नारियाँ थीं, उनमेंसे हजारोंको, जो अत्यन्त दर्शनीय तथा अपने अनुकूछ थीं, साथ लेकर विभिन्न पर्वतोंपर तथा नदियोंके रमणीय तटों-पर विहार करने लगा। दैत्यराज अन्धक सदा दृष्टोंका ही सङ्ग करता था । उसकी बुद्धि मदसे अंधी हो गयी थो, जिससे उस मूद्को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोकमें आत्माको सुख देनेवाव्य भी कोई कर्म करना चाहिये । इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान-प्रधान पुत्रोंको कुतर्कवादसे पराजित करके दैत्योंसहित सम्पूर्ण वैदिक धर्मोंका विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धनके मदसे अभिभृत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसीको भी नहीं मानता था । प्रारब्धवरा उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसीसे वह स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त हो व्यर्थमें ही अपनी आयुके रोष दिन गँवाता हुआ रमेण कर रहा था। उस ° दानवश्रेष्ठके तीन मन्त्री थे, जिनका नाम था—दुर्योधन, वेधस और हस्ती । एक समय उन तीनोंने उस पर्वतके किसी रमणीय स्थानपर एक परम रूपवती नारीको देखा । उसे देखकर वे शीव्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपृति वीरवर अन्धकके पास पहुँचे और बड़े प्रेमसे उस देखी हुई घटनाका वर्णन करने लगे।

मन्त्रियोंने कहा-दैत्येन्द्र ! यहाँ एक गुफाके भीतर हमने एक मुनिको देखा है। ध्यानस्थ होनेके कारण उसके नेत्र वंद हैं। वह बड़ा रूपवान् है। उसके मस्तकपर अर्धचन्द्रकी कला अपनी छटा विखेर रही है और कमरमें गजेन्द्रकी खाल वॅथी हुई है। बड़े-बड़े नाग उसके सारे शरीरमें लिपटे

हुए हैं । खोण्ड़ियोंकी माला ही उस जटांघारीका आभूषण है । उसके हाथमें त्रिशुल है तथा एक विशाल धनुष, वाण और तूणीर भी वह धारण किये हुए है । उसका अक्षसूत्र संपृष्ट दीख रहा है। उसके चार भुजाएँ तथा लंबी-लंबी जयुएँ हैं। वह खड़, त्रिशूल और लकुट धारण किये हुए है<sup>°</sup>। उंसकी आङ्गति अत्यन्त गौर है और उसपर भस्मका अनुलेप लगा हुआ है । वह अपने उत्कृष्ट तेजसे सुशोभित हो रहा है । इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वीका सारा वेप ही अद्भुत है । उससे थोड़ी ही दूरपर हमने एक और पुरुषको देखा है, जो विकराल वानर-सा है । उसका मुख बड़ा भयंकर है । वह सभी आयुध धारण किये हुए है, परंतु उसका हाथ रूथ है । वह उस तपस्तीकी रक्षामें तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंगका वैल भी वैठा है । उस वैठे हुए तपस्त्रीके पार्श्वभागमें हमने एक ग्रुभलक्षणसम्पन्ना नारीको भी देखा है। वह भूतलपर रत्नस्वरूपा है । उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होनेके नाते वह मनको मोहे लेती है । मूँगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रतन और उत्तम वस्त्रोंसे वह मुसजित है । उसके गलेमें मुन्दर मालाएँ लटक रही हैं। (कहाँतक कहें, वह इतनी सुन्दरी है कि ) जिसने उसे एक बार देख लिया, उसीका नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोकमें अन्य वस्तुओंके देखनेसे -क्या प्रयोजन । वह दिच्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेराकी मान्या एवं प्रियतमा भार्या है । दैत्येन्द्र ! आप तो उत्तमोत्तम रत्नोंका उपभोग करनेवाछे हैं, अतः उसे यहाँ बुलवाकर देखिये । वह आपके भी देखने योग्य है ।

सनत्कुमारजी कहते हैं - मुनिश्रेष्ठ ! मन्त्रियोंके उन वचनोंको सुनकर दैत्यराज अन्धक कामातुर हो उठा । उसके सारे शरीरमें कम्प छा गया । फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदिको उस मुनिके पास भेजा । मन्त्रियोंने वहाँ जाकर मुनीश्वरको प्रणाम करके उनसे अन्धकासुरका संदेश कहा तथा वदलेमें शिवजीका उत्तरसुनकर वे लौटकर अन्धकसे बोले।

मन्त्रियोंने कहा-राजन्! आप तो सम्पूर्ण दैत्योंके स्वामी हैं, फिर भी उस महान् पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनिने अपनी बुद्धिसे त्रिलोकीको तृणके समान् समझकर हँसते हुए आपके लिये ऐसी वातें कही हैं- 'उस निशाचरका सौर्य और धैर्य अस्थिर हैं । वह दानव कृपणः सत्त्वहीनः क्रूरः कृतन और सदा ही पापकर्म करनेवाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यमका भय नहीं है ? कहाँ, तो मैं, मेरे दारुण शस्त्र और मृत्युको भी संत्रस्त कर देनेवाला युद्ध और कहाँ वह वानरका सा मुखवाला डरपोक निशाचर, जिसके सारे अङ्ग बुढ़ापेसे जर्जर हो गये हैं ! कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मन्दभाग्यता ! तेरी सेना भी तो नृहींके बराबर ही है । फिर भी विद तुंशमें कुछ सामर्थ्य हो तो युद्धके लिये तैयार हो जा और आकर कुँछ अपनी करत्त दिखा । मेरे पास तुझ-जैसे पार्पियोंका विनाश करनेवाला वज्र-सरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमलके समान कोमल है । ऐसी दशामें विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो, वह कर ।',

सनकुमारजी कहते हैं-मुनिवर ! मन्त्रियोंकी बात मुनकर (माता) पार्वतीपर मोहित हुआ वह कामान्ध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहाँ प्रहुँचकर नन्दीश्वरसे युद्ध करने लगा । वड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस समय युद्धस्थलमें चर्बी, मजा, मांस और रक्तकी कीच मच गयी। वहाँ सिर कटे हुए घड़ नाच रहे थे और कचा मांस खानेवाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गये थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था । थोड़ी ही देरमें दैल्य भाग खड़े हुए । तब पिनाकधारी भगवान् शंकर दक्ष-कन्या सतीको भलीभाँति धीरज बँघाते हुए बोले—'प्रिये ! मैंने जो पहले अत्यन्त भयंकर महान् पागुपत-त्रतका अनुष्टान किया था, उसमें रात-दिन तुम्हारे प्रसंग्वश जो हमारी सेनाका विनाश हुआ है, यह विश्व-सा आ पड़ा है। देवि ! मरणधर्मा प्राणियोंका जो अमरोंपर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्यका विनाश करनेवाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है । अतः अव मैं पुनः किसी निर्जन वनमें जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रतकी दीक्षा लूँगा और उस कठिन त्रतका अनुष्ठान कलँगा । सुन्दरि ! तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने! इतना कहकर उग्र
प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरेसे अपना सिंगा वजाकर एक
अत्यन्त भयंकर पावन वनमें चले गये। वहाँ वे एक हजार
वर्षोंके लिये पाशुपत-त्रतके अनुष्ठानमें तत्पर हो गये। इस त्रतका निभाना देवों और असुरोंकी शक्तिके वाहर है। इधर
शीलगुणसे सम्पन्न पतित्रता देवी पार्वती मन्दराचलपर ही रहकर शिवजीके आगमन्की प्रतीक्षा करती रहती थीं। यद्यपि
पुत्रस्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षामें तत्पर थे, तथापि उस
गुहाके भीतर अकेली रहनेके कारण वे सदा भयभीत रहती
थीं, जिससे उन्हें बड़ा दुःख होता था। इसी वीच वरदानके
प्रभावसे उन्मत्त हुआ वह देख अन्धक, जिसका धैर्य
कामदेवके वाणोंसे लिन्न-भिन्न हो गया था, अपने मुख्य-मुख्य

योधाओंको साथ ले पुनः उस गुफा र चव आया । वहाँ सैनिकोंसहित उसने वीरकगणके साथ अत्यन्त अद्भृत पुद किया । उस समय सभी वीरोंने अन्न जेल और नींदका परित्याग कर दिया था । इस प्रकार वह युद्ध लग्मतार पाँच सौ पाँच दिन-राततक चलता रहा / अन्त्में दैत्योंकी भुजाओं से छुटे हुए आयुधोंके प्रहारसे नन्दीश्चरका शरीर वायल है गया, जिससे वे गुहाद्वारपर ही गिर पड़े और मूर्च्छित हो गये। उनके गिरनेसे गुहाका सारा दु/वाजा ही ढक गया। जिससे उसका खोला जाना असम्भव था फिर दैत्योंने दो ही घड़ीमें सारे वीरकगणको अपने अस्त्रसम्होंसे आच्छादित कर दिया। तव पार्वतीने भगवान् विष्णु और ब्रह्माजीका स्परण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैऋंति, वारुणी, वायवी, कौवेरी, यक्षेश्वरी, गारिङ्गी आदि देवियोंके रूपमें समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्मक आदि शस्त्रास्त्रोंसे सुसजित होकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार हो पार्वतीके पास आ पहुँचे और राक्षसोंके साथ भिड़ गये। कुछ समय बाद भगवान् शिव भी आ गये। फिर तो घोर युद्ध हुआ । तदनन्तर शुक्राचार्यको संजीवनी विद्याके द्वारा दैत्योंको जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निगल गये। इससे दैत्य ढीले पड़ गये।

व्यासजी ! अन्धक महान् प्राक्रमी, वीर और त्रिपुरहन्ता शिवके समान बुद्धिमान् था । सैकड़ों वरदान मिलनेके कारण वह उन्मादके वशीभृत हो रहा था। यद्यपि वहुसंख्यक शस्त्रास्त्रोंकी चोटसे उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजीपर विजय पानेके लिये उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्निके समान शरीर धारण करनेवाले भूतनाथ त्रिपुरारि शंकरने अपने त्रिशूलसे उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतलपर गिरे हुए उसके रक्तकणींसे यूथ-केन यूथ अन्धक प्रकट हो गये । उनसे सारी रणभृमि व्याप्त हो गयी। वे विकृत मुखवाले भयंकर राक्षस अन्धकके सहश ही पर:क्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपतिद्वारा मारे गये सैनिकोंके घावोंसे निकले हुए अत्यन्त गरम-गरम रक्तविन्दुओंसे दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत-सी भुजारूपी लताओंद्वारा आक्रान्त होनेके कारण कुपित हुए बुद्धिमान् भगवान् विष्णुने प्रमथनाथ शिवको बुलाकर योगवलसे एक ऐसा अजेय स्त्रीरूप धारण किया। जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र। विकराल और कङ्कालमात्र था। वह स्त्रीरूप शम्भुके कानसे निकला था। जब उन देवीने रणभूमिमें उपस्थित हो अपने युगल चरणोंसे पृथ्य को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तृति करने लगे । तत्पश्चात् भगवान्ने उनकी बुद्धिको प्रेरित किया । फिर तो व क्षुधार्त होकर रणके मुहाने पर उन सैनिकोंके तथा दैत्यराजके शरीरसे निकले हुए अत्यन्त गरम-गरम रुधिरका पान करने लगीं (जिससे राक्षसोंका उत्पन्न होना बंद हो गया)। तदनन्तर एकमात्र अन्धक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीरका रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन क्षात्र-धर्मका स्मरण करके अविनाशी भगवान् शंकरके आय भयंकर थण्यड़ोंसे, वज्र-सदश जानुओं और चरणोंसे, वज्राकार नखोंसे, मुख, मुजा और सिरोंसे संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिवने रणभूमिमें उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शान्त कर दिया। फिर तिश्रल भोंककर उसे स्थाणुके समान ऊपरको उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचेको लटक रहा था। सूर्यकी किरणोंने उसे सुखा दिया। पवनके झोंकोंसे युक्त मेघोंने मूसलाधार जल

बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखण्डके समान शीतल चन्द्रमाकी किरेणोंने उसे विशीण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराजने अपने प्राणोंका परित्याग नहीं किया। उसने विशेष-रूपसे शिवजीका स्तवन किया। तव करुणाके स्वाप्ताधान सामर शम्म प्रसन्न हो गये और उन्होंने उसे प्रेम्पूर्वक गणास्यक्ष-का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् युद्धके समाप्त हो जानेपर लोकपालोंने नाना प्रकारके सारगर्भित स्तोत्रोंद्वारा विधिपूर्वक शिवजीकी अर्चना की और हिषित हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि देवोंने गर्दन झकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियोंद्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय-जयकार करते हुए वे आनन्द मनाने लगे। तदनन्तर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनन्दपूर्वक गिरिराजकी गुफाको लौट आये। वहाँ उन्होंने अपने ही अंश-भूत पूजनीय देवताओंको नाना प्रकारकी भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराजकुमारीके साथ उत्तमोत्तम लीलाएँ करने लगे। (अध्याय ४४—४६)

नन्दीश्वरद्वारा शुकाचार्यका अपहरण और शिवद्वारा उनका निगला जाना, सौ वर्षके बाद शुक्रका शिवलिङ्गके रास्ते बाहर निकलना, शिवद्वारा उनका 'शुक्र' नाम रखा जाना, शुक्रद्वारा जपे गये मृत्युंजय मन्त्र और शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्धकको वर-प्रदान

व्यासजीने पूछा-महाबुद्धिमान् सनत्कुमारजी ! जब वह महान् भयंकर एवं रोमाञ्चकारी संग्राम चल रहा था। उस समय त्रिपुरारि शंकरने दैत्यगुरु विद्वान् शुकाचार्यको निगल लिया था-यह घटना मैंने संक्षेपमें ही सुनी थी। अब औप उसे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । पिनाकधारी शिवके उदरमें जाकर उन महायोगी शुक्राचार्यने क्या किया था ? शम्भुकी जठरामिने उन्हें जलाया क्यों नहीं ? भूगुनन्दन बुद्धिमान् शुक्र भीं तो कल्पान्तकालीन अमिके समान उग्र तेजस्वी थे । वे शम्भुके जठर-पञ्जरसे कैसे निकले ? उन्होंने कैसे और कितने कालतक आराधना की थी ? तात ! उन्हें जो मृत्युका शमन करनेवाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन-सी है, जिससे मृत्युका निवारण हो जाता है ? मुने ! लीलाविहारी देवाधिदेव भगवान् शंकरके त्रिश्लसे छूटे हुए अन्धकको गणाध्यक्षताकी प्राप्ति कैसे हुई ? तात ! मुझे शिवलीलामृत श्रवण करनेकी विशेष लालसा है, अतः आप मुझपर कृपा करके वह सारा वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजी कहते हैं-अभित्रोजस्वी व्यासजीके इन

वचनोंको सुनकर सनत्कुमार शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करके कहने लगे।

सनत्कुमारजीने कहा—मुनिवर ! भगवान् शंकरके प्रमथोंकी जब अत्यन्त विजय होने लगी, तब अन्धक घवराकर शुकाचार्यजीकी शरणमें गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृतसंजीवनी विद्याके द्वारा मरे हुए असुरोंको जीवित करनेकी प्रार्थना की । इसपर शुकाचार्यने शरणागतधर्मकी रक्षा करना उचित समझा । फिर तो वे युद्धस्थलमें गये और आदरपूर्वक विद्याके स्वामी शंकरका स्मरण करके एक-एक दैत्यपर मृतसंजीवनी विद्याका प्रयोग करने लगे । उस विद्याका प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य-दानव वीर एक साथ ही हथियार लिये हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों । जैसे पूर्णतया अभ्यस्तू किया हुआ वेद, समरभूमिमें बादूल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको दिया हुआ धन आपत्तिके समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए । शुकाचार्यके संजीवनी-प्रयोगसे जब बड़े-बड़े दानव जीवित होकर प्रमथोंको बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमधेंके

जाकर प्रमधेश्वरेश शिवको यह समाचार मुनाया । तय शिवजीने कहा—'नन्दिन् ! तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्योंके बीचसे द्विजश्रेष्ठ शुकाचार्यको उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवाको उठा ले जाता है।'

सैनत्कुमारजी कहते हैं—महर्षे ! वृषभध्यजके यों कहनेपर नन्दी साँड़के समान वड़े जोरसे गरजे और तुरंत ही सेनाको लाँघकर उस स्थानपर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंशके दीपक शुकान्वार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथोंमें पाशः खड़, बृक्ष, पंत्थर और पर्वतखण्ड लिये हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नन्दीने उन दैत्योंको विक्षुच्य करके गुक्राचार्यकां उसी प्रकार अपहरण कर लिया, जैसे शरभ हाथीको उठा ले जाता है। महावली नन्दीद्वारा पकड़े जानेपर गुक्राचार्यके वस्त्र खिसक गये । उनके आभूषण गिरने छगे और केश खुल गये। तब देवशत्रु दानव उन्हें छुड़ानेके लिये सिंहनाद करते हुए नन्दीके पीछे दौड़े और, जैसे मेघ जलकी वर्षा करते हैं, उसी तरह नन्दीश्वरके ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरता, वरेंटी और गोफन आदि अस्त्रोंकी उम्रवृष्टि करने लगे। तव उस देवासुर-संग्रामके विकराल रूप धारण करनेपर गणाधिराज नन्दीने अपने मुखकी आगसे सैकड़ों शस्त्रोंको भस्म कर दिया और उन भृगुनन्दनको दबोचकर शत्रुदलको व्यथित करते हुए व शिवजीके समीप आ पहुँचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले-- भगवन् ! ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। नव भूतनाथ देवाधिदेव शंकरने पवित्र पुरुषद्वारा प्रदान किये हुए उपहारकी भाँति गुक्राचार्यको पकड़ लिया और विना कुछ कहे उन्हें फलकी तरह मुखमें डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्चस्वरसे हाहाकार करने लगे।

व्यासजी ! जब गिरिजेश्वरने गुकाचार्यको निगल लिया,
तय दैत्योंकी विजयकी आशा जाती रही । उस समय
उनकी दशा सूँडरहित गजराज, सींगहीन साँड, मस्तकविहीन
देह, अध्ययनरहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीनके
उद्यम, पतिरहित स्त्री, फलवर्जित वाण, पुण्यहीनोंकी आयु, व्रतरहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभवशक्तिके
विना, निष्फल हुए कर्मसमृह, श्रुरताहीन क्षत्रिय और
सत्यके विना धर्मसमुदायकी भाँति शोचनीय हो गयी।
दैत्योंका आरा उत्साह जाता रहा। तय अन्धकने महान्
दुःख प्रकट करते हुए अपने श्रुरवीरोंको वहुत उत्साहित
किया और कहा—वीरो ! जो रणाङ्गण छोडकर भाग जाते

हैं, उनकी ख्याति अपयश्रूष्पी कालिम से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोकमें तथा परलेकमें कहीं भी मुख नहीं मिलता । यदि पुनर्जन्मरूपी मलका अपहरण करनेवाले धरातीर्थ -रणतीर्थमें अवगाहन कर छिया जाय तो अन्य तीथोंमें स्नान, दान सौर तपकी क्या आवृश्यकता है अर्थात् इनका फल रणभूमिमें प्राणत्याग करनेसे ही प्राप्त हे जाता है। दैत्यराजके इस वचनको पूर्णरूपेसे धारण करेके दें दैत्य तथा दानव रणभेरी वजाक्त रणभूमिमें प्रमथगणोंपर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे वृथा वाण, खड़, वज्र-सरीखे कठोर पत्थर, भुगुण्डी, भिन्दिपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खट्वाङ्गः, पट्टिशः, त्रिशूलः, लकुट और मुसलोंद्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार-कार्ट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ । इसी वीच विनायक स्कन्द, नन्दी, सोमनन्दी, वीर नैगमेय और महावली वैशाख आदि उम्र गणोंने त्रिशूल, शक्ति और बाणसमूहोंकी धारावाहिक वर्षा करके अन्धकको अंधा बना दिया । फिर तो प्रमथीं तथा असुरोंकी सेनाओंमें महान् कोलाइल मच गया। उस घोर शब्दको सुनकर शम्भुके उदरमें स्थित शुकाचार्य आश्रयरिहत वायुकी भाँति निकलनेका मार्ग हूँढ़ते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें स्द्रके उदरमें पातालसहित सातों लोकः ब्रह्मा, नारायण, इन्द्र, आदित्य और अप्सराओंके विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर-संग्राम भी दीख पड़ा । इस प्रकार वे सौ वर्षोतक शिवजीकी कुक्षिमें चारों ओर भ्रमण करते रहे; परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दीख पड़ा, जैसे दुष्टकी दृष्टि सदाचारीके छिद्रको नहीं देख पाती। तब भृगुनन्दनने शैवयोगका आश्रय ले एक मन्त्रका जप किया । उस मन्त्रके प्रभावसे वे शम्भुके जठरपञ्जरसे शुक्ररूपमें लिङ्गमार्गसे बाहर निकले । तब उन्होंने शिवजीको प्रणाम किया । गौरीने उन्हें पुत्ररूपमें स्वीकार कर लिया और विष्नरहित वना दिया । तदनन्तर करुणासागर महेश्वर भृगुनन्दन गुकाचार्यको वीर्यके रास्ते निकला हुआ देखकर मुसकराते हुए बोले १

महेश्वरने कहा--भृगुनन्दन ! चूँकि तुम मेरे लिङ्ग-मार्गसे शुक्रकी तरह निकले हो, इसलिये अब तुम शुक्र कहलाओंगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनिवर ! देवेश्वर शंकरके यों कहनेपर सूर्यके सहश कान्तिमान् शुक्रने पुनः शिवजीकी प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे। • शुक्रने कहा कि गवन ! आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और अजाएँ अनन्त हैं । अपकी मूर्तियोंकी भी गणना नहीं हो सकती । ऐसी दक्षामें मैं औप खुत्यकी सिर झुकांकर किस प्रकार खुति कहूँ । अपकी आठ मूर्तियाँ बतायीं जाती हैं और आप अनन्तमूर्ति भी हैं । आप सम्पूर्ण सुरों और असुरोंकी कामना पूर्ण करनेवाद हैं तथा अनिष्ट दृष्टिसे देखनेपर आप सहार भी कर डालते हैं । ऐसे स्तवनके योग्य आपकी मैं किस प्रकार खुति कहूँ ।

सनत्कुमार जी कहते • हैं - मुने ! इस प्रकार शुक्रने शिवजीकी स्तृति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञासे वे पुनः दानवोंकी सेनामें प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चद्धमा मेघोंकी घटामें प्रवेश करते हैं । व्यासजी ! इस प्रकार रणभूमिमें शंकरने जिस तरह शुक्रको निगल लिया था, वह ब्रुचान्त तो तुम्हें सुना दिया । अब शम्भुके उदरमें शुक्रने जिस मन्त्रका जप किया था, उसका वर्णन सुनो ।

#### महर्षे ! वह मन्त्र इस प्रकार है-

नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतभन्य-महादेवाय हरितपिङ्गललोचनाय वलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ-वसनच्छदायारणेयाय त्रैलोक्यप्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय श्रुलिने महादंष्ट्रिणे कालाय महेश्वराय अन्ययाय कालक्षिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्रे पारियात्रसुवताय ब्रह्मचारिणे वेदान्तगाय तुषोऽन्तगाय पशुपतये व्यङ्गाय शूलपाणये वृषकेतवे हरये जटिने शिखण्डिने छकुटिने महायशसे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्भनीयाय बालसूर्य-निभाय इमशानवासिने भगवते उमापतये अरिंदमाय भगस्या-क्षिपातिने पूष्णो दशननाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कासुखायाग्निकेतवे सुनये दीप्ताय विशाम्पतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोकसत्तमाय वामदेवाय वाग-दाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शकहस्तप्रतिस्तम्भकाय वसूनां स्तम्भकाय कतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति-समाश्रमपुजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाधताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्त्मने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुतसमप्रभाय देवाय सर्वतूर्यनिनादिने सर्ववाधाविमोचनाय बन्धनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पद्ग्तामाविभागाय मुखाय

सर्वहराय हिरण्यश्रवसै द्वारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ॐ नमो नमः ।ॐ

इसी श्रेष्ठ मन्त्रका जप करके श्रुंक शम्मुके जठर-पञ्जरसे लिक्क रास्ते उत्कट वीर्थकी तरह निकले थे । उस समय गौरीने उन्हें पुत्ररूपसे अपनाया और जगदीश्वर शिवने अंजर्-अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकरके सहश शोभा पाने लगे। तीन हजार वर्ष व्यतीत होनेके पश्चात् वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतलपर् महेश्वरसे उत्पन्न हुए। उस

 ॐ जो देवताओंके स्वामी, सुर-असुरद्वारा वन्दित, भूत और भविष्यके महान् देवता, हरे और पीछे नेत्रोंसे युक्त, महाबछी, बुद्धिस्वरूप, वाधंवर धारण करनेवाले, अग्निस्वरूप, त्रिलोकीके उत्पत्तिस्थान, ईश्वर, हर, हरिनेत्र, प्रलयकारी अग्निरवरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करनेवाले, बड़ी-बड़ी दाढोंबाले, कालखरूप, महेश्वर, अविनाशी, कालरूपी, नीलकण्ठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापी, मृत्युको हटानेवाले, पारियात्र पर्वतपर उत्तम त्रत धारण करनेवाले, ब्रह्मचारी, वेदान्तप्रतिपाद्य, तपकी अन्तिम सीमातक पहुँचनेवाले, पशुपति, विशिष्ट अङ्गोंबाले, शूलपाणि, वृषध्वज, पापापहारी, जटाधारी, शिखण्ड धारण करनेवाळे, दण्डधारी, महायशस्वी, भृतेश्वर, गुहामें निवास करनेवाले, वीणा और पणवपर ताल लगानेवाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्य-सरीखे रूपवाले, इमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुंदमन, भगके नेत्रोंको नष्ट कर देनेवाले, पूषाके दाँतोंके विनाशक, क्रुरतापूर्वक संहार करनेवाले, पाश्यारी, प्रलयकालरूप, उल्कामुख, अभिकेतु, मननशील, प्रकाश-मान, प्रजापति, ऊपर उठानेवाले, जीवोंको उत्पन्न करनेवाले, तुरीयतत्त्वरूप, लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणीकी चतुरतारूप, वाममार्गमें भिधुरूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटिल-दुराराध्य, इन्द्रके हाथको स्तम्भित करनेवाले, वसुओंको विजडित कर देनेवाले, यशस्त्रस्प, यशकर्ता, काल, मेथावी, मधुकर, चलने-फिरनेवाले, वनस्पतिका आश्रय लेनेवाले, वाजसन नामसे सम्पूर्ण आश्रमोंद्वारा पूजित, जगद्भाता, जगत्कर्ता, सर्वान्तर्यामी, सनातन, घुन, धर्माध्यक्ष, सू:-सुन:, स्व:--इन तीनों लोकोंमें विचरनेवाले, भूतभावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, दस हजार स्योंके समान प्रशाशाली, महादेव, सब तरहके बाजे बजानेवाले, सम्पूर्ण बाधाओंसे विमुक्त करनेवाले, वन्धनस्वरूप, सबको धारण करनेवाले, उत्तम धर्मरूप, पुष्पदन्त, विभागरहित, मुख्यरूप, सबका हरण करनेवाले, सुवर्णके समान दीप्त कीर्तिवाले, मुक्तिके द्वारस्वरूप, भीम तथा भीमपराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है।

समय उन्होंने धेर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अन्धकको देखा । उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूलपर लटका हुआ परमेश्वर शिवका ध्यान कर रहा था । ( वह शिवजीके १०८ नापोंका इस प्रकार स्मरण कर रहा था—)

° महादेव—देवताओंमें महान्, विरूपाक्ष—विकराल नेत्रोंवादेः वन्द्रार्धकृतरोखर—मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करनेवाले, अमृत—अमृतस्वरूप, शाश्वत—सनातन, स्थाणु— समाधिस्थ होनेपर ठूँठके समान स्थिर, नीलकण्ठ-गलेमें नील चिह्न धारण करनेवाल, पिनाकी—पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले वृषभाक्ष-वृषभके नेत्र-सरीखे विशाल नेत्रोंवाले, महाज्ञेय—'महान्' रूपसे जानने योग्य, पुरुष-अन्तर्यामीः सर्वकामद-सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले; कामारि-कामदेवके शत्रु, कामदहन-कामदेव-को दग्ध कर देनेवाले, कामरूप—इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, कपदी—विशाल जटाओंवाले, विरूप—विकराल रूपधारी, गिरिश—गिरिवर कैलासपर शयन करनेवाले, भीम-भयंकर रूपवाले, सुक्की-बड़े-बड़े जबड़ोंवाले, योगी-योगके वस्त्रधारीः रक्तवासा-लाल कालदहन—कालको भस्म कर देनेवाले त्रिपुरम्—त्रिपुरोंके संहारकर्ता, कपाली-कपाल धारण करनेवाले, गूडबत-जिनका त्रत प्रकट नहीं होता, गुप्तमनत्र—गोपनीय मन्त्रों-वाले, गम्भीर-गम्भीर स्वभाववाले, भावगोचर-भक्तोंकी भावनाके अनुसार प्रकट होनेवाले, अणिमादिगुणाधार— अणिमा आदि सिद्धियोंके अधिष्ठान, त्रिलोकैश्वर्यदायक-त्रिलोकीका ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले, वीर-वलशाली, वीरहन्ता—शत्रुवीरोंको मारनेवाले, घोर—दुष्टोंके लिये भयंकर, विरूप-विकट रूप धारण करनेवाले, मांसल-मोटे-ताजे शरीरवाले, पद्-निपुण, महामांसाद-श्रेष्ठ फल-का गूदा खानेवाले, उन्मत्त—मतवाले, भैरव—काल-भैरवस्वरूप, महेश्वर—देवेश्वरोंमें भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्यद्वावण— त्रिलोकीका विनाश करनेवाले, लब्ध-खजनोंके लोभी, लुब्धक-महाव्याधस्वरूपः यज्ञसूदन-दक्ष-यक्षके विनाशकः कृतिकासुत्युक्त-कृतिकाओंके पुत्र (स्वामिकार्तिक ) से युक्तः उन्मत्त-उन्मत्तका-सा वेष धारण करनेवाले ऋत्तिवासा-गजासुरके चमडेको ही वस्त्ररूपमें घारण करनेवाले, गजकृत्तिपरीधान— हाथीका चूर्म लपेटनेवाले, शुब्ध-भक्तोंका कष्ट देखकर क्षुबर्ध हो जानेवालेः सुजगभूषण—सपोंको भूषणरूपमें दत्तालम्ब-भक्तोंके अवलम्बदाताः करनेवाले; ेघारण

शांकिनीपूजित— घोर—घोड वेताल-वेतालखरूपः शाकिनियोद्वारा समाराधित, अधोर-अधोर-पथके भूवर्तक, घोरदेत्यव्र-भयंकर दैत्योंके संहारक, घोरघोष- भीषण शब्द करनेवाले, वनस्पति-वनस्पतिस्वरूप, भसाङ्ग-्रारीरमें भसा रमानेवाले, ज्ञाटिल-जटाधारी, शुद्ध-परम पावन, भेरुण्डशतसेवित—सैकड़ों भेरुण्डनामक पक्षियोद्वारा सेवितुः भूतेश्वर—भूतोंके अधिपति, भूतनाथ—भूतगणोंके सूर्वामी अर्थि-भूताश्रित—पञ्चभूतोंको आश्रय देनेवाले, खरा—गगुनविहारी, क्रोधित-कोधयुक्त, निष्दुर-दुष्टोंपर कठोर व्यवहार करने-वाले, चण्ड—प्रचण्ड पराक्रमी, चण्डीश—चण्डीके प्राणनाथ, चिण्डकाप्रिय—चिण्डकाके प्रियतमः चण्डतुण्ड—अत्यन्त कुपित मुखवाले, गहत्मान्—गहडस्वरूप, निस्त्रिंश—खङ्ग-स्वरूप, शवभोजन—शवका भोग लगानेवाले, लेलिहान— कुद्ध होनेपर जीभ लपलपानेवाले, महारौद्र—अत्यन्त भयंकर, मृत्यु-मृत्युखरूप, मृत्योरगोचर-मृत्युकी भी पहुँचसे परे, मृत्योर्मृत्यु—मृत्युके भी काल, महासेन—विशाल सेनावाले कार्तिकेयस्वरूपः, इमशानारण्यवासी—इमशान एवं अरण्यमें विचरनेवाले, राग—प्रेमस्वरूप, विराग—आसक्तिरहित, रहनेवाले, वीतराग—वैरागी, रागान्ध-प्रेममें मस्त शतार्चि—तेजकी असंख्य चिनगारियोंसे युक्त, सन्व—सन्व-गुणरूप, रजः—रजोगुणरूप, तमः—तमोगुणरूप, धर्म— धर्मस्वरूप, अधर्म-अधर्मरूप, वासवानुज-इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्रस्वरूप, सत्य—सत्यरूप, असत्य—सत्यसे भी परे, सद्दप-उत्तम रूपवाछे, असदूप-बीभत्स रूपधारी, अहेतुक-हेतुरहित, अर्धनारीश्वर-आधा पुरुष और आधा स्त्रीका रूप धारण करनेवाले, भानु—सूर्यस्वरूप, भानुकोटि-शतप्रभ-कोटिशत सूर्योंके समान प्रभाशाली, यज्ञ-यज्ञस्वरूप, यज्ञपति—यज्ञेश्वर, रुद्र—संहारकर्ता, ईशान— ईश्वर, वरद-वरदाता, शिव-कल्याणस्वरूप। परमात्मा शिवकी इन १०८ मूर्तियोंका ध्यान करनेसे वह दानव उस महान् भयसे मुक्त हो गया । उस समय प्रसन्न हुए

> \* महादेवं विरूपाक्षं चन्द्रार्थकृतशेखरम्। अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकण्ठं पिनाकिनम्॥ वृषभाक्षं महाश्वेयं पुरुषं सर्वकामदम्। कामारिं कामदहनं कामरूपं कपिदंनम्॥ विरूपं गिरिशं भीमं सुक्किणं रक्तवाससम्। योगिनं कालदहनं त्रिपुरष्टं कपालिनम्॥

जटाधारी शंकरने उसे मुक्त क्रके उस त्रिश्लके अग्रमागसे उतार लिया और बिच्य अमृतकी वर्षासे अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात् महाझा महेश्वर उसने जो कुछ किया था, उस सबका सान्त्यनापूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अन्धकसे बोले।

ईश्वंरने कहा—हे दैत्येन्द्र ! मैं तेरे इन्द्रिय-नियह, नियम, शौर्य और धेर्यसे प्रसन्न हो गया हूँ; अतः सुनत ! अव त् कोई वर साँग ले । दैत्योंके राजाधिराज ! त्ने निरन्तर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मष धुल गया और अव त् वर पानेके योग्य हो गया है । इसील्यि मैं तुझे वर देनेके लिये आया हूँ; क्योंकि तीन हजार वर्षोतक विना खाये-पीये प्राण धारण किये रहनेसे त्ने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुखकी प्राप्ति होनी चाहिये ।

> गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरं भावगोचरम् । अणिमादिगुणाथारं त्रिलोकैश्वर्यदायकम् ॥ वीरं वीरहणं बोरं विरूपं मांसलं पटुम्। महामांसादमुन्मत्तं भैरवं महेश्वरम् ॥ त्रैलोक्यद्रावणं लुब्धकं लुब्धं यशसूदनम् । कृत्तिकानां सुतैर्युक्तमुन्मत्तं कृत्तिवाससम् ॥ गजकृत्तिपरीश्वानं क्षुव्धं . भुजगभूषणम् । दत्तालम्बं च वेतालं शाकिनिपूजितम्।। घोरं अधोरं घोरदैत्यमं घोरघोषं वनस्पतिम् । भसाङ्गं जटिलं शुद्धं मेरुण्डशतसेवितम् ॥ भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताश्रितं , खगम् । क्रोथितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियम् ॥ चण्डतुण्डं गरुतमन्तं निस्त्रिशं शवभोजनम् । लेलिहानं महारौद्रं मृत्योरगोचरम् ॥ मृत्यं मृत्योर्मृत्यं महासेनं इमशानारण्यवासिनम् । रागं विरागं रागान्धं वीतरागं शताचिषम् ॥ रजस्तमोधर्ममधर्म वासवानुजम् । सत्त्वं सद्रपमसद्रपमहेतुकम् सत्यं त्वसत्यं भानुकोटिशनप्रभम् । अर्थनारीश्वरं भानं रुद्रमीशानं वरदं शिवम् ॥ यशं यशपति ह्येतन्मृतीनां परमात्मनः । अष्टोत्तरशतं शिवस्य दानवो ध्यायन् मुक्तस्तस्मान्महाभयात् ॥

> > (शि॰ पु॰ २० सं० युद्ध० खं० ४९ । ५-१८ )

सनत्कुमोरजी कहते हैं — मुने ! यह सुनृकर अन्धकने भूमिपर अपने घुटने टेक दिये और फिर वह हाथ बोड़कर कॉंपता हुआ भगवान् उमापितसे बोला ।

अन्धकने कहा-भगवन् ! आपकी महिमा जाने विना मैंने पहले रणाङ्गणमें हर्षगद्गद वाणीसे आपको जो दीन, हीन तथा नीच-से-नीच कहा है और मुर्खतावश लोकमें जो-जो निन्दित कर्म किया है, प्रभो ! उस सबको आप अपने मनमें स्थान न दें अर्थात उसे भूछ जायँ। महादेव ! मैं अत्यन्त ओछा और दुखी हूँ । मैंने कामदोषवश पार्वतीके विषयमें भी जो दृषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्तपर सदा ही विशेष दया करनी चाहिये । मैं उसी तरहका एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरणमें आया हूँ । देखिये, मैंने आपके सामने अञ्जलि बाँघ रक्खी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिये। ये जगजननी पार्वती देवी भी मझपर प्रसन्न हो जायँ और सारे कोधको त्यागकर मुझे कपादृष्टिसे देखें । चन्द्रशेखर ! कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य ? चन्द्रमौलि ! मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता । शम्भो ! कहाँ तो परम उद्वार आप और कहाँ बुढापा, मृत्यु तथा काम-क्रोध आदि दोषोंके वशीभृत में ? ( अर्थात् मेरी आपके साथ क्या तुलना है ?) महेश्वर ! आपके ये युद्धकलानिपुण महाबली बीर पुत्र मेरी क्रपणतापर विचार करके अब क्रोधके वशीभूत मत हों । तुषार, हार, चन्द्रकिरण, शङ्क, कुन्दपुष्प और चन्द्रमाके से वर्णवाले शिव ! मैं इन पार्वतीको गुरुताके गौरववश नित्य मातृदृष्टिसे देखूँ। मैं नित्य आप दोनोंका भक्त बना रहूँ। देवताओंके साथ होनेवाला मेरा वैर दूर हो जाय तथा में शान्तचित्त हो योग-चिन्तन करता हुआ गणोंके साथ निवास कहूँ। महेशान ! आपकी कृपासे मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानवभावका पुनः कभी स्मरण न करूँ, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं मुनिसूचम ! इतनी वात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वतीकी ओर देखकर त्रिनयन शंकरका ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब कूद्रने उसकी ओर कृपादृष्टिसे देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्ववृत्तान्त तथा अद्भुत जन्मका स्मरण हो आया। उसे घटनाका स्मरण होते ही उसका मनोरश पूर्ण हो गया। फिर

तो स्हता-पिता (उसा-महेश्वर) को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान् शंकरने उसका मस्तक स्वार्कर प्यार किया। इस प्रकार अन्यकने प्रसन्न हुए, चन्द्रशेखरसे अपना सारा मनोस्थ प्राप्त कर लिया। मुने! महदियजीकी कृपासे अन्यकको जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष-पद प्राप्त हुआ था, वह संारा-का-सारा पुरातन वर्णन कर दिया। यह मन्त्र मृत्युका विनाशक और सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला है। इसे प्रयक्षपूर्वक जपना चाहिये।

# शुक्राचार्यकी घोर तपस्या और इनका शिवजीको चित्तरत अर्पण करना तथा अष्टमूर्त्यप्टक-स्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसंजीवनी

विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना

सनत्कुमारजी कहते हैं-व्यासजी ! मुनिवर शुका-चार्यको शिवसे मृत्युंजय नामक मृत्युका प्रशमन करनेवाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अव उसका वर्णन करता हूँ; मुनो।पूर्वकालकी बात है, इन भृगुनन्दनने वाराणसीपुरीमें जाकर प्रभावशाली विश्वनाथकाध्यान करते हुए बहुत कालतक घोरतप किया था। वेदन्यासजी! उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिङ्गकी स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कृप तैयार कराया । फिर प्रयत्नपूर्वक उन देवेश्वरको एक लाख बार द्रोणभर पञ्चामृतसे तथा बहुत-से सुगन्धित द्रव्योंसे स्नान कराया । फिर एक हजार बार परम प्रीतिपूर्वक चन्दन, यक्ष-कर्दमक्ष और मुगन्धित उबटनका उस लिङ्गपर अनुलेप किया । तत्यश्चात् सावधानीके साथ परम प्रेमपूर्वक राजचम्पक (अमलतास ), धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्य, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका (चमेली), शतपत्री, सिन्धुवार, ढाक, बन्धूकपुष्प ( गुलदुपहरी ), पुंनाग, नाग-केसर, नवमल्लिक (बेलमोगरा), चिविलिक ( रक्तदला ), कुन्द ( मात्रपुष्प ), मुचुकुन्द ( मोतिया ), विस्वपत्र, गूमा, मस्त्रुक ( मस्आ ), वृक धूप ), गँठियन, दौना, अत्यन्त सुन्दर आमके पहायः तुलसीः देवजवासाः बृहत्पत्रीः कुशाङ्कः नन्दावर्त नाँदरूख ), अगस्त्य, साल, देवदार, कचनार, कुरवक ( गुलखेरा ), दुर्वाङ्कर, कुरंटक ( करसैला )-इनमेंसे प्रत्येकके पुष्पों और अन्य पल्लवोंसे तथा नाना प्रकारके रमणीय पत्रों और मुन्दर कर्मलोंसे शंकरजीकी विधिवत् अर्चना की । उन्हें बहुत-से उपहार समर्पित किये । तथा शिवर्लिङ्गके आगे नाचते हुए शिवसहस्रनाम एवं

श्रुक प्रकारका अङ्ग-लेप, जो कपूर, अगुरु, कस्तूरी और
 कङ्कोलको मिलाकर, बनाया जाता है।

अन्यान्य स्तोत्रोंका गान करके शंकरजीका स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य पाँच हजार वर्षोतक नाना प्रकारके विधि-विधानसे महेश्वरका पूजन करते रहें। परंतु जब उन्हें थोड़ा-सा भी वर देनेके लिये उद्यत होते नहीं देखा। तब उन्होंने एक दूसरे अत्यन्त दुस्सह एवं घोर नियमका आश्रय लिया। उस समय शुक्रने इन्द्रियोंसहित मनके अत्यन्त चञ्चलतारूपी महान् दोषको वारंवार भावनारूपी जलसे प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्तरत्नको निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिवके अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकणका पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके एक सहस्र वर्ष और बीत गये। तब भृगुनन्दन शुक्रको यों दृद्धित्तसे घोर तप करते देखकर महेश्वर उनपर प्रसन्न हो गये। फिर तो दक्षकन्या पार्वतीके स्वामी साक्षात् विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीरकी कान्ति सहस्रों स्त्योंसे भी बढ़कर थी, उस लिङ्गसे निकलकर शुक्रसे वोले।

महेश्वरने कहा—महाभाग भृगुनन्दन ! तुम तो तपस्याकी निधि हो । महामुने ! मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तपसे विशेष प्रसन्न हूँ । भार्गव ! तुम अपना सारा मनो-वाञ्छित वर माँग छो । मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूँगा । अब मेरे पास तुम्हारे लिये कोई वस्तु अदेय नहीं रह गयी है ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! शम्भुके इस परम मुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनको सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनन्द-समुद्रमें निमन्न हो गये । उन कमलनयन द्विजवर शुक्रका शरीर परमानन्दजनित रोमाञ्चके कारण पुलकायमान हो गया । तब उन्होंने हर्षपूर्वक शम्भुके चरणोंमें प्रणाम किया । उस समय उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे थे । फिर वे मस्तक्षर अञ्जलिः लिकर जय-जयकार करते हुए अष्ट-मूर्तिधारी वरदायक शियकी स्तृति करने लगे।

भाषांवने कहा-सूर्यस्वरूप भगवन् ! आप त्रिलोकीका हित करनेके लिये आकाशमें प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणोंसे समस्त अन्धकारको अभिभृत करके रातमें विचरनेवाले असुरोंका मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर! आंपको नेमस्कार है । घोर अन्धकारके लिये चन्द्रस्वरूप शंकर ! आप अमृतके प्रवाहसे परिपूर्ण तथा जगत्के सभी प्राणियोंके नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणोंसे आकाशमें और भूतलपर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंघकार दूर हो जाता है; आपको प्रणाम है। सर्वन्यापिन् ! आप पायन पथ-योगमार्गका आश्रय लेनेवालोंकी सदा गति तथा उपास्युदेव हैं । भुवन-जीवन ! आपके विना भलाः इस लोकमें कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुलके संतोष-दाता ! आप निश्चल वायुरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी वृद्धि करनेवाले हैं, आपको अभिवादन है। विश्वके एकमात्र पावनकर्ता ! आप शरणागतरक्षक और अभिकी एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके विना मृतकोंका वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगतुके अन्तरात्मा ! आप प्राणशक्तिके दाता, जगत्वरूप और पद-पदपर शान्ति प्रदान करनेवाले हैं; आपके चरणोंमें मैं सिर धुकाता हूँ। जलस्वरूप परमेश्वर! आप निश्चय ही जगत्के पवित्रकर्ता और चित्र-विचित्र सुन्दर चरित्र करने-वाले हैं । विश्वनाथ ! जलमें अवगाहन करनेसे आप विश्वको निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिये आपको नमस्कार है । आकाशरूप ईश्वर ! आपसे अवकाश करनेके कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है अर्थात् इसकी परम्परा चलती रहती है तथा अपने द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात् नष्ट हो जाता है; इसिलये दयाल भगवन् ! मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ । विश्वम्भरात्मक ! आप ही इस विश्वका भरण-पोषण करते हैं । सर्वव्यापिन् ! आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानान्धकारको दूर करनेमें समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ ! आप मेरे अज्ञानरूपी तमका विनाश कर दीजिये । नागभूषण ! आप स्तवनीय पुरुषोंमें सबसे

🕸 पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, यजमान, चन्द्रमा और सूर्य--इन आठों में अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उप्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान--ये अर्धमूर्शियोंके नाम हैं।

श्रेष्ठ हैं। इसलिये औप परात्पर प्रभुको मैं बार्ग्वार प्रणाम करता हूँ । आत्मखरूप शंकर ! आप समस्त प्रापियोंके अन्तरात्मामें निवास करनेवाले, प्रत्येक रूपमें व्यात हैं और मैं आप परमात्माका जन हूँ । अष्टमूर्ते ! आपकी इन रूपप्रस्पराओंसे यह चराचर विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ है, अतैः मैं सदासे आपको नमस्कार करता हूँ । मुक्तपुरुषोंके बन्धो ! आप विश्वके समस्त प्राणियोंके स्वरूप, प्रणतजनींके सम्पूर्ण योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले और प्रमार्थस्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियोंसे युक्त होकर इस फैले हुए विश्वको भलीभाँति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है।

**भाभिरामिरमिभ्**य तमस्समस्त-निशाचराणाम् । मस्तं नयस्यभिमतानि गगने हिताय दिवमणे देदीप्यसे जगदीश्वर तन्नमस्ते ॥ लोकत्रयस्य

लोकेऽतिवेलमतिवेलमहामहोभि-

निर्भासि कौ च गगनेऽखिल्लोकनेत्रः।

हिमांशो विद्राविताखिलतमास्स्रतमो

तन्नमस्ते ॥ पीयूपपूरपरिपृरित

त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः

भुवनजीवन जीवतीह । र्विना कस्त्वां

स्तब्धप्रभञ्जनविवर्धितसर्वजन्तो

सर्वग वै नमस्ते ॥ संतोषिताहिक्ल

पावकैक-नतावक विद्वैकपावक

मृतवतामृतदिब्यकार्यम् । ऋते शक्ते

जगदान्तरात्मं-जगदहो प्राणिष्यदो

स्तवं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते ॥

जगत्पवित्र परमेश पानीयरूप

> चित्रातिचित्रसुचरित्रकरोऽसि नृनम्।

विश्वनाथ किल विद्वं पवित्रममलं

नतोऽसि ॥ पतदतो पानीयगाइनत -

आकाशरूपबहिरन्तरुतावकाश-

विश्वमेतत्। दानाद विकस्वरमिहेश्वर

संश्वसिति स्वभावात् सदय

मंकोचमेति भवतोऽसिः नतस्ततस्त्वाम् ॥

विश्वम्भरात्मक विभिषं विभोऽत्र विश्वं

को विश्वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमोऽरिः।

स त्वं विनाशय तमो मम चाहिभूष !

स्तव्यात्परः परपरं प्रणतस्ततस्त्वाम् ॥ '

XI

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनिवर ! भृगुनन्दन गृतने इस प्रकार अष्टमूर्यंष्टक स्तोत्रद्वारा ,शिवजीका स्तवन करके भूमिपर मस्तक रखकर उन्हें वारंवार प्रणाम किया । जब अमित तेजस्वी भागवने महादेवकी इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजीने ,चरणोंमें पड़े हुए उन द्विजवरको अपनी दोनों भुजाओंसे पकड़कर उठा लिया और परम प्रेमपूर्वक मेघ-गर्जन-की-सी गंग्भीर एवं मधुर वाणीमें कहा । उस समय शंकरजीके दाँतोंकी चमकसे सारी दिशाएँ प्रकाशित हो उठी थीं ।

महादेवजी बोले—विप्रवर कवे ! तुम मेरे पावन भक्त हो । तात ! तुम्हारे इस उम्र तपसे, उत्तम आचरणसे, लिङ्गस्थापनजन्य पुण्यसे, लिङ्गकी आराधना करनेसे, चित्तका उपहार प्रदान करनेसे, पित्रत्र अटल भावसे, अविमुक्त महाक्षेत्र काशीमें पावन आचरण करनेसे मैं तुम्हें पुत्ररूपसे देखता हूँ; अतः तुम्हारे लिये मुझे कुल भी अदेय नहीं है । तुम अपने इसी शरीरसे मेरी उदरदरीमें प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इन्द्रियमार्गसे निकलकर पुत्ररूपमें जन्म प्रहण करोगे । महाशुचे ! मेरे पास जो मृतसंजीवनी नामकी निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान् तपोवलसे निर्माण किया है, उस महामन्त्ररूपा विद्याको आज में तुम्हें प्रदान करूँगा; क्योंकि तुम पवित्र तपकी निधि हो, अतः तुममें उस विद्याको घारण करनेकी योग्यता वर्तमान है । तुम नियमपूर्वक जिस-जिसके उद्देश्यसे विद्येश्वरकी इस श्रेष्ठ विद्याका प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जायगा—यह सर्वथा सत्य है।

तुम आकाशमें अत्यन्त दीप्तिमान् तुर्रेरारूपसे स्थित हीओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्निके रैजिका भी अतिक्रमण कर जायगा । तुम ग्रहोंमें प्रधान माने जांक्रोगे । जो स्त्री अर्थवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहनेपर यात्रा करेंगे, उनका सीरा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़नेसे नष्ट हो जायगा । सुवत ! तुम्हारे उदय होनेपर जगत्में मनुष्योंके विवाह अरिद समस्त धर्मकार्य सफल होंगे। सभी नन्दा ( प्रतिपदा, वृष्ठी 'और एंकादशी') तिथियाँ तुम्हारे संयोगसे ग्रुभ हो जायँगी और तुम्हारे भक्त वीर्यसम्पन्न तथा बहुत-सी संतानवाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिङ्ग 'शुक्रेश' के नामसे विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिङ्गकी अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जायगी। जो लोग वर्षपर्यन्त नक्तव्रतपरायण होकर गुक्रवारके दिन गुक्रकृपके जलसे सारी क्रियाएँ सम्पन्न करके शुक्रेशकी अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फलकी प्राप्ति होंगी, वह मुझसे अवण करो। उन मनुष्योंमें वीर्यकी अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा; वे पुत्रवान् तथा पुरुषत्वके सौभाग्यसे सम्पन्न होंगे । इसमें तिनक भी संदेह नहीं है । वे सभी मनुष्य बहुत-सी विद्याओंके ज्ञाता और सुखके भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिङ्गमें समा गये। तब भृगुनन्दन ग्रुक भी प्रसन्नमनसे अपने धामको चले गये । व्यासजी ! यों शुक्राचार्यको जिस प्रकार अपने तपोबलसे मृत्युंजय नामक विद्याकी प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तान्त मैंने तुमसे वर्णन कर दिया । अव और क्या मुनना चाहते हो ? (अध्याय ५०)

वाणासुरकी तपत्था और उसे शिवद्वारा वर-प्राप्ति, शिवका गणों और पुत्रोंसहित उसके नगरमें निवास करना, वाणपुत्री ऊपाका रातके समय स्वममें अनिरुद्धके साथ मिलन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका द्वारकासे अपहरण, वाणका अनिरुद्धको नागपाश्चमें बाँधना, दुर्गाके स्तवनसे अनिरुद्धका वन्धनम्रक्त होना, नारदद्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर चढ़ाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें जुम्भणास्त्रसे मोहित करके वाणकी सेनाका संहार करना

व्यासजी बोळे—सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! आपने अनुप्रह करके प्रेमपूर्वक ऐसी अद्भुत और सुन्दर कथा सुनायी है, जो शंकरकी कृपांसे ओतप्रोत है । अब सुहो शशिमोलिके उस

उत्तम चरित्रके श्रवण करनेकी इच्छा है, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणामुरको गणाध्यक्ष-पद प्रदान किया था। सनत्कुमारजीने कहा—न्यासजी ! परमात्मा शम्भुकी

आत्मस्तरूप त्रव रूपपरम्पराभिराभिस्ततं हर चराचररूपमेतत्। सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूपरूप नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोऽष्टमूते ॥ इत्यष्टमूर्तिभिरिमाभिरवन्थवन्थो युक्तः करोपि खछ विश्वजनीनमृते । पतत्ततं सुविततं प्रणतप्रणीत सर्वार्थसार्थपरमार्थ ततो नतोऽसि ॥

(शिक पुर्व इ० सं० युद्धखण्ड ५० । २४-३२

उस कैथाको, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर वाणासुरको गणनायक बनाया अयार पूर्वक अवण करो । इसी प्रसङ्गमें महाप्रभु शंकरका, घह सुन्दर चिरित्र भी आयेगा, जिसमें उन्होंने . बाणामुस्पर अनुग्रह करैंके श्रीकृष्णके साथ संग्राम किया था। व्यासची ! देशप्रजापतिकी तेरह कन्याएँ कश्यप मुनिकी पत्नियाँ र्थी । वे सब-की-सब पतिवता तथा सुशीला थीं । उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पित्रयोंसे भी देवता तथा चराचरसिहत समस्त प्राणी पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिन्तिके गर्भसे सर्वप्रथम दो महाबली पुत्र पैदा हुए, उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाईका नाम हिरण्याक्ष था । हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए । उन दैलाश्रेष्ठोंका कमशः हाद, अनुहाद, संहाद और प्रहाद नाम था । उनुमें प्रहाद जितेन्द्रिय तथा महान् विष्णुभक्त हुए। उनका नाश करनेके लिये कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका । प्रहादका पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियोंमें सर्वश्रेष्ठ था । उसने विप्ररूपसे याचना करनेवाले इन्द्रको अपना सिर ही दे डाला था । उसका पुत्र बलि हुआ । यह महादानी और शिवभक्त था । इसने वामनरूपधारी विष्णुको सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलिका औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिवभक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान्, सत्यप्रतिज्ञ और सहस्रोंका दान करनेवाला था। उस असुरराजने पूर्वकालमें त्रिलोकीको तथा त्रिलोकाधिपतियोंको बलपूर्वक जीतकर शोणितपुरमें अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा । उस समय देवगण शंकरकी कुपासे उस शिवभक्त बाणासरके किंकरके समान हो गये थे । उसके राज्यमें देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रुधर्मका बर्ताव करनेवाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट शेल रहे थे। एक समय ब्रह् महासुर अपनी सहस्रों भुजाओंसे ताली बजाता हुआ ताण्डव नृत्य करके महेश्वर शिवको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगा । उसके उस नृत्यसे भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गये । फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कुपादृष्टिसे देखा। भगवान् शंकर तो सम्पूर्ण लोकोंके खामी, शरणागतवत्तल और भक्तवाञ्छा-कल्पतर ही ठहरे । उन्होंने बलिनन्दन महासुर बाणको वर देनेकी इच्छा प्रकट की।

मुने ! बलिनन्दन महादैत्य बाण शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान् था। उसने परमेश्वर शंकरको प्रणाम करके उनकी स्तुति की (और कहा)।

बाणासुर बोला-प्रभो । आप भैरे रश्वक हो जाइये

और पुत्रों तथा गणोंसहित मेरे नगरके अध्यक्ष वर्नकर सर्वथा प्रीतिका निर्वाह करते हुए मेर्रे पास ही निवास कीजिये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महंपें ! वह विष्युत्र वाण निश्चय ही शिवजीकी मायासे मोहमें पड़ गया थाई इसीलिये उसने मुक्ति प्रदान करनेवाले दुराराध्य महेश्वरको पाकर भी ऐसा वर माँगा । तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शम्भु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणोंके साथ प्रेमपूर्वक वहीं निवास करने लगे । एक बार बाणामुरको बड़ा ही गर्व हो गया । उसने ताण्डवनृत्य करके शंकरको संतुष्ट किया । जब बाणामुरको यह शात हो गया कि पार्वतीवल्लभ शिव प्रसन्न हो गये हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झकाये हुए बोला।

वाणासुरने कहा-देवाधिदेव महादेव ! आप समस्त देवताओंके शिरोमणि हैं । आपकी ही कृपासे मैं बली हुआ हूँ । अव आप मेरा उत्तम वचन सुनिये । देव ! आपने जो मुझे एक हजार भुजाएँ प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भारस्वरूप लग रही हैं; क्योंकि इस त्रिलोकीमें मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़का और कोई योद्धा ही नहीं मिला । इसलिये वृषध्वज ! युद्धके बिना इन पर्वत-सरीखी सहस्रों भुजाओंको लेकर मैं क्या करूँ । मैं अपनी इन परिपृष्ट भुजाओंकी खुजली मिटानेके लिये युद्धकी लालसासे नगरों तथा पर्वतोंको चूर्ण करता हुआ दिग्गजोंके पास गया; परंत वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए । मैंने यमको योद्धा, अग्निको महान् कार्यं करनेवाला, वरुणको गौओंका पालनकर्ता गोपाल, कुवेरको गजाध्यक्ष, निर्ऋतिको सैरन्ध्री और इन्द्रको जीतकर सदाके लिये करद बना लिया है। महेश्वर! अब मुझे किसी ऐसे युद्धके प्राप्त होनेकी बात बताइये, जिसमें मेरी ये भुजाएँ या तो रात्रुओंके हाथोंसे खूटे हुए रास्त्रास्त्रोंसे जर्जर होकर गिर जायँ अथवा इजारों प्रकारसे शत्रुकी भुजाओंको ही गिरायें । यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें ।

सनत्कुमारजी कहते हैं — मुनिश्रेष्ठ ! उसकी बात सुनकर भक्तवाधापहारी तथा महामन्युस्वरूप चद्रको कुछ कोष आ गया । तव वे महान् अद्भुत अट्टहास करके बोले ।

रुद्रने कहा-- 'अरे अभिमानी !' सम्पूर्ण दैत्योंके कुल्में नीच ! तुझे सर्वथा धिकार है। धिकार है। त् बलिका पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिये ऐसी बात कहना उचिव नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीव्र ही मेरे समान् बलवान्के साथ अक्झात् महान् भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस

TI I

संग्राममें तेरी ये पर्वत-सरीखी भुजाएँ जलौनी लकड़ीकी तरह शस्त्रास्त्रोंसे छिन्न-भिन्न होकर भूमिपर गिरेंगी। दुष्टात्मन्! तेरे आयुधागारपर स्थापित तेरा जो यह ननुष्यके सिरवाला मयूर-ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु-भयके बिना ही पतन हैं जायगा, तंय व् अपने चित्तमें समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुँचा है। उस समय त् घोर संग्रामका निश्चय करके अपनी सारी सेनाके साथ वहाँ जाना। इस समय त् अपने महलको लौट जा; क्योंकि इसीमें तेरा कल्याण है। दुर्मते! वहाँ तुझे प्रसिद्ध बड़े-यड़े उत्पात दिखायी देंगे। यों कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान् शंकर चुप हो गये।

सनत्कमारजी कहते हैं--मुने ! यह सुनकर बाणा-सरने दिव्य पुष्पोंकी कलियोंसे अञ्जलि भरकर रुद्रकी अभ्यर्चना की और फिर उन महादेवको प्रणाम करके वह अपने घरको छौट गया । तदनन्तर किसी समय दैववश उसका वह ष्वज अपने-आप टूटकर गिर गया । यह देखकर बाणासर हर्षित हो युद्धके लिये उद्यत हो गया । वह अपने हृदयमें विचार करने लगा कि कौन-सा युद्धप्रेमी योद्धा किस देशसे आयेगाः जो नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंका पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्रों भुजाओंको ईंधनकी तरह काट डालेगा तथा मैं भी अपने अत्यन्त तीखे शस्त्रोंसे उसके सैकड़ों दुकड़े कर डालूँगा। इसी समय शंकरकी प्रेरणासे वह काल आ गया। एक दिन वाणासुरकी कन्या ऊपा वैशाख मासमें माधवकी पूजा करके माङ्गलिक शृङ्गारसे मुसजित हो रातके समय अपने गुप्त अन्तः-पुरमें सो रही थी, उसी समय वह स्त्रीभाव-(कामभाव) प्राप्त हो गयी । तब देवी पार्वतीकी शक्तिसे ऊपाको स्वप्नमें श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धका मिलन प्राप्त हुआ । जागनेपर वह व्याकुल हो गयी और उसने अपनी सखी चित्रलेखासे स्वप्नमें मिले हुए उस पुरुपको ला देनेके लिये कहा।

तय चित्रलेखाने कहा—'देवि ! तुमने स्वप्नमें जिस पुरुषको देखा है, उसे भला, में कैसे ला सकती हूँ, जब कि मैं उसे जानती ही नहीं।' उसके यों कहनेपर दैत्यकन्या ऊषा प्रेमान्य होकर मरनेपर उतारू हो गयी, तब उस दिन उसकी उस सखीने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ट! कुम्भाण्डकी पुत्री चित्र-लेखा बड़ी बुद्धिमती थी, वह बाणतनया ऊपासे पुन: बोली।

चित्रलेखाने कहा—सखी! जिस पुरुपने तुम्हारे मनका अपहरण किया है, उसे बताओं तो सही। वह यदि त्रिलोकीमें कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊँगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूँगी।

सनत्कुमारजी कहते हैं—म्हर्षे ! यों कहकरे चित्रलेखाने वस्त्रके परदेपर देवताओं, देत्यों, दानयों, गून्थयों,
सिद्धों, नांगों और यक्ष 'आर्दिके चित्र अङ्कित किये । फिर
वह मनुष्योंका चित्र बनाने लगी । उनमें वृष्णिवंशियोंका प्रकरण
आरम्भ होनेपर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ
प्रसुम्नका चित्र बनाया । फिर जब उसने प्रसुम्ननन्द्र
अनिरुद्धका चित्र खींचा, तब उसे देखकर ऊषा लिजित हो
गयी । उसका मुख अवनत हो गया और हृत्य हेषसे परिपूर्ण
हो गया ।

उत्पाने कहा—'सखी! रातमें जो मेरे पास आया था और जिसने शीम ही मेरे चित्तरूपी रक्षको चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है।' तदनन्तर ऊषाके अनुरोध फरनेपर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीको तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुँचकर क्षणमात्रमें ही पलंगपर बैठे हुए अनिरुद्धको महलमेंसे उठा लायी। वह दिव्य योगिनी थी। ऊषा अपने प्रियतमको पाकर प्रसन्न हो गयी। इधर अन्तःपुरके द्वारकी रक्षा करनेवाले बेतचारी पहरेदारोंने चेष्टाओंसे तथा अनुमानसे इस बातको लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्यशरीरधारी, दर्शनीय, साइसी तथा समर्प्रिय नवयुवकको कन्याके साथ दुःशीलताका आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्याके अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले उन महाबली पुरुषोंने बल्पुत्र बाणासुरके पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा।

द्वारपाल बोले—देव ! पता नहीं, आपके अन्तःपुरमें बल्पूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है । वह इन्द्र-तो नहीं है, जो वेष बदलकर आपकी कन्याका उपभोग कर रहा है ! महाबाहु दानवराज ! उसे यहाँ देखिये, देखिये और जैसा उचित समिश्चये वैसा कीजिये । इसमें इमलोगोंका कोई दोष नहीं है ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! द्वारपालींका वह वचन तथा कन्याके दूषित होनेका कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचिकत हो गया । तदनन्तर वह कुणित होकर अन्तःपुरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने प्रथम अवस्थामें वर्तमान दिव्यदारीरधारी अनिरुद्धको देखा । उसे महान् आश्चर्य हुआ । फिर उसने उसका वल देखनेके लिये दस हजार सैनिकोंको मेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो । सेनाने अनिरुद्धपर आक्रमण किया । तब अनिरुद्धने बात-की-बातमें दस हजार सैनिकोंको की कित की कालके हवाले कर दिया । फिर तो

असंख्य सेना-पर-सेना शाने लगी और अनिरुद्ध उन्हें कालका प्रास बनाने लगे। तदानन्तर उन्होंने वाणासुरका वध करने के लिये एक शक्ति हुांथमें ली जो कालाग्रिके समान भयंकर थी। फिर उसीसे रथकी बैठकमें बैठे हुए वाणासुरपर प्रहार किया। उमकी गहरी चोट खाकर वीरवर वाण उसी क्षण घोड़ों-सहित वहीं अन्तर्धान हो गया। फिर महावीर बलियुत्र वाणासुरने, जो महान, बल्सम्पन्न तथा शिवमक्त था, छलपूर्वक नागपाशसे अनिरुद्धको बाँध लिया। इस प्रकार उन्हें बाँधकर और पिंजरेमें कैद करके वह युद्धसे उपराम हो गया। तत्पश्चात् वाण कुपित होकर महावली स्तुपत्रसे बोला।

वाणासुरने कहा—स्तपुत्र ! घास-फूससे उके हुए अगाध कुएँमें उकेलकर इस पापीको मार डाल । अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिये ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! उसकी वह बात सुनकर उत्तम मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर गुम्भाण्डने बाणासुरसे कहा ।

कुम्भाण्ड बोला—देव! थोड़ा विचार तो कीजिये। मेरी समझसे तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इसके मारे जानेपर अपना आत्मा ही आहत हो जायगा। पराक्रममें तो यह विण्णुके समान दीख रहा है। जान पड़ता है, आपपर कुपित होकर चन्द्रचूडने अपने उत्तम तेजसे इसे बढ़ा दिया है। साहसमें यह शशिमौलिकी समानता कर रहा है; क्योंकि इस अवस्थाको पहुँच जानेपर भी यह पुरुषार्थपर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बल-पूर्वक क्रस रहे हैं, तथापि यह इमलोगोंको तृणवत् ही समझ रहा है।

सनत्कुमारजी कहते हैं—न्यारंजी ! दानव कुम्भाण्ड राजनीतिके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ था। वह बाणसे ऐसा कहकर फिर अनिरुद्धसे कहने लगा।

कुम्भाण्डले कहा—'नराधम! अव त् वीरवर दैल्यराज-की स्तुति कर और दीन वाणींसे 'मैं हार गया' यों वारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करनेपर ही त् मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बन्धन आदिका कप्ट भोगना पड़ेगा।' उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले।

अनिरुद्धने कहा—दुराचारी निशाचर! तुझे क्षत्रिय-धर्मका ज्ञान नहीं है। अरे! शूर्वीरके लिये दीनता दिखाना और युद्धसे मुख मोइकर भागना मरणते भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचारसे तो विरुद्धाचरण काँटेकी तरह चुभनेवाला होता है। वीरमानी क्षत्रियके लिये रणभूमिमें सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है, भूमिपर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीनकी तरह मरना कटापि नहीं ।

सनत्कुमारजी कहते हैं — मुने ! इस प्रकार अनिरुद्धने बहुत-सी वीरताकी वातें कहीं, जिन्हें मुनकर बाणामुरको महान् विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया । उसी समय समस्त वीरोंके, अनिरुद्धके और मन्त्री कुम्भाण्डके मुनते-मुनते बाणा- मुरके आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई ।

आकाशवाणीने कहा—महावर्ली वाण ! तुम विलक्ते पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो । परम बुद्धिमान् शिव-भक्त ! तुम्हारे लिये कोध करना उचित नहीं है । शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं । यह सारा चराचर जगत् उन्हीं के अधीन है । वे ही सदा रजोगुण, सच्चगुण और तमोगुणका आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूपसे लोकों की सृष्टि, भरण-पोषण और संहार करते हैं । वे सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकाररिहत, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होनेपर भी निर्गुण हैं । बिलके श्रेष्ठ पुत्र ! उनकी इच्छासे निर्वलको भी बलवान् समझना चाहिये । महामते ! मनमें यों विचारकर स्वस्य हो जाओ । नाना प्रकारकी लीलाओंके रचनेमें निपुण भक्तवत्सल भगवान् शंकर गर्वको मिटा देनेवाले हैं । वे इस समय तुम्हारे गर्वको चूर कर देंगे ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—महामुने ! इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गयी। तब उसके वचनको मानकर बाणामुरने अनिरुद्धका वध करनेका विचार छोड़ दिया। तदनन्तर विषेछे नागोंके पाशसे बँधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गाका स्मरण करने छगे।

अतिरुद्धने कहा—शरणागतवत्सले ! आप यश प्रदान करनेवाली हैं, आपका रोष बड़ा उम्रहोता है। देवि ! मैं नागपाशसे बँघा हुआ हूँ और नागोंकी विषन्त्रालासे संतप्त हो रहा हूँ; अतः शीघ्र पधारिये और मेरी रक्षा कीजिये ।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनीश्वर ! जब अनिरुद्धने पिसे हुए काले कोयलेके समान कृष्णवर्णवाली कालीको इस प्रकार संतुष्ट किया, तब वे स्थेष्ठ कृष्णे चतुर्दशीकी महारात्रिमें

> \* क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सन्मुखे सदा। न वीरमानिनो भूमो दीनस्येव कृताक्षलेः॥ (श्रि० पु० ६० सं० युद्धखण्ड ५३ । ३५ )

वहाँ प्रकट हुई । उन्होंने उन सर्परूपी भयानक बाणोंको भस्मसात् करके अपने बलिष्ठ मुझोंके आघातसे उस नाग-पञ्जरको विदीणं कर दिया । इस प्रकार दुर्गाने अनिरुद्धको बन्धन-मुक्त करके उन्हें पुनः अन्तःपुरमें पहुँचा दिया और स्वयं वहीं अन्तर्धान हो गयीं। इस प्रकार शिवकी शक्तिस्वरूपा देवीकी कृपासे अनिरुद्ध कष्टसे छूट गये, उनकी सारी व्यथा मिट गदी और वे सुखी हो गये । तदनन्तर प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्ध शिवशक्तिके प्रतापसे विजयी हो अपनी प्रिया बाणतनयाको पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस ऊषाके साथ पूर्ववत् सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्धके अदृश्य हो जाने तथा नारदजीके मुखसे उसके वाणासुरके द्वारा नागपाशसे बाँधे जानेका समाचार मुनकर बारह अक्षीहिणी सेनाके साथ प्रदान्न आदि वीरोंको साथ ले भगवान् श्रीकृष्णने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी । उधर भगवान् श्रीरुद्र भी अपने भक्तके पक्षमें सज-धजकर आ डटे। फिर तो श्रीकृष्ण और श्रीशिवका वड़ा भयानक युद्ध हुआ । दोनों ओरसे ज्वर छोड़े गये । अन्तमें श्रीकृष्णने स्वयं श्रीरुद्रके पास आकर उनका स्तवन करके कहा- 'सर्वव्यापी शंकर ! आप गुणोंसे निर्लिप्त होकर भी गुणोंसे ही गुणोंको प्रकाशित करते हैं। गिरिशायी भूमन्! आप स्वप्रकाश हैं । जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित हो गयी है, वे स्त्री, पुत्र, यह आदि विषयोंमें आसक्त होकर दु:खसागरमें इवते-उतराते रहते हैं । जो अजितेन्द्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य-जन्मको पाकर भी आपके चरणोंमें प्रेम नहीं करताः वह शोचनीय तथा आत्मवञ्चक है। भगवन् !

आप गर्वहारी हैं, आपने ही तो इस गर्वीले बाणकी बाप दिया था; अतः आपकी ही आज्ञासे में बाणामुरकी भुजाओंका छेदन करनेके लिये यहाँ आधा हूँ। इसलिये महादेव! आप इस युद्धसे निवृत्त हो जाइये। प्रभो! मुझे बाणकी भुजाओंको काटनेके लिये आज्ञां प्रदान कीजिये, जिससे आप-का शाप व्यर्थ न हो।

महेश्वरने कहा—तात! आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस दैत्यराजको शाप दिया है और मेरी ही आज्ञासे आप बाणासुरकी भुजाएँ काटनेके लिये यहाँ पधारे हैं; किंतु रमानाथ! हरे! क्या करूँ, मैं तो सदा मक्तोंके ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशामें वीर! मेरे देखते बाणकी भुजाएँ कैसे काटी जा सकती हैं ? इसलिये मेरी आज्ञासे आप पहले जुम्भणास्त्रद्वारा मुझे जुम्भित कर दीजिये, तत्पश्चात् अपना अभीष्ट कार्य सम्पन्न कीजिये और सुखी होइये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुनीश्वर ! शंकरजीके यों कहनेपर शार्क्षपाणि श्रीहरिको महान विस्मय हुआ । वे अपने युद्ध-स्थानपर आकर परम आनन्दित हुए । व्यासजी ! तदनन्तर नाना प्रकारके अस्त्रोंके संचालनमें निपुण श्रीहरिने तुरंत ही अपने धनुषपर जूम्भणास्त्रका संधान करके उसे पिनाकपाणि शंकरपर छोड़ दिया । इस प्रकार श्रीकृष्ण जूम्भणास्त्रद्वारा जृम्भित हुए शंकरको मोहमें डालकर खड़ा, गदा और ऋषि आदिसे बाणकी सेनाका संहार करने लगे ।

(अध्याय ५१-५४)

# श्रीकृष्णद्वारा वाणकी श्रुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके लिये उद्यत हुए श्रीकृष्णको शिवका रोकना और उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका परिवारसमेत द्वारकाको लीट जाना, वाणका ताण्डव नृत्यद्वारा शिवको प्रसन्न करना, शिवद्वारा उसे अन्यान्य वरदानोंके सार्थ महाकालत्वकी प्राप्ति

सनत्कुमारजी कहते हैं—महापाश व्यासजी ! लोक-लीलाका अनुसरण करनेवाले श्रीकृष्ण और शंकरकी उस परम अद्भुत कथाको श्रवण करो । तात ! जब भगवान् रुद्र लीला-बश पुत्रों तथा गणोंसहित सो गये, तब दैत्यराज बाण श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये प्रस्थित हुआ । उस समय कुम्भाण्ड उसके अश्वोंकी बागडोर सँभाले हुए था और वह नाना प्रकारके शस्त्राक्षिस सजित था । फिर वह महावली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा । इस प्रकार उन दोनोंमें चिरकालटक बड़ा घोर संग्राम होता रहा; क्योंकि विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण शिवरूप ही ये और उधर बलवान् बाणासुर

उत्तम शिवभक्त था । मुनीश्वर ! तदनन्तर वीर्यवान् श्रीकृष्णः जिन्हें शिवकी आज्ञासे बल प्राप्त हो चुका थाः चिरकालतक वाणके साथ यों युद्ध करके अत्यन्त कृपित हो उठे । तब शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने शम्भुके आदेशसे शीघ्र ही सुदर्शन चक्रद्वारा बाणकी बहुत-सी भुजाओंको काट डाला । अन्तमें उसकी अत्यन्त सुन्दर चार भुजाएँ ही अवशेष रह गर्थी और शंकरकी कृपासे शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गर्थी । जब बाणकी स्मृति छप्त हो गयी और वीरभावको प्राप्त हुए श्रीकृष्ण उसका सिर काट लेनेके लिये उद्यत हुएः तव शंकरजी मोहनिद्राको त्यागकर उठ खड़े हुए और बोले।

कहा—देविकीनन्दन ! आप तो सदासे मेरी आशा का पालन करते और हैं। भगवन्! मैंने पहले आपको जिस कुमके लिये आशा दी थीं। वह तो आपने पूरा कर दिया । अब बाणका शिरक्लेदन मत कीजियें और मुदर्शन चक्रको लियं लीजिये। मेरी आशासे यह चक्र सदा मेरे भक्तोंपर अमोन रहा है। गोविन्द! मैंने पहले ही आपको युद्धमें अनिवार्य चंक और जय प्रदान की थीं। अब आप इस युद्धसे निवृत्त हो जाइये। लक्ष्मीश ! पूर्वकालमें भी तो आपने मेरी आशाके बिना दधीचुं। वीरवर रावण और तारकाक्ष आदिके पुरोंपर चक्रका प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन! आप तो योगीक्वर, साक्षात् परमातमा और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले हैं। आप स्वयं ही अपने मनसे विचार कीजिये। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्युका भय नहीं



होगा । मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिये । मैं आपपर परम प्रसन्न हूँ । हरे ! बहुत दिन पूर्व यह गर्वसे भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आपको भूल गया था । तब अपनी भुजाएँ खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुँचा और बोला—'मेरे साथ युद्ध कीजिये ।' तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा—'थोड़े ही समयमें तेरी भुजाओंका छेदन करनेवाला आयेगा। तब तेरा सारा गर्व गल जायगा।' (बाणकी ओर देखकर ) कहा—'मेरी ही आज्ञासे तेरी भुजाओंको काटनेवाले ये श्रीहरि आये हैं।'

(फिर श्रीकृष्णसे) 'अव आप युद्ध वंद कर दीजिये और वर-वधूको साथ छे अपने घरको छोट जाइये।' यों ५ हकर महेश्वरने उन दोनोंमें मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा छे वे पुत्रों और गणोंके साथ अपने निवासस्थानको चूळे गये।

सनत्कुमारजी कहते हैं—मुने ! शम्भुका क्रथन सुनकर अक्षत शरीरवाले श्रीकृष्णने सुदर्शनको लौटा लिया और विजयश्रीसे सुशोभित हो वे वाणासुरके अन्तः पुरमें पधारे । वहाँ उन्होंने ऊषासहित अनिरुद्धको आश्वासन दिया और वाणद्वारा दिये गये अनेक प्रकारके रत्नसमूहोंको ग्रहण किया । ऊषाकी सखी परम योगिनी चित्रलेखाको पाकर तो श्रीकृष्णको महान् हर्ष हुआ । इस प्रकार शिवके आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्रीहरि हृदयसे शंकर-को प्रणाम कर और बलिपुत्र वाणासुरकी आज्ञा ले परिवार-समेत अपनी पुरीको लौट गये । द्वारकामें पहुँचकर उन्होंने गरुडको विदा कर दिया । फिर हर्पपूर्वक मित्रोंसे मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे ।

इधर नन्दीश्वरने बाणासुरको समझाकर यह कहा-भक्तशार्द्छ ! तुम वारंवार शिवजीका सारण करो । वे भक्तोंपर अनुकम्पा करनेवाले हैं, अतः उन आदिगुरु शंकरमें मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो ।' तब द्वेषरहित हुआ महामनस्वी वाण नन्दीके कहनेसे धैर्य धारण करके तुरंत ही शिवस्थानको गया । वहाँ पहँचकर उसने नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा शिवजीकी स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया । फिर वह पादोंसे उमकी लगाते हुए और हाथोंको घुमाते हुए नाना प्रकारके आलीढ और प्रत्यालीढ आदि प्रमुख स्यानकोंद्वारा सुशोभित नृत्योंमें प्रधान ताण्डव नृत्य करने लगा । उस समय वह हजारों प्रकारसे मुखद्वारा बाजा बजा रहा था और बीच-बीचमें भौंहोंको मटकाकर तथा सिरको कॅपाकर सहस्रों प्रकारके भाव भी प्रकट करता जाता था । इस प्रकार नृत्यमें मस्त हुए महाभक्त बाणासुरने महान् नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चन्द्रशेखर भगवान रुद्रको प्रसन्न कर लिया । तब नाच-गानके प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर हर्षित होकर बाणसे बोले।

रुद्भने कहा-विष्णुत्र प्यारे बाण! तेरे नृत्यसे में तंतुष्ट हो गया हूँ, अतः दैत्येन्द्र! तेरे मनमें जो अभिलाषा हो, उसके अनुरूप वर माँग ले।

सनत्कुमारजी कहते हैं - मुने ! शम्भुकी बात सुनकर

दैत्यराज वाणने इस प्रकार वर माँगा—'मेरे घाव भर जायँ। बाहुर्युद्धकी क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो, शोणितंपुरमें ऊपापुत्र अर्थात् मेरे दौहित्रका राज्य हो। देवताओंसे तथा विशेष करके विष्णुसे मेरा वैरभाव मिट जायः, मुझमें रजोगुण और तमोगुंणसे युक्त दूषित दैत्यभावका पुनः उटय न हो, मुझमें सदा निर्विकार शम्भु-भक्ति बनी रहे और शिव-भक्तोंपर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियोंपर दयाभाव रहे।' यों शम्भुसे वरदान मॉगकर वलिपुत्र महासुर वाण अञ्जलि गूँघे रुद्रकी स्तुति करने लगा । उस समय उसके नेत्रोंमें प्रेमके आँसू छलक आये थे। तदनन्तर जिसके सारे

अङ्ग प्रेमसे प्रफुछित हो उठे थे, वह बिलनन्दन बाणासुर महश्वरको प्रणाम करके मौन हो गया । अपने भक्त न्याणकी प्रार्थना सुनक्र भगवान् शंकर 'तुझे सर्व कुछ प्राप्त हो नायगा' यों कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। तब राम्भुकी कृपासे महाकाल्लको प्राप्त हुआ रुद्रका अनुच्द बाण- परमानन्दमें निमम् हो गया । व्यासजी ! इस प्रकृति मैंने सम्पूर्ण भुवनोंने नित्य कीडा करनेवाले समस्त गुरुजनोंक भी सद्गुर शूलपाणि भगवान् शंकरका बाणविषयक चरितः जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनोंद्वारा तुमसे वर्णन कर दिया।

(अध्याय ५५-५६)

## गजासुरकी तपस्या, वर-प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिवद्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थनासे शिवका उसका चर्म धारण करना और 'कृतिवासा' नामसे विख्यात होना तथा कृत्तिवासेश्वर लिङ्गकी खापना करना

सनत्कुमारजी कहते हैं - व्यासजी ! अव परम प्रेमपूर्वक शशिमौलि शिवके उस चरित्रको अवण करो, जिसमें उन्होंने त्रिशुलद्वारा दानवराज गजासुरका वध किया था। गजासुर महिपासुरका पुत्र था ।,जब उसने सुना कि देवताओंसे प्रेस्ति होकर देवीने मेरे पिताको मार दिया था, तव उसका बदला लेनेकी भावनासे उसने घोर तप किया । उसके तपकी ज्वारासे सव जलने लगे । देवताओंने जाकर ब्रह्माजीसे अपना दुःख कहाः तत्र ब्रह्माजीने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थनानुसार उसे वरदान दे दिया कि वह कामके वश होने-वाले किसी भी स्त्री या पुरुपसे नहीं मरेगा, महावली और सबसे अजेय होगा ।

वर पाकर वह गर्वमें भर गया । सब दिशाओं तथा सव लोकपालोंके स्थानोंपर उसने अधिकार कर लिया । अन्तमें भगवान् शंकरकी राजधानी आनन्दवन काशीमें जाकर वह सबको सताने लगा । देवताओंने भगवान् शंकरसे प्रार्थना की । शंकर कामविजयी हैं ही । उन्होंने घोर युद्धमें उसे हराकर त्रिशुलमें पिरो लिया । तव उसने भगवान शंकरका स्तवन किया । शंकरने उसपर प्रसन्न होकर इच्छित वर माँगनेको कहा।

तव गजासुरने कहा-दिगम्बरखरूप महेशान ! यदि आप मुझपर असन्न हैं तो अपने त्रिशूलकी अग्निसे पवित्र हुए मेरे इस चर्मको आप सदा घारण किये रहें । विभो ! मैं पुण्य

गन्थोंकी निधि हुँ, इसीलिये मेरा यह चर्म चिरकालतक उप्र तपरूपी अग्निकी ज्वालामें पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगम्बर ! यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान् न होता तो रणाङ्गण-में इसे आपके अङ्गोंका सङ्ग कैसे प्राप्त होता । शंकर ! यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिये। (वह यह कि ) आजसे आपका नाम 'कृत्तिवासा' विख्यात होजाय।

स्नित्कुमारजी कहते हैं-भूने ! गजासुरकी बात सुनकर भक्तवरसल शंकरने परम प्रसन्नतापूर्वक महिषासुरनन्दन गजसे कहा-'तथास्तु'-अच्छा, ऐसा ही होगा । तदनन्तर प्रसन्नात्मा भक्तप्रिय महेशान उस दानवराज गजसे, जिसका मन भक्तिके कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले।

ईश्वरने कहा-दानवराज ! तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्तिसाधक क्षेत्र काशीमें मेरे लिङ्गके रूपमें स्थित हो जाय । इसका नाभ कृत्तिवासेश्वर होगा । यह समस्त प्राणियौं-के लिये मुक्तिदाता, महान् पातकोंका विनाशक, सम्पूर्ण लिङ्गी-में शिरोमणि और मोक्षपद होगा । यों कहकर देवेश्वर दिगम्बर शिवने गजासुरके उस विद्याल चर्मको लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर ! उस दिन बहुत बड़ा उत्सव भनाया गया । काशी-निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षभम्र हो गये । विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंका मन हर्षसे परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वरको नमस्कार करके उनकी स्तुति करने छगे।

( अध्याय ५७ )

# दुन्दुभिनिर्होद् नामक दैत्यका व्याघरूपसे शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और

• सन्तुः मार जी कहते हैं — व्यासजी! अब मैं चन्द्रमीलिके उस चरिनका वर्णुन करूँगा, जिसमें शंकरजीने दुन्दुभिनिहांद । नामक देखको मौरा था। तुम सावधान होकर अवण करो। दिलिपुर्व महाबंली हिरण्याक्षके विष्णुद्वारा मारे जानेपर दितिको बहुत दुःख हुआ। तब देवशत्रु दुन्दुभिनिहांदने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नष्ट हो जायँगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होनेपर देवता आहार न पानेसे निर्वल हो जायँगे। तब मैं उनपर सहज ही विजय पा लूँगा। यो विचारकर वह ब्राह्मणोंको मारने लगा। ब्राह्मणोंका प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकुर वह काशी पहुँचा और वनमें वनचर बनकर सिमधा लेते हुए, जलमें जलचर बनकर स्नान करते हुए और रातमें व्याघ बनकर सोते हुए ब्राह्मणोंको खाने लगा।

एक बार शिवरात्रिके अवसरपर एक भक्त अपनी पर्ण-शालामें देवाधिदेव शंकरका पूजन करके ध्यानस्य बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुन्दुभिनिर्ह्यादने व्याप्रका रूप धारण करके उसे खा जानेका विचार किया; परंतु वह भक्त दृविचत्से शिवदर्शनकी लालसा लेकर ध्यानमें तछीन हो रहा था, इसके लिये उसने पहलेसे ही मन्त्ररूपी अस्त्रका विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उसपर आक्रमण करनेमें समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान् शम्भुको उस दुष्ट रूपवाले दैत्यके अभिप्रायका पता लग गया। तब शंकरने उसे मार डालनेका विचार किया। इतनेमें, ज्यों ही उस दैत्यने व्याप्ररूपसे उस भक्तको अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत्की रक्षाके लिये मणिस्वरूप तथा मक्तरक्षणमं कुगल बुद्धिवाले विलोचन भगवान् शंकर वहाँ प्रकट हो गये और उसे कालमें दवोचकर उसके सिरपर वज्रसे भी कठोर चूँसेते प्रहार किया। उस मुष्टि-प्रहारसे तथा काँखमं दवोचनेसे वह व्याप्र अत्यन्त व्यथित हो गया और अपनी दहाइसे पृथ्वी तथा आकाशकों कँपाता हुआ मृत्युका प्रास बन गया। उस भयंकर शब्दको सुनकर तपित्वयोंका हृदय काँप उठा। वे रातमें ही उस शब्दका अनुसरण करते हुए उस खानपर आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिवको वगलमें उस पापीको दवाये हुए देखकर सब लोग उनके चरणोंमें पड़ गये और जय-जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे।

तदनन्तर महेश्वरने कहा—जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूपका दर्शन करेगाः निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवोंको नष्ट कर दूँगा । जो मानव मेरे इस चरित्रको सुनकर और हृदयमें मेरे इस लिङ्गका स्मरण करके संग्राममें प्रवेश करेगाः, उसे अवस्य विजयकी प्राप्ति होगी ।

मुने ! जो मनुष्य व्याविश्वरके प्राकट्यसे सम्बन्ध रखने-वाले इस परमोत्तम चरित्रको मुनेगा, अथवा दूसरेको मुनायेगा, पदेगा या पढ़ायेगा, वह अपनी समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त कर लेगा और अन्तमं सम्पूर्ण दुःखांसे रहित होकर मोक्षका भागी होगा । शिवलीलासम्बन्धी अमृतमय अक्षरोंसे परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, वश और आयुका देनेवाला तथा पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला है ।

(अध्याय ५८)

## विदल और उत्पल नामक दैत्योंका पार्वतीपर मोहित होना और पार्वतीका कन्दुक-प्रहारद्वारा उनका काम तमाम करना, कन्दुकेश्वरकी स्थापना और उनकी महिमा

स्वनत्कुमारजी कहते हैं—व्यासजी ! जिस प्रकार परमेश्वर शिवने संकेतसे दैत्यको लक्ष्य कराकर अपनी प्रियाद्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्रको तुम परम प्रेम-पूर्वक अवण करो । विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे । उन्होंने ब्रह्माजीसे किसी पुरुष्के हाथसे न मरनेका वर प्राप्त करके सब देवताओंको जीत लिया था ।

तब देवताओंने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना दुःख सुनाया । उनकी कष्ट-कहानी सुनकर ब्रह्माने उनसे कहा—'तुमलोग शिवासहित शिवका आदरपूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो । वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवीके हाथों मारे जायँगे।शिवासहित शिव परमेश्वर, कल्याणकर्ता और भक्तवस्तल हैं । वे शीब ही तुमलोगोंका कल्याण करेंगे ।

सनत्कुमारजी कहते हैं - मुने | देवोंसे यों कहकर ब्रह्माजी शिवका स्मरण करते हुए मौन हो गये । तव देवगण भी आनन्दित होकर अपने-अपने धापहो लौट गये। एक समय नारदजीके द्वारा पार्वतीके सोन्दर्यकी प्रशंसा सुनकर वे दोनों 'दैल्य उनका अपहरण करनेकी बात सोचने लगे और पार्वतीजी जहाँ गेंद उछाल रही थीं, वहीं वे जाकर आकाशमें विचरने लगे । वे दोनों घोर दुराचारी थे । उनका मन अत्यन्त चञ्चल हो रहा था। वे गणोंका रूप धारण करके अम्बदाके निकट आये । तब दुष्टोंका संहार करनेवाले शिवने अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रोंसे प्रकट हुई चञ्चलताके कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया । फिर तो सर्वस्वरूपी महादेवने दुर्गतिन।शिनी दुर्गाको कटाक्षद्वारा सचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं । तात ! तब पार्वती अपने खामी महाकौतकी परमेश्वर शंकरके उस नेत्रसंकेतको समझ गयीं । तदनन्तर सर्वज्ञ शिवकी अर्थाङ्गिनी पार्वतीने उस संकेतको समझकर उसी गेंदसे एक साथ ही उन दोनोंपर चोट की । तब महादेवीकी गेंदसे आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतलपर गिर पड़े, जैसे वायुके झोंकेसे चञ्चल होकर दो पके हुए ताइके फल अपनी डंठलसे दूरकर गिर पड़ते हैं अथवा जैसे वज्रके आवातसे महागिरिके दो शिखर ढह जाते हैं।

इस प्रकार अकार्य करनेके लिये उद्यत उन दोनों महादैत्योंको धराशायी करके वह गेंद लिङ्गरूपमें परिणत हो गयी। संम्रस्त दुशंका निवारण करनेवाला वह लिङ्ग केन्दुकेश्वरके नामसे विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वरके समीप स्थित हो गमा। काशीमें स्थित कन्दुकेश्वर लिङ्ग दुशंका विनाशक, भोग-मोक्षका प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषोंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यानको हर्ष-पूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भयका दुःख कहाँ। वह इस लोकमें नाना प्रकारके सम्पूर्ण उत्तमोत्तम सुखांको भोगकर अन्तमें देवदुर्लभ दिव्य गतिको प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्माजी कहते हैं—मुनिसत्तम ! मैंने तुमसे रुद्रसंहिताके अन्तर्गत इस युद्धखण्डका वर्णन कर दिया। यह खण्ड सम्पूर्ण मनोरथोंका फल प्रदान करनेपाला है। इस प्रकार मैंने पूरी-की-पूरी रुद्रसंहिताका वर्णन कर दिया। यह शिवजीको सदा परम प्रिय है और भुक्ति-मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाली है।

स्तजी कहते हैं—इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकरके उत्तम यशको तथा शिव-शतनामको सुनकर कृतार्थ हो गये । यों मैंने सम्पूर्ण चरित्रोंमें प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारदका संवाद पूर्णरूपसे कह दिया, अब तुम्हारी और क्या सुननेकी इच्छा है? (अध्याय ५९)

-1-

॥ रुद्रसंहिताका युद्धखण्ड सम्पूर्ण ॥

॥ रुद्रसंहिता समाप्त ॥



#### शतरुद्रसंहिता

#### • शिवजीके सद्योजातं, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामकं पाँच अवतारोंका वर्णनं

वन्दे महानन्द्रमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् । गौरीप्रियं कर्तिकविष्ठराजसमुद्भवं शंकरमादिदेवम् ॥

• जो परमानन्दम्य हैं, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं, जो ईश्वरोंके भी ईश्वर, सर्वन्यापक, महान्, गौरीके प्रियतम तथा स्वामि कार्तिक और विष्नसज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन आदिदेव शंकरकी मैं वन्दना करता हूँ।

द्योनकजीने कहा—महाभाग सूतजी ! आप तो (पुराणकर्ता) व्यासजीके शिष्य तथा ज्ञान और दयाकी निधि हैं, अतः अब आप शम्मुके उन अवतारोंका वर्णन कीजिये, जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषोंका कल्याण किया है।

स्तजी बोले—शौनकजी ! आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अव मैं आपसे शिवजीके उन अवतारोंका वर्णन करता हूँ, आप अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके सद्धक्तिपूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिये । मुने ! पूर्वकालमें सनत्कुमारजीने नन्दीश्वरसे, जो सत्पुरुषोंकी गति तथा शिवस्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था; उस समय नन्दीश्वरने शिवजीका स्मरण करते हुए उन्हें यों उत्तर दिया था ।

नन्दीश्वरने कहा-मुने ! यों तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिवके कल्प-कल्पान्तरोंमें असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धिके अनुसार उनमेंसे कुछका वर्णन करता हूँ । उन्नीसवाँ कल्प, जो श्वेतलोहित नामसे विख्यात है, उसमें शिवजीका 'सद्योजात' नामक अवतार हुआ - था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्पमें जब ब्रह्मा परमब्रह्मका ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्णवाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्माने मन-ही-मन विचार किया । जब उन्हें यह शत हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मरूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अञ्जलि वाँधकर उसकी वन्दना की। फिर जव भुवनेश्वर ब्रह्माकी पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान् हर्ष हुआ । वे अपनी सद्बुद्धिसे वारंवार उस परब्रह्मका चिन्तन करने लगे। ब्रह्माजी ध्यान कर ही रहे ये कि वहाँ क्वेत वर्णवाले चार यशस्वी कुमार प्रकट हुए । वे परमोत्कृष्ट शानसम्पन्न तथा परब्रह्मके स्वरूप थे । उभके नाम थे सुनन्दः

नन्दन, विश्वनन्द और उपनन्दन । ये सब-के-सेव महात्मा ये और ब्रह्माजीके शिष्य हुए । इनसे वह ब्रह्माळीक व्याप्त हो गया । तदनन्तर सद्योजातरूपसे प्रकट हुए परमेश्वर शिवने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टिरचनाकी शक्ति प्रदान की । (यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ । )

तदनन्तर 'रक्त' नामसे प्रसिद्ध बीसवाँ कल्प आया । उस कल्पमें ब्रह्माजीने रक्तवर्णका शरीर धारण किया था । जिस समय ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ । उसके शरीरपर लाल रंगकी माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे । उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंगका ही धारण किये हुए था । उस महान आत्मवलसे सम्पन्न कुमारको देखकर ब्रह्माजी ध्यानस्थ हो गये । जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमारको प्रणाम किया । तत्पश्चात् उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नामके चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किये हुए थे । तब वामदेवरूपधारी परमेश्वर शम्भुने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टिरचनाकी शक्ति प्रदान की । ( यह 'वामदेव' नामक दूसरा अवतार हुआ । )

इसके बाद इक्कीसवाँ कल्प आया, जो पीतवासा' नामसे कहा जाता था। उस कल्पमें महाभाग ब्रह्मा पीतवस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमारकी भुजाएँ विशाल थीं और उसके शरीरपर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यानमझ बालकको देखकर ब्रह्माजीने अपनी बुद्धिके बलसे उसे 'तत्पुरुष' शिव समझा। तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्तसे सम्पूर्ण लोकोंद्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री (तत्पुरुषाय विद्याहे महादेवाय धीमहि) का जप करके उन्हें नमस्कार किया, इससे महादेवजी प्रसन्न हो गये। तत्पश्चात् उनके पार्श्वभागसे पीतवस्त्रधारी दिव्यकुमार प्रकट हुए, वे सब-के-सब योगमार्गके प्रवर्तक हुए। ( यह 'तत्पुरुष' नामक तीसरा अवतार हुआ।)

तत्पश्चात् स्वयम्भू ब्रह्माके उस पीतवर्ण नामक कल्पके बीत जानेपर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ । उसका नाम शिवः

था । जब एकार्गवकी दशामें एक सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये, तर ब्रह्माजी प्रजाओंकी सृष्टि करनेकी इच्छासे दुखी हो विचार करने लगे । उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्माके समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महायराक्रमी वालकके शरीरका रंग काला थी । वह अपने तेजसे उदीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यशोपवीत धारण किये हुए था। उसका मुकुट-भी काला था और स्नानके पश्चात् अनुलेपन—चन्दन भी काले रंगका ही था। उन भयंकरपराक्रमी, महामनस्वी, देवदेवेश्वर, अलैकिक, कृष्णपिकुल वर्णवाले अघोरको देखकर ब्रह्माजीने उनकी वन्दना की । तत्पश्चात् ब्रह्माजी उन् भक्तवत्सल अविनाशी अघोरको ब्रह्मरूप समझकर इष्ट वचनोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्वभागसे कृष्णवर्णवाले तथा काले रंगका अनुलेपन धारण किये हुए चार महामनस्वी कुमार उत्पन्न हए । वे सब-के-सब परम तेजस्वी, अन्यक्तनामा तथा शिव-सरीखे रूपवाले थे। उनके नाम थे-कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकण्ठभृक् । इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओंने ब्रह्माजीकी सृष्टिरचनाके निमित्त महान अद्भत 'घोर' नामक योगका प्रचार किया । ( यह 'अघोर' नामक चौथा अवतार हुआ।)

मृनीक्ष्यरे ! तदनन्तर ब्रह्माका दूसरा कल्प प्रारम्भ हुआ । वह परम अद्भुत था और 'विक्ष्यरूप' नामसे विख्यात था । उस कल्पमें जब ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे मन-ही-मन शिवजी-का घ्यानकर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करनेवाली विक्ष्यरूप सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेक्ष्यर भगवान ईशान प्रादुर्भृत हुए, जिनका वर्ण गुद्ध स्फटिकके समान उन्ज्वल था और जो समस्त आभूषणोंसे विभूषित थे । उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सब कुछ प्रदान करनेवाले, सर्वस्वरूप, सुन्दर रूपवाले तथा अरूप ईशानको देखकर ब्रह्माजीन उन्हें प्रणाम किया । तब शक्तिसहित विभु ईशानने भी ब्रह्माको सन्मार्गका उपदेश देकर चार सुन्दर

बालकोंकी कल्पना की । उन उत्पन्न हुए शिद्युओंका नाम थी---जटी, मुण्डी, शिखण्डी और अर्थमुण्ड । वे योगानुसार सद्धर्म-का पालन करके योगगतिको प्राप्त ही गये । (यह ईशान नामक • पाँचवाँ अवतार हुआ ।)

सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! इस प्रकार मैंने जगृत्की हितकाम्सा-से सद्योजात आदि अवतारीका प्राकट्य संक्षेपसे वर्णन किया । उनका वह सारा लोकहितकारी व्यवहार याथातथ्यरूपसे ब्रह्माण्ड-में वर्तमान है। महेश्वरकी ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रहा-ये पाँच मूर्तियाँ विशेषरूपसे ग्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिवस्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है । वह साक्षात् प्रकृतिके भोक्ता क्षेत्रज्ञमें निवास करता है। शिवजीका दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नामसे ख्यात है । वह गुणोंके आश्रयरूप तथा भोग्य सर्वज्ञमें अधिष्ठित है । पिनाकधारी जि़वका जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्मके लिये अङ्गींसहित बुद्धितत्त्वका विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नामवाला शंकरका चौथा स्वरूप अहंकारका अधिष्ठान है । वह सदा अनेकों प्रकारका कार्य करता रहता है । विचारशील बुद्धिमानोंका कथन है कि शंकरका ईशानसंज्ञक खरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाशका अधीश्वर है तथा महेश्वरका पुरुष नामक रूप त्वक, पाणि और स्पर्शगुणविशिष्ट वायुका स्वामी है। मनीषीगण अघोर नामवाले रूपको शरीर, रस, रूप और अग्निका अधिष्ठान बतलाते हैं । शंकरजीका वामदेवसंज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जलका स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गन्ध और पृथ्वीका ईश्वर शिवजीका सद्योजातनामक रूप बताया जाता है । कल्याणकामी मनुष्योंको शंकरजीके इन स्वरूपोंकी सदा प्रयत्नपूर्वक वन्दना करनी चाहिये; क्योंकि ये श्रेथ:प्राप्तिमें एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारोंके प्राकट्यको पढ़ता अथवा सुनता 🥎 है। वह जगत्में समस्त काम्य भोगोंका उपभोग करके अन्तमें परमगतिको प्राप्त होता है। ( अध्याय १ )

#### 

# शिवजीकी अष्टमृतियोंका तथा अर्धनारीनररूपका सविस्तर वर्णन

नन्दिश्वरजी कहते हैं—ऐश्वर्यशाली •मुने ! अब तुम महेश्वरके उन श्रेष्ठ अवतारोंका वर्णन श्रवण करो, जो लोकमें सबके सम्पूर्ण कार्योंको पूर्ण करनेवाले अतएव मुखदाता हैं। नात्! बह जगत् उन परमेश्वर शम्भुकी आठ मूर्तियोंका स्वरूप ही है। जैसे सूतमें मणियाँ पिरीधी रहती हैं, उसी तरह

यह विश्व उन अष्टमूर्तियों ने व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध आठ मूर्तियाँ ये हैं—हार्व, भव, रुद्र, उम्र, भीम, पशुपित, ईशान और महादेव। शिवजीके इन हार्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अमि, वायु, आकारा, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्रिका ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता

महेश्वरका विस्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्वको धारण किये हुए है। परमात्मा शिपका सिललात्मक रूप जो समस्त जगत्को जीवन प्रदान करनेवाला है। भवं नामसे कहा जाता है । जो जगत्के बाहर-भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्वका भरण-पोषण करता तथा स्पन्दित होता है, उग्ररूपधारी प्रभुके उस रूपको सत्पुरुष 'उप्र' कहते हैं। महादेवका जो सबको अवकाश देनेवाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे 'भीम' कहते हैं । वह भूतवृन्दका मेदक है। जो रूप समस्त आत्माओंका अधिष्ठानः सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें निवास करनेवाला और जीवोंके भव-पाशका छेदक है, उसे 'पशुपति'का रूप समझना चाहिये । महेश्वरका सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करनेवाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे 'ईशान' कहते हैं। वह द्युलोकमें भ्रमण करता है। अमृतमयी रिश्मयोंवाला जो चन्द्रमा सम्पूर्ण विश्वको आह्वादित करता है, शिवका वह रूप 'महादेव' नामसे पुकारा जाता है । 'आत्मा' परमात्मा शिवका आठवाँ रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियोंकी व्यापिका है। इसिलये सारा विश्व शिवमय है । जिस प्रकार वृक्षके मूलको सींचनेसे उसकी शाखाएँ पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिवका पूजन करनेसे शिवस्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है । जैसे इस लोकमें पुत्र-पौत्र आदिको प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व-को भलीभाँति हर्षित देखकर शंकरको आनन्द मिलता है। इसलिये यदि कोई किसी भी देहधारीको कष्ट देता है तो निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिवका ही अनिष्ट किया है। सनत्कुमारजी ! इस प्रकार भगवान् शिव अपनी अष्टमूर्तियों- / द्वारा समस्क विश्वको अधिष्ठित करके विराजमान हैं, अतः तुम पूर्ण भक्तिभावसे उन परम कारण रुद्रका भजन करो ।

प्रिय सनरकुमारजी ! अब तुम शिवजीके अनुपम अर्धनारी-भर रूपका वर्णन सुनो । महाप्राज्ञ ! वह रूप ब्रह्माकी कामनाओं-को पूर्ण करनेवाला है । ( सृष्टिके आदिमें ) जब सृष्टिकर्ता ब्रह्माद्वारा रची हुई सारी प्रजाएँ विस्तारको नहीं प्राप्त हुई; तव ब्रह्मा उस दु:खसे दुखी हो चिन्ताकुल हो गये । उसी समय यों आकाशवाणी हुई-- 'ब्रह्मन् ! अब मैथुनी सृष्टिकी रचना करो ।' उस व्योमवाणीको सुनकर ब्रह्माने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनेका विचार किया; परंतु इससे पहले नारियोंका कुल ईशानसे प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिये पद्मयोनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचनेमें समर्थ न हो सके । तब वे यों विचार कर कि शम्भुकी कृपाके बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तप करनेको उद्यत हुए । उस समय ब्रह्मा पराशक्ति

शिवासहित परमेश्वर शिवका प्रेमपूर्वक हृदयमें ध्यान करके शोर तप करने लगे । तदनन्तर तपोऽनुष्टानमें लगे हुए ब्रह्माके उस तीव्र तपसे थोड़े ही समयमें शिव्जी प्रसन्न हो गये। तव वे कष्टहारी शंकर पूर्णसचिदानन्यकी कामदा मूर्तिमें प्रविष्ट होकर अर्धनारी-नरके रूपसे ब्रह्माके निकट प्रकट हो गये ! उन देवाधिदेव शंकरको पराशक्ति शिवाके साथ आया हुआ देख ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर छेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे। तव विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मासे मेघकी-सी गम्भीर वाणीमें बोले।



ईश्वरने कहा-महाभाग वत्स ! मेरे प्यारे पुत्र पितामह ! मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं नी वृद्धिके लिये घोर तप किया है, तुम्हारे उस तपसे मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा । यो स्वभावसे ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजीने अपने शरीरके अर्धभागसे शिवादेवीको पुथक् कैर दिया । तब शिवसे पुथक् होकर प्रकट हुई उन परमा शक्तिको देखकर ब्रह्मा विनम्रभावसे प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे।

ब्रह्माने कहा-शिवे !. सृष्टिके प्रारम्भमें तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा अम्भुने मेरी सुधि ही भी और ( मेरेद्वारा )

सारी प्रजाओंकी रचना की थी। शिवे! तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओंकी मानसिक सृष्टि की; परंतु वारंवार रचना करनेपर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है, अतः अव मैं स्त्री-पुरुषके समागमसे उत्पन्न होनेवाली छष्टिका निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओंकी वृद्धि करना चाहता हूँ । किंतु अभीतक तुमसे अक्षय जारीकुलका प्राकट्य नहीं हुआ है, इस कारण नारीकुलकी सृष्टि करना मेरी शक्तिके बाहर है। चूँकि सारी शक्तियोंका उद्गमस्थान तुम्हीं हो, इसलिये मैं तुम अखिलेस्वरी परमा शक्तिसे प्रार्थना करता हूँ । शिवे ! मैं तुम्हे नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये शक्ति प्रदान करो; क्योंकि शिवप्रिये ! इसीको तुम चराचर जगत्की उत्पत्तिका कारण समझो । वरदेश्वरि ! मैं तुमसे एक और वरकी याचना करता हूँ, जगन्मातः ! कृपा करके उसे भी मुझे दीजिये । मैं तुम्हारे चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । ( बह बर यह है--) 'सर्वव्यापिनी जगजनि ! तुम चराचर जगत्की वृद्धिके लिये अपने एक सर्वसमर्थ रूपसे मेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाओ ।' ब्रह्माद्वारा यों याचना किये जानेपर परमेश्वरी देवी शिवाने 'तथास्तु-एसा ही होगा' कहकर वह

शक्ति ब्रह्माको प्रदान कर दी । सुतरां जगन्मयी शिवशिक्त शिवा देवीने अपनी भौहोंके मध्यभागसे अपने ही क्षमान प्रभावाली एक शक्तिकी रचना की । उस शक्तिको देवकर देवक्षेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और क्षपाके सागर हैं, इसते हुए जगदम्बिकासे बोले ।

शिवजीने कहा— 'देवि ! परतेष्ठी ब्रह्माने तपस्याद्वारां तुम्हारी आराधना की है, अतः अव तुम उनपर प्रसंब हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो ।' तव शिवी देवीने परमेश्वर शिवकी उस आज्ञाको सिंर झुकाकर प्रहण किया और ब्रह्माके कथनानुसार दक्षकी पुत्री होना स्वीकार कर लिया । मुने! इस प्रकार शिवादेवी ब्रह्माको अनुपम शक्ति प्रदान करके शम्भुके शरीरमें प्रविष्ट हो गयों । तत्पश्चात् भगवान् शंकर भी तुरंत ही अन्तर्धान हो गये । तभीसे इस लोकमें स्त्री-भागकी कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी; इससे ब्रह्माको महान् आनन्द प्राप्त हुआ । तात ! इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजीके महान् अनुपम अर्धनारी-नरार्ध रूपका वर्णन कर दिया, यह सत्पुरुषोंके लिये मङ्गलदायक है । (अध्याय २-३)

#### वाराहकल्पमें होनेवाले शिवजीके प्रथम अवतारसे लेकर नवम ऋषभ-अवतारतकका वर्णन

>W48-4-

नन्दीश्वरजी कहते हैं—सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! एक बार रुद्रने हर्षित होकर ब्रह्माजीसे शंकरके चरित्रका प्रेमपूर्वक वर्णन किया था । वह चरित्र सदा परम सुखदायक है । ( उसे तुम अवण करो । वह चरित्र इस प्रकार है । )

शिवजीने कहा था—ब्रह्मन् ! वाराहकल्पके सातवें मन्वन्तरमें सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान् कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, वैवस्वत मनुके पुत्र होंगे । तय उस मन्वन्तरकी चतुर्युगियोंके किसी द्वापरयुगमें मैं लोकोंपर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणोंका हित करनेके लिये प्रकट हूँगा । ब्रह्मन् युग-प्रवृत्तिके अनुसार उस प्रथम चतुर्युगीके प्रथम द्वापरयुगमें जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तव मैं उस कल्युगके अन्तमं ब्राह्मणोंके हितार्थ शिवासहित क्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट हूँगा । उस समय हिमालयके रमणीय शिखर छागल नामक पर्वतश्रेष्टपर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे । उनके नाम होंगे—क्वेत, क्वेतशिख, क्वेताश्व और क्वेतलोहित । ये चारों ध्यानयोगके आश्रयसे मेरे नगरमें जायँगे । वहाँ वे मुक्क अविनाशीको तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जायँगे तथा जन्म, जरा और मृत्युसे रहित होकर परब्रह्मकी समाधिमें लीन

रहेंगे । वत्स पितामह ! उस समय मनुष्य ध्यानके अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्महेतुक साधनोंद्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे । दूसरे द्वापरमें प्रजापति सत्य व्यास होंगे । उस समय मैं कलियुगमें मुतार नामसे उत्पन्न होऊँगा। वहाँ भी मेरे दुन्दुभि, शतरूप, हृषीक तथा केतुमान् नामक चार वेदनादी द्विज शिष्य होंगे । वे चारों ध्यानयोगके बलसे मेरे नगरको जायँगे और मुझ अविनाशीको तत्त्वतः जानकर मुक्त हो जायँगे । तीसरे द्वापरमें जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी. नगरके निकट ही दमन नामसे प्रकट होऊँगाः। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशन नामक चार पुत्र होंगे । चतुरानन ! उस अवतारमें मैं शिष्योंको साथ ले व्यास-की सहायता करूँगा और उस कल्यियुगमें निवृत्तिमार्गको सुदृढ़ बनाऊँगा। चौथे द्वापरमें जब अङ्गिरा व्यास कहे जायँगे। उस समय मैं मुहोत्र न।मसे अवतार लूँगा । उस समय भी मेरे चार योगसाधक महात्मा पुत्र होंगे । ब्रह्मन्! उनके नाम होंगे—सुमुख, दुर्मुख, दुर्रम और दुरतिक्रम । उस अवसरपर भी इन शिष्योंके साथ मैं व्यासकी सहायतामें लगा रहूँगा। पाँचवें द्वापरमें सविता व्यास नामसे कहे जायँगे । तव मैं

कङ्क नामक महातपस्वी योगी होऊँगा । ब्रह्मन् ! वहाँ भी मेरे चार बोंगताधक महातमा पुत्र होंगे | उनके नाम बंतळाता हूँ: सुनो सनक, सनातन, प्रभावशाली सनन्दन और सर्वव्यापक निर्मल•तथा अहंकाररहित सनत्सुमार । उस समय भी कङ्क नामश्वारी मैं सविता. नामक व्यासका सहायक वर्न्गा और निवृत्तिमार्गिको वदाऊँगा । पुनः छठे द्वापरके प्रवृत्त होनेपर जब मृत्यु लोककारक व्यास होंगे और वेदोंका विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यासकी सहायता करनेके लिये लोकाक्षि नामसे प्रकट होऊँगा और निवृत्ति-पथकी उन्नति करूँगा । वहाँ भी मेरे चार दृढ़त्रती शिष्य होंगे । उनके नाम होंगे—सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय । विधे ! सातवें द्वापरके आरम्भमें जब शतकतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योगमार्गमें परम निपुण जैगीवव्य नामसे प्रकट होऊँगा और काशीपुरीमें गुभाके अंदर दिव्यदेशमें कुशासनपर वैठकर योगको सुदृढ वनाऊँगा तथा शतऋतु नामक व्यासकी सहायता और संसार-भयसे भक्तोंका उद्धार करूँगा । उस युगमें भी मेरे सारस्वतः योगीरा, मेघवाह और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे। आठवें द्वापरके आनेपर मुनिवर वसिष्ठ वेदोंका विभाजन करनेवाले वेदव्यास होंगे। योगवित्तम ! उस युगमें भी मैं दिधवाहन नामसे अवतार लूँगा और व्यासकी सहायता करूँगा । उस समय कपिल, आसुरि, पञ्चशिल और शास्त्रलपूर्वक नामवाले मेरे चार योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मन् ! नवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमें मुनिश्रेष्ट सारस्वत व्यास नामसे प्रसिद्ध होंगे । उन व्यासके निवृत्तिमार्गकी वृद्धिके लिये ध्यान करनेपर मैं ऋषभनामसे अवतार हूँगा । उस समय पराशर, गर्भें भार्भव तथा गिरिश नामके चार महायोगी मेरे

शिष्य होंगे । प्रजापते ! उनके सहयोगसे मैं योगमार्गको सहदं वनाऊँगा । सन्सुने ! इस प्रकार में व्यासकां सहायक चनुँगा । ,ब्रह्मन् ! उसी रूपसे मैं बहुत-से दुःखी भक्तोंपर दया करके उनका भवसागरसे उद्धार करूँगा । मेरा वह न्द्रीयम नामक अवतार योगमार्गका प्रवर्तक, सारखत व्यासके मनको संतोष देने वाला और नाना प्रकारसे रक्षा करनेवाला होगा। उस अवतारमें मैं भद्रायु नामक राजकुमारको, जो विषदोषसे मर जानेके त कारण पिताद्वारा त्याग दिया जायगाः जीवन प्रदान करूँगा । तदनन्तर उस राजपुत्रकी आयुके सोलहवें वर्षमें ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे । प्रजापते ! उस राजकुमारद्वारा पूजित होनेपर वे सद्रपथारी कृपाछ मुनि उसे राजधर्मका उपदेश करेंगे। तत्पश्चात् वे दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्तसे उसे दिव्य कवच, शङ्ख और सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाला एक चमकीला खड़ प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीरपर भस्म लगाकर उसे वारह हजार हाथियोंका बल भी देंगे । यों मातासहित भद्रायुको भलीभाँति आश्वासन देकर तथा उन दोनोंद्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जायँगे । ब्रह्मन् ! तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणोंको जीतकर और कीर्तिमालिनीके साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा । मुने ! मुझ शंकरका वह ऋषभ नामक नवाँ अवतार ऐसा प्रभाववाला होगाः वह सत्पुरुषोंकी गति तथा दीनोंके लिये बन्धु-सा हितकारी होगा । मैंने उसका वर्णन तुम्हें सना दिया । यह ऋषभ-चरित परम पावन, महान् तथा स्वर्ग, यश और आयुको देनेवाला है; अतः इसे प्रयत्नपूर्वक सनना चाहिये। (अध्याय ४)

### शिवजीद्वारा दसवेंसे लेकर अट्ठाईसवें योगेश्वरावतारोंका वर्णन

रिावजी कहते हैं — ब्रह्मन् ! दसवें द्वापरमें त्रिधामा नामके मुनि व्यास होंगे । वे हिमालयके रमणीय शिखर पर्वतोत्तम भृगुनुङ्गपर निवास करेंगे । वहाँ भी मेरे श्रुतिविदितः चार पुत्र होंगे । उनके नाम होंगे — भृङ्ग, बलवन्धु, नरामित्र और तपोधन केतुश्रङ्ग । ग्यारहवें द्वापरमें जब त्रिवृतनामक व्यास होंगे, तब मैं कल्यिंगमें गङ्गाद्वारमें तप नामसे प्रकट होऊँगा । वहाँ भी मेरे लम्बोदर, लम्बाक्ष, केशलम्ब और प्रलम्बक नामक चार दृद्वती पुत्र होंगे । बारहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमें शततेजा नामके वेदव्यास होंगे । उस समय मैं द्वापरके समाप्त होनेपर कल्यिंगमें हेमकञ्चकमें जाकर अत्रि

नामसे अवतार लूँगा और व्यासकी सहायताके लिये निवृत्तिमार्ग-को प्रतिष्ठित करूँगा । महामुने ! वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और दार्व नामक चार उत्तम योगी पुत्र होंगे । तेरहवें द्वापरयुगमें जब धर्मस्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत-श्रेष्ठ गन्धमादनपर वालुखिल्याश्रममें महामुन्ति बलि नामसे उत्पन्न हूँगा । वहाँ भी मेरे मुधामा, काश्यप, विसष्ठ और विरजा नामक चार मुन्दर पुत्र होंगे । चौदहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमें जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अङ्गराके वंदामें गौतम नामसे उत्पन्न होऊँगा । उस कलियुगमें भी अत्रि, वशद, श्रवण और शनविष्कट मेरे पुत्र होंगे । पंद्रहवें द्वापरमें जब त्रय्याकृष्णि व्यास होगे, उस समय मैं हिमालयके पृष्ठभागमें स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वतपर सरस्वतीके उत्तरतटका, आश्रय है वेदशिरा नामसे अवतार ग्रहण करूँगा । उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होना । वहाँ भी मेरे जार हद पराक्रमी पुत्र होंगे । उनके नाम होंगे—कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक ।

सोलहवें द्वापरयुगमें जब व्यासका नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करनेके लिये परम पुण्यमय गोकर्णवनमें गोकर्ण नामसे प्रकट होऊँगा । वहाँ भी मेरे काश्यप, उराना, च्यवन और बृहस्पति नामक चार पुत्र होंगे। वे जलके समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्गके आश्रयसे शिवलोकको प्राप्त हो जायँगे । सतरहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमें देवकृतंजय व्यास होंगे, उस समय में हिमालयके अत्यन्त ऊँचे एवं रमणीय शिखर महालय पर्वतपर गुहावासी नामसे अवतार धारण करूँगा; क्योंकि हिमालय शिवक्षेत्र कहलाता है । वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग और महायल नामके मेरे पुत्र भी होंगे । अठारहवीं चतुर्युगीके द्वापरयुगमें जब ऋतंजय व्यास होंगे, तय में हिमालयके उस सुन्दर शिखरपर, जिसका नाम शिखण्डी पर्वत है और जहाँ महान् पुण्यमय सिद्धक्षेत्र तथा सिद्धोंद्वारा सेनित शिखण्डीवन भी है, शिखण्डी नामसे उत्पन्न होऊँगा। वहाँ भी वाचः अवाः रुचीकः स्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे चार तपस्वी पुत्र होंगे । उन्नीसर्वे द्वापरमें महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे । उस समय भी मैं हिमालयके शिखरपर माली नामसे उत्पन्न होऊँगा और मेरे सिरपर लंबी-लंबी जटाएँ होंगी। वहाँ भी मेरे सागरके-से गम्भीर स्वभाववाले हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षि और प्रधिमि नामक पुत्र होंगे । वीसवीं चतुर्युगीके द्वापरमें होनेवाले व्यासका नाम गोतम होगा। तब मैं भी हिमवान्के पृष्ठभागमें स्थित पर्वतश्रेष्ठ अट्टहासपर, जो सदा देवताः मनुष्यः, यक्षेन्द्रः सिद्धः और चारणोद्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नामसे अवतार धारण करूँगा । उस युगके मनुष्य अञ्हासके प्रेमी होंगे । उस समय भी मेरे उत्तम योगसम्पन्न चार पुत्र होंगे । उनके नाम होंगे-सुमन्तु, वर्वरि, विद्वान् कम्बन्ध और कुणिकन्बर । इक्कीसवें द्वापरयुगमें जब वाचः-अवा नामके व्यास होंगे, तब मैं दास्क नामसे प्रकट होऊँगा। इसलिये उस ग्रुभ स्थानका नाम 'दारुवन' पड़ जायगा। वहाँ भी मेरे प्रक्षः दार्भायणिः केतुमान् तथा गौतम नामके न्तार परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे । बाईसवीं चतुर्युगीके द्वापरमें जब शुष्मायण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरीमें लाङ्गली भीम नामक महामुनिके रूपमें अवतरित होऊँगा । उस

कलियुगमें इन्द्रसहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी विविका दर्शन करेंगे। उस अवतारमें भी मेरे भूछवी, मधु, पिङ्ग और स्वेतकेतु नामक चार परम धार्मिक पुत्र होंगे । नेईसवीं चतुर्युगीमं जब तृणविन्दु मुनि व्यास होंगे, तन में मुन्दर काल्डिस्गिरिपर श्वेत नामसे प्रकट होऊँगा । वहाँ भी-भेरे उशिक, बृहदश्व, देवल और कवि नाज्से प्रसिद्ध चार् तपस्वी पुत्र होंगे। चौबीसवीं चतुर्युगीमें जब ऐश्वर्यशाली यस् व्यास होंगे, तव उस युगमें मैं नैमिषक्षेत्रमें शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न हूँगा । उस युगमें भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे । उनके नाम होंगे—शालिहोच, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु । पचीसवें द्वापरमें जब व्यास शक्ति नामसे प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दण्डधारी महायोगीके रूपमें प्रकट हूँगा । मेरा नाम मुण्डीश्वर होगा । उस अवतारमें भी छगल, कुण्डकर्ण, कुम्भाण्ड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। छन्वीसवें द्वापरमें जब व्यासका नाम पराशर होगा, तव में भद्रवट नामक नगरमें सिंहण्णु नामसे अवतार हूँगा। उस समय भी उल्क, विद्युत्, शम्बूक और आश्वलायन नामवाले चार तपस्वी शिष्य होंगे । सत्ताईसवें द्वापरमें जब जातूकण्यं व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभासतीर्थमें सोमशर्मा नामसे प्रकट हूँगा। वहाँ भी अक्षपाद, कुमार, उल्क और वत्स नामसे प्रसिद्ध मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे । अटाईसवें द्वापरमें जब भगवान् श्रीहरि पराशरके पुत्ररूपमें द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण अपने छठे अंशसे वसुदेवके श्रेष्ठ पुत्रके रूपमें उत्पन्न होकर वामुदेव कहलायेंगे । उसी समय योगातमा मैं भी लोकोंको आश्चर्यमें डालनेके लिये योगमायाके प्रभावसे ब्रह्मचारीका शरीर धारण करके प्रकट होऊँगा । फिर इमशान-भूमिमें मृतकरूपसे पड़े हुए अविच्छिन्न शरीरको देखकर मैं ब्राह्मणोंके हित-साधनके लिये योगमायाके आश्रयसे उसमें घुरु जाऊँगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णुके साथ मेरुगिरिकी पुण्य-मयी दिव्य गुहामें प्रवेश करूँगा । ब्रह्मन् ! वहाँ मेरा नाम लकुली होगा । इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्धक्षेत्र कहलायेगा और यह जबतक पृथ्वी कायम रहेगी, तबतक लोकमें परम विख्यात रहेगा। उस अवतारमें भी मेरे चार तपस्वी शिष्य होंगे । उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और तौरुष्य होंगे। वे वेदोंके पारगामी ऊर्ध्वरेता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योगको प्राप्त करके शिवलोकको चले जायँगे।

उत्तम व्रतका पाठन करनेवाले सुनियो ! इस प्रकार परमात्मा शिवने वैवस्वत मन्वन्तरके सभी चतुर्युगियोंके योगे: श्वरावतारोंका सम्यक् रूपसे वर्णन किया था। विभो! अद्वाईस व्यास, कमदाः एक-एक फरके प्रत्येक द्वापरमें होंगे और योगेश्वरावतार प्रत्येक केलियुगर्क प्रारम्भमें।प्रत्येक योगेश्वरावतार के साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिवभूक्त और योगमार्गकी वृद्धि करनेवाले होंगे।इन पशुपतिके शिष्यंके शरीरोंपर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुण्ड्रसे सुशोभित रहेगा और रहेगाकी माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्यं धर्मपरायण, वेद-वेदाङ्गके पारगामी विद्वान और सदा वाहर-भीवरसे लिङ्गार्चनमें तत्पर रहनेवाले

होंगे। ये शिवजीमें भिक्त रखकर योगपूर्वक ध्यानमें निष्ठा रखनेवाले और जितेन्द्रिय होंगे। विद्वानोंने इनकी संख्या एक सौ वारह वतलायी है। ईस प्रकार मैंने अटाईस युगोंक कमसे भनुसे लेकर कृष्णावतारप्रपर्नत सभी अवतारोंके लक्ष्णांका वर्णन कर दिया। जब श्रुतिसमूहोंका वेदान्तके रूपमें व्योग होगा, तब उस कल्पमें कृष्णद्वैपायन व्यास होंगे। यों महेश्वरने ब्रह्माजीपर अनुग्रह करके योगेश्वरावतारोंका वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अन्तर्धान हो गये।

#### नन्दीश्वरावतारका वर्णन

यहाँतक बयालीस अवतारोंका वर्णन किया गया । अब नन्दीश्वरावतारका वर्णन किया जाता है ।

सनत्कुमारजीने पूछा—प्रभो! आप महादेवके अंश-से उत्पन्न होकर पीछे शिवको कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तान्त मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करनेकी कृपा करें।

नन्दीश्वर बोले—सर्वज्ञ सनत्कुमारजी! मैं जिस प्रकार महादेवके अंशसे जन्म लेकर शिवको प्राप्त हुआ, उस प्रसङ्गका वर्णन करता हूँ: तुम सावधानीपूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरोंके आदेशसे उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्रकी प्राप्तिके लिये तप करके देवेश्वर इन्द्रको प्रसन्न किया। परंतु देवराज इन्द्रने ऐसा पुत्र प्रदान करनेमें अपनेको असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्तिस्प्पन्न महादेवकी आराधना करनेका उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान् महादेवको प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगे। उनके तपसे प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधिमग्न शिलादको थपथपाकर जगाया। तब शिलादने शिवका स्तवन किया और भगवान् शिवके उन्हें वर देनेको प्रस्तुत होनेपर उनसे कहा—प्रभो! मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनिसे वोले।

रिावजीने कहा—तपोधन विप्र ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने।
मुनियोंने तथा बड़े-बड़े देवताओंने मेरे अवतार धारण करनेके
लिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिये मुने !
यद्यपि मैं सारे जगत्का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे
और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊँगा तथा मेरा नाम
नन्दी होगा।

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! यों कहकर क्रपाछ शंकरने अपने चरणोंमें प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनिकी ओर कृपादृष्टिसे देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमासहित वहीं अन्तर्धान हो गये । महादेवजीके चले जानेके पश्चात् महामुनि शिलादने अपने आश्रममें आकर ऋषियोंसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । कुछ समय बीत जानेके बाद जब यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करनेके लिये यज्ञक्षेत्रको जोत रहे थे, उसी समय मैं राम्भकी आज्ञासे यज्ञके पूर्व ही उनके शारीरसे उत्पन्न हो गया । उस समय भेरे शरीरकी प्रभा युगान्तकालीन अग्निके समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्तता छा गयी और शिलाद मनिकी भी बडी प्रशंसा हुई । उधर शिलादने भी जब मुझ बालकको प्रलय-कालीन सूर्य और अग्निके सहश प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भज, प्रकाशमान, जटामुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधोंसे युक्त, सर्वथा रुद्ररूपमें देखा, तब वे महान् आनन्दमें निमग्न हो गये और मुझ प्रणम्यको नमस्कार करते हुए कहने लगे।

शिलाद बोले-सुरेश्वर! चूँकि तुमने नन्दी नामसे प्रकट होकर मुरो आनन्दित किया है। इसलिये मैं तुम आनन्दमय जगदीश्वरको नमस्कार करता हूँ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर जैसे निर्धन-को निधि प्राप्त हो जानेसे प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्तिसे हर्षित होकर पिताजीने महेश्वरकी भलीभाँति वन्दना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ ही अपनी पर्णशालाको चल दिये। महामुने ! जब मैं शिलादकी कुटियामें पहुँच गया, तब मैंने अपने उस रूपका परित्याग करके मनुष्यरूप धारण कर लिया। तदनन्तर शालङ्कायन-नन्दन पुत्रवत्सल शिलादने मेरे जातकर्म आदि सभी संस्कार सम्पन्न किये। फिर पाँचवें वर्षमें पिताकीने मुझे साङ्गोपाङ्ग सम्पूर्ण बेदोंका तथा अन्यान्य शास्त्रों- का भी अध्ययन कराया। सातवाँ वर्ष-पूरा होनेपर शिवजीकी आज्ञासे मित्र और वरुण नामके मुनि मुझे देखनेके लिये पिताजीके आश्रमपर पधारे। शिलाद मुनिने-उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनन्दपूर्वक आसनपर विराज गये, तब मेरो आर वारंबार निहारकर बोले।

मित्र और वरुणने कहा—'तात शिलाद! यद्यपितुम्हारा पुत्र नन्दी सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थोंका पारगामी विद्वान् है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरहसे विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु एक वर्षसे अधिक नहीं दीखतीं।' उन विप्रवरोंके यों कहनेपर पुत्रवत्संल शिलाद नन्दीको छातोसे लिपटाकर दुःखार्त हो फूट-फूटकर रोने लगे। तब पिता और पितामहको मृतककी माँति भूमिपर पड़ा हुआ देख नन्दी शिवजीके चरण-कमलोंका स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा—'पिताजी! आपको कौन-सा ऐसा दुःख आ पड़ा है, जिसके कारण आपका शरीर काँप रहा है और आप रो रहे हैं! आपको वह दुःख कहाँसे प्राप्त हुआ है, मैं इसे टीक-टीक जानना चाहता हूँ।'

पिताने कहा—बेटा ! तुम्हारी अल्पायुके दुःखिसे मैं अत्यन्त दुखी हो रहा हूँ । (तुम्हीं बताओ ) मेरे इस कृष्टको कौन दूर कर सकता है ? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ।

पुत्र बोला—पिताजी ! मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्यान्य प्राणी—ये सब के-सब मिलकर, मुझे मारना चाहें, तो भी मेरी बाल्यकालमें मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हों।

पिताने पूछा— मेरे प्यारे छाल ! तुमने ऐसा कौन-सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन-सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है, जिसके बलपर तुम इस दारुण दुःखको नष्ट कर दोगे ?

पुत्रने कहा—तात ! मैं न तो तपसे मृत्युको हटाऊँगा और न विद्यासे । मैं महादेवजीके भजनसे मृत्युको जीत लूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने ! यों कहकर मैंने सिर द्युकाकर पिताजीके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वनकी राह छी। (अध्याय ६)

#### नन्दीश्वरके जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक और विवाहका वर्णन

निन्दिकेश्वर कहते हैं—मुने ! वनमें जाकर मैंने एकान्त स्थानमें अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धिका आश्रय ले मैं उम्र तपमें प्रवृत्त हुआ, जो बड़े-बड़े मुनियोंके लिये भी दुष्कर था। उस समय मैं नदीके पावन उत्तर तटपर मुदृदृह्पसे ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाम्र तथा समाहित मनसे अपने दृद्यकमलके मध्यभागमें तीन नेत्र, दस मुजा तथा पाँच मुखवाले शान्तिस्वरूप देवाधिदेव सदाशिवका ध्यान करके रुद्र-मन्त्रका जप करने लगा। तव उस जपमें मुझे तल्लीन देखकर चन्द्रार्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्त हो गये और उमासहित वहाँ पधारकर प्रेमपूर्वक बोले।

शिवजीने कहा—'शिलादनन्दन! तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्यासे संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ। तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह माँग लो।' महादेवजीके यों कहनेपर मैं सिरके वल उनके चरणोंमें लोट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोकका विनाश करेंनेवाले परमेशानकी स्तुति करने लगा। तव परम कष्टहारी वृश्मध्यज परमेश्वर शम्भुने मुझ परम भक्तिसम्पन्न नन्दीको।
जिसके नेत्रोंमें आँस् छलक आये थे और जो सिरके बल
चरणोंमें पड़ा था, अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर उठा लिया
और शरीरपर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षी
तथा हिमाचलकुमारी पार्वती देवीकी ओर दृष्टिपात करके मुझे
कृपादृष्टिसे देखते हुए यों कहने लगे—'वत्स नन्दी! उन दोनों
विप्रोंको तो मैंने ही भेजा था। महापाज ! तुम्हें मृत्युका भय
कहाँ; तुम तो मेरे ही समान हो। इसमें तिनक भी संशय नहीं है।
तुम अमर, अजर, दुःखरहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा
गणनायक बने रहोगे तथा पिता और मुहुद्वर्गसहित मेरे
पियजन होओगे। तुममें मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य
मेरे पार्श्वभागमें स्थित रहोगे और तुमपर निरन्तर मेरा प्रेम
बना रहेगा। मेरी कृपासे जन्म, जरा और मृत्यु तुमपर
अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! यों कहकर कृपासागर शम्भुने कमलोंकी व शे हुई अपनी शिरोमालाको उतारकर तुरंत हो मेरे गलेमें डाल दिया। विप्रवर! उस शुभ मालके

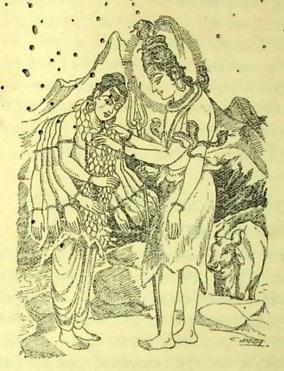

गलेमें पड़ते ही मैं तीन नेत्र और दस भुजाओंसे सम्पन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर-सा प्रतीत होने लगा। तदनन्तर परमेश्वर शिवने मेरा हाथ पकड़कर पूछा-वताओ, अब तुम्हें कौन-सा उत्तम वर दूँ ?' फिर उन वृषध्वजने अपनी जटामें स्थित हारके समान निर्मल जलको हाथमें ले 'तुम नदी हो जाओ' यों कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंगसे बहनेवाली, स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, महान् वेगशालिनी, दिव्यरूपा पाँच सन्दर नदियोंके रूपमें परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं-जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, खर्णोदका और जम्बूनदी । मुने ! यह पञ्चनद शिवके पृष्ठभागकी भाँति परम ग्रुभ है । सहेश्वरके निकट इसका नाम छेनेसे यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पञ्चनदपर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिवका पूजन करता है, वह शिवसायुज्य-को प्राप्त होता है-इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात् शम्भुने उमासे कहा-'अव्यये ! मैं नन्दीका अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषयमें तुम्हारी क्या राय है ??

तव उमा बोर्ली—देवेश! आप नन्दीको गणाध्यक्ष-पद प्रदान कर सकते हैं; क्योंकि परमेश्वर! यह शिलादनन्दन मेरे लिये पुत्र-सरीखा है, इसलिये नाथ! यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनन्तर भक्तवत्सल भगवान् शंकरने अपने अतुल्वल-शाली गणोंको बुलाकर उनसे कहा।

शिवजी बोळे—गणनायको! तुम सब छोग मेरी एक आज्ञा-का पाछन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नन्दीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणोंका नेता है; इसिछये तुम सब छोग मिछकूर इसका मेरे गणोंके अधिपति-पदपर प्रेमपूर्वक अभिकेक करो। आजसे यह नन्दीश्वर तुमछोगोंका स्वामी होगा।

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मृते ! शंकरजीके इस कथनपर सभी गणनायकोंने प्यमस्तुं कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटानेमें लग गये। फिर सब देवताओं और मुनियोंने मिलकर मेरा अभिषेक किया । तदनन्तर मक्तोंकी मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशासे मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत-सी दिव्य वस्तुएँ मिलीं। महामुने! इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नीके साथ शम्मु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान् शिव पत्नीसहित मुझसे परम प्रेमपूर्वक बोले।

ईश्वरने कहा—सत्पुत्र ! यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो । तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह-पूर्वक तुम्हें मनोवाञ्छित वर प्रदान करूँगा । गणेश्वर नन्दीश ! देवी पार्वतीसहित मैं तुमपर सदा संतुष्ट हूँ, इसिट्ये वत्स ! तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो । तुम मेरे अट्ट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य सम्पन्न, महायोगी, महान् धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतनेवाले, महावली और सदा पूज्य होओगे । जहाँ मैं रहूँगा, वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा । यही दशा तुम्हारे पिता और पितामहकी भी होगी । पुत्र ! तुम्हारे ये महावली पिता परम ऐश्वर्यशाली, मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे । वत्स ! ये ही नियम तुम्हारे पितामहपर भी लागू होंगे । अन्तमें तुम सव लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सांनिध्य प्राप्त करोगे ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! तत्पश्चात् महाभागा उमादेवी वर देनेके लिये उत्सुक हो मुझ नन्दीसे बोर्ली— बेटा ! तू मुझसे भी वर माँग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओंको पूर्ण कर दूँगी ।' तब देवीके उस बचनको मुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा—'देवि ! आपके चरणोंमें मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे ।' मेरी याचना मुनकर देवीने कहा—'एवमस्तु—ऐसा ही होगा ।' फिर शिवा नन्दीकी प्रियतमा पत्नी सुयशासे बोर्ली ।

द्वीने कहा—बत्से ! तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो—तुम्हारे तीन नेत्र होंगे । तुम जन्म-बन्धनसे छूट जाओगी और पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न रहोगी तथा क्षम्हारी मुझमें और अपने स्वागीमें अंटल भक्ति बनी रहेगी ।

नन्दिश्वर जी कहते हैं—मुने ! तदनन्तर शिवजीकी आज्ञासे परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणोंने भी प्रेमपूर्वक हम दोनोंको वरदान दिये। तत्पश्चात् परमेश्वर शिव कुटुम्बसहित मुझे अपनाकर तथा उमासहित वृषपर आरूढ़ हो सम्बन्धियों एवं वान्धवोंके साथ अपने निवासस्थानको

चले गये। तय वहाँ उपिथत विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव-शिवाकी स्तुक्ति करते हुए अपनै-अपने धामको चल दिये। वर्त्स! इस प्रकीर मैंने तुमसे अपने अवतारका वर्णन कर दिया। महामुने! यह मनुष्योंके लिये सदा आनन्ददायक और शिवभक्तिका वर्धक है। जो श्रृद्धाल मानव भक्तिभावित चित्तसे सुझ नन्दीके इस-जन्म, चरप्राप्ति, अभिषेक और विवाहके वृत्तान्तको सुनेगा अथवा दूसरोंको सुनायेगा तथा पढ़ेगा या दूसरेको पढ़ायेगा, वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुखोंको भोगकर अन्तमें परमगतिको प्राप्त होगा। (अध्याय ७)

# कालमैरवका माहात्म्य, विश्वानरकी तपस्या और शिवजीका प्रसन्न होकर उनकी पत्नी शुचिष्मतीके गर्भसे उनके पुत्ररूपमें प्रकट होनेका उन्हें वरदान देना

तद्नन्तर भगवान् शंकरके भैरवावतारका वर्णन करके नन्दीश्वरने कहा-सहामुने ! परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएँ रचनेवाले तथा सत्पुरुपोंके प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको भैरवरूपसे अवतार लिया था । इसलिये जो मनुष्य मार्गशीर्पमासकी कृष्णाष्ट्रमीको कालभैरवके संनिकट उपवास करके रात्रिमें जागरण करता है, वह समस्त पापांसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरणसहित इस व्रतका अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापास मुक्त होकर सद्गतिको प्राप्त हो जायगा । प्राणियोंके लाखों जन्मोंमें किये हुए जो पाप हैं, वे सब-के-सब कालभैरवके दर्शनसे निर्मूल हो जाते हैं। जो मूर्ख कालमैरवके भक्तोंका अनिष्ट करता है, वह इस जन्ममें दुःख भोगकर पुनः दुर्गतिको प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथके तो भक्त हैं परंतु कालमैरवकी भक्ति नहीं करते, उन्हें महान् दु:खकी प्राप्ति होती है । काशीमें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसीमें निवास करके काल-भैरवका भजन नहीं करता, उसके पाप गुक्रपक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढते रहते हैं। जो काशीमें प्रत्येक भौमवारको कृष्णाष्ट्रमीके दिन कालराजका भजन-पूजन नहीं करता, उसका पुष्य कृष्णपश्चके चन्द्रमाके समान श्रीण हो जाता है।

तदनन्तर नन्दीश्वरने वीरभद्र तथा शरभावतारका वृत्तान्त सुनाकर कहा—ब्रह्मपुत्र ! भगवान् शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनिके घर अवतीर्ण वृद्ध थे, शशिमौलिके उस चरितको तुम प्रेमपूर्वक अवल करो । उस समय वे तेजकी निधि अग्निक्प सर्वात्मा

परम प्रभु शिव अभिलोकके अधिपतिरूपसे गृहपति नामसे अवतीर्ण हुए थे। पूर्वकालकी बात है, नर्मदाके रमणीय तटपर नर्मपुर नामका एक नगर था । उसी नगरमें विश्वानर नामके एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शाण्डिल्य गोत्रमें हुआ था। वे परम पावन, पुण्यात्मा, शिवभक्त, ब्रह्मतेजके निधि और जितेन्द्रिय थे। ब्रह्मचर्याश्रममें उनकी वड़ी निष्ठा थी । वे सदा ब्रह्मयज्ञमें तत्पर रहते थे । फिर उन्होंने ग्रुचिष्मती नामकी एक सद्गुणवती कन्यांसे विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरोंको प्रिय लगने-वाला जीवन विताने लगे। इस प्रकार जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया, तव उन ब्राह्मणकी भार्या शुचिष्मती, जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी, अपने पतिसे बोली-'प्राणनाथ ! स्त्रियोंके योग्य जितने आनन्दप्रद भोग हैं, उन सवको मैंने आपकी कृपासे आपके साथ रहकर भोग लिया; परंतु नाथ ! मेरे हृदयमें एक लालसा चिरकालसे वर्नमान है और वह गृहस्थोंके लिये उचित भी है, उसे आप पूर्ण करनेकी कृपा करें । स्वामिन् ! यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर-सरीखा पुत्र प्रदान कीजिये। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती।'

नन्दीश्वरजी कहते हैं--मुने ! पत्नीकी बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षणभरके लिये समाधिस्थ हो गये और हृदयमें यों विचार करने लगे-- 'अहो ! मेरी इस सूक्ष्माङ्की पत्नीने कैसा अत्यन्त दुर्लभ वर माँगा है । यह तो मेरे मनोरथ-पथसे बहुत दूर है । अच्छा, शिवजी तो सम कुछ करनेमें समर्थ हैं । ऐसा प्रतीत होता है, मानो

उने श्रम्भने ही इसके मुखमें बैठकर वाणीरूपसे ऐसी बात ,कही,है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करनेमें समर्थ हो सकता है। तदनन्तर वे एकपलीवती मुनि विश्वानर पत्नीको आश्वासन देकर वाराणुसीमें गये और घोर तपके द्वारा भगवान् शिवके वीरेश लिङ्गुकी आराधना करने लगे । इस प्रकार उन्होंने एक वर्षपर्यन्त . भक्तिपूर्वक उत्तम चीरेश लिङ्गकी त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया'। तरहवाँ मास आनेपर एक दिन वे द्विजवर प्रात:काल त्रिपथगार्मिनी गङ्गाके जलमें स्नान करके ज्यों ही वीरेशके निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधनको उस लिङ्गके मध्य एक अष्टवर्षीय विभूतिविभूषित बालक दिखायी दिया। उस नम्न शिशुके नेत्र कानोंतक फैले हुए थे, होठोंपर गहरी लालिमा छायी हुई थी, मस्तकपर पीले रंगकी सुन्दर जटा मुशोभित थी और मुखपर हँसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किये हुए था तथा अपनी ळीळासे हँसता हुआ श्रुतिस्क्तोंका पाठ कर रहा था। उस बालकको देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गये और आनन्दके कारण उनका शरीर रोमाञ्चित हो उठा तथा वारंबार नमस्कार है, नमस्कार है' यों उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा । फिर वे अभिलाषा पूर्ण करनेवाले आठ पद्योद्वारा वालरूपधारी परमानन्द-स्वरूप शम्भुका स्तवन करते हुए बोले।

विश्वानरने कहा--भगवन् ! आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं, यह सारा जगत् आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र मद्रके अतिरिक्त दूसरे किसीकी सत्ता नहीं है, इसिलये मैं आप महेराकी शरण ग्रहण करता हूँ। शम्भो ! आप ही सबके कर्ता-हर्ता हैं। तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूपसे दीखता है, उसी प्रकार आप भी एकरूप होकर नाना रूपोंमें न्यात हैं। फिर भी आप रूपरिहत हैं। इसलिये आप ईश्वरके अतिरिक्त मैं किसी दूसरेकी शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जुमें सर्पः, सीपीमें चाँदी और मृगमरीचिकामें जलप्रवाहका भान मिथ्या है, उसी प्रकार, जिसे जान लेनेपर यह विश्वप्रपञ्च मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वरकी मैं शरण छेता हूँ। शम्भो ! जलमें जो शीतलताः अभिमें दाहकताः, सूर्यमें गरमीः चन्द्रमामें आह्वादकारिता, पुष्पमें गन्ध और दुग्धमें धी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है, अतः मैं आपके शरण हूँ । आप कानरिहत होकर राव्द सुनते हैं; नासिकाविहीन होकर सूँत्रते हैं। पर न होनेपर भी दूरतक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्नारहित शैकर भी समस्त रसोंके शाता हैं! मला, आपको सम्यक् रूपसे कौन जान सकता है। इसलिये मैं आपकी शरणमें जाता हूँ। ईश! आपके दहस्यको न तो साक्षात् वेद ही जानता है न विष्णु, न अखिल विश्वके विधाता ब्रह्मा न योगीन्द्र और न इन्द्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है; परंतु आपका मक उसे जान लेता है, अतः मैं आपकी शरण प्रहण करता हूँ। ईश! न तो आपका कोई गोत्र है न जन्म है, न नाम है न रूप है, न शील है और न देश है; ऐसा होनेपर भी आप त्रिलोकीके अधीश्वर तथा रूप्णूण कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं, इसलिये मैं आपका भजन करता हूँ। स्मरारे! आप सर्वस्वरूप हैं, यह सारा विश्वप्रपञ्च आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरीके प्राणनाथ, दिगम्बर और परम शान्त हैं। आप गौरीके प्राणनाथ, दिगम्बर और परम शान्त हैं। वाल, युवा और वृद्धरूपमें आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसमें आप ब्याप्त न हों। अतः मैं आपके चरणोंमें नतमस्तक हूँ। \*

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने ! यों स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमिपर गिरना ही चाहते थे, तबतक सम्पूर्ण दृद्धोंके भी दृद्ध बालरूपधारी दिव परम हर्षित होकर उन भूदेवसे बोले ।

\* विश्वानर उवाच--

एकं ब्रह्मेवादितीयं सनस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्। एको रुद्रो न दिनीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपये महेराम् ॥ कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेव्वेकरूपोऽप्यरूपः। यद्वत्प्रत्यन्थर्भ एकोऽप्यनेकस्तस्मातान्यं त्वां विनेशं प्रपत्रे॥ रजी सर्पः शुक्तिकायां च रीव्यं नेरः पूरस्तन्मगाख्ये मरीची। यदत्तद्रद्विश्वगेष प्रपन्नो यस्मिन् शाते तं प्रपन्ने महेशम्॥ तोये शैत्यं दाहकत्वं च वही तापो वानी शीतमानी प्रसादः। पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पिर्वतच्छम्भो त्वं ततस्त्वा शब्दं गृहणास्यश्रवास्त्वं हि जिन्नस्यनाणस्त्वं व्यङ्गिरायासि दूरात्। व्यश्नः पदयेस्तवं रसज्ञोऽप्यजिहः कस्तवां सम्यव्वेत्यतस्त्वां प्रपत्ने ॥ नो वेदरत्वामीद्य साक्षाडि वेद नो वा विष्णुनों विधाताखिलस्य। नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा मक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्धे॥ नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः। इत्यम्भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वाम्॥ त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽतिशान्तः। त्वं वे वृद्धस्त्वं युवा त्वं च वालस्तस्वं यन् कि नास्यनस्त्वां न्तोऽहम् ॥ ( शि॰-पु॰ शतरुद्संहिता १३ । ४२ - - ४९ )

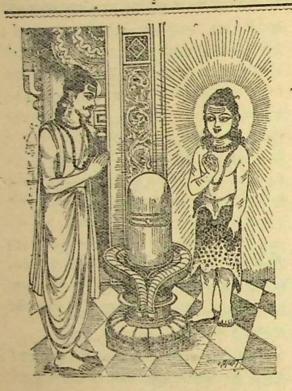

बालरूपी शिवने कहा—मुनिश्रेष्ठ विश्वानर ! तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है । भृदेव! मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम 'उत्तम वर माँग लो। यह मुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गये और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बालरूपधारी शंकरजीसे वोले।

विश्वानरने कहा-प्रभावशाली महेश्वर ! आप तो

सर्वान्तर्यामी, ऐश्वर्यसम्पन्न, शर्व तथा भक्तोंको सब कुर्छ दे डालनेवाले हैं। भला, आप सर्वश्वसे कौन-सी बात बिल्पी है। फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करनेवाली याच्याके प्रति आकृष्ट होनेके लिये क्यों कह रहे हैं? महैशान ! ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा कीजिये।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने । पवित्र ब्रह्में तत्पर विश्वानरके उस वचनको मुनकर पावन शिग्रुक्पकारी महादेव हँ सकर ग्रुचि (विश्वानर) से बोले—'ग्रुचे ! तुमने अपने हृदयमें अपनी पत्नी ग्रुचिक्मतीके प्रति जो अभिलाषा कर रक्षी है, वह निस्संदेह थोड़े ही समयमें पूर्ण हो जायगी । महामते ! मैं ग्रुचिक्मतीके गर्भसे तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊँगा । मेरा नाम गृहपति होगा । मैं परम पावन तथा समस्त देवती ओंके लिये प्रिय होऊँगा । जो मनुष्य एक वर्षतक शिवकीके संनिकट तुम्हारेद्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक स्तोत्रका तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएँ यह पूर्ण कर देगा । इस स्तोत्रका पाठ पुत्र, पौत्र और धनका प्रदाता, सर्वथा शान्तिकारक, सारी विपत्तियोंका विनाशक, स्वर्ग और मोक्षक्ष सम्पत्तिका कर्ता तथा समस्त कामनाओंको पूर्ण करने-वाला है । निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रांके समान है ।'

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! इतना कहकर बालस्पधारी शम्भु, जो सत्पुरुषोंकी गति हैं, अन्तर्धान हो गये। तव विप्रवर विश्वानर भी प्रसन्न मनसे अपने घरको लौट गये। (अध्याय ८—१३)

शिवजीका शुचिष्मतीके गर्मसे प्राकट्य, ब्रश्चाद्वारा वालक्षका संस्कार करके 'गृहपति' नाम रखाँ जाना, नारदजीक्षारा उसका भविष्य-कथन, पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमें जाकर तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें ठुकराना, शिवजीका प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पालपद प्रदान करना तथा अबीक्षर लिज्ञ और अबिका माहात्म्य

नन्दीइवरजी कहते हैं—मुने ! घर आकर उस ब्राह्मण-ने बड़े हर्षके साथ अपनी पत्नीसे वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर विप्रपत्नी शुचिरमतीको महान् आनन्द प्राप्त हुआ । वह अत्यन्त प्रेमपूर्वक अपने भाग्यकी सराहना करने लगी । तदनन्तर समय आनेपर ब्राह्मणद्वारा विधिपूर्वक गर्भाधान-कर्म सम्पन्न किये जानेपर वह नारी गर्भवती हुई । फिर उन विद्वान् मुनिने गर्भके स्थन्दन करनेते पूर्व ही पुंस्त्वकी वृद्धिके लिये पृद्धमूत्रमें वर्णित विधिके अनुसार सम्यक् रूपसे पुंसवन-संस्कार किया । तत्यक्षात् आठवाँ महीना आनेपर कृपाल् विश्वानरने

सुलपूर्वक प्रसव होनेके अभिप्रायसे गर्भके रूपकी समृद्धि करने-वाला सीमन्त-संस्कार सम्पन्न कराया । तदुपरान्त ताराओंके अनुकूल होनेपर जब बृहस्पति केन्द्रवर्ती हुए और ग्रुम प्रहोंका योग आया, तब शुभ लग्नमें भगवान् शंकर, जिनके मुखकी कान्ति पृणिमाके चन्द्रमाके समान है तथा जो अरिष्टरूपी दीपकको बुझानेवाले, समस्त अरिष्टोंके विनाशक और भूः, भुवः, स्वः— तीनों लोकोंके निवासियोंको सब तरहसे सुख देनेवाले हैं, उस ग्रुचिप्मतीके गर्मसे पुत्रस्पम् प्रकट हुए । उस समय गन्धको बहन करनेवाले वायुके वाहन मेच दिशास्त्रपी वन्धुओंके मुखन

पर बर्फ़ से वन गये अर्थात् चारों ओर काली घटा उमड़ आयी । वे घनत्रोर बाद्छ उन्नम गन्धत्राले पुष्पसमृहोंकी वर्षा करने लगे । देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । चारों ओर दिश पुँ निर्मल हो गर्यों। प्र.णियांके मनोंके साथ-साथ सरिताओं-का जल निर्मल हो गया। प्राणियोंकी वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रियमापिणी हो इडी । सम्पूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किंनर, विद्याधर आदि मङ्गल द्रव्य ले-लेकर पघारे । स्वयं ब्रह्माजीने नम्रतापूर्वक उसका जातकर्म-संस्कार किया और उस ब लक्कि रूप तथा वेदका विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिये । फिर ग्यारहवें दिन उन्होंने नामकर्मकी विधिके अनुसार वेदमन्त्रों-का उचारण करते हुए उसका 'गृहपति' ऐसा नाम-करण किया । तत्मश्चात् सवके पितामह ब्रह्मा चारों वेदोंमें आशीर्वादात्मक मन्त्रोंद्वारा उसका अभिनन्दन करके हंसपर आरूढ़ हो अपने लोकको चले गये। तदुपरान्त शंकर भी लैकिकी गतिका आश्रय ले उस बालककी उचित रक्षाका विधान करके अपने वाहनपर चढकर अपने धामको पधार गये । इसी प्रकार श्रीहरिने भी अपने लोककी राह ली । इस प्रकार सभी देवता, ऋषि-मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने-अपने स्थानको पधार गये । तदनन्तर ब्राह्मण देवताने यथासमय सब संस्कार करते हुए बालकको वेदाध्ययन कराया । तत्पश्चात नवाँ वर्ष आनेपर माता-पिताकी सेवामें तत्पर रहनेवाले विश्वानर-नन्दन गृहपतिको देखनेके लिये वहाँ नारदजी पधारे । वालकने माता-पितासहित नारदजीको प्रणाम किया । फिर नारदजीने वालककी इस्तरेखा, जिहवा, तालु आदि देखकर कहा- भुनि विश्वानर ! मैं तुम्हारे पुत्रके लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो । तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान् है, इसके सम्पूर्ण अङ्गोंके लक्षण ग्रुभ हैं । किंतु इसके सर्वगुणसम्पन्न, सम्पूर्ण ग्रुभ-लक्षणोंसे समन्वित और चन्द्रमाके समान सम्पूर्ण निर्मल कलाओंसे सुशोभित होनेपर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसलिये सब तरहके उपायोंद्वारा इस शिशुकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि विधाताके विपरीत होनेपर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे राङ्का है कि इसके वारहवें वर्षमें इसपर विजली अथवा अग्निद्वारा विष्न आयेगा ।' यों कहकर नारदजी जैसे आये थे, वैसे ही देवलोकको चले गये।

सनत्कुमारजी ! नारदजीका कथन सुनकर पत्नीसहित विस्वानरने यह समझ लिया कि यह ती क्षेड्रा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे 'हाय'! मैं मारा गया' यो बहकर छाती पीटने लगे और पुत्रशोकसे व्याकुल होकर गृहरी म्र्किंक वशीभूत हो गये। उधर शुचिष्मती भी दुःखसे पीड़ित हो अल्यन्त ऊँचे स्वरसे हाहाकार करती हुई ढाढ़ मारकर रो पड़ी, उसकी सारी इन्द्रियाँ अल्यन्त व्याकुल हो उठीं । तब पत्नीके आर्तनादको सुनकर विश्वानर भी म्रूर्जा त्यागकर उठ बैठे और 'एं! यह क्या है ? क्या हुआ ?' यो उच्चेंद्वरसे बोलते हुए कहने लगे—'गृहपति! जो मेरा बाहर विचरनेवाला प्राण, भेरी सारी इन्द्रियोंका स्वामी तथा मेरे अन्तरात्मामें निवास करनेवाला है, कहाँ है ?' तब माता-पिताको इस प्रकार अत्यन्त शोकप्रस्त देखकर शंकरके अंशसे उत्यन्न हुआ वह बालक गृहपति मुसकराकर बोला।

गृहपितने कहा—माताजी तथा पिताजी ! वताइये, इस समय आपलोगोंके रोनेका क्या कारण है ? किसलिये आपलोग फूट-फूटकर रो रहे हैं ? कहाँसे ऐसा मय आपलोगोंको प्राप्त हुआ है ? यदि मैं आपकी चरणरेणुओंसे अपने शरीरकी रक्षा कर लूँ तो मुझपर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता; फिर इस तुच्छ, चझल एवं अल्प बलवाली मृत्युकी तो बात ही क्या है । माता-पिताजी ! अब आपलोग मेरी प्रतिज्ञा मुनिये—'यदि मैं आपलोगोंका पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जायगी । मैं सत्युक्षोंको सब कुछ दे डालनेवाले सर्वश्च मृत्युजयकी भलीभाँति आराधना करके महाकालको भी जीत लूँगा—यह मैं आपलोगोंसे विल्कुल सत्य कह रहा हूँ।'

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! तव वे द्विजदम्मित, जो शोकसे संतप्त हो रहे थे, गृहपितके ऐसे वचन, जो अकालमें हुई अमृतकी घनघोर बृष्टिके समान थे, मुनकर संतापरिहत हो कहने लगे—'वेटा ! तू उन शिवकी शरणमें जा, जो ब्रह्मा आदिके भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी मिहमासे कभी च्युत न होनेवाले और विश्वकी रक्षामणि हैं।'

नन्दीश्वरजी कहते हैं— मुने ! माता-पिताकी आज्ञा पाकर गृहपतिने उनके चरणों में प्रणाम किया । फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरहसे आश्वासन दे वे वहाँसे चल पड़े और उस काशीपुरीमें जा पहुँचे, जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिये (भी) दुष्पाप्य, महाप्रलयके संतापका विनाश करनेवाली और विश्वनाथद्वारा सुरक्षित थी तथा जो कण्ठप्रदेशमें हारकी तरह पड़ी. हुई गङ्गासे मुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी इस्पत्नी गिरिजासे विभूषित थी । वहाँ पहुँचकर वे विप्रवर पहले मणिकणिकापर गये । वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक स्नाम करेके भगवान विश्वनार्थका दर्शन किया । फिर बुद्धिपान गृहपतिने परमानन्दमर्गनं हो त्रिलोकीके प्राणियोंकी प्राणरक्षा करनेवाले शिवको प्रणाम किया । उस समय उनकी अञ्जलि वंधी थी और सिर झका हुआ था । वे बारंबार उस शिवलिङ्गकी ओर देलकर हृदयमें हर्षित हो रहे थे ( और यह सोच रहे थे कि ) यह लिङ्ग निस्संदेह स्पष्टरूपसे आनन्दकन्द ही है । ( वे कहने लगे—) अहो ! आज मुझे जो सर्वन्यापी श्रीमान् विश्वनाथका दर्शन प्राप्त हुआ; इसलिये इस चराचर त्रिलोकीमें मुझसे बढ़कर धन्यवादका पात्र दूसरा कोई नहीं है । जान पड़ता है, भेरा भाग्योदय होनेसे ही उन दिनांमें महर्षि नारदने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत्व हो रहा हूँ ।

तन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने ! इस प्रकार आनन्दामृत-रूपी रसोद्वारा पारण करके ग्रहपतिने ग्रुम दिनमें सर्वहितकारी शिवलिङ्गकी स्थापना की और प्रवित्र गङ्गाजलसे भरे हुए एक सौ आठ कलगोद्वारा शिवजीको स्नान कराकर ऐसे घोर नियमोंको स्वीकार किया, जो अकृतात्मा पुरुषोंके लिये दुष्कर थे । नारदजी ! इस प्रकार एकमात्र शिवमें मन लगाकर तपस्या करते हुए महात्मा गृहपतिकी आयुका एक वर्ष व्यतीत हो गया । तब जन्मसे वारहवाँ वर्ष आनेपर नारदजीके कहे हुए उस वचनको सत्य-सा करते हुए वज्रधारी इन्द्र उनके निकट पधारे और बोले— विप्रवर ! में इन्द्र हूँ और तुम्हारे ग्रुम ब्रतसे प्रसन्न होकर आया हूँ । अब तुम वर माँगो, मैं तुम्हारी मनोवाञ्छा पूर्ण कर हूँगा ।'

तय गृहपतिने कहा—मध्यन् ! मैं जानता हूँ, आप वज्रधारी इन्द्र हैं; परंतु वृत्रशत्रो ! मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता, मेरे वरदायक तो शंकरजी ही होंगे।

्इन्द्र बोले—शिशो ! शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं । अरे ! मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खताका परित्याग करके वर माँग लो, देर मत करो ।

"गृहपतिने कहा-पाकशासन ! आप अहत्याका सतीत्व

नष्ट करनेवाले दुराचारी पर्वत-शत्रु ही हैं न । आप. जाइये; क्योंकि मैं पशुपतिके अतिरिक्त किसी अन्य देवके सामने स्पष्टः रूपसे प्रार्थना करना नहीं चाहता।

नन्दीश्वरजी कहते हैं - मुने ! गृहपतिके उस वचनको सुनकर इन्द्रके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये 🖟 वे. अपने. भयंकर वज्रको उठाकर उस वालकको डराने धमकाने लगे । तव बिजलीकी ज्वालाओंसे व्याप्त उस वर्ज़ैको ऐखँकर, बालक गृहपतिको नारदजीके वाक्य समरण हो आये । फिर तो वे भय-से व्याकुल होकर मूर्च्छित हो गये। तदनन्तर अज्ञानान्धकार-को दूर भगानेवाले गौरीपित शम्भु वहाँ प्रकट हो गये और अपने इस्तस्पर्शसे उसे जीवनदान देते हुए-से बोले--- बत्स ! उठ, उठ । तेरा कल्याण हो ।' तब रात्रिके समन मुँदे हुए कमलकी तरह उसके नेत्रकमल खुल गये और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्योंसे भी अधिक प्रकाशमान शम्भुको उपस्थित देखा । उनके छलाटमें तीसरा नेत्र चमक रहा था, गलेमें नीला चिह्न था, ध्वजापर वृषभका स्वरूप दीख रहा था, वामाङ्गमें गिरिजादेवी विराजमान थीं, मस्तकपर चन्द्रमा मुशोभित था। बड़ी-बड़ी जटाओंसे उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी, वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किये हुए थे। कर्प्रके समान गौरवर्णका दारीर अपनी प्रभा विलेर रहा था, वे गज-चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देलकर शास्त्रकथित लक्षणों तथा गुरु-वचनोंसे जब गृहपतिने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्षके मारे उनके नेत्रोंमें आँस् छलक आये, गला रूँध गया और शरीर रोमाञ्चित हो उठा । वे क्षणभरतक अपने-आपको भूलकर चित्रकृट एवं त्रिपुत्रक पर्वतकी भाँति निश्चल खड़े रह गये । जब व स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहनेमें समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुसकराकर बोले।

ईश्वरने कहा—एइपते ! जान पड़ता है, तुम वज्रधारी इन्द्रसे डर गये हो । वत्स ! तुम भयभीत मत होओ; क्योंकि मेरे भक्तपर इन्द्र और वज्रकी कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इन्द्रह्म धारण करके डराया है । भद्र ! अब मैं तुम्हें वर देता हैं—आजसे तुम अग्निपदके भागी



होओगे। तुम समस्त देवताओं के लिये वरदाता बनोगे। अग्ने! तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्निरूपसे विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पालरूपसे धर्मराज और इन्द्रके मध्यमें राज्यकी प्राप्ति होगी। तुम्होरे द्वारा स्थापित यह शिवलिङ्ग तुम्हारे नामपर 'अग्नीश्वर' नामसे प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकारके से जॉकी बृद्धि करनेवाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिङ्गके भक्त होंगे, उन्हें विजली और अग्निका भय नहीं रह जायगा, अग्निमान्य नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकालमृत्यु ही होगी। काशीपुरीमें स्थित सम्पूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वरकी भलीभाँति अर्चना करनेवाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य

स्थानमें भी मृत्युको प्राप्त होगा तो भी नह बह्विलोकमें प्रतिष्ठित होगा।

नन्दीइयरजी कहते हैं-- मुने ! यों कहकर शीवजीने , गृहपतिके वन्धुओंको बुलाक्द्र उनके माता-पिताके सामने उस अग्निका दिक्पति पदर्पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिङ्गमें समा गये। तात! इस प्रकार मैंने तुमसे परमाहमा शंकरके ग्रहपति नामक अन्यवतारका, जो दुर्शको पीड़ित करनेवाला है, वर्णन कर दिया । जो सुदृद् पराक्रमी जितेन्द्रिय 🧬 पुरुष अथवा सत्त्वसम्पन्न स्त्रियाँ अग्निप्रवेश कर जाती हैं, वे सव-के-सव अग्निसरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्रपरायण, ब्रह्मचारी तथा पुञ्जामिका सेवन करनेवाले हैं, वे अभिके समान वर्चस्वी होकर अभिलोकमें विचरते हैं। जो शीतकालमें शीत-निवारणके निमित्त बोझ-की-बोझ लकड़ियाँ दान करता है अथवा जो अग्निकी इष्टि करता है, वह अग्निके संनिकट निवास करता है । जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतकका अग्रिसंस्कार कर देता है। अथवा स्वयं शक्ति न होनेपर दूसरेको प्रेरित करता है, वह अग्निलोकमें प्रशंसित होता है । द्विजातियोंके लिये परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चितरूपसे गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात् सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएँ हैं, वे सब अग्निका मंसर्ग होनेसे उसी क्षण पावन हो जाती हैं; इसीलिये अग्निको पावक कहा जाता है । यह शम्भुकी प्रत्यक्ष तेजोमयी दहना-त्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचनेवाली, पालन करनेवाली और संहार करनेवाली है । भला, इसके बिना कौन-सी वस्त दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किये हुए भूप, दीप, नैत्रेद्य, दूध, दही, घी और लॉंड आदिका देवगण स्वर्गमें सेवन करते हैं। (अध्याय १४-१५)

#### शिवजीके महाकाल आदि दस अवतारोंका तथा ग्यारह रुद्र-अवतारोंका वर्णन

तदनन्तर यक्षेश्वरावतारकी बात कहकर नन्दीश्वर-ने कहा—मुने! अब शंकरजीके उपासनाकाण्डद्वारा सेवित महाकाल आदि दस अवतारोंका वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार 'महाकाल' नामसे प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। उस अवतारकी शक्ति भक्तोंकी मनोवाञ्ला पूर्ण करनेवाली महा-काली हैं। दूसरा 'तार' नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारादेवी हुईं। वे दोनों भुक्ति-मुक्तिके प्रदाता तथा अपने सेवकोंके लिये सुखदायक हैं। 'ब्राल भुवनेश' नामसे तीसरा अवतार हुआ । उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुईं, जो सजनोंको सुख देनेवाली हैं । चौथा भक्तोंके लिये सुखद तथा भोग-मोक्ष प्रदायक 'षोडश श्रीविद्येश' नामक अवतार हुआ और षोडशी-श्रीविद्या शिवा उसकी शिक्त हुईं। पाँचवाँ अवतार 'भैरव' नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। इस अवतारकी शक्तिका नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकोंकी अभीष्टदायिनी हैं। छठा शिवावतार 'छिन्नमस्तक' नामसे कहा जाता है और भक्तकामप्रदा गिरिजाका नाम

शि॰ पु॰ अं॰ ४०-

छिनमस्ता है। सम्पूर्ण मनोरथोंके दाता शम्भुका सातवाँ अवतार 'धूमवान्' नामसे विख्यात हुआ । उस अवतारमें श्रेष्ठ उपासकोंकी लालसा पूर्ण करनेवाली शिवा धूमावती हुई । शिवजीका आठवाँ सुंलदायक अवतार 'बगलामुल' है । , ेडसकी शक्ति नहान् आनन्ददायिनी, वगलामुखी नामसे विख्यात हुई । नवाँ शिवावतार भातङ्ग नामसे कहा जाता है । उस समय सम्पूर्ण अभिळापाओंकी पूर्ण करनेवाली शर्वाणी मातङ्गी ्हुईं। शम्भुके भुक्ति-मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले दसवें अवतारका नाम 'कमल' है, जिसमें अपने भक्तोंका सर्वथा पालन करनेवाली गिरिजा कमला कहलायीं। ये ही शिवजीके दस अवतार हैं । ये सब-के-सब भक्तों तथा सत्पुरुषोंके लिये सुखदायक तथा भोग-मोक्षके प्रदाता हैं । जो छोग महात्मा शंकरके इन दसों अवतारोंकी निर्विकारभावसे सेवा करते हैं, उन्हें बे नित्य नाना प्रकारके सुख देते रहते हैं । सुने ! इस प्रकार मैंने दसों अवतारोंका माहात्म्य वर्णन कर दिया । तन्त्रशास्त्रमें तो यह सर्वकामप्रद बतलाया गया है । मुने ! इन शक्तियों-की भी अद्भुत महिमा है । तन्त्र आदि शास्त्रोंमें इस महिमा-का सर्वकासप्रदरूपसे वर्णन किया गया है। ये नित्य बष्टोंको दण्ड देनेवाली और ब्रह्मतेजकी विशेष रूपसे बुद्धि करनेवाली हैं। ब्रह्मन् ! इस प्रकार मैंने तमसे महेश्क्रके महाकाल आदि दस ग्राम अवतारोंका शक्तिसहित वर्णन कर दिया । जो मनुष्य समस्त शिव-पर्वोंके अवसरपर इस परम पावन कथाका भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिवजीका परम प्यारा हो जाता है । ( इस आख्यानका पाठ करनेसे ) ब्राह्मणके ब्रह्मतेजकी वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय-लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शृहको सल-की प्राप्ति होती है । स्वधर्मपरायण शिवभक्तोंको यह चरित सुननेसे सुख प्राप्त होता है और उनकी शिवभक्ति विशेषरूपसे बढ जाती है।

मुने ! अव भैं शंकरजीके एकादश श्रेष्ठ अवतारीका वर्णन करता हूँ, सुनो । उन्हें श्रवण करनेसे असल्यादिजनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती । पूर्वकालकी बात है, एक बार इन्द्र आदि समस्त देवता दैल्योंसे पराजित हो गये । तब वे भयभीत हो अपनी पुरी अमरावतीको छोड़कर भाग खड़े हुए । यो दैल्योंद्वारा अत्यन्त पीडित हुए वे सभी देवता कश्यपत्रीके पास गये । वहाँ उन्होंने परम व्याकुलतापूर्वक हाथ कोड़ एवं महाक श्वकाकर उनके चरणोमें अभिवादन किया और उनका भलोभोंति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने

आनेका कारण प्रकट किया तथा दैत्यीद्वारा पराजित होतेसे उत्पन्न हुए अपने सारे दुःखोंको कह सुनाया । तात । तव उनके पिता कश्यपजी देवताओंकी उस कप्ट-कहानीको खुनकर अधिक दुखी नहीं हुए; क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजीमें औसक्त थी । मुने ! उन शान्तबुद्धि मुनिने धैर्य धारण करके देवताओं-को आश्वासन दिया और स्वयं परम इर्ष्यूर्वक विश्वनार्शिपुरी काशीको चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने .गङ्गाजीके जलमें स्नान करके अपना नित्य-नियम पूरा किया और, फिर आंदर-पूर्वक उमासहित सर्वेश्वर भगवान् विश्वनाथकी भलीभाँति अर्चना की। तदनन्तर शम्भुदर्शनके उँदेश्यसे एक शिवलिङ्गकी स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुने ! शिवजीके चरणकमलोंमें आसक्त मनवाले वैर्यशाली मुनिवर कश्यपको जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुक्षोंके गति-खरूप दीनवन्यु भगवान् शंकर अपने चरणोंमें तल्लीन मनवाले कश्यप ऋषिको वर देनेके लिये वहाँ प्रकट हुए । भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर करयपसे बोले- 'वर माँगो ।' उन महेश्वरको देखते ही प्रसन्न बुद्धिवाले देवताओं के पिता कश्यपंजी हर्षमण्न हो गये और हाथ जोड़कर उनके चरणेंमिं नमस्कार करके स्तुति करते हुए यों बोले-- भहेश्वर ! मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ । खामिन् ! देवताओं के दुःखका विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिये । देवेदा ! मैं पुत्रोंके दुःखसे विशेष दुखी हूँ, अतः ईश ! मुझे सुखी कीजिये; क्योंकि आप देवताओंके सहायक हैं। नाथ । महाबली देल्योंने देवताओं और यक्षोंको पराजित कर दिया है, इसलिये शम्भों ! आप मेरे पुत्ररूपसे प्रकट होकर देवताओंके लिये आनन्ददाता बनिये ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! कश्यपजीके ऐसा कहनेपर सर्वेश्वर भगवान् शंकर उनसे ध्वर्शित—ऐसा ही होगा' यों कहकर उनके सामने ही वहीं अन्तर्धान हो गये । तब कश्यप भी महान् आनन्दके साथ तुरंत ही अपने स्थानको लौट गये । वहाँ उन्होंने वह सारा वृत्तान्त आदरपूर्वक देवताओंसे कह सुनाया । तदनन्तर भगवान् शंकर अपना वचन सत्य करनेके लिये कश्यपद्वारा सुरभीके पेटसे ग्यारह रूप घारण करके प्रकट हुए । उस समय महान् उत्सव मनाया गया । सारा जगत् शिवसय हो गया । कश्यपसुनिके साथ-धाय सभी देवता हर्ष-विभोर

हों गये । उनके नाम रक्खे गये—कपाली, पिङ्गल, भीम, निरुपक्ष, निरुपिंद्ध, श्रास्ता, अजपाद, अहिंबुध्न्य, शम्भ्री, चण्ड तथा भव । ये ग्यारहों रुद्ध सुरभी पुत्र कहलाते हैं । ये सुख़के आवासस्थान हैं तथा देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिंदे शिवरूपसे उसम हुए । ये कर्श्यपनन्दन वीरवर रुद्ध महान वल-पर्राक्रमसम्भन्न थे; इन्होंने संग्राममें देवताओंकी सहायता करके दैत्योंका संहार कर डाला । इन्हीं रुद्धोंकी कुपासे इन्द्र आदि देवगण दैत्योंको जीतकर निर्भय हो गये।

उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना-अपना राज्य-कार्य सँमालने लगे। अब भी शिव-स्वरूपधारी वे सभी महाकद्र देवताओंकी रक्षाके लिये सदा स्वर्गमें विराजमान रहते हैं। तात! इस प्रकार मैंने तुमसे शंकरजीके यारह कद्र-अवतारोंका वर्णन कर दिया। ये सभी समस्त लोकोंके लिये मुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान सम्पूर्ण पायोंका विनाशक, धन, यश और आयुका प्रदाता तथा सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है। (अध्याय १६-१८)

#### शिवजीके 'दुर्वीसावतार' तथा 'हनुमदवतार'का वर्णन

नन्दीइवरजी कहते हैं—महामुने ! अब तुम शम्भुके एक दूसरे चरितकों, जिसमें शंकरजी धर्मके लिये दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेमपूर्वक अवण करो ! अनस्याके पति ब्रह्मवेचा तपत्वी अिवने ब्रह्माजीके निर्देशानुसार पत्नीसिहत ऋधकुल पर्वतपर जाकर पुत्रकामनासे घोर तप किया ! उनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मां, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आअमपर गये । उन्होंने कहा कि 'हम तीनों संसारके ईश्वर हैं । हमारे अंशसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे, जो त्रिलोकीमें विख्यात तथा माता-पिताका यश बढ़ानेवाले होंगे ।' यों कहकर वे चले गये । ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा हुए, जो देवताओंके समुद्रमें डाले जानेपर समुद्रसे प्रकट हुए थे । विष्णुके अंशसे अष्ठ संन्यास-पद्धतिको प्रचलित करनेवाले 'दत्त' उत्पन्न हुए और कद्रके अंशसे सुनिवर दुर्वासाने जन्म लिया ।

इन दुर्वासाने महाराज अम्बरीषकी परीक्षा की थी। जब
सुदर्शनचक्रने इनेका पीछा किया, तब शिवजीके आदेशसे
अम्बरीषके द्वारा प्रार्थना करनेपर चक शान्त हुआ। इन्होंने
भगवान् रामकी परीक्षा की। कालने मुनिका वेष धारण करके
श्रीरामके साथ यह शर्त की थी कि भीरे साथ बात करते समय
श्रीरामके पास कोई न आये; जो आयेगा, उसका निर्वासन कर
दिया जायगा। दुर्वासाजीने इठ करके लक्ष्मणको मेजा, तब श्रीरामनेतुरंत लक्ष्मणका त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी
परीक्षा की और उनको श्रीहिक्मणीसहित रथमें जोता। इस
प्रकार दुर्वासा मुनिने अनेक विचित्र चरित्र किये।

मुने ! अव इसके बाद तुम हनुमान्जीका चरित्र अवण करो । हनुमद्रपसे शिवजीने बड़ी उत्तम छीलाएँ की हैं । विप्रवर ! इसी रूपसे महेश्वरने भगवान् रामका परम हित किया था । वह सारा चरित सब प्रकारके सुखोंका दाता है, उसे -तुम प्रेमपूर्वक सुनो । एक समयकी बात है, जब अत्यन्त अद्भत लीला करनेवाले गुणशाली भगवान् शम्भुको विष्णुके मोहिनी-रूपका दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेवके वाणींसे आहत हएकी तरह क्षुब्ब हो उठे । उस समय उन परमेश्वरने राम-कार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात किया । तब सप्तर्षियोंने उस वीर्यको पत्रपुटकमें स्थापित कर लियाः क्योंकि शिवजीने ही रामकार्यके लिये आदरपूर्वक उनके मनमें प्रेरणा की थी। तत्पश्चात् उन महर्षियांने राम्भुके उस वीर्यको रामकार्यकी सिद्धिके लिये गौतमकन्या अञ्जनीमें कानके रास्ते स्थापित कर दिया । तब समय आनेपर उस गर्भसे शम्भु महान् बल-परा-क्रमसम्पन्न वानर-शरीर धारण करके उसन्न हुए, उनका नाम इन्मान् रक्ला गया । महावली कपीश्वर इन्मान् जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यविम्वको छोटा-सा फल समझकर तरंत ही निगल गये। जब देवताओंने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया । तब देविषयोंने उन्हें शिवका अवतार माना और बहुत-सा वरदान दिया । तदनन्तर हनूमान् अत्यन्त हर्षित होकर अपनी माताके पास गये और उन्होंने वह सारा वृत्तान्त अमदरपूर्वक कह सुनाया । फिर माताकी आज्ञासे घीर-वीर कपि इनुमानने नित्य सूर्यकै निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएँ सीख

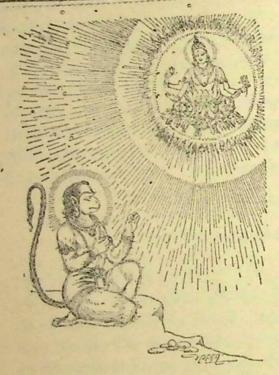

र्खी । तदनन्तर रुद्रके अंशभूत कपिश्रेष्ट हन्मान् सूर्यकी आशासे

सूर्योशसे उत्पन्न हुए सुग्रीवके पास चर्ले गये। इसके लिये उन्हें अपनो मातासे भी अनुशा मिर्ल चुकी थी।

तदनन्तर नन्दीश्वरने भगवान् रामका सम्पूर्ण चरित्र स्थिपसे वर्णन करके कहा- 'मुने ! इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हर्न्सान्ने सव तरहसे श्रीरामका कार्य पूरा किया, नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं, असुरोंका मान-मर्दन किया, भूतल्पर राँगभक्तिकी स्थापना की और खयं भक्तायगण्य होकर सीता-रामको सुख प्रदान किया । वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली इन्मान् लक्ष्मणके प्राणदाता, सम्पूर्ण देवताओंके गर्वहारी और भक्तोंका उद्धार करनेवाले हैं। महा-वीर हनूमान् सदा रामकार्यमें तत्पर रहनेवाले, लोकमें 'रामदूत' नामसे विख्यातः दैत्योंके संहारक और भक्तवत्सल हैं । तात ! इस प्रकार मैंने हन्मान्जीका श्रेष्ठ चरित-जो धन्। कीर्ति और आयुका वर्धक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंका दाता है—तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरितको भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्तसे दूसरेको सुनाता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर अन्तमें परम मोक्षको प्राप्त कर ( अध्याय १९-२० ) लेता है।

### शिवजीके पिप्पलाद-अवतारके प्रसङ्गमें देवताओंकी दधीचि मुनिसे अस्य-याचना, दधीचिका शरीरत्याग, वज्ज-निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रामुरका वध, मुवर्चाका देवताओंको शाप, पिप्पलादका जन्म और उनका विस्तृत वृत्तान्त

तद्नन्तर महेशायतार तथा वृषेशायतारका चिरत सुनाकर नन्दीश्वरने कहा—महाबुद्धिमान् सनत्कुमारजी! अब तुम अत्यन्त आहादपूर्वक महेश्वरके पिप्पलाद' नामक परमोत्कृष्ट अवतारका वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्तिकी वृद्धि करनेवाला है। मुनीश्वर! एक समय दैत्योंने वृत्रामुरकी सहायतासे इन्द्र आदि समस्त देवताओंको पराजित कर दिया। तय उन सभी देवताओंने ने सहसा दधीचिके आश्रममें अपने-अपने अस्त्रोंको फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात् मारे जाते हुए वे इन्द्र-सहित सम्पूर्ण देवता तथा देविष शीध ही ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे और वहाँ (ब्रह्माजीसे) उन्होंने अपना वह दुर्खड़ा कह सुनाया। देवताओंका वह कथन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने सारा रहस्य यथार्थरूपते प्रकट कर दिया कि प्यह सब त्वष्टाकी करत्त हैं लिखाने ही तुमलोगोंका वध करनेके लिये तपस्याद्वारा इस महानेताक्ष्मी वृत्रासुरको उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान् आत्म-

बलसे सम्पन्न तथा समस्त दैत्योंका अधिपति है। अतः अव ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज! मैं धर्मके कारण इस विषयमें एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामवाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेन्द्रिय हैं। उन्होंने पूर्वकालमें शिवजीकी समाराधना करके वज्र-सरीखी अस्थियाँ हो जानेका वर प्राप्त किया है। अतः तुमलोग उनसे उनकी हिड्डियोंके लिये याचना करो। वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियोंसे वज्रदण्डका निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे बृत्रामुरको मार डालना।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! ब्रह्माका वह वचन मुनकर इन्द्र देवगुरु वृहस्पति तथा देवताओंको साथ छे तुरंत ही दधीचि ऋषिके उत्तम आश्रमपर आये । वहाँ इन्द्रने मुवर्चांसहित दधीचि मुनिका दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार, किया; फिर देवगुरु वृहस्पति तथा अन्य देवताओंने भी नम्नतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया । दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्रायको ताड़ गरों। तव उन्होंने अपनी पत्नी मुवर्चाको अपने आश्रमसे अन्यत्र भेज दिया। तत्यश्चात् देवताओं सहित देवराज इन्द्र, जो स्वार्थ-साधनमें वड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्रका आश्रय लेकर मुनिवर्स वेळि।

इन्द्रने कहा- 'मुने ! आप महान् शिवभक्त, दाता तथा शरणागैतरक्षक हैं। इसीलिये हम सभी देवता तथा देवर्षि स्वष्टाद्वारा अपमानित होनेके कारण आपकी शरणमें आये हैं। विप्रवर ! आप अपनी वज्रमं । अस्थियाँ हमें प्रदान कीजिये; क्योंकि आपकी हड्डीसे वज्रका निर्माण करके मैं उस देवद्रोहीका वध करूँगा।' इन्द्रके यों कहनेपर परोपकारपरायण दधीचि मुनिने अपने स्वामी शिवका ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया । उनके समस्त बन्धन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोकको चले गये । उस समय वहाँ पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचिकत हो गये । तदनन्तर इन्द्रने शीघ ही सुरभि गौको बुलाकर उस शरीरको चटवाया और उन हिंडुयोंसे अस्त्र निर्माण करनेके लिये विश्वकर्माको आदेश दिया। तव इन्द्रकी आज्ञा पाकर विश्वकर्माने शिवजीके तेजसे सुदृढ हुई मुनिकी वज्रमयी हिंडुयोंसे सम्पूर्ण अस्त्रोंकी कल्पना की। उनके रीट्की हड्डीसे वज्र और ब्रह्मिशर नामक वाण बनाया तथा अन्य अस्थियोंसे अन्यान्य बहुत-से अस्त्रोंका निर्माण किया। तब शिवजीके तेजसे उत्कर्षको प्राप्त हुए इन्द्रने उस वज्रको लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुरपर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्रने यमराजपर धावा किया था। फिर तो कवच आदिसे भलीभाँति अरक्षित हुए इन्द्रने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्रद्वारा वृत्रासुरके पर्वतशिखर-सरीखे सिरको काट गिराया। तात ! उस समय स्वर्गवासियोंने महान् विजयोत्सव मनायाः ॰ इन्द्रपर पुष्पोंकी बृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर महान् आत्मवलसे सम्पन्न दधीचि मुनिकी पतित्रता पत्नी मुवर्चा पतिके आज्ञानुसार अपने आश्रमके भीतर गयी । वहाँ देवताओंके लिये पतिको मरा हुआ जानकर वह देवताओंको शाप देते हुए वोली।

सुवर्चाने कहा—'अहो ! इन्द्रसहित ये सभी देवता यहे दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करनेमें निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं; इसल्थिये ये सब-के-सब आजसे मेरे शापसे षग्न हो जायँ।' इस प्रकार उस तपस्विनी मुनिपत्नी सुवर्चाने उन इन्द्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्मश्चात् उस पति-व्रताने पतिलोकमें जानेका विचार किया। फिर तो मनस्विनी मुवर्चाने परम पवित्र छकड़ियोंद्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकरजीकी प्रेरणांसे मुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनिपत्नी मुवर्चाको आश्वासन देती हुई बोळी।

आकाशवाणीने कहा—पाने ! ऐसा साहर मत करो। मेरी उत्तम बात मुनो । देवि ! तुम्हारे उदरमें मुनिका तेज वर्तमान है, तुम उसे यलपूर्वक उत्पन्न करो । पोले तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करना; क्योंकि शास्त्रका ऐसा आदेश है कि गर्भवतीको अपना शरीर नहीं जलाना चाहिये अर्थात् सती नहीं होना चाहिये ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुनीश्वर ! यों कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गयी। उसे सुनकर वह मुनिपत्नी क्षणभरके लिये विस्मयमें पड़ गयी। परंतु उस सती-साध्वी सुवर्चाको तो पतिलोककी प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थरसे अपने उदरको विदीर्ण कर डाला । तव उसके पेटसे मुनिवर दधीचिका वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभासे दसों दिशाओं को उद्धासित कर रहा था। तात! दधीचिके उत्तम तेजसे प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करनेमें समर्थं साक्षात् रुद्रका अवतार था। मुनिप्रिया सुवर्चाने दिव्यस्वरूपधारी अपने उस पुत्रको देखकर मन-ही-मन समझ लिया कि यह रुद्रका अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानन्दमझ हो गयी और शीघ़ ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर! उसने उस खरूपको अपने हृदयमें धारण कर लिया । तदनन्तर पतिलोककी कामनावाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुसकराकर अपने उस पुत्रसे परम स्नेहपूर्वक बोली।

सुवर्चाने कहा—तात परमेशान ! तुम इस अश्वत्थ वृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रहो । महाभाग ! तुम समस्त प्राणियोंके लिये मुखदाता होओ और अब मुझे प्रेमपूर्वक पित-लोकमें जानेके लिये आशा दो । वहाँ पितके साथ रहती हुई मैं स्ट्रह्मधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी ।

तन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! साध्वी सुवर्चाने अपने पुत्रसे यों कहकर परम समाधिद्वारा पतिका ही अनुगमन किया । मुनिवर ! इस प्रकार दधीचिपत्नी सुवर्चा शिवलोकमें पहुँचकर अपने पतिसे जा मिली और आनन्दपूर्वक शंकरजीकी सेवा करने लगी । तात ! इतनेमें ही हर्षमें भरे हुए इन्द्रसहित समस्तं देवता मुनियोंके साथ आमन्त्रित हुएकी तरह शीमतासे

वहाँ आ पहुँचे। तब प्रसम्म बुद्धिवाले महाने उस बालकका नाम, पिप्पलाद रक्ता। किर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने-अपने धामको चले गये। तदनन्तर महान् ऐश्वर्यशाली सद्राबतार पिप्पलाद उसी अश्वरथ्के नीचे लोकोंकी हितकामनासे चिरकालिक- तपमें प्रवृत्त हुए, । लोकाचारका अनुसरण करनेवाले पिप्पलादका यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय स्वतीत हो गया।

तदनन्तर पिप्पलादने राजा अनरण्यकी कन्या पद्मासे विवाह करके तहण हो उसके साथ विलास किया । उन मुनिकें दस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब-के-सब पिताके ही समान महात्मा और उम तपस्वी थे । वे अपनी माता पद्माके सुखकी वृद्धि करनेवाले हुए । इस प्रकार महाप्रभु शंकरके लीलावतार मुनि-वर पिप्पलादने महान् ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं । उन कृपालुने जगत्में शनैश्वरकी पीड़ाको, जिसका निवारण करना सबकी शक्तिके वाहर था, देखकर होगोंको प्रसम्भतापूर्वक यह वरदान दिया कि 'जन्मसे लेकर

सोलइ वर्षतककी आयुवाले मनुष्योंको तथा शिवभक्तोंको शनि-की पीड़ा नहीं हो सकती । यह मेरा बचन 'सर्वथा 'सुत्य है । यदि कहीं शनि मेरे वचनका अनादर करके उन मनुष्योंको पीड़ा पहुँचायेगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जायगा 13 तात ! इसीलिये उस भयसे भीत हुआ ग्रहश्रेष्ठ श्रानेश्वर विकृत होनेपर भी वैसे मनुष्योंको कभी पीड़ा नहीं पहुँ वाता । मुनिवर ! इस प्रकार मैंने लीलारी मनुष्यरूप धारण करनेवाले पिप्पछादका उत्तम चरित तुम्हें सुना दिया, यह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करतेवाला है। गाधि, कौशिक और महासूनि पिप्पलाद-ये तीनों स्मरण किये जानेपर शनैश्वरजनित पीडाका नाश कर देते हैं । वे सुनिवर दधीचि, जो परम शानी, सत्पुरुषोंके प्रिय तथा महान् शिवभक्त थे, धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए । तात ! यह आख्यान निदौंष, स्वर्गप्रद, कुग्रहजनित दोघोंका संहारक, सम्पूर्ण मनोरथोंका पूरक और शिवभक्तिकी विशेष वृद्धि करनेवाला है। ( अध्याय २१---२५ )

#### भगवान् शिवके द्विजेश्वरावतारकी कथा—राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनीकी धार्मिक दृढताकी परीक्षा

तदनन्तर वैदयनाथ अवतारका वर्णन करके नन्दीभ्वरने द्विजेभ्वरावतारका प्रसङ्ग चलाया। वे बोले--तात ! पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायुका परिचय दिया गया था और जिनंपर भगवान् शिवने ऋषभरूपसे अनुप्रह किया था, उन्हीं नरेशके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये वे भगवान् फिर द्विजेश्वरूपसे प्रकट हुए थे। मृपमके प्रभावसे रणभूमिमें शत्रुओंपर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्यसिंहासनपर आरूद हुए। तब राजा चन्द्राङ्गद तथा रानी सीमन्तिनीकी देटी सती-साध्वी कीर्तिमालिनीके साथ उनका विवाह हुआ ! किसी समय राजा भद्रायुने अपनी धर्मपत्नीके साथ वसन्त ऋतमें वन विहार करनेके लिये एक गहन वनमें प्रवेश किया । उनकी पत्नी शरणागतजनोंका पालन करनेवाली थी । राजाका भी ऐसा ही नियम था। उन राजदम्पतिकी धर्ममें कितनी हदता है, इसकी परीक्षाके लिये पार्वतीसहित भगवान् शिवने एक छीला रची । शिवा और शिव उस बनमें ब्राह्मणी और ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हुए । उन दोनोंने जीव्यपूर्वक एक मायासय व्याप्रका निर्माण किया । वे दोनों भगमें विद्वल हो व्यामने शोदी ही दूर आगे रोते-विकार्त

भागने लगे और व्याघ उनका पीछा करने लगा । राजाने उन्हें इस अवस्थामें देखा । वे ब्राह्मण-दम्पति भी भयसे विह्नल हो महाराजकी शरणमें गये और इस प्रकार बोले ।

ब्राह्मण-द्रम्पतिने कहा—महाराज ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । वह व्याव हम दोनोंको खा जानेके लिये आ रहा है । समस्त प्राणियोंको कालके समान भय देनेवाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाये, इसके पूर्व ही आप हम दोनोंको बन्वा लीजिये ।

उन दोनोंका यह करणकन्दन सुनकर महावीर राजाने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याव उनके निकट आ पहुँचा । उसने ब्राह्मणीको पकड़ लिया । वह बेचारी 'हा नाथ ! हा 'नाथ ! हा प्राणवछम ! हा शम्मो ! हा जगहुरो !' इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी । व्याव वड़ा भयानक या । उसने ज्यों ही ब्राह्मणीको अपना ब्राह्म बनानेकी चेधा की, त्यों ही भद्रायुने तीखे बाणोंसे उसके ममीमें आधात किया। परंतु उन बाणोंसे उस महावली व्यावको तिनक भी व्यथा नहीं हुई । वह ब्राह्मणीको बलपूर्वक प्रतीटता हुआ तत्काल हुर निकल गया । व्ययनी प्रतीको बावके पंजीमें पड़ी

देख ब्राह्मणको बड़ा दुंख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देरतक रोकर उसने राजा महायुसे कहा—'राजन ! वुम्हारे वे बड़े-बड़े अख्न कहाँ हैं ? दुखियोंकी रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल अनुष कहाँ है ! सुना था तुममें बारह हजार बड़े-बड़े हाथियोंका बलं है। वह बल क्या हुआ ! तुम्हारे शङ्क, खड़ तथा मन्त्रास्त्र-विधासे क्या लाम हुआ ! दूसरोंको श्रीण होनेसे बचाना क्षत्रियका परम धर्म है। धर्मश्च राजा अग्रना कन और प्राण देकर भी शरणमें आये हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करते हैं। जो पीड़ितोंकी प्राण-रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगोंके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है।'

इस् प्रकार ब्राह्मणका विलाप और उसके मुखसे अपने पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने श्लोकसे मन-द्दी-मन इस प्रकार विचार किया—'अहो ! आज भाग्यके उलट-फेरसे मेरा पराक्रम नष्ट हो गया । मेरे धर्मका भी नाश हो गया । अतः अब मेरी सम्पदा, राज्य और आयुका भी निश्चय ही नाश हो जायगा ।' यों विचारकर राजा भद्रायु ब्राह्मणके चरणोंमें गिर पड़े और उसे धीरज बँधाते हुए बोले—'ब्रह्मन् ! मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है । महामते ! मुझ क्षत्रियाधमपर कृपा करके शोक छोड़ दीजिये । मैं आपको मनोवाज्ञित पदार्थ दूँगा । यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है । बोलिये, आप क्या चाहते हैं ?'

ब्राह्मण बोले—राजन् ! अंधेको दर्पणसे क्या काम ! जो भिक्षा नाँगकर जीवन-निर्वाह करता हो। वह बहुत-से घर लेकर क्या करेगा । जो मूर्ज है। उसे पुस्तकसे क्या काम तथा जिसके पास स्त्री नहीं है। वह धन लेकर क्या करेगा ! निर्मी पत्नी चली गयी। मैंने कभी काम-सुखका उपभोग नहीं किया । अतः कामभोगके लिये आप अपनी इस बड़ी रानीको मुझे दे दीजिये ।

राजाने कहा अहान् ! क्या यही तुम्हारा धर्म है ! क्या तुम्हें गुरुने यही उपदेश किया है ! क्या तुम नहीं जानते कि परायी स्त्रीका स्पर्श स्तर्ग एवं मुयशकी हानि करनेवाला है ! परस्त्रीके उपभोगसे जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायक्षितोंद्वारा भी घोया नहीं जा सकता ।

ब्राह्मण बोळे—राजन् ! मैं अपनी तपस्यासे भयंकर ब्रह्महत्या और मदिरापान-जैसे पापका भी नाम कर डाल्ँगा । फिर परस्थी-संगम किस गिवतीमें है । अतः आप अपनी इस भार्याको सुक्षे अवस्य दे दीजिये । अन्यया आप निश्चय ही नरकमें पड़ेंगे ।

ब्राह्मणकी इस बातपर राजाने मन-ही-मर विचार किया कि ब्राह्मणके प्राणोंकी रखा न करनेसे महापाप होगा, अतः इससे बचनेके लिये पत्नीको दे डांलना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपनी पत्नी देकर में पापसे मुक्त हो शीव ही अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। मन-ही-मन ऐसा " निश्चय करके राजाने आग जर्जायी और ब्राह्मणको ब्रह्माकर उसे अपनी पत्नीको दे दिया । तत्मश्चात् स्नान करके पवित्र हो देवताओंको प्रणाम करके उन्होंने अग्निकी दो बार परिक्रमा की और एकामचित्त होकर भगवान शिवका भ्यान किया । इस प्रकार राजाको अग्निमें गिरनेके छिये उद्यत देख जगत्पति भगवान् विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गये । उनके पाँच मुख थे । मस्तकपर चन्द्रकला आभूषणका काम दे रही थी। कुछ-कुछ पीछे रंगकी जटा लटकी हुई थी । वे कोटि-कोटि स्योंके समान तेजस्वी थे । हाथोंमें त्रिशुल, खट्वाङ्ग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किये, बैलकी पीठपर बैठे हुए भगवान् नीलकण्ठको राजाने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा । उनके दर्शनजनित आनन्दसे युक्त हो राजा भद्रायुने हाथ जोड़कर स्तवन किया !

राजाके स्तुति करनेपर पार्वतीके साथ प्रसन्न
हुए महेश्वरने कहा—राजन्। तुमने किसी अन्यका चिन्तन
न करके जो सदा-सर्वदा मेरा पूजन किसा है, तुम्हारी इस
भक्तिके कारण और तुम्हारे हारा की हुई इस पवित्र स्तुतिको
सुनकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्तिभावकी
परीक्षाके लिये में स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे
ब्याद्मने प्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये
गिरिराजनन्दिनी उमादेवी ही थीं। तुम्हारे बाण मारनेसे
भी जिसके शरीरको चोट नहीं पहुँची। वह व्याद्म मायानिर्मित
था। तुम्हारे धैर्यको देखनेके लिये ही मैंने तुम्हारी पत्नीको
माँगा था। इस कीर्तिमालिनीकी और तुम्हारी भक्तिसे सैं
संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर माँगो। मैं उसे दूँगा।

राजा बोले-देव ! आप साकात् परमेश्वर हैं । आपने शांसारिक तापते जिरे हुए शुझ अवसको को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे ढिये महान् वर है । देव | आप दर- दाताओं में श्रिष्ठ हैं। आंगसे मैं दूसरा कोई वर नहीं माँगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं; मेरी रानी, मेरे माता-पिता, पद्माक्त वैश्य और उसके पुत्र मुनय—इन सबको आप अपना पार्श्वतीं सेवक बना छीजिये।

तस्श्रीत् रानी कीर्तिमाहिनीने प्रणाम करके अपनी भिक्ति भगवान् इांकरको प्रसन्न किया और यह उत्तम वर माँगा—भाइदेव! मेरे पिता चन्द्राङ्गद और माता सीमन्तिनी— इन दोनोंको भी आपके समीप निवास प्राप्त हो।' भक्तवत्सल भगवान् गौरीपतिने प्रसन्न होक्र 'एवमस्तु' कहा और उन दोनों पतिभाक्तीको इच्छानुसार वर देकर वे क्षणभरमें अन्तर्धान

हो गये। इधर राजाने भगवान् शंकरेका प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनीके साथ प्रिय विषयोंका उपभोग किया और दस हजार वर्षोतक राज्य करनेके पश्चात् अपने पुत्रोंकी राज्य करनेके पश्चात् अपने पुत्रोंकी राज्य के दकर उन्होंने शिवजीके परमपदको प्राप्त किया। रीजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करके भगवान् शिवके धामको प्राप्त हुए। यह परम प्रवित्र, पापनाशक एवं अत्यन्त गोपनीय भगवान् शिवका विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानोंको सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्धित्वक्त होकर पहता है, वह इस लोकमें भोग-ऐश्वर्यको प्राप्तकर अन्तमें भगवान् शिवको प्राप्त होता है। (अध्याय २६-२७)

# भगवान् शिवका यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार

नन्दिश्वर कहते हैं — मुने ! अब मैं परमातमा शिवके यितनाथ नामक अवतारका वर्णन करता हूँ । मुनीश्वर ! अर्बुदाचल नामक पर्वतके समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक । उसकी पत्नीको लोग आहुका कहते थे । वह उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी । वे दोनों पित-पत्नी महान् शिवभक्त थे और शिवकी आराधना-पूजामें लगे रहते थे । एक दिन वह शिवभक्त भील अपनी पत्नीके लिये आहारकी खोल करनेके निमित्त जंगलमें बहुत दूर चला गया । इसी समय संध्याकालमें भीलकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान् शंकर संन्यासीका रूप धारण करके उसके घर आये । इतनेमें ही उस घरका मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेमसे उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाके लिये उन यितराजका पूजन किया । उसके मनोभावकी परीक्षाक लिये अधिका स्वाप स्वप स्वाप स्वप स्वाप स्वप स्वाप स्वप स्वाप स्वाप

भील बोला—स्वामीजी ! आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिये । मेरे घरमें स्थान तो बहुत थोड़ा है । फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है ?

भीलकी यह बात सुनकर स्वामीजी वहाँसे चले जानेको उद्यत हो गये।

तय भीलनीने कहा—प्राणनाथ ! आप खामीजीको खान दे दीजिये । घर आये हुए अतिथिको निराश न लौटाइये । अन्यथा हमारे ग्रहस्थ-धर्मके पालनमें बाधा पहुँचेगी। आप खाँमीजीके साथ मुखपूर्वक घरके भीतर रहिये और मैं बड़े-बड़े अख्न-शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूँगी।

पत्नीकी यह बात सुनकर भीलने सोचा किश्रीको घरसे बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ ? संन्यासीजीका अन्यत्र जाना भी मेरे लिये अधर्मकारक ही होगा । ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थके लिये सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घरके बाहर रहना चाहिये। जो होनहार होगी, वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्रीको और संन्यासीजीको तो सानन्द घरके भीतर एख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घरसे बाहर खड़ा हो गया। रातमें जंगली कूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचनेके लिये महान् यत्न किया । इस तरह यत करता हुआ वह भील बलवान् होकर भी प्रारब्ध-प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः-काल उठकर जब यतिने देखा कि हिंसक पशुओं के बनवासी भीलको खा डाला है, तव उन्हें बड़ा दुःख हुआ । संन्यासीको दुखी देख भीलनी दुःखसे व्याकुल होनेपर भी धैर्यपूर्वक उस दु:खको दवाकर यों बोली---(स्वामीजी ! आप दुखी किस-लिये हो रहे हैं ? इन भीलराजका तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गये, जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिताकी आगमें जलकर इनका अनुसरण करूँगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिये एक चिता तैयार कर दें; क्योंकि स्वामीका अनुसरण करना स्त्रियोंके लिये सनातन धर्म है। ' उसकी वात सुनकर संन्यासीजीने स्वयं चिता तैयार की और भीलनीने अपने धर्मके अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान् शंकर अपने साक्षात् खरूपसे उसके सामने प्रकट हो गये और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले-ज़म

घन्य हो। मितुमपर प्रसद्ध हूँ । तुम इच्छानुसार वर माँगो'। तुम्हारे लियें मुझे कुछ भी अदेय नहीं है।'



भगवान शंकरका यह परमानन्ददायक वचन सुनकर भीलनीको बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गयी कि उसे किसी भी वातकी मुध नहीं रही । उसकी उस अवस्थाको

लक्य करके भगवान् शंकर और भी प्रसन्न इए और उसके न माँगनेपर भी उसे वर देते हुए बोले-भिरा जो यतिरूप है। यह भावी जन्ममें इंसरूपसे प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनोंका परस्पर संयोग करायेगा । यह भील निषभदेशकी उत्तम राजधानीमें राजा वीम्सेनका श्रेष्ठ पत्र होंगा। उस समय नलके नामसे इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगरमें भीमराजकी पुत्री दमयन्ती होओगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगनेके पश्चात् वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े-बड़े योगीश्वरोंके लिये भी दुर्लभ है।',

नन्दीश्वर कहते हैं-मुने ! ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिङ्गरूपमें स्थित हो गये। वह भील अपने धर्मसे विचलित नहीं हुआ था, अतः उसीके नामपर उस लिङ्गको 'अचलेश' संज्ञा दी गयी। दूसरे जन्ममें वह आहुक नामक भील नैषध नगरमें वारसेनका पुत्र हो महाराज नलके नामसे विख्यात हुआ और आहुका नामकी भीलनी विदर्भ नगरमें राजा भीमकी पुत्री दमयन्ती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ इंसरूपमें प्रकट हुए । उन्होंने दमयन्तीका नलके साथ विवाह कराया । पूर्वजन्मके सत्कारजनित पुण्यसे प्रसन्न हो भगवान् शिवने हंसका रूप धारणकर उन दोनोंको सुख दिया। इंसावतारधारी शिव भौति-भौतिकी बातें करने और संदेश पहुँचानेमें कुशल थे। वे नल और दमयन्ती दोनोंके लिये परमानन्ददायक हुए ।

#### भगवान शिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा

नन्दीश्वर कहते हैं-सनत्कुमारजी ! भगवान् शम्भुके एक उत्तम अवतारका नाम कृष्णदर्शन है जिसने राजा नभगको ज्ञान प्रदान किया था । उसका वर्णन करता हूँ, सुनो । श्राद्धदेव नामक मनुके जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवमका नाम नभग था, जिनका पुत्र नाभाग नामसे प्रसिद्ध हुआ । नाभागके ही पुत्र अम्बरीष हुए, जो भगवान विष्णुके भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मणभक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि हुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने ! अम्बरीषके पितामह जो नभग केंद्रे गये हैं, उनके चरित्रका वर्णन सुनो । उन्होंको भगवान् शिवने ज्ञान प्रदान किया था । मनुपन्न नभग बड़े बुद्धिमान् ये। उन्होंने विद्याध्ययनके लिये दीर्घकालतक इन्द्रियसंयमपूर्वक गुरुकुलमें निवास किया । इसी बीचमें इक्ष्वाकु आदि भाइयोंने नभगके लिये कोई भाग न देकर पिताकी सम्पत्ति आपसमें बाँट

ली और अपना-अपना भाग लेकर वे उत्तम री।तेसे राज्यका पालन करने लगे । उन सबने पिताकी आज्ञासे ही घनका बँटवारा किया था । कुछ कालके पश्चात् ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल्से साङ्गोपाङ्ग वेदोंका अध्ययन करके वहाँ आये। उन्होंने देखा सब भाई सारी सम्पत्तिका बँटवारा करके अपना-अपना भाग छे चुके हैं । तब उन्होंने भी बड़े स्नेहसे दायभाग पाने-की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बन्धुओंसे कहा-भाडयो । मेरे लिये भाग दिये बिना ही आपलोगोंने आपसमें सारी सम्पत्तिका बँटवारा कर लिया । अतः अब प्रसन्नतापूर्वक मुशे भी हिस्सा दीजिये । मैं अपना दायभाग लेनेके लिये ही यहाँ आया हूँ ।

भाई बोळे-जब सम्पत्तिका बँटवारा हो रहा था, उस समय इम तुम्हारे लिये भाग देना भूल गये थे । अब इस

शि॰ पु॰ अं॰ ४१—

समय पिताजीको ही तुम्हारे हिस्सेमें देते हैं । तुम उन्होंको छे

भाइयोंका यह वचन सुनकर नभगको वड़ा विसाय हुआ । वे पिताके पास जाकर बोले-ध्तात ! मैं विद्याध्ययनके लिये गुरुकुलमें गया था और वहाँ अवतक ब्रह्मचारी रहा हूँ । इसी बीचमें भाइयोंने नुझे छोड़कर आपसमें घनका बँटवारा कर लिया । वहाँसे लौटकर जब मैंने अपने हिस्सेके बारेमें उनसे पूछाः तव उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया । अतः उसके लिये मैं आपकी सेवामें आया हूँ ।' नभगकी वह बात सुनकर पिताको बड़ा विसाय हुआ । श्राद्धदेवने पुत्रको आश्वासन देते हुए कहा-भीटा ! भाइयोंकी उस बातपर विश्वास न करो । वह उन्होंने तुम्हें ठगनेके लिये कही है । मैं तुम्हारे लिये भोग-साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वञ्चकोंने यदि मुझे ही दायके रूपमें तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका-का एक उपाय बताता हूँ, सुनो । इन दिनों उत्तम बुद्धिवाले आङ्गिरसगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यश कर रहे हैं, उस कर्ममें प्रत्येक छटे दिनका कार्य वे ठीक-ठीक नहीं समझ पाते—उसमें उनसे सूल हो जाती है । तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणोंको विश्वेदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतला दिया करो । इससे वह यज्ञ शुद्धरूपसे सम्पादित होगा । वह यज्ञ समाप्त होनेपर वे ब्राह्मण जब स्वर्गको जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञले बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे।'

पिताकी यह बात मुनकर सत्यवादी नमग बड़ी प्रसन्नताके साथ उस उत्तम यहामें गये । मुने ! वहाँ छठे दिनके कर्ममें बुद्धिमान् मनुपुत्रने वैश्वदेवसम्बन्धी दोनों स्क्तोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण किया । यहाकर्म समाप्त होनेपर वे आङ्किरस ब्राह्मण यहासे बचा हुआ अपना-अपना धन नमगको देकर स्वर्गलोकको चले गये । उस यहाशिष्ट धनको जब ये ब्रहण करने लगे, उस समय सुन्दर लीला करनेवाले भगवान् शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गये । उनके सारे अङ्ग बड़े सुन्दर थे, परंतु नेत्र काले थे । उन्होंने नमगसे पूछा—'तुम कौन हो ? जो इस धनको ले रहे हो । यह तो मेरी सम्पत्ति है । तुम्हें किसने यहाँ भेजा है । सब बातें टीक-ठीक बताओ ।'

- नभगने कह। -- यह तो यज्ञसे बचाः हुआ घन है। जिसे ऋषियोंने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही सम्पत्ति है। इसको टेनेसे तुम-मुझे कैसे रोक रहे हो?
- कृष्णदर्शनने कहा- 'तात ! हम दोनोंके इस झगड़ेमें दुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे । जाकर उनसे पूछो और वे जो

निर्णय दें, उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ ।' उनकी बात सुनकर नमगने पिताके पास जाकर उक्त प्रश्नको उनके सामने रक्ता । श्राद्धदेवको कोई पुरानी दात याद आ गयी और उन्होंने भगवीन शिवके चरणकमळीका चिन्तान करते हुए कहा ।

मनु बोले—'तात ! वे पुरुष जो'तुम्हें वह धर्न लेनेसे रोक रहे हैं, साक्षात् भगवान् शिव हैं। यों तो संसारकी सारी वस्तु ही उन्हींकी है। परंतु यज्ञसे प्राप्त हुए धनपर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करनेसे जो धन बच जाता है, उसे भगवान् रुद्रका भाग निश्चित किया गया है । अतः यज्ञाविशष्ट सारी वस्तु ग्रहण करनेके अधिकारी सर्वेश्वर महादेवजी ही हैं। उनकी इच्छासे ही दूसरे लोग उस वस्तुको ले स्कते हैं। भगवान् शिव तुमपर कृपा करनेके लिये ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आये हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराधके लिये क्षमा माँगो और प्रणामपूर्वक उनकी स्तुति करो ।' नभग पिताकी आज्ञासे वहाँ गये और भगवान्को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले—'महेश्वर! यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है। फिर यज्ञसे बचे हुए धनके लिये तो कहना ही क्या है । निश्चय ही इसपर आपका अधिकार है, यही मेरे पिताने निर्णय दिया है । नाथ ! मैंने यथार्थ बात न जाननेके कारण भ्रमवश जो कुछ कहा है, मेरे उस अपराधको क्षमा कीजिये। मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न हों ।'

ऐसा कहकर नभगने अत्यन्त दीनतापूर्ण हृदयसे दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्णदर्शनका स्तवन किया। उभर श्राद्धदेवने भी अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए भगवान् शिवकी स्तुति की। तदनन्तर भगवान् रुद्रने मन-ही-मन प्रसन्न ही नभगको कृपादृष्टिसे देखा और मुस्कराते हुए कहा।

कृष्णद्दान बोले—'नभग! तुम्हारे पिताने जो धर्मातुक्ल बात कही है, वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभावके
कारण सत्य ही कहा है। इसिलये मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ
और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान प्रदान करता
हूँ। इस समय यह सारा घन मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम
इसे प्रहण करो। इस लोकमें निर्विकार रहकर सुख भोगो।
अन्तमें मेरी कृपासे तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर
भगवान् सद सबके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। साथ
ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभगके साथ अपने स्थानको लौट
आये। इस लोकमें-विपुंत भोगोंका उपभोग करके अन्तमें

वे भरतान होवके धार्ममें चले गये। ब्रह्मन् ! इस प्रकार किया। जो इस आर्ख्यानको पढ़ता और सुनता है, उसे सम्पूर्ण तुमसे मैंने भगवान् शिक्के कृष्णदर्शन नामक अवतारका वर्णन मनोवाञ्छित फळ प्राप्त हो जाते हैं !

#### भूगवान् शिवके अवधृतेश्वरावतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन

नन्दीश्वर कहते हैं सनत्कुमार ! अव दुम परमेश्वर शिवके अवधूतेश्वर नामक अवतारका वर्णन सुनो, जिसने इन्द्र-के घमंडको चूर-चूर कर दिया था। पहलेकी बात है, इन्द्र सम्पूर्ण देवताओं तथा बृहस्पतिजीको साथ लेकर भगवान शिवका दर्शन करनेके लिये कैलास पर्वतपर गये । उस समय बृहस्पति और इन्द्रके ग्रुभागमनकी बात जानकर भगवान् शंकर उन दोनोंकी परीक्षा लेनेके लिये अवधृत बन गये । उनके श्रारिपर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वित अग्निके समान तेलस्वी होनेके कारण महाभयंकर जान पड़ते थे । उनकी आकृति बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इन्द्रने शिवके समीप जाते समय देखा, एक अद्भृत शरीरघारी पुरुष रास्तेके बीचमें खड़ा है । इन्द्रको अपने अधिकारपर बड़ा गर्व था । इसिंहिये वे यह न जान सके कि ये साक्षात् भगवान् शंकर हैं । उन्होंने मार्गमें खड़े हुए पुरुषसे पूछा- 'तुम कौन हो ? इस नग्न अवधूतवेशमें कहाँसे आये हो ! तुम्हारा नाम क्या है ! सब बातें ठीक-ठीक बताओ । देर न करो । भगवान् शिव अपने खानपर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गये हैं ! मैं देवताओं तथा गुरुजीके साथ उन्होंके दर्शनके किये जा रहा हूँ ।

इन्द्रके वारंबार पूछनेपर भी महान् कौतुक करनेवाले अहङ्कारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव - कुछ न बोले । च्रुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्यका घमंड रखनेवाले देवराज इन्द्रने रोपमें आकर उस जटाधारी पुरुषको फटकारा और इस प्रकार कहा।

इन्द्र बोले-अरे मूढ़ ! दुर्मते ! त बार-बार पूछनेपर भी उत्तर नहीं देता ? अतः तुझे वज़से मारता हूँ । देखूँ कौन तेरी रक्षा करता है।

ऐसा कह उस दिगम्बर पुरुषकी ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इन्द्रने उसे मार डालनेके लिये वज्र उठाया । यह देख भगवान् शंकरने शीघ्र ही उस वज्रका स्तम्भन कर दिया। उनकी बाँह अकड़ गयी। इसलिये वे विक्रीका प्रहार न कर

सके । तदनन्तर वह पुरुष तत्काल ही क्रोधके कारण तेजसे प्रज्वलित हो उठा, मानो इन्द्रको जलाये देता हो । भुजाओंके स्तम्भित हो जानेके कारण शचीवेल्लभ इन्द्र कोधसे उस सर्पकी भाँति जलने लगे, जिसका पराक्रम मन्त्रके बलसे अवरुद्ध हो गया हो । बृहस्पतिने उस पुरुषको अंपने तेजसे प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साञ्चात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणास करके उनकी स्तुति करने लगे । स्तुतिके पश्चात् उन्होंने इन्द्रको उनके चरणोमें गिरा दिया और कहा-'दीननाथ महादेव । यह इन्द्र आपके चरणोंमें पड़ा है । आप इसका और मेरा उद्धार करें । इस दोनोंपर कोघ नहीं, प्रेम करें । महादेव ! शरणागत इन्द्रकी रक्षा कीं जिये । आपके ळळाटसे प्रकट हुई यह आग इन्हें जलानेके लिये आ रही है।

बृहस्पतिकी यह बात सुनकर अवधृतवेषधारी करुणासिन्धु शिवने हँसते हुए कहा-'अपने नेश्रसे रोषवश बाहर निकली हुई अग्निको मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ। क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुलको फिर प्रहण करता है !?

बृहरूपति बोले-देव ! भगवन् ! भक्त सदा ही कृपा-के पात्र होते हैं। आप अपने भक्तवत्सल नामको चरितार्थ कीजिये और इस भयंकर तेजको कहीं अन्यत्र डाल दीजिये।

रुद्धने कहा--देवगुरो ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । इसलिये उत्तम वर देता हूँ । इन्द्रको जीवनदान देनेके कारण आजसे तुम्हारा एक नाम बीव भी होगा । मेरे छलाटवर्ती नेत्रसे जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते । अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ँगा, जिससे यह इन्द्रको पीड़ा न दे सके।

ऐसा कहकर अपने तेज:स्वरूप उस अद्भुत अग्निको हाथमें लेकर भगवान शिवने क्षार समुद्रमें फेंक दिया । वहाँ केंके जाते ही भगवान् शिवका वह तेज तत्काळ एक बालकके रूपमें



परिणत हो गयाः जो सिन्धुपुत्र जलन्धर नामसे विख्यात हुआ । फिर देवताओं की प्रार्थनासे अगवार् शिवने ही असुरों के स्वामी जलन्धरका वध किया था। अवधूतरूपरे ऐसी सुन्दर लीला करके लोककल्याणकारी शंकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये । फिर सब देवता अत्यन्त निर्भय एवं मुखरे हुए । इन्हें और बृहस्पति भी उस भयसे मुक्त हो उत्तम मुखके भागी दूए। जिसके लिये उनका आना हुआ था, वह भगवान् शिवका दर्शन पाकर कृतार्थ हुए । इन्द्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानको चले गये। सनत्कुमार! इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिवके अवधृतेश्वर नामक अवतारका वर्णन किया है। जो दुष्टोंको दण्ड एवं भक्तोंको परम आनन्द प्रदान करनेवाला है। यह दिन्य आख्यान पापका निवारण करके यहाः खर्गः, भोग, मोक्ष तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति करानेवाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसे सुनता या सुनाता है, वह इह लोकमें सम्पूर्ण सुलोंका उपभोग करके अन्तमें शिवकी ( अध्याय ३०) गति प्राप्त कर लेता है।

#### भगवान् शिवके भिक्षुवर्यावतारकी कथा, राजकुमार और द्विजकुमारपर कृपा

नन्दीरवर कहते हैं-मूनिश्रेष्ठ ! अब तुम भगवान शम्भके नारी-संदेहभञ्जक भिध्य-अवतारका वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्तपर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देशमें सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्ममें तत्पर, सत्यशील और बड़े-बड़े शिवभक्तींसे प्रेम करनेवाले थे। घर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय सुखपूर्वक बीत गया । तदनन्तर किसी समय शाल्वदेशके राजाओंने उस राजाकी राजधानीपर आक्रमण करके उसे चारों ओरसे घेर लिया । बलोन्मत्त शाल्वदेशीय क्षत्रियोंके साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी। राजा सत्यरथका वड़ा भयंकर युद्ध हुआ । शत्रुओंके साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गयी । फिर दैवयोगसे राजा भी शास्त्रों-के हाथसे मारे गये। उन नरेशके मारे जानेपर मरनेसे बचे हुए सैनिक मन्त्रियोंसहित भयसे विह्नल हो भाग खड़े हुए। मुने ! उस समय विदर्भराज सत्यरथकी महारानी शत्रुओंसे विरी टोनेपर भी कोई प्रयत्न करके रातके समय अपने नगर-से बाहर निकल गयीं । वे गर्भवती थीं। अतः शोकसे संतप्त हो भगवान शंकरके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई ने

धीरे-धीरे पूर्वदिशाकी ओर बहुत दूर चली गयीं। सबेरा होनेपर रानीने भगवान् शंकरकी दयासे एक निर्मल सरोवर देखा। उस समयतक वे बहुत दूरका रास्ता तय कर चुकी थीं । एरोवरके तटपर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्षके नीचे बैठ गर्यो । भाग्यवद्य उसी निर्जन स्थानमें वृक्ष-के नीचे ही रानीने उत्तम गुणोंसे युक्त ग्रुभ मुहूर्तमें एक दिव्य बालकको जन्म दिया, जो सभी ग्रुभ लक्षणोंसे सम्पन्न था। दैववश उस वालककी जननी महारानीको बड़े जोरकी प्यास लगी । तब वे पानी पीनेके लिये उस सरोवरमें उतरीं । इतनेमें ही एक बड़े भारी ब्राहने आकर रानीको अपना ग्रास बना लिया । वह बालक पैदा होते ही माता-पितासे हीन हो गया और भूख-प्याससे पीड़ित हो उस तालावके किनारे जोर-जोरसे रोने लगा । इतनेमें ही उसपर कृपा करके भगवान् महेश्वर वहाँ आ गये और उस शिशुकी रक्षा करने लगे। उन्हींकी प्रेरणासे एक ब्राह्मणी अकस्मात् वहाँ आ गयी । वह विधवा थी, घर-घर भीख माँगकर जीवन-निर्वाह करती थी और अपने एक वर्षके बालकको गोदमें लिये हुए उस तालाब-के तहपर पहुँची थी ? उसने एक अनाथ शिशुको वहाँ कन्दन

करते देखा । निर्जन बनमें उस बालकको देखकर बाह्मणीको बड़ा विस्मय हुआ और वहं मन-ही-मन विचार करने डंगी-'अहो । 'यह युंहो ईस समय बड़ें आश्चर्यकी बात दिखायी देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाज भी अभीतक नहीं कटी है, पृश्वीपर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है। •पिता आदि दूधरे कोई सहायक भी यहाँ नहीं दिखायी देते । क्या • कारण हो गर्या ? न जाने यह किसका पुत्र है ? इसे जाननेक्ला यहीं कोई भी नहीं है, जिससे इसके जन्मके विषयमें पृछूँ। इसे देखका भेरे हृदयमें करुणा उत्पन्न हो गयी है । मैं इस बालकका अपने औरस पुत्रकी भाँति पालन-पोषण करना चाहती हूँ । परंतु इसके कुल और जन्म आदिका ज्ञान न होनेके कारण इसे छूनेका साइस नहीं होता ।

ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्तवरसल भगवान् शंकरने बड़ी कुपा की । बड़ी-बड़ी छीलाएँ करनेवाछे महेश्वर एक संन्यासीका रूप घारण करके सहसा वहाँ आ पहुँचे, जहाँ वह बाह्मणी संदेहमें पड़ी हुई थी और यथार्थ बातको जानना चाइती थी। श्रेष्ठ मिश्चका रूप घारण करके आये हुए करूणानिधान शिवने उससे हँसकर कहा-'ब्राह्मणी ! अपने चित्तमें संदेह और खेदको स्थान न दो । यह बालक परम पवित्र है । तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेमपूर्वक इसका पाळन करो।'

ब्राह्मणी बोली-प्रभो ! आप मेरे भाग्यसे ही यहाँ पचारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आबासे इस बालकका अपने पुत्रकी ही भौंति पालन-पोषण करूँगी; तथापि मैं विशेषल्पसे यह जानना चाइती हूँ कि वास्तवमें यह कौन है किसका पुत्र है, और आप कौन हैं, जो इस समय यहाँ पधारे हैं । भिक्षुवर ! मेरे मनमें बार-बार यह बात आती है कि आप करुणासिन्धु शिव ही हैं और यह बालक पूर्वजन्ममें आपका भक्त रहा है । किसी कर्म-दोषसे यह इस दुरवस्थामें पड़ गया है। इसे भोगकर यह पुनः आपकी कृपासे परम कल्याण-का भागी होगा । मैं भी आपकी सायासे ही मोहित हो मार्ग भूलकर यहाँ आ गयी हूँ । आपने ही इसके पालनके लिये मुझे यहाँ भेजा है।

भिश्चप्रवर शिवने कहा--ब्राह्मणी ! सुनोः बालक शिवभक्त विदर्भराज सत्यरथका पुत्र है। सत्यरथको शाल्वदेशीय क्षत्रियोंने युद्धमें मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यन्त व्यप्र हो रातमें शीमतापूर्वक, अपूने महलसे बाहर भाग आर्थी । उन्होंने यहाँ आकर इस बीलकको जन्म दिया ।

सदेरा होनेपर वे प्याससे पीड़ित हो सरोवरमें उतरीं । उसी समय दैववश एक ब्राहने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया।

ब्राह्मणीले पूछा-भिक्षदेव | क्या कारण, दे कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगोंके उपभोगके समय बीन्टमें ही शास्त्रदेशीय शत्रओंद्वारा मार डाळे गये । किस, कारणसे इस शिशुकी साताको प्राइने खा लिया ? और यह शिशु जो जन्मसे ही अनाथ और बन्धुहीन हो गया, इसका क्या कारण है ! मेरा अपना पुत्र भी अत्यन्त दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रोंको भविष्यमें कैसे मुख प्राप्त होगा ?

भिक्षवर्य शिवने कहा-इस राजकुमारके पिता विदर्भराज पूर्वजन्ममें पाण्ड्यदेशके श्रेष्ठ राजा थे। वे सव धर्मोंके ज्ञाता ये और सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोषकालमें राजा भगवान् शंकरका पूजन कर रहे ये और वड़ी भक्तिसे त्रिलोकीनाथ महादेवजीकी आराधनामें संलग्न ये । उसी समय नगरमें मब ओर बड़ा भारी कोलाइल मचा । उस उत्कट शब्दको सुनकर राजाने बीचमें ही भगवान् शंकरकी पूजा छोड़ दी और नगरमें श्लोभ पैलनेकी आश्रक्कासे राजभवनसे बाहर निकल गये। इसी समय राजाका महाबली मन्त्री रात्रुको पकड्कर उनके समीप के आया । वह शबु पाण्ड्यराजका ही सामन्त था । उसे देखकर राजाने कोषपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया ! शिवपूजा छोड़कर नियमको समाप्त किये बिना ही राजाने रातमें भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोषकालमें शिवजीकी पूजा किये बिना ही भोजन करके सो गया । वही राजा दूसरे जन्ममें विदर्भराज हुआ था। शिवजीकी पूजामें विच्न होनेके कारण शत्रुओंने उसको सुख-भोगके बीचमें ही मार डाला । पूर्वजन्ममें जो उसका पुत्र था। वही इस जन्ममें भी हुआ है। शिवजीकी पूजाका उछ हुन करनेके कारण यह दरिद्रताको प्राप्त हुआ है। इसकी माताने पूर्वजन्ममें छलसे अपनी सौतको मार डाला था। उस महान् पापके कारण ही वह इस जन्ममें प्राह्के द्वारा मारी गयी । ब्राह्मणी ! यह तुम्हारा पुत्र पूर्वजन्ममें उत्तम ब्राह्मण था । इसने सारी आयु केवल दान लेनेमें वितायी है, यज्ञ आदि सत्कर्भ नहीं किये हैं। इसीलिये यह दरिद्रतांको प्राप्त हुआ है। उस दोषका निवारण करनेके लिये अब तुम मयदान शंकरकी शरणमें लाओ । ये दोनों बाळक यहापवीत संस्कारके पश्चात् भगवान् शिवकी आराधना करें । भगवान् शिव इनका कल्याण करेंगे ।

इस प्रकार बाह्मणीको उपदेश देकर भिक्षु (श्रेष्ट संन्यामी ) का शरीर घारण करनेवाले भक्तवत्सक शिवने उसे व अपने उत्तम स्वरूपका दर्शन कराया । उन्हें साक्षात् शिव

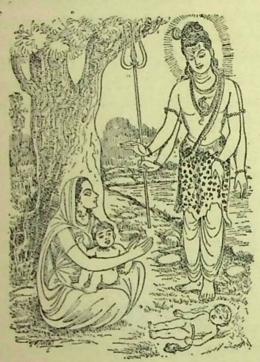

जानकर बाह्यणपत्नीने प्रणाम किया और प्रेससे गद्गद्वाशी-द्वारा उनकी स्तुति की । तत्पश्चात् भगवान् श्चिव वहीं अन्तर्धान हो गये । उनके चले जानेपर ब्राह्मणी उस बालकको लेकर अपने पुत्रके साथ घरको चली गयी । एकचका नामके मुन्दर ग्राममें उसने घर बना रक्खा थां। वह उत्तम अज्ञसे अपने वेटे तथा राजकुमारका भी पालन-पोषण करने इसी ! यथासमय ब्राह्मणोंने उन दोनोंका यशोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिवकी पूजामें तत्पर रहते हुए घरपर ही बड़े हुए । शाण्डिल्य मुनिके उपदेशसे नियमपरायण हो वे दोनों ग्रुभ व्रत रखकर प्रदोषकालमें शंकरजीकी पूजा करते थे। एक दिन द्विजकुमार राजकुमारको साथ लिये विना ही नदीमें स्नान करनेके लिये गया। वहाँ उसे निधिप्ते भरा हुआ एक सुन्दर कलश मिल गुया। इस प्रकार भगवान् शंकरकी पूजा करते हुए उन दोनों कुमारोंका उसी घरमें एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदनन्तर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मणकुमारके साथ वनमें गया । वहाँ अकस्मात् एक गन्धर्वकन्या आ गयी । उसके पिताने वह कन्या राजकुमारको दे दी। गन्धर्वकन्यासे विवाह करके राजकुमार निष्कण्टक राज्य भोगने लगे । जिस ब्राह्मणपत्नीने पह्छे अपने पुत्रकी भाँति उसका पालन-पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मणकुमार उसका भाई हुआ । राजाका नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिवकी आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानीके साथ विदर्भदेशमें राजोचित मुलका उपभोग करने लगा । यह मैंने तुमसे शिवके भिक्षुवर्य-अवतारका वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्तको बाल्यकाल-में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी। परमपावनः चारो पुरुषार्थौका साधक तथा सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाला है । जो प्रतिदिन एकाप्रचित्त होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस छोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान शिवके धाममें जाता है। (अध्याय ३१)

# शिवके सुरेश्वरावतारकी कथा, उपमन्युकी तपसा और उन्हें उत्तम वरकी प्राप्ति

नन्दीश्वर कहते हैं—सनत्कुमारजी! अब में परमात्मा शिवके मुरेश्वरावतारका वर्णन करूँगा, जिन्होंने उपमन्युके वहें भाई घौम्यका हितसाधन किया था। उपमन्यु ब्याधपाद मुनिके पुत्र थे। उन्होंने पूर्वजन्ममें ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्ममें मुनिकुमारके रूपमें प्रकट हुए थे। वे शैशवा-बस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमें रहते थे और दैववश दिद थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूच पीनेको मिला। इसिलिये अपनी मातासे वे बारंबार दूच माँगने लगे। उनकी वपस्तिनी माताने घरके भीतर जाकर एक उपाय किया।

उञ्छवृत्तिसे लाये हुए कुछ बीजोंको सिलपर पीसा और उन्हें पानीमें घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटेको पुचकार-कर वह उसे पीनेको दिया। माँके दिये हुए उस नकली दूधको पीकर बालक उपमन्यु बोले— ध्यह तो दूध नहीं है। 'इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटेका रोना-धोना सुनकर माँको वड़ा दुःख हुआ। अपने हाथसे उपमन्युकी दोनों आँखें पोछकर उनकी लक्ष्मी-जैसी माताने कहा— धेटा! हमलोग सदा बनमें निवास करते हैं। हमें यहाँ दूध कहाँसे मिल सकता है। भगवान शिंवको कृपाके विना किसीको दूध नहीं

सिलता । वत्स ! पूर्वजन्ममें भगवान् शिवके लिये जो कुछ किया गया है। वर्तमान जन्ममें वहीं मिलता है।

माताकी यह बात मुनकर उपमन्युने भगवान् शिवकी आराधना करनेका निश्चय किया। वे तपस्याके लिये हिमालय पर्वतपर गये और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने आठ ईंटोका एक मिन्दर बनाया और उसके मीतर मिन्टीके शिक्लिक की स्थापना करके उसमें माता पार्वतीसहित शिवका आवाहन किया। तर्पश्चात् जंगलके पत्र-पुष्प आदि ले आकर भक्तिभावसे पञ्चाक्षर मन्त्रके उच्चारणपूर्वक साम्ब शिवकी पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिवका ध्यान करके उनकी पूजा करनेके पश्चात् वे पञ्चाक्षर मन्त्रका जप किया करते थे। इस तरह दीर्घकालतक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की।

मुने ! बालक उपमन्युकी तपस्यासे चराचर प्राणियोंसहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा । तब देवताओंकी प्रार्थनासे उपमन्य-के भक्तिभावकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान शंकर उनके समीप पधारे । उस समय शिवने देवराज इन्द्रका, पार्वतीने शचीका, नन्दीस्वर वृषभने ऐरावत हाथीका तथा शिवके गणोंने सम्पूर्ण देवताओंका रूप धारण कर लिया । निकट आनेपर सुरेश्वर-रूप-घारी शिवने बालक उपमन्युको वर माँगनेके लिये कहा । उपमन्युने पहले तो शिवभक्ति माँगी, फिर अपनेको इन्द्र बताकर जब उन्होंने शिवकी निन्दा की, तब उस बालकने भगवान शिवके अतिरिक्त दूसरे किसीसे कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया । वे इन्द्रको मारकर स्वयं भी मर जाने-को उदात हो गये। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलायाः उसे नन्दीने पकड़ लिया और उन्होंने अपनेको जलानेके लिये जो अग्निकी घारणा की, उसे भगवान् शिवने शान्त कर दिया । फिर वे सब-के-सब अपने यथार्थ स्तरूपमें प्रकट हो गये। शिवने उपमन्युको अपना पुत्र माना और उनका मस्तक

स्वकर कहा- 'वर्त्स ! में तुम्हारा पिंता और ये पावतीदेवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आजसे सनातनकुमायत्व प्राप्त होगां। मैं तुम्हारे लिये दूध, दही और मधुके सहस्रों समुद्र देता हूँ। मक्य-भोज्य आदि पदार्थींके भी समुद्र तुम्हार् छिये मुलभ -होंगे । मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणोंका आधिपत्य प्रदान करता हूँ ।' ऐसा कहकर शम्भुने उपमन्युको बहुत-से दिव्य वर दिये । पाशुपत-त्रतः, पाशुपत-ज्ञान तथा त्रतयोगका उपदेश किया । प्रवचनकी शक्ति दी और अपना परमपद अर्पित किया । फिर दोनों हाथोंसे उपमन्युको हृदयसे लगाकर उनका मस्तक सूँचा और देवी पार्वतीको सौंपते हुए कहा- ध्यह तुम्हारा वेटा है।' पार्वतीने भी क्डे प्यारसे उनके मस्तकपर अपना करकमल रक्ता और उन्हें अक्षय कुमार-पद प्रदान किया। शिवने संतुष्ट होकर उनके लिये पिण्डीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर-सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग-सम्बन्धी ऐश्वर्यं, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्मविद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की । उनके कुल और गोत्रके अक्षय होनेका वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रमपर नित्य निवास करूँगा ।

इतना कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक वर आये। उन्होंने मातासे मुब बातें, बतायीं। सुनकर माताको बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुली हो गये। तात! इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषोंको सदा ही सुल देनेवाला है। सुरेश्वरावतारकी यह कथा पापको दूर करनेवाली तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है। जो इसे भिक्तपूर्वक सुनता या सुनाता है, वह सम्पूर्ण सुलोंको भोगकर अन्त-में भगवान शिवको प्राप्त होता है। (अध्याय ३२)

शिवजीके किरातावतारके प्रसङ्गमें श्रीकृष्णद्वारा द्वैतवनमें दुर्वासाके शापसे पाण्डवोंकी रक्षा, व्यासजीका अर्जुनको शक्रविद्या और पार्थिवपूजनकी विधि वताकर तपके लिये सम्मति देना, अर्जुनका इन्द्रकील पर्वतपर तप, इन्द्रका आगमन और अर्जुनको वरदान, अर्जुनका शिवजीके उद्देवयसे पुनः तपमें प्रवृत्त होना

तद्नन्तर पार्वतीके विवाह प्रसङ्गमें हुए जटिल, नर्तक तथा द्विज अवतारोंकी, फिर अश्वत्थामा-अवतारकी वात कहकर नन्दीश्वरजी आगे कहते हैं—बुद्धिमान् सनस्क्रमारजी! अवतुम पिनाकधारी भग्नेवान् शिवके किरात नामक

अवतारका वर्णन सुनो । उस अवतारमें उन्होंने मूक नामक दैत्यका वध और प्रसन्त होकर अर्जुनको वर प्रदान क्रिया था । जव सुयोधनने महावली पाण्डवोंको (जूएमें ) जीत लिया तब वे सती-साध्वी द्रौपदीके साथ हैतवनमें चले आये । वहीं वे पाण्डव स्यँद्वारा दी हुई बटलोईका आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। विप्रवर! उसी समय सुयोधनने आदरपूर्वक गुनिवर दुर्वासाको छल करनेके प्रयोजनसे पाण्डवों- के निकट जानेके लिये .प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्योंके साथ आनन्दपूर्वक वहाँ गये और पाण्डवोंने सनोऽनुकूल भोजनकी याचना की। तब उन सभी पाण्डवोंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्ती मुनियोंको स्नान करनेके लिये भेजा। मुनीश्वर! इधर अज्ञाभावके कारण वे सभी पाण्डव बड़े संकटमें पड़ गये और मन-ही-मन प्राण त्याग देनेका विचार करने लगे। तब द्रीपदीने श्रीकृष्णका स्मरण किया। वे तत्काल ही वहाँ आ पहुँचे और शाक (के पत्ते) का भोग लगाकर उन सभी तपस्त्वयोंको तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्योंको तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्योंको तृप्त हुआ जानकर वहाँसे चलते बने। इस प्रकार श्रीकृष्णकी कृपासे उस समय पाण्डव संकटसे मुक्त हुए।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने पाण्डवोंको शिवजीकी आराधना करनेकी सम्मति दी । फिर व्यासजीने भी आकर उन्हें शंकरके समाराधनका आदेश देते हुए कहा- 'शिवजी सम्पूर्ण दुःखोंका विनादा करनेवाले हैं। वे भक्ति करनेसे थोड़े ही समयमें प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिये सभी लोगोंको शंकरंजीकी सेवा करनी चाहिये। वे महेश्वर प्रसन्न होनेपर मक्तोंकी सारी अभिलापाएँ पूर्ण कर देते हैं, यहाँतक कि वे इस लोकमें सारा भोग और परलोकमें मोक्षतक दे डालते हैं—यह विल्कुल निश्चित वात है। इसलिये भुक्ति-मुक्तिरूपी फलकी कामनावाले मनुष्योंको सदा शम्भुकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि भगवान् शंकर साक्षात् परम पुरुष, दुष्टोंके संहारक और सत्पुरुषोंके आश्रयखरूप हैं। अब अर्जुन पहले इंद्रतापूर्वक शक्रविद्याका जप करें। तय इन्द्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जायँगे। प्रसन्त होनेपर वे सर्वदा विध्नोंका नाश करते रहेंगे और फिर शिवजीका श्रेष्ठ सन्त्र प्रदान करेंगे।

नन्दीस्वरजी कहते हैं—मुने ! इतना कहकर व्यास-जी अर्जुनको बुलाकर उन्हें शक्रविद्याका उपदेश देनेको उद्यत हुए तब तीक्ष्णबुद्धि अर्जुनने स्नान करके पूर्वमुख वैठकर उस विद्याको ग्रहण कर लिया । फिर उदारबुद्धि मुनिवर व्यासजीने अर्जुबको पार्थिवलिङ्गके पुजनका विधान बतलाकर उनसे कहा ।



व्यासजी बोले—'पार्थ ! अब तुम यहाँ ते परम रमणीय इन्द्रकील पर्वतपर जाओ और वहाँ जाह्नवीके तटपर बैठकर सम्यक्ष्मते तपस्या करो । यह विद्या अहस्यरूपते सदा तुम्हारा हित करती रहेगी ।' अर्जुनको ऐसा आशीर्वाद देकर व्यासजी पाण्डवोंसे कहने लगे—'नृपश्रेष्ठो ! तुम सब लोग धर्मपर हृद्र बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी; इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।'

नन्दिश्यरजी कहते हैं—मुने ! इस प्रकार मुनियर व्यास उन पाण्डवोंको आशीर्वाद दे तथा शिवजीके चरण कमलोंका स्मरण करके तुरंत ही अन्तर्धान हो गये । उधर शिव-मन्त्रके धारण करनेसे अर्जुनमें भी अनुपम तेज व्यास हो गया । वे उस समय उद्दीस हो उठे । अर्जुनको देखकर सभी पाण्डवोंको निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी; क्योंकि अर्जुनमें विपुल तेज उत्यन्न हो गया है । (तब उन्होंने अर्जुनसे कहा—) क्यासजीके कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यको केवल तुम्हों कर सकते हो, यह दूसरेके द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता; अतः आओ और हमलोगोंका जीवन सफल बनाओ । तब अर्जुनने चारों भाइयों तथा द्रीपदीसे अनुमित माँगी । उन लोगोंको अर्जुनके विछोहका दुःल तो हुआ पर कार्यकी महत्ता देखकर सभीने अनुमित दे दी । फिर तो अर्जुन मन-ही-मन प्रसन्न होते हुए

उस उत्तम पर्वत (इंट्रकील ) को चले गये । वहाँ पहुँचकर वे गङ्गाजीके समीप एक मनोरम स्थानपर, जो स्वर्गते भी उत्तम और अशोकवनसे मुशोभित था, ठहर गये । वहाँ उन्होंने स्नान करके गुरुवरको नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था, उसीके अनुसार स्वयं ही अपना वेष बनायो । किर पहले मन ही मन इन्द्रियोंका अपकर्ष करके वे आसत लगाकर बैठ गये । तत्पश्चात् समस्चवाले मुन्दर पार्थिव (शिवलिङ्ग) का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजोराशि शंकरका ध्यान करने लगे । वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकारसे वारंबार शिवजीकी पूजा करते हुए उपासनामें तत्पर हो गये । तब अर्जुनके शिरोभागसे तेजकी ज्वाला निकलने लगी । उसे देलकर इन्द्रके गुप्तचर भयभीत हो गये । वे सोचने लगे—यह यहाँ कब आ गया ? पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इन्द्रको बतला देनी चाहिये । ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इन्द्रके समीप गये ।

गुत्तचरोंने कहा—देवेश ! वनमें एक पुरुष तप कर रहा है। परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है। ऋषि है। सूर्य है अथवा अग्नि है। उसीके तेजसे संतप्त होकर हम आप-के संनिकट आये हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें। वैसा करें।

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने! उन गुतचरों के यों कहनेपर इन्द्रको अपने पुत्र अर्जुनका सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वतरक्षकोंको विदा करके स्वयं वहाँ जानेका विचार करने लगे। विप्रवर! इन्द्र अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये वृद्ध ब्रह्मचीरी ब्राह्मणका वेष बनाकर वहाँ पहुँचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पाण्डुपुत्र अर्जुनने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे— 'ब्रह्मन्! बताइये, इस समय' कहाँसे आपका ग्रुभागमन हुआ है?' इसपर ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रने अर्जुनको ऐसे वचन कहे, जिससे वह तपसे डिंग जायः पर जब अर्जुनको हड़निश्चय देखा, तब अपने स्वरूपमें प्रकट होकर इन्द्रने अर्जुनको मगवान

शंकरका मन्त्र वर्ताया और उसका जप करनेकी आज्ञा दी। तदनन्तर अपने अनुचरोंको सावधानीके साथ अर्जुनकी रक्षा



करनेका आदेश देकर वे अर्जुनसे बोले—'भद्र! तुम्हें कभी-भी प्रमादपूर्वक राज्य नहीं करना चाहिये। परंतप! यह विद्या तुम्हारे लिये श्रेयस्करी होगी। साधकको सर्वधा धैर्य धारण किये रहना चाहिये, रक्षक तो भगवान् शिव हैं ही। वे सम्पत्तियाँ और फल (मोक्ष) दोनों समानरूपसे देंगे। इसमें तिनक भी संशय नहीं है।'

नन्दीश्चरजी कहते हैं—सुने ! इस प्रकार अर्जुनको वरदान देकर देवराज इन्द्र शिवजीके चरणकमलोंका स्मरण करते हुए अपने भवनको लौट गये । तब महावीर अर्जुनने भी सुरेश्वरको प्रणाम किया और फिर वे मनको वशमें करके इन्द्रके उपदेशानुसार शिवजीके उद्देश्यसे तपस्या करने लगे । ( अध्याय ३३—३८ )

#### किरातावतारके प्रसङ्गमें मूक नामक दैत्यका शुकर-रूप धारण करके.अर्जुनके पास आता, शिवजीका किरातवेपमें प्रकट होना और अर्जुन तथा किरातवेपधारी शिवडारा उस दैत्यका वध

नन्दिश्वरजी कहते हैं — मुने ! तदनन्तर अर्जुन व्यास-जीके उपदेशानुसार विधिपूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्तिके साथ शिवजीका ध्यान करने छगे । उस समय

वे एक श्रेष्ठ मुनिकी माँति एक ही पैरके बर्लपर खड़े हो सूर्यकी ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े-खड़े मन्त्रजप कर रहे े ये। इस प्रकार वे परम प्रेमपूर्वक मन ही मन शिवजीका :

शि० प्रा अंत धर--

- "

स्मरण करके शम्भुके सर्वोत्कृष्ट पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करते हुए बोर त्रंप करने छगे। उस तपस्याका ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ, जिससे देवगण विस्मित हो गये। पुनः वे शिवजीके पास गये और स्माहित चित्तसे बोले।

े देवताओंने कहा—सर्वेश ! एक मनुष्य आपके लिये तपस्यामें 'निरत है । प्रभो ! वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है। त उसे आप दे क्यों नहीं देते ?

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने ! यों कहकर देवताओं-ने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की । फिर उनके चरणोंकी ओर हृष्टि लगाकर वे विनम्रभावसे खड़े हो गये । तब उदारबुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचनको सुनकर ठठाकर हूंस पड़े और देवताओंसे इस प्रकार बोले ।

शिवजीने कहा—देवताओ ! अब तुमलोग अपने खानको लौट जाओ । मैं सब तरहसे तुमलोगोंका कार्य सम्पन्न करूँगा । यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेहकी गुंजाइश नहीं है ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने ! शम्भुके उस वचनको मुनकर देवताओंको पूर्णतया निश्चय हो गया । तब वे सब अपने स्थानको छोट गये । ईसी समय मूक नामक दैत्य शूकरका रूप घारण करके वहाँ आया । विप्रेन्द्र ! उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधनने अर्जुनके पास भेजा था । वह जहाँ अर्जुन स्थित थे, उसी मार्गसे अत्यन्त वेगपूर्वक पर्वत-शिखरोंको उत्वाइता, वृक्षोंको छिन्न-भिन्न करता तथा अनेक प्रकारके शब्द करता हुआ आया । तब अर्जुनकी भी दृष्टि उस मूक नामक असुरपर पड़ी, वे शिवजीके पादपद्योंका स्मरण करके यों विचार करने छगे ।

अर्जुनने (मन-ही-मन) कहा— 'यह कीन है और कहाँसे आ रहा है ? यह तो क्रूरकर्मा दिखायी पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के छिये आ रहा है। इसमें तिनक भी संशय नहीं है; क्योंकि जिसका दर्शन होनेपर अपना मन प्रसन्न हो जाय, वह निश्चय ही अपना हितेषी है और जिसके दीखनेपर मन व्याकुल हो जाय, वह शत्रु ही है। आचारसे कुलका, शरीरसे भोजनका, वार्तालापमें शास्त्रशानका और नेत्रसे स्नेहका परिचय मिलता है। आकारसे, चाल-ढालसे, चेष्टासे, बोलनेसे तथा नेत्र और मुखके विकारसे मनके भीतरका भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकारके कहे गये हैं— उज्ल्वल, सरस, तिरले और लाल। विद्वानोंने इनका भाव भी पृथक-पृथक वतलाया

है। नेत्र मित्रका संयोग होनेपर उज्ज्वल, पुत्रदर्शनके समय सरस, कामिनीके प्राप्त होनेपर वक् और शत्रुके दीख जानेपर ख़ाल हो जाते हैं। (इस नियमके अनुसार) इसे देखते ही मेरी सारी इन्द्रियाँ कलुषित हो उठी हैं। अतः यह निक्सदेह शत्रु ही है.और मार डालने योग्य है। इध्रु मेरे लिये गुरूजी-की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन्! जो तुन्हें कष्ट देगेके लिये उद्यत हो, उसे तुम बिना किसी प्रकारका विचार किये अवस्य मार डालना तथा मैंने इसीलिये आयुध् भी तो ध्रारण कर रक्ला है।' यों विचारकर अर्जुन वाणका संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गये।

इसी बीच भक्तवत्सल भगवान् शंकर अर्जुनकी रक्षाः उनकी भक्तिकी परीक्षा और उस दैत्यका नाश करनेके लिये शीप्र ही वहाँ आ पहुँचे। उस समय उनके साथ गणोंका यूथ भी था और वे महान् अद्भुत मुशिक्षित भीलका रूप घारण किये हुए थे । उनकी काछ बँधी थी और उन्होंने वस्त्रखण्डोंसे ईशानध्वज बाँघ रक्खाथा। उनके शरीरपर श्वेत धारियाँ चमक रही थीं, पीठपर बाणोंसे भरा हुआ तरकस बँधा था और वे स्वयं धनुष-वाण धारण किये हुए थे। उनका गण-यूथ भी वैसी ही साज-सजासे युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्लराज वने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह-तरहके शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतनेमें सूअरकी गुर्राहटका शब्द दसों दिशाओंमें गूँज उठा । उस शब्दसे पर्वत आदि सभी जड पदार्थ झन्ना उठे । तब उस वनेचरके शब्दसे वबराकर अर्जुन सोचने लगे-'अहो ! क्या ये भगवान् शिव तो नहीं हैं, जो यहाँ ग्रुभ करनेके लिये पधारे हैं; क्योंकि मैंने पहलेसे ही ऐसा सुन रक्खा है । पुनः श्रीकृष्ण और व्यासजीने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओंने भी वारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणां की है कि शिवजी कल्याणकर्ता और मुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करनेके कारण मुक्तिदाती कहे जाते हैं। उनका नामस्मरण करनेसे मनुष्योंका निश्चय ही कर्याण होता है। जो लोग सर्वभावसे उनका भजन करते हैं। उन्हें स्वप्नमें भी दुःखका दर्शन नहीं होता । यदि कदाचित कुछ दुःख आ ही जाता है तो उसे कर्मजनित समझना चाहिये। सो भी बहुतकी आशङ्का होनेपर भी थोड़ा होता है। अथवा उसे विशेषरूपसे प्रारब्धका ही दोष मानना चाहिये। अथवा कभी-कभी भगवान् शंकर अपनी इच्छासे थोड़ा या अधिक दुःख भुगताकर किर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विषको अमृत और अमृतको विष वना देते हैं। वो जैसी उन्नकी इच्छा होती है, वैसा वे करते हैं। मला, उन समर्थकों कौन मना कर सकता है। अन्यान्य प्राचीन भक्तोंकी भी ऐसी ही घारणा थी, अतः भाषी भक्तोंको सदा इसी विचारपर अपने मनको स्थिर रखना चाहिये। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाय, मन्यु आँखोंके सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाय, लोच निन्दा करें अथवा प्रशंसा; परंतु शिवभक्तिसे दुःखोंका विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तोंको, चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा, सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षाके लिये भक्तकों कष्टमं डाल देते हैं तो अन्तमं दयालुस्वभाव होनेके कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे आगमें तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरहकी बातें मैंने पहले भी मुनियोंके मुखसे सुन रक्खी हैं; अतः मैं शिवजीका भजन करके उसीसे उत्तम सुख प्राप्त करूँगा।'

अर्जुन यों विचार कर ही रहे थे, तबतक बाणका लक्ष्यभूत वह सूअर वहाँ आ पहुँचा। उघर शिवजी भी उस सूअरके पीछे लगे हुए दील पहे। उस समय उन दोनोंके मध्यमें वह शूकर अद्भुत शिखर-सा दील रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गयी है। तब भक्तवसल भगवान् शंकर अर्जुनकी रक्षाके लिये बड़े बेगसे आगे बढ़े। इसी समय उन दोनोंने उस शूकरपर बाण चलाया। शिवजीके बाणका लक्ष्य उसका पुच्छभाग था और अर्जुनने उसके मुखको अपना निशाना बनाया था। शिवजीका बाण उसके पुच्छभागसे प्रवेश करके मुखके रास्ते निकल गया और शीघ ही भूमिमें विलीन हो गया। तथा अर्जुनका बाण उसके पिछले भागसे निकलकर बगलमें ही गिर पड़ा। तब वह शूकररूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतलपर गिर पड़ा। उस समय देवताओंको महान् हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय-जयकार करते हुए पुष्पोंकी वृष्टि की, फिर

वे वारंवार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनोंने दैत्यके उस क्रूर कृपकी ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजीका मन संतुष्ट हो गया और अर्जुनको महान्



मुख प्राप्त हुआ। तत्बश्चात् अर्जुन मन-ही-मन विसेष्रूपरे मुखका अनुभव करते हुए कहने लगे—'अहो! यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारनेके लिये ही आया था, परंतु शिवजीने ही मेरी रक्षा की है। निस्संदेह उन परमेश्वरने ही आज (इसे मारनेके लिये) मेरी बुद्धिको प्रेरित किया है।' ऐसा विचारकर अर्जुनने शिव-नामसंकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। (अध्याय ३९)

अर्जुन और शिवदृतका वार्तालाप, किरातवेषधारी शिवजीके साथ अर्जुनका युद्ध, पहचाननेपर अर्जुनद्वारा शिव-स्तुति, शिवजीका अर्जुनको वरदान देकर अन्तर्धान होना, अर्जुनका आश्रमपर लौटकर भाइयोंसे मिलना, श्रीकृष्णका अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पथारना

तन्दीश्वरजी कहते हैं—महाज्ञानी सनत्कुमारजी ! अत्र परमात्मा शिवकी उस लीलाको श्रवण करो, जो भक्त- वत्सलतासे युक्त तथा उनकी दृढ़तासे भरी हुई है। तदनन्तर शिवजीने उस बाणको लानेके लिये तुरंत ही अपने अनुचरको भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निम्नित्त वहाँ आये। इस प्रकार

एक ही समयमें रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठानेके लिये वहाँ पहुँचे। तब अर्जुनने उसे डरा-धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचरने कहा—'ऋषिसत्तम! आप क्यों इस बाणको ले रहे हैं? यह हमारा सायक है, इसे छोड़ दीजिये।' भिल्लराजके उस अनुचरद्वारा यों

कहे जानेपर भिनिश्रेष्ट अंर्जुनने शंकरजीका स्मरण किया और इस प्रकार कहा।

अर्जुन बोले — बनेचर ! त् बड़ा मूर्ख है । त् बिना समझे-बूझे-क्या वक रहा है ? इस वाण्को तो मैंने अभी-अभी छोड़ा है, फिर्र यह तेरा कैसे ? इसकी धारियों तथा पिच्छोंपर मेरा ही नाम अङ्कित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया ? ठीक है, तेरा कुटिर्छ स्वभाव छूटना कठिन है ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुने ! अर्जुनका वह कथन सुनकर भिल्लरूपी गणेश्वरको हँसी आ गयी।तव वह ऋषिरूप-में वर्तमान अर्जुनको यों उत्तर देते हुए बोला-'रे तापस ! मुन । जान पड़ता है, तु तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेप ही तपस्वीका है; क्योंकि सच्चा तपस्वी छल-कपट नहीं करता । भला, जो मनुष्य तपस्यामें निरत होगा, वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा। अरे तु मुझे अकेला मत समझ। तुझे ज्ञात होना चाहिये कि मैं एक सेनाका अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत-से वनचारी भीलोंके साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करनेमें सर्वथा समर्थ हैं। यह बाण, जिसे त्ने अभी उठा लिया है, उन्हींका है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा । तापस ! तू क्यों अपनी तपस्याका फल नष्ट करना चाहता है ? मैंने तो ऐसा सुन रक्ला है कि चोरी करनेसे, छलपूर्वक किसीको कष्ट पहुँचानेसे, विस्सय करनेसे तथा सत्य-का त्याग करनेसे प्राणीका तप क्षीण हो जाता है—यह विल्कुल सत्य है। अप्रेसी दशामें तुझे अब तपका फल कैसे प्राप्त होगा ? उस बाणको छे छेनेसे त् तपसे च्युत तथा कृतघ्न हो जायगाः क्योंकि निश्चय ही यह मेरे, स्वामीका बाण है और तेरी रक्षाके लिये ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाणसे तो उन्होंने शत्रुको मार ही डाला और फिर वाणको भी सुरक्षित रक्वा। तू तो महान् कृतध्न तथा तपस्यामें अमङ्गल करनेवाला है। जब त् सत्य नहीं बोल रहा है। तब फिर इस तपसे सिद्धिकी अभिलापा कैसे करता है ? अथवा यदि तुझे वाणसे ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामीसे माँग ले। वे स्वयं इस प्रकार-के बहुत-से बाण तुहे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं। त् उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकारका, परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा

चौर्याच्छळार्चमानाच विस्मयात्सत्यमञ्जनात् ॥
 तपस' श्रीदते सत्यमेतदेव मया श्रुतम् ।

(शि॰ पु॰ शतरुद्रसंडिता ४० । १३-१४)

अभी-अभी कर रहा है, यह तेरे लिये. उचित नहीं है १ तू चपलता छोड़ दे।

इसपर कुपित होकर अर्जुनने उससे कई बातें कहीं।
दोनोंमें बड़ा विवाद हुआ। अन्तमें अर्जुनने कहा—'वपचारी
भील! तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा सामी अयोगा, उस समय में उसे उसका फल चंखाऊँगा। तेरे साथ अद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः में तेरे स्वामीके साथ ही लोहा लूँगा; क्योंकि सिंह और गीदड़का युद्ध उपहासास्पद ही माना जाता है। भील! तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान् बलको भी देखेगा। जा, अपने स्वामीके पास लौट जा अथवा जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर।'

नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! अर्जुनके यों कहने-पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापित किरात विराजमान ये, वहाँ गया और उन भिल्लराजसे अर्जुनका सारा वचन विस्तारपूर्वक कह सुनाया । उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वरको महान् हर्ष हुआ । तब भील्लपधारी भगवान् शंकर अपनी सेनाके साथ वहाँ गये । उधर पाण्डुपुत्र अर्जुनने भी जब किरातकी उस सेनाको देखा, तब वे भी धनुष-बाण ले सामने आकर डट गये । तदनन्तर किरातने पुनः उस दूतको भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महातमा अर्जुनसे यों कहल्वाया ।

करातने कहा—तपिसन् ! तिनक इस सेनाकी ओर तो दृष्टिगत करो । अरे ! अय तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ । क्यों तुम इस समय एक सामान्य कामके लिये प्राण गँवाना चाहते हो ? तुम्हारे भाई दुःखसे पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है । मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करनेसे पृथ्वी भी तुम्हारे हाथसे चली जायगी ।

नन्दीरवरजी कहते हैं—मुने ! जब अर्जुनकी सब तरहसे रक्षा करनेके लिये किरातरूपधारी परमेश्वर शम्मुने उनकी भक्तिकी दृढ़ताकी परीक्षाके निमित्त ऐसी बात कही, तब बह शिव-दूत उसी समय अर्जुनके पास पहुँचा और उसने बह सारा ब्रुतान्त उनसे विस्तारपूर्वक कह मुनाया । उसकी बात मुनकर अर्जुनने उस समागत दूतसे पुनः कहा—'दूत ! तुम जाकर अपने सेनापितिसे कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करनेसे सारी बातें विपरीत हो जायँगी । यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निस्संदेह मैं अपने कुलको दूषित करनेवाला सिद्ध

होऊँगा । इसिलिये भले ही मेरे भाई दुःखार्त हो जायँ तथा मेरी स्परी विद्याएँ निष्कल हो जायँ, परंतु तुम आओ तो सही । मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं निंह गीदड़से. डर गया हो । इसी प्रकार राजा (क्षत्रिय) कभी भी वनेखरसे भयभीत नहीं हो सकता ।'

वह दूत पुनः अपने स्वामीके पास छौटगया और उसने अर्जुनकी कही हुई सारी बातें उसके सामने विशेषरूपसे निवेदन कर दीं। उन्हें सुनकर किरातवेषधारी सेनानायक महादेवजी अपनी सेनाके साथ अर्जुनके सम्मुख आये। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुनने शिवजीका ध्यान किया। फिर निकट जाकर उनके साथ अर्ज्यन्त भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों-सहित महादेवजीके साथ अर्जुनका घोर युद्ध हुआ। अन्तमें



अर्जुनने शिवजीके चरणकमलका ध्यान किया । उनका ध्यान करनेसे अर्जुनका बल बढ़ गया । तब वे शंकरजीके दोनों पैर पकड़कर उन्हें बुमाने लगे । उस समय भक्तवत्सल महादेवजी हँस रहे थे । मुने ! भक्तपराधीन होनेके कारण वे अर्जुनको अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिये उन्होंने ऐसी लीला रची थी। अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असम्भव था । तत्पश्चात् शंकरजीने शक्तपरवशताके कारण

मुसकराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया । पुरुषोत्तम ! शिवंजीका जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणोंमें वर्णित है तथा व्यासजीने अर्जुनको ध्यान करने-के लिये जिस सर्वसिद्धिदांता रूपका उपदेश दिया था। शिवजीने वही रूप दिलाया । तब ध्यानद्वारा प्राप्त होने-वाले शिवजीके उस सुन्दर रूपको देखकर अर्जुनको महान् विस्मय हुआ । फिर वे लिजत होकर स्वयं पश्चात्ताप करने लगे- 'अहो ! जिनको मैंने प्रभुरूपसे वरण किया है, वे त्रिलोकीके अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं द्याव तो ये ही हैं। हाय ! इस समय मैंने यह क्या कर डाला ? अहो ! भगवान् शिवकी माया वड़ी वलंबती है। वह बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहमें डाल देती है ( फिर मेरी तो विसात ही क्या है ) । उन्हीं प्रभुने अपने रूपको छिपाकर यह कौन-सी लीला रची है ? मैं तो उनके द्वारा छला गया । इस प्रकार अपनी बुद्धिसे भलीभाँति विचार करके अर्जुनने प्रेमपूर्वक हाथ जोड एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिवको प्रणाम किया, फिर खिन्नमनसे यों कहा।

अर्जुन बोले—देवाधिदेव महादेव ! आप तो बड़े कृपाछ तथा मॅक्तोंके कल्याणकर्ता हैं। सर्वेश ! आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिये । इस समय आपने अपने रूपको छिपाकर यह कौन-सा खेल किया है ? आपने तो मुझे छल लिया । प्रभो ! आप स्वामीके साथ युद्ध करनेवाले मुझको धिकार है !

तन्दीरवरजी कहते हैं—मुने ! इस प्रकार पाण्डुपुत्र अर्जुनको महान् पश्चात्ताप हुआ । तत्पश्चात् वे शीघ्र ही महा-प्रभु शंकरजीके चरणोंमें लोट गये । यह देखकर भक्तवत्सल महेश्वरका चित्त प्रसन्न हो गया । तब वे अर्जुनको अनेकों प्रकारसे आश्वासन देकर यों बोले ।

दांकर जीने कहा—गार्थ ! तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो । यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ऐसी लीला रची थी, इसलिये तुम शोक त्याग दो ।

तन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने ! यों कहकर भगवान् शिवने अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर -अर्जुनको उठा, लिया और अपने तथा गणोंके समक्ष उनकी लाजका निवारण किया। फिर भक्तवरसल भगवान् शंकर बीरोंमें मान्य पाण्ड्रपुत्र अर्जुनको सब तरहसे हर्ष प्रदान करते हुए प्रेमपूर्वक बोले।

शिवजीने कहा-पाण्डवोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मैं तुमपर

नमो रुद्राय शस्ताय ब्रह्मणे परमात्मने \*

परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर माँगी । इस समय तुमने जो मुझपर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छासे किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो, वह माँग लो; क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो तुम्हारे लिये अदेय हो। यह जो कुछ हुआ है, वह शत्रुओंमें तुम्हारे यश और राज्यकी स्थापनाके लिये अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुःख नहीं मानना चाहिये। अब तुम अपनी सारी घवराहट छोड़ दो।

नन्दीश्वरजी कहते हैं — मुने ! भगवान् शंकरके यों कहनेपर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानीसे खड़े होकर शंकरजीसे बोले ।

अर्जुनने कहा—श्वाम्भो ! आप तो बड़े उत्तम खामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं । देव ! भला, मैं आपकी कहणाका क्या वर्णन कर सकता हूँ । सदाशिव ! आप तो बड़े कृपाछ हैं ।' यों कहकर अर्जुनने महाप्रभु शंकरकी सद्गक्तियुक्त एवं वेदसम्मत स्तुति आरम्भ की ।

अर्जुन बोले-आप देवाधिदेवको नमस्कार है। कैलासवासिन ! आपको प्रणाम है । सदाशिव ! आपको अभिवादन है। पञ्चमुख परमेश्वर ! आपको मैं सिर झुकाता हैं । आप जटाधारी तथा तीन नेत्रोंसे विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है । आप प्रसन्नरूपवाले तथा सहस्रों मुखोंसे यक्त हैं, आपको प्रणाम है । नीलकण्ठ ! आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो । मैं सद्योजातको अभिवादन करता हूँ । वामाङ्कमं गिरिजाको धारण करनेवाले वृषध्वज ! आप-को प्रणाम है । दश भुजाधारी आप परमात्माको पन:-पुनः अभिवादन है । आपके हाथोंमें डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुण्डोंकी माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्रीविग्रह गुद्ध स्कटिक तथा निर्मल कर्परके समान गौर वर्णका है, हाथमें पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिश्ल धारण किये हुए हैं; आपको प्रणाम है। गङ्गाधर! आप व्याप्रचर्मका उत्तरीय तथा गजचर्मका वस्त्र तपेटनेवाले हैं। आपके अङ्गोमें नाग लिपटे रहते हैं; आपको बारंबार अभिवादन है । मुन्दर लाल-लाल चरणींबाले आपको नमस्तार है । नन्दी आदि गणोंद्वारा सेवित आप गणनायकको प्रणाम है । जो गणेशस्त्ररूप हैं, कार्तिकेय जिनके अतुगामी हैं, जो भक्तोंको भक्ति और मुक्ति प्रदान करनेवाले

हैं, उन आपको पुनः-पुनः नमस्कार, है । आप निर्गुण, सगुण, रूपरहित, रूपवान्, कलायुक्त तथा निष्कल हैं; अापको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ । जिन्होंने मुझपर अनुग्रह करनेके लिये किरातवेष धारण किया है, जो वीरांके साथ युद्धी करनेके प्रेमी तथा नाना प्रकारकी लीलाएँ करनेवाले हैं, उन मुहेश्वर-को प्रणाम है। जगत्में जो कुछ भी कप दृष्टिगोचर हो रहे है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है । आप चिद्रूप हैं और अन्वयभेदसे त्रिलोकीमें रमण कर रहे हैं । जैसे धूलि-कणोंकी, आकाशमें उदय हुई वारकाओंकी तथा बरसते हुए जलकी बूँदोंकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणोंकी भी संख्या नहीं है। नाथ ! आपके गुणोंकी गणना करनेमें तो वेद भी समर्थ नहीं हैं, मैं तो एक मृन्दबुद्धि व्यक्ति हूँ; फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान ! आप जो कोई भी हों, आपको मेरा नमस्कार है । महेश्वर ! आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ; अतः आपको मुझपर कृपा करनी ही चाहिये।

नन्दीश्वरजी कहते हैं मुने ! अर्जुनद्वारा किये गये इस स्तवनको मुनकर भगवान् शंकरका मन परम प्रसन्न हो गया। तव वे हँसते हुए पुनः अर्जुनसे बोले।

रांकर जीने कहा—बत्स ! अब अधिक कहनेसे क्या लाम, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर माँग लो । इस समय तुम जो कुछ कहोगे, वह सब मैं तुम्हें प्रदान कहाँगा ।

नन्दीश्वरजी कहते हैं—महर्षे ! शंकरजीके यों कहने-पर अर्जुनने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिवको प्रणाम किया और फिर प्रेमप्र्क गद्गद वाणीमें कहना आरम्भ किया ।

अर्जुनने कहा—विमो! आप तो खयं ही अन्तर्यामीरूप- के से सबके अंदर विराजमान हैं (अतः घट-घटकी जाननेवाले हैं ), ऐसी दशामें मैं क्या कहूँ; तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे आप मुनिये। भगवन्! मुझपर शत्रुओंद्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था, वह तो आपके दर्शनसे ही विनष्ट हो गया। अव जिस प्रकार मुझे इस लोककी परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कुपा कीजिये।

नन्दीरवरजी कहते हैं—मुने ! इतना कहकर अर्जुन-ने भक्तवत्सल भगवान् शंकरको नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाये हुए उनके निकट खड़े हो गये जब स्वामी शिवजीको यह जात हो गया कि यह पाण्डुपुत्र अर्जुन भरा. अनन्य भक्तं है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए । फिर उद महेरवरने अपने पाशुपत नामक अस्त्रको, जो सर्वदा समस्त प्राणियोंके लिये दुर्जय हैं, अर्जुनको दे दिया और इस प्रकार कहा



शिवजी बोले--वत्स! मैंने तुम्हें अपना महान् अस्त्र दे दिया । इसे धारण करनेसे अव तुम समस्त शत्रुओंके लिये अजेय हो जाओगे। जाओ, विजय-लाभ करो। साथ ही मैं श्रीकृष्णसे भी कहूँगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे; क्योंकि श्रीकृष्ण मेरे आत्मस्वरूपः भक्त और मेरा कार्य करनेवाले हैं। भारत ! मेरे प्रभावसे तुम निष्कण्टक राज्य भोगो और

अपने भाई युधिष्ठिरसे सर्वदा नानां प्रकारके धर्मकार्य कराते रहो।

नन्दीदवरजी कहतें हैं - मुने ! यो कहकर शंकरजीने अर्जुनके मस्तकपर अपना कर्र-कमल रख दिया और अर्जुन-द्वारा पूजित हो वे शीघ़ ही अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार भगवान् शंकरते वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुनका मन प्रसन्न हो गया । तव वे अपने मुख्य गुरु शिवका भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रमको छौट गये । वहाँ अर्जुनसे मिलकर सभी भाइयोंको ऐसा आनन्द प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीरमें प्राणका संचार हो गया हो। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली द्रौपदीको भी अत्यन्त सुख मिला । जब उन पाण्डवोंको यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गये हैं, तब उनके हर्पका पार नहीं रहा । उन्हें उस सम्पूर्ण बृत्तान्तके सुननेसे तृप्ति ही नहीं होती थी । उस समय उस आश्रममें महामनस्वी पाण्डवोंका भला करनेके लिये चन्दनयुक्त पुष्योंकी दृष्टि होने लगी । तव उन्होंने हर्षपूर्वक सम्पत्तिदाता तथा कल्याणकर्ता शिवको नमस्कार किया और ( तेरह वर्षकी ) अवधिको समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी । इसी अवसरपर जब श्रीकृष्णको पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गये हैं, तब यह संमाचार मुनकर उन्हें बड़ा मुख मिला और वे अर्जुनसे मिलनेके लिये वहाँ पधारे तथा कहने लगे कि 'इसीलिये मैंने कहा था कि शंकरजी सम्पूर्ण कष्टोंका विनाश करनेवाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आपलोग भी उनकी सेवा करें। मुने ! इस प्रकार मैंने इांकरजीके किरात नामक अवतारका वर्णन किया। जो इसे मुनता अथवा दूसरेको मुनाता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय ४०-४१)

# शिवजीके द्वादश ज्योतिर्लिङ्गावतारोंका सविस्तर वर्णन

नन्दीश्वरजी कहते हैं-मुने ! अब तुम सर्वव्यापी भगवान् शंकरके वारह अन्य च्योतिर्छिङ्गस्बरूपी अवतारोंका वर्णन अवण करो, जो अनेक प्रकारके मङ्गल करनेवाले हैं। ( उनके नाम ये हैं—) सौराष्ट्रमें सोमनाथः श्रीशैलपर मिल्लकार्जुन, उजयिनीमें महाकाल, ओंकारमें अमरेश्वर, हिमालयपर केदार, डाकिनीमें भीमशंकर, काशीमें विश्वनाथ, गौतमीके तट्यर श्यम्बकेश्वर, चिताभूमिमे वैचनाथ, रास्कवनमें नागेश्वर, सेतुबन्धपर रामेश्वर और शिवालयमें घुरमेश्वर । मुने ! परमात्मा शम्भुके ये ही वे बारह अवतार हैं । ये दर्शन और स्पर्ध करनेसे मनुष्योंको सब प्रकारका आनन्द प्रदान करते हैं । मुने ! उनमें पहला अवतार सोमनाथका है-। यह चन्द्रमाके दुःखका विनाश करनेवाला है। इनका पूजन करनेसे क्षय और कुष्ठ आदि रोगांका नादा हो जाता है। यह सोमेश्यर नामक शिवाबतार सौराष्ट्र नामक पायन प्रदेशमें लिहु रूपसे

स्थित है। पूर्वकाठमें चन्द्रमाने इनकी पूजा की थी। वहीं सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला एक चन्द्रकुण्ड है, जिसमें स्नान करनेसे बुद्धिमान् मनुष्य सम्पूर्ण रोगोंसे मुक्त हो जाता है। परभात्मा शिवके सोमेश्वर नामक महालिङ्गका दर्शन करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष मुलभ हो जाते हैं। तात ! शंकरजीका मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैलपर हुआ । वह भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है । मुने ! भगवान् शिव परम प्रसन्नतापूर्वक अपने नित्रासभूत कैलासगिरिसे लिङ्गरूपमें श्रीशैलपर पधारे हैं। पत्र-प्राप्तिके लिये इनकी स्तुति की जाती है। मुने ! यह जो दूसरा ज्योतिर्लिङ्ग है, वह दर्शन और पूजन करनेसे महा मुखकारक होता है और अन्तमें मुक्ति भी प्रदान कर देता है-इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात! शंकरजीका महाकाल नामक तीसग अवतार उजयिनी नगरीमें हुआ। वह अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाला है। एक वार रत्नमाल-निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्मका विनाशक, विप्रदोही तथा सब कुछ नष्ट करनेवाला था, उज्जियनीमें जा पहुँचा । तव वेद नामक ब्राह्मणके पुत्रने शिवजीका ध्यान किया । फिर तो शंकरजीने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकारद्वारा उस अमुरको भस्म कर दिया । तत्पश्चात् अपने भक्तोंका सर्वथा पालन करनेवाले शिव देवताओं के प्रार्थना करनेपर महाकाल नामक च्योतिर्लिङ्गस्वरूपसे वहीं प्रतिष्ठित हो गये। इन महावाल नामक लिङ्गका प्रयत्नपूर्वक दर्शन और पूजन करनेसे मनुष्यकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तमें उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबलसे सम्पन्न परमेश्वर शम्भने भक्तांको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला आंकार नामक चौथा अवतार धारण किया । मुने ! विन्ध्यगिरिने भक्तिपूर्वक विधि-विधानसे शिवजीका पार्थिवलिङ्ग स्थापित किया । उसी लिङ्गसे विन्ध्यका मनोरथ पूर्ण करनेवाले महादेव प्रकट हुए । तब देवताओं के प्रार्थना करनेपर भुक्ति-मुक्तिके प्रदाता भक्तवत्सल लिङ्गरूपी शंकर वहाँ दो रूपोंमें विभक्त हो गये। मनीश्वर ! उनमें एक भाग ओंकारमें ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिङ्गके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिङ्ग परमेखर नामस प्रसिद्ध हुआ । मुने ! इन दोनोंमें जिस किसीका भी दर्शन-पूजन किया जाय, उसे भक्तोंकी अभिलाधा

पूर्ण करनेत्राला समझना चाहिये। महामुने ! इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिङ्गोंका वर्णन सुना दिया । परेमात्मा शिवके पाँचवें अवतारका नाम है केदारेश । वह केदारमं "ज्योतिर्लिङ्गरूपसे, स्थित हैं"। मुने ! वहाँ श्रीहरिके जो नर-नारायण नामक अवतार हैं, उन्नके प्रार्थना करनेपर शिवजी हिमगिरिके केदारशिखरपर स्थित हो गये व दोनों उस केदारेश्वर लिङ्गकी नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शम्में दर्शन और पूजन करनेवाले भक्तोंके अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात ! सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खैण्डके विशेषरूपसे स्वामी हैं। शिवजीका यह अवतार सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्रदान करनेवाला है। महाप्रभु शम्भुके छठे अवतारका नाम भीमशंकर है। इस अवतारमें उन्होंने बड़ी-बड़ी लीलाएँ की हैं और भीमासुरका विनाश किया है । कामरूप देशके अधिपति राजा सदक्षिण शिवजीके भक्त थे। भीमासर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तव शंकरजीने अपने भक्तको दुःख देनेवाले उस अद्भुत अमुरका वध करके उनकी रक्षा की । फिर राजा मुदक्षिणके प्रार्थना करनेपर स्वयं शंकरजी डाकिनीमें भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपसे स्थित हो गये । मुने ! जो समस्त ब्रह्माण्डस्वरूप तथा भोग-मोक्षका प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवाँ अवतार काशीमें हुआ । मुक्तिदाता सिद्धस्वरूप स्वयं भगवान् शंकर अपनी पुरी काशीमें ज्योतिर्छिङ्गरूपमें स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलांसपित शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी-विश्वनाथके भक्त हैं और नित्य उनके नामोंका जप करते रहते हैं। वे कमोसे निर्छित होकर कैवल्य-पदके भागी होते हैं। चन्द्रशेखर शिवका जो त्र्यम्बक नामक आठवाँ अवतार है, वह गौतम ऋषिके प्रार्थना करने- े पर गौतमी नदीके तटपर प्रकट हुआ था । गौतमकी प्रार्थनासे उन मुनिको प्रसन्न करनेके लिये शंकरजी प्रेमपूर्वक ज्योतिलिङ्ग स्वरूपसे वहाँ अचल होकर स्थित हो गये । अहो ! उन महेश्वरका दर्शन और स्पर्श करनेसे सारी कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात् मुक्ति भी मिल जाती है। शिवजीके अनुग्रहसे शंकरप्रिया परम पावनी गङ्गा गौतमके स्नेहवश वहाँ गौतमी नामसे प्रवाहित हुईं । उनमें नवाँ अवतार वैद्यनाथ नामसे प्रसिद्ध है। इस अवतारमें बहुत-सी विचित्र ळीळाएँ करनेवाळे भग्वानी , शंकर रावणके ळिये आविभूत

हुए थैं। उस समय रावणद्वारा अपने लाये जानेको ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिङ्गे खरूपसे चिता-भूमिमें प्रतिष्ठित हो गर्के। उस सममसे वे त्रिलोकीमें वैद्यनायेश्वर नामसे विख्यात हुए वि भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करनेवालेको भीग-मोक्षके प्रदाता हैं। मुने! जो लोग इन वैद्यनायेश्वर शिवके माहात्म्यको पढते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति-मुक्तिका भागी बना देता है। दसवाँ नागेश्वरावतार कहलाता है। यह अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टोंको दण्ड देता रहता है । इस अवतारमें शिवजीने दारुक नामक राक्षसको, जो धर्मघाती था, मारकर •वैश्योंके स्वामी अपने मुप्रिय नामक भक्तकी रक्षा की थी । तत्पश्चात् बहुत-सी लीलाएँ करनेवाले वे परात्पर प्रभु शम्भु लोकोंका उपकार करनेके लिये अम्बिकासहित ज्योतिर्लिङ-खरूपसे स्थित हो गये । मुने ! नागेश्वर नामक उस शिवलिङ्गका दर्शन तथा अर्चन करनेसे राशि-के-राशि महान् पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने ! शिवजीका ग्यारहवाँ अवतार रामेश्वरावतार कहलाता है। वह श्रीरामचन्द्रका प्रिय करनेवाला है । उसे श्रीरामने ही स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकरने परम प्रसन्न होकर श्रीरामको प्रेमपूर्वक विजयका वरदान दिया, वे ही लिङ्गरूपमें आविर्भृत हुए । मुने ! तब श्रीरामके अत्यन्त प्रार्थना करनेपर वे सेतुबन्धपर ज्योतिर्लिङ्गरूपसे स्थित हो गये । उस समय श्रीरामने उनकी भलीभाँति सेवा-पूजा की। रामेश्वरकी अद्भुत महिमाकी भूतलपर किसीसे तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति-मुक्तिकी प्रदायिनी तथा भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाली है। जो मनुष्य सद्धक्तिपूर्वक रामेश्वर लिङ्गको

गङ्गाजलसे स्नान करायेगा, वह जीवन्मुक्त ही है। वह इस लोकमें जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं, ऐसे सम्पूर्ण भोगोंको भोगनेके पश्चात् परम ज्ञानको प्राप्त होगा । फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जायगा । व्रश्मेश्वरावतार शंकरजीका बारहवाँ अवतार है। वह नाना प्रकारकी छीलाओंका कर्ता, भक्तवत्सल तथा घुरमाको आनन्द देनेवाला है । मुने ! घुरमाका प्रिय करनेके लिये भगवान् शंकर दक्षिण दिशामें स्थित देवरौलके निकटवर्ती एक सरोवरमें प्रकट हए । मने ! बुरमाके पुत्रको सुदेह्यने मार डाला था। (उसे जीवित करनेके लिये घुरमाने शिवजीकी आराधना की । ) तव उनकी भक्तिसे संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शम्भुने उनके पुत्रको बचा लिया। तदनन्तर कामनाओंके पूरक शम्भुं धुश्माकी प्रार्थनासे उस तड़ागमें ज्योतिर्लिङ्गरूपसे स्थित हो गये । उस समय उनका नाम घुरमेश्वर हुआ । जो मनुष्य उस शिवलिङ्गका भक्तिपूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुलोंको भोगकर अन्तमें मुक्ति-लाभ करता है। सनत्कुमारजी! इस प्रकार मैंने तुमसे इन बारह दिव्य ज्योतिर्लिङ्गोंका वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्षके प्रदाता हैं । जो मनुष्य ज्योतिर्लिङ्गोंकी इस कथाको पढ़ता अथवा सुनता है, वह सम्पूर्ण पापींसे मुक्त हो जाता है तथा भोग-मोक्षको प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्रनामकी संहिताका वर्णन कर दिया। यह शिवके सौ अवतारोंकी उत्तम कीर्तिसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहितचित्तसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तमें उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है।

(अध्याय ४२)

#### ॥ शतरुद्रसंहिता सम्पूर्ण ॥



# कोटिरुद्रसंहिता

# - द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों तथा उनके उपलिङ्गोंका वृर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिमा

्यो धर्त निजमाययेव भुवनाकार विकारोज्झितो यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवो स्वर्गापवर्गाभिधौ। प्रत्यग्वोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिन-स्तरमे शैलसुताञ्चितार्ज्ञवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे॥ १॥ जो निर्विकार होते हुए भी अपनी मायासे ही विराट् विश्वका आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) जिनके कृपाकटाक्षके ही वैभव वृताये जाते हैं तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदयके भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानन्द-स्वरूपमें ही देखते हैं, उन तैजोमय भगवान् शंकरको, जिनका आधा शरीर शैलराजकुमारी पार्वतीसे सुशोभित है, निरन्तर मेरा नमस्कार है॥ १॥

कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्ककलयोज्ज्वलं शमितवोरतापत्रयम् । करोतु किमपि स्फुरत्परमसौख्यसचिद्वपु-

र्षराधरसुताभुजोद्वलियतं • महो मङ्गलम् ॥ २ ॥ जिसकी कृपापूर्ण चितवन वड़ी ही सुन्दर है, जिसका मुखारविन्द मन्द मुस्कानकी छटासे अत्यन्त मनोहर दिखायी देता है, जो चन्द्रमाकी कलासे परम उन्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंको शान्त कर देनेमें समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानन्दरूपसे प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके भुजपाशसे आवेष्टित है, वह शिवनामक कोई अनिर्वचनीय तेज:पुझ सबका मङ्गल करे ॥२॥

मृश्वि बोले—स्तजी! आपने सम्पूर्ण लोकोंके हितकी कामनासे नाना प्रकारके आख्यानींसे युक्त जो शिवावतारका माहात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात! आप पुनः शिवके परम उत्तम माहात्म्यका तथा शिवलिङ्गकी महिमाका प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिये। आप शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभो! आपके मुखारविन्दसे निकले हुए भगवान शिवके मुरम्य यशरूपी अमृतका अपने कर्णपुटोंद्वारा पान करके हम तृत नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसीका वर्णन कीजिये। व्यासशिष्य! भूमण्डलमें, तीर्थ-तीर्थमें जो-जो ग्रुभ लिङ्ग हैं अथवा अन्य खलोंमें भी जो-जो प्रसिद्ध शिवलिङ्ग विराजमान हैं, परमेश्वर शिवके उन सभी दिव्य लिङ्गोंका समस्त लोकोंके हितकी इच्छासे आप वर्णन कीजिये।

स्तजीने कहा-महर्षियो ! सम्पूर्ण तीर्थ लिङ्गमय हैं। सब कुछ लिङ्गमें ही प्रतिष्ठित है । उन शिवलिङ्गोद्ध कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित् वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान् शिवका ही रूप है; कोई भी वस्तु शिवके स्वरूपसे भिन्न नहीं है । साध्रशिरोमणियो । भगवान् शम्भुने सब लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको लिङ्गरूपसे व्याप्त कर रक्खा है। समस्त लोकोंपर कृपा करनेके उद्देश्यसे ही भगवान् महेश्वर तीर्थ-तीर्थमें और अन्य स्थलोंमें भी नाना प्रकारके लिङ्ग धारण करते हैं । जहाँ-जहाँ जब-जब भक्तोंने भक्तिपूर्वक भगवान् शम्भुका स्मरण किया, तहाँ-तहाँ तब-तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गये; लोकोंका उपकार करनेके लिये उन्होंने खयं अपने खरूपभूत लिङ्गकी कल्पना की । उस लिङ्गकी पूजा करके शिवभक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणो ! भूमण्डलमें जो लिङ्ग हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। तथापि मैं प्रधान-प्रधान शिवलिङ्गोंका परिचय देता हूँ । मुनिश्रेष्ठ शौनक ! इस भूतलपर जो मुख्य-मुख्य ज्योतिर्लिङ्ग हैं, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ । उनका नाम सुननेमात्रसे पाप दूर हो जाता है । सौराष्ट्रमें सोमनाथ, श्रीशैलपर मर्लिकार्जुन, उज्जैनीमें महाकाल, ओंकारतीर्थमें परमेश्वर, हिमालयके शिखर-

१. श्रीसोमनाथका दर्शन करनेके लिये काठियावाड प्रदेशके अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रमें जाना चाहिये । २. श्रीमल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिङ्ग जिस पर्वतपर विराजमान है, उसका नाम श्रीशैठ या श्रीपर्वत है। यह स्थान मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिलेमें कृष्णानदीके तटपर है। इसे दक्षिणका कैलास कहते हैं। ३. महाकाल या महाकालेश्वर मालवा प्रदेशमें क्षिप्रा नदीके तटपर उज्जैन नामक नगरीमें विराजमान है । उज्जैनको पुरी भी कहते हैं। ४. इस शिवलिङ्गको ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ओंकारेश्वरका स्थान माछवा प्रान्तमें नर्मदा नदीके तटपर है। उज्जैन-से खंडवा जानेवाली रेलवेकी छोटी लाइनपर मोरटका नामक स्टेशन है। वहाँसे यह स्थान ७ मील दूर है। यहाँ- ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नामक दो प्रथक-पृथक् लिङ्ग हैं। परंतु दोनों एक ही ज्योतिर्विङ्गके दो खरूप माने गये हैं।

द्वाद्य ज्योतिलिङ्ग---१













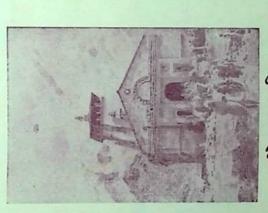

श्रीकेद्द्रायनाथ-मन्दिर

नमेद्रा-तटपर श्रीओंकारेश्वर-मन्दिर

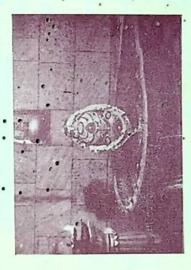

श्रीमहाकाल-ज्योतिछिङ्ग, उज्जैन



98 434-338





श्रीवैद्यनाथ-धाम

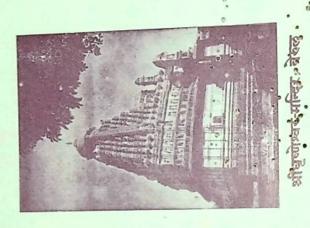

श्रीच्यम्बकेश्वर, नासिक



श्रीरामेश्वर-मन्दिर







श्रीविश्वनाथ-ज्योतिलिङ्ग, बाराणसी

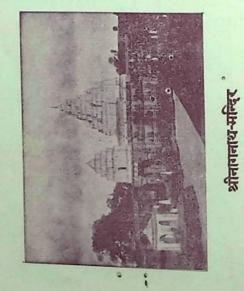

[ 邓 表表 - 表表 ]

पर केदीर, डाकिनीमें भीमश्इर, वाराणसीमें विश्वनाथ, गोदाबरीके तटपर व्यम्बक, चिताभूमिमें वैद्यनाथ, दारुकावनमें नागेशें, सेतुबन्धमें रीमेश्वर वर्ष शिवालयमें वृश्मेश्वर का

र्फ श्रीकेदारूनाथ या केदारेश्वर हिमालयके केदार नीमक शिखरपर स्थित हैं । शिखरसे पूर्वकी ओर अलकनन्दाके सटपर अीबदरीनीय अवस्थित हैं और पश्चिममें मन्दाकिनी-के किमारे श्रीकेदारनाथ विराजमान हैं। यह स्थान हरिद्वारसे १५० मील और ऋषिकेशसे १३२ मील दूर है। ६. श्रीभीमशंकरका स्थान वम्बईसे पूर्व और पूनासे उत्तर भीमानदीके किनारे उसके उद्गमस्थान सद्य पर्वतपर है। यह स्थान लारीके रास्तेसे जानेपर नासिकसे लगभग १२० मील दूर है। सद्य पर्वतके उस शिखरका नाम, जूहाँ इस ज्योतिर्छिङ्गका प्राचीन मन्दिर है, डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतोंका निवास था । शिवपुराणकी एक कथाके आधारपर भीमशङ्कर ज्योति-लिंङ्ग आसामके कामरूप जिलेमें गोहाटीके पास ब्रह्मपुर पहाड़ीपर स्थित बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिलेके उज्जनक नामक स्थानमें एक विशाल शिवमन्दिर है, वही भीमशङ्कर-का स्थान है। ७. काशीके श्रीविश्वनाथजी तो प्रसिद्ध ही हैं। ८. यह ज्योतिर्लिङ्ग त्र्यम्बक या त्र्यम्बकेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। बम्बई प्रान्तके नासिक जिलेमें नासिक पञ्चवटीसे १८ मील दूर गोदावरीके उद्रमस्थान ब्रह्मगिरिके निकट गोदावरीके तटपर ही इसकी स्थिति है। ९. यह स्थान संथाल परगनेमें ई० आई० रेलवेके जसीडीह स्टेशनके पास वैद्यनाथधामके नामसे प्रसिद्ध है । पुराणोंके अनुसार यही चिताभूमि है। कहीं-कहीं 'परल्यां वैद्यनाथं च' ऐसा पाठ मिलता है। इसके अनुसार परलीमें वैद्यनाथकी स्थिति है। दक्षिण हैदरीबाद नगरसे इधर परभनी नामक एक जंकशन है। वहाँसे परलीतक एक ब्रांच लाइन गयी है। इस परली स्टेशनसे थोड़ी दूरपर परली गाँवके निकट श्रीवैद्यनार्थ नामक ज्योतिलिङ्ग ॰ है । १०. नागेश नामक ज्योतिर्ङ्किका स्थान बड़ौदा राज्यके अन्तर्गत गोमतीद्वारकासे ईशानकोणमें बारइ-तेरह मीलकी दूरीपर है। दारुकावन इसीका नाम है । कोई-कोई दारुकावनके स्थानमें 'द्वारकावन' पाठ मानते हैं। इस पाठके अनुसार भी यही स्थान सिद्ध होता है; क्योंकि वह द्वारकाके निकट और उस क्षेत्रके अन्तर्गत हैं। कोई-कोई दक्षिण हैदराबादके अन्तर्गत औड़ा याममें स्थित शिवलिङ्ग-को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग मानते हैं। कुछ लोगोंके मतसे अरमोड़ा-से १७ मील उत्तर-पूर्वमें स्थित यागेश ( जागेश्वर ) शिवलिङ ही नागेश ज्योतिलिंक है। ११. श्रीरामेश्वर तीर्थको ही सेत्वन्य तीर्थ भी कहते हैं। यह स्थान मद्रास प्रान्तके रामनाथम् या रामनद जिलेमें है। यहाँ समुद्रके तटपर रामेश्वरका विशाल मन्दिर शोभा पाता है। १२. श्रीघुरमेश्वरको घुसणेश्वर वा धृष्णेश्वर भी कहते

स्मरण करे । जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन बारह नामां-का पाठ करता है, वह सब पीपोंसे मुक्त हो सम्पूर्ण सिद्धियोंका फल प्राप्त कर लेता है । अं

मुनीश्वरो ! जिस-जिस मनोरथको पानेकी इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन बारह नामोंकी पाठ करेंगे, वे इस लोक श्रोर परलोकमें उस मनोरथको अवस्य प्राप्त करेंगे। जो ग्रुद्ध अन्तः-करणवाले पुरुष निष्काम भावसे इन नामोंका पाठ करेंगे, उन्हें कभी माताके गर्भमें निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सबके पूजन मात्रसे ही इहलोकमें समस्त वर्णोंके लोगोंके दुःखोंका नाश हो जाता है और परलोकमें उन्हें अवस्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन बारह ज्योतिर्लिक्नोंका नैवेंद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना (खाना) चाहिये। ऐसा करनेवाले पुरुषके सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। †

यह मैंने ज्योतिर्लिङ्गोंके दर्शन और पूजनका फल बताया । अव ज्योतिर्लिङ्गोंके उपलिङ्ग बताये जाते हैं । मुनीश्वरो ! ध्यान देकर मुनो । सोमनाथका जो उपलिङ्ग है, उसका नाम अन्तकेश्वर है । वह उपलिङ्ग मही नदी और समुद्रके संगमपर स्थित है । मिछिकार्जुनसे प्रकट उपलिङ्ग स्द्रेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है । वह भृगुकक्षमें स्थित है और उपासकोंको सुख देनेवाला है । महाकालसम्बन्धी उपलिङ्ग दुग्धेश्वर या दूधनाथके नामसे प्रसिद्ध है । वह नर्मदाके तटपर है तथा समस्त पापोंका निवारण करनेवाला कहा गया है । ओंकारेश्वरसम्बन्धी उपलिङ्ग कर्दभेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है । वह बिन्दु सरोवरके तटपर

है । इनका स्थान हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत दौलताबाद स्टेशनसे १२ मील दूर बेरुल गाँवके पास है । इस स्थानको ही शिवालय कहते हैं ।

\* सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले च महिकार्जुनम्। उज्जयिन्यां परमेश्वरम् ॥ महाकालमोंकारे केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्। वाराणस्यां विश्वेशं त्यम्बकं गौतमीतरे॥ वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने। सेतुबन्धे च रामेशं बुश्मेशं शिवालये ॥ द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत । सर्वपापैविनिर्मुकः सर्वसिद्धिफलं लमेव् ॥ (शि० पु० कोटिरु० सं०

(शिंश पुर्व क्षाटरुव सर्व १।२१-२४) † ब्राह्ममेर्षा च नैवेशं भोजनीयं प्रयक्षतः। तत्कर्तुः सर्वपापानि भस्ससाधान्ति वै क्षणात्॥ - - -(शिंश पुर्वकोर्ष्ट्रवसंव १।२८) है और उपासकको सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल प्रदान करता है। केदारेश्वरसम्बन्धी उपलिङ्ग भूतेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है और यमुना-तटपर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं, उनके बड़े-से-बड़े पापोंका वह निकरण करनेवाला बताया गया है। भीमशंकरसम्बन्धी उपलिङ्ग भीमेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वतपर ही स्थित है और महान् बलकी दृद्धि करनेवाला है। नागेश्वर-सम्बन्धी उपलिङ्गका नाम भी भूतेश्वर ही है, वह मिछका सरस्वतीके तटपर स्थित है और दर्शन करनेमात्रसे सब पापोंको हर छेता है। रामेश्वरसे प्रकट हुए उपिलक्षको गुप्तेश्वर और धुक्मेश्वरसे प्रकट हुए उपिलक्षको न्यांग्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणो ! इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिक्षोंके उपालक्षेत्रोंका परिचय दिया । ये दर्शनमात्रसे पापहारी तथा सम्पूर्ण अभीष्टके दाता होते हैं । मुनिवरो ! ये मुख्यताओ प्राप्त हुए प्रधान-प्रधान शिवलिक्ष वताये गये। अब अन्य प्रमुख शिवलिक्षोंका वर्णन सुनो । (अध्याय १)

### काशी आदिके विभिन्न लिङ्गोंका वर्णन तथा अत्रीश्वरकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें गङ्गा और शिवके अत्रिके तपोवनमें नित्य निवास करनेकी कथा

स्तजी कहते हैं—'मुनीश्वरो ! गङ्गाजीके तटपर
मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिवकी निवासस्वली मानी गयी है। उसे शिवलिङ्गमयी ही समझना चाहिये।'
इतना कहकर स्तजीने काशीके अविमुक्त कृत्तिवासेश्वर, तिलभाण्डेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गङ्गासागर आदिके संगमेश्वर,
भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनायेश्वर, दूरेश्वर,
शङ्केश्वर, वैद्यनाथ, जप्येश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर,
नागेश, कामेश, विमलेश्वर; प्रयागके ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर,
भारद्वाजेश्वर, श्लटङ्केश्वर, माधवेश तथा अयोध्याके नागेश
आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिङ्गोंका वर्णन करके अत्रीश्वरकी
कथाके प्रसङ्गमें यह बतलाया कि अत्रिपत्नी अनस्यापर कृपा
करके गङ्गाजी वहाँ पधारीं। अनस्याने गङ्गाजीसे सदा वहाँ
निवास करनेके लिये प्रार्थना की।



तव गङ्गाजीने कहा—अनस्ये ! यदि तुम एक वर्षतक की हुई शंकरजीकी पूजा और पितसेवाका फल मुझे दे दो तो में देवताओं का उपकार करने के लिये यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी। पितव्रताका दर्शन करके मेरे मनको जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी दूसरे उपायोंसे नहीं होती। सती अनस्ये ! यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पितव्रता स्त्रीका दर्शन करनेसे मेरे पापोंका नाश हो जाता है और में विशेष शुद्ध हो जाती हूँ; क्योंकि पितव्रता नारी पार्वतीके समान पिवव्र होती है। अतः यदि तुम जगत्का कल्याण करना चाहती हो और लोकहितके लिये मेरी माँगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो में अवश्य यहाँ स्थिररूपसे निवास करूँगी।

स्तजी कहते हैं—मुनियो ! गङ्गाजीकी यह बात सुनकर पतिव्रता अनस्याने वर्षभरका वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनस्याके पतिव्रतसम्बन्धी उस महान् कर्मको देखकर भगवान् महादेवजी प्रसन्न हो गये और पार्थिव लिङ्गसे तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात् दर्शन दिया।

राम्भु बोले—सार्ध्व अनस्ये ! तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । प्रिय पतित्रते ! वर माँगो । क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो ।

उस समय वे दोनों पति-पत्नी अद्भुत सुन्दर आकृति एवं पञ्चमुख आदिसे युक्त भगवान् शिवको वहाँ प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए । उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और खुति करके वड़े भक्तिभावसे भगवान् शंकरका पूजन किया । फिर उन लोककल्याणकारी शिवसे कहा ।

ब्राह्मणद्रश्पति बोले—देवेश्वर ! यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गङ्गा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवनमें नियास कीजिये और स्मस्त लोकोंके लिये मुखदायक हो जाइये। जहाँ वे ऋषिशिरोमणि रहते थे, प्रतिष्ठित हो गये। इन्हीं . तीव गङ्गा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थानपर, शिवका नाम बहाँ अत्रीश्वर हुआ। (अध्याय २—४)

# ऋषिकामर भगवान शिवकी कृपा, एक असुरसे उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आश्रममें 'निर्द्रिका'

तर्दनस्तर श्रीस्तर्जीने जब बहुत-से शिवलिङ्गोंके कथा-प्रसङ्ग सुना दिये, तब ऋषियोंने पूछा—'महामते सूतजी ! वैशाख शुक्ला सप्तमीके दिन गङ्गाजी नर्मदामें कैसे आयों ! इसका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये । वहाँ महादेवजीका नाम नन्दिकेश्वर कैसे हुआ ! इस बातको भी प्रसन्नतापूर्वक बताइये।

सूतजीने कहा-महर्षियो ! एक ब्राह्मणी थी, जिसका नाम ऋषिका, था। वह किसी ब्राह्मणकी पुत्री थी और एक ब्राह्मणको ही विधिपूर्वक ब्याही गयी थी । विप्रवरो ! यद्यपि वह द्विजपत्नी उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी, तथापि अपने पूर्वजन्मके किसी अञ्चभ कर्मके प्रभावसे 'बालवैधव्य'को प्राप्त हो गयी। तब वह ब्राह्मणपत्नी ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें तत्पर हो पार्थिवपूजनपूर्वक अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगी । उस समय अवसर पाकर मृद् नामसे प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाणसे पीडित होकर वहाँ गया। उस अत्यन्त सुन्दरी कामिनीको तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकारके लोभ दिखाता हुआ उसके साथ सम्भागकी याचना करने लगा । मुनीश्वरो ! परंतु उत्तम व्रतका पालन करने तथा शिवके ध्यानमें तत्पर रहनेवाली वह साध्वी नारी कामभावसे उसपर दृष्टि न डाल सकी । तपस्यामें लगी हुई उस ब्राह्मणीने उस असुरका सम्मान नहीं किया; क्योंकि वह अत्यन्त तपोनिष्ठ और शिवध्यानपरायणा थी । उस - क्याङ्गी युवतीसे तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया'और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्माने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मणपत्नीको बारंबार त्रास देना आरम्भ किया । उस समय वह उसके भयसे थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव-शिवकी पुकार करने लगी। उस तन्वङ्गी द्विजपत्नीने भगवान् शिवका पूर्णतया आश्रय हे रक्ता था। शिवका नाम जपनेवाही वह नारी अत्यन्त विह्वल हो अपने धर्मकी रक्षाके लिये भगवान् शम्भकी ही शरणमें गयी।

तब शरणागतकी रक्षा, सदाचारकी प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणीको आनन्द प्रदान करनेके, लियें भगवान् शिव वहाँ प्रकट हो गये । भक्तवत्सर्ल परमेश्वर शंकरने उस कामविद्वल दैत्यराज मूढ्को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणीकी ओर



कृपादृष्टिसे देखकर भक्तकी रक्षाके लिये दत्तचित्त हो कहा— 'वर माँगो।' महेश्वरका यह वचन मुनकर उस माध्वी ब्राह्मण-पत्नीने उनके उस आनन्दजनक मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन किया। फिर सबको मुख देनेवाले परमेश्वर शम्मुको प्रणाम करके शुद्ध अन्तःकरणवाली उस साध्वीने हाथ जोड़ मस्तक श्वकाकर उनकी स्तुति की।

ऋषिका बोली—देवदेव महादेव ! शरणागतवत्सल ! आप दीनवन्धु हैं । भक्तोंकी सदा रक्षा करनेवाले ईश्वर हैं । आपने मूदनामक असुरसे मेरे धर्मकी रक्षा की है; क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया । ऐसा करके आपने सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की है । अब आप मुझे अपने चरणोंकी परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिये । नाथ ! यही मेरे लिये वर है । इससे अधिक और क्या हो सकता है १ प्रमो ! महेश्वर ! मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिये । आप लोगोंके उपकारके लिये यहाँ सदा स्थित रहिये । महादेवजीने कहा—ऋषिके ! तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझमें भक्ति रखनेवालीहाँ । तुमने मुझले जो-जो वर माँगे हैं, वे सब मैंने तुम्हें दे दिये ।

ब्राह्मणो ! इसी बीचमें श्रीविष्णु और ब्रह्मा आदि देवता बहाँ भगवान् शिवका आविर्माव हुआ जान हर्षसे भरे हुए आये और अत्यन्त प्रेमणूर्वक शिवको प्रणाम करके उन सबने उनका भलीमाँति पूजन किया । फिर ग्रुद्ध हृदयसे हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की । इसी समय साध्वी देवनदी गङ्गा उस ऋषिकासे उसके भाग्यकी सराहना करती हुई प्रसन्न चित्त हो बोली ।

गङ्गाने कहा—ऋषिके ! वैशाख मासमें एक दिन यहाँ रहनेके लिये मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिये । उस दिन मैं भी इस तीर्थमें निवास करना चाहती हूँ । स्तर्जी कहते हैं—महर्षियो ! गङ्गाजीकी यह बात सुनकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाली सती साध्वी ऋषिकाने, से लेकहितके लिये प्रसन्नतापूर्वक कहा विहुत अच्छा, ऐसा हो। "भगवान् शिव ऋषिकाको आनन्द प्रदान करनेके लिये अत्यन्त प्रसन्न हो उस पार्थिव लिङ्गमें अपने पूर्ण अंशसे विलीन हो गये। यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव विलीन हो गये। यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव विलीन हो गये। यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव विलीन हो गये। यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव विलीन हो गये। यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव विलीन हो गये। यह देख सब देवता आनन्दित हो शिव विलीन हो गये। यह दिनसे नर्मदाका वह तीर्थ ऐसी उत्तम और पावन हो गया तथा सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले शिव वहाँ नन्दिकेशके नामसे विख्यात हुए। गङ्गा भी प्रतिवर्ष वैशाखमासकी सप्तमीके दिन ग्रुमकी इच्छासे अपने उस पापको धोनेके लिये वहाँ जाती हैं, जो मनुष्योंसे वे ग्रहण किया करती हैं।

## प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग सोमनाथके प्रादुर्भावकी कथा और उसकी महिमा

तदनन्तर किएला नगरीके कालेक्वर, रामेश्वर आदिकी मिहमा बताते हुए सूतजीने समुद्रके तटपर स्थित गोकर्णक्षेत्रके शिवलिङ्गोंकी मिहमाका वर्णन किया । फिर महाबल नामक शिवलिङ्गका अद्भुत माहात्म्य सुनाकर अन्य बहुत-से शिवलिङ्गों-की विचित्र माहात्म्य-कथाका वर्णन करनेके पश्चात् ऋषियोंके पूछनेपर वे ज्योतिर्लिङ्गोंका वर्णन करने लगे।

सूतजी बोले-बाह्मणो ! मैंने सद्गुरुसे जो कुछ सुना है, वह ज्योतिर्लिङ्गोंका माहात्म्य तथा उनके प्राकट्यका प्रसङ्ग अपनी बुद्धिके अनुसार संक्षेपसे ही सुनाऊँगा । तुम सब लोग सनो । मने ! ज्योतिर्लिङ्गोमें सबसे पहले सोमनाथका नाम आता है; अतः पहले उन्हींके माहात्म्यको सावधान होकर सनो । मनीश्वरो ! महामना प्रजापति दक्षने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईस कन्याओंका विवाह चन्द्रमाके साथ किया था। चन्द्रमाको स्वामीके रूपमें पाकर वे दक्षकन्याएँ विशेष शोभा पाने लगीं तथा चन्द्रमा भी उन्हें पत्नीके रूपमें पाकर निरन्तर सुशोभित होने लगे । उन सब पत्नियोंमें भी जो रोहिणी नामकी पत्नी थी। एकमात्र वही चन्द्रमाको जितनी प्रिय थी, उतनी दूसरी कोई पतनी कदापि प्रिय नहीं हुई । इससे इसरी स्त्रियोंको बड़ा दुःख हुआ । वे सब अपने पिताकी शरणमें शर्यों वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुःख था, उसे पिलाको निवेदन किया । दिजो ! वह सब सुनकर दक्ष भी दावी हो गये और चन्द्रमाके पास आकर शान्तिपूर्वक बोले।

द्शने कहा—कलानिधे ! तुम निर्मल कुलमें उत्पच हुए हो । तुम्हारे आश्रयमें रहनेवाली जितनी स्त्रियाँ हैं, उन सबके प्रति तुम्हारे मनमें न्यूनाधिकभाव क्यों है ! तुम किसीको अधिक और किसीको कम प्यार क्यों करते हो ! अबतक जो किया, सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसे नरक देनेवाला बताया गया है ।

स्तजी कहते हैं महर्षियो! अपने दामाद चन्द्रमासे स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापित दक्ष घरको चले गये। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा। पर चन्द्रमाने प्रबल भावीसे विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणीमें इतने अझ्सक्त हो गये थे कि दूसरी किसी • पत्नीका कभी आदर नहीं करते थे। इस बालको सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चन्द्रमाको उत्तम नीतिसे समझाने तथा न्यायोचित वर्तावके लिये प्रार्थना करने लगे।

े दक्ष बोले—चन्द्रमा ! मुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिये आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षयका रोग हो जायं।

स्तजी कहते हैं—दक्षके इतना कहते ही क्षणभरमें चन्द्रमा क्षयरोगसे प्रस्त हो गये। उनके क्षीण होते ही उस समय सब ओर महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने छगे कि हाय। हाय! अब क्या करना चाहिये,

चन्द्रमा कैसे ठीक होंगे ?' मुने ! इस प्रकार दुःखमें पड़कर वे सब लोग विह्वल हो गये । चन्द्रमाने इन्द्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियोंको अपनी अवस्था सूचित की । तब इन्द्र आदि देवता तथा विश्व आदि ऋषि ब्रह्माजीकी शरणमें गये।

देवताओ ! जो हुआ, सो हुआ। अव वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारणके लिये में तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ । आदरपूर्वक सुनो । चन्द्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक ग्रुम क्षेत्रमें जायँ और वहाँ मृत्युंजय मन्त्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान् शिवकी आराधना करें । अपने सामने शिवलिङ्गकी स्थापना करके वहाँ चन्द्रदेव नित्य तपस्या करें । इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षयरहित कर देंगे ।

तव देवताओं तथा ऋषियोंके कहनेसे ब्रह्माजीकी आज्ञा-के अनुसार चन्द्रमाने वहाँ छः महीनेतक निरन्तर तपस्या की, मृत्युंजयमन्त्रसे भगवान् वृषभध्वजका पूजन किया । दस करोड़ मन्त्रका जप और मृत्युंजयका ध्यान करते हुए चन्द्रमा वहाँ स्थिरचित्त होकर लगातार खड़े रहे । उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान् शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गये और अपने भक्त चन्द्रमासे बोले ।

रांकरजीने कहा—चन्द्रदेव ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह वर माँगो ! मैं प्रसन्न हूँ । तुम्हें सम्पूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा ।



चन्द्रमा बोले—देवेइवर ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिये क्या असाध्य हो सकता है; तथापि प्रभो ! शंकर ! आप मेरे शरीरके इस क्षयरोगका निवारण कीजिये । मुझसे जो अपराध बन गया हो, उसे क्षमा कीजिये ।

शिवजीने कहा—चन्द्रदेव ! एक पश्चमें प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्षमें फिर वह निरन्तर बढ़ती रहे ।

तदनन्तर चन्द्रमाने भक्तिभावसे भगवान् दांकरकी स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गये। देवताओंपर प्रसन्न हो उस क्षेत्रके माहात्म्यको बढाने तथा चन्द्रमाके यशका विस्तार करनेके लिये भगवान् शंकर उन्हींके नामपर वहाँ सोमेश्वर कहलाये और सोमनाथके नामसे तीनों छोकोंमें विख्यात हुए । ब्राह्मणो ! सोमनाथका पूजन करनेसे वे उपासकके क्षय तथा कोढ आदि रोगोंका नाश कर देते हैं। ये चन्द्रमा धन्य हैं, कत-कृत्य हैं, जिनके नामसे तीनों छोकोंके स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतलको पवित्र करते हुए प्रभासक्षेत्रमें विद्यमान हैं। वहीं सम्पूर्ण देवताओंने सोमकुण्डकी भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्माका सदा निवास माना जाता है। चन्द्रकुण्ड इस भूतलपर पापनाशन तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं, वे सब उस कुण्डमें छः मासतक स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फलके उद्देश्यसे इस उत्तम तीर्थका सेवन करता है, उस फलको सर्वथा प्राप्त कर लेता है-इसमें संशय नहीं है।

चन्द्रमा नीरोग होकर अपना पुराना कार्य सँमालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथकी उत्पत्तिका सारा प्रसङ्ग सुना दिया। मुनीश्वरो! इस तरह सोमेश्वरिलङ्गका प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथके प्रादुर्भावकी इस कथाको सुनता अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह सम्पूर्ण अभीष्टको पाता और सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

(अध्याय ८—१×)

# मिल्लिकार्जुन और महाकालनामुक ज्योतिर्लिङ्गोंके आविर्भावकी कथा तथा उनकी महिमा

सुतजी कहते हैं - महर्षियो ! अब मैं मिलिकार्जुनके प्रादुर्भावका प्रमङ्ग सुनाता .हँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान् पुरुष सब गापोंसे मुक्त हो जाता है है। जब महाबली तारकशत्रु शिवापुत्र- कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करके फिर कैलास पर्वतपर आये, और गणेशके विवाह आदिकी बात सनकर क्रौड़ पर्वतपर चले गये, पार्वती और शिवजीके वहाँ जाकर अनुरोध करनेपर भी नहीं छोटे तथा वहाँसे भी बारह कोस दर चले गये, तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। वे दोनों पुत्रस्नेहसे आतुर हो पर्वके दिन अपने पुत्र कुमारको देखनेके लिये उनके पास जाया करते हैं। अमावस्थाके दिन भगवान् शंकर स्वयं वहाँ जाते हैं और पौर्णमासीके दिन पार्वतीजी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती हैं । उसी दिनसे छेकर भगवान् शिवका मिलिकार्जुन नामक एक लिङ्ग तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ। ( उसमें पार्वती और शिव दोनोंकी न्योतियाँ प्रतिष्ठित हैं । भिल्लिका'का अर्थ पार्वती है और 'अर्जुन' शब्द शिवका वाचक है।) उस लिङ्गका जो दर्शन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण अभीष्टको प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मिलकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिङ्गका वर्णन किया गयाः जो दर्शनमात्रसे लोगोंके लिये सब प्रकारका मुख देनेवाला बताया गया है।

ऋषियोंने कहा—प्रभो ! अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिङ्गका वर्णन कीजिये।

स्तजीने कहा—त्राहाणो ! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानोंका सङ्ग मुझे प्राप्त हुआ । साधु पुरुषोंका सङ्ग निश्चय ही धन्य है । अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथाका वर्णन करता हूँ । तुमलोग आदरपूर्वक सुनो । अवन्ति नामसे प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियोंको मोक्ष प्रदान करनेवाली है । वह भगवान् शिवको बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोकपावनी है । उस पुरीमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुर्भकर्मपरायण, वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न तथा वैदिक कर्नोंके अनुष्ठानमें सदा तत्पर रहनेवाले थे । वे घरमें अग्निकी स्वापना करके प्रतिदिन-अग्निहोत्र करते और शिवकी पूजामें

सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्म देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। नेदिप्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक् ज्ञानार्जनमें लगे रहने थे; इसलिये उन्होंने सम्पूर्ण कमोंका फल गाकर वह सद्धित प्राप्त कर ली, जो संतोंको ही सुलभ होती है। उनके शिवपूजा-परायण चार तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता-मातासे सद्धुणीमें कम नहीं थे। उनके नाम थे—देविप्रय, प्रियमेधा, सुकृत और सुत्रत । उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवन्ति नगरी ब्रह्मतेजसे परिपूर्ण हो गयी थी।

उसी समय रत्नमाल पर्वतपर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुरने ब्रह्माजीसे वर पाकर वेदः धर्म तथा धर्मात्माओंपर आक्रमण किया । अन्तमें उसने सेना लेकर अवन्ति (उज्जैन) के ब्राह्मणोंपर भी चढ़ाई कर दी । उसकी आज्ञासे चार भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रल्याग्निके समान प्रकट हो गये । परंतु वे शिवविश्वासी ब्राह्मण-बन्धु उनसे डरे नहीं । जब नगरके ब्राह्मण बहुत ध्वरा गये, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा— 'आपलोग भक्तवत्सल भगवान् शंकरपर भरोसा रक्खें।' यों कह शिवलिङ्गका पूजन करके वे भगवान् शिवका ध्यान करने लगे।

इतनेमें ही सेनासहित दूषणने आकर उन ब्राह्मणोंको देखा और कहा—'इन्हें मार डालो, वाँघ लो।' वेदिप्रियके पुत्र उन ब्राह्मणोंने उस समय उस दैत्यकी कही हुई वह बात नहीं सुनी; क्योंकि वे भगवान् शम्भुके ध्यान-मार्गमें स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्यने ज्यों ही उन ब्राह्मणोंको मारनेकी इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिङ्गके स्थानमें बड़ी भारी आवाजके साथ एक गह्या प्रकट हो गया। उस गहुंसे तत्काल विकटरूपधारी भगवान् शिव प्रकट हो गये, जो महाकाल नामसे विख्यात हुए। वे दुष्टोंके विनाशक तथा सत्पुरुषोंके आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्योंसे कहा—'अरे खल! में तुम-जैसे दुष्टोंके लिये महाकाल प्रकट हुआ हूँ दुम इन ब्राह्मणोंके निकटसे दूर भाग जाओ।'



ऐसा कहकर महाकाल शंकरने सेनासहित दूषणको अपने हुंकारमात्रसे तत्काल भस्म कर दिया । कुछ सेना उनके द्वारा मारी गयी और कुछ भाग खड़ी हुई । परमात्मा शिवने दूषणका वच कर डाला । जैसे सूर्यको देखकर सम्पूर्ण अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान् शिवको देखकर उसकी सारी सेना अहस्य हो गयी। देवताओं की दुन्दुभियाँ वज उठीं और आकाशसे फूळोंकी

वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणोंको आश्वासन दे सुपूसन्न हुए स्वयं नहाकाल महेश्वर शिवने उनसे कहा— 'तुमलोग वर माँगो।' उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भिक्तिभावसे भलीभाँति प्रशाम करके नतमस्तक हो बोले।

द्विज्ञोंने कहा—महाकाल ! महादेव ! दुष्टोंको दण्ड देनेवाले प्रभो ! शम्भो ! आप इमें संलार-सागरसे मोक्ष प्रदान कहें । शिव ! आप जन-साधारणकी रक्षाके लिये सदा यहीं रहें । प्रभो ! शम्भो ! अपना दर्शन करनेवाले मनुष्योंका आप सदा ही उद्धार करें ।

स्तजी कहते हैं — मर्धियो ! उनके ऐसा कहनेपर उन्हें सद्गति दे भगवान् शिव अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये उस परम सुन्दर गड्ढोमें स्थित हो गये । वे ब्राह्मण मोक्ष पा गये और वहाँ चारों ओरकी एक-एक कोस भूमि लिङ्गरूपी भगवान् शिवका स्थल वन गयी । वे शिव भूतल्या महाकालेश्वरके नामसे विख्यात हुए । ब्राह्मणो ! उनका दर्शन करनेसे स्वप्नमें भी कोई दुःख नहीं होता । जिस-जिस कामनाको लेकर कोई उस लिङ्गकी उपासका करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोकमें मोक्ष भो सिल जाता है।

#### महाकालके माहात्म्यके प्रसङ्गमें शिवभक्त राजा चन्द्रसेन तथा गोप-वालक श्रीकरकी कथा

स्तजी कहते हैं—ग्राहाणो ! भक्तोंकी रक्षा करनेवाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिङ्गका माहात्म्य भक्तिभावको बढ़ाने-वाला है । उसे आदरपूर्वक सुनो । उज्जयिनीमें चन्द्रसेन नामक एक महान् राजा थे, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज्ञः, शिवभक्त और जितेन्द्रिय थें । शिवके पार्धदोंमें प्रधान तथा सर्वलोक-विन्ति मणिभद्रजी राजा चन्द्रसेनके सखा हो गये थे । एक समय उन्होंने राजापर प्रसन्न होकर उन्हें चिन्तामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभमणि तथा सूर्यके समान देदीप्यमान थी । वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करनेपर भी मनुष्योंको निश्चय ही मङ्गल प्रदान करती थी । भगवान् शिवके आश्रित रहनेवाले राजा चन्द्रसेन उस चिन्तामणिको कण्ठमें धारण करके जब सिंहासनपर बैठते, तब देवताओंमें सूर्यनारायणकी भाँति उनकी शोभा होती थी । नृपश्चेष्ठ चन्द्रसेनके कण्ठमें चिन्तामणि शोभा देती है, वह सुनकर समस्त राजाओंके

मनमें उस मणिके प्रति छोभकी मात्रा बढ़ गयी और वे क्षुब्ध रहने छगे। तदनन्तर वे सब राजा चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आकर युद्धमें चन्द्रसेनको जीतनेके छिये उद्यत हो गये। वे सब परस्पर मिल गये थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपसमें संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जिवनीके चारों द्वारोंको घर छिया। अपनी पुरीको सम्पूर्ण राजाओंद्वारा विरी हुई देख राजा चन्द्रसेन उन्हों भगवान् महाकालेश्वरकी शरणमें गये और मनको संदेहरित करके हद निश्चयके साथ उपवासपूर्वक दिन-रात अनन्यभावसे महाकालकी आराधना करने छगे।

उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगरमें कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जयिनीमें बहुत दिनोंसे रहती थी। वह अपने पाँच वर्षके बालकको लिये हुए महाकालके मन्दिरमें गयी और उसने राजा चन्द्रसेनद्वारा

की हुई महाकालकी पूजाका. आदरपूर्वक दर्शन किया । राजाके शिवपूजनक वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान्को प्रणामे किया और फिर वह अपने निवास-स्थानपर छौट आयी। म्बालिनके, उस बालकने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः ॰घर आनेपर उसने कौत्हलवश शिवजीकी पूजा करनेका विचार किया । एक सुन्दर पत्थर लाकर उसे अपने शिविरसे थोड़ी ही दूरपर दूसरे शिविरके एकान्त स्थानमें रख दिया और उसीको शिवलिङ्ग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गन्धा अलंकार, वस्त्र, धूप, दोप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनःकल्पित दिच्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुन्दर-मुन्दर पत्तों और फूळोंसे बारंबार पूजन करके भाँति-भाँतिसे नृत्य किया और बारंबार भगवान्के चरणोंमें मस्तक द्युकाया। इसी समय ग्वालिनने भगवान् शिवमें आसक्तिचत्त हुए अपने पुत्र-को बड़े प्यारसे भोजनके लिये बुलाया । परंतु उसका मन तो भगवान् शिवकी पूजामें लगा हुआ था। अतः जवे वारंबार बुलानेपर भी उस बालकको भोजन करनेकी इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ खयं उसके पास गयी और उसे शिवके आगे आँख बंद करके ध्यान लगाये बैठा देख उसका हाथ पकड़कर र्खीचने लगी। इतनेपर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोधमें आकर उसे खूब पीटा । खींचन और मारने-पीटनेपर भी जब उसका पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिङ्ग उठाकर दूर फेंक दिया और उसपर चढ़ायी हुई सारी पूजा-सामग्री नष्ट कर दी । यह देख बालक 'हाय-हाय' करके रो उठा । रोषसे भरी हुई ग्वालिन अपने बेटेको डाँट-डपटकर पुनः घरमें चली गयी । भगवान् शिवकी पूजाको माताके द्वारा नष्ट की गयी देख वह वालक 'देव ! देव ! महादेव !' की पुकार करते हुए सहसा मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । उसके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा प्रवाहित होने लगी। दो घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आँखें खोर्छा ।

आँख खुळनेपर उस शिशुने देखा, उसका वही शिविर भगवान् शिवके अनुप्रहसे तत्काळ महाकाळका सुन्दर मन्दिर बन गया, मणियोंके चमकीछे खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे ये। वहाँकी भूमि स्फटिकमणिसे जड़ दी गयी थी। तपाये हुए -सोनेके बहुत-से विचित्र कळश उस शिवाळयको सुशोभित करते थे। उसके विशाळ द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्ण-मयू दिखायी-देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीळमणि तथा हीरोंके बने हुए चव्तरे शोभा दे रहे थे। उस शिवाळयके मध्यभागमें दयानिधान शंकरका रक्षमय ळिङ्ग प्रतिष्ठित था। ग्वाळिनके उस पुत्रने देखा, उस शिवलिङ्गपर उसकी अपनी ही चिटायी हुई पूजन-सामग्री सुसजित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया । उसे मन ही मन वंड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानन्दके समुद्रभें निमम्न-सा हो गया नितदनन्तर भगवान शिवकी स्तुति करके उसने बारंबार उनके व्यरणोंमें मस्तक द्वकाया और सूर्यास्त होनेके पश्चात् वह गोप वालक शिवालयसे बाहर निकला । बाहर आकर उसने अंपने शिविरको देखा । वह इन्द्रभवनके समान शोभा पा रहा था । वहाँ सब कुछ तत्काल मुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभवसे प्रकाशित होने लगा । फिर वह उस भवनके भीतर गया, जो सब प्रकारकी शोभाओंसे सम्पन्न था । उस भवनमें सर्वत्र मणि, रत्न और मुवर्ण ही जड़े गये थे । प्रदोषकालमें सानन्द भीतर प्रवेश करके बालकने देखा, उसकी माँ दिख्य लक्षणींसे लक्षित हो एक मुन्दर पलंगपर सो रही है। रत्नमय अलंकारोंसे उसके सभी अङ्ग उद्दीप हो रहे हैं और वह साक्षात् देवाङ्गनाके समान दिखायी देती है। सुखसे विह्नल हुए उस बालकने अपनी माताको बड़े वेगसे उठाया । वह भगवान् शिवकी कुपापात्र हो चुकी थी । ग्वालिनने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व-सा हो गया था। उसने महान् आनन्दमें निमग्न हो अपने बेटेको छातीसे लगा लिया । पुत्रके मुखसे गिरिजापतिके कृपा-प्रसादका वह सारा वृत्तान्त सुनकर ग्वालिनने राजाको सूचना दी, जो निरन्तर भगवान् शिवके भजनमें लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रातमें सहसा वहाँ आये और ग्वालिनके पुत्रका वह प्रभाव, जो शंकरजीको संतुष्ट करनेवाला था, देखा। मन्त्रियों और पुरोहितोंसहित राजा चन्द्रसेन वट् सब कुछ देख परमानन्दके समुद्रमें डूब गये और नेत्रोंसे प्रेमके आँस् बहाते तथा प्रसन्नतापूर्वक शिवके नामका कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालकको हृत्यसे लगा लिया। ब्राह्मणो ! उस-समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा । सब लोग आनन्द-विभोर होकर महेश्वरके नाम और यशका कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिवका यह अद्भुत माहात्म्य देखनेसे पुरवासियोंकी बड़ा हर्ष हुआ और इसीकी चर्चामें वह सारी रात एक क्षणके समान व्यतीत हो गयी।

युद्धके लिये नगरको चारों ओरसे घेरकर खड़े हुए राजाओंने भी प्रात:काल अपने गुप्तचरोंके मुखसे वह सारा अद्भुत चिरत सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यसे चिकत हो गये और वहाँ आथे हुए सब नरेश एकत्र हो आपसमें इस प्रकार बोले—ध्ये राजा नन्द्रसेन बड़े भारी शिवभक्त हैं; अतएब इनपर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महा-कालकी नगरी उज्ञयिनीका पालन करते हैं। जिसकी पुरीके बालक भी ऐसे शिवभक्त हैं, वे राजा चन्द्रसेन तो महान् शिवभक्त हैं ही। इनके साथ किरोध करनेसे निश्चय ही भगवान् शिव करेंगे और उनके कोधसे हम सब लोग नष्ट हो जायगे । अतं: इन भरेशके साथ हमें मेल-मिलाप ही कर लेना चाहिये। ऐसा होनेपर महेश्वर हमपर बड़ी कृपा करेंगे।

स्तुजी कहते हैं - ब्राह्मणो ! ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदयवाले उन सब भूपालोंने इथियार डाल दिये। उनके मनसे वैरभाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यन्त प्रसन्न हो चन्द्र-सेनकी अनुमति ले महाकालकी उस रमणीय नगरीके भीतर गये । वहाँ उन्होंने महाकालका पूजन किया । फिर वे सब-के-सब उस ग्वालिनके महान् अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उसके घरपर गये। वहाँ राजा चन्द्रसेनने आगे बढ़कर उनका स्वागत-सत्कार किया । वे बहु-मूल्य आसनोपर बैठे और आश्चर्यचिकत एवं आनन्दित हुए । गोपबालकके ऊपर कृपा करनेके लिये खतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिङ्गका दर्शन करके उन सब राजाओंने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान् शिवके चिन्तनमें लगायी। तद-नन्तर उन सारे नरेशोंने भगवान शिवकी कृपा प्राप्त करनेके लिये उस गोपशिशुको बहुत-सी वस्तुएँ प्रसन्नतापूर्वक भेंट कीं । सम्पूर्ण जनपदींमें जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालकको बना दिया।

इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर-राज हनुमान्जी वहाँ प्रकट हुए । उनके आते ही सब राजा बड़े वेगसे उठकर खड़े हो गये । उन सबने भक्तिभावसे विनम्न होकर उन्हें मस्तक झुकाया । राजाओं से पूजित हो वानरराज हनुमान्जी उन सबके बीचमें ब्रैठे और उस गोपबालकको हृदयसे लगाकर, उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले— 'राजाओ ! तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुनें । इससे तुमलोगों का भला होगा । भगवान् शिवके सिवा देहधारियों के लिये दूसरी कोई गति नहीं है । यह बड़े सौ भाष्य-की बात है कि इस गोपबालकने शिवकी पूजाका दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मन्त्रके भी शिवका पूजन करके उन्हें पा लिया । गोपवंशकी कीर्ति बढ़ानेवाला यह बालक भगवान् शंकरका श्रेष्ठ भक्त है । इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा । इसकी वंश- परम्पराके अन्तर्गत आठवीं पीढ़ीमें महायदास्त्री तन्द उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात् भगवान् नारायण उनके पुत्रक्ष्पसे प्रकट हो श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध होंगे। आजसे यह गोपकुमार इस जगत्में श्रीकरके नामसे विशेष ख्याति प्राप्त करेगा।

स्तजी कहते हैं—ब्राह्मणो ! ऐसा कहकर अञ्जनी-नन्दन शिवखरूप वानरराज हनुमान्जीने ससस्त राजाओं तथा महाराज चन्द्रसेनको भी कृपादृष्टिसे देखा । तदनन्तर उन्होंने उस



बुद्धिमान् गोपवालक श्रीकरको बड़ी प्रसन्नताके साथ दिावो-पासनाके उस आचार-व्यवहारका उपदेश दिया जो भगवान शिवको बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान्-जी चन्द्रसेन और श्रीकरसे बिदा है उन सब राजाओंके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। वे सव राजा हर्षमें भरकर सम्मानित हो महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञा ले जैसे आये थे. वैसे ही छौट गये। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमानुजीका उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणोंके साथ शंकरजीकी उपासना करने लगा। महाराज चन्द्रसेन और गोपवालक श्रीकर दोनों ही वडी प्रसन्नताके साथ महाकालकी सेवा करते थे। उन्होंकी आराधना करके उन दोनोंने परम पद प्राप्त कर लिया । इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिङ्ग सत्पुरुषोंका आश्रय है। भक्त-वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषोंका सर्वथा इनन करनेवाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है। जो सब प्रकारका मुख देनेवाला है । यह शिवभक्तिको बढ़ाने तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है। ( अध्याय १७ )

# विन्ध्यकी तपत्या, ऑकारमें परमेश्वर लिङ्गके प्रादुर्भाव और उसकी महिमांका वर्णन

न्ध्रिपियोंने कहा—महाँमाग स्तजी । आपने अपने मक्तकी रक्षा करनेवाले महाकाल नामक शिवलिङ्गकी वड़ी अद्भुत केण मुनायी है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिङ्गकी परिचय दीजिये—ऑकार तीर्थमें सर्वपातकहारी परमेश्वरका जी ज्योतिर्लिङ्ग है, उसके आविर्मावकी कथा मुनाइये।

स्तुतजी बोले—महिषयो ! आंकार तीर्थमें परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिङ्ग जिस प्रकार प्रकट हुआ, वह बताता हूँ; प्रेमसे सुनो । एक समयकी बात है भगवान् नारद मुनि गोकर्ण नामक शिवके समीप जा बड़ी भिक्तिके साथ उनकी सेवा करने लगे । कुछ कालके बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहाँसे गिरिराज विन्ध्यपर आये और विन्ध्यने वहाँ वड़े आदरके साथ उनका पूजन किया । मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बातकी कमी नहीं होती है, इस भावको मनमें लेकर विन्ध्याचल नारदजीके सामने खड़ा हो गया । उसकी वह अभिमानभरी बात सुनकर अहंकारनाशक नारद मुनि लंबी साँस खींचकर चुपचाप खड़े रह गये । यह देख विन्ध्य पर्वतने पूछा—ध्आपने मेरे यहाँ कौन-सी कमी देखी है ? आपके इस तरह लंबी साँस खींचनेका क्या कारण है ??

नारद्जीने कहा—भैया ! तुम्हारे यहाँ सब कुछ है । फिर भी मेर पर्वत तुमसे बहुत ऊँचा है । उसके शिखरोंका विभाग देवताओंके लोकोंमें भी पहुँचा हुआ है । किंतु तुम्हारे शिखरका भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका है ।

स्तजी कहते हैं—ऐसा कहकर नारदजी वहाँसे जिस तरह आये थे, उसी तरह चल दिये। परंतु विश्वपर्वत भेरे जीवन आदिको घिक्कार है' ऐसा सोचता हुआ मन-ही-मन संतप्त हो उठा। अच्छा, 'अब मैं विश्वनाथ भगवान् राम्भुकी आराधनापूर्वक तपस्या कहँगा' ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान् शंकरकी शरणमें गया। तदनन्तर जहाँ साक्षात् ओंकारकी स्थिति है, वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिवकी पार्थिव मूर्ति बनायी और छः मासतक निरन्तर शम्भुकी आराधना करके शिवके ध्यानमें तत्पर हो वह अपनी तास्याके स्थानसे हिलातक नहीं। विश्वयाचलकी ऐसी तपस्या देखकर पार्वतीपति प्रसन्न हो गये। उन्होंने विश्वयाचलको अपना यह स्वरूप दिखाया, जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। दे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले— 'विश्वय! तुम

मनोवाञ्छित वर माँगो । मैं भक्तोंको अभीष्ट वर देनेवाला हूँ और तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हूँ ।

विन्ध्य बोला—देवेर्श्वर शम्भो ! आए हदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिये, जो अपने कार्यको सिद्ध करनेवाली हो।

भगवान् शम्भुने उसे वह उत्तम वर दे दियां और कहा—'पर्वतराज विन्ध्य! तुम जैसा चाहो, वैसां करो।' इसी समय देवता तथा निर्मल अन्तः करणवाले ऋषि वहाँ आये और शंकरजीकी पूजा करके बोले—'प्रभो! आप यहाँ स्थिर रूपसे निवास करें।'

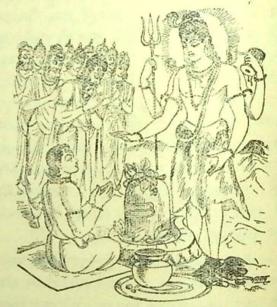

देवताओंकी यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गये और लोकोंको सुख देनेके लिये उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओकारलिङ्ग था, वह दो स्वरूपोंमें विभक्त हो गया। प्रणवमें जो सदाशिव ' थे, वे ओंकार नामसे विख्यात हुए और पार्थिवमूर्तिमें जो शिव-ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई (परमेश्वरको ही अवलेश्वर भी कहते हैं)। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिङ्ग भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियोंने उन दोनों लिङ्गोंकी पूजा की और भगवान् वृष्यभव्यजको संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किये। तत्पश्चात् देवता अपने-अपने स्थानको गये और विन्थाचल भी अधिक प्रसन्नताका अनुभव करने लगा। उसने अपने अमीष्ट कार्यको सिद्ध किया और मानसिक

परितापको त्याग दिया । जो पुरुष इस प्रकार भगवान् रांकरका पूजन करता है, वह माताके गर्भमें फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फलको प्राप्त कर लेता है—इसमें मंश्रय बहीं।

खुतजी कहते हैं—अहर्षियो ! ऑक्ट्रॉसे जो ज्योतिर्लिक्न प्रकट हुआ और उसकी आरावनासे जो फल मिछता है। बह सब यहाँ तुर्मेंहें बता दिया । इसके बाद में उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिक्नका वर्णन क्लॅंगा ! (अध्याय १८)

# केदर्रेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिङ्गोंके आविर्भावकी कथा तथा उनके माहात्म्यका वर्णन

स्तुतजी कहते हैं — ब्राह्मणो! भगवान् विष्णुके जो नरनारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्षके बदिरकाश्रम
तीर्थमें तपस्या करते हैं, उन दोनोंने पार्थिव शिवलिङ्ग बनाकर
उसमें स्थित हो पूजा ब्रह्म करनेके लिये भगवान् शम्भुसे
प्रार्थना की। शिवजी भक्तोंके अधीन होनेके कारण प्रतिदिन
उनके वनाये हुए पार्थिवलिङ्गमें पूजित होनेके लिये आया
करते थे। जब उन दोनोंके पार्थिव-पूजन करते बहुत दिन
बीत गये, तब एक समय परमेश्वर शिवने प्रसन्न होकर कहा—
भी तुम्हारी आराधनासे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम दोनों मुझसे वर
माँगो। उस समय उनके ऐसा कहनेपर नर और नारायणने
लोगोंके हितकी कामनासे कहा— देवेश्वर! यदि आप प्रसन्न
हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूपसे पूजा
प्रह्म करनेके लिये यहीं स्थित हो जाइये।



उन दोनों बन्धुओंके इस प्रकार अनुरोध करनेपर कल्याणकारी महेश्वर हिमालयके उस केदारतीर्थमें खयं ज्योति-लिंङ्गके रूपमें खित हो गये। उन दोनोंसे पृजित होकर सम्पूर्ण दु:ख और भयका नाद्य करनेवाले शम्भु लोगोंका उपकार करने और भक्तोंको दर्शन देनेके लिये खायं केदारेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करनेवाले भक्तोंको सदा अभीष्ट वस्त प्रदान करते हैं । उसी दिनसे छेकर जिसने भी भक्तिभावसे केदारेश्वरका पूजन किया, उसके लिये खन्नमें भी दुःख दुर्लभ हो गया। जो भंगवान शिवका प्रिय भक्त वहाँ शिवलिङ्गके निकट शिवके रूपसे अङ्कित वलय (कङ्कण या कड़ा ) चढाता है। वह उस वलययुक्त स्वरूपका दर्शन करके समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन्सुक्त भी हो जाता है। जो बदरीवनकी यात्रा करता है, उसे भी जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है । नर और नारायणके तथा केदारेश्वर शिवके रूपका दर्शन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वरमें भक्ति रखनेवाले जो पुरुष बहाँकी यात्रा आरम्भ करके उनके पासतक पहुँचनेके पहले मार्गमें ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं-इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। \* केदारतीर्थमें पहुँचकर वहाँ प्रेमपूर्वक केदारेश्वरकी पूजा करके वहाँका जल पी लेनेके पश्चात् मनुष्यका फिर जन्म नहीं होता । त्राझणो ! इस भारतवर्षमें सम्पूर्ण जीवोंको भक्तिभावसे भगवान् नर-नारायणकी तथा केदारेश्वर शम्भुकी पूजा करनी चाहिये।

अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिङ्गका माहात्म्य कहूँगा। कामरूप देशमें लोकहितकी कामनासे साक्षात् भगवान् शंकर ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। उनका वह खरूप कल्याण और मुखका आश्रय है। ब्राहाणो ! पूर्वकालमें एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था, जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्मका विध्वंस करता और समस्त प्राणियोंको दुःख देता था। वह महावली राक्षस कुम्भकर्णके वीर्य और कर्कटीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माताके साथ सह्म पर्वतपर निवास करता था। एक दिन समस्त लोकोंको दुःख देनेवाले

केदारेशस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वे मृताः ।
 तेऽपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणा ।
 (शि० पु० कोटिकद्रसंहिता १९ १ २२ )

भयानक पराक्रमी दृष्ट भीमने अपनी म्रातासे पूछा—'माँ ! मेरे पिताजी कहाँ हैं ? तुम अकेली क्यों रहती हो ? मैं यह सब जानना चाहतो हूँ । अतः यथार्थ बात बताओ ।'

कर्कटी बोली-बेटा ! रावणके छोटे भाई कुम्भकर्ण तेरे पिता थे । भाईसहित उस महाबली वीरको श्रीरामने मार डाला । मेरे पिताका नाम कर्कट और माताका नाम पुष्कसी था । विराध मेरे पति थे, जिन्हें पूर्वकालमें रामने मार डाला । अपने प्रिय स्वामी के मारे जानेपर मैं अपने माता-पिताके पास रहती थी । एक दिन मेरे माता-पिता अगस्त्य मुनिके शिष्य सुतीक्ष्णको अपना आहार बनानेके लिये गये। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता-पिताको भस्म कर डाला । वे दोनों मर गये । तबसे मैं अकेली होकर बड़े दु:खके साथ इस पर्वतपर रहने लगी। मेरा कोई अवलम्ब नहीं रह गया । मैं असहाय और दुःखसे आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान् वल-पराक्रमसे सम्पन्न राक्षस क्रम्भकर्ण जो रावणके छोटे भाई थे, यहाँ आये। उन्होंने बलात्कारपूर्वक मेरे साथ समागम किया । फिर वे मुझे छोड़कर लङ्का चले गये। तत्पश्चात् तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिताके समान ही महान् बलवान और पराक्रमी हो । अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हैं।

सूतजी कहते हैं—श्राह्मणों ! कर्कटीकी यह वात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि भैं विष्णुके साथ कैसा बर्ताव करूँ ! इन्होंने मेरे पिताको मार डाला । मेरे नाना-नानी भी उनके भक्तके हाथसे मारे गये । विराधकों भी इन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुःख दिया । यदि मैं अपने पिताका पुत्र हूँ तो श्रीहरिको अवश्य पीड़ा दूँगा ।

ऐसा निश्चय करके भीम महान् तप करनेके लिये चला गया। उसने ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके लिये एक हजार वर्षोंतक महान् तप किया। तपस्याके साथ-साथ वह मन-ही-मन इष्ट-देवका ध्यान किया करता था। तव लोकपितामह ब्रह्मा उसे वर देनेके लिये गये और इस प्रकार बोले।

ब्रह्माजीने कहा—भीम ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो; उसके अनुसार वर माँगो ।

भीम बोला—देवेश्वर ! कमलासन ! यदि आप प्रसन्न हैं और पुझे पर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिये, जिसकी कहीं तुलना न हो।

स्तजी कहते हैं-ऐसा कहकर उस राष्ट्रसने ब्रह्माजीको नमस्कार किया और ब्रह्माजी भी उसे अभीष्ट वर . देकर अपने धामको चले गये । हह्याजीसे, अत्यन्त बल पाकरे राक्षस अपने वर आया और माताको प्रणाम करके ही विता-पूर्वक वड़े गर्वसे बोला—'माँ ! अब तुम मेरा बल, देखी। मैं इन्द्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता कर्नेवाले श्रीहरिका महान् संहार कर डालूँगा।' ऐसा कदकर भयानक पराक्रमी भीमने पहले इन्द्र आदि देवताओंको जीता और उन सबको अपने-अपने स्थानसे निकाल बाहर किया । तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे उनका पक्ष लेनेवाले श्रीहरिको भी उसने युद्धमें हराया । फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीको जीतना प्रारम्भ किया । सबसे पहले वह कामरूप देशके राजा सुदक्षिणको जीतनेके लिये गया । वहाँ राजाके साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ । दुष्ट असुर भीमने ब्रह्माजीके दिये हुए वरिके प्रभावसे शिवके आश्रित रहनेवाले महावीर महाराज सुदक्षिणको परास्त कर दिया और सब सामग्रियोंसहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकारमें कर लिया। भगवान शिवके प्रिय भक्त धर्मप्रेमी परम धर्मात्मा राजाको भी उसने कैद कर लिया और उनके दैरोंमें बेड़ी डालकर उन्हें एकान्त स्थानमें बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान्की प्रीतिके लिये शिवकी उत्तम पार्थिव मृति बनाकर उन्होंका भजन-पूजन आरम्भ कर दिया। उन्होंने बारंबार गङ्गाजीकी स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव-पूजनकी विधिसे शंकरजीकी पूजा सम्पन्न की । विधि-पूर्वक भगवान् शिवका ध्यान करके वे प्रणवयुक्त पञ्जाक्षरमन्त्र (ॐ तमः शिवाय) का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करनेके लिये अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनीं उनकी साध्वी पत्नी राजवछभा दक्षिणा प्रेमपूर्वक पार्थिव-पूजन किया करती थीं। वे दस्पति अनन्यभावसे भक्तोंका कल्याण करनेवांछे भगवान् शंकरका भजन करते और प्रतिदिन उन्हींकी आराधनामें तत्पर रहते थे । इधर वह राक्षस वरके अभिमीनसे मोहित हो षशकर्म आदि सब धर्मोंका लोप करने लगा और सबसे कहने ल्गा---'तुमलोग सब कुछ मुझे ही दो।' महर्षियो ! दुरात्मा राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वीको अपने वरामें कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणोंमें बताये हुए धर्मका लोप करके शक्तिशाली होनेके कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा।

तव सब देवता तथा ऋषि अत्यन्त पीड़ित हो महाकोशीके तटपर गये और शिवका आराधन तथा स्तवन करने छगे। उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान शिव अत्यन्त प्रसन्न हो देक्ताओंसे बोले-दिवराण तथा महर्षियो ! मैं प्रसन्न हूँ । वर माँगो । तुम्हारा कौन सरकार्य सिद्ध करूँ ??

देवता, बोले—देवेश्वर ! आप अन्तर्यामी हैं, अतः ्रवके मनकी सारी ब्रातें जानते हैं । आपसे कुछ भी अज्ञात °नहीं है भे प्रभो ! महेश्वर ! कुम्भकर्णसे उत्पन्न कर्कटीका बलवान् पुत्र राक्षमं भीमं ब्रह्माजीके दिये हुए वरसे शक्तिशाली हो देवताओंको निरन्तर पीडा दे रहा है । अतः आप इस दु:खदायी राक्षसका नाश कर दीजिये । हमपर कृपा कीजिये, विलम्ब न कीजिये।

शास्मुने कहा-देवताओ ! कामरूप देशके राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं । उनसे मेरा एक संदेश कह दो । किर तम्हारा • सारा कार्य शीघ ही पूरा हो जायगा । उनसे कहना- 'कामरूप देशके अधिपति महाराज सुदक्षिण ! प्रभो ! तुम मेरे विशेष भक्त हो । अतः प्रेमपूर्वक मेरा भजन करो । दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्माजीका वर पाकर प्रबल हो गया है। इसीलिये उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है। परंतु अब मैं उस दुष्टको मार डाउँगा, इसमें संदेह नहीं है।

सृतजी कहते हैं-बाह्मणो ! तव उन सब देयताओंने प्रसन्नतापूर्वक वहाँ जाकर उन महाराजसे शम्भुकी कही हुई सारी बात कह सुनायी । उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियोंको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ और वे सब-के-सब शीव ही अपने-अपने आश्रमको चले गये।

इधूर भगवान् शिव भी अपने गणोंके साथ लोकहितकी कामनासे अपने भक्तकी रक्षा करनेके लिये सादर उसके निकट गये और गुप्तरूपसे वहीं ठहर गये। इसी समय कामरूपनरेशने पार्थिव शिवके सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरम्भ किया। इतनेमें ही किसीने राक्षससे जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे ( नाशके ) लिये कोई पुरश्चरण कर रहे हैं।

यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालनेकी इच्छासे नंगी तलवार हाथमें लिये राजा-के पास गया । वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी, उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और खरूपको समझकर राक्षसने यही माना कि राजा मेरे लिये कुछ कर रहा है । अतः 'सब सामग्रियोंसहित इस नरेशको मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ ।', ऐसा विचारकर उस महाक्रोधी राक्षसने राजाको बहुत डाँटा और पूछा 'क्या कर रहे हो ?' राजाने भगवान् शंकरपर रक्षाका भार सौंपकर कहा-- भी चराचर जगत्के स्वामी भगवान शिवकः पूजन करता हूँ । तब राक्षस भीमने भगवान् शंकरके प्रति बहुत तिरस्कार्युक्त दुर्वचन कहकर राजाको धमकाया और भगवान् इांकरके पार्थिव लिङ्गप्र तलवार चलायी । वह तलवार उस पार्थिव लिङ्गका सर्वा भी नहीं करने पायी कि उससे साक्षात् भगवान् हर वहाँ प्रकट हो गये और बोले-देखो, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्तकी रक्षाके लिये प्रकट हुआ हूँ । मेरा पहलेसे ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तकी रक्षा करूँ । इसलिये भक्तोंको मुख देनेवाले मेरे बलकी ओर दृष्टिपात करो ।'

ऐसा कहकर भगवान् शिवने पिनाकसे उसकी तलवारके दो टुकड़े कर दिये । तब उस राक्षसने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शम्भुने उस दुष्टके त्रिशूलके भी सैकड़ों दुकड़े कर डाले । तदनन्तर शंकरजीके साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत् क्षुव्ध हो उठा । तब नारदजीने आकर भगवान् शंकरसे प्रार्थना की ।

नारद वोले-लोगोंको भ्रममें डालनेवाले महेश्वर ! मेरे नाथ ! आप क्षमा करें, क्षमा करें । तिनकेको काटनेके लिये कुल्हाड़ा चलानेकी क्या आवश्यकता है । शीव ही इसका संहार कर डालिये।

नारदजीके इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान् शम्भुने समय समस्त राक्षसोंको भस्म कर हंकारमात्रसे उस



डाला । मुने ! सब देवताओं के देखते देखते शिवजीने उन सारे

राक्षसोंको दर्ग्व कर दिया । तदनन्तर भगवान् शंकरकी कृपासे इन्द्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरोंको शान्ति मिली तथा सम्पूर्ण जगत् ख़स्य हुआ । उस समय देवताओं और विशेष्ठतः भुनियोंने भगवान् शंकरसे प्रार्थना की कि प्रमो ! आप यहाँ लोगोंको मुख देनेके लिये सदा निवास करें । यह देश निन्दित माना गया है । यहाँ आनेवाले लोगोंको प्रायः दुःख ही प्राप्त होता है । परंतु आपका दर्शन करनेसे यहाँ सबका कल्याण होगा । आप भीमशंकरके नामसे विख्यात होंगे और सबके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि क्रेंगे । आपका यह ब्योति लिंक्न सदा पूजनीय और समस्त अप्रपत्तियोंका निवारण करने-वाला होगा ।

स्तजी कहते हैं—ब्रह्मणो ! उनके इस प्रकार पार्थना करनेपर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल परमें खतन्त्र शिव प्रसन्तापूर्वक वहीं स्थित हो गये। (अध्यायं १९—२१°)

# विश्वेश्वर ज्योतिलिङ्ग और उनकी महिमाके प्रसङ्गमें पश्चकोशीकी महत्ताका प्रतिपादन

सतजी कहते हैं-सनिवरो ! अब मैं काशीके विश्वे-श्वर नामक च्योतिर्लिङ्गका माहात्म्य वताऊँगा, जो महापातकोंका भी नाश करनेवाला है। तुमलोग सुनो ! इस भूतलपर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सिबदानन्दस्वरूप, निर्वि-कार एवं सनातन ब्रह्मरूप है । अपने कैवस्य (अद्भैत) भावमें ही रमनेवाले उन अद्वितीय परमात्मामें कभी एकसे दो हो जानेकी इच्छा जायत् हुई । फिर वे ही परमात्मा सगुणरूपमें प्रकट हो शिव कहलाये । वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपोंमें प्रकट हो गये । उनमें जो पुरुष था, उसका 'शिव' नाम हुआ और जो स्त्री हुई, उसे 'शक्ति' कहते हैं । उन चिदानन्द-स्वरूप शिव और शक्तिन स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभावसे ही दो चेतनों ( प्रकृति और पुरुष ) की सृष्टि की । मुनिवरो ! उन दोनों माता-पिताओंको उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान् संशयमें पड़ गये । उस समय निर्गुण परमात्माले आकाशवाणी प्रकट हुई-- 'तुम दोनोंको तपस्या करनी चाहिये। फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टिका विस्तार होगा।

वे प्रकृति और पुरुष वोले—प्रभो ! शिव ! तपस्याके लिये तो कोई स्थान है ही नहीं ! फिर इम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञाके अनुसार तप करें ।

तव निर्मुण शिवने तेजके सारभूत पाँच कोस छंवे-चौड़े शुभ एवं सुन्दर नगरका निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणोंसे युक्त था। उस नगरका निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनोंके छिये भेजा। वह नगर आकाशमें पुरुषके समीप आकर स्थित हो गया। तव पुरुष—शीहरिने उस नगरमें स्थित हो सृष्टिकी कामनासे

**शिवका ध्यान करते हुए वहुत वर्षोंत**क तप किया । उस समय परिश्रमके कारण उनके शरीरसे श्वेत जलकी अनेक धाराएँ प्रकट हुई; जिनसे सारा शून्य आकाश व्यास हो गया । वहाँ दसरा कुछ भी दिखायी नहीं देता था । उसे देखकर भगवान विष्णु मन-ही-मन बोल उठे-यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखायी देती है ? उस समय इस आश्चर्यको देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभुके सामने ही उनके एक कानसे मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकणिका नामक महान् तीर्थ हो गया । जब पूर्वोक्त जलराशिमें वह सारी पञ्चकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिवने शीव ही उसे अपने त्रिञ्चलके द्वारा धारण कर लिया । फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृतिके साथ वहीं सोये । तब उनकी नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ और उस कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उनकी उत्पत्तिमें भी शंकरका आदेश ही कारण था । तदनन्तर उन्होंने शिवकी आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरम्भ की । ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डमं चौदह भुवन वनाये । ब्रह्माण्डका विस्तार महर्षियोंने पचास करोड़ योजनका बताया है। फिर भगवान् शिवने यह सोचा कि 'ब्रह्माण्डके भीतर कर्मपाशसे वैंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे ?' यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पञ्चकोशीको इस जगत्में छोड़ दिया ।

'यह पञ्चक्रोशी काशी लोकमें कल्याणदायिनी, कर्मबन्धनका नाश करनेवाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्षको प्रकाशित करनेवाली मानी गयी है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा-ने 'अविमुक्त'लिङ्गकी स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे! तुम्हें कभी इस क्षेत्रका त्याग नहीं करना चाहिये।'' ऐसा कहकर भगवान् हरने काशीपुरीको स्वयं अपने त्रिशुलसे उतार-

<sup>\* &#</sup>x27;स दितीयमैच्छत्' (बृहदारण्यक उ०—१।४।३) इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है।

कर मर्त्यलोकके जगत्में छोड़ दिया । ब्रह्माजीका एक दिन . पूरा होनेपर जब सारे जूगन्का थलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरीका नारा नहीं होता । उस समय भगवान् शिव इसे त्रियूलपर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा-द्वरा पुनः नयी सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल-पर स्थापित कर देते हैं। कर्मोंका कर्षण करनेसे ही इस पुरी-को 'काशी' कहते हैं। काशीमें अविमुक्तेश्वर लिङ्ग सदा विराज-मान रहता है । वह महापातकी पुरुषोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मुनीश्वरो ! अन्य मोक्षदायक धामोंमें सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशीमें ही जीवोंको सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति मुलभ होती है । जिनकी कहीं भी गिति नहीं है, उनके लिये वाराणसी पुरी ही गित है। महापुण्यमयी पञ्चकोशी करोड़ों हत्याओंका विनाश करनेवाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरणकी इच्छा करते हैं। फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है । यह शंकरकी प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है।

कैलासके पित, जो भीतरसे सत्त्वगुणी और वाहरसे तमोगुणी कहे गये हैं, कालाग्नि रुद्रके नामसे विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुणरूपमें प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिवसे इस प्रकार कहा।

रुद्र बोळे—विश्वनाथ ! महेश्वर ! मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है । साम्ब महादेव ! मुझ आत्मजपर कृपा कीजिये । जूगत्पते ! लोकहितकी कामनासे आपको सदा यहीं रहना चाहिये । जगनाथ ! मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ । आप यहाँ रहकर जीवोंका उद्धार करें ।

 स्तुतजी कहते हैं—तदनन्तर मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले अविमुक्तमे भी शंकरसे वारंवार प्रार्थना करके नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा।



अविमुक्त बोले—काल्रूपी रोगके मुन्दर औषघ देवाधिदेव महादेव! आप वास्तवमें तीनों लोकोंके स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदिके द्वारा भी सेवनीय हैं। देव! काशी-पुरीको आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिन्त्य मुखकी प्राप्तिके लिये यहाँ सदा आपका ध्यान लगाये स्थिरभावसे बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देनेवाले तथा सम्पूर्ण कामनाओंके पूर्वक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकारके लिये उमासहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव! आप समस्त जीवोंको संसारसागरसे पार करें। हर! मैं वारंवार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तोंका कार्य सिद्ध करें।

सूतजी कहते हैं — ब्राह्मणो ! जब विश्वनाथने भगवान शंकरले इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों-का उपकार करनेके लिये वहाँ विराजमान हो गये । जिस दिनसे भगवान शिव काशीमें आ गये, उसी दिनसे काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गयी। (अध्याय २२)



### वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य

सूतजी कहते हैं—मुनीश्वरो! मैं संक्षेपसे ही वाराणसी तथा विश्वेश्वरके परम मुन्दर माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, मुनो। एक समयकी बात है कि पार्वती देवीने छोक-हितकी कामनासे बड़ो प्रसन्नताके साथ भगवान् श्विवसे अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त छिङ्गका माहात्म्य पूछ्क । तव परमेर्श्वर शिवने कहा—यह वाराणसीपुरी सदाके लिये मेरा गुह्मतम क्षेत्र है और सभी जीवोंक्की मुक्तिका सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्रमें सिद्धराण सदा मेरे वतका अम्भ्रय ले नाना प्रकारके वेप धारण किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा रखकर जितातमा और जितेन्द्रिय हो नित्य महायोगका अभ्यास

হাি০ ৭০ অ০ ৪५—

करते हैं । उस उत्तम महायोगका नाम है पागुपत योग । उसका श्रुतिबोद्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भौंग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है । महेश्वरि ! वाराणसी पुरीमें निवास करना मुझे सदा ही अच्छा .लगता है। जिस कारणसे मैं सब कुंट छोड़कर काशीमें रहता हूँ! उसे बताता हूँ, सुनो । जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्वका ज्ञानी है, वे दोनों अवस्य ही मोक्षके भागी होते हैं । उनके लिये तीर्थकी अपेक्षा नहीं है । विहित और अविहित दोनों प्रकारके कर्म उनके लिये समान हैं। उन्हें जीवन्मुक्त ही समझना चाहिये। वे दोनों कहीं भी मरें, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं । यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तमशंक्ति देवी उमे ! इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थमें जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े, कोई भी क्यों न हों-यदि इस पुरीमें मर जायँ तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्रः क्रमारी हो या विवाहिताः विधवा हो या वन्ध्याः रजखलाः प्रसता, संस्कारहीना अथवा जैसी-तैसी-कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्रमें मरी हो तो अवश्य में अकी भागिनी होती है-इसमें संदेह नहीं है । स्वेद्ज, अण्डज, उद्भिज अथवा ज्ययुज प्राणी जैसे यहाँ मरनेपर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता । देवि ! यहाँ मरनेवालेके लिये न ज्ञानकी अपेक्षा है न भक्तिकी; न कर्मकी आवश्यकता है न दानकी; न कभी संस्कृतिकी अपेक्षा है और न धर्मकी ही; यहाँ नाम-कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जातिकी भी अपेक्षा नहीं होती । जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमें निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे उसके लिये मोक्षकी प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिये ! मेरा यह दिन्य पुर गुह्यसे भी गुह्यतर है । ब्रह्मा आदि देवता भी इसके माहात्म्यको नहीं जानते । इसलिये यह महान् क्षेत्र अविमुक्त नामसे प्रसिद्ध है; क्योंकि नैमित्र आदि सभी तीथोंसे यह श्रेष्ठ है। यह मरनेपर अवस्य मोक्ष देनेवाला है। धर्मका सार सत्य है, मोक्षका सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीथोंका सार यह 'अविमुक्त' तीर्थ (काशी ) है-ऐसी विद्वानींकी मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीडर तथा विविध कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थमें प्राणोंका परित्याग करता है तो उसे मोक्ष तीमल जाता है । जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्मकी रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्रमें मृत्युका प्राप्त होता है तो पुनः संसार-बन्धनमें नहीं

पड़ता। फिर जो ममतासे रहित, धीर, सत्त्वगुणी, द्रम्भहीन, कर्मकुंदाल और कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण किसी भी कर्मका आरम्भ न करनेवाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझमें ही स्थित हैं।

इस काशीपुरीमें शिवभक्तोंद्वारा अनेक शिवलिङ्ग स्थापित किये गये हैं। पार्वति ! वे सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाले, और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओंमें पाँच-पाँच होस फैला हुआ यह क्षेत्र 'अविमुक्त' कहा गया है, वह सब आरसे मोक्षदायक है। जीवको मृत्युकालमें यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाय तो उसे अवस्य मोक्षकी प्राप्ति होती है । यदि निष्पाप मनुष्य काशीमें मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है और जो पापी मनुष्य मरता है, वह कायव्यूहोंको प्राप्त होता है। उसे पहले योतनाका अनुभव करके ही पीछे मोक्षकी प्राप्ति होती है। सुन्दरि ! जो इस अविमुक्त क्षेत्रमें पातक करता है, वह हजारों वर्षोंतक भैरवी यातना पाकर पापका फल भोगनेके पश्चात् ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पोंमें भी अपने किये हुए कर्मका क्षय नहीं होता । जीवको अपने द्वारा किये गये ग्रुभाग्रुभ कर्मका फल अवस्य ही भोगना पड़ता है । केवल अग्रुभ कर्म नरक देनेवाला होता है, केवल ग्रुभ कर्म स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला होता है तथा ग्रुम और अग्रुम दोनों कर्मोंसे मनुष्य-योनिकी प्राप्ति बतायी गयी है। अशुभ कर्मकी कमी और ग्रुम कर्मकी अधिकता होनेपर उत्तम जन्म प्राप्त होता है । ग्रुभ कर्मकी कमी और अग्रुभ कर्मकी अधिकता होनेपर यहाँ अधम जन्मकी प्राप्ति होती है। पार्वित ! जब ग्रुभ और अग्रुभ दोनों ही कर्मोंका क्षय हो जाता है, तभी जीवको सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसीने पूर्वजन्ममें आदरपूर्वक काशीका दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्ममें काशीमें पहुँचकर मृत्युकी प्राप्ति होती है । जो मनुष्य काशी जाकर गङ्गामें स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित कर्मका नाश हो जाता है। परंतु प्रारव्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशीमें मुक्ति ही जाती है, उसके प्रारब्ध कर्मका भी क्षय हो जाता है। प्रिये ! जिसने एक ब्राह्मणको भी काशीवास करवाया है, वह स्वयं भी काशीवासका अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है।

स्तजी कहते हैं—मुनिवरो ! इस तरह काशीका तथा विश्वेश्वर लिङ्गदा प्रचुर माहात्म्य वताया गया है, जो बाद में त्र्यम्बक नामक ज्योतिर्छिङ्गका माहात्म्य बताऊँगाः

सत्पुरुषोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इसके जिसे सुनकर मनुष्य क्षणभरमें समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। (अध्याय २३)

त्र्यम्बक द्योतिर्लिङ्गके प्रसङ्गमें महर्षि गौतमके द्वारा किये गये परोपकारकी कथा, उनका तपके प्रभावसे ैं अक्षयं जल. प्राप्त करके ऋषियोंकी अनावृष्टिके कष्टसे रक्षा करनाः ऋषियोंका छलपूर्वक .

-+ --

उन्हूं गोहत्यामें फँसाकर आश्रमसे निकालना और ग्रुद्धिका उपाय बताना

सूतजी कहते हैं - मुनिवरो ! सुनो, मैंने सहुरु व्यासजीके मुखसे जैसी मुनी है, उसी रूपमें एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ । पूर्वकालकी बात है, गौतम नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नीका नाम अहल्या था । दक्षिण दिशामें जो ब्रह्मगिरि है, वहीं उन्होंने दस हजार वर्षोतक तपस्या की थी। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! एक समय वहाँ सौ वर्षोतक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया । सब छोग महान् दुःखमें पड़ गये। इस भूतळपर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता था । फिर जीवोंका आधारभूत जल कहाँसे दृष्टिगोचर होता । उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग—सब वहाँसे दसों दिशाओंको चले गये। तव गौतम ऋषिने छः महीनेतक तप करके वरुणको प्रसन्न किया । वरुणने प्रकट होकर वर माँगनेको कहा--ऋषिने वृष्टिके लिये प्रार्थना की। वरुणने कहा-दिवताओंके विधानके विरुद्ध दृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहनेवाला जल देता हूँ । तुम एक गड़ा तैयार करो।'

उनके ऐसा कहनेपर गौतमने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुणने उसे दिव्य जलके द्वारा भर दिया तथा ° परोपकारसे मुशोभित होनेवाले ° मुनिश्रेष्ठ गौतमसे कहा— 'महामुने ! कभी धीण न होनेवाला यह जल तुम्हारे लिये तीर्थरूप होगा और पृथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे इसकी ख्याति होगी । वहाँ किये हुए दान, होम, तप, देत्रपूजन तथा पितरीं-का श्राद्ध—सभी अक्षय होंगे।

ऐसा कहकर उन महर्षिसे प्रशंसित हो वरुणदेव अन्तर्धान हो गये। उस जलके द्वारा दूसरोंका उपकार करके महर्षि गौतमको भी वड़ा सुख मिला । महात्मा पुरुषका आश्रय मनुष्योंके लिये महत्त्वकी ही प्राप्ति करानेवाला होता है। महान् पुरुष ही महात्माके उस स्वरूपको देखते और ्रसमझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं । मनुष्य जैसे पुरुषका सेवन करता है, वैसा ही फल पता है। महान् पुरुषकी सेवासे महत्ता मिलती है और क्षुद्रकी सेवासे क्षुद्रता । उत्तम पुरुषों-का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरोंके दुःखको नहीं सहन कर पाते । अपनेको दुःख प्राप्त हो जाय, इसे भी स्वीकार कर लेते हैं। क़िंतु दूसरोंके दुःखका निवारण ही करते हैं। दयालुः अभिमानशून्यः उपकारी और जितेन्द्रिय—ये पुण्यके चार खंभे हैं, जिनके आधारपर यह पृथ्वी टिकी हुई है।

तदनन्तर गौतमजी वहाँ उस परम दुर्छभ जलको पाकर विधिपूर्वक नित्य-नैमित्तिक कर्म करने छगे। उन मुनीश्वरने वहाँ नित्य होमकी सिद्धिके लिये धान, जो और अनेक प्रकार-के नीवार वोआ दिये । तरह-तरहके धान्यः भाँति-भाँतिके बुक्ष और अनेक प्रकारके फल-फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार मुनकर वहाँ दूसरे-दूसरे सहस्रों ऋषि-मुनि, पशु-पक्षी तथा बहुमंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमण्डलमें बड़ा मुन्दर हो गया। उस अक्षय जलके संयोगसे अनावृष्टि वहाँके लिये दुःखदायिनी नहीं रह गयी। उस वनमें अनेक शुभकर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि-के साथ वास करने लगे । उन्होंने कालक्षेप करनेके लिये वहाँ धान बोआ दिये । गौतमजीके प्रभावसे उस वनमें सब ओर आनन्द छा गया।

एक बार वहाँ गौतमके आश्रममें आकर बसे हुए ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ जलके प्रसङ्गको लेकर अहस्यापर नाराज हो गयों । उन्होंने अपने पतियोंको उकसाया । उन लोगोंने गौतम-का अनिष्ट करनेके लिये गणेशजीकी आराधना की। भक्त-पराधीन गणेशजीने प्रकट होकर वर माँगनेके लिये कहा-

स्वभावोऽयं परदुःखासहिध्युता 1 . **\* उत्तमानां** \* स्वयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यतेऽन्यस्य वार्यते । जितेन्द्रयः ॥ उपकारी दयालुरमदस्पर्श पुण्यस्तम्भैस्तु चतुर्भिर्धार्यते मही। ... एतेश्व (शिव० पु० कोटि० सं० २४। २४-२६)

तब ये बोले भगवन् ! यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे समस्त ऋषि डाँट-फटकारकर गौतमको आश्रमसे वाहर निकाल दें।'

- गणेशाजीने कहा--ऋषियो !- तुम सब लोग सुनो [ इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। विना किसी अपराधके उनपर क्रोध करनेके कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुःख दिया जाय तो वह अपने लिये हितकारक नहीं होता। जब उपकारीको दुःख दिया जाता है, तब उससे इस जगत्में अपना ही नाश होता है। अपेसी तपस्या करके उत्तम फलकी सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फलका परित्याग करके अहितकारक फलको नहीं ग्रहण किया जाता । ब्रह्माजीने जो यह कहा है कि असाध कभी साधुताको और साधु कभी असाधुताको नहीं ग्रहण करता। यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवासके कारण जब तुमलोगोंको दुःख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतमने जलकी व्यवस्था करके तुम्हें सख दिया। परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुःख दे रहे हो । संसारमें ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं । इस बातपर तम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियोंकी शक्तिसे मोहित हए तमलोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतमके लिये अत्यन्त हितकारक ही होगा। इसमें संशय नहीं है। ये मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही मुख देंगे। अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं । इसलिये तुमलोग कोई दूसरा वर माँगो।

सृतिजी कहते हैं—ब्राह्मणो ! महातमा गणेशने शृपियोंसे जो यह बात कही, वह यद्यपि उनके लिये हितकर थी, तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया । तव भक्तोंके अधीन होनेके कारण उन शिवकुमारने कहा— 'तुमलोगोंने जिस बस्तुके लिये प्रार्थना की है, उसे मैं अवस्य कलँगा । पीछे जो होनहार होगी, वह होकर ही रहेगी ।' ऐसा कहकर वे अन्तर्थान हो गये । मुनीश्वरो ! उसके बाद उन दुष्ट शृपियोंके प्रभावसे तथा उन्हें प्राप्त हुए वरके कारण जो घटना घटित हुई, उसे मुनो । वहाँ गौतमके खेतमें जो धान और जो थे, उनके पाप गणेशाजी एक दुर्बल गूाय बनकर गये ।

अपराधं विना तस्मै कुध्यतां हानिरेव च ॥

, उपस्कृतं पुरा यैस्तु तेम्यो दुःखं हितं नहि ।

• बदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भनेदिह ॥

(शि० पु० को० र० सं० २५। १४-१५)

दिये हुए वरके कारण वह गौ काँपती हुई वहाँ जाकर धान और जो चरने लगी। इसी समय दैवचरा गौतमजी वहाँ आ गये। वे दयाछ ठहरे, इसलिये मुद्धीभर तिनके लेकर उन्होंसे उस-गौको हाँकने लगे। उन तिनकोंका स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वीपर गिर पड़ी और ऋषिके देखते-देखते उसी क्षण मर गयी।

वे दूसरे-दूसरे (द्रेषी) ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियाँ वहाँ छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौके फिरते ही वे सब-के-सब बोल उठे—'गौतमने यह क्या कर डाला ?' गौतम भी आश्चर्यचिकत हो, अहस्याको बुलाकर व्यथित हृत्यसे दुःखपूर्वक बोले—'देवि! यह क्या हुआ, कैसे हुआ ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझपर कुपित हो गये हैं। अब क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मुझे हत्या लग गयी।'

इसी समय ब्राह्मण और उनकी पित्रयाँ गौतमको डाँटने और दुवीचनोंद्वारा अहल्याको पीड़ित करने लगीं। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतमको बारंबार फटकारने और धिकारने लगे।

ब्राह्मण बोले—अव तुम्हें अपना मुँह नहीं दिखाना चाहिये। यहाँसे जाओ, जाओ। गोहत्यारेका मुँह देखनेपर तत्काल वस्त्रमहित स्नान करना चाहिये। जबतक तुम इस आश्रममें रहोगे, तबतक अग्निदेव और पितर हमारे दिये हुए किसी भी हब्य-कब्यको ग्रहण नहीं करेंगे। इसल्यि पापी गोहत्यारे! तुम परिवारसहित यहाँसे अन्यत्र चले जाओ। विलम्ब न करो।

स्तजी कहते हैं—ऐसा कहकर उन सबने उन्हें पत्थरोंसे मारना आरम्भ किया। वे गालियाँ दे-देकर गौतम और अहल्याको सताने लगे। उन दुष्टोंके मारने और धमकानेपर गौतम बोलैं—'मुनियो! मैं यहाँसे अन्यत्र जाकर रहूँगा' ऐसा कहकर गौतम उस स्थानसे तत्काल निकल गये और उन सबकी आज्ञासे एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिये आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणोंने कहा—'जबतक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है, तबतक तुम्हें कोई यज्ञ-यागादि कर्म नहीं करना चाहिये। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञके अनुष्ठानका तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है।' मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष विताकर उस दुःखसे दुखी हो बारंबार उन मुनियोंसे अपनी द्युद्धिके लिये प्रार्थना करने लगे। उनके दीनभावसे प्रार्थना करनेपर उन ब्राह्मणोंने कहा—'गौतम! तुम अपने पापको प्रकट करते हुए तीन बार सारी पृथ्वीकी

परिक्रमा करो । फिर लौटकर यहाँ एक महीनेतक वत करो । उसके बाद इस ब्रह्मगिरिकी एक सौ एक परिक्रमा करनेके पश्चात् तुम्हारी शुद्धि होगी । अथवा यहाँ गङ्गाजीको छे आकर. उन्होंके जलेसे ख़ान करो तथा एक करोड़ पार्थिव लिङ्ग बनाकर महादेवजीकी आराधना करो । फिर गङ्गामें स्नान करके इस पर्वतकी ग्यारह बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात सौ घड़ोंके जलसे पार्थिव शिवलिङ्गको स्नान करानेपर तम्हारा उद्धार होगा। 3 उन ऋषियों के इस प्रकार कहनेपर

गौतमने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बात मान छी । वे वोले-- 'मुनिवरो ! मैं आप . श्रीमानोंकी. आज्ञासे यहाँ पार्थिवपूजन तथा ब्रह्मागिरिकी परिक्रमा करूँगा ।' ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतमने उस प्रवंतकी परिक्रमः करनेके पश्चात् पार्थिव लिङ्गोंका निर्माण करके उनका पूजन किया । साध्वी अहल्याने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया । उस समय शिष्य-प्रशिष्य उन दोनोंकी सेवा करते थे।

(अध्याय २४-२५)

पत्नीसहित गौतमकी आराधनासे संतुष्ट हो भगवान् शिवका उन्हें दर्शन देना, गङ्गाको वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ बृहस्पतिके सिंहराशिपर आनेपर गङ्गाजीके विशेष माहात्म्यको स्वीकार करना, गङ्गाका गौतमी ( या गोदावरी ) नामसे और शिवका च्यम्बक ज्योतिर्लिङ्गके नामसे विख्यात होना तथा इन दोनोंकी महिमा

स्तजी कहते हैं-पत्नीसहित गौतम ऋषिके इस प्रकार आराधना करनेपर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ शिवा और प्रमथगणोंके साथ प्रकट हो गये। तदनन्तर प्रसन्न हुए कृपानिधान शंकरने कहा—'महामुने ! मैं तुम्हारी उत्तम भक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम कोई वर माँगो। उस समय महात्मा शम्भुके सुन्दर रूपको देखकर आनन्दित हुए गौतमने भक्तिभावसे शंकरको प्रणाम करके उनकी स्तुति की । लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गये और बोहे—'देव ! मुझे निष्पाप कर दीजिये।'



भगवान् शिवने कहा-मुने ! तुम धन्य हो। कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो । इन दुर्धेने तुम्हारे साथ छल किया । जगत्के लोग तुम्हारे दर्शनसे पापरिहत हो जाते हैं। फिर सदा मेरी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले तुम क्या पापी हो ? मुने ! जिन दुरात्माओंने तुमपर अत्याचार किया है, वे ही पापी, दुराचारी और इत्यारे हैं। उनके दर्शनसे दूसरे लोग पापिष्ठ हो जायँगे । वे सब-के-सब कतन्न हैं । उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता ।

महादेवजीकी यह वात सुनकर महर्षि गौतम मन-ही-मन वडे विस्मित हए । उन्होंने भक्तिपूर्वक शिवको प्रणाम करके हाथ जोड पुनः इस प्रकार कहा ।

गौतम वोले-महेश्वर ! उन ऋषियोंने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया । यदि उन्होंने यह वर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता ? धन्य हैं वे महर्षि। जिन्होंने मेरे लिये परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचारसे ही मेरा महान् स्वार्थ सिद्ध हुआ है।

गौतमजीकी यह बात मुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतमको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हें शीघ ही यो उत्तर दिया।

शिवजी बोले-विप्रवर ! तुम धन्य हो, सभी भ्राषियोंमें श्रेष्ठतर हो । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर माँगो ।

गौतम बोले-नाथ ! आप सच कहते हैं, तथापि

पाँच आदमियोंने जो कह दिया या कर दिशा, वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गयः, सो रहे। देवेश ! यदि आप असूज हैं तो मुझे गङ्गा प्रदान कीजिये और ऐसा करके लोकका महान् उपकार क्रीजिये। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है।

यों कहकर गौतमने देवेश्वर भगवान् शिवके दोनों चरणारविन्द पकड़ लिये और लोकहितकी कामनासे उन्हें नमस्कार् किया । तब शंकरदेवने पृथिवी और स्वर्गके सारभूत जलको निकालकर, जिसे उन्होंने पहलेसे ही रख छोड़ा था और विवाहमें ब्रह्माजीके दिये हुए जलमेंसे जो कुछ शेष रह गया था, वह सब भक्तवत्सल शम्भुने उन गौतम मुनिको दे दिया । उस समय गङ्गाजीका जल परम मुन्दर स्त्रीका रूप घारण करके वहाँ खड़ा हुआ । तब मुनिवर गौतमने उन गङ्गाजीकी स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया ।

गौतम बोले—गङ्गे ! तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो । तुमने सम्पूर्ण भुवनको पवित्र किया है । इसल्यि निश्चित रूपसे नरकमें गिरते हुए मुझ गौतमको पवित्र करो ।

तद्नन्तर शिवजीने गङ्गासे कहा—देवि ! तुम मुनिको पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनुके अद्वाईसर्वे कलियुगतक यहीं रहो ।

गङ्गाने कहा—महेश्वर ! यदि मेरा माहात्म्य सब निदयोंसे अधिक हो और अम्बिका तथा गणोंके साथ आप भी यहाँ रहें। तभी मैं इस घरातलपर रहूँगी ।

गङ्गाजीकी यह बात सुनकर भगवान् शिव बोले— गङ्गे ! तुम धन्य हो । मेरी बात सुनो । मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा । तुम . भी स्थित होओ ।

अपने स्वामी परमेश्वर शिवकी यह वात सुनकर गङ्गाने मन-ही-मन प्रसन्न हो उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकारके क्षेत्र वहाँ आ पहुँचे। उन सबने, बड़े आदरसे जय-जयकार करते हुए गौतम, गङ्गा तथा गिरिशायी शिवका पूजन किया। तदनन्तर इन सब देवताओंने मस्तक झका हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गङ्गा और गिरीशने उनसे कहा—'श्रेष्ठ देवताओं! वर माँगो। तुम्हारा प्रिय करनेकी इच्छासे वह वर हम तुम्हें देंगे।

देवता बोले—देवश्वर ! यदि आप संतुष्ट. हैं और सिराओं श्रेष्ठ गङ्गे ! यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा । मनुष्यें का प्रिय करने के लिये आपलोग कृपापूर्वक यहूँ निवास करें।

गङ्गा बोलीं देवताओ ! फिर तो सबका प्रिय करनेके लिये आपलोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते .? मैं तो गौतमजीके पापका प्रश्वालन करके जैसे आयी हूँ, उसी तरह लीट जाऊँगी । आपके समाजमें यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बातका पता कैसे लो ? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवक्य यहाँ रहूँगी—इसमें संशय नहीं है।

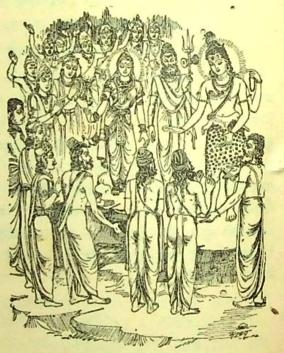

सव देवताओं ने कहा—सिराओं में श्रेष्ठ गङ्गे ! सबकें परम मुहृद् बृहस्पतिजी जब-जब सिंह रांशिपर स्थित होंगे, तब-तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। ग्यारह वर्षोतक लोगोंका जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मिलन हो जानेपर हम उसी पापराशिको धोनेके लिये आदर पूर्वक तुम्हारे पास आयेंगे । हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सिरिद्धरे! महादेवि! अतः तुमको और भगवान् शंकरकों समस्त लोकोंपर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करनेके लिये यहाँ नित्य निवास करना चाहिये। गुरु जबतक सिंह राशिपर रहेंगे, तभीतक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जलमें विकालस्तान और भगवान् शंकरका दर्शन करके हम युद्ध होंगे। फिर तुम्हारी आजा लेकर अपने स्थानको लीटेंगे।

स्तजी कहते हैं इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतमके प्रार्थना करनेपर भगवान हांकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गङ्गा दोनों वंहाँ स्थित हो गये । वहाँकी गङ्गा गौतमी (गोदाव्यी) नम्मसे विख्यात हुई और भगवान हावका ज्योतिर्मय छिङ्ग व्यम्बक कहलाया । यह ज्योतिर्छिङ्ग महान प्रतकोंका नाहा करनेवाला है । उसी दिनसे छेकर जब-जब बृहस्पति सिंह राह्मि स्थित होते हैं, तब-तब सब तीर्थ, क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरीवर, गङ्गा आदि नदियाँ तथा श्रीविष्णु आदि देवगण अवस्य ही गौतभीके तटपर पधारते और वास करते हैं । वे सब जबतक गौतमीके किनारे रहते हैं, तबतक अपने स्थानपर उनका कोई फल नहीं होता । जब वे अपने

प्रदेशमें छोट आते हैं, तभी वहाँ इनके सेवनंका फैछ मिछता है। यह व्यम्वक नामसे प्रसिद्ध ज्योतिर्छिङ्ग गौतमीके तर्यप्र स्थित है और बड़े-बड़े पार्तकोंका नाश करनेवाला है। जो भिक्तभावसे इस व्यम्बक छिङ्कका दर्शन, पूजन, स्ववंन एवं वन्दना करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। गौतमके द्वारा पूजित व्यम्बक नामक ज्योतिर्छिङ्ग इस छोकमें समस्त अभीष्टोंको देनेवाला तथा परलोकमें उत्तम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मुनीश्वरो! इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो, कहो। मैं उसे भी तुम्हें बताऊँगा, इसमें संशय नहीं है।

#### वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिङ्गके प्राकट्यकी कथा तथा महिमा

सूतजी कहते हैं अब मैं वैद्यनायेश्वर ज्योतिर्छिङ्गका पापहारी माहात्म्य बताऊँगा । सुनो ! राक्षसराज रावण जो वड़ा अभिमानी और अपने अहंकारको प्रकट करनेवाला था। उत्तम पर्वत कैलासपर भक्तिभावसे भगवान् शिवकी आराधना कर रहा था। कुछ कालतक आराधना करनेपर जब महादेवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिवकी प्रसन्नताके लिये दूसरा तप करने लगा । पुलस्त्यकुलनन्दन श्रीमान् रावणने सिद्धिके स्थान-भूत हिमालय पर्वतसे दक्षिण वृक्षोंसे भरे हुए वनमें पृथ्वीपर एक वहत वड़ा गड़ा खोदकर उसमें अग्निकी स्थापना की और उसके पास ही भगवान् शिवको स्थापित करके हवन आरम्भ किया । ग्रीष्म ऋतुमें वह पाँच अग्नियोंके बीचमें बैठता, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें चबूतरेपर सोता और शीतकालमें जलके भीतर खड़ा रहता । इस तरह तीने प्रकारसे उसकी तपस्या चलती थी। इस रीतिसे रावणने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के छिये जिनका रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उसपर प्रसन्न नहीं हुए । तब महामनस्वी दैत्यराज रावणने अपना मस्तक काटकर शंकरजीका पूजन आरम्भ किया । विधिपूर्वक शिवकी पूजा करके वह अपना एक-एक सिर काटता और भगवानुको समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने नौ सिर काट डाले । जब एक ही सिर बाकी रह गयाः तत्र भक्तवत्सल भगवान् शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गये । भगवान् शिवने उसके सभी मस्तकोंको पूर्ववत् नीरोग क्रके उसे उसकी इच्छा-के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया । भगवान् शिव-

का कृपाप्रसाद पाकर राक्षस रावणने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा—'देवेश्वर! प्रसन्न होइये । मैं आपको लङ्कामें ले चलता हूँ । आप मेरे इस मनोरथको सफल कीजिये। मैं आपकी शरणमें आया हूँ।'

रावणके ऐसा कहनेपर भगवान शंकर बड़े संकटमें पड़ गये और अनमने होकर बोले—'राश्वसराजं! मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिङ्गको भक्तिभावसे अपने घरको ले जाओ। परंतु जब तुम इसे कहीं भूमिपर रख दोगे, तब यह वहीं सुस्थिर हो जायगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बैसा करो।'

सृतजी कहते हैं — ब्राह्मणो ! भगवान् शंकरके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण 'बहुत अच्छा' कह वह शिविलिक्न साथ लेकर अपने घरकी ओर चला ।परंतु मार्गमें भगवान शिवकी मायासे उसे मुत्रोत्सर्गकी इच्छा हुई । पुल्रस्यनन्दन रावण सामर्थ्यशाली होनेपर भी मूत्रके वेगको रोक न सका । इसी समय वहाँ आस-पास एक ग्वालेको देखकर उसने प्रार्थना-पूर्वक वह शिवलिक्न उसके हाथमें थमा दिया और स्वयं मृत्रत्यागके लिये बैठ गया । एक मुहूर्त बीतते-बीतते वह ग्वाला उस शिवलिक्न के भारसे अत्यन्त पीड़ित हो व्याकुल हो सयाः तब उसने उसे पृथ्वीपर रख दिया । फिर तो वह हीरकमय शिवलिक्न वहीं स्थित हो गया । वह दर्शन करनेमान्तसे सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाला और पापराशिको हर लेनेवाला है । मुने ! वही शिवलिक्न तीनों लोकोंमें बैद्यनायेश्वरके नामसे प्रसिद्ध .

हुआः जो सत्पुरुषोंको भोग और मोक्ष देनेवाला है। यह दिव्यः उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन और पूजनसे भी समस्त पापोंको हर लेता है और मोक्षकी माप्ति कराता है। वह शिव- लिङ्ग जब सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये वहीं स्थित हो गयाः तक रावण भगवान् शिवका परम उत्तम वर पाकर अपने घरको चला गैया। वहाँ जाकर उस महान् असुरने वड़े हर्षके साथ अपनी प्रिया मन्दोदरीको सारी बातें कह सुनायों। इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं और निर्मल सुनियोंने जब यह समाचार सुनाः तब वे परस्पर सलाह करके वहाँ आये। उन सबका मन भगवान शिवमें लगा हुआः था। उन सब देवताओंने उस समय वहाँ वड़ी प्रसन्नताके साथ शिवका विशेष पूजन किया।



वहाँ भगवान शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओंने उस

शिविष्टिङ्गकी विधिवत् स्थापना की और उसका वैद्यनीथ नाम. रखकर उसकी वन्दना और स्नवन करके वे स्वर्गछीकको न्वे गये।

ऋषियों ने पूछा—सूतजी ! जब वह शिक्लिङ वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घरको चल्ह गया, जूब वहीं कौन-सी घटना घटित हुई—यह आप बताइये ।

सूतजीने कहा न्याहाणों ! भगवान् शिवका परम उत्तम वर पाकर महान् असुर रावण अपने घरको चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रियासे सब बातें कहीं और वह अल्पन्त आनन्दका अनुभव करने लगा। इधर इस समाचारको सुनकर देवता घवरा गये कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट, रावण भगवान् शिवके वरदानसे वल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारदजीको भेजा। नारदजीने जाकर रावणसे कहा—'तुम कैलास पर्वतको उठाओ, तब पता लगेगा कि शिवजीका दिया हुआ वरदान कहाँतक सफल हुआ।' रावणको यह बात जच गयी। उसने जाकर कैलासको उखाड़ लिया। इससे सारा कैलास हिल उठा। तब गिरिजाके कहनेसे महादेवजीने रावणको घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया।

महादेवजी बोले—रे रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण ! तू अपने बलपर इतना घमंड न कर । तेरी इन भुजाओंका घमंड चूर करनेवाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत्में अवतीर्ण होगा ।

स्तजी कहते हैं—इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई, उसे नारदजीने मुना। रावण भी प्रसन्न चित्त हो जैसे आया था, उसी तरह अपने घरको छौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वरका माहात्म्य वताया है। इसे मुननेवाले मनुष्योंका पाप भसा हो जाता है। (अध्याय २७—२८)

# नागेश्वर नामक ज्योतिर्हिङ्गका प्रादुर्भाव और उसकी महिमा

स्तजी कहते हैं — ब्राह्मणो ! अब मैं परमात्मा शिवके नागेश नामक परम उत्तम न्योतिर्छिङ्गके आविभावका प्रसङ्ग सुनाऊँगा। दारका नामसे प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी। जो पार्वतीके बरदानसे सदा घमंडमें भरी रहती थी। अत्यन्त बलवान् राक्षस दारुक् उसका पति था। उसने बहुतसे राक्षसोंको साथ लेकर बहाँ सत्युरुपोंका संहार मचा रक्षा था। वह लोगोंके यज्ञ और धर्मका नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्रके तटपर उसका एक वन था, जो सम्पूर्ण समृद्धियोंसे भरा रहता था। उस वनका विस्तार सब ओरसे सोल्ह योजन था। दारुका अपने विलासके लिये जहाँ जाती थी, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणोंसे युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वतीने उस वनकी देख-रेखका भार दारुकाको सौंप दिया था। दारुका अपने पतिके साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुकाके साथ वहाँ रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजाने महर्षि और्वकी शरणमें जाकर उनको अपना दुःख सुनाया। और्वने शरणागतींकी

रक्षाकै लिये राक्षसोंको,यह शाप दे दिया कि भ्ये राक्षस यदि पृथ्वीपर प्राणियोंकी हिंसा या यज्ञोंका विध्वंस करेंगे तो उसी समय •अंपूने प्राणोंसे हाथ धो बैठेंगे ।' देवताओंने जब यह-बात सुनी, तैव उन्होंने दुराचारी राक्षसोंपर चढाई कर दी। राक्षर घवराये। यदि वे लड़ाईमें देवताओंको मारते तो मुनिके 'शापसे र्श्वयं मर जाते हैं और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूलों मर जाते हैं। उस अवस्थामें राक्षसी दारुकाने कहा कि 'भवानीके वरदानसे मैं इस सारे वनको जहाँ चाहूँ। ले जा सकती हूँ ।' यों कहकर वह समस्त वनको ज्यों-का-त्यों ले जाकर समुद्रमें जा बसी। राक्षसलोग पृथ्वीपर न रहकर जलमें निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियोंको पीड़ा देने लगे।

एक बार बहुत-सी नावें उधर आ निकलीं, जो मनुष्योंसे भरी थीं । राक्सोंने उनमें बैठे हुए सब लोगोंको पकड़ लिया और वेडियोंसे वाँधकर कारागारमें डाल दिया। वे उन्हें वारंबार धमिकयाँ देने लगे । उनमें सुप्रिय नामसे प्रसिद्ध एक वेश्य था, जो उस दलका सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म-ब्द्राक्षधारी तथा भगवान् शिवका परम भक्त था। सुप्रिय शिवकी पूजा किये. बिना भोजन नहीं करता था । वह स्वयं तो वांकरका पूजन करता ही था, बहुतसे अपने साथियोंको भी उसने शिवकी पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग 'नमः शिवाय' सन्त्रका जप और शंकरजीका ध्यान करने लगे। सुप्रियको भगवान शिवका दर्शन भी होता था। दारुक राक्षसको जब इस बातका पता लगा। तब उसने आकर सुप्रियको धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रियको मारने दौड़े। उन राक्षसोंको आया देख सप्रियके नेत्र भयसे कातर हो गये, वह बड़े प्रेमसे शिवका चिन्तन और उनके नामोंका जप करने लगा।

वैश्यपतिने कहा-देवेश्वर शंकर ! मेरी रक्षा कीजिये। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ ! दुष्ट्हन्ता भक्तवत्सल शिव ! हमें इस दुष्टसे बचाइये। देव! अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं; प्रभो! मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा भेरे बीवन एवं प्राण हैं।

सूतजी कहते हैं - मुप्रियके इस प्रकार प्रार्थना करने-पर भगवान् दांकर एक विवरसे निकल पड़े । उनके साथ हो चार दरवाजोंका एक उत्तम मन्दिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्यभागमें अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिवपरिवारके सब लोग विद्यमान थे। सुप्रियने उनका दर्शन करके पूजन किया । पूजित होनेपर भगव

शम्भुने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र छेकर प्रधान-प्रधान राक्षसी, उनके सारे उपकरणों तथा सेंत्रकोंको भी तत्काल ही र्नष्ट कर दिया और उन दुष्टइन्तां शंकरने अपने भक्त सुप्रियंकी रक्षा की । तत्मश्चात् अद्भुत लीलां करनेवाले और लीलासे ही शरीर धारण करनेवाले शम्भुने उसा वनको यह वर दिया कि आजसे इस वनमें सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र—इन चीरों वर्णोंके धर्मोंका पालन हो । यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिवधर्मके उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें।

सूतजी कहते हैं-इसी समय राक्षसी दारकाने दीन-चित्तसे देवी पार्वतीकी स्तुति की । देवी पार्वती प्रसन्न हो गर्यो और बोलीं- 'बताओं तेरा क्या कार्य करूँ ?' उसने कहा-



भोरे वंशकी रक्षा कीजिये ?' देवी बोलीं—-'मैं सच कइती हूँ, तेरे कुलकी रक्षा कलँगी। ऐसा कहकर देवी भगवान् शिवसे बोलीं---(नाथ ! आपकी यह बात युगके अन्तमें सची होगी । तवतक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रयमें रहती हूँ । अतः मेरी वातको भी प्रमाणित ( सत्य ) की जिये । यह राक्षसी-दाकका देवी है-मेरी ही शक्ति है और राक्षसियोंमें बलिष्ठ है । अतः यही राक्षसोंके राज्यका शासन करे । ये राक्षस-पत्नियाँ जिन

হাি০ ৭০ अं০ ४६—४৩—

पुत्रोंको पैदा करेंगी, वे सब मिलकर इस वनमें निवास करें, ऐती नेरी इच्छा है।'

रिशव बोले — प्रिये ! यदि तुंम ऐसी वात कहती हो तो मेर यह व्यान सुनो । मैं भक्तोंको पालन करनेके लिये प्रसन्नता- धूर्वक इस वनमें रहूँगा । जो पुरुष यहाँ वर्णधर्मके पालनमें तत्रर हो प्रेम्पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चन्नद्रतीं राजा होगा । कल्युगके अन्त और सत्ययुगके आरम्भमें महासेनका पुत्र वीरसेन राजाओंका भी राजा, होगा। वह मेरा भक्त और अत्यन्त पराक्रमो होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा । दर्शन करते ही वह चन्नवर्तीं सम्राट हो जायगा।

स्तजी कहते हैं—ब्राह्मणो ! इस प्रकार वर्डी-वड़ी लीहाएँ करनेवाले वे दम्पति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाम करके स्वयं वहाँ स्थित हो गये । ज्योतिर्लिङ्गस्वरूप महादेवजी वहाँ नामेश्वर कहलीये और शिवा देवी नामेश्वरीके नामसे विख्यात हुई । वे दोनों ही सत्पुरुषोंको प्रिय हैं।

इस प्रकार ज्योतियोंके स्वामी नागेश्वर नामक भहादेवजी ज्योतिर्छिङ्गके रूपमें प्रकट हुए । वे तीनों छोकोंकी सम्पूर्ण कामनाओंको सदा पूर्ण करनेवाले हैं । जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वरकेप्रादुर्भावका यह प्रसङ्ग सुनता है, वह बुद्धिमान् मानक महापातकोंका नाश करनेवाले सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है । (अध्याय २९-३०)

#### -+340-4-

# रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गके आविभीव तथा माहात्म्यका वर्णन

सतजी कहते हैं-अप्रियो ! अब मैं यह बता रहा हूँ कि समेश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसङ्गको तुम आदरपूर्वक सुनो । भगवान् विष्णुके रामा-वतारमें जब रावण सीताजीको हरकर लङ्कामें ले गया, तब सुप्रीवके साथ अठारह पद्म वानरसेना लेकर श्रीराम समद्रतटपर आरे। वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्रको पार करेंगे और किस प्रकार रावणको जीतेंगे। इतनेमें ही श्रीरामको प्यास लगी । उन्होंने जल माँगा और वानर मीठा जल ले आये। श्रीरामने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तवतक उन्हें सरण हो आया कि भीने अपने स्वामी भगवान् शंकरका दर्शन तो किया ही नहीं। फिर यह जल वैसे ग्रहण कर सकता हँ ?' ऐसा कहकर उन्होंने उस जलको नहीं पीया । जल रख देनेके पश्चात् रघुनन्दनने पार्थिव-पूजन किया । आवाहन आदि सोटह उपचारोंको प्रस्तुत करके विधिपूर्वक वड़े प्रेमसे शंकर-बीकी अर्चना की । प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रोंद्वारा यत्नपूर्वक शंकरजीको संतुष्ट करके श्रीरामने भक्तिभावसे उनसे प्रार्थना की।

श्रीराम बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मेरे स्वामी देव महेश्वर ! आपको मेरी सहायता करनी चाहिये । आपके सहयोगके बिना मेरे कार्यकी सिद्धि अत्यन्त कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिये सर्वथा दुर्जय है। परंतु आपके दिये हुए वरदानसे वह सदा दर्पमें भरा रहता है। वह त्रिमुवनविजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहनेवाला हूँ।

सदाशित्र ! यह विचारकर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिये ।

सृतजी कहते हैं - इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्चस्वरसे 'जय शंकर, जय शिव' इत्यादिका उद्घोष करते हुए शिवका स्तवन किया । फिर उनके मन्त्रके जप और ध्यानमें तत्पर हो गये। तत्पश्चात् पुनः पूजन करके वे स्वामीके आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेमसे द्रवित हो रहा था, फिर उन्होंने शिवके संतोषके लिये गाल वजाकर अन्यक्त दान्द किया। उस समय भगवान् शंकर उनपर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामाङ्गभूता पार्वती तथा पार्षदगणोंके साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहाँ प्रकट हो गये । श्रीरामकी भक्तिसे संतुष्टचित्त होकर महेश्वरने उनसे कहा- 'श्रीराम ! तुम्हारा कल्याण हो, वर माँगो ।' उस समय उनका रूप देखकर वहाँ उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गये । शिवधर्मपरायण श्रीरामजीने स्वयं उनका पूजन किया । फिर भाँति-भाँतिकी स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान् शिवसे लङ्कामें रावणके साथ होनेवाले युद्धमें अपने लिये विजयकी प्रार्थना की । तब रामभक्तिसे प्रसन्न हुए महेश्वरने कहा-भहाराज ! तुम्हारी जय हो। भगवान् शिवके दिये हुए विजयसूचक वर एवं युद्धकी आज्ञाको पाकर श्रीरामने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की।

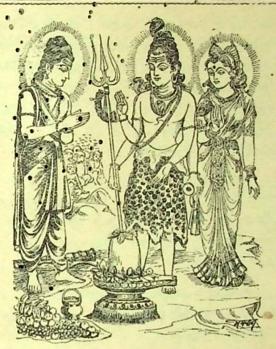

श्रीरामं बोले-मेरे खामी शंकर ! यदि आप संतुष्ट हैं

तो जगतके लोगोंको पवित्र करने तथा दूसरोंकी भेलाई करनेके लिये सदा यहाँ निवास करें 1

सतजी कहते हैं-श्रीरामके ऐसा कहनेपर भगवान 'शिव वहाँ ज्योतिर्छिङ्गके रूपमें स्थित हो गये । तीनों छोकोंमें रामेश्वरके नामसे उनकी ग्रुलिद्धि हुई । उनके प्रभावसे ही अपार समुद्रको अनायास पार करके श्रीरामने रावण आदि राक्षसोंका शीघ ही संहार किया और अपनी घ्रिया सीताको प्राप्त कर लिया। तबसे इस भूतलपर रामेश्वरकी अद्भुत महिमाका प्रसार हुआ। भगवान् रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देनेवाले तथा भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं। जो दिव्य गङ्गाजलसे रामेश्वर शिवको भक्तिपूर्वक स्नान कराता है। वह जीवनमुक्त ही है। इस संसारमें देवदुर्छम समस्त भोगोंका उपभोग करके अन्तमें उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे भगवान् शिवके रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिङ्गका वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुननेवालोंके समस्त पापोंका अपहरण ( अध्याय ३१ ) करनेवाला है।

## घुश्माकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होना, घुश्मेश्वर शिवका प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमाका वर्णन

स्तजी कहते हैं -अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्छिङ्गके प्रादर्भावका और उसके माहात्म्यका वर्णन करूँगा। मुनिवरो ! ध्यान देकर सुनो । दक्षिण दिशामें एक श्रेष्ठ पर्वत है। जिसका नाम देविगिरि है। वह देखनेमें अद्भुत तथा नित्य परम शोजासे सम्पन्न है। उसीके निकट कोई भरद्वाजकुलमें उत्पन्न सधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नीका नाम मुदेहा था, वह सदा शिवधर्भके पालनमें तत्पर रहती थी, घरके काम-काजमें कुशल थी और सदा पतिकी सेवामें लगी रहती थी । द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियोंके पूजक थे । वे वेदवर्णित मार्गपर चलते और नित्य अग्रिहोत्र किया करते थे। तीनों कालकी संध्या करनेसे उनकी कान्ति सूर्यके समान उदीत थी । वे वेद-शास्त्रके मर्मज्ञ थे और शिष्योंको पढ़ाया करते थे। धनवान् होनेके साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सदुणोंके भाजन थे। शिवसम्बन्धी पूजनादि कार्यमें ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिवभक्त थे ही, शिवभक्तोंसे वड़ा प्रेम रखते थे। शिवभक्तोंको भी वे बहुत प्रिय थे।

यह सब कुछ होनेपर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे

ब्राह्मणको तो दुःख नहीं होता थाः परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे । वह पतिसे बार-वार पुत्रके लिये प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था । अन्ततोगत्वा ब्राह्मणने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ । तब ब्राह्मगीने अत्यन्त दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहिन युरमासे पतिका दूसरा विवाह करा दिया। विवाहसे पहले सुधर्माने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहिनसे प्यार कर रही हो; परंतु जब इसके पुत्र हो जायगा। तब इससे सर्था करने लगोगी ।' उसने वचन दिया कि मैं बहिनसे कभी डाह नहीं करूँगी । विवाह हो जानेपर घुरमा दासीकी भाँति वड़ी बहिनकी सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार, करती रही । घुस्मा अपनी शिवभक्ता बहिन-की आज्ञासे नित्य एक सौ एक पार्थिय शिवलिङ्ग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालायमें उनका विसर्जन कर देती थी।

शंकरजीकी कृपासे उसके एक मुन्दर सीभाग्यवान

और सद्गतम्पन 'पुत्र हुआ । घुरमाका कुछ मान बढ़ा । इससे ° सुदेहाके मनमें डाह पैदा हो गयी । "समयपर उस पुत्रका विवाह हुआ । पुत्रवधू घरमें आ गयी । अव तो वह और भी जल्ने लगी—उसकी बुद्ध अष्ट हो गयी और एक दिन उसने रातमें सोते हुए प्रुत्रको छुरेसे उसके शरीरके टुकड़े-दुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अङ्गोंको उसी तालायमें ले जाकर डाल दिया, जहाँ घुस्मा प्रतिदिन पार्थिय लिङ्गोंका विसर्जन करती थी। पुत्रके अङ्गोंको उस तालावमें फ्रेंककर वह लौट आयी और घरमें मुखपूर्वक सो गयी। बुस्मा सबेरे उठकर प्रतिदिनका पूजनादि कर्म करने लगी। अष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्यकर्ममें लग गये । इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी मुदेहा भी उठी और बड़े आनन्दसे घरके काम-काज करने लगी; क्योंकि उसके हृदयमें पहले जो ईर्घ्याकी आग जलती थी, वह अब बुझ गयी थी। प्रातःकाल जब बहुने उठकर पतिकी शय्याको देखा तो वह खूनसे भीगी दिखायी दी और उसपर शरीरके कुछ दुकड़े दृष्टिगोचर हुए, इससे उसको वड़ा दु:ख हुआ। उसने सास ( घुश्मा ) के पास जाकर निवेदन किया- अत्म व्रतका पालन करनेवाली आर्थे ! आपके पुत्र कहाँ गये ? उनकी शय्या रक्तसे भीगी हुई है और उसपर शरीरके कुछ दुकड़े दिखायी देते हैं। हाय ! मैं मारी गयी! किसने यह दुष्ट कर्म किया है ?' ऐसा कहकर वह बेटेकी प्रिय पत्नी भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सधर्माकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय 'हाय ! में मारी गयी ।' ऐसा वहकर दु:खमें डूब गयी । उसने जगरते तो दुःख किया, किंतु मन-ही-मन वह इर्पसे भरी हुई थी ! घुश्मा भी उस समय उस वधुके दःखको सनकर अपने नित्य पार्थिय-पूजनके व्रतसे विचलित नहीं हुई । उसका मन बेटेको देखनेके लिये तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ । उसके पतिकी भी ऐसी ही अवस्था थी । जबतक नित्य-नियम पूरा नहीं हुआ, तवतक उन्हें दूसरी किसी बातकी चिन्ता नहीं हुई । दोपहरको पूजन समाप्त होनेपर घुरमाने अपने पुत्रकी भयंकर राय्यापर दृष्टिपात किया। तथापि उसने मनमें किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं माना । वह सोचने लगी-- 'जिन्होंने यह वेटा दिया था, वे ही इसकी रक्षा करेंगे । वे भक्तप्रिय कहलाते हैं। कालके भी काल 🖁 और सत्पृष्ठवींके आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शम्भु ही हमारे रक्षक हैं । वे माला गूँथनेवाले पुरुषकी भाँति जिनको जोड़ते हैं, उनको अलग भी करते हैं ।

अतः अव मेरे चिन्ता करनेसे क्या होगा। १ इस तत्त्वका विचार करके उसने शिवके भरोसे धर्य धारण किया और उस समय दुः खका अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत् पार्थिव शिविल्ङ्गोंको लेकर स्वस्थिचित्तसे शिवके नामोंका उच्चारण करती हुई उस तालावके किनारे गयी। उन पार्थिव लिङ्गोंको तालावमें डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालावके किनारे खड़ा दिखायी दिया।

सूतजी कहते हैं — ब्राह्मणो ! उस समय वहाँ अपने पुत्रको जीवित देखकर उसकी माता घुश्माको न तो हर्ष हुआ और न विषाद । वह पूर्ववत् स्वस्थ बनी रही । इसी समय उसपर संतुष्ट हुए ज्योति:स्वरूप महेश्वर शिव शीघ उसके सामने प्रकट हो गये।

शिव बोळे सुमुखि ! मैं तुमपर प्रसर्व हूँ । वर माँगो । तेरी दुष्टा सौतने इस बच्चेको मार डाला था । अतः मैं उसे त्रिशूलसे मारूँगा ।

सूतजी कहते हैं—तब धुश्माने शिवको प्रणाम करके उस समय यह वर माँगा—'नाथ ! यह सुदेहा मेरी बड़ी बहिन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिये।'

रिाय वोले—उसने तो वड़ा भारी अपकार किया है, तुम उसपर उपकार क्यों करती हो १ दुष्ट कर्म करनेवाली मुदेहा तो मार डालनेके ही योग्य है।



े धुरमाने कहा — देव ! आपके दर्शनमात्रसे पातक नहीं उहरता । इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप. भस्म हो जाय । 'जो अपकार करनेवालोंपर भी उपकार करता है, उसके दर्शनमात्रसे पाप बहुत दूर भाग जाता है । अपभो ! यह अहुत भगवद्वाक्य मैंने मुन रक्खा है । इसलिये सदा-शिय ! जिसने ऐसा कुकर्म किया है, वही करें, मैं ऐसा क्यों करें. ( मुने तो बुरा करनेवालेका भी मला ही करना है )।

स्तजी कहते हैं— युश्माके ऐसा कहनेपर दयासिन्धु भक्तवत्सर्ल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले— 'युश्मे! तुम कोई और भी वर माँगो। मैं तुम्हारे लिये हितकर बर अवश्य दूँगा; क्योंकि तुम्हारी इस भक्तिसे और विकार-झून्य स्वभावसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।'

भगवाँ न शिवकी बात सुनकर घुक्षमा बोली—'प्रभो ! बदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगोंकी रक्षाके लिये सदा यहाँ निवास कीजिये और मेरे नामसे ही आपकी ख्याति हो।' तब महेश्वर शिवने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा—'मैं तुम्हारे ही नामसे घुक्ष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास कहँगा और सबके लिये सुखदायक होऊँगा । मेरा शुभ ज्योतिर्लिङ्ग घुक्ष्मेश नामसे प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिङ्गोंका आल्य हो जाय और इसीलिये इसकी तीनों लोकोंमें शिवालय नामसे प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्टों- का देनेवाला हो। सुवते! तुम्हारे वंशमें होनेवाली एक सौ एक पीढ़ियोंतक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संश्चन नहीं है। वे सब-के-सब सुन्दरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयुसे सम्पन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्षरूपी फल पानेके अधिकारी होंगे। एक सौ एक पीढ़ियोंतक सभी पुत्र गुणोंमें बढ़े-चढ़े होंगे। तुम्हारे वंशका ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा।

ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्छिङ्गके रूपमें स्थित हो गये । उनकी घुश्मेश नामरो प्रसिद्धि हुई और उस सरोवरका नाम शिवालय हो गया । सधर्मा, घुरमा और सुदेहा-तीनीने आकर तत्काल ही उस शिवलिङ्गकी एक सौ एक दक्षिणावर्त परिक्रमा की । पूजा करके परस्पर मिलकर मनका मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े मुखका अनुभव करने छगे । पुत्रको जीवित देख मुदेहा बहुत लिबत हुई और पति तथा घुस्मासे क्षमाप्रार्थना करके उसने अपने पापके निवारणके लिये प्राय-श्चित्त किया । मुनीश्वरो ! इस प्रकार वह घुश्मेश्वरलिङ्ग प्रकट हुआ । उसका दर्शन और पूजन करनेसे सदा मुखकी बृद्धिः होती है। ब्राह्मणो ! इस तरह मैंने तुमसे बारह ज्योतिर्छिङ्गोंकी महिमा बतायी । ये सभी लिङ्ग सम्पूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिङ्गोंकी कथाको पढता और सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता तथा भोग और मोक्ष पाता है। ( अध्याय ३२-३३ )

#### द्वादश ज्योतिर्छिङ्गोंके माहात्म्यकी समाप्ति

#### शंकरजीकी आराधनासे भगवान् विष्णुको सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्योंका संहार

क्यासजी कहते हैं — सूतका यह वचन मुनकर उन मुनीश्वरोंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके छोकहितकी कामनासे इस प्रकार कहा।

ऋषि बोले-पूतजी ! आप सब जानते हैं । इसिल्ये हम आपसे पूछते हैं । प्रभो ! हरीश्वरलिङ्गकी महिमाका वर्णन कीजिये ! तात ! हमने पहलेसे सुन रक्ला है कि भगवान् विष्णुने शिवकी आराधनासे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। अतः उस कथापर भी विशेषरूपसे प्रकाश डालिये।

सूतजीने कहा—मुनिवरो ! हरीश्वरिक्षक्रकी ग्रम कथा मुनो ! भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें हरीश्वर शिवसे ही मुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समयकी बात है, दैत्य अत्यन्ता प्रवल होकर लोगोंको पीड़ा देने और घर्मका लोप करने लगे।

<sup>\*</sup> अपकारेषु यहचैव श्रुपकारं करोति वै। तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं अजेत्॥ (शि० पु० को० र० सं० ३३। २९

उन महावली और पराक्रमी दैत्योंसे पीड़ित हो देवताओंने देवरक्षक भगवान् विष्णुसे अपना सारा दुःख कहा । तव श्रीहरि कैलासपर जार्कर भगवान् शिवकी विधिपूर्वक आराधना करने छगे। वे इजार नामोंसे शिवकी स्तुति करते तथा प्रत्येक नामपर एक कमल चड़ाते थे। तब भगवान् शंकरने विष्णुके भक्तिभावकी परीक्षा करनेके लिये उनके लाये हुए एक हजार कमलोमेंसे एकको छिपा दिया । शिवकी मायाके कारण घटित हुई इस अद्भुत घटनाका भगवान् विष्णुको पता नहीं लगा । उन्होंने एक फूल कम जानकर, उसकी खोज आरम्भ की । हद्तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले श्रीहरिने भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये उस एक फूलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सारी पृथ्वीपर भ्रमण किया । परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तव विशुद्धचेता विष्णुने एक फूलकी पूर्तिके लिये अपने कमलसहरा एक नेत्रको ही निकालकर चढ़ा दिया । यह देख सबका दुःख दूर करनेवाले भगवान् शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गये । प्रकट होकर वे श्रीहरिसे बोछे-विरो ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर माँगो । मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वस्तु दूँगा । तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं हैं।

विष्णु बोले—नाथ! आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अन्तर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेशका गौरव रखनेके लिये कहता हूँ। दैत्योंने सारे जगत्को पीड़ित कर रक्खा है। सदाशिव! हमलोगोंको सुख नहीं मिलता। स्मामिन्! मेरा अपना अस्त्र-शस्त्र दैत्योंके वधमें काम नहीं देता। परमेश्वर! इसीलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ।

स्तजी कहते हैं —श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने तेजोराशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णुने उन समस्त प्रवल



दैत्योंका उस चक्रके द्वारा विना परिश्रमके ही संहार कर डाला । इससे सारा जगत् ख़क्ष हो गया । देवताओंको भी सुख मिला और अपने लिये उस आयुधको पाकर भगवान विष्णु भी । अत्यन्त प्रसन्न एवं परम सुखी हो गये ।

ऋषियोंने पूछा—शिवके वे सहस्र नाम कौन-कौन हैं, वताइये, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वरने श्रीहरिको चक प्रदान किया था ? उन नामांके माहात्म्यका भी वर्णन कीजिये ! श्रीविष्णुके ऊपर शंकरजीकी जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थरूपसे प्रतिपादन कीजिये !

गुद्ध अन्तःकरणवाले उन मुनियोंकी वैसी वात सुनकर सूतने शिवके चरणारिवन्दोंका चिन्तन करके इस प्रकार कहना आरम्भ किया। (अध्याय ३४)

# भगवान् विष्णुद्वारा पठित् त्रिवसहस्रनाम-स्तोत्र

स्त उवाच

श्रूयतां भी ऋषिश्रेष्टा येन तुष्टो महेश्वरः। तदहं कथयाम्यद्य शैवं नामसहस्रकम्॥१॥ स्तृत्तीः बोले—मुनिवरो ! सुनोः जिससे महेश्वर संबुष्ट होते हैं, वह शिवसहस्रवाम-स्तोत्र आज तुम सवको मुना रहा हूँ ॥१॥ विष्णुरुवाच

शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः। अधिराम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुमेहेश्वरः॥ २॥ भगवान् विष्णुने कहा—१ शिवः-कल्याणस्वरूप, २ हरः-मक्तोके पाप-ताप हर लेनेवाले, ३ मृडः-मुखदाता, ४ रुद्रः-दुःख दूर करनेवाले, ५ पुष्करः-आकाद्यस्प, इ पुष्पकोचनः-पुष्पके समान खिले हुए नेत्रवाले, ७ अधि-गर्न्यः-प्रार्थियोंको प्राप्त होनेवाले, ८ सदाचारः-श्रेष्ठ आचरण-बाले, ९ शर्वः-संहारकारी, १०. शरमुः-कल्याण-निकेतन, ११ महेश्वर:-महान् ईश्वर ॥ २॥

चनद्वापीडेश्चनद्वमोलिविंइवं विश्वरभरेश्वरः। °वेदान्तसारसंदीहः कपाली नीललोहितः॥३॥

. . १२ चन्द्रापीड: -चन्द्रमाको दिारोभूषणके रूपमें धारण करनेवाले, १३ चन्द्रभौलि:-सिरपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले, १४ विश्वम्-सर्वस्वरूप, १५ विश्वम्मरेश्वरः-विश्व-का भरण-पोषण करनेवाले श्रीविष्णुके भी ईश्वर, १६ वेदान्त-थारसंदोह:-वेदान्तके सारतत्त्व एचिदानन्दमय ब्रह्मकी साकार मृति, १७ कपाली-हाथमें कपाल धारण करनेवाले, १८ नीलकोहित:- ( गलेमें ) नील और ( शेष अङ्गोंमें ) लोहित वर्णवाले ॥ ३॥

> ध्यानाधारोऽपरिच्छेद्यो गौरीभर्ता गणेश्वरः। अष्टमूर्तिर्विश्वमृर्तिश्चिवर्गस्वर्गसाधनः

१९ ध्यानाधार:-ध्यानके आधार, २० अपरिच्छेच:-देश, काल और वस्तुकी सीमासे अविभाज्य, २१ गौरीभर्ता-गौरी अर्थात् पार्वतीजीके पति, २२ गणेश्वर:-प्रमथगणोंके स्वामी, २३ अष्टमूर्तिः-जल, अग्नि, वायु, आकारा, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी और यजमान-इन आठ रूपोंवाले, २४ विश्वसूर्ति:-अखिल ब्रह्माण्डमय विराट् पुरुष, २५ त्रिवर्गस्वर्गसाधनः-धर्म, अर्थ, काम तथा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले ॥ ४ ॥

> देवदेविखळोचनः। ज्ञानगम्यो दढप्रज्ञो वासदेवो सहादेवः पटुः परिवृहो दृढः॥ ५॥

२६ ज्ञानगम्य:-ज्ञानसे ही अनुभवमें आनेके योग्यः २७ दढप्रज्ञ:-सुस्थिर बुद्धिवाले, २८ देवदेव:-देवताओंके भी आराध्यः २९ क्रिलोचनः-सूर्यः चन्द्रमा और अग्निस्य तीन नेत्रोंवाले, ३० वामदेव:-लोक्के विपरीत खभाववाले देवता, ३९ महादेव:-महान् देवता ब्रह्मादिकोके भी पूजनीय, ३२ पटुः-सब कुछ करनेमें समर्थ एवं कुशल, ३३ परिदृदः-स्वामी, ३४ दढ:-कभी विचलित न होनेवाले ॥ ५ ॥

> विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीर्शः ग्रुचिसत्तमः। वृषवाहनः ॥ ६ ॥ सर्वप्रमाणसंवादी वषाङ्गो

३५ विश्वरूपः-जगत्स्वरूपः, ३६ विरूपाक्षः-विकट नेत्रवाले, ३७ वागीशः-वाणीके अधिपति, ३८ ग्रुचिसत्तमः-

पवित्र पुरुषोंमें भी सन्तरे श्रेष्ठ, ३९ सर्वप्रभाण वंशाही-सम्पूर्ण प्रमाणोंमें सामञ्जस्य स्थापितः करनेवालेः, ४० वृताङ्कः-अपनी ध्यजामें वृषमका चिह्न धारण करनेवाले, ४१ वृषबहनः-वृषम • या अर्मको वाहन वनानेवाछे ॥ ६ ॥

> ईशः पिनाकी खट्वाङ्गी चित्रवेपश्चिरंतनः । तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा चं भूजेंदिः॥ ७॥

४२ ईश:-स्वामीया शासक, ४३ पिनाकी-पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले, ४४ खटवाङ्गी-खाटके पायेकी आकृति-का एक आयुध धारण करनेवाले, ४५ वित्रवेष:-विचित्रवेष-धारी, ४६ विरंतनः-पुराण (अनादि) पुरुशोत्तम, ४७ तमोहरः-अज्ञानान्धकारको दूर करनेवाले, ४८ महायोगी-महान् योगसे सम्पन्न, ४९ गोप्ता-एक्षक, ५० ब्रह्मा-सृष्टिकर्ता, ५३ धूर्जिटि:-जटाके भारसे युक्त ॥ ७ ॥

कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रगवातमकः। उन्ध्रः पुरुषो जुप्यो दुर्वासाः पुरशासनः ॥ ८॥ ५२ कालकाल:-कालके भी काल, ५३ कृतिवासा:-गजासरके चर्मको वस्त्रके रूपमें धारण करनेवाले, ५४ समगः-सीमाग्यशालीः ५५ प्रणवात्मकः-ऑकारखब्प अथवा प्रणवके वाच्यार्थ, ५६ उन्नध्न-त्रन्धनरहित, ५७ पुरुष:-अन्तर्यामी आत्मा, ५८ जुप्य:-सेवन करने योग्य, ५९ दुर्वासा:- दुर्वासा नामक मनिके रूपमें अवतीर्ण, ६० पुरशासनः-तीन मायामय असुर-पुरोंका दमन करनेवाले ॥ ८ ॥

विष्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्टी गिरीशो गिरिजाधवः ॥ ९ ॥ अनादिमध्यनिधनो ६१ दिञ्यासुधः-धारापत' आदि दिव्य अस्त्र धारण करनेवाले, ६२ स्कन्द्युरः-कार्तिकेयजीके पिता, ६३ परमेछी-अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेवाले, ६४ परात्पर:-कारणके भी कारणः ६५ अनादिमध्यनिधनः-आदिः मध्य और अन्तसे रहितः ६६ गिरोशः-कैलासके अधिपतिः ६७ गिरिजाधवः-पार्वतीके पति ॥ ९ ॥

क्रवेखन्धुः श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तमो सृदुः। समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्रधी ॥१०॥ ६८ कुवेरपन्धुः-कुवेरको अपना वन्धु (भित्र ) मानने-वाले, ६९ श्रीकण्ठ:-स्यामसुषमासे सुशोभित कण्ठवाले, ७० लोकवर्णीत्तमः-समस्त लोकों और वर्णोते श्रेष्ठ ७१ मृदु:-कोमल स्वभाववाले, ७२ समाधिवेद्य:-सप्पधि अथवा चित्तवृत्तियोंके निरोधसे अनुभवमें आनेयोग्य, ७३ कोदण्डी-धनुर्धर, ७४ नीलकण्डः-कण्ठमें हालाहल विषका नील चिह्न धारण करनेवाले, ७५ परश्चधी-परशुधारी ॥ १०॥

विशालाक्षो स्गन्याधः सुरेशः सूर्यतापनः। धर्मधास क्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभित्॥ ११॥

७६ विशालाक्षः न्यड़े -यड़े नेत्रांवाले, ७७ मृगव्याधः -वनमें व्याध या किरातके रूपमें प्रकट हो शूकरके ऊपर बाण चलानेवाले, ७८ सुरेशः -देवताओं के स्वामी, ७९ सूर्यतापनः -सूर्यको भी दण्ड देनेवाले, ८० धर्मधाम -धर्मके आश्रयः, ८१ क्षमाक्षत्रम् -क्षमाके उत्पत्ति-स्थानः, ८२ भगवान् -सम्पूर्ण ऐश्चर्यं, धर्मः, यशः, श्रीः, ज्ञान तथा वैराग्यके आश्रयः, ८३ भगवेत्रभित् -भगदेवताके नेत्रका भेदन करनेवाले ॥११॥ उग्रः पशुपतिस्ताक्ष्यः प्रियभक्तः परंतपः।

दाता दयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः॥ १२॥
८४ उग्नः—संहारकालमें भयंकर रूप धारण करनेवाले,
८५ पशुपतिः—मायारूपमें वैधे हुए पाशबद्ध पशुओं (जीवों) को
तस्त्रज्ञानके द्वारा मुक्त करके यथार्थरूपसे उनका पालन करनेवाले, ८६ तार्क्यः—गरुड्रूप, ८७ प्रियमक्तः—भक्तोंसे प्रेम करनेवाले, ८८ परंतपः—शत्रुता रखनेवालोंको संताप देनेवाले, ८९ दाता—दानी, ९० दयाकरः— दयानिधान अथवा कृपा करनेवाले, ९९ दक्षः—कुशल, ९२ कपर्दी—जटाज्टधारी,

९३ कासशासनः—कामदेवका दमन करनेवाले ॥ १२ ॥
 इसशानिस्थाः स्थाः इसशानस्थो सहेश्वरः ।
 स्रोककर्ता सृगपितर्महाकर्ता सहौपिधः ॥ १३ ॥

९४ इमशाननिलयः—रमशानवासी, ९५ सूक्ष्मः—इन्द्रिया-तीत एवं सर्वत्यापी, ९६ इमशानस्थः—रमशानम् मिमें विश्राम करनेवाले, ९७ महेश्वरः—महान् ईश्वर या परमेश्वर, ९८ लोक-कर्ता—जगत्की सृष्टि करनेवाले, ९९ सृगपतिः—मृगके पालक या पशुपति, १०० महाकर्ता—विराट् ब्रह्माण्डकी सृष्टि करनेके समय महान् कर्तृत्वसे सम्पन्न, १०१ महोपिधः—भवरोगका निवारण करनेके लिये महान् ओपधिरूप ॥ १३ ॥

उत्तरो गोपितगोंसा ज्ञानगम्यः पुरातनः। नीतिः सुनीतिः ग्रुद्धारमा सोमः सोमरतः सुखी॥ १४॥ १०२ उत्तरः—संसार-सागरसे पार उतारनेवालेः १०३ गोपितः—स्वर्गः, पृथ्वीः, पशुः, वाणीः, किरणः, इन्द्रिय और जलके स्वामीः, १०४ गोसा—रक्षकः, १०५ ज्ञानगम्यः—तत्वज्ञानके द्वारा

शानस्वरूपसे ही जानने योग्य, १०६ पुँगतनः—सबसे युर्ने, १०७ नीतिः—न्याय-स्वरूप, १०८ सुनीतिः—उत्तम नीतिबाले, १०९ शुद्धारमा—विशुद्ध आत्मस्वरूप, ११० सोमः—उमासहित, १११ सोमरतः—चन्द्रमापर प्रेम रखनेवाले, ११२ सुखी— आत्मानन्दसे परिपूर्ण ॥ १४॥

सोमपोऽसृतपः सोम्यो महातेजा रहाद्युतिः।
तेजोमयोऽसृतमयोऽज्ञमयश्च सुत्रापितः॥ १५ ॥
११३ सोमपः—सोमपान करनेवाले अथवा सोमनाथरूपसे
चन्द्रमाके पालकः, ११४ असृतपः—समाधिके द्वारा स्वरूपभूत
अमृतका आस्वादन करनेवाले, ११५ सोम्यः—भक्तीके लिये
सोम्यरूपधारीः, ११६ महातेजाः—महान् तेजसे सम्पन्नः
११७महाद्युतिः—परमकान्तिमान्,११८तेजोमयः—प्रकाशस्वरूपः
११९ असृतमयः—अमृतरूपः, १२० अज्ञसयः—अञ्चरूपः, १२६
सुधापतिः—अमृतके पालकः॥ १५॥

अजातरात्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः। लोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः॥ १६ ॥ १२२ अजातरात्रुः-जिनके मनमें कभी किसीके प्रति

शत्रुभाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, १२३ आलोक:— प्रकाशस्त्ररूप, १२४ सम्भाज्य:—सम्माननीय, १२५ हज्यवाहन:— अग्निस्त्ररूप, १२६ लोककर:—जगत्के स्रष्टा, १२७ वेदकर:— वेदोंको प्रकट करनेवाले, १२८ सूत्रकार:—ढकानादके रूपमें चतुर्दश माहेश्वर सूत्रोंके प्रणेता, १२९ सनातनः—नित्य-स्त्रूप ॥ १६॥

महर्षिकपिलाचार्यो विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः। पिनाकपाणिर्भूदेवः स्त्रस्तिदः स्त्रस्तिकृत्सुर्धाः। १०१७।

१३० महर्षिकपिलाचार्यः—सांख्यशास्त्रके प्रणेता भगवान् कपिलाचार्यः, १३१ विश्वदिक्षाः—अपनी प्रभासे सवको प्रकाशित करनेवाले १३२ त्रिलोचनः—तीनों लोकोंके द्रष्टाः, १३३ पिनाकपाणिः—हाथमें पिनाक नामक धनुष धारण करनेवाले १३४ भूदेवः—पृथ्वीके देवता—ब्राह्मण अथवा पार्थिवलिङ्गरूपः, १३५ स्वस्तिदः—कल्याणदाताः, १३६ स्वस्तिकृत्—कल्याण-कारी, १३७ सुधीः—विशुद्ध बुद्धिवाले ॥ १७॥

धातृधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः। ब्रह्मस्ग्विश्वस्वस्नसर्गः कर्णिकारप्रियः कविः॥ १८॥

१३८ धातृधामा-विश्वका धारण-पोषण करनेमें समर्थ तेजवाले १३९ धामकर:-तेजकी सृष्टि करनेवाले,

१४० सर्वगः-सर्वव्याभी, १४१ सर्वगोचर:-सबमें व्याप्त, १४२ ब्रह्मस्क्-ब्रह्माजीके उत्पादक, १४३ विश्वसृक-जगत्के हाष्ट्रा, १४४ सर्गः-सृष्टिस्त्ररूप, १४% कर्णिकारित्रयः-कनेरके फुलको पसंद करनेंवाले, १४६ क्वि:-त्रिकाल-दर्शी ॥ १८ में

शाखी विशाखी गोशाखः शिवी भिषगनुत्तमः। गङ्गप्रकावीदको भन्यैः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः ॥१९॥

१४० शाख:-कार्तिकेयके छोटे भाई शाखस्वरूप, १४८ विद्याख:-स्कन्दके ,छोटे भाई अथवा विशाख नामक ऋषि, १४९ गोशाख:-वेदवाणीकी शाखाओंका विस्तार करनेवाले, १५० शिवः-मङ्गलमय, १५१ अभिषगनुत्तमः-भवरोगका निवारण करनेवाले वैद्यों ( ज्ञानियों ) में सर्वश्रेष्ठ, १५२ गङ्गाष्ठ्रवोद्कः-गङ्गाके प्रवाहरूप जलको सिरपर धारण करनेवाले, १५३ भन्य:-कल्याणस्वरूप, १५४ पुष्कलः-पूर्णतम अथवा व्यापकः १५५ स्थपति:-ब्रह्माण्डरूपी भवनके निर्माता ( थवई ) १५६ स्थिर:-अचञ्चल अथवा स्थाणुरूप ॥ १९॥

> विजितात्मा विधेयात्मा भृतवाहनसारथिः। सुकीर्तिदिछन्नसंशयः ॥ २०॥ सगणो गणकायश्र

१५७ विजितात्मा—मनको वदामें रखनेवाले, १५८ विधेयात्मा— शरीर मन और इन्द्रियोंसे अपनी इच्छाके अनुसार काम लेने-वाले, १५९ भूतवाहनसारथिः—पाञ्चभौतिक रथ ( शरीर ) का संचालन करनेवाले बुद्धिरूप सार्थि, १६० सगणः— प्रमथगणोंके साथ रहनेवाले, १६१ गणकायः—गणखरूप, १६२ सुकीतिः—उत्तम कीर्तिवाले, १६३ छिन्नसंशयः— संशयोंको काट देनेवाले ॥ २०॥

कामदेवः कामपालो भस्मोद्धृलितविग्रहः। भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः ॥ २१ ॥

१६४ कामदेव:-मनुप्योंद्वारा अभिलपित समस्त कामनाओंके अधिष्ठाता परमदेव, १६५ कामपालः—सकाम भक्तों-की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, १६६ भस्मोद्धृलितविग्रहः-अपने श्रीअङ्गोमें भसा रमानेवाले, १६७ भसाप्रियः-भसाके १६८ भस्मशायी-भस्मपर शयन करनेवाले, १६९ कामी-अपने प्रिय भक्तोंको चाहनेवाले, १७० कान्तः-परम कमनीय प्राणवल्लभरूप, १७१ कृतागमः—समस्त तन्त्र-शास्त्रोंके रचियता ॥ २१ ॥

समावतींऽनिवृत्तातमा धर्मपुत्तः सदाशिवः। अकल्मपश्चतुर्बाहर्दुरावासी दुरासदः ॥ २२ ॥

१७२ समावर्तः-संसारचकको भलीभाँति धुमानेवालेः १७३ अनिवृत्तारमा-सर्वत्र विद्यमान होनेके कारण जिनका आत्मा कहींसे भी हटा नहीं है, ऐसे, १७४ धर्मपुन:-धर्म, या पुण्यकी राशि, १७५ सदाशिव:-निरन्तर कल्याणकारी १७६ अकल्मषः-पापरहितः, १७७ मुंजाधारीः १७८ दुरावासः-जिन्हें योगीजन भी वड़ीं कठिनाईसे अपने हृदयमन्दिरमें वसा पाते हैं, ऐसे, १७९ दुरासदः-परम दुर्जय ॥ २२ ॥

दुर्छमो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः। अध्यात्मयोगनिलयः . सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः ॥ २३ ॥

१८० दुर्लभ:-भक्तिहीन पुरुषोंको कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, १८१ दुर्गमः-जिनके निकट पहुँचना किसीके लिये भी कठिन है ऐसे, १८२ दुर्ग:-पाप-तापसे रक्षा करनेके लिये दुर्गरूप अथवा दुर्जेय, १८३ सर्वायुधविशारदः-सम्पूर्ण अस्त्रोंके प्रयोगकी कलामें कुशल, १८४ अध्यात्मयोगनिलयः-अध्यातमयोगमें स्थित, १८५ सुतन्तुः-सुन्दर विस्तृत जगत्-तन्तुवाले, १८६ तन्तुवर्द्धनः-जगत्रूप बढानेवाले ॥ २३ ॥

> ग्रुभाङ्गो लोकसारङ्गो जगदीशो जनार्दनः। भस्मग्रुद्धिकरो मेरुरोजस्वी ग्रुद्धविग्रहः॥ २४॥

१८७ शुभाङ्गः-मुन्दर अङ्गोवाले, १८८ लोकसारङ्गः-जगदीश:-जगत्के लोकसारग्राही, 969 १९० जनार्दनः-भक्तजनोंकी याचनाके १९१ भसाग्रुद्धिकर:-भस्मसे ग्रुद्धिका सम्पादन करनेवाले, १९२ मेरः-सुमेरु पर्वतके समान केन्द्ररूप, १९३ ओजस्बी-तेज शुद्धविग्रहः-निर्मल और बलसे सम्पन्न 388 शरीरवाला ॥ २४॥

असाध्यः साधुसाध्यक्व भृत्यमर्कटरूपपृक् । हिरण्यरेताः पौराणो रिपुजीवहरो बळी॥ २५॥

१९५ असाध्यः-साधन-भजनसे दूर रहनेवाले लोगोंके लिये अलम्य, १९६ सम्बुसाध्यः-साधन-भजनपरायण सत्पुरुधिके. लिये मुलम, १९७ मृत्यमर्कटरूपप्टक्-श्रीरामके सेवक वानर हनुमान्का रूप धारण करनेवाले, १९८ हिरण्यरेताः-अग्निस्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर्यवाले, १९९ पौराणः पुराणोद्वारा प्रतिपादित, २०० रिपुजीबहरः-रात्रुओंके प्राण हर रोनेवाले, २०१ बर्ली-बलग्राली ॥ २५ ॥

सहाहदो सहागर्तः सिद्धवृन्दारवन्दितः। व्याध्रचर्माम्बरो व्याली सहामूतो महानिधिः॥ २६॥ (

२०२ महाहदः -परमानन्दके महान् सरोवरः २०३ महासर्तः - महाह् आकाशस्म, २०४ सिद्धवृन्दारवन्दितः - सिद्धों और देवताओं द्वारा वन्दितः, २०५ व्याव्यक्तमं म्बरः - व्याव्यक्तमं वस्त्रके समान धारण करनेवाले, २०६ व्याली - सपौंको आभूषणकी माँति धारण करनेवाले, २०७ महाभूतः - त्रिकाल- में भी कभी नष्ट न होनेवाले महाभूतस्वरूप, २०८ महानिधिः - सबके महान् निवासस्थानं ॥ २६॥

असृताशोऽसृतवपुः पाञ्चजन्यः प्रभव्जनः। पञ्चविंशतितस्वस्थः पारिजातः परावरः॥ २७॥

२०९ अमृताशः—जिनकी आशा कमी विफल न हो ऐसे अमोधसंकल्प, २१० अमृतवपुः—जिनका कलेवर कमी नष्ट न हो ऐसे—जित्यविग्रह, २११ पाञ्चजन्यः—पाञ्चजन्य नामक शङ्कस्वरूप, २१२ प्रमञ्जनः—वायुस्वरूप अथवा संहारकारीः २१३ पञ्चविंगतितस्वरूथः—प्रकृति, महत्तत्व (बुद्धि), अहंकार, चक्षु, ओत्र, प्राण, रसना, त्वक्, वाक्, पाणि, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्दं, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन चौबीस जड तत्त्वोंसहित पचीसवें चेतनतत्त्व पुरुपमें व्याप्त; २१४ पारिजातः—याचकोंकी इच्छा पूर्ण करनेमें कल्पवृक्षरूप, २१५ परावरः—कारण-कार्यरूप ॥२७॥

सुलभः सुव्रतः ग्रूरो ब्रह्मवेदनिधिनिधिः। वर्णाश्रमगुरुर्वणी शत्रुजिच्छत्रुतापनः॥२८॥

२१६ सुलभः—नित्य निरन्तर चिन्तन करनेवाले एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्तको सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, २१७ सुव्रतः—
उत्तम ब्रतधारी, २१८ श्रूरः—शौर्यसम्पन्न, २१९ ब्रह्मवेदनिधिः—
ब्रह्मा और वेदके प्रादुर्भावके स्थान, २२० निधिः—जगत्स्पी
रक्षके उत्पत्तिस्थान, २२१ वर्णाश्रमगुरुः—वर्णों और आश्रमोंके
गुरु (उपदेष्टा), २२२ वर्णी—ब्रह्मचारी, २२३ शत्रुजित्—
अन्धकासुर आदि शत्रुओंको जीतनेवाले, २२४ शत्रुतापनः—
शत्रुओंको संताप देनेवाले ॥ २८॥

आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः । प्रमाणभूतो दुर्जेयः सुपर्णो वायुवाहनः ॥२९॥ १ २२५ आश्रमः—सबके विश्रामस्थानः २२६ क्षपणः—

जन्म-मरणके कष्टका मूळोच्छेद करनेवाले, २२७ व्हामः-प्रलयकालमें प्रजाको क्षीण करनेवाले, २२८ ज्ञानवान्-ज्ञानी, २२९ अचलेश्वरः-पर्वतो अथला स्याप्तर पदार्थों के स्वामी, . २३० प्रमाणस्तः-नित्यसिद्ध प्रमाणक्ष, २३१ द्वुजेंबः-कठिनतासे जाननेयोग्य, २३२ सुपर्णः वदमय सुन्दर पंखवाले, गरुड्कप, २३३ वायुवाहनः अपने भयसे वायुको प्रवाहित करनेवाले ॥ २९ ॥

धनुर्धरो धनुर्वेदो गुजराक्षिगुँणाकरः ।
सत्यः सत्यपरोऽदीनो धर्माङ्गो धर्मसाधनः ॥३०॥
२३४ धनुर्धरः-पिनाकधारी, २३५ धनुर्वेदः-धनुर्वेदके
ज्ञाता, २३६ गुजराक्षिः-अनन्त कल्याणमय गुणोंकी राचि,
२३७ गुजाकरः-सद्गुणोंकी खानि, २३८ सत्यः-सत्यस्वरूप, २३९ सत्यपर्य-सत्यपरायण, २४० अदीनः-दीनतासे
रहित—उदार, २७। धर्माङ्गः-धर्ममय विग्रह्वाले,
२४२ धर्मसाधनः-धर्मका अनुष्ठान करनेवाले॥ ३०॥

अभवाद्यो महामायो विश्वकर्मविशास्तः ॥३१॥
२४३ अनन्तदृष्टिः—असीमित दृष्टिवाले, २४४ आनन्दः—
परमानन्दमय, २४५ दृण्डः—दुष्टींको दण्ड देनेवाले अथवा
दण्डस्वरूप, २४६ दमियता—दुर्दान्त दानवोंका दमन
करनेवाले, २४७ दमः—दमनस्वरूप, २४८ अभिवाद्यः—प्रणाम
करनेयोग्य, २४९ महामायः—मायावियोंको भी मोहनेवाले
महामायावी, २५० विश्वकर्मविशास्दः—संसारकी सृष्टि करनेमें
कुशल ॥ ३१॥

बीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः।
उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामोऽजितप्रियः॥३२॥
२५१ वीतरागः-पूर्णृतः विरक्तः, २५२ विनीतात्मामनसे विनयशील अथवा मनको वशमें रखनेवालेः, २५३
तपस्वी-तपस्पापरायणः, २५४ भूतभावनःसम्पूर्ण भूतोंके उत्पादक एवं रक्षकः, २५५ उन्मत्तवेषःपागलोंके समान वेष धारण करनेवालेः, २५६ प्रच्छन्नःमायाके पर्देमें छिपे हुए, २५७ जितकामः-कामविजयीः

२५८ अजितप्रियः—भगवान् विष्णुके प्रेमी ॥ ३२ ॥

कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापितः ।

तरस्वी तारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः ॥३३॥

२५९ कल्याणप्रकृतिः—कल्याणकारी स्वभाववाले

२६० कल्पः-समर्थः, २६१ सर्वेलोकप्रजापतिः-सम्पूर्ण लोकोंकी, प्रजाके मालक, २६२ तरस्वी-वेगशा्ली, . २६३ तारक:-उद्धारक, २६५ धीमान्-विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, २६५ अञ्चान:-सबसे श्रेष्ठ, २६६ प्रशु:-सर्वसमर्थः, २६७ अन्ययः-अविनाशी ॥ ३३ ॥

े छोकपालोऽन्तहितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः । वेदशासार्थतस्वज्ञोऽनियमो नियताश्रयः ॥३४॥

.२६६ 'लोकपाल:-समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले २६९ अन्तर्हितात्मा-अन्तर्यामी आत्मा अथवा अहस्य २७० कल्पादि:-कल्पके आदिकारण, खरूपवाले, २७१ कमलेक्षण:-कमलके समान नेत्रवाले, २७२ वेद-शास्त्रार्थुतस्वज्ञ:-वेदों और शास्त्रोंके अर्थ एवं तत्त्वको जाननेवाले, २७३ अनियमः-नियन्त्रण्रहित,२७४ नियता-अयः-सबके सुनिश्चित आश्रयस्थान ॥ ३४॥

बन्द्रः सूर्यः शनिः केतुर्वराङ्गो विद्यमन्छविः । परत्रह्म सृगबाणार्पणोऽनघः ॥३५॥ २७५ चन्द्र:-चन्द्रमारूपसे आह्वादकारी, २७६ सूर्य:-सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत सूर्य, २०७ शनिः-दानैश्चररूप, २७८ केतु:-केतुनामक ग्रहस्वरूप, २७९ वराङ्ग:-मुन्दर शरीर-वाले, २८० विद्वमच्छविः-मूँगेकी-सीं लाल कान्तिवाले, २८१ अक्तिवर्यः-भक्तिके द्वारा भक्तके वशमें होनेवाले २८२ परब्रह्म-परमात्मा, २८३ सृगवाणार्षण:-मृगरूपधारी यज्ञपर बाण चलानेवाले, २८४ अनघः-पापरहित ॥ ३५॥

अद्विरद्वचालयः कान्तः प्रसात्सा जगद्वरः । सर्वकैर्मालयस्तुष्टो मङ्गल्यो मङ्गलावृतः ॥३६॥ २८५ अद्गि:-कैलास आदि पर्वतस्वरूप, २८६ अद्गवा-क्तय:-कैलास और मन्दर आदि पर्वतींपर निवास करनेवाले, २८७ कान्तः-सबके प्रियतम, २८८ परमात्मा-परव्रहा परमेश्वर, २८९ जगहुर:-समस्त संसारके गुरु, २९० सर्वकर्मा-लय:-सम्पूर्ण कर्मीके आश्रयस्थानः २९१ तुष्ट:-सदा असन, २९२ मङ्गल्यः-मङ्गलकारीः २९३ मङ्गलावृतः--मङ्गलकारिणी शक्तिसे संयुक्त ॥ ३६ ॥

महातपा दीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः । स्महःसंवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः ॥३७॥ २९४ महातपाः—महान् तपस्वी, २९५ दीर्घतपाः—दीर्वकाल-त्तक तप करनेवाले, २९६ स्थविष्ठ:-अत्यन्त स्थूल, २९७ स्थविरो अवः -अति प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिए २९८ अहः संवत्सरः-

दिन एवं संवत्सर आदि कालरूपसे स्थितः अंश्कालस्वरूपः २९९ ब्याप्तिः च्यापकतास्वरूपः ३०० प्रमाणम् प्रत्यक्षादि प्रमाणस्वरूप, ३०१ परमं तपः-उत्कृष्ट तपस्याखरूप ॥ ३७॥

मन्त्रप्रत्ययः । सर्वदर्शनः । संवत्सरकरो अजः सर्वेश्वरः सिद्धो सहारेता महाबलः ॥ ३८॥ ३०२ संवत्सरकरः-संवत्सर आदि कालविभागके उत्पादकी ३०३ मन्त्रप्रत्ययः-वेद आदि मन्त्रोंसे प्रतीत ( प्रत्यक्ष ) होने-योग्य, ३०४ सर्वदर्शन:-सबके साक्षी, ३०५ अज:-अजन्मा, ३०६ सर्वेधरः-सबके शासक, ३०७ सिद्धः-सिद्धियोंके आश्रय, ३०८ महारेता-श्रेष्ठ वीर्यवाले, ३०९ महाबल:-प्रमथगणींकी महती सेनासे सम्पन्न ॥ ३८ ॥

योगी योग्यो महातेजाः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः। वसुर्वसुमनाः, सत्यः सर्वपापहरो हरः॥३९॥ ३१० योगी योग्य:-सुयोग्य योगी, ३११ महातेजा:-महान् तेजसे सम्पन्न, ३१२ सिद्धि:-समस्त साधनोंके फल, ३१३ सर्वादि:-सब भूतोंके आदिकारण, ३१४ अग्रह:-इन्द्रियों-की ग्रहणशक्तिके अविषय, ३१५ वसु:-सब भ्रतीके वासस्थानः ३१६ वस् मनाः-उदार मनवाले, ३१७ सत्यः-सत्यस्वरूप, ३१८ सर्वपापहरो: हर:-समस्त पापोंका अपहरण करनेके कारण हर नामसे प्रसिद्ध ॥ ३९ ॥

सुकीर्तिशोभनः श्रीमान् वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः। श्राजिप्णुभीजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥ ४० ॥ ३१९ सकीर्तिशोभनः-उत्तम कीर्तिसे सुशोभित होनेवाले, ३२० श्रीमान्-विमृतिस्वरूपा उमासे सम्पन्नः ३२९ वेदाङ्गः-वेदरूप अङ्गोंबाले, ३२२ वेदविन्सुनिः-वेदोंका विचार करनेवाले मननशील मुनि, ३२३ भ्राजिष्णुः-एकरस प्रकाश-खरूप, ३२४ भोजनस्-ज्ञानियोंद्वारा भोगने योग्य अमृतस्वरूप, ३२५ भोक्ता-पुरुषरूपसे उपभोग करनेवाले, ३२६ लोकनाथ:-भगवान् विश्वनाथ, ३२७ दुराधर:-अजितेन्द्रिय पुरुषोंद्वारा जिनकी आराधना अत्यन्त कठिन है, ऐसे ॥ ४० ॥

अमृतः शाश्वतः शान्तो वाणहस्तः प्रतापवान् । कसण्डलुधरो धन्वी अवाङ्मनसगोचरः ॥ ४१ ॥ ३२८ असृतः शाश्वतः-सनातन अमृतस्वरूप, ३२९ शान्तः-शान्तिमय, ३३० वाणहस्तः प्रतापवान्-हाथमे वाण धारण करनेवाले प्रतापी वीर, ३३१ कमण्डलुधुरः-कमण्डलु धारण करनेवाले, ३३२ धन्वी-पिनाकधारी, ३३३ अवीक्-मनसगोचरः-मन और वाणीके अविषय ॥ ४१ ॥

अतीर्तिदयो महामायः सर्वान्नासश्चतुष्पयः। , काळयोगी महानादो महोत्साहो महावलः॥ ४२॥

३३४ अतीन्द्रियो महामाय:—झन्द्रयातीत एवं महामायावी, ३३५ सर्वावास:—सबके वासस्थान, ३३६ चतुष्पथ:—चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके एकमात्र मार्ग, ३३७ कालयोगी—प्रलयके तमय सबको कालसे संयुक्त करनेवाले, ३३८ महानाद:— गम्भीर शब्द करनेवाले अथवा अनाहत नादरूप, ३३९ महोत्साहो महाबल:—महान् उत्साह और बलसे सम्पन्न॥ ४२॥

महाबुद्धिर्महाबीयों भूतचारी पुरंदरः। निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः॥ ४३॥

३७० महाबुद्धि:-श्रेष्ठ बुद्धिवाले, ३७१ महावीर्यः-अनन्त पराक्रमी, ३७२ भृतचारी-भृतगणोंके साथ विचरनेवाले, ३७३ पुरंदर:-त्रिपुरसंहारक, ३७४ निशाचर:-रात्रिमें विचरण करनेवाले, ३७५ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ भ्रमण करनेवाले, ३७६ महाशक्तिर्महाद्युति:-अनन्तशक्ति एवं श्रेष्ठ कान्तिसे सम्पन्न ॥ ४३॥

अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः।
बहुश्रुतोऽमहामायो नियतात्मा श्रुवोऽश्रुवः॥ ४४॥
- १४७ अनिर्देश्यवपुः—अनिर्वचनीय स्वरूपवाले,
१४८ श्रीमान्—ऐश्वर्यवान्, १४९ सर्वाचार्यमनोगतिः—सबके
लिये अविचार्य मनोगतिवाले, १५० बहुश्रुतः—बहु अथवा सर्वज्ञ,
१५१ अमहामायः—बड़ी-से-बड़ी माया भी जिनपर प्रभाव नहीं
हाल सकती ऐसे, १५२ नियतात्मा—मनको वशमें रखनेवाले,
१५६ श्रुवोऽश्रुवः—श्रुव (नित्य कारण) और अश्रुव (अनित्य
कार्य)-रूप॥ ४४॥

भोजस्तेजोद्युतिधरो जनकः सर्वशासनः। बृत्यप्रियो नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः॥ ४५ ॥

१५४ ओजस्तेजोद्युतिधरः-ओज (प्राण और वल ), तेज (शौर्य आदि गुण) तथा ज्ञानकी दीप्तिको धारण करने-वाले, ३५५ जनकः-सवके उत्पादक, ३५६ सर्वशासनः-सवके शासक, ३५७ नृत्यप्रियः-नृत्यके प्रेमी, ३५८ नित्य-नृत्यः-मितिदेन ताण्डव नृत्य करनेवाले, ३५९ प्रकाशासा-प्रकाशस्वरूप, ३६० प्रकाशकः-सूर्य आदिको भी प्रकाश देने-वाले ॥ ४५॥

> स्पष्टाक्षरो बुधो मन्त्रः समानः सारसम्प्लवः। बुगादिकृशुगावतौ गम्भीरो बृषवाहनः॥ ४६॥

३६१ स्पटाक्षरः-ओंकाररूप स्मष्ट अक्षरवाले १६६२ बुधः-ज्ञानवानः ३६३ मन्त्रः-त्रमृक् साम और यज्ञवेदके मन्त्रस्वरूपः ३६४ समानः-सबके प्रति समान भाव रखनेवालेः ३६५ सारसम्प्रुवः-संसारसागरसे पाइ होनेके लिये नौकारूपः ३६६ युगादिकृद्युगावतः-युगादिका आरम्झ करनेवाले तथा चारों युगोंको चक्रकी तरह घुमानेवालेः, ३६७ गम्भीरः-गाम्भीर्यसे युक्तः ३६८ वृषवाहनः-सन्दी नाम्कः वृष्टभपर सवार होनेवाले ॥ ४६॥

इच्टोऽविशिष्टः शिष्टेप्टः सुरुभः सारशोधनः। तीर्थरूपसीर्थनामा तीर्थदश्यस्तु तीर्थदः॥४७॥

३६९ इच्टः-परमानन्दस्वरूप होनेसे सर्वप्रिय, ३७० अवि-शिष्टः-सम्पूर्ण विशेषणींसे रहित, ३७१ शिष्टेप्टः-शिष्ट पुरुषी-के इष्टदेव, ३७२ सुलभः-अनन्यचित्तसे निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तोंके लिये सुगमतासे प्राप्त होनेयोग्य, ३७३ सारशोधनः-सारतत्त्वकी खोज करनेवाले, ३७४ तीर्थरूपः-तीर्थस्वरूप, ३७५ तीर्थनामा-तीर्थनामधारी, अथवा जिनका नाम भवसागरसे पार लगानेवाला है, ऐसे, ३७६ तीर्थहरूयः-तीर्थसेवनसे अपने स्वरूपका दर्शन करानेवाले अथवा गुरुकुपाले प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७७ तीर्थदः-चरणोदकस्वरूप तीर्थको देनेवाले ॥ ४७॥

> अपांनिधिरधिष्टानं दुर्जयो जयकालवित् । प्रतिष्टितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः ॥ ४८ ॥

३०८ अपांनिधिः—जलके निधान समुद्ररूप, ३०९ अधि-ष्टानम्—उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके आश्रय अथवा जगत्रूष्ण प्रपञ्चके अधिष्ठान, ३८० दुर्जयः—जिनको जीतना कठिन है ऐसे, ३८९ जयकालित्—विजयके अवसरको समझनेवाले, ३८२ प्रतिष्ठितः—अपनी महिमामें स्थित, ३८३ प्रमाणज्ञः—प्रमाणोंके ज्ञाता, ३८४ हिरण्यकवचः—सुवर्णमय कवच धारण करनेवाले, ३८५ हिरः-श्रीहरिस्वरूप ॥ ४८॥

> विमोचनः सुरगणो विद्येशो बिन्दुसंश्रयः। बालरूपोऽबलोन्मत्तोऽबिक्ती गहनो गुहः॥ ४९ ॥

३८६ विसोचनः—संसारबन्धनसं सदाके लिये छुड़ा देनेवाले, ३८७ सुरगणः—देवसमुदायरूप, ३८८ विद्येशः—सम्पूर्ण विद्याओंके स्वामी, ३८९ बिन्दुसंश्रयः—बिन्दुरूप प्रणवके आश्रय, ३९० बालरूपः—बालकका रूप धारण करनेवाले, ३९९ अबलोन्सत्तः—बलसे उन्मत्त न होनेवाले, ३९२ अबिकर्ता—विकाररहित, ३९३ गहनः—दुवोंधस्वरूप या अगम्यः ३९४ गुहः-मायासे अपने यथार्थ स्वरूपको छिपाये रखनेवाके ॥ ४९॥

> क्रणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः। ब्यवसुरुको ब्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः॥ ५० ॥

३९५ करणम्-संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े 'साधन, ३९६ कारणम्-जगत्के उपादान और निमित्त कारण, ३९७ कर्ता-सबके रचयिता, ३९८ सर्ववन्धविमोचनः— सम्पूर्ण बन्धनोंसे छुड़ानेवाले, ३९९ ब्यवसायः—निश्चयात्मक ज्ञानस्वरूप, १९०० ब्यवस्थानः—सम्पूर्ण जगत्की व्यवस्था करनेवाले, ४०१ स्थानदः—ध्रुव आदि भक्तोंको अविचलस्थिति भदान कर देनेवाले, ४०२ जगदादिजः—हिरण्यगर्भरूपसे जगत्के स्थादिमें प्रकट होनेवाले ॥ ५०॥

गुरुदो रूलितोऽभेदो भावात्माऽऽत्मिन संस्थितः। वीरेश्वरो वीरभद्दो वीरासनविधिविंराट्॥ ५१॥ ४०३ गुरुदः—श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करनेवाले अथवा जिज्ञा-सुओंको गुरुकी प्राप्ति करानेवाले, ४०४ लिलितः—सुन्दर स्वरूपवाले, ४०५ अभेदः—भेदरिहत, ४०६ भावात्माऽऽत्मिन संस्थितः—सत्स्वरूप आत्मामें प्रतिष्ठित, ४०७ वीरेश्वरः—वीर-शिरोमणि, ४०८ वीरमदः—वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, ४०९ वीरासनविधिः—वीरासनसे वैठनेवाले, ४१० विराट्— अखिलब्बह्माण्डस्वरूप॥ ५१॥

> वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानन्दो नदीधरः । आज्ञाधारस्त्रिश्चूली च शिपिविष्टः शिवालयः ॥ ५२ ॥

४११ जीरचूडामणि:—वीरोंमें श्रेष्ठ, ४१२ वेत्ता—विद्वान्, ४१३ चिदानन्दः—विज्ञानानन्दस्वरूप, ४१४ नदीधरः—मस्तक-पर गङ्गाजीको धारण करनेवाले, ४१५ अज्ञाधारः—आज्ञाका पुालन करनेवाले, ४१६ त्रिशुली—द्विशुलधारी, ४१७ शिपि-विष्टः—तेजोमयी किंद्रणांसे व्याप्त, ४१८ शिवालयः—भगवती शिवाके आश्रय ॥ ५२ ॥

वालखिल्यो महाचापित्तग्मां ग्रुवंधिरः खगः।
अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापितः॥ ५३॥
४१९ वालखिल्यः—वालखिल्य ऋषिरूप, ४२० महाचापः—महान् धनुर्धर, ४२१ तिग्मां ग्रुः—सूर्यरूप, ४२२ विधरः—
लौकिक विषयों की चर्चा न सुननेवाले, ४२३ खगः—आकाशचारी, ४२४ अभिरामः—परम सुन्दर, ४२५ सुशरणः—सवके
लिये सुन्दर आश्रयरूप, ४२६ सुब्रह्मण्यः—ब्राह्मणों के परम
हितेषी, ४२७ सुधापितः—अमृतकलशके रक्षक॥ ५३॥

मववान्कौशिको गोमान्विरामः सर्वसाधनः । ललाटाक्षो विश्ववेद्यः सारः संसारचक्रसूत् ॥ ५४ ॥

४२८ मघवान् कोशिकः—कुशिकवंशीय इन्द्रस्वरूपः ४२९ गोमान्—प्रकाश-किर्णांसे युक्तः ४३० विरामः—समस्त प्राणियोंके लयके स्थानः ४३१ सर्वसाधनः—समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाले ४३२ ललाटाक्षः—ललाटमें तीसराः नेत्र धारण करनेवाले, ४३३ विश्ववेद्दः—जगत्स्वरूपः, ४३४ सारः—सारतत्त्वरूपः, ४३५ संसारचक्रभृत्—संसारचक्रको धारण करनेवाले ॥ ५४॥

अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी । परमार्थः परो मायी सम्बरो ब्याघलोचनः ॥ ५५ ॥

४३६ अमोघद्ण्डः-जिनका दण्ड कभी व्यर्थ नहीं जाता है ऐसे, ४३७ मध्यस्थः-उदासीन, ४३८ हिरण्यः-सुवर्ण अथवा तेजःखरूप, ४३९ ब्रह्मवर्चसी-ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, ४४० परमार्थः-मोक्षरूप उत्कृष्ट अर्थकी प्राप्ति करानेवाले, ४४१ परो मायी-महामायावी, ४४२ शम्बरः-कल्याणप्रदः ४४३ व्याघ्रलोचनः-व्याघके समान भयानक नेत्रोंवाले॥५५॥

> रुचिर्विरञ्जिः स्वर्बन्धुर्वाचस्पतिरहर्पतिः। रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः॥ ५६॥

४४४ रुचि:-दीप्तिरूप, ४४५ विरक्कि:-ब्रह्मस्वरूप, ४४६ स्वर्बन्यु:-स्वर्लोकमें वन्धुके समान मुखद, ४४७ वाचस्पति:-वाणीके अधिपति, ४४८ अहपैति:-दिनके स्वामी सूर्यरूप, ४४९ रवि:-समस्त रसीका शोपण करनेवाले, ४५० विरोचन:-विविध प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले, ४५६ स्कन्द:-स्वामी कार्तिकेयरूप, ४५२ शास्ता वैवस्वतो यम:-सवपर शासन करनेवाले सूर्यकुमार यम ॥ ५६॥

> युक्तिरुव्यतकीर्तिश्च सानुरागः परंजयः। कैलासाधिपतिः कान्तः सविता स्विलोचनः॥ ५७॥

४५३ युक्तिरुन्नतकीर्तिः—अष्टाङ्गयोगस्वरूप तथा ऊर्ध्वलोकमें फैली हुई कीर्तिसे युक्त, ४५४ सानुरागः—भक्तजनोपर प्रेम रखनेवाले, ४५५ परंजयः—दूसरोपर विजय पानेवाले, ४५६ कैलासाधिपतिः—कैलासके स्वामी, ४५७ कान्तः—कमनीय अथवा कान्तिमान, ४५८ सविता—समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाले, ४५९ रविलोचनः—सूर्यरूप नेत्रवाले ॥५७॥

विद्वत्तमो वीतभयो विश्वभर्त्तानिवारितः । विश्वभर्त्तानिवारितः ॥ ५८ ॥

४६० विद्वेत्तमः-विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान्, ४६९ विश्वमत्ती४६९ वीतमयः-सब प्रकारके भयसे रहित, ४६२ विश्वमत्तीजगत्का भरण-पोषण करनेवाले, ४६३—अनिवारितः-जिन्हें
कोई राँक नहीं सकता ऐसे, ४६४ नित्यः-सत्यख्ष्प, ४६५नियतकल्याणः-सुनिश्चितल्पसे कल्याणकारी, ४६६-पुण्यअवणकीर्तनः-जिनके नाम, गुण, महिमा और खल्पके अवण
तथा कीर्तन परम पावन हैं, ऐसे ॥ ५८॥

दूरश्रवा विश्वसही ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः। उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहोऽभवः॥ ५९॥

४६७ दूरश्रवाः—सर्वव्यापी होनेके कारण दूरकी बात भी सुन लेनेवाले, ४६८ विश्वसहः—भक्तजनोंके सब अपराधोंको कृपापूर्वक सह लेनेवाले, ४६९ ध्येयः—ध्यान करने योग्यः, ४७० दुःस्वप्तनाश्चनः—चिन्तन करनेमात्रसे बुरे ख्यनोंका नाश करनेवाले, ४७१ उत्तारणेनवाले, ४७२ दुःस्वर्णेका नाश करनेवाले, ३७२ क्लियः— बाननेके योग्यः, ४७४ दुस्सहः—जिनके वेगको सहन करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है; ऐसे, ४७५ अभवः—संसार-बन्धनसे रहित अथवा अजन्मा ॥ ५९॥

अनादिर्भू र्भुवो छक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः। विश्वगोप्ता विश्वकर्त्ता सुवीरो रुचिरांगदः॥ ६०॥

४७६ अनादि:-जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारणखरूप, ४७७ भूभुंबो छक्ष्मी:-भूलोंक और भुवलोंककी शोभा, ४७८ किरीटी-मुकुटधारी, ४७९ त्रिदशाधिप:-देवताओं-के स्वामी, ४८० विश्वगोप्ता-जगत्के रक्षक, ४८९ विश्वकर्ता-संसारकी सृष्टि करनेवाले, ४८२ सुवीर:-श्रेष्ठ वीर, ४८३ हिचराङ्गद:-सुन्दर बाजुबंद धारण करनेवाले॥ ६०॥

जननो जनजन्मादिः प्रीतिमात्रीतिमान्धवः। वसिष्टः कस्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः॥ ६१॥

४८४ जननः—प्राणिमात्रको जन्म देनेवाले, ४८५ जनजन्मादि:—जन्म लेनेवालोंके जन्मके मूल कारण, ४८६ प्रीतिमान्—
प्रसन्ध, ४८० नीतिमान्—सदा नीतिपरायण, ४८८ धवः—
सन्नके स्वामी, ४८९ वसिष्टः—मन और इन्द्रियोंको अत्यन्त
वद्यमें रखनेवाले अथवा वसिष्ठ ऋषिहप, ४९० कद्यपः—द्रष्टा
अथवा कदयप मुनिहप, ४९१ भानुः—प्रकाशमान् अथवा सूर्यहप, ४९२ भीमः—दुष्टोंको भय देनेवाले, ४९३ भीमपराक्रमः—
अतिशय भयदायक पराक्रमसे युक्त ॥ ६१॥

प्रणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः १० जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः ता ६३ ॥ ४९४ प्रणवः—ओंकारस्वरूपः, ४९५ स्नथाचारः—सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाले, ४९६ महम्कोंकः—श्रेकसयादि पाँचों कोशोंको अपने भीतर धारण करनेके कारण महाकाशक्य, ४९७ महाधनः—अपरिमित ऐश्वर्यवाले अथवा कुवेरको भीधन देनेके कारण महाधनवान् १४९८ जन्माधियः—जन्म (उत्पादन) रूपी कार्यके अध्यक्ष ब्रह्मा, ४९९० महादेवः—सर्वोत्कृष्ट देवता, ५००—सकलागमपारगः—समस्त शास्त्रोंके पारंगत विद्वान् ॥ ६२॥

तस्वं तस्वविदेकात्मा विभुविश्वविभूषणः । ऋषित्रीह्मण ऐश्वर्यजन्मसृत्युजरातिगः ॥ ६३ ॥

५०१ तस्त्रम्—यथार्थं तस्त्रस्यः ५०२ सस्त्रविद्—यथार्थं तस्त्रको पूर्णतया जाननेवाले, ५०३ एकात्मा—अद्वितीय आत्म-स्प, ५०४ विभ्रः—सर्वत्र व्यापकः ५०५ विश्वविभूषणः—सम्पूर्णं जगत्को उत्तम गुणोंसे विभूषित करनेवाले, ५०६ ऋषिः—मन्त्र-द्रष्टाः, ५०७ ब्राह्मणः—ब्रह्मवेत्ताः, ५०८ ऐश्वर्यं जन्मसृत्यु-जगतिगः—ऐश्वर्यः, जन्मः, मृत्यु और जरासे अतीत ॥ ६३ ॥

पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिर्विद्वेदशो विमलोद्यः । आत्मयोनिरनाचन्तो वत्सलो भक्तलोकधक् ॥ ६४ ॥

५०९ पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः—पञ्च महायज्ञोंकी उत्पत्तिके हेतु, ५१० विश्वेशः—विश्वनाथ, ५११ विमलोदयः—निर्मल अभ्युदय-की प्राप्ति करानेवाले धर्मरूप, ५१२ आत्मयोनिः—ख्यम्भू, ५१३ अनाद्यन्तः—आदि-अन्तसे रहित, ५१४ वत्स्वलः—भक्तोंके प्रति वात्सल्य-स्नेहसे युक्त, ५१५ भक्तलोकध्व-भक्तजनोंके आश्रय ॥ ६४ ॥

गायत्रीवल्लभः प्रांशुद्धिश्वावासः प्रभाकरः। शिशुर्गिरिस्तः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुहा ॥ ६५ ॥

५१६ गायत्रीवल्लभः—गायत्री मन्त्रके प्रेमी, ५१७ प्रांशः— ऊँचे शरीरवाले, ५१८ विश्वावासः—सम्पूर्ण जगत्के आवास-स्थान, ५१९ प्रभाकरः—सूर्यह्म, ५२० शिशुः—बालकरूप, ५२१ गिरिस्तः—कैलास पर्वतपर रमण करनेवाले, ५२२ सम्राट्—देवेश्वरोंके भी ईश्वर, ५२३ सुषेणः सुरशत्रुहा— प्रमथगणोंकी सुन्दर सेनासे युक्त तथा देवशत्रुओंका संहार करनेवाले ॥ ६५ ॥

अमोघोऽरिष्टनेमिश्र कुमुदो विगतज्वरः। स्वयंज्योतिस्तुर्ज्योतिरात्मज्योतिरखञ्चलः॥ ६६ ॥ • ५२४ अमोघोऽरिष्टनेमिः—अमोघ संकल्पवाले महर्षि कृश्य रूप, ५२५ कुमुंदः—मृतलको आह्वाद प्रदान करनेवाले चन्द्रमाद्भुप, ५२६ विगतज्वरः—चिन्तारहित, ५२७ स्वयंज्योति-स्त जुज्योतिः—अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले सुक्षम स्योतिःस्वरूप, ५२८ आत्मज्योतिः—अपने स्वरूपभूत ज्ञानकी प्रभासे अकाशित, ५२९ अच्छलः—च्छलतासे रहित ॥ ६६॥

'पिङ्गलः कपिल्ड्सश्रुभीलनेत्रखयीतेनुः। 'ज्ञानस्कन्दौ महानीतिर्विश्वोत्पत्तिरूपप्लवः॥ ६७॥

५३७ पिङ्गलः-पिङ्गलकर्णवाले, ५३१ कपिलक्स्मश्रः-कपिल वर्णकी दादी-मूळ रखनेवाले दुर्वासा मुनिके रूपमें अवतीर्ण, ५३२ भालनेत्रः-ललाटमें तृतीय नेत्र धारण करनेवाले, ५३२ त्रवीतनुः-तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे, ५३४ ज्ञानस्कन्दो महानीतिः-ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीतिवाले, ५३५ विश्वोत्पत्तिः-ज्ञात्के उत्पादक, ५३६ उपप्लवः-संहारकारी ॥ ६७ ॥

भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः । कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः ॥ ६८ ॥

५३७ भगो विवस्वानादित्यः—अदितिनन्दन भग एवं विवस्वान्, ५३८ योगपारः—योगविद्यामें पारंगतः, ५३९ दिवस्पतिः—स्वर्गलोकके स्वामी, ५४० कल्याणगुणनामा— कल्याणकारी गुण और नामवाले, ५४१ पापहा—पापनादाकः, ५४२ पुण्यदर्शनः—पुण्यजनक दर्शनवाले अथवा पुण्यसे ही जनका दर्शन होता है, ऐसे ॥ ६८ ॥

उद्दूरकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः। नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः॥ ६९॥

प४३ उदारकीर्तिः – उत्तम कीर्तिवाले, ५४४ उद्योगी – , उद्योगशील, ५४५ सद्योगी – श्रेष्ठ, योगी, ५४६ सदसन्मयः – सदसत्स्वरूप, ५४७ नक्षत्रमाली – नक्षत्रोंकी मालासे अलंकृत आकाशरूप, ५४८ नाकेशः – स्वर्गके स्वामी, ५४९ स्वाधिष्ठान-पदाश्रयः – स्वाधिष्ठान चक्रके आश्रय ॥ ६९ ॥

पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः। हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः॥ ७०॥

५५० पवित्रः पापहारी-नित्य शुद्ध एवं पापनाशकः ५५१ मणिपूरो-मणिपूर नामक चक्रस्वरूपः ५५२ नमोगतिः-आकाशचारीः ५५३ हृत्पुण्डरीकमासीनः-हृदयकमलमें स्थितः ५५४ शकः-इन्द्ररूपः ५५५ शान्तः-शान्तस्वरूपः ५५६ दृषाकपिः-हरिहर ॥ ७०॥ उष्णो गृहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनार्शैनः ।
अधर्मशार्तुरत्नेयः पुरुद्धृतः पुरुश्चृतः ॥ ७१ ॥
५५७ उष्णः—हालाहल विषकी गर्मासे उष्णतायुक्तः
५५८ गृहपतिः—समस्त ब्रह्माण्डस्पी गृहके स्वामीः
५५८ कृष्णः—सच्चिदानन्दस्वस्पः, ५६० समर्थः—सम्पर्थः
शालीः, ५६१ अनर्थनाशनः—अनर्थका नाम्न करनेवालेः
५६२ अधर्मशानुः—अधर्मनाशकः, ५६३ अज्ञेयः—
वृद्धिकी पहुँचसे परे अथवा जाननेमें न आनेवालेः
५६४ पुरुद्धृतः पुरुश्चृतः—बहुतं-से नामोद्वारा पुकारे और सुने
जानेवाले ॥ ७१॥

ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भों, धंर्मधेनुर्धनागमः।
जगद्वितैपी सुगतः कुमारः कुशलागमः॥ ७२॥
५६५ ब्रह्मगर्भः—ब्रह्मा जिनके गर्भस्य शिशुके समान हैं,
ऐसे, ५६६ बृहद्गर्भः—विश्वब्रह्माण्ड प्रलयकालमें जिनके गर्भमें
रहता है, ऐसे, ५६७ धर्मधेनुः—धर्मस्पी वृष्ठभको उत्पन्न करनेके
लिये धेनुस्वरूप, ५६८ धनागमः—धनकी प्राप्ति करानेवाले, ५६९
जगद्धितैपी—समस्त संसारका हित चाहनेवाले, ५७० सुगतः—
उत्तम शानसे सम्पन्न अथवा बुद्धस्वरूप, ५७१ कुमारः—
कार्तिकेयरूप, ५७२ कुशलागमः—कल्याणदाता॥ ७२॥

हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभृतरतो ध्वनिः ।
अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः ॥ ७३ ॥
५७३ हिरण्यवर्णः ज्योतिष्मान्-सुवर्णके समान गौर
वर्णवाले तथा तेजस्वी, ५७४ नानाभृतरतः—नाना प्रकारके
भूतोंके साथ क्रीडा करनेवाले, ५७५ ध्वनिः—नादस्वरूप,
५७६ अरागः—आसक्तिशून्य, ५७७ नयनाध्यक्षः—नेत्रोंमें द्रष्टारूपसे विद्यमान, ५७८ विश्वामित्रः—सम्पूर्ण जगत्के प्रति
मैत्री भावना रखनेवाले मुनिस्वरूप, ५७९ धनेश्वरः—धनके

स्वामी कुवेर ॥ ७३ ॥ ब्रह्मज्योतिर्वसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः । मातामहो मातिरिज्ञा नभस्तान्नागहारप्टक् ॥ ७४ ॥ ५८० ब्रह्मज्योतिः—ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मः ५८१ वसुधामा—

मुवर्ण और रत्नोंके तेजसे प्रकाशित अथवा वसुधास्त्ररूपः प्रथ् सहाज्योतिरुनुत्तमः—सूर्य आदि ज्योतियोंके प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योतिः स्वरूपः प्रथ् मातामहः—मातृकाओंके जन्मदाता होनेके कारण मातामहः, प्रथ मातरिक्षा नमस्त्रान् आकाशमें विचरनेवाले वायुदेवः, प्रथ नगहारप्टक्—सर्पम्यः हार धारण करनेवाले ॥ ७४॥

पुलस्यः पुलहोऽगस्त्यो जातूकर्ण्यः पराशरः। विष्टरश्रवाः ॥ ७५ ॥ निरावरणनिर्वारो वैरञ्च्यो

५८६ पुलस्त्य:-पुलस्त्य नामक मुनिः ५८७ पुलहः-ू पुलंह नामेक ऋषि, ५८८ अगस्त्यः-कुम्भजन्मा अगस्त्य भाषि, ५८९ जात्कण्यः-इसी नामसे प्रसिद्ध मुनि, ५९० पराशर:- शक्तिके पुत्र तथा व्यासंजीके पिता मुनिवर पराशरः ५९९ निरावरणनिर्वारः-आवरणशून्य तथा अवरोधरहितः नीललोहित ५९२ वैरञ्च्य:-ब्रह्माजीके पुत्र ५९३ विष्टरश्रवाः-विस्तृत यशवाले विष्णुस्वरूप ॥ ७५ ॥

आत्मभूरनिरुद्धोऽत्रिज्ञीनमृतिर्महायशाः सत्यपराक्रमः ॥ ७६ ॥ लोकवीरायणीवीरइचण्डः ५९४ आत्मभू:-स्वयम्भू ब्रह्माः ५९५ अनिरुद्धः-अकुण्ठित गतिवाले, ५९६ अत्रि:-अत्रि नामक ऋषि, अथवा त्रिगुणातीतः, ५९७ ज्ञानमूर्तिः-ज्ञानस्वरूपः, ५९८ महायशाः-महायशस्वी, ५९९ स्रोकवीराम्रणी:-विश्वविख्यात वीरोमें अग्रगण्य, ६०० वीर:-शूरवीर, ६०१ चण्ड:-प्रलयके समय अत्यन्त कोध करनेवाले, ६०२ सत्यपराक्रमः-सच्चे पराक्रमी ॥ ७६ ॥

व्यालाकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः । रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः ॥ ७७ ॥ अलंकरिष्ण्रचलो ६०३ ब्यालाकल्प:-सपाँके आभूषणसे शृङ्गार करने-वाले ६०४ महाकल्प:-महाकल्प-संज्ञक कालस्वरूपवाले। ६०५ कल्पवृक्षः--शरणागतींकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्ष-६०६ कलाधर:-चन्द्रकलाधारी, के समान उदार ६०७ अलंकरिष्णः-अलंकार धारण करने या करानेवाले, ६०८ अचलः-विचलित न होनेवाले, ६०९ रोचिष्ण:-प्रकाश-मान, ६१० विक्रमोन्नतः-पराक्रममें वहे-चढ़े ॥ ७७ ॥

आयुः शब्दपतिर्वेगी प्लवनः शिखिसारथिः। असंसुष्टोऽतिथिः शक्रप्रमाथी पादपासनः॥ ७८॥

६९९ आयुः शब्दपति:-आयु तथा वाणीके स्वामी, ६५२ देगी प्लवन:-वेगशाली तथा कृदने या तैरनेवाले, ६९३ दिखिसारथि:-अग्निरूप सहायकवाले, ६९४ असंसृष्ट:-निर्लेप, ६१५ अतिथि:-प्रेमी भक्तांके घरपर अतिथिकी भाँति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करनेवाले, ६१६ शक-प्रमाधी-इन्द्रका मानमर्दन करनेवाले, ६१७ पादपासनः-बुक्षोंपर या कुक्षोंके नीचे आसन लगानेवाले ॥ ७८ ॥

वसुश्रवा इच्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः। जप्यो जरादिशमनो छोहितात्मा तनृनपात्॥ ७९॥

६१८ वसुश्रवा:-यशरूपी धनसे सम्पन्न, ६१९ हब्यवाह:-अग्निस्वरूप, ६२० प्रतप्तः सूर्यरूपसे प्रचण्ड ताप देनेवाले, ६२१ विश्वभोजनः-प्रलयकालमें विश्व ब्रह्माण्डको अंद्राना प्रास बना छेनेवार्छ, ६२२ जप्य:-जपने योग्यू निस्नवार्छ, ६२३ जसदिशमनः-बुढ़ापा आदि दोषोंका निवास्ण करनेवाले, ६२४ होहितात्मा तन्नपात्-लोहित वर्णवाले अग्निरूप 11 99 11

सुप्रतीकस्तमिस्रहा 1 नभोयोनिः निदाबस्तपनो मेघः स्टक्षः परपुरंजयः॥ ८०॥

६२५ बृहद्स्व:-विशाल अश्ववाले ६२६ नभोयोनि:-आकाशकी उत्पत्तिके स्थानः ६२७ सुप्रतीकः-सुन्दर शरीर-वाले, ६२८ तमिस्रहा-अज्ञानान्धकारनाशक, ६२९ निदाध-स्तपनः-तपनेवाले ग्रीष्मरूपः ६३० मेघः-वादलींसे उपलक्षित वर्षारूप, ६३१ स्वक्ष:-सुन्दर नेत्रींवाले, ६३२ परपुरंजय:-त्रिपुररूप शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले ॥ ८० ॥

मुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः। वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः ॥ ८१ ॥

६३३ सुखानिल:-सुखदायक वायुको प्रकट करनेवाले शरत्कालरूप, ६३४ सुनिष्पन्न:-जिसमें अन्नका सुन्दररूपसे परिपाक होता है, वह हेमन्तकालरूप, ६३५ सुरिभः शिशिरात्मक:-सुगन्धित मलयानिलसे युक्त शिशिर ऋतुरूप, ६३६ वसन्तः माधवः-चैत्र-वैशाख-इन दो मासोंसे युक्त वसन्तरूप, ६३७ ग्रीष्म:-ग्रीष्म ऋतुरूप, ६३८ नभस्य:-भाद्रपदमासरूप, ६३९ बीजवाहन:-धान आदिके बीजोंकी प्राप्ति करानेवाला शरत्काल ॥ ८१ ॥

अङ्गिरा गुरुरात्रेयो विमलो विश्ववाहनः। सुमतिविद्वांस्त्रैविद्यो वरवाहनः ॥ ८२ ॥

६४० अङ्गिरा गुरु:-अङ्गिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, ६४१ आत्रेयः-अत्रिकुमार दुर्वासा, ६४२ विमलः-निर्मल, ६४३ विश्ववाहनः-सम्पूर्ण जगत्का निर्वाह करानेवाले ६४४ पावनः-पवित्र करनेवाले ६४५ सुमतिविद्वान्—उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्, ६४६ श्रैविद्यः— तीनों वेदोंके विद्वान् अथवा तीनों वेदोंके द्वारा प्रतिपादितः ६४७ वरवाहनः-वृषभरूप श्रेष्ठ वाहनवाले ॥ ८२ ॥

मनोबुद्धिरहंकारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः। जमद्गिनर्बलनिधिर्विगालो विश्वगालवः ॥ ८३ ॥ • १४८ मनोबुद्धिरहंकार:-मन, बुद्धि और अहंकारस्वरूप, १४९ क्षेत्रज्ञ:-आत्मा, ६५० क्षेत्रपालक:-दारीररूपी क्षेत्रका पालन करनेवाले परमात्मा, ६५० क्षेत्रपालक:-दारीररूपी क्षेत्रका पालन करनेवाले परमात्मा, ६५० ज्ञमदिनः-जमदिन नामक ऋषिरूपे, ६५२ • बलनिधि:-अनन्त बलके सागर, ६५३ विकाल:-अपनी जटासे गङ्गाजीके जलको टपकानेवाले, ६५४ विकालक:-विश्वविख्यात गालव मुनि अर्थवा प्रलय-कालमें कालागिरूपसे, ज्ञात्को निगल जानेवाले ॥ ८३ ॥

अवोरोऽनुत्तरो • यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः।
शैंको गगनकुन्दाभो दानवारिरिंद्मः॥ ८४॥
६५५ अवोरः-सौम्यरूपवाले, ६५६ अनुत्तरः-सर्वश्रेष्ठ,
६५७ यज्ञः श्रेष्ठः-श्रेष्ठ यज्ञरूप, ६५८ निःश्रेयसप्रदःकल्याणदाता, ६५९ शैंकः-शिलामय लिङ्गरूप, ६६० गगनकुन्दाभः-आकाशकुन्द--चन्द्रमाके समान गौर कान्तिवाले,
६६१ दानवारिः-दानव-शत्रु, ६६२ अरिंद्मः-शत्रुओंका
दमन करनेवाले॥ ८४॥

रजनीजनकश्चाहर्निःशस्यो लोकशस्यस्य । चतुर्वेदश्चतुर्भावश्चतुरश्चतुरप्रियः ॥८५॥

६६३ रजनीजनकश्चारः-सुन्दर निशाकर रूपः
६६४ निःशल्यः-निष्कण्टकः, ६६५ लोकशल्यध्वक्-शरणागतजनोंके शोकशल्यको निकालकर स्वयं धारण करनेवालेः
६६६ चतुर्वेदः-चारों वेदोंके द्वारा जाननेयोग्यः
६६७ चतुर्भावः-चारों पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करानेवालेः
६६८ चतुरश्चतुरप्रियः-चतुर एवं चतुर पुरुषोंके प्रिय ॥८५॥

आम्नायोऽथ समाम्नायसीर्थदेवशिवालयः।
बहुस्पो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः॥८६॥
६६९ आम्नायः—वेदस्वरूपः ६७० समाम्नायः—
अक्षरसमाम्नाय—शिवस्त्ररूपः,६७१ तीर्थदेवशिवालयः—तीर्थोके देवता और शिवालयरूपः,६७१ बहुरूपः—अनेक रूपवाले,
६७३महारूपः—विराट्रूपधारीः,६७४ सर्वरूपश्चराचरः—चर
और अचर सम्पूर्ण रूपवाले॥८६॥

न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरञ्जनः। . सहस्रमूद्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः॥८०॥

६७५ न्यायिनर्मायको न्यायी—न्यायकर्ता तथा न्यायशील, ६७६ न्यायगम्य:—न्याययुक्त आचरणसे प्राप्त होनेयोग्य, ६७७ निरञ्जनः—निर्मल, ६७८ सहस्रमूर्ड्या-सहस्रों सिरवाले, ६७९ देवेनद्र:—देवताओंके स्वामी, ६८० सर्वशस्त्रभञ्जनः— विपक्षी योद्धाओंके सम्पूर्ण शस्त्रोंको नर्ष्ट करू देनेवाले ॥८॥। सुण्डो विरूपो विकान्तो दण्डी दान्तो गुणीत्तमः।
पिङ्गलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीयो निरामयः॥८८॥
६८१ सुण्डः-मुँड्रे हुए सिरवाले संन्यासी, ६८२ विरूपः°विविध रूपवाले, ६८६ विकान्तः-विकमशील, ६८४
दण्डी-दण्डधारी, ६८५ दादृतः-मन और इन्द्रियोंका रूमनं करनेवाले, ६८६ गुणोत्तमः-गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ, ६८७ पिङ्गलाक्षः-पिङ्गल नेत्रवाले, ६८८ जनाध्यक्षः-जीवमात्रके साक्षी, ६८९ नीलग्रीवः-नीलकण्ठ, ६९० निरामयः-नीरोग ॥ ८८॥

सहस्रवाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकश्वक् ।
पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः॥८९॥
६९१ सहस्रवाहुः—सहस्रों भुजाओंसे युक्तः, ६९२
सर्वेशः—सबके खामीः, ६९३ शरण्यः—शरणागत-हितैपीः,
६९४ सर्वलोकश्वक्—सम्पूर्ण लोकोंको धारण करनेवाले,
६९५ पद्मासनः—कमलके आसनपर विराजमानः,
६९६ परं ज्योतिः—परम प्रकाशस्त्ररूपः, ६९७ पारम्पर्यफलप्रदः—परम्परागत फलकी प्राप्ति करानेवाले॥८९॥

पद्मगर्भी महागर्भी विश्वगर्भी विश्वश्रणः ।
परावरज्ञी वरदो वरिण्यश्र महास्वनः ॥९०॥
६९८ पद्मगर्भः-अपनी नाभिसे कमल्को प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, ६९९ सहागर्भः-विराट् झहाण्डको गर्भमें धारण
करनेके कारण महान् गर्भवाले, ७०० विश्वगर्भः-सम्पूर्ण
जगत्को अपने उदरमें धारण करनेवाले, ७०१ विश्वश्रणःचतुर, ७०२ परावरज्ञः-कारण और कार्यके ज्ञाता,
७०३ वरदः-अभीष्ट वर देनेवाले, ७०४ वरेण्यः-वरणीय
अथवा श्रेष्ठ, ७०५ सहास्वनः-डमहका गम्भीर नाद
करनेवाले ॥ ९० ॥

देवासुरगुरुदेवी देवासुरनमस्कृतः । देवासुरमहाभित्रो देवासुरमहेश्वरः ॥९१॥

७०६ देवासुरगुरुर्देव:-देवताओं तथा अमुरांके गुरुदेव एवं आराष्य, ७०७ देवासुरनमस्कृत:-देवताओं और अमुरांसे वन्दित, ७०८ देवासुरमहामित्र:-देवता तथा अमुर दोनोंके बड़े मित्र, ७०९ देवासुरमहेश्वर:-देवताओं और अमुरांके महान् ईश्वर ॥ ९१ ॥

देवासुरेश्वरो दिन्यो देवासुरमहाश्रयः। देवदेवमयोऽविन्त्यो देवदेवातमसम्भवः॥९२॥ ७१० देवासुरेश्वरः-देवताओं और असुरोके शासकः

चि० पु० अं० ४८-

७११दिन्यः-अलैकिक स्वरूपवाले, ७१२ देवासुरमहाश्रयः-देवताओं और अमुरोंके महान् आश्रयः ७१२ देवदेवमयः-देवताओंके लिये भी देवतारूपः, ७१५ अचिन्त्यः-चित्तकी सीमासे परे विद्यमानः ७१५ देवदेवातमसम्भवः-देवाधिदेव ब्रह्माजीसे रहरूपमें उत्पन्न ॥ ९२॥

> सयोतिरसुरव्याच्री देवसिंहो दिवाकरः। विश्वधाप्रचरश्रेष्टः सर्वदेवोत्तमोत्तमः॥९३॥

७१६ सद्योनिः-सत्यदार्थों की उत्पत्तिके हेतु, ७१७ असुर-च्याद्यः-असुरोंका विनाश करनेके लिये व्याप्ररूप, ७१८ देवसिंह:-देवताओं में श्रेष्ठ, ७१९ दिवाकर:-सूर्यरूप, ७२० विद्युधायचरश्रेष्ठः-देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, ७२१ सर्व देवोत्तमोत्तमः-सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि ॥ ९३॥

शिवज्ञानरतः श्रीमान्छिखिश्रीपर्वतिष्रियः।
वज्रहस्तः सिद्धखङ्को नरसिंहिनिपातनः॥९४॥
७२२ शिवज्ञानरतः—कल्याणमय शिवतत्त्वके विचारमें
तत्पर, ७२३ श्रीमान्—अणिमा आदि विभूतियोसे सम्पन्न,
७२४ शिखिश्रीपर्वतिष्रयः—कुमार कार्तिकेयके निवासभूत
श्रीशैल नामक पर्वतसे प्रेम करनेवाले, ७२५ वज्रहस्तः—
वज्रधारी इन्द्रस्प, ७२६ सिद्धखङ्कः—शत्रुओंको मार गिरानेमें
जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती, ऐसे,
७२७ नरसिंहिनिपातनः—शरभस्पसे वृसिंहको घराशायी
करनेवाले॥९४॥

ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिए: ।
बन्दी नन्दीश्वरोऽनन्तो नानव्रतधर: ग्रुचि: ॥ ९५ ॥
७२८ ब्रह्मचारी-भगवती उमाके प्रेमकी परीक्षा लेनेके
लिये ब्रह्मचारील्पसे प्रकट, ७२९ लोकचारी-समस्त लोकोंमें
विचरनेवाले, ७३० धर्मचारी-धर्मका आचरण करनेवाले,
७३१ धनाधिप:-धनके अधिपति कुवेर, ७३२ नन्दीनन्दी नामक गण, ७३३ नन्दीश्वर:-इसी नामसे प्रसिद्ध
ब्रुपम, ७३४ अनन्त:-अन्तरिहत, ७३५ नगनव्रतधर:-दिगम्बर रहनेका व्रत धारण करनेवाले, ७३६ श्रुचि:--नित्यग्रुद्ध ॥ ९५ ॥

लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ।
, स्वधर्मः स्वर्गतः स्वरमयस्वनः ॥ ९६ ॥
... ७३७ लिङ्गाध्यक्षः—लिङ्गदेहके द्रष्टा, ७३८ सुराध्यक्षः—
हेवताओके अधिपतिः, ७३९ योगाध्यक्षः—योगेश्वरः,

७४० युगावह:-युगके निर्वाहक, ७४१ स्वध्मा-आत्मविन्वार्रूष्प धर्ममें स्थित अथवा स्वधर्मपरायण, ०७४२ स्वर्गतः-स्वर्गद्धोकमें स्थित, ७४३ स्वर्गस्वर:-स्वर्गहोकमें जिनके यशका गान किया जाता है, ऐसे, ७४४ स्वरमयस्वन:-सात प्रकारके स्वरासे युक्त ध्वनिवाहे ॥ ९६॥

बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृद्धमंसम्भवः । दम्भोऽलोभोऽर्थविच्छम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः ॥ ९७॥ ७४५ बाणाध्यक्षः—वाणामुरके स्वामी अथवा बाणिलृङ्गं नर्मदेश्वरमें अधिदेवतारूपसे स्थित, ७४६ बीजकर्ता—वीजके उत्पादक,७४७ धर्मकृद्धमंसम्भवः—धर्मके पालक और उत्पादक, ७४८ दम्भः—मायामयरूपधारी, ७४९ अलोभः—लोभरहित, ७५० अर्थविच्छम्भुः—सबके प्रयोजनको जाननेवाले कल्याण-निकेतन शिव, ७५९ सर्वभूतमहेश्वरः—सम्पूर्ण प्राणियोंके परमेश्वर॥ ९७॥

इसशाननिलयस्त्र्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः ।
लोकोत्तरस्फुटालोकस्त्र्यस्वको नागभूषणः ॥ ९८ ॥
७५२ इसशाननिलयः—दमशानवासी, ७५३ व्यक्षः—
त्रिनेत्रधारी, ७५४ सेतुः—धर्ममर्यादाके पालकः, ७५५ अप्रतिमाकृतिः—अनुपम रूपवाले, ७५६ लोकोत्तरस्फुटालोकः—
अलोकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाशसे युक्तः, ७५७ व्यस्वकः—
त्रिनेत्रधारी अथवा व्यम्बक नामक ज्योतिर्लिङ्गः,
७५८ नागभूषणः—नागहारसे विभूषित ॥ ९८॥

अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः । हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषदन्तभित् ॥ ९९ ॥ ७५९ अन्धकारिः—अन्धकासुरका वध करनेवाले,

७५९ अन्धकारः—अन्धकामुरका वध करनेवाले, ७६० सखद्देषी—दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाले, ७६९ विष्णुकन्धरपातनः—यज्ञमय विष्णुका गला काटनेवाले, ७६२ हीनदोधः—दोषरिहत, ७६३ अक्षयंगुणः—अविनाशी गुणोंसे सम्पन्न, ७६४ दक्षारिः—दक्षद्रोही, ७६५ पूचदन्तिमत्—पूषा देवताके दाँत तोड़नेवाले ॥ ९९॥

भूर्जिटिः खण्डपरग्रः सकली निष्कलोऽनवः।

ं अकालः सकलाधारः पाण्डुराभी सृद्धो नटः ॥१००॥

७६६ भूर्जिटिः—जटाके भारसे विभूषितः, ७६७ खण्डपरग्रः—

खण्डित परग्रवालेः, ७६८ सकलो निष्कलः—साकार एवं

निराकार परमातमाः, ७६९ अनवः—पापके स्पर्धसे शून्यः,

७७० अकालः—कालके प्रभावसे रहितः, ७७१ सकलाधारः—

सकके आधारः, ७७२ पाण्डुराभः—दवेत कान्तिवालेः,

७७३ सृद्धो नटः—सुखन्ययक एवं ताण्डवन्तत्यकारी ॥ १००॥

° पूर्णः प्रियता पुण्यः सुकुमारः सुकोचनः। ु-सामगेयप्रियोऽक्रूरः , पुण्यकीर्तिरनामयः ॥१०१॥ १९७४ पूर्णः-सर्वव्यापी परव्रह्म परमात्मा, ७७५ पूरियता-भक्ततेंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले, ७७६ पुष्यः-परम पवित्रं, • ७७७ • सुकुमारः-सुन्दर कुमार हैं जिनके, ऐसे, ७७८ • सुलोचनः-मुन्दर नेत्रवाले, ७७९ सामगेयिवयः-

सामगानके प्रेमीन ७६० अक्रर:-क्रसारहित्, ७८१ पुण्यकीति:-

पवित्र कीर्तिवाले, ७८२ अनासय:-रोग-शोकसे रहित ।। १०१॥

मबोजवस्तीर्थंकरो जटिलो जीवितेश्वरः। जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः॥१०२॥ ७८३ सनोजव:-मनके समान वेगशाली, ७८४ तीर्थंकर:-तीर्योंके निर्माता, ७८५ जटिल:-जटाधारी, ७८६ जीवितेइवर:-सबके प्राणेश्वर, ७८७ जीवितान्तकर:-प्रलयकालमें सबके जीवनका अन्त करनेवाले, ७८८ नित्यः-सनातन, ७८९ वसुरेता:-सुवर्णमय वीर्यवाले, ७९० वसुप्रदः-घनदाता ॥१०२॥

सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धिः सज्जातिः खलकण्टकः। क्लाधरो महाकालभृतः सत्यपरायणः ॥१०३॥ ७९१ सद्ति:-सत्परुषोंके आश्रय, ७९२ सत्कृति:-गुभ कर्म करनेवाले, ७९३ सिद्धि:-सिद्धिस्वरूप, ७९४ सज्जाति:-सत्पुरुषोंके जन्मदाताः ७९५ खलकण्टकः-दुष्टोंके लिये कण्टक-रूप, ७९६ कळाधर:-कलाधारी, ७९७ महाकालसूत:-महाकाल नामक ज्योतिर्लिङ्गस्वरूप अथवा कालके भी काल होनेस्ट्रे महाकाल, ७९८ सत्यपरायण:-सत्यनिष्ठ ॥१०३॥

लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः । चन्द्रसंजीवनः शास्ता छोकगृहो महाधिपः ॥१०४॥

७९९ छोकलावण्यकर्ती-सव लोगोंको सौन्दर्य प्रदान करनेवाले, ८०० लोकोत्तरसुखालयः-लोकोत्तर सुखके आश्रयः ८०१ चन्द्रसंजीवनः शास्त्रा-सोमनाथरूपसे चन्द्रमाको जीवन प्रदान करनेवाले सर्वशासक शिव, ८०२ खोकगुदः-समस्त संसारमें अव्यक्तरूपसे व्यापक, ८०३ महाधिप:-महेश्वर॥१०४॥

लोकवन्युलोंकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः। अनुपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशाखनुतौ वरः ॥१०५॥

८०४ लोकबन्धुर्लीकनाथः-सम्पूर्ण लोकोंके बन्धु एवं रक्षक, ८०५ इतज्ञ:-उपकारको माननेवाले, ८०६ क्षीतिंगूषण:-उत्तम यशसे विमृषित् ८०७ अनपायोऽक्षर:-- विनाशरहित-अविनाशी, ८०८ कान्तः-प्रजापित दक्षका अन्त करनेवाले, ८०९ सर्वशस्त्रभृतां वर:-सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ट ॥ १०५ ॥

ं शुतिध्यो ् लोकानासम्रणीर्णुः । तेजोसयो शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रीमः॥१०६॥ ८१० तेजोमयो द्युतिधरः-तेजस्वी और कार्न्तिमान्। ८११ लोकानामग्रणी:-सम्पूर्ण जगत्के लिये अंग्रगण्य देवता अथवा जगत्को आगे बढ़ानेवाले, ८१२ अणु:-अत्यन्त सूक्स, ८१३ ग्रुचिस्मित:-पवित्र पुरकानवाले, ८१४ प्रसन्नातमा-इर्षभरे हृदयवाले, ८१५ हुर्जैय:-जिनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है, ऐसे, ८१६ दुर्तिकमः-दुर्लङ्घय ॥१०६ ॥

ज्योतिर्भयो जगनाथी निसकारो जलेइवरः। तुम्बदीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशनः ॥१०७॥ ८१७ ज्योतिर्मयः-तेजोमयः ८१८ जगन्नाथः-विश्वनाथः ८१९ निराकार:-आकाररहित परमात्मा, ८२० जलेश्वर:-जलके स्वामी, ८२१ तुम्बवीण:-तूँवीकी वीणा बजानेवाले, ८२२ महाकोप:-संहारके समय महान क्रोध करनेवाले ८२३ विशोक:-शोकरहित, ८२४ शोकनाशन:-शोकका नाश करनेवाले ॥ १०७ ॥

त्रिलोकपश्चिलोकेशः सर्वश्चिरधोक्षजः। अञ्यक्तलक्षणो देवो ज्यक्ताज्यको विशाम्पतिः ॥ १०८ ॥ ८२५ त्रिलोकप:-तीनों लोकोंका पालन करनेवाले, ८२६ त्रिलोकेश:-त्रिभुवनके स्वामी, ८२७ सर्वशुद्धि:-सवकी गृद्धि करनेवाले, ८२८ अघोक्षज:-इन्द्रियों और उनके विषयोंसे अतीतः ८२९ अञ्चल्लक्षणो देव:-अञ्चल लक्षणवाले देवताः ८३० व्यक्ताव्यकः-स्थूल-सूक्ष्मरूप, ८३१ विशास्पतिः-प्रजाओंके पालक ॥ १०८ ॥

वरक्षीको वरगुणः सारो मानधनो मयः। ब्रह्मा विष्णुः प्रजापाको हंस्रो हंस्रगतिर्वयः ॥ १०९॥ ८३२ वरजील:-श्रेष्ठ स्वभाववालेः ८३३ वरगुण:-उत्तम गुणीवाले, ८३४ सार:-सारतस्व, ८३५ मानधन:-स्वाभिमान-के धनी, ८३६ अयः-सुलस्वरूप, ८३७ ब्रह्मा-सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ८३८ विष्णुः प्रजापाळः-प्रजापाळक विष्णु, ८३९ हंसः-सर्यस्तरूप, ८४० इंसगति:-इंसके समान चाठवाले, ८४१ वय:-गरइ पक्षी ॥ १०९ ॥

वेधा विधाता धाता च सष्टा हती चतुर्भुखः। केकासिक्षावस्वासी सर्वावासी सद्गातिः ॥ ११०॥ ८४२ तथा विधाता धाता-ब्रह्माः, धाता और विधाता नामकः देवतास्वरूपः, ८४३ स्वष्टा-सृष्टिकर्ताः, ८४४ हर्ता-संहारकारीः, ८४५ चतुर्मुखः -च्यर मुखवाले ब्रह्माः ८४६ केलासशिखरावासी -केलासके शिखरपर निवास करनेवाले, ८४७ सर्वावासी -सर्वव्यापीः, ८४८ सद्गानिः --निरन्तर गतिशाल वायुदेवता ।। ११०॥

हिरण्यगर्भो हुहिणो भूतपालोऽध भूपतिः। सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः॥ १११॥

८४९ हिरण्यगर्भः-ज्ञह्मा, ८५० हुहिणः-ज्ञह्मा, ८५० हुहिणः-ज्ञह्मा, ८५३ भूतपालः-प्राणियोंका पालन करनेवाले, ८५२ भूपतिः-पृथ्वीके स्वामी, ८५३ सद्योगी-श्रेष्ठ योगी, ८५४ योगविद्योगी-योग-विद्याके ज्ञाता योगी, ८५५ वरदः-वर देनेवाले, ८५६ ब्राह्मणप्रियः-ज्ञाह्मणोंके प्रेमी ॥ १११॥

देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः। विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः॥ ११२॥

८५७ देवप्रियो देवनाथ:—देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, ८५८ देवज्ञ:—देवतत्त्वके शाता, ८५९ देवचिन्तक:—देवताओं का विचार करनेवाले, ८६० विषमाक्ष:—विषम नेत्रवाले, ८६१ विशालाक्ष:—वड़े-बड़े नेत्रवाले, ८६२ बुषदो द्युपवर्षनः— धर्मका दान और दृद्धि करनेवाले ॥ ११२॥

निर्मसो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्भवः। दर्पहा दर्पदो दसः सर्वर्तुपरिवर्तकः॥ ११३॥

८६३ निर्मामः समतारहितः ८६४ निरहंकारः अहंकारशत्यः ८६५ निर्मोहः सोहरूत्यः ८६६ निरुपद्वयः अपद्रव या
उत्यातसे दूरः ८६७ दर्पहा दर्पदः स्वर्पका हनन और लण्डन
करनेवालेः ८६८ हसः स्वाभिमानीः ८६९ सर्वर्तुपरिवर्तकः समस्त श्रृतुओंको बदलते रहनेवाले ॥ ११३ ॥

सहस्रजित् सहस्राचिः स्निध्यप्रकृतिदक्षिणः। सृतभन्यभवन्नाथः प्रभवो भूतिनादानः॥११४॥

८७० सहस्राजित्-सहसोंपर विजय पानेवाले, ८०१ सहस्राचि:-सहसों किरणोंसे प्रकाशमान सूर्यरूप, ८०२ हिनम्बप्रकृतिवृक्षिण:-स्नेहयुक्त स्वभाववाले तथा उदार, ८७३ भूतमन्यभवन्नाथ:-भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी, ८०४ क्रमवः-सबकी उत्पत्तिके कारण, ८७५ भूतिनाक्षन:-दुष्कोंके वेश्वर्यका नाजकरनेवाले॥ ११४॥ अधों उनथों महाकोशः परकार्यं कपण्डितः ।

निकण्डकः कृतानन्दो निन्धां को न्यां जमर्दनः ॥ ११५ ॥
८७६ अर्थः -परमपुरुषार्थरूपे, ८७७ अनर्थः -प्र-गेजनरिहतः, ८७८ महाकोशः -अनन्त धनराशिके स्नामीः,
८७९ परकार्यं कपण्डितः -पराये कार्यको सिद्ध करनेकी कठाके
एकमात्र विद्धानः, ८८० निष्कण्डकः -कण्डवरहितः,
८८१ कृतानन्दः -निस्यसिद्ध आनन्दस्वरूपः, ८८२ निन्धां जो
ब्याजमर्दनः -स्वयं कपटरहित होकर दूसरेके कपटको
नष्ट करनेवाले ॥ ११५ ॥

सस्ववान्सास्विकः सत्यकीर्तिः स्नेहकृतागमः। अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मा नैककर्मकृत्॥११६॥

८८३ सस्ववान्-सत्त्वगुणसे युक्तः, ८८४ सास्विकः-सित्व-निष्ठः, ८८५ सत्यकीर्तिः-सत्यकीर्तिवालेः, ८८६ स्नेहकृतागमः-जीवोंके प्रति स्नेहके कारण विभिन्न आगमोंको प्रकाशमें लाने-वालेः, ८८७ अकस्पितः-सुश्चिरः, ८८८ गुणग्राही-गुणोंका आदर करनेवालेः, ८८९ नैकातमा नैककर्मकृत्-अनेकरूप होकर अनेक प्रकारके कर्म करनेवाले ॥ ११६॥

> सुप्रीतः सुमुखः सुक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः। नन्दिस्कन्धधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः॥११७॥

८९० सुप्रीतः-अत्यन्त प्रसन्न, ८९१ सुमुखः-सुन्दर मुखवाले, ८९२ सूक्ष्मः-स्थूलभावसे रहित, ८९३ सुकरः-सुन्दर हाथवाले, ८९४ दक्षिणानिलः-मल्यानिलके समान सुखद, ८९५ वन्दिस्कन्धधरः-नन्दीकी पीटपर सवार होनेवाले, ८९६ धुर्यः-उत्तरदायित्वका भार बहुन करनेमें सूमर्थ, ८९७ प्रकटः-भक्तोंके सामने प्रकट होनेवाले अथवा ज्ञानियोंके सामने नित्य प्रकट, ८९८ प्रीतिवर्धनः-प्रेम बढ़ानेवाले ॥११७॥

अपराजितः सर्वसरवो गोविन्दः सरववाहनः। अष्टतः स्वष्टतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः॥११८॥

८९९ अपराजितः—िकसीसे परास्त न होनेवाले, ९०० सर्वस्यः—सम्पूर्ण सत्त्वगुणके आश्रय अथवा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिके हेतु, ९०१ गोविन्दः—गोलोककी प्राप्ति करानेवाले, ९०२ सस्ववाहनः—सत्त्वस्वरूप धर्ममय वृष्यभसे वाहनका काम केनेवाले, ९०३ अष्टतः—आधाररिहत, ९०४ स्वष्टतः—अपने आपमें ही स्थित, ९०५ सिद्धः—िनत्यसिद्ध, ९०६ पूतसूर्तिः—पवित्र शरीरवाले, ९०७ वशोधनः—सुयशके धनी ॥ ११८॥

वाराहण्डङ्गर्थनपृङ्गी बकवानेकनायकः । श्रुतिप्रकादाः ,श्रुतिमानेकबन्धरनेककृत् ॥११९॥ १०५ वाराहश्रङ्गध्वस्तृङ्गी-वाराहको मारकर उसके दाद-लपी श्रङ्गोंको धारण करनेके कारण श्रङ्गी नामसे प्रसिद्धः, ९०९ बह्दितान्-शंक्तिशाली, ९१० एकनायकः-अद्वितीय नेताः, ९१९ श्रुतिप्रकाशः-वेदोंको प्रकाशित करनेवाले, ९१२ श्रुति-मान्-वेदशानसे सम्पन्न, ९१३ एकवन्यः-सवके एकमात्र सहायकः, ९१४ अनेककृत्-अनेक प्रकारके पदार्थोंकी सृष्टि करनेवाले॥ ११९॥

शीवत्सलशिवारम्भः शान्तभद्गः समी यशः । भूशयो भूषणो अतिर्भूतकृद्भृतभावनः ॥१२०॥

९१५ श्रीवत्सलशिवारम्भः-श्रीवत्सधारी विष्णुके लिये मङ्गलकारी, ९१६ शान्तभद्रः-शान्त एवं मङ्गलकप, ९१७ समः-सर्वेत्र समभाव रखनेवाले, ९१८ यशः-यशस्वरूप, ९१९ भूशयः-रृथ्वीपर शयन करनेवाले, ९२० भूषणः-सवको विभृषित करनेवाले, ९२१ भूतिः-कल्याणस्वरूप, ९२२ भूतङ्गत्-प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले, ९२३ भूतभावनः-भूतोंके उत्पादक॥ १२०॥

अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः। सत्यवतमहात्यागी नित्यशान्तिपरायणः॥१२१॥

९२४ अकम्पः—कम्पित न होनेवाले, ९२५ भक्तिकायः— भक्तिस्वरूप, ९२६ कालहा—कालनाशक, ९२७ नीललोहितः— नील और लोहित वर्णवाले, ९२८ सत्यव्रतमहात्यागी—सत्य-व्रतथारी एवं महान् त्यागी, ९२९ नित्यशान्तिपरायणः— निरन्तर शान्त ॥ १२१ ॥

> परार्थवृत्तिर्वरदो विरक्तस्तु विशारदः। ग्रुभदः ग्रुभकर्ता च ग्रुभनामा ग्रुभः ख्वयम् ॥१२२॥

९३० परार्थवृत्तिर्वरदः-परोपकार्व्रती एवं अभीष्ट वरदाताः ९३१ विरक्तः-वैराग्यवानः, ९३२ विशारदः-विज्ञानवान्, ९३३ ग्रुभदः ग्रुभकर्ता-ग्रुभ देने और करनेवाले, ९३४ ग्रुभनामा ग्रुभः खयम्-स्वयं ग्रुभस्वरूप होनेके कारण ग्रुभ-नामधारी ॥ १२२ ॥

अनर्थितोऽगुणः साक्षी हाकर्ता कनकप्रभः। स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुच्नो विघ्ननाशनः॥१२३॥

९२५ अनर्थितः-याचनारहित, ९३६ अगुणः-निर्गुण, ९३७ साक्षी अकर्ता-द्रष्टा एवं कर्तृत्वरहित, ९३८ कनक-प्रभः-सुवर्णके समान कान्तिमान्, ९३९ स्त्रभावभदः-स्वभावतः कल्याणकारी, ९४० मध्यस्थः-उदासीन, ९४१ शत्रुक्तः- शत्रुनाशक, ९४२ विष्तनाशनः-विष्नोंकां निर्वारण कूरने-वाले ॥ १२३ ॥

शिखण्डी कवची श्रूली जटी सुण्डी च कुण्डली । अमृत्युः सर्वर्डक्सिंहस्तेजोराशिर्महामणिः ॥१२४॥ ९४३ शिखण्डी कवची श्रूली—मोरपंख, कवच और त्रिशुंल धारण करनेवाले, ९४४ जटी मुँण्डी कुण्डली—जटा, मुण्डमाला और कवच धारण करनेवाले, ९४५ अमृत्युः—मृत्युरहित, ९४६ सर्वटक्सिंहः—सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ,, ९४७ तेजोराशिर्महामणिः— तेजःपुञ्ज महामणि कौस्तुभादिल्प ॥ १२४॥

असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्यवानं, वीर्यकोविदः। वेद्यइचैव वियोगात्मा परावरमुनीश्वरः॥१२५॥

९४८ असंख्येयोऽप्रतेयातमा—असंख्य नाम, रूप और
गुणोंसे युक्त होनेके कारण किसीके द्वारा मापे न जा सकनेवाले,
९४९ वीर्यवान् वीर्यकोविदः—पराक्रमी एवं पराक्रमके ज्ञाता,
९५० वेद्यः—जाननेयोग्य, ९५१ वियोगातमा—दीर्घकालतक
सतीके वियोगमें अथवा विशिष्ट योगकी साधनामें संलग्न हुए
मनवाले, ९५२ परावरमुनीश्वरः—भूत और भविष्यके ज्ञाता
मुनीश्वररूप ॥ १२५॥

अनुत्तमो दुराधर्षो मधुरप्रियदर्शनः। सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सत्तां गतिः॥१२६॥

९५३ अनुत्तमो दुशधर्षः—सर्वोत्तम एवं दुर्जय, ९५४ मधुरप्रियदर्शनः—जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे, ९५५ सुरेशः—देवताओंके ईश्वर, ९५६ शरणम्—आश्रय-दाता, ९५७ सर्वः—सर्वस्वरूप, ९५८ शब्दब्रह्म सर्तागतिः—प्रणवरूप तथा सत्पुरुवोंके आश्रय ॥ १२६ ॥

कालपक्षः कालकालः कङ्गणीकृतवासुकिः। महेष्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विश्वङ्खलः॥१२७॥

९५९ कालपक्षः—काल जिनका सहायक है, ऐसे, ९६० कालकालः—कालके भी काल, ९६१ कङ्गणीकृतवासुकिः—वासुकि नागको अपने हाथमें कंगनके समान धारण करनेवाले, ९६२ महोध्वासः—महाधनुर्धर, ९६३ महीभर्ता—पृथ्वीपालक, ९६४ निष्कलङ्कः—कलङ्करपुन्य, ९६५ विश्वङ्खलः—बन्धनः रहित ॥ १२७॥

द्युसणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः १ विद्यतः संवृतः स्तुत्यो ब्यूडोरस्को सहासुजः ॥१२८॥ ९६६ द्युसणिस्तरणिः-आकादामें सण्डिके समान प्रकाशः मान तथा भक्तोंको भवसागरसे तारनेके लिये नौकारूप सूर्य, १६७ धन्य:-कृतकृत्य, ६६८ सिद्धिदः सिद्धिसाधनः-सिद्धिदाता और सिद्धिके साधकः ९६९ विश्वतः संवृतः-सब ओरसे मायाद्वारा आहतः ९७० स्तृत्यः-स्तृतिके योग्यः, १७१ व्यूहोरस्कः-चौड़ी छातीवाले, ९७२ महासुजः-बड़ी बाँहवाले ॥ १२८॥

सर्वयोतिर्निरातक्को नरनारायणप्रियः ।

निर्केपो निष्प्रपञ्चातमा निर्व्यक्को न्यक्कनाश्चनः ॥१२९॥
९७३ सर्वयोतिः—संवकी उत्पत्तिके स्थानः
९७४ निरातक्कः—निर्भयः,९७५ नरनारायणप्रियः—नर-नारायणके
प्रेमी अथवा प्रियतमः, ९७६ निर्केपो निष्पपञ्चातमा—दोपसम्पर्कते रहित तथा जगत्-प्रपञ्चते अतीत स्वरूपयालेः
९७७ निर्व्यक्कः—विशिष्ट अङ्गवाले प्राणियोके प्राकटयमें हेतुः
९७८ न्यक्कनाश्चनः—यज्ञादि कमोंमें होनेवाले अङ्गवैगुण्यका
नाश्च करनेवाले ॥ १२९ ॥

सन्यः स्तवप्रियः स्तीता न्यासमूर्तिनिरहुद्धाः ।

निरवधमयोपायो निद्धाराशी रसप्रियः ॥१३०॥

९७९ स्तव्यः—स्तुतिके योग्यः, ९८० स्तवप्रियः—स्तुतिके

प्रेमीः, ९८१ स्तीता—स्तुति करनेवाले, ९८२ व्यासमूर्तिः—

स्यासस्वरूपः, •९८३ निरहुद्धाः—अङ्कुशरहित-स्वतन्त्रः,

९८४ निरवधमयोपायः—सीक्षप्राप्तिके निर्दोष उपायरूपः,

९८५ विद्यासिशः—विद्याओके सागरः, ९८६ रसप्रियः—

बद्धानन्दरसके प्रेमी ॥ १३०॥

श्रधान्तत्रुद्धिरक्षुण्णः संग्रही नित्यसुन्दरः ।
वैयात्रभुर्यो धान्नीकाः शाकल्यः श्रवंशीपतिः ॥१३१॥
९८७ प्रशान्तत्रुद्धिः-शान्त बुद्धिवाले, ९८८ अक्षुण्णःश्रोभ या नाशसे रहित, ९८९ संग्रही-भक्तोंका संग्रह करनेवाले, ९९० वित्यसुन्दरः-सतत मनोहर, ९९१ वैयात्रभुर्षःव्याप्रचर्मधारी, ९९२ धान्नीशः-न्रह्माजीके स्वामी,
९९३ शाकल्यः-साकल्यभृषिरूप, ९९४ बार्वशिपतिःसित्रिके स्वामी चन्द्रमारूप ॥ १३१॥

परमार्थगुरुर्द्तः स्तिशितवल्सलः । शोमो रसम्रो रसदः सर्वसस्यावसम्बनः ॥१३२॥ १९५ परमार्थगुरुर्दत्तः स्तिः-परमार्थतत्त्वका उपदेश देनेवाले जानी गुड्र दत्तात्रेयस्प, ९९६ आश्रितबल्सलः-शरणागतीपर वस्य करनेवालेः ९९७ सोमः-समासहितः ९९८ रसम्

भक्तिरसके शाताः १९९ रसदः—प्रेमरस प्रदान कर्जेवाले, १००० सर्वसरवावकम्बनः—समस्त प्राणियोंको े सहारा देनेवाले ॥ १३२ ॥

इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहस्र नामोंद्वारा भगवान् शिवकी स्तुतिः सहस्रं कमलोद्वारा उनकः पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान् शिवकी लीज़ासे एक कमल कम हो जीनेपर भगवान् विष्णुने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया । इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिवने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा- 'हरे ! सब प्रकारके अन्थोंकी शान्तिके लिये तुम्हें मेरे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। अनेकानेक दुःखोंका नाश करनेके लिये इस सहस्रनामका पाठ करते रहना चाहिये तथा समस्त'भनोरथीं-की सिद्धिके लिये सदा मेरे इस चक्रको प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिये, यह सभी चक्रोंमें उत्तम है । दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्रनामका पाठ करेंगे या करायेंगे, उन्हें स्वप्नमें भी कोई दुःख नहीं प्राप्त होगा । राजाओंकी ओरसे संकट प्राप्त होनेपर यदि मनुष्य साङ्गोपाङ्ग विधिपूर्वक इस सहस्रनाम-स्तोत्रका सौ बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याणका भागी होता है । यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशकः विद्या और धन देनेवाला, सम्पूर्ण अभीष्टकी प्राप्ति कराने-बाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिवभक्ति देनेवाला है । जिस फलके उद्देश्यसे मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्रका पाठ करेंगे, उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे । जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजाके पश्चात् मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिंखि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोकमें सम्पूर्ण अभीष्टको दैनेवाळी सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अन्तमें वह सायुज्य मोक्षका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है।

स्तजी कहते हैं—मुनीश्वरो ! ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान् रुद्र श्रीहरिके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । भगवान् विष्णु भी शंकरजीके वचनसे तथा उस शुभ चकको पा जानेसे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । फिर वे प्रतिदिन शम्भुके ध्यानपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करने छो । उन्होंने अपने भक्तोंको भी इसका उपदेश दिया । तम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने यह प्रसङ्ग सुनाया है, जो श्रोताओंके पापको हर छेनेवाला है । अब और क्या सुनना बाहते हो !

# भग्भान शिवकी संतुष्ट करनेवाले व्रतींका वर्णन, शिवरात्रि-व्रतकी विधि एवं महिमाका कथन

तर्नन्तर ऋषियों के पूछनेंपर स्तजीने शिवजीकी आराधनाके द्वारा कि सम एवं मनीवाि छत फल प्राप्त करनेवाले बहुत से
महाल इन्नी-पुरुषों के नाम बताये । इसके बाद ऋषियोंने फिर
पूछा— व्यालशिष्य ! किस वतसे संतुष्ट होकर भगवान् शिव
छत्तम सुख्य प्रदान करते हूँ ! जिस वतके अनुष्ठानसे भक्तजनोंको भोग और मोक्षकी प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेषहपरे
वर्णन कीिबये !

स्तजीने कहा—महर्षियो ! तुमने जो कुछ पूछा है, वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वतीजीने भगवान् शिवसे पूछी थी । इसके उत्तरमें शिवजीने जो कुछ कहा, वह मैं तुमलीभोंको बता रहा हूँ ।

भगवान् शिव बोले—मेरे बहुत से वत हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । उनमें मुख्य दस वत हैं, जिन्हें जाबालश्रुतिके विद्वान् 'दश शैवव्रत' कहते हैं । द्विजोंको सदा यलपूर्वक इन व्रतोंका पालन करना चाहिये । हरे ! प्रत्येक अष्टमीको केवल रातमें ही भोजन करे। विशेषतः कृष्णपक्षकी अष्टमीको भोजनका सर्वथा त्याग कर दे। गुक्रपक्षकी एकादशी-को भी भोजन छोड़ दे । किंतु कृष्णपक्षकी एकादशीको रातमें मेरा पूजन करनेके पश्चात् भोजन किया जा सकता है। शुक्क-पक्षकी त्रयोदशीको तो रातमें भोजन करना चाहिये। परंतु कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको शिववतधारी पुरुषोंके लिये भोजनका सर्वथा निषेष है । दोनों पक्षोंमें प्रत्येक सोमवारको प्रयत्नपूर्वक केवल रातमें ही भोजन करना चाहिये । शिवके ब्रतमें तत्पर रहनेवाले लोगोंके लिये यह अनिवार्य नियम है । इन सभी वर्तोमें वतकी पूर्तिके छिये अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्त बाह्मणोंको भोजन कराना चाहिये । द्विजोंको इन सब व्रतोंका नियमपूर्वक पालन करना चाहिये । जो द्विज इनका त्याग करते हैं, वे चोर होते हैं । मुक्तिंसार्गमें प्रवीण पुरुषोंको सोक्षकी प्राप्ति करानेवाले चार व्रतोंका नियमपूर्वक पाळन करना चाहिये । वे चार वत इस प्रकार हैं--भगवान् शिवकी पूजा; बद्धमन्त्रोंका जप, शिवमन्दिरमें उपवास तथा काशीमें मरण। ये मोक्षके सनातन मार्ग हैं । सोमवारकी अष्टमी और कृष्णपक्ष-की चतुर्दशी-इन दो तिथियोंको उपवासपूर्वक वत रक्खा जाय तो वह भगवान शिवको संतुष्ट करनेवाला होता है, इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

हरे ! इन चारोंमें भी शिवरात्रिका बत ही सबसे अधिक

बलवान है। इसलिये भोग और मोक्षरपी फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको मुख्यतः उसीका पालन करना चाहिये। इस व्रतको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्योंके लिये हितकारक वर्त नहीं है। यह वर्त सबके लिये घर्मका उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखनेवाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, वालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियोंके लिये यह श्रेष्ठ वर्त हितकारक बताया गया है।

मीघमासके कृष्णपक्षमें शिवरात्रि तिथिका विशेष माहातम्य बताया गया है। जिस दिन अधी रातके समयतक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रतके लिये प्रहण करना चाहिये। शिवरात्रि करोड़ों ह्रत्याओंके पापका नाश करनेवाली है। केशव! उस दिन सबेरेसे लेकर जो कार्य करना आवश्यक है, उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ; तुम व्यान देकर सुनो। बुद्धिमान् पुरुष सबेरे उठकर बड़े आनन्दके साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे। आलस्यको पास न आने दे। फिर शिवालयमें जाकर शिवलिङ्गका विधिवत् पूजन करके सुझ शिवको नमस्कार करनेके पश्चात् उत्तम रीतिसे संकल्प करे—

#### संकरप

देवदेव महादेव नीलकण्ठ नसोऽस्तु ते। कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवसात्रिवतं तव॥ तव प्रभावादेवेश ! निर्विच्नेन भवेदिति। कामाचाः शत्रनो मां वै पीढां कुर्वन्तु नैव हि॥

'देवदेव ! महादेव ! नीलकण्ठ ! आपको नमस्कार है । देव ! मैं आपके शिवरात्रि-व्रतका अनुष्ठान करना चाहता हूँ । देवेश्वर ! आपके प्रभावसे यह वृत बिना किसी विष्न-बाधाके पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुक्षे पीड़ा न हैं ।'

ऐसा संकल्प करके पूजन-सामग्रीका संग्रह करे और उत्तम स्थानमें जो शास्त्रप्रसिद्ध शिवलिङ्ग हो, उसके पास रातमें जाकर स्वयं उत्तम विधि-विधानका सम्पादन करें। फिर शिवके दक्षिण या पश्चिम भागमें सुन्दर स्थानपर उनके निकट

१ - शुक्रपश्चसे मासका आरम्भ माननेसे फान्युन मासकी कृष्ण त्रयोदशी माघ मासकी कही गयी है । जहाँ कृष्णदक्षसे मासका आरम्भ मानते हैं, उनके अनुसार वहाँ माधका अर्थ फीन्युन, समझना चाहिसे। ही पूजाके लिये संचित सामग्रीको रक्खे,। तदनन्तर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्तान करे । स्तानके बाद मुन्दर वस्त और उपवस्त्र धारण करके तीन बार आचमन करनेके पश्चात् पूजन आरम्भ करे । जिस मन्त्रके लिये जो द्रव्य नियत हो, उस मन्त्रको पहकर उसी द्रव्यके द्वारा पूजा करनी चाहिये । विना मन्त्रके ग्हादेवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये । गीत, वाद्य, नृत्य आदिके साथ भक्तिभावसे सम्पन्न हो रात्रिके प्रथम पहरमें पूजन करके विद्वान् पुरुष मन्त्रका जप करे । यदि मन्त्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिङ्गका निर्माण करे तो नित्य-कर्म करनेके पश्चात् पार्थिव लिङ्गका ही पूजन करे । पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत् स्थापना करे । फिर पूजनके पश्चात् नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा भगवान् वृषभध्यजको संतुष्ट करे । बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उस समय शिवरात्रि-त्रतके माहात्म्यका पाठ करे । श्रेष्ठ भक्त अपने व्रतकी पूर्तिके लिये उस माहात्म्यको श्रद्धापूर्वक सुने । रात्रिके चारों पहरोंमें चार पार्थिव लिङ्गोंका निर्माण करके आवाहनसे लेकर विसर्जनतक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सवके साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करे । प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिवका स्थापन और पूजन करे । इस तरह व्रत-को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वारंवार नमस्कार-पूर्वक भगवान् शम्भुसे इस प्रकार प्रार्थना करे ।

प्रार्थना एवं विसर्जन

नियमो यो महादेव कृतश्चेव त्यदाज्ञ्या। विस्तृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमस्॥ व्रतेनानेन देवेश यथाशक्तिकृतेन स। संतुष्टो भव शर्वाच कृषां कुरु ममोपरि॥

'महादेव ! आपकी आज्ञासे मैंने जो व्रत ग्रहण किया था, स्वामिन ! वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया ! अतः अव उसका विसर्जन करता हूँ । देवेश्वर शर्व ! यथाशक्ति किये गये इस व्रतसे आप आज मुझपर कृपा करके संतुष्ट हों ।'

तत्पश्चात् शिवको पुष्पाञ्चित्र समर्पित करके विधिपूर्वक दान दे । फिर शिवको नमस्कार करके व्रतसम्बन्धी नियमका विसर्जन कर दे । अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्त ब्राह्मणों, विशेषतः संन्यासियोंको भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे ।

हरे ! शिवरात्रिको प्रत्येक प्रहरमें श्रेष्ठ शिवभक्तोंको जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिये, उसे मैं बताता हूँ; सुनो ! प्रथम प्रहरमें पार्थिव लिङ्गकी स्थापना करके अनेक सुन्दर

उपचारोद्वारा उत्तम भक्तिभावसे पूजा करे । पहले गाधः पुष्प आदि पाँच द्रव्योद्वारा सदा महादेवजीकी पूजा करनी चौहिये। उस-उस द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्रका उचार्ण करके. पृथक्-पृथक् वह द्रव्य समर्पित करे । इस प्रकार द्रव्य-समर्पणके पश्चात् भगवान् शिवको जलधारा अर्पित करे । विद्वान् पुरुष चढ़े हुए द्रव्योंको जलधारासे ही उतारे । जलधाराके साथ साथ एक सौ आठ मन्त्रका जप करके वहाँ निर्गुण सगुणरूप शिवका पूजन करें। गुरुसे प्राप्त हुए मन्त्रद्वारा भगवान् शिव-की पूजा करे । अन्यथा नाममन्त्रद्वारा सदाशिवका पूजिन करना चौहिये। विचित्र चन्दन, अखण्ड चावल और कीले तिलोंसे परमात्मा शिवकी पूजा करनी चाहिये। कमल और कनेरके फूल चढ़ाने चाहिये । आठ नाममन्त्रोंद्वारा शंकरजीको पुष्प समर्पित करे । वे आठ नाम इस प्रकार हैं--भव, शर्वी, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान्, भीम और ईशान । इनके आरम्भमें श्री और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति जोड़कर 'श्रीभवाय नमः' इत्यादि नाममन्त्रोंद्वारा शिवका पूजन करे । पुष्प-समर्पणके पश्चात् धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करे। पहले प्रहरमें विद्वान् पुरुष नैवेद्यके लिये पकवान बनवा ले। फिर श्रीफलयुक्त विशेषार्च्य देकर ताम्बूल समर्पित करे। तदनन्तर नमस्कार और ध्यान करके गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप करे । गुरुदत्त मन्त्र न हो तो पञ्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्रके जपसे भगवान् शंकरको संतुष्ट करे, धेनुंमुद्रा दिखाकर उत्तम जलसे तर्पण करे । पश्चात् अपनी शक्तिके अनुसार पाँच ब्राह्मणोंको भोजन करानेका संकल्प करे । फिर जवतक पहला प्रहर पूरा न हो जायः तवतक महान् उत्सव करता रहे ।

१. धेनुमुद्राका लक्षण इस प्रकार है-

मध्येषु दक्षिणाङ्गलिकास्तथा । वामाङ्गलीनां संयोज्य तर्जनीं दक्षां मध्यमानामयोस्तथा ॥ नियोजयेत्। दक्षमध्यमयोर्वामां तर्जनीं दक्षकिनष्ठां नियोजयेत्॥ वामयानामया च कनिष्ठां च नियोजयेत्। वामां दक्षयानामया विहिताधोमुखी प्रकीर्तिता ॥ चैषा धेनु मुद्रा

'बायें हाथकी अँगुलियों के बीचमें दाहिने हाथकी अँगुलियों को संयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमामें लगाये। दाहिने हाथकी मध्यमामें लगाये। दाहिने हाथकी मध्यमामें बायें हाथकी तर्जनीको मिलावे। फिर बायें हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी अनामिकाके साथ बायें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे। फिर इन सबका मुख नीचेकी ओर करे। यही धेनुमुद्रा कहीं गयी है।

ब्दूसरा प्रहर आरम्भ होनेपर पुनः पूजनके लिये संकल्प करे । अथवा एक ही समय चारों प्रहरोंके लिये संकल्प करके पहले दिस्की भाँति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्योंसे पूर्वन करके फिर, जलधारा समर्पित करे। प्रथम प्रहरकी अपेक्षा हुगुने, मन्त्रोंका जप, करके शिवकी पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, •जौतथा क्रमल-पुध्योंसे श्विवकी अर्चना करे । विशेषतः विल्वपत्रोंसे परमेश्वर शिवका पूजन करना चाहिये। दूसरे प्रहरमें विजौरा नीवूके साथ अर्ध्य देकर खीरका नैवेद्य निवेदन करे। जनार्दन! इसमें पहलेकी अपेक्षा मन्त्रोंकी दुगुनी आवृत्ति करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करानेका संकल्प करे। दोष सब बातें पहलेकी ही भाँति तबतक करता रहे, जबतक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाय । तीसरे प्रहरके आनेपर पूजन तो पहलेके समान ही करे; किंतु जौके स्थानमें गेहूँका उपयोग करे और आकके फूल चढ़ाये । उसके बाद नाना प्रकारके धूप एवं दीप देकर पूएका नैवेद्य भोग लगाये । उसके साथ भाँति-भाँतिके शाक भी अर्पित करे । इस प्रकार पूजन करके कपूरसे आरती उतारे । अनारके फलके साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहरकी अपेक्षा दुगुना मन्त्र-जप करे । तदनन्तर दक्षिणासहित ब्राह्मण-भोजनका संकल्प करे और तीसरे प्रहरके पूरे होनेतक पूर्ववत् उत्सव करता रहे । चौथा प्रहर आनेपर तीसरे प्रहरकी पूजाका विसर्जन कर दे । पुनः आवाहन आदि करके विधिवत् पूजा करे । उड़द, कँगनी, मूँग, सप्तधान्य, शङ्कीपुष्प तथा बिल्वपत्रोंसे परमेश्वर शंकरका पूजन करे । उस प्रहरमें भाँति-भाँतिकी मिठाइयोंका नैवेद्य लगाये अथवा उड़दके बड़े आदि बनाकर ठनके द्वारा सदाशिवको संतुष्ट करे। केलेके फलके साथ अथवा अन्य विविध फलोंके साथ शिवको अर्घ्य दे। तीसरे प्रहरकी अपेक्षा दूना मन्त्र-जप करे और यथाशक्ति ्र ब्राह्मण-भोजनका संकल्प करे । गीतः वाद्य तथा नृत्यसे शिवकी आराधनापूर्वक समय बिताये । भक्तजनोंको तबतक महान् उत्सव करते रहना चाहिये, जबतक अरुणोदय न हो जाय। अरुणोदय होनेपर पुनः स्नान करके भाँति-भाँतिके पूजनोपचारों और उपहारोंद्वारा शिवकी अर्चना करे । तत्पश्चात् अपना अभिषेक कराये, नाना प्रकारके दान दे और प्रहरकी संख्याके अनुसार ब्राह्मणों तथा संन्यासियोंको अनेक प्रकारके भोज्य-पदार्थींका भोजन कराये । फिर शंकरको नमस्कार करके पुष्पाञ्जलि दे और बुद्धिमान् पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्ना-द्वित मन्त्रोंसे प्रार्थना करे-

तावकस्त्वद्गतप्राणस्त्विचित्तोऽहं संदा हु । कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कु ॥ अज्ञानाद्यदि बा ज्ञानाज्ञपप्जादिकं मया। कृपानिधित्वाज्ज्ञात्वेव भूतनाथ प्रसीद मे॥ अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च। तेनैव प्रीयतां देवः शंकरः सुखद्द्यकः॥ कुले मम महादेव भजनं तेऽस्तु सर्वदा। माभूत्तस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता॥

'सुखदायक कृपानिधान शिव! मैं आपका हूँ । मेरे प्राण आपमें ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिन्तन करता है। यह जानकर आद जैसा उचित समझें, वैसा करें । भूतनाथ! मैंने जानकर या अनजानमें जो जप और पूजन आदि किया है, उसे समझकर दयासागर होनेके नाते ही आप मुझपर प्रसन्न हों। इस उपवास-व्रतसे जो फल हुआ हो, उसीसे मुखदायक भगवान् शंकर मुझपर प्रसन्न हों। महादेव! मेरे कुलमें सदा आपका भजन होता रहे। जहाँके आप इष्ट-देवता न हों, उस कुलमें मेरा कभी जन्म न हो।'

इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात् भगवान् शिवको पुष्पाञ्जलि समर्पित करके ब्राह्मणोंसे तिलक और आशीर्वाद प्रहण करे। तदनन्तर शम्भुका विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रतके फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे शिवरात्रि-व्रत करनेवालेके लिये मैं देन डालूँ। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रतका पालन हो गया, उसके लिये भी अवश्य ही मुक्तिका बीज बो दिया गया। मनुष्योंको प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि-व्रत करना चाहिये। तत्मश्चात् इसका उद्यापन करके मनुष्य साङ्गोपाङ्ग फल लाभ करता है। इस व्रतका पालन करनेसे मैं शिव निश्चय ही उपासकके समस्त दुःखोंका नाश कर देता हूँ और उसे भोग-मोक्ष आदि सम्पूर्ण मनोवाञ्चित फल प्रदान करता हूँ।

स्तजी कहते हैं—महर्षियो ! भगवान् शिवका यह अत्यन्त हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर भीविष्णु अपने धामको छोट आये । उसके बाद इस उत्तम व्रतका अपना हित चाहनेवाले लोगोंमें प्रचार हुआ । किसी समय केशवने नारदजीसे भोग और मोक्ष देनेवाले इस दिल्य शिवरात्रि नतका वर्णन किया था । (अज्याय ३७-३८)

### शिवरात्रि-त्रतके उद्यापनकी विधि

ऋषि बोले-स्तजी ! अत्र हमें शिवरात्रि-त्रतके उद्यापनकी विधि बताइये, जिसका अनुष्ठान करनेसे साक्षात् भगवान् शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं।

स्तजीने कहा—ऋषियो ! तुमलोग भक्तिभावसे आदरपूर्वक शिवरात्रिके उद्यापनकी विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करनेसे वह व्रत अवस्य ही पूर्ण फल देनेवाला होता है । लगातार चौदह वर्षींतक शिवरात्रिके ग्रुभवतका पालन करना चाहिये । त्रयोदशीको एक समय भोजन करके चतुर्दशीको पूरा उपवास करना चाहिये । शिवरात्रिके दिन नित्यकर्म सम्पन्न करके शिवालयमें जाकर विधिपूर्वक शिवका पूजन करे । तत्पश्चात् यलपूर्वक एक दिव्य मण्डल बनवाये, जो तीनों लोकोंमें गौरीतिलक नामसे प्रसिद्ध है । उसके मध्यभागमें दिव्य लिङ्गतोभद्र मण्डलकी रचना करे अथवा मण्डपके भीतर सर्वतोभद्र मण्डलका निर्माण करे । वहाँ प्राजापत्य नामक कलशोंकी स्थापना करनी चाहिये। वे ग्रुभ कलश वस्त्र) फल और दक्षिणाके साथ होने चाहिये । उन सबको मण्डलके पार्श्वभागमें यत्तपूर्वक स्थापित करे । मण्डपके मध्यभागमें एक सोनेका अथवा दूसरी धातु ताँवे आदिका बना हुआ कल्हा स्थापित करे। त्रती पुरुष उस कलशपर पार्वतीसहित शिवकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रक्खे। बहु प्रतिमा एक पल (तोले) अथवा आचे पल सोनेकी होनी चाहिये या जैसी अपनी शक्ति हो, उसके अनुसार प्रतिमा बनवा छ । वामभागमें पार्वतीकी और दक्षिण भागमें शिवकी प्रतिमा स्थापित करके रात्रिमें उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजनका काम करना चाहिये। उस कार्यमें चार ऋत्विजोंके साथ एक पवित्र आचार्यका वरण करे और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिवकी पूजा करे। रातको प्रत्येक प्रहरमें पृथक्-पृथक् पूजा करते हुए जागरण करे । वती पुरुष भगवत्सम्बन्धी कीर्तन, गीत एवं बत्य आदिके द्वारा सारी रात विताये । इस प्रकार विधिवत् पूजनपूर्वक भगवान् शिवको संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करनेके पश्चात् सविधिः होम करे । फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे । फिर ब्राह्मणोंको भिक्तपूर्वक भोजन कराये और यथाशिक दान दे ।

इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणोंद्वारा पक्षीसहित श्रृत्विजोंको अलंकत करके उन्हें विधिपूर्वक पृथक पृथक दान दे । फिर आवस्यक सामग्रियोंसे युक्त बछड़ेसहित गौका आचार्यको यह कहकर विधिपूर्वक दांन दे कि इस दानसे भगवान शिव मुझपर प्रसन्न हों । तत्पश्चात् कलशसहित उस मूर्तिको बस्नके साथ दृष्मकी पीठपर रखकर सम्पूर्ण अलंकारोंसहित उसे आचार्यको अर्पित कर दे । इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेमसे गद्गद वाणीमें महाप्रभु महेश्वरदेवसे प्रार्थना करे ।

#### प्रार्थना

देवदेव महादेव शरणागतवत्सल । ब्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि ॥ मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव । न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शंकर ॥ अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्ञपप्जादिकं मया । कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर ॥

'देवदेव ! महादेव ! शरणामतवत्सल ! देविश्वर ! इस व्रतसे संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । शिव शंकर ! मैंने भक्तिभावसे इस व्रतका पालन किया है । इसमें जो कमी रह गयी हो, वह आपके प्रसादसे पूरी हो जाय । शंकर ! मैंने अनजानमें या जान-बूझकर जो जप-पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपासे सफल हो ।'

इस तरह परमात्मा शिवको पुष्पाञ्चलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया, उसके उस व्रतमें कोई न्यूनता नहीं रहती। उससे वह मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ३९)

# अनजानमें शिवरात्रि-व्रत करनेसे एक भीलपर भगवान् शंकरकी अद्भुत कृपा

न्युवियोंने पूछा—स्तजी ! पूर्वकालमें किसने इस इत्तम शिवरात्रि-व्रतका पालन किया था और अनजानमें

भी इस त्रतका पालन करके किसने कौन-सा फल प्राप्त किया था १ स्ताजीने कहा — ऋषियो ! तुम सब लोग मुनो । मैं इस पिषयमें एक निपादका प्राचीन इतिहास मुनाता हूँ, जो सब जियमें एक निपादका प्राचीन इतिहास मुनाता हूँ, जो सब जियमें एक निपादका प्राचीन इतिहास मुनाता हूँ, जो सब जियमें एक भील रहता था, जिसका नाम था — गुरुंदुह । उसका कुडम्ब बड़ा था तथा वह बल्वान् और कूर स्वभाव-का होनेके साथ ही कूर्तापूर्ण कमेंमें तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वनमें जाकर मुगोंको मारता और वहीं रहकर नाना प्रकारकी चोरियाँ करता था। उसने बचपनसे ही कभी कोई ग्रुभ कमें नहीं किया था। इस प्रकार वनमें रहते हुए उस दुरात्मा भीलका बहुत समय बीत गया। तदनन्तर एक दिन बड़ी मुन्दर एवं ग्रुभकारक शिवरात्रि आयी। किंतु बहु दुरात्मा घने जंगलमें निवास करनेवाला था, इसलिये उस बतको नहीं जानता था। उसी दिन उस भीलके माता-पिता और पत्नीने भूखसे पीड़ित होकर उससे याचना की—प्वनेचर ! हमें खानेको दो।

उनके इस प्रकार याचना करनेपर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगोंके शिकारके लिये सारे वनमें घूमने लगा । दैवयोगसे उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुःख हुआ और वह सोचने लगा—'अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? आज तो कुछ नहीं मिला । घरमें जो बच्चे हैं। उनका तथा माता-पिताका क्या होगा ? मेरी जो पत्नी है, उसकी भी क्या दशा होगी ? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिये; अन्यथा नहीं।' ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशयके समीप पहुँचा और जहाँ पानीमें उतरनेका घाट था, वहाँ जाकर खड़ा हो गया। वह मन-ही-मन यह विचार करता था कि 'यहाँ कोई-न-कोई जीव पानी पीनेके लिये अवस्य आयेगा। "उसीको मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घरको जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेलके पेइपर चढ गया और वहीं जल साथ छेकर बैठ गया। उसके मनमें केवल यही चिन्ता थी कि कब कोई जीव आयेगा और कब मैं उसे मारूँगा। इसी प्रतीक्षामें भूख-प्याससे पीड़ित हो वह बैठा रहा । उस रातके पहले पहरमें एक प्यासी हरिणी वहाँ आयी, जो चिकत होकर जोर-जोरसे चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणो ! उस मृगीको देखकर व्याधको बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वधके लिये अपने धनुषपर एक वाणका संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथके चक्केसे थोड़ा-सा जल और विल्वपन

नीचे गिर पड़े । उस पेड़ के नीचे शिवलिङ्ग था । उक्त जल और विल्वपत्रसे शिवकी प्रथम पहरकी पूँजा सम्पन्न हो गयी । उस पूजाके माहातम्यसे उस व्याधका बहुत-सा पातक तत्काल नष्ट हो गर्या । वहाँ होनेवाली लङ्खड़ाहर्टकी आवाजको सुनकर हरिणीने भयसे ऊपरकी ओर देखा । व्याधको देखते ही वहाँ ह्याकुल हो गयी और वोली—

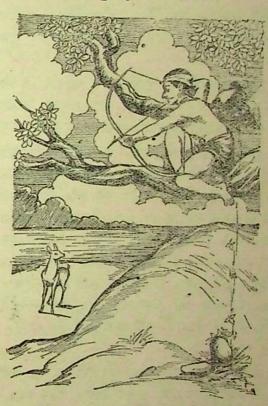

सृगीने कहा-व्याध ! तुम क्या करना चाहते हो ! मेरे सामने सच-सच बताओ ।

हरिणीकी वह बात सुनकर व्याधने कहा—आज मेरे कुदुम्बके लोग भूखे हैं। अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊँगा, उन्हें तुप्त करूँगा।

व्याधका वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भीलको बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि 'अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? अच्छा कोई उपाय रचती हूँ । " ऐसा विचारकर उसने वहाँ इस प्रकार कहा।

सृगी बोळी—भील! मेरे मांससे तुमको मुख होगा। इस अनर्थकारी शरीरके लिये इससे अधिक महान् पुण्यका कार्य और क्या हो-सकता है! उपकार करनेवाले प्राणीको इस लोकमें जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका सौ वर्षोमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता । परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रममें ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहिनको अथवा स्वामीको सौंपकर लौट आऊँगी। पनेचर! तुम मेरी इस बातको मिथ्या न समझो। मैं फिर दुम्हारे पास लौट आऊँगी। इसमें संदाय नहीं है। सत्यसे ही धरती टिकी हुई है, सत्यसे ही समुद्र अपनी मर्यादामें स्थित है और सत्यसे ही निर्झरोंसे जलकी धाराएँ गिरती रहती, हैं। सत्यमें ही सब कुछ स्थित है। नै

सूतजी कहते हैं - मृगीके ऐसा कहनेपर भी जब व्याधने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यन्त विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

मृगी बोळी—क्याघ! मुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ, जिससे घर जानेपर मैं अवश्य तुम्हारे पास छौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संख्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके स्वेच्छानुसार कार्य करनेवाली स्त्रियोंको जिस पापकी प्राप्ति होती है, किये हुए उपकारको न माननेवाले, भगवान शंकरसे विमुख रहनेवाले, दूसरोंसे द्रोह करनेवाले, धर्मको लाँघनेवाले तथा विश्वासघात और छल करनेवाले लोगोंको जो पाप लगता है, उसी पापसे मैं भी लिस हो जाऊँ, यदि लोटकर यहाँ न आऊँ।

इस तरह अनेक रापथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गयी, तब उस व्याधने उसपर विश्वास करके कहा— 'अच्छा, अब तुम अपने घरको जाओ ।' तब वह मृगी बड़े हर्पके साथ पानी पीकर अपने आश्रम-मण्डलमें गयी। इतनेमें ही रातका वह पहला पहर व्याधके जागते-ही-जागते बीत गया। तब उस हिरनीकी बहिन दूसरी मृगी, जिसका पहलीने स्मरण किया था, उसीकी राह देखती हुई जल पीनेके लिये वहाँ आ गयी। उसे देखकर भीलने स्वयं बाणको तरकससे खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहलेकी

\* उपकारकरस्यैव यत् पुण्यं जायते त्विह ।

तत् पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरिप ॥

(शि० पु० को० रु० सं० ४० । २६)

तिस्ता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारिधिः ।

सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

(शि० पु० को० रु० सं० ४० । २९)

भाँति भगवान् शिवके ऊपर जल और विल्वपत्र शिरे । उसके द्वारा महात्मा शम्भकी दूसरे प्रहरकी पूजा सम्पन्न हो गयी । यद्यपि वृह प्रसङ्गवश ही हुई थी। तो भी व्यायक लिये मुखदायिनी हो गयी । मृगीने उसे वाण खींचते देख पूछा— वनेचर ! यह क्या करते हो ?' व्यायने पूर्ववत् उत्तर दिया—'मैं अपने भूखे कुडम्यको तृप्त करनेके लिये तुझे मालँगा।' यह मुनकर वह मृगी बोली ।

मृगीने कहा—व्याध ! मेरी बात सुनो । मैं धन्य हूँ । मेरा देह-धारण सफल हो गया; क्योंकि इस अनित्य इारीरके द्वारा उपकार होगा । परंतु मेरे छोटे-छोटे बच्चे घरमें हैं । अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने खामीको सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी ।

व्याध बोला—तुम्हारी बातपर मुझे विश्वास नहीं है। मैं तुझे मारूँगा, इसमें संदाय नहीं है।

यह मुनकर वह हरिणी भगवान् विष्णुकी द्यापथ खाती हुई बोली—'व्याध! जो कुछ मैं कहती हूँ, उसे मुनो। यदि मैं लौटकर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ; क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वह अपने पुण्यको हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्रीको त्यागकर दूसरीके पास जाता है, वैदिक धर्मका उछ्छन करके कपोलकित्यत धर्मपर चलता है, भगवान विष्णुका भक्त होकर शिवकी निन्दा करता है, माता-पिताकी निधन-तिथिको श्राद्ध आदि न करके उसे सूना विता देता है तथा मनमें संतापका अनुभव करके अपने दिये हुए वचनको पूरा करता है, ऐसे लोगोंको जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर न आऊँ।'

स्तजी कहते हैं—उसके ऐसा कहनेपर व्याधने उस मुगीसे कहा—'जाओ।' मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रमको गयी। इतनेमें ही रातका दूसरा प्रहर भी व्याधके जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरम्भ हो जानेपर मृगीके लौटनेमें बहुत विलम्ब हुआ जान चिकत हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतनेमें ही उसने जलके मार्गमें एक हिरनको देखा। वह बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचरको बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुषपर बाण रखकर उसे मार डालनेको उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और विल्वपन्न शिव-लिक्नपर गिरे, जिसके उसके सौभाग्यसे भगवान शिवकी

तीसरे पहरकी पूजा सम्पन्न हो गयी। इस तरह भगवानने उसपर अपनी दया दिखायी। पत्तोंके गिरने आदिका शब्द मुनक रेंड्स मृंगने व्याघकी ओर देखा और पूछा—क्या क्रुरी है ?' व्याधने उत्तर दिया—'मैं अपने कुटुम्बको भोजन देनेके लिये पुम्हारा वध करूँगा। वयाधकी यह बात सुनकर इरिणके सनमें बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याधसे इस प्रकार बोला।

हरिणने कहा-मैं धन्य हूँ । मेरा हृष्ट-पुष्ट होना सफल हो गया; क्योंकि मेरे शरीरसे आपलोगोंकी तप्ति होगी । जिसका शरीर परोपकारके काममें नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसीका उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोकमें नरकगामी होता है । परंतु एक बार मुझे जाने दो। मैं अपने बालकोंको उनकी माताके हाथमें सौंपकर और उन सबको धीरज बँधाकर यहाँ छौट आऊँगा ।

उसके ऐसा कहनेपर व्याध मन-ही-मन बड़ा विस्मित हुआ । उसका हृदय कुछ ग्रुद्ध हो गया था और उसके सारे पापपुञ्ज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा।

व्याध बोला-जो-जो यहाँ आये, वे सब तुम्हारी ही तरह वातें बनाकर चले गये; परंतु वे वञ्चक अभीतक यहाँ नहीं छोटे हैं । मृग ! तुम भी इस समय संकटमें हो, इसलिये श्रुठ बोलकर चले जाओगे । फिर आज मेरा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ?

मृग बोला-व्याध ! मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो । मुझमें असत्य नहीं है। सारा चराज्ञर ब्रह्माण्ड सत्यसे ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है; तथापि भील ! तुम मेरी सची प्रतिज्ञा सुनो । संध्याकालमें मैथुन तथा शिवरात्रिके दिन भोजन करनेसे जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहरको हड़प लेने तथा संध्या न करनेसे द्विजको जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी हुने, यदि मैं हौटकर न आऊँ । जिसके मुखसे कभी शिवका

\* यो वै सामर्थ्ययुक्तश्च नोपकारं करोति वै। तस्सामर्थ्यं भवेद्वयर्थं परत्र नरकं बजेत्॥ ( शि॰ पु॰ को॰ इ० सं॰ ४०। ५७)

नाम नहीं निक्लता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरोंका उपकार नहीं करता, पर्वके दिन श्रीफल तोड़ता, अमध्य-मक्षण करता तथा शिवकी पूजा किये विना और भस्म लगाये विना भोजन कर लेता है, इन सबका पातक मुझे लगे, यदि मैं लौटकर न आऊँ।

सूतजी कहते हैं--उसकी बात मुनकर व्याधने कहा-(जाओ, शीघ्र लौटना। व्याधके ऐसा कहनेपर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रमपर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञावद्ध हो चुके थे। आपसमें एक दूसरेके वृत्तान्तको भलीभाँति सुनकर सत्यके पाशसे बँधे हुए उन सबने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिये । इस निश्चयके बाद वहाँ बालकोंको आश्वासन देकर वे सव-के-सब जानेके लिये उत्सुक हो गये। उस समय जेठी भृगीने वहाँ अपने स्वामीसे कहा- 'स्वामिन् ! आपके विना यहाँ बालक कैसे रहेंगे ? प्रभो ! मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है; इसलिये केवल मुझको जाना चाहिये । आप दोनों यहीं रहें । उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली-ध्वहिन! मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिये आज मैं ही व्याधके पास जाती हूँ । तुम यहीं रहो।' यह सुनकर मृग बोला-भीं ही वहाँ जाता हूँ । तुम दोनों यहाँ रहो; क्योंकि शिशुओंकी रक्षा मातासे ही होती है। स्वामीकी यह बात सुनकर उन दोनों मृगियोंने धर्मकी दृष्टिसे उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पतिसे प्रेमपूर्वक बोळीं-प्रभो ! पतिके विना इस जीवनको धिकार है ।' तब उन सबने अपने बच्चोंको सान्त्वना देकर उन्हें पड़ोसियोंके हाथमें सौंप दिया और खयं शीव ही उस स्थानको प्रस्थान किया, जहाँ वह व्याधशिरोमणि उनकी प्रतीक्षामें बैठा था। उन्हें जाते देखं उनके वे सब बच्चे भी पीछे-पीछे चले आये। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता-पिताकी जो गित होगी, वही हमारी भी हो । उन सबको एक साथ आया देख व्याधको बड़ा हर्ष हुआ । उसने धनुषपर बाण रक्ला । उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिवके उत्तर् गिरे । उससे शिवकी चौथे प्रहरकी शुभ पूजा भी सम्पन्न हो गयी । उस समय व्याधका सारा पाप तत्काल भस्न हो गयः । इतनेमें ही दोनों मुगियाँ और मृग बोल उठे—'व्याध शिरोमणे ! शीघ कृपा करके हमारे शरीरको सार्थक करो ।'



उनकी यह दात सुनकर व्याधको वड़ा विसाय हुआ । शिवपूजाके प्रभावसे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया । उसने सोचा—'ये मृग ज्ञानहीन पशु होनेपर भी धन्य हैं, सर्वथा आदरणीय हैं; क्योंकि अपने शरीरसे ही परोपकारमें लगे हुए हैं । मैंने इस समय मनुष्य-जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थका साधन किया ! दूसरेके शरीरको पीड़ा देकर अपने शरीरको पोसा है । प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप करके अपने कुटुम्बका पालन किया है । हाय ! ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी ! अथवा मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा ! मैंने जन्मसे लेकर अव-तक जो पातक किया है, उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है । मेरे जीवनको धिकार है, धिकार है ।' इस प्रकार ज्ञानसम्पन्न होकर व्याधने अपने बाणको रोक लिया और कहा—'श्रेष्ट मुगो ! द्वम जाओ । द्वम्हारा जीवन धन्य है ।'

व्याधके ऐसा कहनेपर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गये और उन्होंने व्याधको अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूपका दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरी रका स्पर्श इरके उससे प्रेमसे कहा—'भील ! मैं तुम्हारे व्रतसे प्रसन्न हूँ। वर माँगो। वयाध भी भगवान् शिवके उस रूपको देखकर बारकाल जीवन्मुक्त हो गया और भौने सब कुछ पा लिया। यो कहतां हुआ उनके चरणोंके आगे गिर पड़ा। उसके इंटिश्नावको देखकर भगवान् शिव भी मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिये।

रिाव बोले—व्याघ ! सुनो, शाजसे तुम शृङ्ग वेरपुरमें उत्तम राजधानीका आश्रय ले दिव्य भोगोंका उपभीग करो । तुम्हारे वंशकी वृद्धि निर्विष्ठरूपसे होती रहेगी । देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे । व्याघ ! मेरे भक्तोपर स्नेह रखनेवाले भगवान् श्रीराम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे । तुम मेरी सेवामें मन लिगाकर दुर्लभ मोश्च पा जाओगे ।

इसी समय वे सब मृग भगवान् शंकरका दर्शन और प्रणाम करके मृगयोनिसे मुक्त हो गये तथा दिव्य-देहधारी हो विमानपर बैठकर शिवके दर्शनमात्रसे शापमुक्त हो दिव्यधामको चले गये । तबसे अर्बु पर्वतपर भगवान शिव व्याधेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करनेपर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । महर्षियो ! वह व्याध भी उस दिनसे दिव्य भोगोंका उपभोग करता हुआ अपनी राजधानीमें रहने लगा । उसने भगवान श्रीरामकी कृपा पाकर शिवका सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजानमें ही इस व्रतका अनुष्ठान करनेसे उसको सायुच्य मोक्ष मिल गयाः फिर जो भक्तिभावसे सम्पन्न होकर इस व्रतको करते हैं, वे शिवका ग्रुभ सायुज्य प्राप्त कर छें, इसके छिये तो कहना ही क्या है । सम्पूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकारके धर्मोंके विषयमें भलीभाँति विचार करके इस शिवरात्रि-व्रतको सबसे उत्तम बताया गया है।--इस लोकमें जो नाना प्रकारके व्रत, विविध तीर्थ, भाँति-भाँतिके विचित्र दान, अनेक प्रकारके यज्ञ, तरह-तरहके तप तथा बहुत-से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि-वतकी समानता नहीं कर सकते । इसिंख्ये अपना हित चाहनेवाळे मनुष्योंको इस ग्रुभतर व्रतका अवश्य पालन करना चाहिये । यह शिवरात्रि-वत दिव्य है। इससे सदा भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। महर्षियो । यह शुभ शिवरात्रि-त्रत व्रतराजके नामसे विख्यात है। इसके विषयमें सब बातें मैंने तुम्हें बता दीं। अब और क्या सुनना चाइते हो ? (अध्याय ४०)

#### मुक्ति और भक्तिके खरूपका विवेचन

म्यूपियों ने मूच्छा—सूत्रज्ञी ! आपने वारंबार मुक्तिका नाम जिया है । यहाँ कुक्ति मिलनेपर क्या होता है ? मुक्तिमें जीवकी कैसी अवस्था होती है ? यह हमें बताइये ।

स्तजीने कहा--महर्षियो ! सुनो । मैं तुमसे संसार-क्लेशका निवारण तथा परमानन्दका दान करनेवाली मुक्तिका स्वरूप बताता हूँ । मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी है—सारूपा, सालोक्या, सांनिध्या तथा चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि-न्नतसे सब प्रकारकी मुक्ति मुलभ हो जाती है । जो ज्ञानरूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य और द्वैतरिहत साक्षात् शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य-मोक्षके तथा धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गके भी दाता हैं। कैवल्या नामक जो पाँचवीं मुक्ति है, वह मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। मुनिवरो ! मैं उसका लक्षण बताता हँ, सुनो । जिनसे यह समस्त जगत् उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अन्ततोगत्वा यह जिसमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिवका रूप है । मुनीश्वरो ! वेदोंमें शिवके दो रूप बताये गये हैं -- सकल और निष्कल । शिवतत्त्व सत्य, शान, अनन्त एवं सचिदानन्द नामसे प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधिरहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरञ्जन ( निर्मल ) है। वह न लाल है न पीला, न सफेद है न नीला; न छोटा है न वडा और न मोटा है न महीन । जहाँसे मनसहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परव्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिवतत्त्व भी सर्वव्यापी है। यह मायासे परे सम्पूर्ण द्व-द्वोंसे रहित तथा मत्सरताशून्य परमात्मा है । यहाँ शिवज्ञानका उदय होनेसे निश्चय °ही उसकी प्राप्ति होती है अथवा द्विजो ! सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा शिवका ही भजन-ध्यान करनेसे सत्पुरुषोंको शिवपदकी प्राप्ति होती है ।

संसारमें ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, परंतु

भगवान्का भजन अत्यन्त सुकर माना गया है। इसलिये संतिशरोमणि पुरुष मुक्तिके छिये भी शिवका भजन ही करते हैं। ज्ञानस्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजनके ही अधीन हैं। भक्तिसे ही बहुत्तसे पुरुष सिद्धि-लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गये हैं। भगवान् शम्भुकी भक्ति ज्ञानकी जननी मानी गयी है, जो सदा भोग और मोक्ष देनेवाली है। वह साधु महापुरुषोंके कृपा-प्रसादसे सुलभ होती है। उत्तम प्रेमका अङ्कर ही उसका लक्षण है। द्विजो ! वह भक्ति भी सगुण और निर्गुणके भेदसे दो प्रकारकी जाननी चाहिये। फिर वैधी और स्वाभाविकी-ये दो मेद और होते हैं। इनमें वैधीकी अपेक्षा स्वामाविकी श्रेष्ठ मानी गयी है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकीके भेदसे भक्तिके दो प्रकार और बताये गये हैं । नैष्टिकी भक्ति छ: प्रकारकी जाननी चाहिये और अनेष्ठिकी एक ही प्रकारकी। फिर विहिता और अविहिताके भेदसे विद्वानोंने उसके अनेक प्रकार माने हैं । उनके बहुत-से भेद होनेके कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकारकी भक्तियोंके अवण आदि भेदसे नौ अङ्ग जानने चाहिये । भगवान्की कृपाके विना इन भक्तियोंका सम्पादन होना कठिन है और उनकी कृपासे सुगमतापूर्वक इनका साधन होता है । द्विजो ! भक्ति और ज्ञानको शम्भुने एक दूसरेसे भिन्न नहीं बताया है। इसलिये उनमें भेद नहीं करना चाहिये। ज्ञान और भक्ति दोनोंके ही साधकको सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणो ! जो भक्तिका विरोधी है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । भगवान् शिवकी भक्ति करनेवालेको ही शीमतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरो ! महेश्वरकी अक्तिका साधन करना आवश्यक है। उसीसे सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियो! तुमने जो कुछ पूछा था, उसीका मैंने वर्णन किया है। इस प्रसङ्गको मुनकर मनुष्य सब पापोंसे निस्संदेह मुक्त हो जाता है। (अध्याय ४१)

# सत्यं ज्ञानमनन्तं च सिंबद।नन्दसंज्ञितम्। निर्गुणो निरुपाधिश्चाव्ययः शुद्धो निरजनः॥ न रक्तो नैव पीतश्च न इवेतो नीक पव च। न इस्तो न च दीर्धश्च-न स्थूलः सुक्ष्म पव च॥ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तदेव परमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञकम्॥ आकाशं व्यापकं वद्भत्त तथैव व्यापकं त्विदम्। मायातीतं परात्मानं द्वन्द्वातीतं विमत्सरम्॥ ग्रत्मिक् भवेदत्र शिवज्ञानोद्याद् ध्रवम्। भजनादा शिवस्थैव सुक्षमत्या सतां दिजाः॥

(शिव प्रव कीव संव पर । ११ वह है।

शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्माके खरूपका विवेचन

ऋषियोंने पूछा—शिव कौन हैं ? विष्णु कौन हैं ? रुद्र कौन हैं और ब्रह्मा कौन हैं ? इन सबमें निर्गुण कौन है ? इमारे इस संदेहका आप निवारण कीजिये ।

सूत जीने कह। - महर्षियो ! वेद और वेदान्तके विद्वान् ऐसा मानते हैं कि निर्ुण परमात्मासे सर्वप्रथम जो सगुणरूप प्रकट हुआ, उसीका नाम शिव है। शिवसे पुरुषसहित प्रकृति उत्पन्न हुई । उन दोनोंने मूलस्थानमें स्थित जलके भीतर तप किया । वह स्थान पञ्चकोशी काशीके नामसे विख्यात है, जो भगवान्'शिवको अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था । उस जलका आश्रय ले योगमायासे युक्त श्रीहरि वहाँ सोये । नस् अर्थात् जलको अयन ( निवास-स्थान ) बनानेके कारण फिर 'नारायण' नामसे प्रसिद्ध हुए और प्रकृति 'नारायणी' कहलायो । नारायणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्माने तपस्या करके जिनका साक्षातकार किया, उन्हें विष्मु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णुके विवादको शान्त करनेके छिये निर्गुण शिवने जो रूप प्रकट किया, उसका नाम 'महादेव' है। उन्होंने कहा-भौ शम्भु ब्रह्माजीके ललाटसे प्रकट होऊँगा' इस कथनके अनुसार समस्त लोकॉपर अनुग्रह करनेके लिये जो ब्रह्माजीके ललाटसे प्रकट हुए, उनका नाम रुद्र हुआ । इस प्रकार रूप-रहित परमातमा सबके चिन्तनका विषय बननेके लिये साकार-रूपमें प्रकट हुए । वे ही साक्षात् भक्तवत्सल शिव हैं । तीनों गुणोंसे भिन्न . शिवमें तथा गुणोंके धाम रुद्रमें उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है, जैसे सुवर्ण और उसके आंभूषणमें नहीं है। दोनोंके रूप और कर्म समान हैं। दोनों समानरूपसे भक्तोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाले हैं। दोनों समानरूपसे सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकारके छीला-विहार करनेवाले हैं। भयानक-पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिवरूप ही हैं। वे भक्तों-के कार्यकी सिद्धिके निमित्त विष्णु और ब्रह्माकी सहायता करनेके लिये प्रकट हुए हैं। अन्य जो-जो देवता जिस क्रमसे प्रकट हुए हैं, उसी कमसे लयको प्राप्त होते हैं। परंत बद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते । उनका साश्चात शिवमें ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्रमें मिलकर ही लयको प्राप्त होते हैं। परंतु बद्र इनमें मिलकर लयको नहीं प्राप्त होते। , वह भगवती अतिका उपदेश है। सब लोग रुद्रका भजन करते हैं, किंतु बद्र किसीका भजन नहीं करते । वे भक्त-

वत्सल होनेके कारण कभी-कभी अपने आप मक्तानों रा चिन्तन कर केते हैं। जो दूसरे देवताका भजन करते हैं, वे उसीमें लीन होते हैं; इसीलिये वे दीर्घकालके बाद हर्दमें लीन होनेका अवसर पाते हैं। जो कोई हदके भक्ते हैं, वे तत्काल शिक हो जाते हैं; अतः उनके लिये दूसरेकी अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुतिका संदेश है।

द्विजो ! अज्ञान अनेक प्रकारका होता है, परंतु विज्ञानका एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकारका नहीं होता। उसको समझनेका प्रकार मैं बताऊँगा, तुमलोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है, वह सव शिवरूप ही है। उसमें नानात्वकी कल्पना मिथ्या है। सृष्टिके पूर्व भी शिवकी सत्ता वतायी गयी है, सृष्टिके मध्यमें भी शिव विराज रहे हैं, सृष्टिके अन्तमें भी शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यतामें परिणत हो जाता है, उस समय भी शिवकी सत्ता रहती ही है। अतः मुनीश्वरो ! शिवको ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान् होनेके कारण 'सगुण' जाननेयोग्य हैं । इस प्रकार वे सगुण-निर्गुणके भेदसे दो प्रकारके हैं । जिन शिवने ही भगवान् विष्णुको सम्पूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिये हैं, वे ही सम्पूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं — ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शम्भुको 'वेदोंका प्राकट्यकर्ता' तथा 'वेदपति' कहा गया है। वे ही सवपर अनुग्रह करनेवाले साक्षात् शंकर हैं । कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरोंके लिये कालका मान है, परंतु कालखरूप रुद्रके लिये कालकी कोई गणना नहीं है; क्योंकि वे साक्षात् स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं । ब्राह्मण, रुद्र और कालीको एक-से ही बताते हैं । उन दोनोंने सत्य लीली करनेवाली अपनी इच्छासे ही सब कुछँ प्राप्त किया है। शिवका कोई उत्पादक नहीं है । उनका कोई पालक और संदारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक द्दोकर भी अनेकताको प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकतांको । एक ही वीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदिके रूपमें परिणत होता हुआ पुनः बीजभावको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिवरूपी महेश्वर ख्वयं एकसे अनेक होनेमें हेतु हैं। यह उत्तम शिवशान तत्त्वतः बताया गया है । ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं।

मुनि बोले - सतजी ! आप लक्षणसहित ज्ञानका वर्णन

कीजिये, जिसको जानकर मनुष्य शिवभावको प्राप्त हो जाता है। शारा जगत किन्न कैसे है अथवा शिव ही सम्पूर्ण जगत् कैसे हैं ?

ऋषियोंका यह प्रश्न दुनकर पौराणिकशिरोमणि सूतजीने भगवान् शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन करके उनसे कहा । (अध्याय ४२)

### शिवसम्बन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटिरुद्रसंहिताका माहात्म्य एवं उपसंहार.

• स्तजीने कहा-- ऋषियो ! मैंने शिव्रज्ञान जैसा सुना है, उसे वृता रहा हूँ। तुम सब लोग मुनो, वह अत्यन्त गुह्य और परम मोक्षस्वरूप है । ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल-इनके समाजमें इन्हीं लोगोंने निश्चय करके शानका जो ख्रारूप बताया है, उसीको यथार्थ ज्ञान समझना चाहिये । सम्पूर्ण जगत् शिवमय है, यह ज्ञान सदा अनुशीलन करनेयोग्य है । सर्वज्ञ विद्वान्को यह निश्चितरूपसे जानना चाहिये कि शिव सर्वमय हैं । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ जगत् दिखायी देता है, वह सब शिव ही हैं । वे महा-देवजी ही शिव कहलाते हैं। जव उनकी इच्छा होती है, तब वे इस जगत्की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता । वे इस जगत्की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं । वास्तवमें उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है; क्योंकि वे निर्लिप्तः सचिदा-नन्दस्वरूप हैं । जैसे सूर्य आदि ज्योतियोंका जलमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, वास्तवमें जलके भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात् शिवके विषयमें समझना चाहिये। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है; क्योंकि शिवसे भिन्न किसी द्वैत वस्तुकी सत्ता नहीं है । सम्पूर्ण दर्शनोंमें मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदान्ती नित्य अद्वैत तत्त्वका वर्णन करते हैं । जीव परमात्मा दिखका ही अंदा है; परंतु अविद्यासे मोहित होकर अवूश हो रहा है और अपनेको शिवसे भिन्न समझता है । अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं और सम्पूर्ण जन्तुओंमें व्यापक हैं । वे जड और चेतन-सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं । जो विद्वान् पुरुष वेदान्त-मार्गका आश्रय ले उनके साक्षात्कारके लिये साधना करता है। उसे वह साक्षात्काररूप फल अवश्य प्राप्त होता है। न्यापक अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ट्रमें स्थित है; परंतु जो उस काष्ट्रका मन्थन करता है, वही असंदिग्धरूपसे अग्निको प्रकट करके देखता है । उसी तरह जो बुद्धिमान् यहाँ भक्ति आदि साधनों-का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य शिवका दर्शन प्राप्त होता

है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव हैं, शिव हैं, शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रमसे ही सदा नाना रूपोमें भासित होते हैं।

जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा मुवर्ण-ये उपाधिमेदसे नानात्व-को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान, शंकर भी उपाधियोंसे ही अनेक रूपोंमें भासते हैं । कार्य और कारणमें वास्तविक भेद नहीं होता । केवल भ्रमसे भरी हुई बुद्धिके द्वारा ही उसमें भेदकी प्रतीति होती है । भ्रम दूर होते ही भेदबुद्धिका नाश हो जाता है। जब बीजसे अङ्कर उत्पन्न होता है, तब वह नानात्वको प्रकट करता है; फिर अन्तमें वह वीजरूपमें ही स्थित होता है और अङ्कर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी वीजरूपमें ही स्थित है और नाना प्रकारके विकार अङ्कररूप हैं । उन विकारस्वरूप अङ्करोंकी निवृत्ति हो जानेपर पुरुष फिर ज्ञानी-रूपमें ही स्थित होता है-इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ हैं । शिव तथा सम्पूर्ण जगत्में कोई भेद नहीं है; फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढ्रॅंदता है । जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियोंमें विशेषरूपसे नाना प्रकार-की दिखायी देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बन्धनमें नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बँघते । अहंकारसे युक्त होनेके कारण शिवका अंश जीव कहलाता है। उस अहंकारसे मुक्त होनेपर वह साक्षात् शिव ही है। कमोंके भोगमें लिप्त होनेके कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होनेके कारण शिव महान् हैं। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चाँदी आदिसे मिल जानेपर कम कीमतका हो जाता है, उसी प्रकार अहंकारयुक्त जीव अपना महत्त्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदिसे गुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्ववत् बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कारविरीयसे शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है।

पहले सदुरुको पाकर भक्तिभावसे युक्त हो शिवबुद्धिसे उनका पूजन और स्मरण आदि करें । गुरुमें शिवबुद्धि करनेसे सारे पाप आदि मूल शरीरसे निकल जाते हैं । उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता हे और मनुष्य ज्ञानवान् हो जाता है। उस अवस्थामें अहंकार पक्त निर्मल बुद्धिवाला जीव भगवान् शंकरके प्रसादसे पुनः शिवरूप हो जाता है । जैसे दर्पणमें अपना रूप दिखायी देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शम्भुका साक्षात्कार होने लगता है । वहीं जीवन्मुक्त कहलाता है । शरीर गिर जानपर वह जीवन्मक्त ज्ञानी शिवमें मिल जाता है। शरीर प्रारब्धके अधीन है; जो उस देहके अभिमानसे रहित है। उसे ज्ञानी माना गया है। जो ग्रभ वस्तको पाकर हर्षसे खिल नहीं उठता, अग्रुभको पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा मुख-दु:ख आदि सभी द्वन्द्वोंमें समभाव रखता है, वह शानवान् कहलाता है। अ आत्मचिन्तनसे तथा तत्त्वोंके विवेकसे ऐसा प्रयत्न करे कि शरीरसे अपनी पृथकताका बोध हो जाय। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमानको त्यागकर अइंकारशून्य एवं मुक्त हो सदाशिवमें विलीन हो जाता है। अध्यातमचिन्तन एवं भगवान् शिवकी भक्ति—ये ज्ञानके मूल कारण हैं । भक्तिसे साधनविषयक प्रेमकी उपलब्धि बतायी गयी है। प्रेमसे अवण होता है, अवणसे सत्सङ्ग प्राप्त होता है और सत्सङ्गसे ज्ञानी गुरुकी उपलब्धि होती है। गुरुकी कृपासे ज्ञान प्राप्त हो जानेपर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है ? इसल्रिये जो समझदार है, उसे सदा शम्भुका ही भजन करना चाहिये। जो अनन्य भक्तिसे युक्त होकर शम्भुका भजन करता है, उसे अन्तमें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान् शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसारवन्धनसे छूट जाता है।

ब्राह्मणो ! इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियोंने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञानकी बात बतायी है, इसे अपनी बुद्धिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिये । मुनीश्वरो ! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें तबा दिया । इसे तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये। वताओं ध्व और क्या.सुनना चाहते हो ?

श्रृषि बोले—व्यासशिष्य ! आपको नमस्त्र के हैं । आप धन्य हैं, शिवभक्तोंमें श्रेष्ठ हैं । आपने हमें दिवतर सम्बन्धी परम उत्तम श्रानका श्रवण कराय है । आपकी ऋपासे हमारे मनकी भ्रान्ति मिट गयी । हम आपसे मोक्षदायक शिवतत्त्वका ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं ।

सूतजीने कहा—दिजो! जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान् शिवका भक्त न हो तथा इस विषयको मुननेकी रुचि न रखता हो, उसे इस तत्त्वज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये। व्यासजीने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रोंका बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करनेमात्रसे सारे पाप भस्म हो जाते हैं, अभक्तको भक्ति प्राप्त होती है और भक्तकी भक्ति बढ़ती है। दुवारा मुननेसे उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार मुननेसे मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको इसका बारंबार श्रवण करना चाहिये। उत्तम फलको पानेके उद्देश्यसे इस पुराणकी पाँच आवृत्तियाँ करनी चाहिये। ऐसा करनेपर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है; क्योंकि यह व्यासजीका वचन है। जिसने इस उत्तम पुराणको सुना है, उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

यह शिव-विज्ञान भगवान् शंकरको अत्यन्त प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा शिवभक्तिको बढ़ानेवाला है। इस प्रकार मैंने शिवपुराणकी यह चौथी आनन्ददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटिरुद्रसंहिताके नामसे विख्यात है। जो पुरुप एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे इस संहिताको सुनेगा या सुनायेगा, वह समस्त भोगोंका उपभोग करके अन्तमें परमगतिको प्राप्त कर लेगा। (अध्याय ४३)

॥ कोटिरुद्रसंहिता सम्पूर्ण॥

10001

<sup>\*</sup> शुभं लब्ध्वा न हृध्येत कुष्येलब्ध्वाशुभं नहि । इन्हेपु समता यस्य शानवानुच्यते हि सः ॥ (शि० पु० को० २० सं० ४३ । ३१)

### उमासंहिता

भग्रे म् श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और पार्वतीका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा

यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजःसंश्रयः

संहर्त्ता तमसान्वितो गुणवर्ता मायामतीत्य स्थितः।

सत्यानन्दम्नन्तवोधम्मकं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं

नित्यं सस्वसमन्वयाद्धिगतं पूंर्णं शिवं धीमहि ॥ है

'जो रजोगुणका आश्रय ले संसारकी सृष्टि करते हैं, सत्त्वगुणसे सम्पन्न हो सातों भुवनोंका धारण-पोषण करते हैं, तमोगुणसे युक्त हो सवका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी मायाको
लाँघकर अपने गुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हैं, उन सत्यानन्दस्वरूप, अनन्त बोधमय, निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिवका हम
ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टिकालमें ब्रह्मा, पालनके समय विष्णु
और संहारकालमें रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्त्विकभावको अपनानेसे ही प्राप्त होते हैं।

ऋषि बोले—महाज्ञानी व्यासशिष्य सूतजी ! आपको नमस्कार है। आपने कोटिक्द्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमासंहिताके अन्तर्गत नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे युक्त जो परमात्मा साम्ब सदाशिवका चरित्र है, उसका वर्णन कीजिये।

सूतजीने कहा—शौनक आदि महर्षियो ! भगवान् शंकरका मङ्गलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्षको देनेवाला है। तुमलोग प्रेमसे इसका श्रवण करो। पूर्वकालमें मुनिवर त्यासने सनत्कुमारके सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नको उपस्थित किया था और इसके उत्तरमें उन्होंने भगवान् शिवके उत्तम चरित्रका गान किया था।

उस समय पुत्रकी प्राप्तिके निमित्त श्रीकृष्णके हिमवान् पर्वतपर जाकर महर्षि उपमन्युसे मिलने, उनकी बतायी हुई पद्धतिके अनुसार भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये तप करने, उनके तपसे प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेशसहित शिवके प्रकट होने तथा श्रीकृष्णके द्वारा उनकी स्तुतिपूर्वक वरदान माँगनेकी कथा सुनाकर सनत्कुमारजीने कहा—श्रीकृष्णका वचन सुनकर भगवान् भव उनसे बोले—'वासुदेव! तुमने जो कुछ मनोरथ किया है, वह सब पूर्ण होगा।' इतना कहकर त्रिश्लष्टधारी भगवान् शिव फिर बोले—'थादवेन्द्र! तुम्हें साम्ब नामसे प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान् पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियोंने भयानक संवर्तक (प्रल्यंकर) सूर्यंको शाप

दिया था कि 'तुम मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होओगे" अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे । इसके सिवा जो-जो यस्त्र तुम्हें अभीष्ट है, वह सब तुम प्राप्त करो ।"

सनत्कुमारजी कहते हैं—इस प्रकार परमेश्वर शिवसे सम्पूर्ण वरोंको प्राप्त करके श्रीकृष्णने विविध प्रकारकी बहुत-सी स्तुतियोंद्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदनन्तर भक्त वत्सला गिरिराजकुमारी शिवाने प्रसन्ने हो उन तपस्वी शिवभक्त महात्मा वासुदेवसे कहा।

पार्वती बोर्ळीं—परमं बुद्धिमान् वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण! मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनघ बित्त मुझसे भी उन मनो-वाञ्छित वरोंको ग्रहण करो, जो भूतलपर दुर्लभ हैं।



श्रीकृष्णने कहा—देवि ! यदि आप मेरे इस क्रिय तपसे संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणोंके प्रति कभी मेरे मनमें द्वेष न हो, मैं सदा द्विजोंका पूजन करता रहूँ । मेरे माता-पिता सदा मुझमें संतृष्ट रहें । मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, समस्त प्राणियोंके प्रति मेरे हृदयमें अनुकूल भार रहे । आकि दर्शनके प्रभावसे मेरी संति। उत्तम हो । में किंकड़ों यह करके इन्द्र आदि देवताओंकों तृप्त करूँ । सहस्रों साधु-संन्यासियों और अतिथिदाँको सदा अपने गरपर श्रद्धासे पवित्र अन्नका भोजन कराऊँ । भाई-बन्धुओंके साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा में सदा संतुष्ट रहूँ ।

सनत्कुमारजी कहते हैं — श्रीकृष्णका वह वचन सुनकर सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोलीं— 'वासुदेव! ऐसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो।' इस प्रकार श्रीकृष्णपर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरोंको देकर पार्वतीदेवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं

अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर केशिहरता श्रीकृष्णने मुनिवर उपसन्युको प्रणाम करके उनसे वर-प्रकृति वा उपरा उमाचार वताया। तंब उन मुनिने केहा— 'जनार्दन ! संसा में पार्वीन् शिवक्रे सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा कों घर्के प्रमय दूसरा कौन अत्यन्त दुस्सह हो उठता है। महायशस्त्री गोविन्द ! दान, तप, शौर्य तथा स्थिरतामें शिवसे बढ़कर कौने हैं। अतः तुम शम्भुके दिव्य ऐश्वर्यका सदा अवण करते रहो। अ

तदनन्तर उपमन्युके द्वारा शिवकी मिहिमी धुनतेके वाद उन मुनीश्वरको नमस्कार करके वसुदेवनन्दन केशव मन-ही-मन शम्भुका स्मरण करते हुए द्वारकापुरीको चले गये।

( अध्याय १-३ )

#### नरकमें गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय

सनत्क्रमारजी कहते हैं - व्यासजी ! जो पापपरायण जीव महानुरकके अधिकारी हैं। उनका संक्षेपसे परिचय दिया जाता है; सावधान होकर मुनो । परस्त्रीको प्राप्त करनेका संकल्प, पराये धनको अपहरण करनेकी इच्छा, चित्तके द्वारा अनिष्ट-चिन्तन तथा न करने योग्य कर्ममें प्रवृत्त होनेका दूराग्रह-ये चार प्रकारके मानसिक पापकर्म हैं । असंगत प्रलाप ( वेसिर-पैरकी बातें ), असत्यभाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चगली खाना-ये चार वाचिक (वाणीद्वारा होनेवाले) पाप-कर्म हैं । अमध्य-मक्षण, प्राणियोंकी हिंसा, व्यर्थके कार्योंमें लगना और दूसरोंके धनको हड़प लेना-ये चार प्रकारके शारीरिक पापकर्म हैं । इस प्रकार ये बारह कर्म बताये गये, जो मन, वाणी और शरीर इन तीन साधनोंसे सम्पन्न होते हैं। जो संसार-सागरसे पार उतारनेवाले महादेवजीसे द्वेष करते हैं, वे सब-के-सब नुरकोंके समुद्रमें गिरनेवाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिवज्ञानका उपदेश देनेवाले तपस्वीकी गुरुजनोंकी और पिता-ताऊ आदिकी निन्दा करते हैं, वे उन्मत्त मनुष्य नरक-समुद्रमें गिरते हैं। ब्रह्महत्यारा, मदिरा पीनेवाला, सुवर्ण चुरानेवाला, गुरुपत्नीगामी तथा इन चारोंसे सम्पर्क रखनेवाला पाँचवीं श्रेणीका पापी-येसब-के-सब महापातकी कहे गये हैं।

जो क्रोधसे, लोभसे, भयसे तथा द्वेपसे ब्राह्मणके वधके लिये महान् मर्मभेदी दोषका वर्णन करता है, वह ब्रह्मन्त्यार होता है। जो ब्राह्मणको बुलाकर उसे कोई वस्तु देनेके पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुषपर दोषा-रोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्महत्यारा होता है। जो भरी सभामें उदासीन भावसे बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजको अपनी विद्याके अभिमानसे अपमानित करके उसे निस्तेज ( इतप्रतिभ ) कर देता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया है । जो दूसरोंके यथार्थ गुणोंका भी बलात् खण्डन करके झूठे गुणोंद्वारा अपने आपको उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्महत्यारा होता है। जो साँड़ोंद्वारा बाही जाती हुई गौओंके तथा गुरुसे उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजोंके कार्यमें विष्न डालता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओंके उपयोगके लिये दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा स्झा है। देवता और ब्राह्मणके धनको हर लेना तथा अन्यायसे धन कमाना ब्रह्महत्याके समान ही पातक जानना चाहिये । जिस किसी व्रतः नियम तथा यज्ञको ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान न करना मदिरापानके समान पातक वताया गया है। पिता और माताको त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मणसे झुठा वादा भक्तांको मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करना ब्रह्महत्याके तुल्य कहा गया है । वनमें निरपराध प्राणियांका वध कराना भी ब्रह्महत्याके ही तुल्य है । साधु पुरुपको चाहिये कि वह ब्राह्मणके धनको त्याग दे । उसे धर्म-के कार्यमें भी न लगाये, अन्यथा ब्रह्महत्याका दोष लगता है ।

महर्षि उपमन्युके द्वारा श्रीकृष्णके प्रति शिवतत्त्वके उपदेश तथा उपमन्युकी कथा वायवीयसंहितामें विस्तारसे कही जायगी।





गौर्जीके भागमें, वनमें सथा गाँवमें जो छोग आग छगाते हैं, वे भी कहाहत्य के करते हैं। इस तरहके जो भयानक प्राप हैं, वे कहाहत्याके समाने माने गये हैं।

ब्रु ह्रिणके द्रव्यका अभहरण करना, पैतृक सम्पत्तिके बँटवारे-में उलटे-फेर फरना, अत्यन्त अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखण्ड फैलाना, कृतध्नता करना, विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्प्रवांसे द्वेष रखना, परस्त्री-समागम करना, श्रेष्ठ कुलकी कन्याओंको कलङ्कित करना, यज्ञ, बाग-बगीचे, सरोवर तथा स्त्री-पुरुषोंका विक्रय करना, तीर्थयात्रा, "उपवास तथा इत एवं उपनयन आदिका सौदा करना, स्त्रीके धनसे जीविका चलाना, स्त्रियोंके अत्यन्त वशीभूत होना, स्त्रियोंकी रक्षा न करना तथा छलसे परायी स्त्रियोंका सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंको त्याग देना, दूसरोंके आचारका सेवन करना, असत्-शास्त्रोंका अध्ययन करना, सूखे तर्कका सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मणकी निन्दा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञको त्याग देना, अपने कर्मोंका परित्याग करना, बुरे स्वभावको अपनाना, नास्तिक होना, पापोंमें लगना और सदा झूठ बोलना—इस तरहके पापोंसे युक्त स्त्री-पुरुषोंको उपपातकी कहा गया है।

जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मणकन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओंके कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गय हैं। जो ब्राह्मणोंको दुःख देते हैं, उन्हें मारनेके लिये शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शुद्रोंकी सेवा करते हैं तथा जो कामवरा मदिरापान करते हैं, जो पापपरायण, कर तथा हिंसा-के प्रेमी हैं, जो गोशालामें, अग्निमें, जलमें, सड़कोंपर, पेड़ोंकी छायामें, पर्वतींपर, वगीचोंमें तथा देवमन्दिरोंके आस-पास मल-मूत्रका त्याग करते हैं, वाँस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलोंद्वारा जो रास्ता रूँधते या रोकते हैं, दूसरोंके ं खेत आदिकी सीमा ( मेड़ ) मिटा देते हैं, छलसे शासन करते हैं, छल-कपटके ही कार्योंमें लगे रहते हैं, किसीको ठग-कर लाये हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रांका छलसे ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, बृद्ध, दुर्बल, आतुर् भृत्यः अतिथि तथा बन्धुजनोंको भूखे छोड़कर खयं ला लेते हैं, जो अजितेन्द्रिय पुरुष स्वयं नियमोंको ग्रहण करके फिरं उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिरसे घर बसा छेते जो शिवप्रतिमाका मेदन करनेवाले हैं, गौओंको क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओंका पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं,

अधिक भार लादकर उन्हें पाड़ा देंते हैं तथा सहन न होनेपर भी वलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ीमें जोतते हैं अथवा उनसे असहा वोझ खिंचवाते हैं, जो उन पड़ ओंको खिलाये विना ही भार ढोने या हल खींचनेके काममें जोत देते हैं, बँधे हुए भूखे पशुओंको चरनेके लिये नहीं छोड़ते तथा जो भारसे घायल, रोगसे पीड़ित और भूखसे आतुर गाय-वैलोंका यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सव-के-सव गो-हत्यारे तथा नरकगामी माने गये हैं।

जो पापिष्ठ मनुष्य वैलोंके अण्डकोश कुटवाते हैं और वन्थ्या गायको जोतते हैं, वे महानारकी हैं। जो आशासे घर-पर आये हुए भूख, प्यास और परिश्रमसे कह पाते हुए और अन्नकी इच्छा रखनेवाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, वाल, वृद्ध, तुर्वेल एवं रोगियोंपर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक्रके समुद्रमें गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घरमें ही रह जाता है। भाई-वन्धु भी श्मशानतक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किये हुए पाप और पुण्य ही परलोकके पथपर जानेवाले उस जीवके साथ जाते हैं।

जो औचित्यकी सीमाको लॉघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरोंको दण्ड देनेमें ही रुचि रखता है, वह राजा न्रकमें पकाया जाता है । जिस राजाके राज्यमें प्रजा घूसखोरों, अपनी रुचिके अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमतका माल ले लेनेवाले अधिकारियों तथा चोर-डाकुओंसे अधिक सतायी जाती है, वह राजा भी नरकोंमें पकाया जाता है । परायी स्त्रियोंके साथ व्यभिचार और चोरी करनेवाले प्रचण्ड पुरुषों-को जो पाप लगता है, वही परस्त्रीगामी राजाको भी लगता है। जो साधुको चोर और चोरको साधु समझता है तथा विना विचारे ही निरपराधको प्राणदण्ड दे देता है, वह राजा नरकमें पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्यको सरसों बराबर भी चुरा लेनेपर मनुष्य नरकमें गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है । इस तरहके पापोंसे युक्त मनुष्य मरनेके पश्चात् यातना भोगनेके लिये नूतन शरीर पाता है, जिसमें सम्पूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसिलिये किये हुए पापका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये। अन्यथा सौ करोड़ कल्पोंमें भी विना भोगे हुए पापका नाश नहीं हो सकता । जो मन, वाणी और शरीर-द्वारा ख्वयं पाप करता, दूसरेसे कराता तथा किसीके दुष्कर्मका अनुमोदन करता है, उसके लिये पापगति ( नरक ) ही ( अध्याय ४—दि ) ः

# पापियों और पुण्यात्माओंकी यमलोकयात्रा

सनत्कुमारजीका ते हैं - व्यासजी! मनुष्य चार प्रकारके पापांसे यमलोकमें जाते , । यमलोक अत्यन्त भयदायक और भयंकर है । वहाँ समस्त देहधारियोंको विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं हैं, जो यमलोकमें न जाते हों। किये हुए कर्मका फल कर्ताको अवस्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवोंमें जो शुभ कर्म करनेवाले, सौम्य-चित्त और दयाछ हैं, वे सौम्यमार्गसे यमपुरीके पूर्व द्वारको जाते हैं । जो पापी पापकर्मपरायण तथा दानसे रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्गसे यमलोककी यात्रा करते हैं। मर्त्यलोक-से छियासी हजार योजनकी दूरी लाँघकर नानारूपवाले यम-छोककी स्थिति है, यह जानना चाहिये । पुण्यकर्म करनेवाले लोगोंको तो वह नगर निकटवर्ती-सा जान पड़ता है; परंतु भयानक मार्गसे यात्रा करनेवाले पापियोंको वह बहुत दूर स्थित दिखायी देता है। वहाँका मार्ग कहीं तो तीखें काँटोंसे युक्त है; कहीं कंकड़ोंसे व्याप्त है; कहीं छुरेकी धार-के समान तीखे पत्थर उस मार्गपर जड़े गये हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है । बड़े-छोटे पातकोंके अनुसार वहाँकी कठिनाइयोंमें भी भारीयन और हल्कापन है । कहीं-कहीं यमपुरीके मार्भेनर लोहेकी सूईके समान तीखे डाभ फैले हए हैं।

तदनन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओं और कष्टोंका वर्णन करके सनत्कुमारजीने कहा-व्यासजी! जिन्होंने कभी दान नहीं किया है। वे लोग ही इस प्रकार दुःख उठाते और मुखकी याचना करते हुए उस मार्गपर जाते हैं । जिन्होंने पहलेसे ही दानरूपी पायेय ( राह्खर्च ) छे रक्खा है, वे मुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं। इस रीतिसे कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरीमें पहुँच जाते हैं, तब उनके विषयमें यमराजको सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियोंको यमराजके आगे हे जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करनेवाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागतपूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्थ्य निवेदन करके प्रिय वर्तावके द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं—'वेदोक्त कर्म करनेवाले महात्माओ ! आप-लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य मुखकी प्राप्तिके लिये पुण्यकर्म किया है। अतः आपलोग दिव्याङ्गनाओंके भोगसे भूपित



तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोंसे सम्पन्न निर्मल स्वर्गलोकमें जाइये । वहाँ महान् भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्यके क्षीण हो जानेपर जो कुछ थोड़ा-सा अग्रुभ शेष रह जाय; उसे फिर यहाँ आकर भोगियेगा।' जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराजके लिये मित्रके समान हैं। वे यमराजको मुखपूर्वक सौम्य धर्मराजके रूपमें देखते हैं।

किंतु जो कृर कर्म करनेवाले हैं, वे यमराजको भयानक रूपमें देखते हैं। उनकी दृष्टिमें यमराजका मुख दाढ़ोंके कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौंहोंसे युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केरा ऊपरको उठे होते हैं। दाढ़ी-मूँछ बड़ी-बड़ी होती है। थोठ ऊपरकी ओर फड़कते रहते हैं । उनके अठारह भुजाएँ होती हैं, वे कुपित तथा काले कोयलोंके ढेर-से दिखायी देते हैं । उनके हाथोंमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र उठे होते हैं । वे सब प्रकारके दण्डका भय दिखाकर उन पापियोंको डाँटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंतेपर आरूढ़; लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊँचे महामेस्के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीस दिखायी देते हैं ।

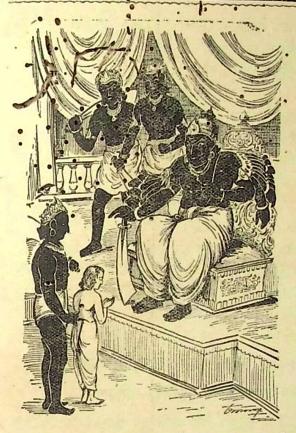

उनका राब्द प्रलयकालके मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर होता

है। वे ऐसे जान पड़ते हैं जानो महासानरको पी रहे हैं, गिरिराजको निगल रहे हैं और मुँहसे अग उगल रहे हैं।

े उनके समीप प्रलयकालकी अग्निहें समान प्रभावा मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजलके समान काले कालदेवता और भयानक कृतान्त देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उम्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकारके रोग तथा भाँति-भाँतिके भयावह कुछ मूर्तिमान् हो हाथों में शक्ति, शूल, अङ्करा, पारा, चक्र और खड़्ग लिये खड़े रहते हैं।

वज्रतुल्य मुख धारण करनेवाले रुद्रगण क्षुर, तरकस और धनुष धारण किये वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले, महान्-वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यंमदूत, जिनकी अङ्गकान्ति काले कोयलेके समान काली होती है, सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र लिये वड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवारसे धिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्तको पापिष्ठ प्राणी देखते हैं। यमराज उन पापकर्मियोंको बहुत डाँटते हैं और भगवान् चित्रगुप्त धर्मयुक्त बचनोंद्वारा उन्हें समझाते हैं। (अध्याय ७)

#### नरकोंकी अट्टाईस कोटियों तथा प्रत्येकके पाँच-पाँच'नायकके क्रमसे एक सौ चालीस रौरवादि नरकोंकी नामावली

सनत्कुमारजी कहते हैं—व्यासजी! तदनन्तर यमदूत पापियोंको अत्यन्त तपे हुए पत्थरपर वड़े वेगसे दे मारते हैं, मानो वज़से बड़े-बड़े वृक्षोंको घराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीरसे जर्जर हुआ देहधारी जीव कानसे खून बहाने लगता है और सुध-बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायुका स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापोंकी ग्रुद्धिके लिये उसे नरक-समुद्रमें डाल देते हैं। पृथ्वीके नीचे नरककी सात कोटियाँ हैं, जो सातवें तलके अन्तमें घोर अन्धकारके मीतर स्थित हैं। उन सबकी अटाईस कोटियाँ हैं। पहली कोटि घोरा कही गयी है। दूसरी मुघोरा है, जो उसके नीचे स्थित है। तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा, पाँचवीं घोररूपा, छटी तलातला, सातवीं भयानका, आठवीं कालरात्रि, नवीं भयोत्कटा, उसके नीचे दसवीं चण्डा, उसके भी नीचे महाचण्डा, फिर चण्डकोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचण्डा है, जो चण्डोंकी नायिका कही गयी

है; उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकोंकी नाथिका मानी गयी है। अठारहवों कराला, उन्नीसवीं विकराला और बीसवीं नरककोटि वज्रा कही गयी है। तदनन्तर त्रिकोणा, पद्मकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीमबला, भोग्रा तथा अटाईसवीं दीप्तप्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक-कोटियोंके नाम बताये हैं। इनकी संख्या अटाईस ही है। ये पापियोंको यातना देनेवाली हैं। उन कोटियोंके कमशः पाँच-पाँच नायक जानने चाहिये।

अव उन सव कोटियोंके नाम बताये जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरवकी पीड़ासे तो महान् पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरवसे सुघोरतक आदिके पाँच नरक नायक माने गये हैं। इसके बाद सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कण्टक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकम्पन, महावक,

काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, रूचीमुख, सुनेति, सुप्रगीडन, कुम्भीपाक् सुंपाक क्रकच, अतिदारण, अङ्गार-राशिभवन, मेरु, असुक्प्रहितः तीक्ष्णतुण्ड, महासंवर्तक, ऋतु, तप्जन्तु, पङ्कलेंग, प्रतिमांस, त्रपूद्भक, ुउच्छ्वासं, सुनिरुच्छ्वासं, सुदीर्घ, कूटशाल्मलि, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, भेष, वृष, शाल्म, सिंहसुख, व्यात्रमुखेः गजमुखः, कुक्कुरमुखं, सूकरमुखः, अजमुखः, महिष-मुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुम्भीनस, नक, सर्प, कूर्म, काक, ग्रष्ठ, उल्क, हलौक, शार्दूल, कथ, कर्कट, मण्डूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणधूम्र, अग्नि, कृमि, गन्धिवपु, अग्नीष्ठं अप्रतिष्ठ, रुघिराभ, व्वभोजन, लाला-भक्ष, अन्त्रमक्ष, सर्वमक्ष, सुदारुण, कण्टक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीष, कटाह्, कष्टदायिनी वैतरणी नदी, मुतप्त-लोहरायन, एकपाद, प्रपूरण, घोर असिर्तालवन, अस्थिभङ्ग, सुपूरण, विलातसः असुयन्त्र, कूटपाद्यं, प्रमर्दनः भहाचूर्णः, असुचूर्णं, तप्तलोहमय, पर्वतः, क्षुस्घाराः म्यळपर्वतः, म्यक्पः, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, ग्रुसलोल्खल, यन्त्र शिला, शकृट, लाङ्गल, तालपत्रवन, असिपत्रवन, मही एकट-मण्डप, सम्मोह, अस्थिभङ्ग, तप्त, चञ्चल, अयोगुड ( लोहेका गोली ), बहुदुःख, महाक्लेश, कश्मल, शर्मल, मलात्, हालाहल, विरूप, खरूप, यमानुग, "एकपाद, न्निपद्, तीन्न, अचीवर और तम ।

इस प्रकार ये अट्ठाईस नरक और क्रमशः उनके पाँच-पाँच नायक कहे गये हैं । अट्ठाईस कोटियोंके क्रमशः रौरव आदि पाँच-पाँच ही नायक बताये जाते हैं। उपर्युक्त २८ कोटियोंको छोड़कर लगभग सौ नरक माने जाते हैं और महानरक-मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका<sup>ँ</sup> बताया (अध्याय ८) गया है। \*

## विभिन्न पापोंके कारण मिलनेवाली नरकयातनाका वर्णन तथा कुक्करवलि, काकविल एवं देवता आदिके लिये दी हुई बलिकी आवश्यकता एवं महत्ताका प्रतिपादन

सनत्कुमारजी कहते हैं--व्यासजी! इन सब भयानक पीडादायक नरकोंमें पापी जीवोंको अत्यन्त भीषण नरकयातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम ( पाखण्डियोंके शास्त्र ) में प्रवृत्त होता है, वह द्विजिह्न नामक नरकमें जाता है और जिह्नाके आकारमें आधे कोसतक फैले हुए तीक्ष्ण हलोंद्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता-पिता और गुरुको डाँटता है, उसके मुँहमें कीड़ोंसे युक्त विष्ठा ठँसकर उसे खूब पीटा जाता है । जो मनुष्य शिवमन्दिर, बगीचे, बावडी, कृप, तड़ाग तथा ब्राह्मणके स्थानको नष्ट-भ्रष्ट कर देते और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकारके भयंकर कोल्ह्र आदिके द्वारा पेरे और पकाये जाते हैं तथा प्रलयकालपर्यन्त नरकामियोंमें पकते रहते हैं। परस्त्रीगामी पुरुष उस-उस रूपसे ही व्यभिचार करते हए मारे-पीटे जाते हैं । पुरुष अपने पहले-जैसे शरीरको धारण करके छोहेकी बनी और खूव तपायी हुई नारीका गाढ़ आलिङ्गन करके सब ओरसे जलते रहते हैं । वे उस दुराचारिणी स्त्रीका गाढ़ आलिङ्गन करते और रोते हैं। जो सत्प्रचोंकी निन्दा सुनते हैं, उनके कानोंमें लोहे या ताँव आदिकी वनी हुई कीलें आगसे खूब तपाकर भर दी जाती हैं; इनके सिवा जस्ते, शीरो और पीतलको गलाकर पानीके समान करके उनके कानमें भरा जाता है। फिर बारंबार गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानोंमें डाला जाता है। फिर उन कानोंपर वज्रका-सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानोंको उपर्युक्त वस्तुओंसे भरकर उनको नरकोंमें यातनाएँ दी जाती हैं। कम्यू: सभी नरकोंमें सब ओर ये यातनाएँ प्राप्त होती हैं और सभी नरकोंकी यातनाएँ बड़ा कष्ट देनेवाली होती हैं । जो माता-पिताके प्रति भौंहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दण्डता-पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखोंको अन्ततक लोहेकी कीलोंसे दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है । जो मनुष्य छभाकर स्त्रियोंकी ओर अपलक दृष्टिसे देखते हैं, उनकी आँखों-में तपाकर आगके समान लाल की हुई सूइयाँ भर दी जाती हैं।

जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणोंको अग्रभाग निवेदन किये विना ही भोजन कर छेते हैं, उनकी जिह्ना और मुखमें छोहेकी सैकड़ों कीलें तपाकर टूँस दी जाती हैं। जो लोग धर्मका उपदेश करनेवाले महात्मा कथावाचककी निन्दा करते

<sup>\*</sup> यहाँ अट्टाईस कोटियोंका पहले पृथक् वर्णन आया है, फिर प्रत्येक्ते पाँच-पाँच नायक बताकर ठीक एक सौ चालीस नरकोंका नामोल्लेख किया गया है। कोटियोंकी संख्या मिला देनेसे सब एक सौ अइसठ होते हैं।

हैं, देवता, अग्नि और गुरुके भक्तोंकी तथा सनातन धर्मशास्त्रकी भी खिल्डियाँ उड़ाते हैं उनकी छाती, कण्ठ, जिह्वा, दाँतोंकी संधि, हिनालु ओठ, नासिका । मस्तक तथा सम्पूर्ण अङ्गोंकी सं्थितीमूँ आगके समानै तपायी हुई तीन शास्त्रवाली लोहेकी कीलें मुँद्गरोंक्ने ठाँकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट हीता है। जल्पश्चाल् सब ओरसे उनके घावांपर तपाया हुआ नमक छिङ्क दिया जाँता है। फिर उस दारीरमें सब ओर बड़ी भारी यातैनाएँ होती हैं। जो पापी शिव-मन्दिरके पास अथवा देवताके वर्गीचोंमें मल-मूत्रका त्यांग करते हैं, उनके लिङ्ग और अण्डकोशको लोहेके मुद्गरांसे चूर-चूर कर दिया जाता है तथा आगसे तपायी हुई सूइयाँ उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इन्द्रियोंको महान् दुःख होता है । जो धन रहते हुए भी तृष्णाके कारण उसका दान नहीं करते और भोजनके समय घरपर आये हुए अतिथिका अनादर करते हैं, वे पाप-का फल पाकर अपवित्र नरकमें गिरते हैं । जो कत्तों और गौओंको उनका भाग अर्थात् विल न देकर खयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुँहमें दो कीलें ठोक दी जाती हैं। 'यमराजके मार्गका अनुसरण करनेवाले जो स्याम और शबल ( सॉवले तथा चितकवरे ) दो कुत्ते हैं, मैं उनके लिये यह अन्नका भाग देता हूँ, वे इस वलिको ग्रहण करें।' पश्चिम, वायव्यः दक्षिण और नैर्ऋत्य दिशामें रहनेवाले जो पुण्यकर्मा कौए हैं, वे मेरी इस दी हुई बलिको ग्रहण करें '†इस अभिप्रथाके दो मन्त्रोंसे क्रमशः कुत्ते और कौएको बिल देनी चाहिये। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान् शंकरकी पूजा करके विधिवत् अग्निमें आहुति के शिवसम्बन्धी मन्त्रोंद्वारा विल समर्पित करते हैं,

वे यमराजको नहीं देखते और खर्गमें जाते हैं। इसल्यि प्रतिदिन बिल दैनी चाहिये।

एक चौकोर मण्डप बनाकर उसे गन्ध आदिसे अधिवासित करे । फिर ईशानकोणरें धन्वन्तरिके लिये और पूर्व दिशामें इन्द्रके लिये बलि दे। दक्षिण दिशामें यसके लिये, पश्चिम दिशामें सुदक्षोमके लिये और दक्षिण दिशामें पितरोंके लिये बलि देकर पुनः पूर्व दिशामें अर्थमाको अन्नका भाग अर्पित करे । द्वारदेशमें धाता और विधाताके लिये बिल निवेदन करे । तदनन्तर कुत्तों, कुत्तोंके स्वामी और पक्षियोंके लिये भूतलपर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्मक, पक्षी, कृमि और कीट-ये सभी गृहस्थसे अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार तथा हन्तकार-ये धर्मस्यी धेनुके चार त्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तनका पान देवता करते हैं, स्वधांका पितर लोग, वषट्कार-का दूसरे-दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा इन्तकार नामक स्तनका सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा-पूर्वक इस धर्ममयी धेनुका सदा ठीक समयपर पाटन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अन्धकारपूर्ण नरकमें डूबता है। इसलिये उन सबको बलि देनेके पश्चात् द्वारपर खड़ा हो क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे । यदि कोई भूखसे पीड़ित अतिथिया उसी गाँवका निवासी पुरुष मिल जाय तो उसे अपने भोजनसे पहले यथाशक्ति ग्रुभ अन्नका भोजन कराये। जिसके घरसे अतिथि निराश होकर छौटता है, उसे वह अपना पाप दे बदलेमें उसका पुण्य लेकर चला जाता हैं!। ( अध्याय ९-१० )

### यमलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोंका वर्णन

यमलोकके मार्गमें जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मोंका परिचय

व्यासजी बोले--प्रभो ! पापी मनुष्य बड़े दुःखसे दीजिये, जिनसे जीव मुखपूर्वक यममार्गपर यात्रा करते हैं। सनत्कुमारजीने कहा--मुने ! अपना किया हुआ

\* धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया॥ गृहाश्रमे । तसात् ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरथेऽशुचौ ॥ चावमन्यते काले प्राप्ते (शि० पु० उ० सं० १० । ३१-३२)

यममार्गानुरोधको । यो स्तस्ताभ्यां प्रयच्छामि तो गृह्णीतामिमं बिलम् ॥ शबलश्चैव † इयामइच नैर्ऋत्यवायसाः । वायसाः पुण्यकर्माणस्ते प्रगृह्णन्तु याम्या (शि० पु० उ० सं० १० १३५-३६)

निवर्तते । स तसे दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यभादाय गच्छति ॥ ‡ अतिथिर्यस्य गृहात्प्रति भग्नाशो (शि॰ पु॰ उ० सं० १० । ४८)

श्रुभाशुभ कर्म विना विचारे विवश होकर भोगना, पड़ता है। अब मैं उन धर्मोंका वर्णन करता हूँ, जो मुख देनेवाले हैं। इस लोकमें जो श्रेष्ठ कमें करनेवाले, कोमलचित्त और दयाल पुरुष हैं, व भयंकर यममार्श्वपर मुखसे यात्रा करते हैं । जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको जुता और खड़ाऊँ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़ेपर सवार हो वड़े मुखसे यमलोकको जाता है। <sup>ब</sup> छत्र दान करनेसे मनुष्य उस मार्गपर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं, जैसे यहाँ छातेवाले लोग चलते हैं। शिविकाका दान करनेसे मनुष्य रथके द्वारा सुबसे यात्रा करते हैं। शय्या और आसनका दान करनेसे दाता यमलोकके मार्गमें विश्राम करते हुए मुखपूर्वक जाता है। जो वगीचे लगाते और छायादार वृक्षका आरोपण करते हैं अथवा सडकके किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धृपमें भी विना कष्ट उठाये यमलोकको जाते हैं। जो मनुष्य फुलबाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमानसे यात्रा करते हैं। देवमन्दिर बनानेवाले उस मार्गपर घरके भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियोंके आश्रमका निर्माण कराते हैं और अनाथोंके लिये घर बनवाते हैं, वे भी घरके भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो दैवताः अग्निः गुरुः ब्राह्मणः माता और पिताकी पूजा करते 👸 वे मनुष्य स्वयं भी पूजित हो अपनी इच्छाके अनुकूल मार्गद्वारा मुखसे यात्रा करते हैं । दीपदान करनेवाले मनुष्य सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जाते हैं । गृहदान करनेसे दाता रोग-शोकसे रहित हो मुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देनेवाले उसी तरह मुखसे यात्रा करते हैं, मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करनेवाले लोग सम्पूर्ण मनोवाञ्छित बस्तुओंसे भरे-पूरे मार्गद्वारा जाते हैं । मनुष्य उस मार्गपर इस लोकमें दिये हुए अन्न-पानको ही पाता है । जो किसीको पैर धोनेके लिये जल देता है, वह ऐसे मार्गसे जाता है, जहाँ जल-की मुविधा हो । जो आदरणीय पुरुषोंके पैरोंमें उबटन लगाता है, वह घोड़ेकी पीठपर बैठकर यात्रा करता है।

व्यासजी ! जो पाद्यः अभ्यङ्ग ( अङ्गराग ), दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। मुवर्ण और रत्नका दान करनेसे मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानोंको टाँचता हुआ जाता है। चाँदी, गाड़ी ढोनेवाले बैल और फूळोंकी माला दान करनेसे दाता मुखपूर्वक यमलोकमें जाता. है । इस तरहके दानोंसे मनुष्य मुखपूर्वक यमलोककी जुत्रा करते हैं और स्वर्गमें सदा भाँति-भाँतिके भोग पाते हैं। सव दानोंमें अन्नदानको ही उत्तम बताया गया है; क्योंकि

वह तत्काल तृप्ति प्रदान करनेवाला, मर्भको प्रिय ल्यानेवाला तथा वल और बुद्धिको बढ़ानेवाला है। मुनिश्रेष्ठ ! अन्दीनके समान दूसरा कोई दान नहीं हैं। क्योंकि अन्नसे ही गाणी उत्पन्न होते हैं और अनके अभावमें मर जाते हैं,। अतएर अनदानसे महान् पुण्य बताया गया है। क्योंकि अन्नके विना भूखकी आगसे तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं भे अतः अनकी ही सब लोग प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अनुमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्नके समान दान न तो हुआ है और न होगा । मुने ! यह सम्पूर्ण जगत् अज्ञसे ही धारण किया जाता है। लोकमें अन्नको बलकारक बताया गया है; क्योंकि अन्नमें ही प्राण प्रतिष्ठित हैं।

प्राप्त हुए अन्नकी कभी निन्दा न करे और न किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चण्डालके लिये भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता । जो मनुष्य थके-माँदे और अपरिचित पथिकको अन्न देता है और देते समय कष्टका अनुभव नहीं करता, वह समृद्धिका भागी होता है। महामुने ! जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियोंको अन्नसे तृप्त करता है, उसे महान् पुण्यफलकी प्राप्ति होती है। अन्न और जलका दान शृद्ध और ब्राह्मणके लिये भी समानरूप-से महत्त्व रखता है। अन्नकी इच्छावाले पुरुषसे उसका गोत्रः शालाः स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिये।

अन साक्षात् ब्रह्मा है। अन साक्षात् विष्णु और शिव है। इसिंख्ये अन्नके समान दान न हुआ है और न होगा । जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अनका दान कल्नेवाला हो जाता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाता है। अन्नः जलः घोड़ाः गौः वस्त्रः शय्याः छत्र और आसन—इन

\* सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं स्मृतम्। प्रीतिकरं ह्यं वलबुद्धिविवर्धनम्॥ नान्नदानसमं दानं विचते मुनिसत्तम । अन्नाद्भवन्ति भूतानि तद्भावे श्रियन्ति च॥ अतएव महत्पुण्यमन्नदाने प्रकीतिंतम् । 'तथा क्षुधामिना तप्ता त्रियन्ते सर्वदेहिनः॥ अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् । अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति॥ अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगदिदं मुने । अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणा धन्ने प्रतिष्ठिताः॥

आठ बस्तुओंके दान यमलोकके लिये उत्तम माने गये हैं। इस पूर्वार दान-विशेषित मनुष्य विमानपर बैठकर धर्मराजके नगरमू जाता है; इसलिये सबूको दान करना चाहिये। महामुने!

जो इस प्रसङ्गको सुन्नता अथवा श्राद्धमें श्राह्मणोंको सुनाता है। उसके पितरोंको अक्षय अन्नद्मन प्राप्त होता है।

(अध्याव ११)

### . ज्लदान, जलाशय-निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यभाषण और तपक्की महिमा

सनत्कुमार्जी कहते हैं--व्यासनी! जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानोंमें सदा उत्तम है; क्योंकि जल सभी जीवसमुदायको तृप्त करनेवाला जीवन कहा गया है 🛊 । इसलिये बड़े स्नेहके साथ अनिवार्यरूपसे प्रपादान ( पींसला चलाकर दूसरोंको पानी पिलानेका प्रबन्ध ) करना चाहिये । जलाशयका निर्माण इसलोक और परलोकमें भी महान् आनन्दकी प्राप्ति करानेवाला होता है—यह सत्य है, सत्य है। इसमें संशय नहीं है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह कुआँ, बावड़ी और तालाब बनवाये । कुएँमें जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुषके पापकर्मका आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्ममें लगे हुए मनुष्यके सदा समस्त पापोंको हर लेता है। जिसके खुदवाये हुए जलाशयमें गौ, ब्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंशका उद्धार कर देता है। जिसके जलाशयमें गरमीके मौसममें भी अनिवार्य रूपसे पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटको नहीं प्राप्त होता । जिसके पोखरेमें केवल वर्षाऋतुमें जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका फल मिलता है-ऐसा ब्रह्माजी-का कथन है। जिसके तड़ागमें शरत्कालतक जल ठहरता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है-इसमें संशय नहीं है। जिसके तालावमें हेमन्त और शिशिर ऋतुतक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत-सी सुवर्ण-मुद्राओंकी दक्षिणासे युक्त यज्ञका फल पाता है। जिसके सरोवरमें वसन्त और ग्रीष्मकालतक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है-ऐसा मनीषी महात्माओंका कथन है।

मुनिवर ब्यास ! जीवोंको तृप्ति प्रदान करनेवाले जलाशय-के उत्तम फलका वर्णन किया गया । अब वृक्ष लगानेमें जो गुण हैं, उनका वर्णन मुनो । जो वीरान एवं दुर्गम स्थानोंमें वृक्ष लगाता है, वह अपनी वीती तथा आनेवाली सम्पूर्ण

भ पानीयदानं परमं दानानामुत्तमं तदा ।
 सर्वेषां जीवपुक्षानां तर्पणं जीवनं स्मृतम् ॥
 (शि पु० ड० सं० १२ । १)

पीदियोंको तार देता है। इसिल्ये वृक्ष अवस्य लगाना चाहिये। ये वृक्ष लगानेवालेके पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं। वृक्ष लगानेवाला पुरुष परलोकमें जानेपर अक्षय लोकोंको पाता है। पोखरा खुदानेवाला, वृक्ष लगानेवाला और यज्ञ करानेवाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे-दूसरे सत्यवादी पुरुष—ये स्वर्गसे कभी नीचे नहीं गिरते।

सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्रज्ञान है । सोये हुए पुरुषोंमें सत्य ही जागता है, सत्य ही परमपद है, सत्यसे ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है । तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरोंका पूजन, जल और विद्या—ये सब सत्यपर ही अवलम्बित हैं । सबका आधार सत्य ही है । सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मनत्र, सरस्वतीदेवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्यरूप ही है। सत्यसे ही वायु चलती है, सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यसे ही आग जलाती है और सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है । छोकमें सम्पूर्ण वेदोंका पालन तथा सम्पूर्ण तीथोंका स्नान केवल सत्यसे मुलभ हो जाता है। सत्यसे सब कुछ प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। एक सहस्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक ओर तराजूपर रक्खे जायँ और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्यका ही पछड़ा भारी होगा । देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियोंसिहत समस्त लोक सत्यसे ही प्रसन्न होते हैं । सत्यको परम धर्म कहा गया है। सत्यको ही परमपद बताया गया है और सत्यको ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिये सदा सत्य बोलना चाहिये । सत्यपरायण मुनि अत्यन्त दुष्कर तप करके स्वर्ग-

<sup>\*</sup> अतीतानागतान् सर्वान् पितृवंशांस्तु तारयेत्। कान्तारे वृक्षरोपी यस्तसाद् वृक्षांस्तु रोपयेत्॥ (शि० पु० उ० सं० ११। ७)

<sup>†</sup> सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परंतपः। सत्यमेव परो यद्यः सत्यमेव परं श्रुतम् ॥ सत्यं सुप्तेषु जागतिं सत्यं च परमं पदम्। सत्येनैव भृता पृथ्वी सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

को प्राप्त हुए हैं तथा सत्यधर्ममें अनुस्क रहनेवाले सिद्ध पुरुष भी सत्यसे ही स्वर्गके निवालो हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिये। सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्यरूपी तीर्थ अगाध, विश्वाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योगयुक्त होकर मनके द्वारा स्नान करना चाहिये। सत्यको परमपद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिये, दूसरेके लिये अथवा अपने वेटेके लिये भी झूठ नहीं बोलते वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मन्त्र—ये ब्राह्मणोंमें सदा निवास करते हैं; परंतु असत्यवादी ब्राह्मणोंमें इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिये। तद्नन्तर तपकी बड़ी भारी महिमा बताते हुंए सनन्दुमारजीने कहा—मने! संतारमें ऐसा कोई मुख नहीं है, जो तपस्याके बिना मुलभ होता हो । तपसे ही सारा मुख जिल्ला है, इस बातको बेदवेत्ता पुरुष जानते हैं । ज्ञान, विश्लान, आरोग्य, मुन्दर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत मुख तपसे ही प्राप्त होते हैं । तपस्यासे ही ब्रह्मा बिना परिश्रमके ही, सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं । तपस्यासे ही विष्णु इसका पालन करते हैं । तपस्याके बलसे ही कदेदेव सहार करते हैं तथा तपके प्रभावसे ही शेष अशेष भूमण्डलको धारण करते हैं । ( अध्याय १२ )

#### वेद और पुराणोंके खाध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, नरकोंका वर्णन तथा उनमें गिरानेवाले पापोंका दिग्दर्शन, पापोंके लिये सर्वोत्तम प्रायश्चित्त शिवस्मरण तथा ज्ञानके महत्त्वका प्रतिपादन

सनत्कुमारजी कहते हैं— मुने ! जो वनमें जंगली कल-मूल लाकर तप करता है और जो वेदकी एक ऋचाका खाध्याय करता है, इन दोनोंका फल समान है। श्रेष्ठ द्विज बेदाध्ययनसे जिस पुण्यको पाता है, उससे दूना फल वह उस वेदको पढ़ानेसे पाता है। मुने ! जैसे चन्द्रमा और सूर्यके विना जगत्में अन्धकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराणके बिना ज्ञानका आलोक नहीं रह जाता है— अज्ञानका अन्धकार छाया रहता है। इसिलये सदा पुराणका अध्ययन करना चाहिये। अज्ञानके कारण नरकमें पड़कर सदा संतप्त होनेवाले लोकको जो शास्त्रका ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराणवक्ता अपनी इसी महत्ताके कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराणवक्ता विद्वानको दानका पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएँ देता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मणको

भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुन्दर घोड़े देता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो। वह इस जन्ममें और परलोकमें भी सम्पूर्ण अक्षय मनोरथोंको पा लेता है तथा अश्वमेधयज्ञके फलका भी भागी होता है।

मुनीश्वर ! जो पुरुष भगवान् शिवकी कथा मुनता है। वह कमों के विशाल वनको जलाकर संसारसे तर जाता है। जो दो वड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्तिभावसे भगवान् शिवकी कथा मुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने ! सम्पूर्ण दानों अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंमें जो पुण्य होता है, वही फल शिवपुराण मुननेसे अविचलरूपमें प्राप्त हो जाता है। व्यासजी ! विशेषतः कलियुगमें पुराणश्रवणके सिवा मनुष्योंके लिये दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिये मोक्ष एवं ध्यानरूपि एल देनेवाला बताया गया है। शिवपुराणका श्रवण और शिव-नामका कीर्तन मनुष्योंके

तपो यश्च पुण्यं च देविषिपितृपूजने । आपो विद्या च ते सर्वे सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ सत्यं यश्चस्तपो दानं मन्त्रा देवी सरस्वती । ब्रह्मच्यं तथा सत्यमोंकारः सत्यमेव च ॥ सत्येन वायुरम्थेति सत्येन तपते रिवः । सत्येनािनिर्निर्दृष्टिते स्वर्गः सत्येन तिष्ठति ॥ पाळनं सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाष्ट्रनम् । सत्येन वहते छोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम् ॥ अश्वमेधसङ्खं च सत्यं च तुळ्या धृतम् । ळक्षाणि क्रतवश्चेव सत्यमेव विशिष्यते ॥ सत्येन देवाः पितरो मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः सर्वे छोकाश्च सचराचराः ॥ सत्यमाद्यः परं धर्मं सत्यमाद्यः परं पदम् । सत्यमाद्यः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत् ॥

(शिल्पु० उ० सं० १२। २३—३१)

लिये कर्पवृक्षका रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दौन, तप और तीर्थसैवनसे जो फल मिलता है, उसीको गुनुष्य पुराणोंके अंवर्णमात्रसे पा लेता है।

प्रितिदिन सुपात्र लोगोंको बंड़े-बंड़े दान देने चाहिये, बे॰ दान दाताके इद्धास्क होते हैं । विप्रवर ! सुवर्णदान, गोदान और भूमिदान चै पवित्र दान हैं, जो दाताको तो तारते ही हैं, लेनेवालोंका भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्णदान, भोदान और पृथ्वीदान-इन श्रेष्ठ दानोंको करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। तुलादानकी बड़ी प्रशंसा की गयी है, गौ और पृथ्वीके दान भी प्रशस्त एवं समान शक्तिवाले हैं। परंतु सरस्वतीका दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जानेवाली गाय, छाता, वस्त्र, जुता तथा अन्न और जल—ये सब वस्तुएँ याचकांको देनी चाहिये। ब्राह्मणोंको तथा अपीडित याचकोंको जो संकल्पपूर्वक धनादि वस्तुओंका दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोकमें जो-जो अत्यन्त अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घरमें हो तो उसे अक्षय बनानेकी इच्छाबाले पुरुषको गुणवान् पुरुषको दान करना चाहिये । तुला-पुरुषका दान सब दानोंमें उत्तम है। जो अपने लिये कल्याण चाहे, उसे तराजूपर बैठना और अपने शरीरसे तौली गयी वस्तुका दान करना चाहिये। दिनमें, रातमें, दोनों संध्याओंके समय, दोपहरमें, आधीरातके समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालोंमें मन, वाणी और रारीरद्वारा किये गये सारे पापोंको तुला-पुरुषका दान दूर कर देता है।

इसके वाद ब्रह्माण्डदानका माहात्स्य ब्रह्माण्डका वर्णन करके सद्रत्कुमारजीने कहा— मुनिवरोंमें श्रेष्ठ व्यास ! पाताललोकसे ऊपर जो नरक हैं, उनका वर्णन मुझसे मुनो; पापी पुरुष उन्हींमें यातनाएँ भोगते हैं। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन या विशसन, महाज्वाल, तसकुम्भ, लवण, विलोहित, पीय वहानेवाली वैतरणी, कृमि • या कुमीशा, कुमिभोजन, कुष्ण, असिपत्रवन, दारुण लालाभक्ष, पूयवहः पापः वहिज्वालः, अधःशिराः, संदंशः, कालस्त्रः, तमसः, अवीचिः, रोधनः, इवभोजनः, अप्रतिष्ठः, महारौरव और शाल्मिल इत्यादि बहुत-से दुःखदायक नरक वहाँ हैं। व्यासजी ! उनमें जो पापकर्म-परायण पुरुष पकाये जाते हैं, उनका कमशः वर्णन करता हूँ; सावैधान होकर सुनो।

जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवेताओं तथा गौओंके लिये हितकर कार्योंके सिवा अन्य किसी कार्यके लिये छूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है। वह रौरव नरकमें जाता है।

जो भूण ( गर्भस्थ शिद्यं ) की हत्यां और सुवर्णकी चोरी करनेवाला, गायको कटघरेमें वंद करनेवालाः विश्वासघातीः शराबी, ब्रहाहत्यारा, दूसरोंके द्रव्यका अपहरण करनेवाला तथा इन सबका संगी है, वह मरनेपर तप्तकुम्भ नामक नरकमं जाता है । गुरुके वधसे, भी इसी नरककी प्राप्ति होती है । वहिन, माता, गौ तथा पुत्रीका वध करनेसे भी तप्तकुम्भमें ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्रीको वेचनेवाला, अधिक ब्याज लेनेपाला, केदा-विक्रय करनेवाला तथा अपने भक्तको त्यागनेवाला—ये सब पापी तप्तलोह नामक नरकमें पकाये जाते हैं। जो नराधम गुरुजनीका अपमान करनेवाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलनेवाला है और जो वेदकी निन्दा करनेवाला, वेद बेचनेवाला तथा आगम्या स्त्रीसे सम्भोग करनेवाला है, वे सब-के-सब लवण नामक नरकमें जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरकमें गिरता है। मर्यादाको दूषित करनेवाले पुरुषकी भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता। ब्राह्मण और पिचृगणसे द्वेष करनेवाला है तथा जो रत्नको दूषित ( उसमें मिलावट ) करता है, वह कृमिभक्ष नामक नरकमें पड़ता है। जो दूपित यज्ञ (दूसरोंको हानि पहुँचानेके लिये आभिचारिक प्रयोग या हिंसाप्रधान तामस यहा ) करता है, वह कुमीश नामक नरकमें पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियोंको छोड़कर ( बलिवैश्वदेवके द्वारा देवता आदिका भाग उन्हें अर्पण किये विना ही ) भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नरकमें गिरता है। जो शस्त्रसमृहोंका निर्माण करता है, वह भी उसी-में जाता है। जो द्विज अन्त्यजसे सेवा लेता है। असत दान ग्रहण करता है। यज्ञके अनिधकारियोंसे यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, ये सब-के-सब रुधिरौघ ( पूयवह ) नामक नरकमें गिरते हैं। जो सोमरसको वेचनेवाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्रामको नष्ट करनेवाला घोर वैतरणी नदीमं पडता है।

जो नयी जवानीसे मतवाले हो धर्मकी मर्यादाको तोइते हैं, अपवित्र आचार-विचारसे रहते हैं और छल-कपटसे जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरकमें जाते हैं। जो अकारण ही .-वृक्षोंको काटता है। वह असिपत्रवन नामक नरकमें जाता है।

Τ,

ण्ड

तिम

मक्षः

कटा

लोह

भेड़ोंको बेचकर जीविका चलानेवाले तथा, पशुओंकी हिंसा क्रानेवाले कसाई विद्वालाल नामक नरकमें गिरते हैं। भ्रष्टा-चारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा इंट आदिको पकानेके लिये पजावेमें आग देता है, ये सब उसी विह्निज्वाल नरकमें गिरते हैं। जो ब्रतोंका लोप करनेवाले ॰ तथा अपने आश्रमसे गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकारके पुरुष अत्यन्त दारुण संदंश नामक नरककी यातनामें पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी खप्नमें वीर्यस्वलन करते हैं तथा जो पुत्रोंसे विद्या पढ़ते हैं, व श्वभोजन नामक नरकमें गिरते हैं । इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों, हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओंकी आगमें डालकर पकाये जाते हैं। इन उपर्यक्त पापोंके समान और भी सहस्रों पापकर्म हैं, जिन्हें नरकोंमें पड़कर मनुष्य भीगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और कियाद्वारा अपने वर्ण और आश्रमके विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरकमें गिरते हैं। नरकमें सिर नीचे करके लटकाये गये प्राणी स्वर्गलोकमें रहनेवाले देवताओंको देखा करते हैं और देवतालोग भी नीचे दृष्टि डालनेपर उन सभी अधोमुख नारकी जीवोंको देखते हैं । पापीछोग नरक-भोगके अनन्तर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावरः कृमिः जलचरः पक्षीः पशुः मनुष्यः धर्मात्मा मानवः देवता तथा मुमुक्षु होते और अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्गमें हैं, उतने ही नरकमें हैं। जो पापी पुरुष अपने पापका प्रायश्चित्त नहीं करता, वही नरकमें जाता है।

काळीनन्दन ! स्वायम्भुव मनुने महान् पापोंके ळिये

महान् और लघु पापोंके लिये लघु प्रायश्चित्त वताये हैं। उन अरोष पापकमोंके लिये जो-जो प्रायिश्वरी-सम्बन्धी कर्म बताये गये हैं, उन क्षबसें भगवान् शंकर्या संभरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है . । जिस पुरुषके चिक्कमें अपूप-कर्म करनेके अनन्तर पश्चात्ताप होता है उसके लिये नतो एक-मात्र भगवान् शिवका स्मरण ही स्वीत्तम प्रायश्चित्ते है । प्रातः-काल, सायंकाल, रातमें तथा मध्याह आदिमें भगवान शिवका स्मरण करनेसे पापरहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धार्मको प्राप्त कर लेता है। भगवान् शिवके स्मर्णसे समस्त पापों और क्लेशोंका 🖊 क्षय हो जानेसे मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरन्तर भगवान् महेश्वरमें ही लगा रहता हो, उसके लिये इन्द्र आदि पदकी प्राप्तिरूप फल तो अन्तराय (विच्न) ही है। मुने ! जो पुरुष भक्तिभावसे रात-दिन भगवान् द्यावका स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं । इसलिये वह कभी नरकमें नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग-ये पाप और पुण्यके ही दूसरे नाम हैं। इनमेंसे एक तो दुःख देनेवाला है और दुसरा मुख देनेवाला । जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करनेवाली होती है और कभी दुःख देनेवाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दु:खमय है और न मुखमय ही है । ये मुख-दु:ख तो मनके ही विकार हैं । ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोधका कारण है । यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है । उस परम विज्ञानसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। (अध्याय १३-१६)

# मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कौनसे लक्षण हैं, इसका वर्णन

इसके पश्चात् द्वीपों, लोकों और मनुआंका परि-चय देकर संश्रामके फल, शरीर एवं स्त्रीस्त्रभाव आदिका वर्णन किया गया। तदनन्तर कालके विषय-में व्यासजीके पूछनेपर सनत्कुमारजीने कहा—मुनि-श्रेष्ट! पूर्वकालमें पार्वतीजीने नाना प्रकारकी दिव्य कथाएँ सुनकर परमेश्वर शिवको प्रणाम करके उनसे यही बात

पार्वती बोर्छों—भगवन् ! मैंने आपकी कृपासे सम्पूर्ण मत जान लिया । देव ! जिन मन्त्रोंद्वारा जिस विधिसे जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया । किंतु प्रभो ! अब भी एक संदाय रह गया है । वह संदाय है कालचक्रके सम्बन्धमें । देव ! मृत्युका क्या चिह्न है ? आयुका क्या प्रमाण है ? नाथ ! यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइये ।

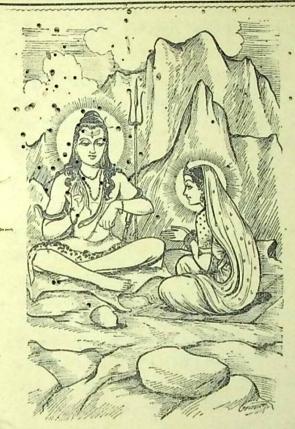

महादेवजीने कहा--प्रिये ! यदि अकसात् शरीर सव

ओरसे सफेद या पीछा पड़ जाय और ऊपरसे कुछ लाल दीलें तो यह जानना चाहिये कि उस मनुष्यकी मृत्यु छः महीनेके भीतर हो जायगी। शिवे! जब मुँह, कान, नेत्र और जिह्वाका स्तम्भन हो जाय, तब भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिये। मद्रे! जो रुद्द मृगके पीछे होनेवाली शिकारियोंकी भयानक आवाजको भी जल्दी नहीं मुनता, उसकी मृत्यु भी छः महीनेके भीतर ही जाननी चाहिये। जब सूर्य, चन्द्रमा या अग्निके सांनिध्यसे प्रकट होनेवाले प्रकाशको मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला-काला—अन्धकाराच्छक ही दिखायी देता है, तब उसका जीवन छः माससे अधिक नहीं होता। देवि! प्रिये! जब मनुष्यका वायाँ हाथ लगातार एक मसाहतक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन एक मास. ही शेष है—ऐसा जानना चाहिये। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अङ्गोंमें अँगड़ाई आने लगे और तालु सूख जाय, तब वह मनुष्य एक मासतक ही जीवित रहता है—इसमें संशय

नहीं है । त्रिदोषमें जिसकी नाक वहने लगे, उसका जीवन पंद्रह दिनसे अधिक नहीं चलता । मुँह और कण्ठ स्क्रिक्त लगे तो यह जानना चाहिये कि छः महीने बीतते-बीतते इसकी आमु समाप्त हो जायगी । भामिनी ! जिसकी जीभ फूल जाय और दाँतोंसे मवाद निकलने लगे, उसकी भी छः महीनेके भीतर ही मृत्यु हो जाती है । इन चिह्नोंसे मृत्युक्तलको समझना चाहिये । सुन्दिर ! जल, तेल, घी तथा दर्पणमें भी जब अपनी परछाई न दिखायी दे या विकृत दिखायी दे, तब कालचक्रके जाता पुरुषको यह जान लेना चाहिये कि उसकी भी आयु छः माससे अधिक दोष नहीं है । देवेश्वरि ! अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्युका ज्ञान होता है । जब अपनी छायाको सिरसे रहित देखे अथवा अपनेको छायासे रहित पाये, तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता ।

पार्वती ! ये मैंने अङ्गोमें प्रकट होनेवाले मृत्युके लक्षण बताये हैं। भद्रे ! अब बाहर प्रकट होनेवाले लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, सुनो । देवि ! जब चन्द्रमण्डल या सर्यमण्डल प्रभाहीन एवं लाल दिखायी दे, तब आधे मासमें ही मनुष्यकी मृत्य हो जाती है। अरुन्धती, महायान, चन्द्रमा-इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओंका दर्शन न हो, ऐसा पुरुष एक मासतक जीवित रहता है। यदि प्रहोंका दर्शन होनेपर भी दिशाओंका ज्ञान न हो-मनपर मूढता छायी रहे तो छः महीनेमें निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक ताराका, ध्रवका अथवा सूर्यमण्डलका भी दर्शन न हो सके, रातमें इन्द्र-धनुष और मध्याह्नमें उल्कापात होता दिखायी दे तथा गीध और कौवे घेरे रहें तो उस मनुष्यकी आयु छः महीनेसे अधिककी नहीं है। यदि आकाशमें सप्तर्षि तथा स्वर्गमार्ग (छायापथ) न दिखायी दे तो कालज्ञ पुरुषोंको उस पुरुषकी आयु छः मास ही रोष समझनी चाहिये । जो अकस्मात् सूर्यं और चन्द्रमाको राहुसे यस्त देखता है और सम्पूर्ण दिशाएँ जिसे घूमती दिखायी देती हैं, वह अवस्य ही छः महीनेमें मर जाता है। यदि अकस्मात् नीली मक्खियाँ आकर पुरुषको घेर लें तो वास्तवमें उसकी आयु एक मास ही रोष जाननी चाहिये । यदि, गीध, कौवा अथवा कबूतर सिरपर चढ़ जाय तो वह पुरुष शीघ़ ही एक मासके भीतर ही मर ( अध्याय १७-२५ ) जाता है, इसमें संशय नहीं है।

### कालको जीतनेका उपाय, नवधा शब्दब्रह्म एवं तुंकारके अनुसंधान और उससे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन

देवी पार्वतीने कहा—प्रभो! कालसे आकाशका भी, नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वेह स्वर्गका भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया 'था, परंतु अनेक प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गये और वह काल पुनः अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुआ—पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीतमें कहा—काल! तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभुकी कृपादिष्ट होने और वर मिलनेसे वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर! क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है, जिससे उस कालको नष्ट. किया जा सके ? यदि हो तो मुझे बताइये; क्योंकि आप योगियोंमें शिरोमणि और स्वतन्त्र प्रभा हैं। आप परोपकारके लिये ही शरीर धारण करते हैं।

शिव बोले-देवि ! श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य-किसीके द्वारा भी कालका नाश नहीं किया जा सकता; परंतु जो ध्यान-परायण योगी हैं, वे शरीरधारी होनेपर भी मुखपूर्वक काळको नष्ट कर देते हैं। वरारोहे! यह पाञ्चभौतिक दारीर सदा उन भूतोंके गुणोंसे युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हींमें इसका लय होता है। मिट्टीकी देह मिट्टीमें ही मिल जाती है। आकाशसे वायु उत्पन्न होती है, बायुसे तेजस्तत्व प्रकट होता है, तेजसे जलका प्राकट्य बताया गया है और जलसे पृथ्वीका आविर्माव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारणमें ठीन होते हैं। पृथ्वीके पाँचः जलके चारः तेजके तीन और वायुके दो गुण होते हैं। आकाशका एक मात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदिमें जो गुण बताये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं--शब्द, स्पर्धः, रूपः, रस और गन्ध । जब भूत अपने गुणको त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है और जब गुणको ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है । देवेश्वरि ! इस प्रकार तुम पाँचों भृतोंके यथार्थ स्वरूपको समझो। देवि ! इस कारण कालको जीतनेकी इच्छावाले योगीको ्ताहिये कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने कालमें उसके अंशभूत गुणोंका चिन्तन करे।

्रैयोगर्वेत्ता पुरुषको चाहिये कि सुखद आसनपर बैठकर चिद्युद्ध श्वास (प्राणायाम ) द्वारा योगाम्यास करे। रातमें जब सब लोग सो जायँ। उस समय दीपक बुझाकर ब्यन्सकारम योग धारण करे । तर्जनी अँगुलीसे दोनों कानों को इंद रुखे दो घड़ीतक दबाये रक्खे । उस अवस्थामें अग्निपेरित शब्द सुनायी देता है । इससे संध्याके बादका खाया हुआ अन क्षणभरमें पच जाता है और सम्पूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत-से उपद्रवोंका शीघ नाश कर देता है । जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार दो घड़ीतक शब्दब्रह्मका साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा कामको जीतकर इस जगत्में स्वच्छन्द विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाशमें वर्ष्यासे युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्दको, सुनकर योगी तत्काल संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है। तदनन्तर योगियाँ-द्वारा प्रतिदिन चिन्तन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्मसे सक्ष्मतर होता जाता है। देवि! इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्दब्रह्मके चिन्तनका क्रम बताया है। जैसे धान चाहनेवाला पुरुष पुआलको छोड़ देता है, उसी तरह मोक्षकी इच्छावाला योगी सारे वन्धनोंको त्याग देता है।

इस शब्दब्रहाको पाकर भी जो दूसरी बस्तुकी अभिलाषा करते हैं, वे मुक्केसे आकाशको मारते और भूख-प्यासकी कामना करते हैं। यह शब्दब्रह्म ही सुखद, मोक्षका कारण, बाहर-भीतरके भेदसे रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियांसे रहित परब्रहा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाशसे मोहित हो शब्दब्रह्मको नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौतके फंदेमें फँसे रहते हैं। मनुष्य तभीतक संसारमें जन्म लेते हैं, जवतक सबके आश्रयभूत परमतत्त्व (परब्रह्म परमात्मा ) की प्राप्ति नहीं होती । परम तत्त्वका ज्ञान हो जानेपर मनुष्य जनम-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । निद्रा और आलस्य साधनाका बहुत वड़ा विन्न है। इस शत्रुको यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन-पर आसीन हो प्रतिदिन शब्दब्रहाका अभ्यास करना चाहिये। सौ वर्षकी अवस्थावाला दृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीररूपी स्तम्भ मृत्युको जीतनेवाला हो जाता है और उसे प्राणवायुकी राक्तिको बढ़ानेवाला आरोग्य प्राप्त होता है । वृद्ध पुरुषमें भी शब्दब्रह्मके अभ्याससे होनेवाले लाभका विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्यकी



इस साधनासे पूर्ण लाभ हो, इसके लिये तो कहना ही क्या है। यह शंबदब्रह्म न ओकार है न मन्त्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत तादं (बिना आघातके अथवा बिना बजाये ही प्रकट होनेवाली शब्द) है। इसका उचारण किये बिना ही चिन्तुन होता है। यह शब्दब्रह्म प्रम कल्याणमय है। प्रिये ! अब बुद्धिवाल पुरुष यलपूर्वक निरन्तर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः नौ प्रकारके शब्द बताये गये हैं, जिन्हें प्राण्वेत्ता पुरुषोंने लक्षित किया है। में उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दोंको नादसिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द कमशः इस प्रकार हैं—

घोष, कांस्य ( झाँझ आदि ), शृङ्क ( सिंगा आदि ), घण्टा, वाँणा आदि, बाँसुरी, हुन्दुभि, शङ्क और नवाँ मेघ-गर्जन—हन नो प्रकारके शब्दोंको त्यागकर तुंकारका अभ्यास करे । इस प्रकार सदा ही ध्यान करनेवाला योगी पुण्य और पापोंसे लिस नहीं होता । देवि । योगाभ्यासके द्वारा सुननेका प्रयत्न करनेपर भी जब योगी उन शब्दोंको नहीं सुनता और अभ्यास करते-करते सरणासन्न हो जाता है, तब भी वह दिन-रात उस अभ्यासमें ही लगा रहे । ऐसा करनेसे सात दिनोंमें वह शब्द प्रकट होता है, जो मृत्युकों जीतनेवाला है । देवि । वह शब्द नौ प्रकारका है । उसका मैं यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ । पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है, जो आत्मशुद्धिका उत्कृष्ट साधन है । वह उत्तम नाद सब रोगोंको हर लेनेवाला तथा मनको वशीभृत करके अपनी और खींक्नेवाला है । दूसरा कांस्थ-नाद है, जो प्राणिगोंकी

गतिको स्तम्भित् कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बाँघता हैं-इसमें संशय नहीं है। तीसरा शृङ्ग-नाद है, जो अभिचारसे सम्बन्ध रखनेवाला है । उसका शत्रुके उच्चाटन और मारणमें नियोग एवं प्रयोग करे । चौथा घण्टा-नाद है, जिसका साक्षात् परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं । वह नाद सम्पूर्ण देवताओंको आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतलके मनुष्योंकी तो बात ही क्या है । यक्षों और गन्धवोंकी कन्याएँ उस नादसे आरुष्ट हो योगीको उसकी इच्छाके अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएँ भी पूर्ण करती हैं। पाँचवाँ नाद वीणा है, जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवि ! उस वीणा-नादसे दूर-दर्शनकी शक्ति प्राप्त होती है । वंशीनादका ध्यान करनेवाले योगीको सम्पूर्ण तत्त्व प्राप्त हो जाता है। दुन्दुभिनादका चिन्तन क़रनेवाला साधक जरा और मृत्युके कष्टते छूट जाता है । देवेश्वरि ! शङ्खनादका अनुसंघान होनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनादके चिन्तनसे योगीको कभी विपत्तिका सामना नहीं करना पड़ता। वरानने ! जो प्रतिदिन एकाप्र चित्तसे ब्रह्मरूपी तुंकारका ध्यान करता है। उसके लिये कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवाञ्चित सिद्धि प्राप्त हो जाती है । वह सर्वज्ञः सर्वद्रशी °और इच्छानुसार रूपघारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारोंके वशीभृत नहीं होता । वह साक्षात् शिव ही है, इसमें संशय नहीं है । परमेश्वरि ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्दब्रहाके नवधा स्वरूपका पूर्णतया वर्णन किया है। अब और स्या सुनना चाहती हो १ ( अभ्याय २६ )

#### काल या यृत्युको जीतकर अमर्रत्व प्राप्त करनेकी चार यौगिक साधनाएँ—प्राणायाम, भूमध्यमें अग्निका ध्यान, धुलसे वायुपान तथा मुद्दी हुई जिह्वाद्वारा गलेकी घाँटीका स्पर्श

पार्वती बोर्ली—प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाशजनित वायुपदको जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइये।

भगवान् शिवने कहा—सुन्दरि ! पहले मैंने योगियोंके हितकी कामनासे सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियोंने कालपर विजय प्राप्त की थी । योगी जिस प्रकार वायुका खरूप घारण करता है, उसके विषयमें भी कहा गया है । इसलिये योगशक्तिके द्वारा मृत्यु-दिवसको जानकर प्राणायाममें तत्पर हो जाय । ऐसा करनेपर आधे मासमें ही वह आर्थे हुए कालको जीत लेता है। द्वादयमें स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्निको उद्दीप्त करनेवाली है। उसे अग्निका सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान् है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह—सबकी प्रवृत्ति वायुसे ही होती है। जिसने यहाँ वायुको जीत लिया, उसने इस सम्पूर्ण जगत्पर विजय पा ली।

साधकको चाहिये कि वह जरा और मृत्युको जीवनेकी इच्छासे सदा धारणामें स्थित रहे; क्योंकि योगपरायण योगीको भलीभाँति धारणा और ध्यानमें तत्पर रहना चाहिये। जैसे छहार मुखसे चौंकनीको फूँक-फूँककर उस आयुके हारा अपने सब कार्यको सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगीको प्राणायामका अस्यास करना चाहिये । प्राणायामके समय जिनका ध्यान किया जाता है, वे आराध्यदेव परमेड्वर सहस्रों मस्तक, नेन्न, वैर और हाथोंसे युक्त हैं तथा समस्त प्रन्थियोंको आइत करके उनसे -भी दस अंगुल- आगे स्थित हैं । आदिमें व्याहृति और अन्तमें शिरोमन्त्रसहित गायत्रीका तीन बार जप करे और प्राणवायुकी रोके रहे । प्राणोंके इस आयामका नाम प्राणायाम है । चन्द्रमा और सूर्य आदि प्रह जा-जाकर लौट आते हैं । परंतु प्राणायाम-पूर्वक ध्यानपरायण योगी जानेपर आजतक नहीं छोटे हैं ( अर्थात् मुक्त हो गये हैं ) । देवि ! जो द्विज सी वर्षोतक तपस्या करके कुशोंके अग्रभागसे एक बूँद जल पीता है, वह जिस फलको पाता है, वही ब्राह्मणोंको एकमात्र धारणा अथवा प्राणायामके द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सबेरे उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने सम्पूर्ण पापको शीम ही नष्ट कर देता और ब्रह्मलोकको जाता है। जो आलस्परहित हो सदा एकान्तमें प्राणायाम करता है। वह जरा और मृत्युको बीतकर वायुके समान गतिशील हो आकाशमें विचरता है। वह सिद्धोंके स्वरूप; कान्ति, मेघा; पराक्रम और शौर्यको श्राप्त कर छेता है। उसकी नित वायुके समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौंख्य एवं यरम बुलकी प्राप्ति होती है।

देवेदवरि ! योगी जिस प्रकार वायुधे सिद्धि प्राप्त करता है। यह सब विधान सैने बता दिया । अब तेजसे जिस तरह वह सिद्धि लाम करता है। उसे भी बता रहा हूँ । जहाँ दूसरे होगोंकी बातचीतका कोलाइल न पहुँचता हो, ऐसे शान्त एकान्त स्थानमें अपने मुखद आसनपर बैठकर चन्द्रमा और सूर्व ( वाम और दक्षिण नेत्र ) की कान्तिसे प्रकाशित मध्यवतीं देश भ्रमध्यभागमें जो अभिका तेज अञ्चक्त रूपसे प्रकाशित होता है, उसे आलस्परहित योगी दीपकरहित अन्धकारपूर्ण स्थानमें चिन्तन करनेपर निश्चय ही देख सकता है-इसमें संशय नहीं है। योगी हाथकी अँगुल्यिंसि यत्नपूर्वक दोनों नेत्रोंको कुछ-कछ दबाये रक्खे और उनके तारोंको देखता हुआ एकाम चित्तसे आधे मुहूर्ततक उन्हींका चिन्तन, करे । तदनन्तर ्रअन्धकारमें भी ध्यान करनेपर वह उस ईश्वरीय च्योतिको देख सकता है। वह ज्योति सफेद; ठाल; पीळी; काळी तथा इन्द्रघनुषके समान छावाली होती है । भौहोंके बीचमें ललाटवर्ती बालसूर्व-के समान तेजवाले उन अधिदेवका साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला हो जाता है तथा सनोवाञ्चित

शरीर घारण करके कीड़ा करता है। वह योगी कारण-तत्वकी शन्त करके उसमें आविष्ट होना, दूसर के शरीरमें प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणोंको पा लेना, मनसे ही सब कुछ देखना, बूस्की बातोंको सुनना और जानना, अहरूय हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाशमें विच्तरना इत्यादि सिद्धियोंको निरन्तर अभ्यासके प्रभावसे प्राप्त कर लेता है। जो अन्धकारसे परे. और सूर्यके समान तेजस्वी है, इसी इस महान ज्योतिर्भय पुरुष (परमात्मा)कों मैं जानता हूँ। इन्होंको जानकर मनुष्य काल या मृत्युको लाँच जाता है। मोक्षके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। के देवि! इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्तत्वके चिन्तनकी उत्तम विधिका वर्णन किया है, जिससे योगी कालपर विजय पाकर अमरत्वको प्राप्त कर लेता है।

देवि ! अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हुँ, जिससे मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती !

दैवि । ध्यान करनेवाले योगियोंकी चौथी गति ( साधना ) बतायी जाती है। योगी अपने चित्तको वशमें करके यथायोग्य स्यानमें सुखद आसनपर बैठे । वह दारीरको ऊँचा करके अञ्जलि बौंघकर चोंचकी-सी आकृतिवाले मुखके द्वारा धीरै बीरे वायुका पान करे । ऐसा करनेसे क्षणभरमें ताबुके भीतर खित जीवनदायी जलकी बूँदें टपकने लगती हैं। उन बूँदोंको वायुके द्वारा लेकर सूँघे । वह शीतल जल असृत-स्वरूप है । जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्युके अधीन नहीं होता । उसे भूख-प्यास नहीं लगती । उसका शरीर दिव्य और तेज महान् हो जाता है। वह बलमें हाथी और वेगमें घोड़ेकी समानता करता है। उसकी हिष्ट गरुइके समान तेज हो जाती है और उसे दूरकी भी वातें सुनायी देने लगती हैं। उसके केश काले-काले और बुँकराले हो जाते हैं तथी अङ्गकान्ति गन्धर्व एवं विद्याधरोंकी समानता करती है। वह मनुष्य देवताओंके वर्धसे सौ वर्षोतक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा बृहस्पतिके तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरनेकी शक्ति आ जाती है और वह सदां ही सुखी रहकर आकाशमें विचरणकी शक्ति प्राप्त-कर लेता है।

<sup>#</sup> वेदाइमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तातः । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विचते प्रायणाय॥ (शि० पु० स० सं० २७ । २५)

वरानने ! अब मृत्यूपर विजय पानेकी पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओंने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रक्खा है। तुम उसे सुनो । योगी पुरुष अपनी जिह्नाको मोड़कर ताळुमें लुगानेका प्रयत्न करे। कुछ काळतक धेसा करनेसे

वह कमजः लंदी होकर गलेकी चाँदीतक पहुँच जाती है। तदमन्तर जब जिह्नासे गलेकी घाँटी सटती है, तब शीतल सुधा-का खाव करती है। उस सुधाको जो योगी सदा पीता है, वह अमरत्यको प्राप्त होता है। (अध्यार २७)

### भगवती जुमाके कालिका-अवतारकी कथा—समाधि और सुरथके समक्ष मेधाका देवीकी कृपासे मधुकैटभके वधका प्रसङ्ग सुनाना

इसके अनन्तर छायापुरुष, सर्ग, कर्यपवंदा, ्रमन्वन्तर, मंजुवंशा, सत्यवतादिवंशा, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदिका वर्णन सननेके पश्चात मनियाने खतजीसे कहा-बहावेत्ताओंमें श्रेष्ठ सूतजी ! इमने आपके मुखसे भंगवान् शिवकी अनेक इतिहासोंसे युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नानावतारोंसे सम्बन्ध रखती है तथा अनुष्यों-को भोग और मोक्ष प्रदांन करनेवाली है । अब इम आपसे जगजननी भगवती उमाका मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परब्रह्म परमात्मा महेश्वरकी जो आद्या सनातनी शक्ति हैं; वे उमा नामसे विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकीको उत्पन्न करनेवाडी पराशक्ति हैं । महामते ! दक्षकन्या सती और हिमवानकी पुत्री पार्वती-ये उमाके दो अवतार इमने सुने । सूतजी ! अव उनके दूसरे अवतारोंका वर्णन कीजिये। छक्ष्मीजननी जगदम्बा उमाके गुणोंको सुननेसे कौन बुद्धिमान् पुरुष विरत हो एकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा-अवणके ग्रुभ अवसरको नडीं छोडते।

स्तुतजिते कहा—महात्माओ ! तुमलोग वन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो; क्योंकि परा अम्बा उमाके महान् चरित्रके विषयमें पूछ रहे हो । जो इस कथाको सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरणकमलोंकी धूलिको ही ऋषियोंने तीर्थ माना है । जिनका चित्त परम संवित्-स्वरूपा श्रीउमादेवीके चिन्तनमें लीन है, वे पुरुष घन्य हैं, कृतकृत्य हैं, उनकी माता और कुछ भी घन्य हैं । जो समस्त कारणोंकी भी कारणरूपा देवेक्वरी उमाकी स्तुति नहीं करते, वे मावाके गुणोंसे मोहित तथा मान्यहीन हैं—इसमें संशय नहीं है । जो कृषणार्सकी सिन्धुस्वरूपा महादेवीका भजन नहीं करते, वे संसारक्षी बोर अन्यकृपमें पड़ते हैं । जो देवी उमाको छोड़कर दूसरे देवी-देवताओंकी शरण लेता है, वह मानो गङ्गाबीको छोड़कर व्यास बुझानेके लिये महस्तलके जलाशयके पास खाता है । जिनके स्वरूपात्रके ध्वामात्रसे धर्म आदि नारों पुरुषाशोंकी सनायाय

प्राप्ति होती है, उन देवी उमाकी आराघना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है।

पूर्वकालमें महामना सुरथने महर्षि मेघासे यही बात पूछी थी। उस समय मेघाने जो उत्तरं दिया, मैं वही बता रहा हूँ: दुमडोग सुनो । पहछे स्वारोचिष ग्रन्वन्तरमें विरय नामसे प्रतिद एक राजा हो गये हैं। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान् बळ और पराक्रमसे सम्पन्न थे। वे दाननिपुण, सत्य-वादी, स्तवर्मकुशङ, विद्यान, देवीमक, द्यासागर तथा प्रजाजनोंका भक्तीभौति पाळन करनेवाळे थे । हन्द्रके समान वेजावी राजा बुरथके पृथ्वीपर शासन करते समय नौ ऐसे राजा हुए; जो उनके दाथसे भूमण्डलका राज्य छीन हेनेके प्रयत्नमें लगे थे। उन्होंने भूपाल मुरथकी राजधानी कोलापुरी-को चारों ओरसे वेर खिया । उनके खाथ राजाका बड़ा भयानक युद्ध हुआ | उनके श्रमुगण वहे प्रवृक्ष वे | अतः युद्धर्मे भूपाल सुरथकी पराजय हुई । शतुओंने सारा राज्य अपने अधिकारमें करके पुरथको कोलापुरीसे निकाल दिया । राजा अपनी दूसरी पुरीमें आये और वहाँ मन्त्रियोंके साथ रहकर राज्य करने लगे । परंतु प्रवल विपक्षियोंने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैवयोगसे राजाके मन्त्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजानेमें जो बन संचित था, वह सब उन विरोधी मन्त्री आदिने अपने हाथमें कर लिया ।

तव राजा सुरथ शिकारके वहाने अकेले ही बोड्रेपर स्वार हो नगरसे वाहर निकले और गहन वनमें चले गये । वहाँ इवर-उवर धूमते हुए राजाने एक श्रेष्ठ मुनिका आश्रम देखाः जो चारों ओर फूलोंके वगीचे लगे होनेसे वड़ी शोमा पा रह्म या। वहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूँज रही थी । सब जीव-जन्छ शान्तभावसे रहते थे। मुनिके शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्योंने उस आश्रमको सब ओरले घेर रक्खा था। महामते !— निप्रवर मेमाके प्रभावसे उस आश्रममें महाबली ज्याह आदि अल्प शक्तिवाले गौ आदि पशुओंको पीड़ा नहीं देते थे । वहाँ जानेप्र मुनीस्वर मेघाने मीठे वचन, भोजन और आसन-

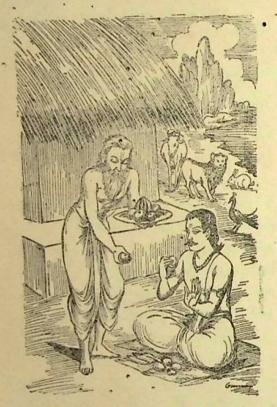

द्वारा उन परम दयाछ विद्वान नरेशका आदर-सत्कार किया ।

एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिन्तित तथा मोहके वशीभूत होकर अनेक प्रकारते विचार कर रहे थे । इतनेमें ही वहाँ एक वैश्य आ पहुँचा । राजाने उससे पूछा—
'भैया ! तुम कौन हो और किसलिये यहाँ आये हो ? क्या कारण है कि दुखी दिखायी दे रहे हो ? यह मुझे बताओ ।'
राजाके मुखसे यह मधुर वचन मुनकर वैश्यप्रवर समाधिने दोनों नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणीमें इस प्रकार उत्तर दिया।

वैदय बोला—राजन् ! मैं वैदय हूँ । मेरा नाम समाधि है । मैं धनीके कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । परंतु मेरे पुत्रों और अबी आदिने घनके लोमसे मुझे घरसे निकाल दिया है । अतः अपने प्रारम्बकर्मसे दुखी हो मैं वनमें चला आया हूँ । कृदणासासर प्रभो ! यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई-भतीजे तथा अन्य सुद्धदोंका कुदाल-समाचार नहीं जान पाता ।

राजा बोले--जिन दुराचारी तथा घनके लोभी पुत्र अप्रदिने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हेंकि प्रति मूर्ख, जीवकी भाँति तुम प्रेम क्यों करते हो ६

• वैद्यने कहा—राजन् । आपने उत्तम बात कही है । आपकी बाणी सारमभित है; तथापि स्नेहपाशसे वैंघा हुआ मेरा मन अत्यन्त मोहको प्राप्त हो रहा है।

इस तरह मोहसे व्याकुल हुए येश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघाके पास गये । वैश्यसिंहत राजाने हाथ जोड़कर मुनिको प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'भगवन् ! आप इस दोनोंके मोहपाशको काट दीजिये । मुझे राज्यलक्ष्मीने—छोड़ दिया और मैंने गहन वनकी शरण ली; तथापि राज्य लिन जानेके कारण मुझे संतोध नहीं है । और यह वैश्य है, जिसे छी आदि खजनोंने घरसे निकाल दिया है; तथापि उनकी ओरसे इसकी ममता दूर नहीं हो रही है । इसका क्या कारण है ! बताइये । समझदार होनेपर भी हम दोनोंका मन मोहसे व्याकुल हो गया, यह तो बढ़ी भारी मूर्खता है ।



ऋषि बोले—राजन् ! सनातन शक्तिस्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गयी हैं । वे ही सबके मनको खींचकर मोहमें बाक देती हैं । प्रभो । जनकी मायांचे मोहित होनेके कारण ज़िसाँ अबिद समस्त देवता भी परम तत्त्वको नहीं जान पाते,
फिर सनुष्योंकी तो बात ही क्या है १ वे परमेश्वरी ही रज,
सत्त्व और तम—इन तीन ग्रुणोंका आश्रय छे समयानुसार
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि, पाळन और संहार करती हैं । नुपश्रेष्ठ !
जिसके अपर वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाळी वरदायिनी
जगदम्बा प्रसन्त होती हैं, वही मोहके बेरैको छाँच पाता है ।

राजीने पूछा -- धुनें ! जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन हैं ? और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है ? यह कृपा करके मुझे बताइये ।

ऋषि बोले-जब सारा जगत् एकार्णवके जलमें निसम्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेषकी शय्या विछाकर योगनिद्वाका आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णुके कानोंके मलसे दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतलपर मधु और कैटभके नामसे विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रकयकालके सूर्यकी भाँति तेजस्वी थे । उनके जबड़े बहुत बड़े थे । उनके मुख दाढ़ोंके कारण ऐसे विकराल दिखायी देते थे, मानो वे सम्पूर्ण जगत्को खा नानेके लिये उद्यत हों । उन दोनोंने भगवान् विष्णुकी नाभिष्ठे प्रकट हुए कमलके ऊपर विराजमान ब्रह्मको देखकर पूछा-'अरे ! तू कौन है ?' ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डाडनेके क्रिये उद्यत हो गये । ब्रह्माजीने देखा—ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान् जनार्दन समुद्रके जलमें सो रहे हैं । तब उन्होंने परमेश्वरीका स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की-- 'अध्वके । दुस इन दोनों दुर्शय असुरोंको मोहित करो और अजन्मा भगवान् नारायणको जगा दो।

मृषि कहते हैं—इस प्रकार मधु और कैटमके नाशके लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण विद्याओंकी अधिदेवी जगजजननी महाविद्या फाल्गुन गुक्ला द्वादशीको नेलोक्य-मोहिनी शक्तिक रूपमें प्रकट हो महाकालीके नामसे विख्यात हुई । तदनन्तर आकाशवाणी हुई—कमलासन ! डरो मत ! आज युद्धमें मधु-कैटमको मारकर मैं तुम्हारे कण्टकका नाश करूँगी।' यों कहकर वे महामाया श्रीहरिके नेत्र और मुख आदिसे निकलकर अव्यक्तजनमा ब्रह्माके दृष्टिपथमें आ खड़ी हो गर्यों। फिर तो देवाधिदेव दृषीकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों देख मधु और कैटमको देखा। उन दैत्योंके साथ अतुल तेजस्वी विष्णुका पाँच हजार वर्षोंतक बाद्युद्ध दुआ। तब महामायाके प्रभावसे



मोहित हुए उन श्रेष्ठ दान्वोंने लक्ष्मीपतिसे कहा—'तुम इससे मनोवाञ्छित वर ग्रहण करो ।'

नारायण बोले—यदि तुमलोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथसे मारे लाओ । यही मेरा वर है । इसे दो । मैं तुम दोनोंसे दूसरा वर नहीं माँगता ।

प्रमुषि कहते हैं—उन असुरोंने देखा, सारी पृथ्वी एकार्णवके जलमें डूबी हुई है; तब वे केशवसे बोले—'इम दोनोंको ऐसी जगह मारो, जहाँ जलसे भीगी हुई घरती न हो । 'बहुत अच्छा' कहकर भगवान् विष्णुने अपना परम तेजस्वी चक उठाया और अपनी जाँघपर उनके मस्तक रखकर काट डाला । राजन ! यह काल्किकाकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग कहा गया है । महामते ! अब महालक्ष्मीके प्रादुर्भावकी कथा सुनो । देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओंका दुःख दूर करनेके लिये युग-युगमें साकाररूप घारण करके प्रकृट होती हैं । उनका शरीरप्रहण उनकी इच्छाका वैभव कहा गया है । वे लीलासे इसलिये प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणोंका गान करते रहें ।

( अध्याय २८--४५)

# सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका, महालक्ष्मीरूपमें अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वच

ेब्रहाचि कहते हैं—राजग ! रम्भ नाम**रे** प्रसिद्ध एक असुर था, जो दैत्यवंशका शिरोमणि माना जाता था । उसले महातेकावी महिष नामक दानवका क्या हुआ था। दानवराज नहिष समस्त देवताओंको युद्धमें पराजित करके देवराज इन्द्रके सिद्दासनपर जा बैंटा और खर्गलोकमें रहकर त्रिलोकीका राज्य करने लगा । तब पराजित हुए देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये । ब्रह्माजी भी उन सबको साथ छे उस ख्यानपर गये, जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर सब देवताओंने शिव और फेशवको नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तान्त यथार्थरूपसे ब्योरेवार कह सुनाया । वे बोले-भगवन् । दुरात्मा महिषासुरने हम सबको समराङ्गणमें जीतकर स्वर्गलोकसे निकाल दिया है। इसलिये इस इस मार्थलोकमें भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शान्ति नहीं भिछ रही है । उस असुरने इन्द्र आदि देवताओंकी कौन-कौन-सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चन्द्रया, वष्टण, कुबेर, यस, इन्द्र, अग्नि, वायु, गन्धर्वः विद्याघर और चारण-इन सबके तथा अन्य लोगोंके भी जो कर्तव्यकर्म हैं, उन सबको वह पापाल्मा अमुर खयं ही करता है। उसने दैत्यपक्षको अभय-दान कर दिया है। इसलिये इस सब देवता आपकी शरणमें आये हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुरके वषका उपाय श्रीव्र ही सोचें; क्योंकि आप दोनों ऐसा करनेमें समर्थ हैं।

देवताओंकी यह बात सुनकर भगवान् शिव और विष्णुने अत्यन्त क्रोध किया । रोषके मारे उनके नेत्र घूमने छगे । तब अत्यन्त क्रोघसे भरे हुए भगवान् शिव और विध्णुके मुखसे तथा अन्य देवताओंके शरीरसे तेज प्रकट हुआ । तेजका वह महान् पुड़ा अत्यन्त प्रज्वलित हो दसौं दिशाओंमें प्रकाशित हो उठा । दुर्गाजीके ध्यानमें छमे हुए सब देवताओंने उस तेजको प्रत्यक्ष देखा । सम्पूर्ण देवताओंके शरीरोंसे निकला हुआ वह अत्यन्त शीवण तेल एकत्र हो एक नारीके रूपमें परिणत हो सया । वह नारी साकात् महिषमदिनी देवी थीं । उनका प्रकाशमान मुख भगवान् शिवके तेजसे प्रकट हुआ था । मुजाएँ विष्णुके तेजसे उत्पन्न हुई थीं । केश यमराजके तेजसे आकिर्मृत हुए थे। उनके दोनों सान चन्द्रशके तेजसे प्रकट इए थे। कटिभाग इन्द्रके तैजने तथा जङ्गा और ऊह वहणके तेजसे पैद्रा हुए ये । एथ्वीके तेजसे नितम्बका और ब्रह्माजीके हेबसे क्षेत्रों करणोका आविर्धाव हुआ था। वैरोकी बँगुलियाँ ब्दंकि तेजसे और द्यापकी क्षेतुकियों वसुओंके तेजसे उत्पच

हुई थीं। नासिका कुबेरके, दाँत प्रजापतिके, तीनी नेत्र वीनिकके, दोनों भींहें साध्यगणके दोनों कार्न वायुक्ते तथा अन्यं देवताओंके वेजसे प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेयते प्रकट. हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी । सध्यूणी देवताओंकी तेजोराशिसे प्रकट हुई , उन देवीको देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ । परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था । यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरीने शिवा देवीको अखन शक्त सम्पन करनेका विचार किया । तब महेश्वरूने महेश्वरी-को शुल समर्पित किया । भगवान् विष्णुने चक्र, वरुणने पादा, अनिदेवने शक्ति, वायु देवताने धनुष तथा वाणोंसे भरे दो तरकस और श्वीपति इन्द्रने बज्र एवं बण्टा प्रदान - किये । यमराजने काळदण्डः प्रजापतिने अक्षमाद्याः ब्रह्माने कमण्डल एवं सुर्यंदैवने समस्त रोमकृपोंमें अपनी किरणें अपित कीं। काळने उन्हें चमकती हुई ढाळ और तकवार दी, श्रीरसागरने सुन्दर हार तथा कभी पुराने न होनेवाले दो दिव्य वस्त्र भेंड किये । साथ ही उन्होंने दिन्य चुडामणि, हो कुण्डल, बहुत-से कड़े। अर्घचन्द्र, केयूर, मनोहर नृपुर, गलेकी हँसुली और सब अँगुलियोंमें पहननेके लिये रजोंकी बनी अँगृठियाँ भी दीं। विश्वकर्माने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया । साथ ही अनेक प्रकारके अस्त्र और अमेश कवच दिये । समुद्रने सदा सुरम्य एवं सरस रहनेवाकी माका दी और एक कसकता फूळ ग्रंड किया । हिमवान्ने सवारीके किये सिंह तथा आशूषणके किये नाना प्रकारके रत्न दिये । कुबेरने उन्हें मधुसे भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पोंके नेता शेषनागने विचित्र रचनाकौशलसे सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकारकी सुन्दर भणियाँ गूँथी हुई थीं। इन सबने तथा दूसरे देवताओंने भी आभूषण और अख्व-शस्त्र देविका सम्मान किया । "• तसभात् उन्होंने बारंबार अहहास करके उद्यस्यरसे गर्भना की । उनके उस भवंकर नादसे सम्पूर्ण आकाश गूँच उठा । उससे बड़े जोरकी प्रतिष्वनि हुई; बिससे तीनों ओकोंमें इकचळ सच गयो । चारों समुद्रोंने अपनी मर्यादा छोड़ दी । पृथ्वी डोलने लगी । उस समय महिवासुरसे पीड़ित हुए देवताओंने देवीकी नय-जयकार की।

तदनन्तर सब देवताओंने उन महालक्ष्मीखरूपा पराशक्ति जगद्भ्याका भक्ति-गद्गद वाणीद्वारा स्तवन किया । सम्पूर्ण थिलोकीको क्षोभग्रस्त देख देववैरी देत्य अपनी समस्त सेनाको कवन आदिसे सुसजिब कर हाथोंमें हथियार के सहसा उठ

खड़े हुए । रोषसे भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्दकी और कश्य करके दौड़ा और आने पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे तींनों छोकोंको प्रकाशित कर रही थीं । इस समय महिषासुरके हारा पालित करोड़ों शक्काशिर महावीर वहाँ आ पहुँचें । चिक्षुर, चामर, उदम, कराल, उद्धत, वाष्क्रल, ताम्र, उपाय, उपनीर्व, विश्वाल, अन्धक, दुर्भर, हुमुंख, त्रिनेत्र और महाहतु न्ये तथा अन्य बहुत से युद्धकुशल श्रूरवीर समराङ्गणमें देवीके साथ युद्ध करने लगे । वे सब-के-सब अख्व-शब्दोंकी विद्यामें पारंगत थे । इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे । उनका वह भीषण समय मार-काटमें ही बीतने लगा । इस तरह भयानक युद्ध होनेके बाद महिषासुर देवीके साथ मायायुद्ध करने लगा ।

तब देवीने कहा—रे मूढ़ ! तेरी बुद्धि मारी गयी है । तु व्यर्थ इठ क्यों करता है ! तीनों छोकोंमें कोई भी असुर युद्धमें मेरे सामने टिक नहीं सकते । यों कहकर सर्वकल्लामयी देवी कृदकर अहिषासुरपर चढ़ गयों और अपने पैरसे उसे द्रवाकर उन्होंने भयंकर द्रवसे उसके कण्ठमें आवात किया । उनके पैरसे दवा होनेपर भी महिषासुर अपने मुखसे दूंसरे रूपमें बाहर निकलने लगा । अभी आवे शरीरसे ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया । आधा निकला होनेपर भी वह मही अधम दैत्य देवीके साथ सुद्ध करने लगा । तब देवीने बहुत बड़ी तलवारसे उसका सिर काटकर उस असुरको चराशायी कर दिया । किर तो उसके सैनिकगण 'हाय । हाय !' करके नीचे सुख किये भयभीत हो रणभूमिसे भागने और आहि-जाहिकी पुकार करने लगे । उस समय इन्द्र आदि सब देवताओंने देवीकी स्तुति की । गन्धर्व गीत गाने लगे और अपसराएँ दृत्य करने लगीं । राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे देवीके महालक्ष्मी-अवतारकी कथा कही है । अब तुम सुख्यिर चित्तसे सरस्वतीके प्राहुर्भावका प्रसङ्ग सुनो । ( अध्याय ४६ )

देवी उमाके शरीरसे सरस्रतीका आविर्माव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके पास द्त मेजना, द्तके निराश लौटनेपर शुम्भका क्रमशः धूम्रलोचन, चण्ड, मुण्ड तथा रक्तवीजको मेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना

च्छुषि कहत हैं—पूर्वकाकरें ग्रुष्म और निशुम्म नामके दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपसमें माई-माई थे। उन दोनोंने चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीके राज्यपर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओंने हिमालक पर्वतकी शरण की और सम्पूर्ण अभीशेंको देनेवाली सर्वभूतजननी देवी उमाका स्तवन किया।

देखता बोले—महेश्वरि तुर्गे ! आपकी जय हो । अपने अक्तानोंका प्रिय करनेवाली देखि ! आपकी जय हो । आप तीनों लोकोंकी रक्षा करनेवाली शिवा हैं । आपको वारंवार नमस्कार है । आप ही मोक्ष प्रदान करनेवाली परा अम्बा हैं । आपको वारंवार नमस्कार है । आप समस्त संसारकी उत्पत्तिः स्थिति और संहार करनेवाली हैं । आपको नमस्कार है । कालिका और तारारूप घारण करनेवाली देवि ! आपको नमस्कार है । कामको नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको नमस्कार है । आपको वारंवार नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको वारंवार नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको वारंवार नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको वारंवार नमस्कार है । आपको ही स्वरूपिण ! आपको वारंवार नमस्कार है । आपको

बारंबार नमस्कार है । अजिता, विजया, खया, मङ्गा और विलासिनी—ये सभी आपके ही विभिन्न रूपोंकी सजाएँ हैं । इन सभी रूपोंमें आपको नमस्कार है । दोग्जी ( माता अथवा कामधेतु )-रूपमें आपको नमस्कार है । दोग्जी ( माता अथवा कामधेतु )-रूपमें आपको नमस्कार है । अपराजिता-रूपमें आपको प्रणाम है । नित्या महाविद्याके रूपमें आपको बारंबार नमस्कार है । आप ही शरणागतोंका पालन करनेवाली रद्राणी हैं । आपको वारंबार नमस्कार है । वेदान्तके द्वारा आपके ही स्वरूपका बोध होता है । आपको नमस्कार है । आप परमात्मा हैं । आपको मेरा प्रणाम है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका संचालन करनेवाली आप जगदम्बाको वारंबार नमस्कार है । अ

जय दुने महैशानि जयारमीय जनप्रिये । श्रैकोन्द्रशाणकारिण्ये शिवाये ते नमो नमः ॥ नमो मुक्तिप्रदायिन्ये परान्वाये नमो नमः । नमः समस्त्रसंसारोत्पक्तिस्थत्यन्तकारिके ॥ काळिकारूपसम्पन्ने नमस्ताराक्रते नमः ।

# देवा जचु:---

हिन्नमस्तास्तरूपायै श्रीविषायै नमोऽस्तु ते॥

दैवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर बरदायिनी एवं कर गणरूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने समस्त देवताओंमे पूछा—ध्यापलोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं ? त्व उन्दीं गौरीके शरीरसे एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओंके देखते-देखते शिवशक्तिसें आदरपूर्वक बोली-भौं ! ये समसा स्वर्गवासी देवता निशुम्भ और शुम्भ नामक प्रबल दैत्योंसे अत्यन्त पीड़ित हो अपनी रक्षाके लिये मेरी स्तुति करते हैं। । पार्वतीके शरीरकोशसे वह कुमारी निकली थी, इसलिये कौशिकी नामसे प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात् गुम्भामुरका नाश करनेवाली सरस्वती हैं । उन्हींको उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। माताके शरीरसे स्वतः प्रकट होनेके कारण वे इस भूतलपर मातङ्गी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओंसे कहा- 'तुमलोग निर्भय रहो। मैं स्वतन्त्र .हूँ। अतः किसीका सहारा लिये बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूँगी ।' ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहाँ अहरय हो गयीं।

एक दिन ग्रुम्भ और निशुम्भके सेवक चण्ड और मुण्डने देवीको देखा । उनका मनोहर रूप नेत्रोंको सुख प्रदान करनेवाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुघ-बुध खोकर पृथ्वीपर गिर पड़े, फिर होशमें आनेपर वे अपने राजाके पास गये और आरम्भर्से ही सारा वृत्तान्त बताकर बोले-महाराज ! इम दोनोंने एक अपूर्व सुन्दरी नारी देखी है, जो हिमालयके रमणीय शिखरपर रहती है और सिंहपर सवारी करती है। ' चण्ड-मुण्डकी यह बात सुनकर महान असुर शुम्भने देवीके पास सुग्रीव नासक अपना दूत भेजा और कहा--- 'दूत ! हिमालयपर कोई अपूर्व सुन्दरी रहती है । तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर

> भुवनेशि नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते। नमोऽस्तु बगलामुख्यै घूमावत्यै नमो नमः॥ नमिलपुरसुन्दयै मातङ्गयै ते नमो नमः। अजिता वै नमस्तुभ्यं विजयायै नमो नमः ॥ जयायै मङ्गलायै ते विलासिन्यै नमो नमः। दोग्धीरूपे नमस्तुस्यं नमो घोराङ्गतेऽस्तु ते ॥ नमोऽपराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः। श्ररणागनपालिन्यै रुद्राण्ये ते नमो नम: ॥ वेदान्तवेदायै नमस्ते परमात्मने । अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिकायै नमो नम: ॥

(शि० पु० ड० सं० ४७ । ३—१०)

उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ हे आओ । यह आहा पाँकर दानवशिरोमणि सुग्रीव हिमालङ्गपर गया और जगदस्वा महेश्वरीसे इस प्रकार बोला।

' दूतने 'कहा-देवि ! दैत्य शुम्भासुर अपने महत्न् बल और विक्रमके लिये तीनों लोक्नोमें क्रिख्यात है। उसका छोटा भाई निग्रम्भ भी वैसा ही है। ग्रुम्भने सुझे तुम्हारे पास दूत वनाकर भेजा है । ईसलिये मैं यहाँ आया हूँ । सुरेश्वरि ! उसने जो संदेश दिया है, उसे इस समय सुनो । भैंने समराङ्गणमें इन्द्र आदि देवताओंको जीतकर उनके समस्त रत्नोंका अपहरण कर लिया है। यज्ञमें देवता आदिके दिये हुए देवभागका मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियोंमें रत्न हो. सब रलोंके ऊपर स्थित हो । इसलिये तुम कामूजनित रसके साथ मझको अथवा मेरे भाईको अङ्गीकार करो।

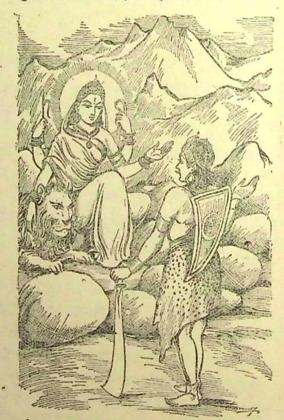

दूतके मुँहसे गुम्भका यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिवकी प्राणवछभा महामायाने इस प्रकार कहा ।

देवी बोळीं—दूत! तुम सच कहते हो। तुम्हारे कथनमें थोड़ा-सा भी असत्य नहीं है। परंतु मैंने पहले-ते एक प्रतिज्ञा कर छी है; उसे सुनो । जो मेरा धमंड

चूर कर दे, जो मुझे. युद्धमें जीत ले, उसीको मैं पति बना सकती हूँ, दूसरेको नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा हैं। इर्स् लिये तुम शुम्भ और निशुम्भको मेरी यह प्रतिज्ञा ्बता दो । फिर इस विषयमें जैसा उचित हो, वैसा वे करें ।

देवीकी, यह बात सुनकर दानव सुप्रीव लौट गया। वृहाँ जाकर उसमे विस्तारपूर्वक राजाको सब बातें बतायीं। दूतकी, बात सुनकर ॰ उंग्र शासन करनेवाल्ला शुम्भ कुपित हो उठा और वलवानीमें श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्षसे बोला— 'धूम्राक्ष ! हिमालंयपर कोई सुन्दरी रहती है। तुम शीघ्र वहाँ जाकर जैसे भी वह यहाँ आये, उसी तरह उसे ले आओ । असुरप्रवर ! उसे लानेमें तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिये।'

ग्रुम्भकी ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालयपर गया और उमाके अंशसे प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरीसे कहा-(नितम्बिन ! मेरे स्वामीके पास चले) नहीं तो तम्हें मरवा डालूँगा । मेरे साथ साठ हजार अमुरोंकी सेना है ।'

देवी बोर्ली-वीर ! तुम्हें दैत्यराजने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूँगी। परंतु युद्धके बिना मेरा वहाँ जाना असम्भव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है।

देवीके ऐसा कहनेपर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़नेके लिये दौड़ा। परंतु महेश्वरीने 'हं' के उचारणमात्रसे उसको भस्म कर दिया। तभीसे वे देवी इस भूतलपर धूमावती कहलाने लगीं । उनकी आराधना करनेपर वे अपने भक्तोंके हात्रुओंका संहार कर डालती हैं। धूम्राक्षके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हुए देवीके वाह्न सिंहने उसके साथ आये हुए समस्त अमुरगणोंको चवा डाला। जो मरनेसे बचे, वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवीने दैत्य धूम्रलोचनको मार्र डाला। इस समाचारको सुनकर प्रतापी शुम्भने वड़ा क्रोध किया । वह अपने दोनों ओठोंको दाँतोंसे दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चण्डः मुण्ड तथा रक्तवीज नामक असुरोंको भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य

उस स्थानपर गये, जहाँ देवी विराजमान थीं। अणिमा आदि सिद्धियोंसे सेवित तथा अपनी प्रभासे संपूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवाहिनीको देखकर वे श्रेष्ठ दानव<sup>ू</sup>बीर बोले—'देवि ! तुम शीप्र ही ग्रम्भ और निग्रम्भके पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहनसहित मरवा डालेंगे। र्वामे! ग्रुम्भको अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुम्भको पति बना लेनेपर तुम्हें उस महान् आनन्दकी प्राप्ति होगी, जो देवताओं के लिये भी दुर्लभ है।

उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कराकर सरस मधुर वाणीमें वोलीं।

देवीने कहा-अद्वितीय महेश्वर परब्रहा परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्त्वको नहीं जानते, फिरं विष्णु आदिकी तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिवकी मैं सूक्ष्म प्रकृति हैं। फिर दूसरेको पति कैसे बना सकती हूँ । सिंहिनी कितनी ही कामातुर क्यों न हो जाय, वह गीदड़को कभी अपना पति नहीं बनायेगी । हथिनी गदहेको और बाघिन खरगोशको नहीं वरेगी। दैत्यो ! तुम सब लोग झुठ बोलते हो; क्योंकि कालरूपी सर्पके फंदेमें फँसे हुए हे । तुम या तो पातालको लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो ।

देवीका यह क्रोध पैदा करनेवाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले---'हमलोग अपने मनमें तुम्हें अवला समझकर मार नहीं रहे थे। परंतु यदि तुम्हारे मनमें युद्धकी ही इच्छा है तो सिंहपर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्धके लिये आगे बढ़ो।' इस तरह वाद-विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समराङ्गणमें दोनों दलोंपर तीखे बाणोंकी वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरीने चण्ड-मुण्डसहित महान् असुर रक्तवीजको मार डाला। वे देववैरी अमुर द्वेषबुद्धि करके आये थे, तो भी अन्तमें उन्हें उस उत्तम लोककी प्राप्ति हुई, जिसमें देवीके भक्त जाते हैं। (अध्याय ४७)

# देवीके द्वारा सेना और सेनापतियोंसहित निशुम्भ एवं शुम्भका संहार

ऋषि कहते हैं-राजन् ! प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान् असुर शुम्भने इन श्रेष्ठ दैत्योंका मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणोंको युद्धके लिये जानेकी आजा दीः जो संग्रामका नाम सुनते ही हर्षसे खिल उठते थे । उसने कहा- आज मेरी आज्ञासे कालक, कालकेय, मौर्य, दौर्द्ध तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेनाके साथ संगठित

हो विजयकी आशा रखकर शीष्र युद्धके लिये.प्रस्थान करें।' नियुम्भ और ग्रुम्भ दोनों भाई उन दैत्योंको पूर्वोक्त आदेश देकर रथपर आरूढ़ हो स्वयं भी नगरसे बाहर निकले। उन महावली वीरोंकी आज्ञासे उनकी सेनाएँ उसी तरह युद्धके लिये आगे वढ़ीं, मानो मरणोन्मुख पंतङ्ग आगमें कूदनेके लिये छठ खड़े हुए हों । उस समध् असुरराजने युद्धस्थलमें मृदङ्गः मर्दल, मेरी, डिण्डिम, झाँझ और ढोल आदि बाजे वजवाये। उन जुझाऊ वाजोंकी आवाज सुनकर युद्धप्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साहसे भर गये; एरंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे, वे उस रणभूमिसे भाग चले। युद्धसम्बन्धी बस्त्रों तथा कवच आदिसे आच्छादित अङ्गवाले वे योद्धा विजयकी अभिलापासे अस्त्र-शस्त्र धारण किये युद्ध-स्यलमें आ पहुँचे । कितने ही सैनिक हाथियोंपर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ोंकी पीठपर वैठे थे और अन्य असुर रथोंपर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने-परायेकी पहचान नहीं होती थी । उन्होंने असुरराजके साथ समराङ्गणमें पहुँचकर सब ओरसे युद्ध आरम्भ कर दिया। बारंबार शतन्नी (तोप) की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता काँप उठे । धूल और धूएँसे आकाशमें महान् अन्धकार छा गया। सूर्यका रथ नहीं दिखायी देता था। अत्यन्त अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजयकी अभिलाषा लिये युद्धस्थलमें आकर डट गये थे। घुड्सवार, हाथीसवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी वड़ी प्रसन्नताके साथ करोडोंकी संख्यामें वहाँ आये थे। उस महासमरमें काले पर्वतोंके समान विशाल मदमत्त गजराज जोर-जोरसे चिग्घाड रहे थे, छोटे-छोटे शैल-शिखरोंके समान ऊँट भी अपने गलेसे गल्गल् ध्वनिका विस्तार करने लगे। अच्छी भूमिमें उत्पन्न हुए घोड़े गलेमें विशाल कण्ठहार धारण किये जोर-जोरसे हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकारकी चालें जानते थे और हाथियोंके मस्तकपर पैर रखते हुए आकाशमार्गसे पक्षियोंकी भाँति उड़ जाते थे । शत्रुकी ऐसी सेनाको आक्रमण करती देख जगदम्बाने अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी। साथ ही शत्रुओंको हतोत्साह करनेवाले घंटेको भी बजाया । यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तकके कैशोंको कँपाता हुआ जोर-जोरसे गर्जनी करने लगा।

• उस समय हिमाल्य पर्वतपर खड़ी हुई रमणीय आभूपणों अंदे अस्त्रोंसे सुशोभित शिवा देवीकी ओर देखकर निशुम्म विलासिनी रमणियोंके मनोभावको समझनेमें निपुण पुरुषकी भाँति सरस वाणीमें बोला—'महेश्वरि ! तुम-जैसी सुन्दरियोंके रमणीय शरीरपर मालतीके फूइका एक दल भी डाल दिया जाय तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है । ऐसे मनोहर शरीरसे तुम विकराल युद्धका विस्तीर कैसे कर रही हो ?? यह बात कहकर, वह महान् असुर चुप हो गैया। तव चिण्डका देवीने कहा-'मूढ़ असुर ै! व्यर्थकी बातें द्यां बकता है ? युद्ध कर, अन्यथा पातालको चला जा !' यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यन्त रृष्ट हो सपर-भूमिमें वाणांकी अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जलकी धारा वरसा रहे हों । उस समय उस रणक्षेत्रमें वर्षा ऋतुका आगमन 🗕 हुआ-सा जान पड़ता था। मदसे उद्धत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, भिन्दिपाल, परिघ, धनुष, भुशुण्ड, प्रासः, क्षुरप्र तथा बड़ी-बड़ी तलवारोंसे युद्ध करेंने लगा। काले पर्वतोंके समान वड़े-बड़े गजराज कुम्मस्थल विदीर्ण हो जानेके कारण समराङ्गणमें चक्कर काटने लगे। उनकी पीठपर फहराती हुई ग्रुम्भ-निग्रुम्भकी पताकाएँ, जो उड़ती हुई बलाकाओं ( बगुलों ) की पंक्तियोंके समान श्वेत दिखायी देती थीं, अपने स्थानसे खण्डित होकर नीचे गिरने लगीं । क्षत-विक्षत शरीरवाले दैत्य पृथ्वीपर गिरकर मछलियोंके समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जानेके कारण घोड़ोंके समूह बड़े भयंकर दिखायी देते थे। कालिकाने कितने ही दैत्योंको मौतके घाट उतार दिया तथा देवीके वाहन सिंहने अन्य बहुत-से असुरोंको अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्योंके मारे जानेसे उस रणभूमिमें रक्तकी धारा बहानेवाली कितनी ही नदियाँ वह चलीं। सैनिकोंके केश पानीमें सेवारकी भाँति दिखायी देते ये और उनकी चादरें सफेद फेनका भ्रम उत्पन्न करती थीं।

इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसोंका महान् संहार हो, जानेके पश्चात् देवी अभ्विकाने विषमें बुझे हुए ती ले वाणों- द्वारा निशुम्भको मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर शुम्भ रोषसे भर गया 'और रथपर वैठकर आठ भुजाओंसे युक्त हो महेश्वर-प्रिया अभ्विकाके पास गया। उसने जोर-जोरसे शङ्ख बजाया और शत्रुओंका दमन करनेवाले धनुषकी दुस्सह टंकारध्विन की तथा देवीका सिंह भी अपने अयालोंको हिलाता हुआ दहाइने लगा। इन तीन प्रकारकी ध्वनियोंसे आकाशमण्डल गूँज उठा।

तदनन्तर जगदम्बाने अड्डास किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे । जब देवीने शुम्भसे कहां कि 'तुम युद्धमें

स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तब देवता बोल उठे—'जय हो, जय हो जगदम्बाकी । इर् समय दैत्यराज शुम्भने बड़ी भारी राक्ति छोड़ी, जिसकी शिखासे आगकी च्वाला निकल रही थी । परंतु देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मीर गिराया । ग्रुम्भके चलासे हुए बाणांके देवीने और देवीके चलाये हुए वाणोंके ग्रुम्भने सहस्रों टुकड़े कर दिये। तत्पश्चात् चिष्डकाने त्रिशूल उठाकर उस महान् असुरपर आधात किया । त्रिशूलकी चोटस मूर्च्छित हो वह इन्द्रके द्वारा पंख काट दिये जानेपर गिरनेवाले पर्वतकी भाँति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्रको कम्पित करता हुआ घरतीपर गिर पड़ा। तदनन्तर ग्रूलके आघातसे होनेवाली व्यथाको सहकर उस महावली असुरने दस हजार वाँहें धारण कर लीं और देवताओंका भी नाश करनेमें समर्थ चक्रोंद्वारा सिंहसहित महेश्वरी शिवापर आधात करना आरम्भ किया। उसके चलाये हुए चक्रोंको खेल-खेलमें ही विदीर्ण करके देवीने त्रिशूल उठाया और उस अमुरपर घातक प्रहार किया। शिवाके

लोक-पावन पाणिपङ्कजसे मृत्युको प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पदके भागी हुए।

उस महापराऋमी निशुम्भ और भयानक बलशाली शुम्भके मारे जानेपर सम्स्त दैत्य पातालमें वृस गरे। अन्य बहुत-से असुरोंको काली और सिंह आदिने खा लिया तथा दोष दैत्य भयसे व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गये। नदियोंका जल स्वच्छ हो गया । वे ठीक मार्गसे बहने लगीं । मन्द-मन्द वायु वहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था; आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्मर्षियोंने फिर यज्ञ-यागादि आरम्भ कर दिये । इन्द्र आदि सब देवता मुखी हो गये। प्रभो ! दैत्यराजके वध-प्रसङ्गसे युक्त इस परम पवित्र उमाचरित्रका जो श्रद्धापूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है, वह इस लोकमें देवदुर्कम भोगोंका उपभोग करके परलोकमें महामायाके प्रसादसे उमाधोमको जाता है। राजन् ! इस प्रकार शुम्भामुरका संहार करनेवाली देवी सरस्वतीके चरित्रका वर्णन किया गयाः जो साक्षात् उमाके अंशसे प्रकट हुई थीं। (अध्याय ४८)

### देवताओंका गर्व दूर करनेके लिये तेजः पुञ्जरूपिणी उमाका प्रादुर्भाव

मुनियोंने कहा-सम्पूर्ण पदार्थोंके पूर्ण ज्ञाता स्तजी ! भवनेश्वरी उमाके, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थीं, अवतारका पुनः वर्णन कीजिये । वे देवी परब्रह्मः मूल-प्रकृतिः ईश्वरीः निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानन्द-मयी सती कही जाती हैं।

सूलजीने कहा--तपस्वी मुनियो ! आपलोग देवीके उत्तम एवं महान् चरित्रको प्रेमपूर्वक सुनें, जिसके जानने मात्रसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है। एक समय देवताओं .और दानवोंमें परस्पर युद्ध हुआ । उसमें महामायाके प्रभावसे देवताओंकी जीत हो गयी। इससे देवताओंको अपनी श्र्वीरतापर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म-प्रशंसा करते हुए इस बातका प्रचार करने लगे कि ''हमलोग धन्य हैं, धन्यवादके योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हमलोगोंका अत्यन्त दुस्तह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो भाग चलो !' कहते हुए पाताललोकमें घुस गये । 'हमारा बल अद्भुत है ! हममें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्यकुलका विनाश करनेमें समर्थ है ! अहो ! देवताओंका कैसा सौभाग्य है !' इस प्रकार वे जहाँ-तहाँ डींग हाँकने लगे।

तदनन्तर उसी समय उनके समक्ष तेजका एक महान् पुञ

प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मयसे भर गये। वे इँघे हुए गलेसे परस्पर पूछने लगे—'यह क्या है ! यह क्या है !' उन्हें यह पता नहीं था कि यह स्यामा ( भगवती उमा ) का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओंका अभिमान चूर्ण करनेवाला है।

उस समय देवराज इन्द्रने देवताओंको आज्ञा दी-'तुमलोग जाओ और यथार्थरूपसे परीक्षा करो कि यह कौन है ।' देवेन्द्रके भेजनेसे वायुदेव उस तेजःपुञ्जके निकट गये । तव उस तेजोराशिने उन्हें सम्बोधित करके पूछा-अजी ! तुम कौन हो ?' उस महान् तेजके इस प्रकार पूछनेपर वायु देवता अभिमानपूर्वक बोले-भी वायु हुँ, सम्पूर्ण जगत्का प्राण हूँ; मुझ सर्वाधार परमेश्वरमें ही यह स्थावर-जंगमरूप सारा जगत् ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्वका संचालन करता हूँ ।' तब उस महातेजने कहा-'वायो ! यदि तुम जगत्के संचालनमें समर्थ हो तो यह तण रक्खा हुआ है । इसे अपनी इच्छाके अनुसार चलाओ तो सही ।' तब वायुदेवताने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी । परंतु वह तिनका अपने स्थानसे तिलभर

भी न हटा। इससे वायुदेव लजित हो गये। वे चुप हो इन्द्रकी समामें लौट गये और अपनी पराजयके साथ वहाँका सारा वृत्तान्त उन्होंने सुनाया । वे बोल्रे—'देवेन्द्र ! हम सब होग झुठे ही अपनेमें सर्वेश्वर होनेका अभिमान रखते हैं। क्योंकि किसी छोटी-सी वस्तुका भी हम कुछ नहीं कर संकते । तव इन्द्रने वारी-वारीसे समस्त देवताओंको भेजा। जब वे उसे जाननेमें समर्थ न हो सके, तब इन्द्र स्वयं गये। इन्द्रको आते देख वह अत्यन्त दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया । इससे इन्द्र बड़े विस्मित हुए और मन-ही-मन बोले- 'जिसका ऐसा चरित्र है, उसी सर्वेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ ।' सहस्रनेत्रधारी इन्द्र वारंबार इसी भावका चिन्तन करने लगे । इसी समय निश्छल ,करुणामय शरीर धारण करनेवाली सचिदानन्दस्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं-पर दया करने और उनका गर्व हरनेके लिये चैत्रशुक्ला नवमीको दोपहरमें वहाँ प्रकट हुई । वे उस तेज:पुञ्जके बीचमें विराज रही थीं, अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रही थीं और समस्त देवताओंको सुस्पष्टरूपसे यह जता रही थीं कि भें साक्षात् परब्रहा परमात्मा ही हूँ । वे चार हाथोंमें क्रमशः वर, पाश, अङ्करा और अभय घारण किये थीं । श्रुतियाँ साकार - होकर उनकी सेवा करती र्थी । वे बड़ी रमणीय दीखती थीं तथा अपने नूतन यौवन-पर उन्हें गर्ने था। वे लाल रंगकी साड़ी पहने हुए थीं। लाल फूलोंकी माला तथा लाल चन्दनसे उनका शृङ्गार किया गया था । वे कोटि-कोटि कन्दर्पोंके समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चन्द्रमाओंके समान चटकीळी चाँदनीसे सुशोभित र्थों । सबकी अन्तर्यामिणी, समस्त भूतोंकी साक्षिणी तथा परब्रह्म स्वरूपिणी उन महामायाने इस प्रकार कहा ।

उमा बोर्ली—मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, प्रणवरूपिणी तथा युगलरूपधारिणी हूँ । मैं ही सब कुछ हूँ । मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वतन्त्र-स्वरूपिणी हूँ । मेरे गुण अतर्क्य हैं । मैं निर्यस्वरूपा तथा कार्यकारणरूपिणी हूँ । मैं ही कभी प्राणविक्षभाका आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणविक्षभ पुरुषका । कभी छी और पुरुष दोनों रूपोंमें एक साथ प्रकट होती हूँ (यही मेरा अर्घनारीश्वरूप है ) । मैं सर्व-रूपिणी ईश्वरी हूँ, मैं ही स्रष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ । मैं ही जनत्यालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहारकर्ता रुद्ध हूँ । सम्पूर्ण विश्वको मोहमें डालनेवाली महामाया मैं ही हूँ । काली, लक्ष्मी और

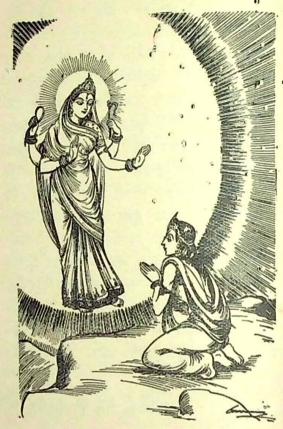

सरस्वती आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएँ मेरे अंशसे ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभावसे तुमलोगोंने सम्पूर्ण दैत्योंपर विजय पायी है। मुझ सर्वविजयिनीको न जानकर तुमलोग व्यर्थ ही अपनेको सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इन्द्रजाल करनेवाला सूत्रघार कठपुतलीको नचाता है। उसी प्रकार में ईश्वरी ही समस्त प्राणियोंको नचाती हूँ। मेरे भयसे हवा चलती है, मेरे भयसे ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरन्तर अपने-अपने कर्मोंमें लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतन्त्र हूँ और अपनी छीलासे ही कभी देव-समुदायको विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्योंको । मायासे परे जिस अविनाशी परात्पर धामका श्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण—ये मेरे दो प्रकारके रूप माने गये हैं। इनमेंसे प्रथम तो मायायुक्त है और दूसरा मायारहित देवताओ ! ऐसा जानकर गव छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृतिकी प्रेमपूर्वक आराधना करो ।

परं ब्रह्म परं ज्योतिः प्रणबद्धन्द्ररूपिणी । अहमेवास्मि सक्कलं मदन्यो नास्ति कश्चन ॥

<sup>\*</sup> उमोवाच—

देवीका यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्तिभावसे मस्तक इंग्रेकाकर उन परप्रेश्वरीकी स्तुति करने लगे— 'जंगदीश्वरिं! क्षमा करो है परमेश्वरि ! प्रसन्न होओ। मातः ! ऐसी कृषा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व न हो।'

तबसे सब देवता सर्व छोड़ एकाप्रचित्त हो पूर्ववत् विधि-पूर्वक उमादेवीकी आराधना करने छो। ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने तुमसे उमाके प्रादुर्भावका वर्णन किया है। निसके अवणमात्रसे परमपदकी भूति होती है। (अध्याय ४९)

#### देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकम्भरी और श्रामरी आदि नाम पड़नेका कारण

मुनियोंने कहा—महाप्राश सूतजी ! हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गाजीका चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः आप और किसी अद्भुत लीलातत्त्वका हमारे समक्ष वर्णन कीजिये। सर्वश्रिरोमणे सूत! आपके मुखारविन्दसे नाना प्रकारकी सुधासहश्र मपुर कथाएँ सुनते-सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता।

स्तजी बोले मुनियो ! दुर्गम नामसे विख्यात एक असुर था, जो रुक्का महाबलवान् पुत्र था । उसने ब्रह्माजीके वरदानसे चारों वेदोंको अपने हाथमें कर लिया था तथा देवताओंके लिये अजेय बल पाकर उसने भूतलपर बहुत-से ऐसे उत्पात किये, जिन्हें सुनकर देवलोकमें देवता भी कम्पित हो उठे । वेदोंके अदृश्य हो जानेपर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली । उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गये । न कहीं दान होता था न अत्यन्त उप तप किया जाता था; न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था, । इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीपर सौ वर्षोतक-के लिये वर्षो दे हो गयी । तीनों लोकोंमें हाहाकार मच

गया। सब लोग दुली हो गये। सबको भूख-प्यासका महान कष्ट सताने लगा। कुआँ, बावड़ी, सरोवर, सरिताएँ और समुद्र भी जलसे रहित हो गये। समस्त बुक्ष और लताएँ भी सूख गर्यो। इससे समस्त प्रजाओं के चित्तमें बड़ी दीनता आ गयी। उनके महान् दु:खको देखकर सब देवता महेश्वरी योगमायाकी शरणमें गये।

देवताओंने कहा—महामाये ! अपनी सारी प्रजाकी रक्षा करो, रक्षा करो । अपने क्रोधको रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जायँगे । क्रुगिसिन्धो ! दीनबन्धो ! जैसे शुम्भ नामक दैत्य, महावली निश्चम्भ धूम्राक्ष, चण्ड, मुण्ड, महान् शिक्तशाली रक्तबीज, मधु, कैटम तथा मिहिषासुरका तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुरका शीघ ही संहार करो । बालकोंसे पग-पगपर अपराध बनता ही रहता है । केवल माताके सिवा संमारमें दूमरा कौन है, जो उस अपराधको सहन करता हो । देवताओं और ब्राह्मणोंपर जब-जब दु:ख आता है, तब-तब शीघ ही अवतार लेकर तुम सब लोगोंको सुखी बनाती हो ।

नित्या कार्यकारणरूपिणी ॥ सर्वतत्त्वस्वरूपिणी । अप्रत्यक्यंगुणा निराकारापि साकारा कदाचित्पुरुषाकृतिः । कदाचिदुभयाकारा सर्वाकाराहमीश्वरी ॥ कदाचिइयिताकारा सर्वविश्वविमोहिनी ॥ संहारकत्तीहं जगन्माताहमच्युतः । रुद्रः विरिन्न: सृष्टिकर्ताहं कालिकाकमलावाणीमुखाः सर्वा हि शक्तयः। मदंशादेव संजातास्तवेमाः सकलाः कलाः॥ मृत्प्रभावाज्जिताः सर्वे युष्माभिदितिनन्दनाः । तामविश्वाय मां युयं वृथा सर्वेशमानिनः ॥ नर्तयाम्यहमीश्वरी ॥ यथा दारुमयीं योषां नर्तयत्येन्द्रजालिकः । तथेव सर्वभूतानि मद्भयाद् वाति पवनः सर्वं दहति दृष्यभुक् । लोकपालाः प्रकुर्वन्ति स्वस्वकर्माण्यनारतम् ॥ कदाचिदितिजन्मनाम् । करोमि विजयं सम्यक् स्वतन्त्रा निजलील्या ॥ **कदाचिद्देववर्गाणां** अविनाशिपरं धाम मायातीतं परात्परम्। श्रुतयो वर्णयन्ते यत्त्रदूपं तु ममैव हि॥ सगुणं निर्गुणं चेति मदृषं द्विविधं मतम् । मायाशनिकतं चैकं द्वितीयं एवं विशाय मां देवाः स्वं स्वं गर्वे विहाय च । भजत प्रणयोपेताः प्रकृत्ति मां सनातनीम्॥ (शि० पु० उ० सं० ४९। २७--३९) देवताओंकी यह व्यक्तिल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवीने उस समय अपने अनन्त नेत्रोंसे युक्त रूपका दर्शन कराया । उनका मुखारिवन्द प्रसक्तासे खिला हुआ था और वे अपने चारों द्वायोंमें क्रमशः धनुषः वाणः कमल तथा नाना प्रकारके फल-मूल लिये हुए थीं। उस समय प्रजाजनोंको क्षेष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रोंमें करुणाके आँस् छलक आये । वे व्याकुल होकर लगातार नौ दिन और नौ रात रोती रहीं। उन्होंने अपने नेत्रोंसे अशुजलकी सहस्रों धाराएँ प्रवाहित कीं। उन धाराओं-से सब लोग तृष्त हो गये और समस्त ओषधियाँ भी सिंच गयीं। सरिताओं और समुद्रोंमें अगाध जल भर गया। पृथ्वीपर साग और फल-मूलके अङ्कुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदयवाले महातमा पुरुषोंको अपने हाथमें रक्ले हुए फल बाँटने लगीं। उन्होंने गौओंके लिये सुन्दर धास और दूसरे

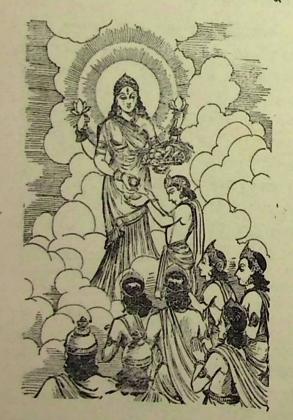

प्रािगोंके लिये यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किये। देवता, ब्राह्मण और मनुष्योंसिहत सम्पूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गये। तब देवीने देवताओंसे पूछा—'तुम्हारा और कौन-सा कार्ब सिद्ध कहूँ ?' दित समय सब देवता एकत्र होकर बोले—'देवि! आपने सब लोगोंको संतुष्ट कर दिया। अब कुपा करके दुर्गमासुरके

द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिये।' तब देवीने 'तथास्तु' कहकर कहा—'देवताओं! अपने घरकों जाओं, जाओ। मैं शीत्र ही सम्पूर्ण वेद लकर तुम्हें अर्पित करूँगी।

यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन हुए । व प्रफुछ नीहुं कमलके समान नेत्रोंबाली जगद्योनि जगूदम्बाकी, भलीभाँति प्रणाम करके अपने-अपने धामको चले गये । फिर हो स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर बड़ा भारी कोलाहल मर्च गया, उसे मुनकर उस भयानक दैत्यने चारों ओरसे देवपुरीकों घेरू लिया। तब शिवा देवताओंकी रक्षाके लिये चारों ओरसे तेजोमयू मण्डलका निर्माण करके स्वयं उस घेरेसे बाहर आ गयीं। फिर तो देवी और दैत्य दोनोंमें घोर युद्ध आरम्भ हो गया । समराङ्गणमें दोनों ओरसे कवचको छिन्न-भिन्न कर देनेवाले तीखे वाणोंकी वर्षा होने लगी। इसी बीचमें देवीके शरीरसे मुन्दर रूपवाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुरसुन्दरी और मातङ्गी-ये दस महाविद्याएँ अस्त्र-शस्त्र लिये निकलीं । तत्पश्चात् दिच्य मूर्तिवाली असंख्य मातृकाएँ प्रकट हुई । उन सबने अपने मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रक्ला था और वे सब-की-सब विद्युत्के समान दीप्तिमती दिखायी देती थीं । इसके बाद उन मातृगणोंके साथ दैत्योंका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ । उन सबने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्यकी सौ अक्षौहिणी सेनाएँ नष्ट कर दीं । इसके बाद देवीने त्रिशूलकी धारसे उस दुर्गम दैत्यको मार डाला। वह दैत्य जडसे खोदे गये वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । इस प्रकार ईश्वरीने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्यको मारकर चारों वेद वादस ले देवताओंको दे दिये।

तय देवता बोंळे—अम्बिके ! आपने इमलोगोंके लिये असंख्य नेत्रोंसे युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिये मुनिजन का आपको 'शताक्षी' कहेंगे । अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकों-द्वारा आपने समस्त लोकोंका भरण-पोषण किया है, इसलिये 'शाकम्भरी'के नामसे आपकी ख्याति होगी । शिवे ! आपने दुगेम नामक महादैत्यका वध किया है, इसलिये लोग आप कल्याणमयी भगवतीको 'दुर्गा' कहेंगे । योगनिद्रे ! आपको नमस्कार है । महाबले ! आपको नमस्कार है । शानदायिनि ! आपको नमस्कार है । आप जगन्माताको बारंबार नमस्कार है । तत्त्वमिस आदि महावाक्योंद्वारा जिन परमेश्वरीका ज्ञान होता है, उन अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका संचालन करनेवाली भगवती दुर्गांको बारंबार नमस्कार है । मातः ! आपतक मनः

देवीने कहा-देवताओ ! जैसे वछड़ोंको देखकर गौएँ व्यम्र हो उतावलीके साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुछ हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखनेसे मेरा एक क्षण भी युगके समान बीतता है। में तुम्हें अपने बचोंके समान समझती हूँ और तुम्हारे लिये अपने प्राण भी दे सकती हूँ । तुमलोग मेरे प्रति भक्तिभावसे सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । मैं तुम्हारी सारी आपत्तियोंका निवारण करनेके लिये सदैव उद्यत हूँ । जैसे पूर्वकालमें तुम्हारी रक्षाके लिये मैंने दैत्योंको मारा है, उसी प्रकार आगे भी अमुरोंका संहार

करूँगी-इगमें तुम्हें संशय नहीं क्रना चाहिये। यह मैं सत्य-सत्य कहती हूँ । भविष्यमें जब / पुनः ग्रम्भ और निग्रम्भ नामके दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशीमधी देवी •नन्दपत्नी यशोदाके गर्भीसे योनिजरूप धारण करके, गोकुलमें उत्पन्न होऊँगी और यथासमय उन असुरोंका वध करूँगी। नन्दकी पुत्री होनेके कारण्उस समय मुझे छोग 'नन्दजा' कहेंगे। जब मैं भ्रमरका रूप धारण करके अरुण नामक अमुरका वध करूँगी, तव संसारके मनुष्य मुझे 'भ्रामरी' कहेंगे। फिर मैं भीम (भयंकर) रूप धारण करके राक्षसोंको खाने लगूँगी, उस समय मेरा 'भीमा देवी' नाम प्रसिद्ध होगा। जब-जब पृथ्वीपर असुरोंकी ओरसे बाधा उत्पन्न होगी, तब-तब में अवतार लेकर प्रजाजनोंका कल्याण करूँगी-इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गयी हैं, वे ही शाकम्भरी मानी गयी हैं तथां उन्होंको दुर्गा कहा गया है। तीनों नामोंद्वारा एक ही व्यक्तिका प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वीपर महेश्वरी शताक्षीके समान दूसरा कोई दयाछ देवता नहीं है; क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओंको संतप्त देख नौ दिनोंतक रोती रह (अध्याय ५०) गयी थीं।

### देवीके क्रियायोगका वर्णन—देवीकी मृतिं एवं मन्दिरके निर्माण, स्वाइन और पूजनका महत्त्व, परा अम्याकी श्रेष्टता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवीके व्रत, उत्सव और पूजन आदिके फल तथा इस संहिताके श्रवण एवं पाठकी महिमा

व्यासजी बोले—महामते, ब्रह्मपुत्र, सर्वज्ञ सनत्कुमार ! मैं उम्मके परम अद्भुत क्रियायोगका वर्णन सुनना चाहता हूँ । उस कियायोगका लक्षण क्या है ? उसका अनुष्ठान करने-पर किस फलकी प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमाको अधिक प्रिय है, वह कियायोगः क्या है ? ये सब बातें मुझे बताइये ।

सनत्कुमारजीने कहा--महाबुद्धिमान् द्वैपायन ! तुम जिस रहस्यकी बात पूछ रहे हो, वह सब मैं बताता हूँ; ध्यान देकर सुनो । ज्ञानयोग, क्रियायोग, भक्तियोग—ये श्रीमार्तांकी उपासनाके तीन मार्ग कहे गये हैं, जो भोग और मोक्ष देनेवाले हैं । चित्तका जो आत्माके साथ संयोग होता है, उसका नाम 'ज्ञानयोग' है; उसका वाह्य वस्तुओंके साथ जो संयोग होता है। उसे 'क्रियायोग' कहते हैं । देवीके साथ आत्माकी एकताकी भावनाको भक्तियोग माना गया है । तीनों योगोंमें जो क्रिया-योग है, उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्मसे भक्ति उत्पन्न

होती है, भक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानसे मुक्ति होती है— ऐसा शास्त्रोंमें निश्चय किया गया है। मुनिश्रेष्ठ ! मोक्षका प्रधान कारण योग है, परंतु योगके ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग है। प्रकृतिको माया जाने और सनातन ब्रह्मको मायावी अथवा मायाका स्वामी समझे । उन दोनोंके खरूपको एक दूसरेसे अभिन्न जानकर मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

कालीनन्दन ! जो मनुष्य देवीके लिये पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टीका मन्दिर बनाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो । प्रतिदिन योगके द्वारा आराधना करनेवालेको जिस महान् फलकी प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुषको मिल जाता है, जो देवीके लिये मन्दिर बनवाता है। श्रीमाताका मन्दिर बनवानेवाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा

 मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायावि ब्रह्म स्तश्वतस् । अभिन्नं तद्वपुर्शात्वा मुच्यते (बि॰ पु॰ उ॰ सं॰ ५१। १२) आगे आनेवाली हजार हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मामें किये हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे श्रीमाताके मन्दिरका निर्माण आरम्भ करते ही क्षणभरमें नष्ट हो जाते हैं । जैसे नदियोंमें गङ्गा, आम्पूर्ण नदोंमें शोणभद्र क्षमामें पृथ्वी, गहराईमें समुद्र और समस्त ग्रहोंमें सूर्यदेवका विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार उमस्त देवताओंमें श्रीपरा अम्बा श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वे समस्त देवताओंमें मुख्य हैं। जो उनके लिये मन्दिर बनवाता है, वह जन्म-जन्ममें प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गङ्गासागर-तट, नैमिषारण्य, अमरकण्टक पर्वत, परम पुण्यमय श्रीपर्वत, ज्ञानपर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशोंमें अथवा जिस किसी भी स्थानमें माताका मन्दिर बनवानेवाला मनुष्य संनारबन्धनसे मुक्त हो जग्ता है। मन्दिरमें ईंटोंका जोड़ जब-तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षोतक वह पुरुष मणिद्वीपमें प्रतिष्ठित होता है । जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न उमाकी प्रांतमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाममें जाता है। ग्रुभ ऋतु, ग्रुभ ग्रह और ग्रुभ नक्षत्रमें देवीकी मूर्तिकी स्थापना करके योगमायाके प्रसादसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्पके आरम्भसे लेकर अन्ततक कुलमें जितनी पीढ़ियाँ बीत गयी हैं और जितनी आनेवाली हैं, उन सबको मनुष्य मुन्दर देवीमूर्तिकी स्थापना करके तार देता है।

जो केवल जगद्योनि परा अम्बाकी शरण लेते हैं, उन्हें मनुभ्य नहीं मानना चाहिये । वे साक्षात् देवीके गण हैं । जो चलते-फिरते, सोते-जागते अथवा खड़ होते समय 'उमा' इस दो अक्षरके नामका उच्चारण करते हैं, वे शिवाके ही गण हैं। जो नित्य-नैमित्तिक कर्ममें पुष्प, धूप और दीपोंद्वारा देवी परा शिवाका पूजन करते हैं, वे शिवाके धाममें जाते हैं। जो प्रतिदिन गोवर या मिट्टीसे देवीके मन्दिरको लीपते हैं अथवा उसमें झाडू देते हैं, वे भी उमाके धाममें जाते हैं। जिन्होंने देवीके परम उत्तम एवं रमणीय मन्दिरका निर्माण कराया है, उनके कुलके लोगोंको माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, भ्ये लोग मेरे हैं। अतः मुझमें प्रेमके भागी बने रहकर सौ वर्षोतक जीयें और इनपर कभी कोई आपत्ति न अर्थे। इस प्रकार श्रीमाता रात-दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमाकी ग्रुभमूर्तिका निर्माण कराया है, उसके कुलके दस इजार पीदियांतकके लोग मणिद्वीपमें सम्मानपूर्वक ब्हते हैं। महामायाकी मूर्तिको स्थापित करके उसकी भलीभाँति पूजा करनेके पश्चात् साधक जिस-जिस मनोरथके लिये

प्रार्थना करता है, उस-उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है।

ंजो श्रीमाताकी स्थापित की हुई उत्तम मूर्तिको मधुमिश्रित घीसे नहलाता है, उसके पुण्यफलकी गणना कौन कर सक्ता है न्त्रिन्दर्न, अगुरु, कपूर, जटामांसी तथा तागरमोथा आदिसे युक्त जल तथा एक रंगकी गौओंके दूधसे परमेश्वरीको नहलाझे । तत्पश्चात् अष्टादशाङ्गधूपके द्वारा अग्निमें उत्तम् आहुर्ति दे तथा घृत और कपूरसहित वित्तयेद्वारा देवीकी आरती उतारे । कृष्ण पहनि अष्टमी, नवमी, अमावास्यामें अथवा शुक्रपक्षकी पञ्चमी और दशमी तिथियोंमें गन्धः पुष्प आदि उपचारोंद्वारा •जगदम्याकी विशेष पूजा करनी चाहिये । रात्रिसूक्त, श्रीसूक्त अथवा देवी-सूक्तको पढ़ते या मूलमन्त्रका जप करते हुए देवीकी आराधना करनी चाहिये । विष्णुकान्ता और तुलसीको छोड़कर श्रेष्ठ सभी पुष्प देवीके लिये प्रीतिकारक जानने चाहिये। कमलका पुष्प उनके लिये विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवीको सोने-चाँदीके फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धोंसे युक्त उनके परम धाममें जाता है। देवीके उपासकोंको पूजनके अन्तमें सदा अपने अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिये। 'जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाली परमेश्वरि ! प्रसन्न होओ' इत्यादि वाक्योंद्वारा स्तुति एवं मन्त्रपाठ करता हुआ देवीके भजनमें लगा रहनेवाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे । देवी सिंहपर सवारं हैं । उनके हाथोंमें अभय और वरकी मुद्राएँ हैं तथा वे भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान करनेवाली हैं। इस प्रकार महेश्वरीका ध्यान करके उन्हें नैवेद्यके रूपमें नाना प्रकारके पके हुए फल अर्पित करे । जो परात्मा शम्भुशक्तिका नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पीपपङ्कको धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र गुक्का तृतीयाको भवानीकी प्रसन्नताके लिये वर्तं करता है, वह जन्म-मरणके वन्धनसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त होता है। विद्वान् पुरुष इसी तृतीयाको दोलोत्सव करे । उसमें शंकरसिंहत जगदम्वा उमाकी पूजा करे । फूल, कुङ्कम, वस्त्र, कपूर, अगुरु, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गन्ध-द्रव्योंद्वारा शिवसहित सर्व-कैंट्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्रीगौरी देवीका पूजन करके उन्हें झूलेमें झुलाये । जो प्रतिवर्ष नियमपूर्वक उक्त तिथिको देवीका ब्रत और दोलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थ देती हैं।

वैशाख मासके ग्रुक्त पक्षमें जो अक्षय तृतीया तिथि आती है, उसमें आलस्परहित हो जो जगदम्बाका व्रत करता है तथा बेला, मालती, चम्पक्त जपा ( अढ़डल ), बन्धूक ( दुपहरिया ) और कमुलके फूलोंसे शंकरसहित गौरीदेवीकी पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मोंमें किये गये मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापोंका नाश करके धर्म, अर्धुं, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थीको अक्षयरूपमें प्राप्त करता है।

र्येष्ठ खुक्का तृत्रीयाको व्रत करके जी अत्यन्त प्रसन्नताके शाथ महेश्वरीका पूजन करता है। उसके लिये कुछ भी असाध्य नहीं होता । आषाढ़के ग्रुह्मपक्षकी तृतीयाको अपने वैभन्नके अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवीको अत्यन्त प्रिय है। पृथ्वीको एथ समझे, चन्द्रमा और सूर्यको उसके पहिये जाने, वेदोंको घोड़े और ब्रह्माजीको सार्थि माने । इस भावनासे मणिजटित रथकी कल्पना करके उसे पृष्पमालाओंसे सुशोभित करे। फिर उसके भीतर शिवा देवीको विराजमान करे । तत्पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमादेवी सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके लिये उसकी देखभाल करनेके निमित्त रथके भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे-धीरे चले, तब जय-जयकार करते हुए प्रार्थना करे-'देवि ! दीनवत्सले ! हम आपकी शरणमें आये हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये ( पाहि देवि जनानसान् प्रपन्नान् दीनवत्सले )।' इन वाक्योंद्वारा देवीको संतुष्ट करे और यात्राके समय नाना प्रकारके बाजे बजवाये। ग्राम या नगरकी सीमाके अन्ततक रथको ले जाकर वहाँ उस रथपर देवीकी पूजा करे और नाना प्रकारके स्तोत्रोंसे उनकी स्तृति करके फिर उन्हें वहाँसे अपने घर ले आये । तदनन्तर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बासे प्रार्थना करे । जो विद्वान् इस प्रकार देवीका पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें देवीके धामको जाता है।

' श्रावण और भाइपद मार्सकी ग्रुह्मा तृतीयाको जो विधिपूर्वक अम्बाका व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक-में पुत्र, पौत्र एवं धन आदिसे सम्पन्न होकर मुख भोगता है तथा अन्तमें सब लोकांसे ऊपर विराजमान, उमालोकमें जाता है।

आश्विनमासके ग्रुक्रपक्षमें नवरात्रव्रत करना चाहिये। उसके करनेपर सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो ही जाती हैं।

इसमें संदाय नहीं है। इस नवराल व्रतके प्रभावका वर्णन करनेमें चतुरानन ब्रह्मा, पञ्चानन पहादेव तथा पडीनन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनिश्रेष्ट्री! नवरात्रव्रतका अनुष्ठान करके विरथके पुत्र राजा सुरथने अपने खोये हुए राज्यको प्राप्त कूर ' लिया । अयोध्याके बुद्धिमान् नरेश ध्रुवसंधिकुमार् सुरर्शनने इस नवरात्रवतके प्रभावसे ही राज्य प्राप्त किया, जो पहले उनके हाथसे छिन गया था। इस व्रतराजका अनुष्ठान और महेश्वरीकी आराधना करके समाधि वैश्य संसारवन्धन-से मुक्त हो मोक्षके भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विनमासके गुक्रपक्षमें विधिपूर्वक वत करके तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियोंको देवीका पूजन करता है, देवी शिवा निरन्तर उसके सम्पूर्ण अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मासके गुक्क पक्षमें तृतीयाको व्रत करता तथा लाल कनेर आदिके फूलों एवं सुगन्धित धूपोंसे मङ्गलमयी देवीकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलको प्राप्त कर लेता है। स्त्रियोंको अपने सौभाग्यकी प्राप्ति एवं रक्षाके लिये सदा इस महान् व्रतका आचरण करना चाहिये तथा पुरुषोंको भी विद्या, धन एवं युत्रकी प्राप्तिके लिथे इसका अनुष्ठान करना चाहिये। इनके सिवा अन्य भी जो देवीको प्रिय लगनेवाले उमा-महेश्वर आदिके वत हैं, मुमक्ष पुरुषोंको उनका भक्तिभावसे आचरण करना चाहिये।

यह उमासंहिता परम पुण्यमयी तथा शिवभिक्ति बढ़ाने-वाली है। इसमें नाना प्रकारके उपाख्यान हैं। यह कल्याण-मयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है। जो इसे भक्तिभावसे सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जिसके घरमें सुन्दर अक्षरोंमें लिखी गयी यह संहिता विधिवत् पूजित होती है, वह सम्पूर्ण अभीष्टोंको प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाचादि दुष्टोंसे कभी भय नहीं होता। वह पुत्र-पौत्र आदि सम्पत्तिको अवस्य पाता है, इसमें संशय नहों है। अतः शिवाकी भक्ति चाहनेवाले पुरुषोंको सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा-संहिताका-अवण एवं पाठ करना चाहिये। (अध्याय ५१)

॥ उमासंहिता सम्पूर्ण ॥

### कैलाससंहिता

ऋषियोंका सतजीसे तुभा वामदेवजीका स्कृन्दसे प्रश्न-प्रणवार्थ-निरूपणके लिये अनुरोधिः

नसः शिवाय साम्बाय सगणाय सस्नये ।
प्रश्नानपुरुषेशाय क्रिंस्थल्यन्तहेतवे ॥
जो प्रधान (प्रकृति ) और पुरुषके नियन्ता तथा सृष्टि,
पालन और संहारके कारण हैं, उन पार्वतीसहित शिवको
उनके पार्षदों और पुत्रोंके साथ प्रणाम है ।

न्मृपि बोले स्तजी ! हमने अनेक आख्यानोंसे युक्त परम मनोहर उमासंहिता सुनी । अब आप शिवतत्त्वका ज्ञान बढ़ानेवाली कैलाससंहिताका वर्णन कीजिये ।

व्यासजीने कहा पुत्रो ! शिव्यतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली दिव्य कैलाससंहिताका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम-पूर्वक सुनो । तुम्हारे प्रति स्नेह होनेके कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसङ्ग सुना रहा हूँ ।

इतना कहकर व्यासजीने काशीमें मुनियोंके तथा सूतजीके संवाद, व्यास-मुनि-संवाद, शिव-पार्वती-संवाद, शिवजीके द्वारा पार्वतीके प्रति संन्यास-पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास-मण्डल, संन्यासपद्धतिन्यम् कर्णण्या, प्रणवार्थपद्धति आदि प्रसंगोंका वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूतजीके मिलन एवं संवादकी अवतारणा करते हुए स्तजीके प्रति ऋषियोंके प्रश्नका यों वर्णन किया।

ऋषि बोले—महाभाग सूतजी ! आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं । अतः यदि आपका हमपर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं । श्रद्धान्छ शिष्योंपर आप-जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बातको आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया । मुने ! विरजा-होमके समय पहले आपने जो बामदेवका मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तारपूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धांके साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपासिन्धो ! आप प्रसन्नतापूर्वक उसका वर्णन करें ।

ऋषियांकी यह बात मुनकर स्तके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने गुरुके भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेवजीको, बित्रमुवनजननी महादेवी उमाको तथा गुरु, व्यासको भी भिक्त-पूर्वक नमस्कार करके मुनियोंको आहादित करते हुए गम्भीर वामीन इस प्रकार कहा ।

्रिसृतजी बोले—मुनियो ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब् लोग सदा सुखी रहो । महाभाग महारमाओ ! तुम भगवान्

शिवके भक्त तथा दृद्तापूर्वक जतका पालन फरनेवीले हो, यह निश्चितरूपसे जानकर ही मैं तुमलेगोंके समर्थ इस विषय-का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन करता हूँ । प्यान देकर मुनो । पूर्व-कालके रथन्तर कल्पमें महामुनि वामदेत्र माताके गर्भरी बाहर निकलते ही शिवतत्त्वके ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ माने जीने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रोंके भी तात्त्विक अर्थको जाननेवाले थे । देवताः असुर तथा मनुष्य आदि जीवोंके जन्म-कर्मोंका उन्हें भलीमाँति ज्ञान था । उनका सम्पूर्ण अङ्ग भस्म लगानेसे उज्ज्वल दिखायी देता था। उनके मस्तक-पर जटाओंका समूह शोभा देता था। वे किसीके आश्रित नहीं थे। उनके मनमें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी। वे शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वोंसे परे तथा अहंकारश्रून्य थे। वे दिगम्बर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वरके समान जान पड़ते थे। उन्होंके-जैसे स्वभाववाले बड़े-बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे । वे अपने चरणोंके स्पर्शजनित पुण्यसे इस पृथ्वीको पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्तको निरन्तर परमधाम-स्वरूप परब्रह्म परमात्मामें लगाये रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेवजीने मेरुके दक्षिण शिखर-कुमारशृङ्गमें प्रसन्ततापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवाहन, शिव-कुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करनेवाले, समस्त असुरोंके नाशक और सर्वदेव-वन्दित भगवान् स्कन्द रहते थे । उनके साथ उनकी राक्तिभूता 'गजावल्ली' भी थीं । वहीं स्कन्दसरके नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्रके समान अगाध एवं विशाल दिखायी देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ठ था । वह सरोवर खच्छ, अगाध एवं बहुल जलराशिसे पूर्ण था । उसमें सम्पूर्ण आश्चर्यजनक गुण दिद्यमान थे । वह जलाशय स्कन्दस्यामीके समीप ही था । महामुनि वामदेवने शिष्योंके साथ उसमें स्नान् करके शिखरपर बैठे हुए मुनिवृन्द-सेवित कुमारका दर्शन किया । वे उगते हुए सूर्यके समान तेजस्वी थे । मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था । उनके चार भुजाएँ थीं । सभी अङ्गोंसे उदारता सूचित होती थी । मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । रत्नभूत दो शक्तियाँ उनकी उपासना करती थीं । उन्होंने अपने चार हाथोंमें क्रमशः शक्तिः कुक्कुटः वर और अभय धारण कर रक्खे थे । स्कन्दका दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरने बड़ी भक्तिसे उनका स्तवन आरम्भ किया।



कल्याण 💥



भगवान् स्कन्द

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi



वामदेव बोले--जो प्रणवके वाच्यार्थ, प्रणवार्थके प्रति-पादक, प्रणवाश्वररूप बीजसे युक्त तथा प्रणवरूप हैं, उन आप स्त्रामी कार्तिकेयको बारंबार नमस्कार है । वेदान्तके अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदान्तका अर्थ करते हैं, वेदान्तके अर्थको जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कन्दस्वामीको वारंवार नमस्कार है । समस्त प्राणियोंकी हृदय-गुफामें प्रतिष्ठित गुहको नमस्कार है । जो स्वयं गुह्य हैं, जिनका रूप गुह्य है तथा जो गुह्य शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, उन खामी कार्तिकेयको नमस्कार है। प्रभो ! आप अणुसे भी अत्यन्त अणु और महान्से भी परम महान् हैं, कारण और कार्य ी अथवा भृत और भविष्यके भी शाता हैं। आप परमात्मस्वरूप-को नमस्कार है । आप स्कन्द ( माताके गर्भसे च्युत ) हैं । स्कन्दन ( गर्भसे स्वलन ) ही आपका रूप है । आप सूर्य और अरुणके समान तेजस्वी हैं । पारिजातकी मालासे सुशोभितः मुकुट आदि घारण करनेवाले आप स्कन्दस्वामीको सदा नस-स्कार है। आप शिवके शिष्य और पुत्र हैं, शिव (कल्याण) देनेवाले हैं, शिवको प्रिय हैं तथा शिवा और शिवके लिये आनन्दकी निधि हैं । आपको नमस्कार है । आप गङ्गाजी-के वालकः कृत्तिकाओंके कुमारः भगवती उमाके पुत्र तथा सरकंडोंके वनमें शयन करनेवाले हैं । आप महाबुद्धिमान् देवताको नमस्कार है । षडक्षर मन्त्र आपका शरीर है । आप छ: प्रकारके अर्थका विधान करनेवाले हैं। आपका रूप छ:

मार्गोंसे परे हैं। आप<sup>ट</sup> पडाननको बारंबार नमस्कार है। द्वादशात्मन ! आपके बारह विशाल नेत्र और बारह उठी हुई भुजाएँ हैं । उन भुजाओंमें आप बारह आयुध धारण करते हैं । भापको नमस्कार है । ध्याप चतुर्भजरूपधारी, शान्त तथा चारों भुजाओंमें क्रमशः शक्तिः कुक्कुटः वर और अभय धारण करते हैं । आप असरविदारण देवको नमस्कार है । आपका वक्षः खल गजावलीके कुचोमें लगे हुए कुकूमसे अङ्कित है। अपने छोटे भाई गणेशजीकी आनन्दमयी महिमा सुनकर आप मन-ही-मन आनन्दित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मनि और किनरगणेंसे गायी जाने-वाली गाथा-विशेषके द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधामका चिन्तन किया जाता है, उन आप स्कन्दको नयस्कार है । देवताओं के ्र निर्मल किरीटको विभूषित करनेवाली पुष्पमालाओंसे आपके मनोहर चरणारविन्दोंकी पूजा की जाती है । आपको नमस्कार है। जो वामदेवद्वारा वर्णित इस दिव्य स्कन्दस्तोत्रकापाठ या अवण करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धिको बढानेवाला, शिवभक्तिकी वृद्धि करनेवाला, आय, आरोग्य तथा धनकी प्राप्ति करानेवाला और सदा सम्पूर्ण अभीष्टको देनेवाला है। #

\* वामदेव उवाच-

नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने । प्रणवाक्षरबीजाय अप्रणक्षेय नमो नमः॥ वेदान्तार्थस्वरूपाय वेदान्तार्थविधायिने । वेदान्तार्वविदे नित्यं विदिताय नमी नमः॥ नमो गुहाय भूतानां गुहास निहिताय च। ग्रह्माय ग्रह्मरूपाय ग्रह्मागमविदे नमः ॥ अणोरणीयसे तुभ्यं महतोऽपि महीयसे । परमात्मस्वरूपिणे ॥ नमः परावरज्ञाय मिहिरारुणतेजसे। स्कन्दरूपाय मन्दारमालोधन्मुकुटादिभृते शिवशिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने। शिवयोरानन्दनिधये नमः ॥ शिवप्रियाय गाङ्गेयाय नमस्तुभ्यं कार्तिकेयाय धीमते। शरकाननशायिने ॥ महते उमापत्राय पडविधार्थविधायिने । षडक्षरशरीराय पडध्वातीतरूपाय पण्मुखाय नमो नमः॥ द्वादशोद्यतबाहवे । द्वादशायतनेत्राय द्वादशायुष्पाराय द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते ॥ शक्तिकुक्टथारिणे। शान्ताय चतर्भजाय नमोऽसुरविदारिण ॥ वरदाभयहस्ताय गजावल्लीकुचालिप्तकुङ्कमाङ्कितवक्षसे गजाननानन्दमहिमानन्दितात्मने ॥ वामदेवने इस प्रकार देवसेनापति भगवान् स्कन्दकी स्तुति करके तीन वार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वीपर दण्ड-की भाँति गिरकर नतमस्तक हो वारंवार साष्टाङ्ग प्रणाम और परिक्रमा करनेके अनन्तर. वे विनीत जावसे उनके पास खड़े हो गये। वामदेवजीके द्वारा किये गये इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र-को मुनकर महेश्वरपुत्र भगवान्।स्कन्द वड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेवजीसे बोले—'मुने! मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ? तुम योगियोंमें प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निःस्पृह हो। इस जगत्में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसके लिये तुम-जैसे वीतराग महर्षि याचना करें; तथापि धर्मकी रक्षा और सम्पूर्ण जगत्-पर अनुग्रह करनेके लिये तुम-जैसे साधु-स्रंत भृतलपर विचरते रहते हैं। ब्रह्मन् ! यदि इस समय मुझसे कुछ मुनना हो तो कहो; मैं लोकपर अनुग्रह करनेके लिये उस विषयका वर्णन करूँगा।'

स्कन्दकी वह बात मुनकर महामुनि वामदेवने विनयावनत हो मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा ।

वामदेव बोले —भगवन्! आप परमेश्वर हैं। अलैकिक और लैकिक — सब प्रकारकी विभूतियोंके दाता हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण करनेवाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वरके समीप बोल्टनेकी शक्ति या बात करनेकी जिंग्यता हममें नहीं है; तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महा- प्राज्ञ ! मैं कृतार्थ हूँ । कणमात्र विज्ञानसे प्रेरित हैं आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ । मेरे इस अपराधकी आप क्षमा करेंगे । प्रणव सबसे उत्तम मन्त्र है । वह आक्षाति, परमेश्वरका वाश्वक है। पशुओं (जीवों) के पाश (बुन्धन्) को छुड़ानेवाले भगवान् पशुपति ही उसके बीच्यार्थ हैं। 'ओमितीद सर्वम्' ( तै० उ० १ | ८० | १ )—ओंकार हीं/ यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला समस्त जगत् है, यह सन्तिन श्रुति-का कथन है। 'ओमिति ब्रह्म' (हैं ० उ० १।८।१) अर्थात् 'ॐ यह ब्रह्म है' तथा 'सर्वे ह्येतर्द् ब्रह्म' ( माण्डू० २ )--- 'यह सब-का-सब ब्रहा ही है ।' इत्यादि बातें भी श्रुतियोंद्वारा कही गयी हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टिभावसे प्रणवार्थका श्रवण किया है । तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि—सभी पदार्थ प्रणवके ही अर्थ हैं, प्रणवके द्वारा सबका प्रतिपादन होता है-यह बात मैंने सुन रक्खी है। महासेन ! मुझे कभी आप-जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणवके अर्थका प्रतिपादन कीजिये । उपदेशकी विधिसे तथा सदाचार-परम्पराको ध्यानमें रखकर आप हमें प्रणवार्थका उपदेश दें।

मुनिके इस प्रकार पूछनेपर स्कन्दने प्रणवस्वरूप, अइतीस श्रेष्ठ कलाओंद्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्वभागमें उमाको साथ रखनेवाले और मुनिवरोंसे घिरे हुए भगवान सदाशिवको प्रणाम करके उस श्रेयका वर्णन आरम्भ किया, जिसे श्रुतियोंने भी छिपा रखा है। (अध्याय १—११)

### प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके स्वरूपका ध्यान, वर्णाश्रम-धर्मके पालनका महत्त्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यासके पूर्वाङ्गभृत नान्दीश्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ आदिका वर्णन

श्रीस्कन्द्रने कहा महाभाग मुनीश्वर वामदेव ! तुम्हें साधुवाद हैं; क्योंकि तुम भगवान् शिवके अत्यन्त भक्त हो और शिव-तत्त्वके ज्ञाताओंमें सबसे श्रेष्ठ हो । तीनों लोकोंमें कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात न हो; तथापि तुम लोकपर अनुप्रह करनेवाले हो, इसलिये तुम्हारे समक्ष इस विषयका वर्णन करूँगा । इस लोकमें जितने जीव हैं, वे सब नाना प्रकारके शास्त्रोंसे मोहित हैं । परमेश्वरकी अति विचित्र मायाने उन्हें परमार्थसे विश्वत कर दिया है । अतः प्रणवके वाच्यार्थभूत साक्षात् महेश्वरको वे नहीं जानते । वे महेश्वर ही सगुण-निर्गुण तथा त्रिदेवोंके जनक परब्रह्म परमातमा हैं ।

में अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। में बारंबार इस सत्यको दोहराता हूँ कि प्रणवके अर्थ साक्षात् शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति-शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणवका वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मनसहित वाणी उस परमेश्वरको न पाकर छोट आती है, जिसके आनन्दका अनुभव करनेवाला पुरुष किसीसे डरता नहीं, ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्रसहित यह सम्पूर्ण जगत् भूतों और इन्द्रिय-समुदायके साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसीसे और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके

ब्रह्मादिदेवमुनिकिनरगीयमान-गाथाविशेपशुचिचिनिततकीर्तिधाम्ने

वृन्दारकामलिकरीटविभूषणस्नक्-पूज्याभिरामपदपङ्कज ते नमोऽस्तु ॥ इति स्कन्दस्तवं दिव्यं वामदेवेन भाषितम् । यः पठेच्छृणुयाद्वापि स याति परमां गतिम् ॥ महाप्रज्ञाकरं श्चेतिच्छिवभक्तिविवर्धनम् । आयुरारोग्यथनकृत्सर्वकामप्रदं • सदा ॥

( शि० • पु० कै० सं० ११। २२—३५)

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

निकट विद्युत्, सूर्य और चन्द्रमाका प्रकाश काम नहीं देता 🥆 तथा जिसके प्रकाशसे ही श्रेह सम्पूर्ण जगत् सब ओरसे प्रकृतिहान होता है। वह परक्रे परमात्मा सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे संग्रुत होनेके कारण स्वर्य ही सर्वेश्वर 'शिव' नाम धारण करता है। 🗱 हुदयाकाराके भीतर विराजमान जो भगवान् शम्भु नुसुक्षु पुरुषोंके ध्येय हैं, जी सर्वव्यापी प्रकाशात्मा, भासस्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुषकी पराशक्ति शिवा भक्तिभ्यवसे मुंलम मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणोंसे ही निगृद और निष्केल हैं, उन परमेश्वरके तीन रूप हैं-स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनोंसे परे । मुने ! मुमुक्षु योगियोंको नित्य क्रमदाः उनके इन स्वरूपोंका ध्यान करना चाहिये। वे शम्मु निष्कल, सम्पूर्ण देवताओंके सनातन आदिदेवः ज्ञान-क्रिया-स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं, उन देवाधिदेव-की साक्षात् मूर्ति सदाशिव हैं । ईशानादि पाँच मन्त्र उनके शरीर हैं । वे महादेवजी पञ्चकला-रूप हैं । उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फ्रिटिक के समान उज्ब्वल है। वे सदा प्रसन्न रहनेवाले तथा शीतल आभासे युक्त हैं । उन प्रभुक्ते पाँच मुख, दस भुजाएँ और पंद्रह नेत्र हैं । 'ईशान' मन्त्र उनका मुकुट-मण्डित मस्तक है । 'तत्पुरुष' मन्त्र उन पुरातन प्रभुका मुख 🦰 है । 'अघोर' मन्त्र हृदय है। 'वामदेव' मन्त्र गुह्य प्रदेश है तथा 'सद्योजात' मन्त्र उनके पैर हैं । इस प्रकार वेपञ्चमन्त्र-रूप हैं । वे ही साक्षात् साकार और निराकार परमात्मा हैं । सर्वज्ञता आदि छ: राक्तियाँ उनके रारीरके छ: अङ्ग हैं। वे शब्दादि शक्तियोंसे रफ़रित हृदय-कमलके द्वारा सुशोभित हैं । वामआगमें मनोन्मनी नामक अपनी शक्तिसे विभूषित हैं।

अव मैं मन्त्र आदि छः प्रकारके अथोंको प्रकट करनेके लिये जो अथोंपन्यासकी पद्धति है, उसेके द्वारा प्रणवके लमष्टि और व्यष्टिसम्बन्धी भावार्थका वर्णन करूँगा; परंतु पहले उपदेशका ऋम बताना उचित है, इसलिये उसीको

\* यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं यस्य वै विद्यात्र विभेति कुतश्चन ॥ यसाज्जगदिदं सर्वं विभिविध्यिवन्द्रपूर्वकम् । सह भूतेन्द्रियग्रामैः प्रथमं सम्प्रस्यते ॥ न सम्प्रस्यते यो वै कुतश्चन कदाचन । यस्मिन्न भासते विद्युत्र च स्यों न चन्द्रमाः ॥ यस्य भासो विभातीदं जगत् सर्वं समन्ततः । सर्वेश्वरंण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयम् ॥

( शि० पु० कै० सं००१२। ७—१०)

सुनो । सने ! ईस मानविलोकमें चार वर्ण प्रशिद्ध हैं । उनमेंसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य —ये तीन वर्ण हैं उन्हींका वैदिक आचारसे सम्बन्ध है । त्रैवर्णिकोंकी सेवा ही जिनके लिये सारभूत धर्म है, उन शुद्रोंका वेदाध्ययनमें अधिकार नहीं है'। यदि सब त्रैवर्णिक अपने-अपने आश्रम-धर्मके पालनमें हार्दिक अनुरागके साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियोंमें प्रतिपादित धर्मके अनुष्ठानमें अधिकार है, दूसरेका कदापि नहीं । श्रुति और स्मृतिमें प्रतिपादित कर्मका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवस्य सिद्धिको प्राप्त होगा, यह बात वेदोक्तमार्गको दिखानेवाले परमेश्वरने स्वयं कही है । वर्णधर्म और आश्रमधर्मके पालनजनित पुण्यसे परमेश्वरका पूजन ,करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्यको प्राप्त हो गये हैं। ब्रह्मचर्यके पालनसे ऋषियोंकी, यज्ञकर्मों के अनुष्ठानसे देवताओंकी तथा संतानोत्पादनसे पितरोंकी तृति होती है-ऐसा श्रुतिने कहा है । इस प्रकार ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा पितृ-ऋण—इन तीनोंसे मुक्त हो वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा मुख-दु:खादि द्वन्द्वोंको सहन करते हुए जितेन्द्रियः तपस्वी और मिताहारी हो यम-नियम आदि योगका अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्युत्त हद, हो जाय । इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध-चित्त हुआ पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंका संन्यास कर दे । समस्त कर्मोंका संन्यास करनेके पश्चात ज्ञानके समादरमें तत्पर रहे । ज्ञानके समादरको ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं । वह पूजा जीवकी साक्षात् शिवके साथ एकताका बोध कराकर जीवन्युक्तिरूप फल देनेवाली है । यतियोंके लिये इस पूजाको सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिये । महाप्राज्ञ ! तुमपर स्नेह होनेके कारण लोकानुग्रहकी कामनासे मैं उस पूजाकी विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो ।

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वार्थके ज्ञाता, वेदान्तज्ञानके पारंगत तथा बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ आचार्यकी शरणमें जाय । उत्तम बुद्धिसे युक्त एवं चतुर साधक आचार्यके समीप जाकर विधिपूर्वक दण्ड-प्रणाम आदिके द्वारा उन्हें यत्तपूर्वक संतुष्ट करे । फिर गुरुकी आज्ञा ले वह बारह दिनोंतक केवल दूध पीकर रहे । तदनन्तर शुक्लपक्षकी चतुर्थी या दशमीको प्रातःकाल विधिक्त सानकर शुद्धिचत्त हुआ विद्वान् साधक नित्य-कर्म करके गुरुको बुलकर शास्त्रोक्त विधिसे नान्दीशाद्ध करे । नान्दीशाद्धमें

विश्वेदेवोंकी संज्ञा सत्यु और वसु वैतायी गैयी है । प्रथम देवैश्राद्धमें नान्दीमुख-देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गये हैं। दूसरे ऋषिआद्भें उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा .गया है । तीसरे दिव्य आदमे उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बतायी गयी है । चौथे मनुष्यश्राद्धमें सनेक °आदि चार मुनीश्वर ही नान्दीमुख-देवता हैं । पाँचवें भूत-श्राद्धमें पाँच महाभूत, नेत्र आदि ग्यारह इन्द्रिय-जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदाय समृह तथा नान्दीमुख माने गये हैं । छठे पितृश्राद्धमें पिता, पितामह और प्रपितामह—ये तीन नान्दीमुख-देवता हैं । सातवें मातृश्राद्धमें माताः वितामही और प्रपितामही-इन तीनको नान्दीमुख-देवता बताया गया है तथा आठवें आत्मश्राद्धमें आत्माः पिताः पितामङ् और प्रपितामङ्—ये चार नान्दीमुख-देवता कहे गये हैं 🕸 । मातामहात्मक श्राद्धमें मातामहः प्रमातामह और वृद्धप्रमातामह—ये तीन नान्दीमुख-देवता सपत्नीक बताये गये हैं । प्रत्येक श्राद्धमें दो-दो ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों, उनको आमन्त्रित करे और स्वयं यद्वपूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणोंके पैर धोये । उस समय इस प्रकार कहे- 'जो समस्त सम्पत्तिकी प्राप्तिमें कारण, आयी दुई अप्यत्तिके समूहको नष्ट करनेके लिये धूमकेतु ( अग्नि ) रूप तथा अपार संसारसागरसे पार लगानेके लिये सेतुके समान हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरणधूलियाँ मुझे पवित्र करें । जो आपत्तिरूपी घने अन्धकारको दूर करनेके लिये सर्य, अभीष्ट अर्थको देनेके लिये कामधेन तथा समस्त तीर्थोंके जलसे पवित्र मुर्तियाँ हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरणधलियाँ मेरी रक्षा करें। ' †

ऐसा कह पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तत्पश्चात् पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान् शंकरके युगल चरणारविन्दींका चिन्तन करते हुए दृढ्तापूर्वक आसन प्रहण करे । हाथमें पवित्री ले शुद्ध हो नृतन यशोपवीत धारणकर

१. सनकः सनन्दनः सनातन और सनत्कुमार ।

(शि० पु० कै० सं० १२ । ४४-४५)

तीन बार प्राणायाम करे। तदनन्तर तिथि आदिका स्मरण करके इस तरह संकल्प करे — मेरे संन्यासका अङ्गभूत जी पहले विश्वेदेवका पूजन, फिर स्वादि अष्टविध श्राद्ध तथ्य अन्तर्में मातामह-श्राद्ध है, उसे आपलोगोंकी आज्ञा लेकर में पार्वणकी विधिसे सम्पन्न करूँ मां। ऐसा संकल्प करके आसनके लियें दक्षिण दिशासे आरम्भ करके उत्तरोत्तर कुशोंका त्थाग करे। तत्पश्चर्य आचमन करके खड़ा हो वर्णक्रमदा आरम्भ करें। अपने हाथमें पविजी धारण करके दो ब्राह्मणोंके हाथोंका स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें—

'विश्वेदेवार्थं भवन्तौ वृणे। भवद्मयां नान्दीश्राद्धे क्षणः प्रसादनीयः।'

अर्थात् 'हम विश्वेदेव श्राद्धके लिये आप दोनोंका वरण करते हैं। आप दोनों नान्दीश्राद्धमें अपना समय देनेकी कृपा करें।' इतना सभी श्राद्धोंके ब्राह्मणोंके लिये कहे। सर्वत्र ब्राह्मण-वरणकी विधिका यही कम है।

इस प्रकार वरणका कार्य पूरा करके दस मण्डलोंका निर्माण करे । उत्तरसे आरम्भ करके दसों मण्डलोंका अक्षतसे पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणोंको स्थापित करे । फिर उनके चरणोंपर भी अक्षत आदि चढ़ाये । तदनन्तर सम्बोधन-पूर्वक विश्वेदेव आदि नामोंका उच्चारण करे और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जलसे 'इदं वः पाद्यम्' कहकर पाद्य निवेदन करे \* ।

इस प्रकार पाद्य देकर ख़यं भी अपना पैर धो ले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक-एक श्राह्रके लिये जो दो-दो ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सबको आसनोंपर विठाये तथा ॰यह कहे—'विश्वेदेवस्वरूपस्य ब्राह्मणस्य

\* प्रथम मण्डलमें दो ब्विश्वेदेवोंके लिये, फिर आठ मण्डलों के क्रमशः देवादि आठ श्राद्धोंके अधिकारियोंके लिये तथा दसवें मण्डलमें सपत्नीक मातामह आदिके लिये पाद्य अप्ण करने चाहिये। अप्ण-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है—

ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पायं ,पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ १ ॥ ॐ ब्रह्मविष्णु महेश्वराः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पायं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ २ ॥ ॐ देविषेत्रक्षपिक्षत्रपैयो नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पायं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥ ३ ॥

इसी प्रकार अन्य श्राद्धोंके लिये वाक्यकी ऊहा कर लेनी चाहिये।

धर्मसिन्धुकार आदिने आत्म-श्राडमें भी तीन ही नान्दीमुख
 कहे हैं—आत्मा, पिता और पितामह ।

<sup>†</sup> समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितापृत्कुलधूमकेतवः । अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः ॥ आपर्दन्यवान्तसहस्त्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः । समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमृतयो रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥

इदमासैनम् ।'—विश्वेदेवस्वरूप ब्राह्मणके लिये यह आसन समर्पित है; यह कंह कुह्यासन दे स्वयं भी हाथमें कुल लेकर आसनपर स्थित हो जाय । इसके बाद कहे-'अस्मिन्नान्दीसुख्या हो विश्वेदेवार्थे भवज्ञ्यां क्षणः क्रियताम् इस नान्दीमुख् आँद्धमें विश्वेदेविके लिये आप दोनों क्षण 🏋 समय प्रदान ) करें। ' तबनन्तर 'प्राप्नुतां भवन्तौ—आप दोनों ग्रहण करें । भेरसा कहे । फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दूं 'प्राप्नुयाच-हम दोनों प्रहण करेंगे । इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ वाह्मणोंसे प्रार्थना करे-भीरे मनोरथकी पूर्ति हो, संकल्पकी सिद्धि हो—ईसके लिये आप अनुग्रह करें।

तत्पश्चात् ( पद्धतिके अनुसार अर्घ्य दे, पूजन कर ) शुद्ध केलेके पूर्त आदि धोये हुए पात्रोंमें परिपक्ष अन्न आदि भोज्य पदार्थोंको परोसकर पृथक्-पृथक् कुश विछाकर और स्वयं वहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्रपर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगा 'पृथिवी ते पात्रम्' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे । वहाँ स्थित हुए देवता आदिका चतुर्थ्यन्त उच्चारण करके अक्षतसिहत जल ले 'स्वाहा' बोलकर उनके लिये अन्न अर्पित करे और अन्तमें 'न मम' इस वाक्यका उच्चारण करे । † सर्वत्र—माता आदिके लिये भी अन्न-अर्पणकी यही विधि है।

अन्तमें इस प्रकार प्रार्थना करे-नामजपादपि । यत्पादपद्मस्मरणाद् न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम् ॥

**'जिनके चरणारिवन्दोंके चिन्तन एवं नामजपसे न्यूनतापूर्ण** अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम्ब सदाशिव ( उमा-महेश्वर ) की मैं वन्दना करता हूँ।

इसका पाठ करके कहे-- श्राह्मणो ! मेरे द्वारा किया ्हुआ यह नान्दीमुख श्राद्ध यथोक्त्रुपसे परिपूर्ण हो, यह आप कहें ।' ऐसी प्रार्थनाके साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथमें लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वीयर दण्डकी भाँति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणोंसे कहे-- 'यह अन्त्र अमृतरूप हो ।' फिर उदारचेता साधक हाथ जोड़ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करे । श्रीरुद्रसूक्तका चमकाध्यायसहित पाठ करे । पुरुष-

† वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है-- 'ॐ सत्यववसुसं इकेस्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्यः स्वाहा न मृम' इत्यादि ।

स्क्रकी भी विधिवत आवृत्ति करे । मनमें भगवान सदाशिवका ध्यान करते हुए 'ईशानः सर्वविद्यानाभ्' इत्यादि पाँच मन्त्रोंका जप करे । जब ब्राह्मणलोग भोजन कर चुकें, तब रुद्रसूक्तका पाठ समाप्तकर क्षमाप्रार्थनापूर्वक उन ब्राह्मणोंको पुनः 'अमृतापिधानमसि स्वाहां' यह मन्त्र पदकर उत्तरापीशनके लिये जल दे।

तदनन्तर हाथ-पैर धो आचमन करके पिण्डदानके स्थानपर जाय । वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौनभावसे तीन बार प्राणायाम करे । इसके बाद 'मैं 'नान्दीमुख' श्राद्धका अङ्गभूत विण्डदान कहाँगा' ऐसा संकल्प करके दक्षिणसे लेकर उत्तरकी ओर नौ रेखाएँ खींचे और उन रेखाओंपर क्रमशः बारह-बारह पूर्वाग्र कुदा बिछाये । फिर दक्षिणकी ओरसे देवता आदि-के पाँच \* स्थानोंपर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्गके तीनों † स्थानोंपर क्रमदाः अक्षतः जल छोड्कर नवें मातामहादिके स्थानपर भी मार्जन करें! । तत्पश्चात् 'अत्र पितरो मादयध्वम्' कहकर देवादिके पाँचों स्थानोंपर क्रमशः अक्षत-जल छोड़े । इस प्रकार अवनेजन दे पाँचों स्थानोंपर प्रत्येकके लिये तीन-तीन पिण्ड दे । ( इसी तरह रोष स्थानोंपर भी करे।) अपने यह्यसूत्रमें बतायी हुई पद्धतिके अनुसार सभी पिण्ड पृथक्-पृथक् देने चाहिये। फिर पितरांके सादुण्यके लिये जल-अक्षत अर्पित करे । तत्मश्चात् अपने हृदय-कमलमें सदा-शिवदेवका ध्यान करे और पूर्वोक्त 'यत्पादपग्रसारणात्' """ इत्यादि श्लोकका पुनः पाठ करके ब्राह्मणोंको नमस्कारपूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे । फिर त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करके देवता-पितरोंका विसर्जन करे । पिण्डोंका उत्सर्ग करके

\* देव, ऋषि, दिव्य, मनुष्य और भूत-इनके पाँच स्थान समझने चाहिये।

† पिता आदि, माता आदि तथा आत्मा आदि-ये तीन स्थान हैं।

🖠 उस समय इस प्रकार कहे---'शुन्धन्तां ब्रह्माणो नान्दीमुखाः शुन्थन्तां विष्णवो नान्दीमुखाः शुन्थन्तां महेश्वरा नान्दीमुखाः ।' यह प्रथम रेखापर मार्जन करते समय कहे । इस प्रकार अन्य रेखाओंपर भी कहता चले।

§ पिण्डदान-वाक्य इस प्रकार है—'ब्रह्मणे नान्दीमुखाये स्वाहा', विष्णवे नान्दीमुखाय स्वाहा ।' इत्यादि । धुर्मसिन्धुकारने प्रत्येक देवताके लिये दो-दो पिण्डका विधान किया है, अतः ही स्थानोंके २७ देवताओंके लिये ५४ पिण्ड होंगे।

<sup>\* &#</sup>x27;पृथिवी ते पात्रं चौरपिथानं ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतेऽमृतं जुहोमि स्वाहा' यह पूरा मनत्र है।

विः

दे

गरे

उन्हें गौओं को खानेके लिये दे दे अथुवा जल्झें डाल दे । तत्पश्चात् पुण्याह्याचन करके खजनोंके साथ भोजन करे ।

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धियाला साधक उपवासपूर्वक व्रत रक्ले । काँख और उपस्थके वालोंको छोड़ , कर रोष सभी बाल मुँडवा दे, परंतु शिलाके सात-आठ बाल अवस्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहिनकर शुद्ध हो दी बार आचमन करके मौन हो विधिवत् भसा धारण करे । पुण्याहवाचन करके उससे अपने आपका प्रोक्षण कर बाहर-भीतरसे गुद्ध हो होम, द्रव्य और आचार्यकी दक्षिणाके द्रव्यको छोड़कर रोज सभी द्रव्य महेश्वरार्पण-बुद्धिसे ब्राहाणी और विशेषतः शिवभक्तोंको बाँट दे । तदनन्तर गुरुरूपधारी शिवके लिये वस्त्र आदिकी दक्षिणा दे पृथ्वीपर दण्डवत्-प्रणाम करके डोरा, कौपीन, वस्त्र तथा दण्ड आदि जो धोकर पवित्र किये गये हों, धारण करें। तदनन्तर होंमद्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदीके तटपर, पर्वतपर, शिवालयमें, वनमें अथवा गोशालामें किसी उत्तम स्थानका विचार करके वहाँ बैठ जाय और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर 'ॐ नमो ब्रह्मणे' इस मन्त्रका तीन बार जप करके 'अग्नि-मीळे पुरोहितम्' इस मन्त्रका पाठ करे । इसके बाद 'अथ महावतम्', 'अग्निवें देवानाम्', 'एतत्य समाम्नायम्', 'ॐ हुषे स्वोर्जे स्वा वायवस्थ', 'जर्म आयाहि वीतये' तथा 'शं नो देवी-

रभीष्टयें इत्यादिका पाठ करे । तत्पश्चीत् भ य र स ते ज भ न् ल गं' 'पञ्चसंवत्सरमयम्', 'समाम्नायः समाम्नातः', 'अध शिक्षां प्रयक्ष्यामिः, 'बृद्धिरादेच्'ीं 'अथातो धर्मजिज्ञासाः', 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासार-इन सबका पाठ करें। तदनन्तर यथासम्भेव वेदः पुराण आदिका स्वाध्याय करे । इसके वार्द 'ॐ वर्क्षणे नमःः 'ॐइन्द्राय नमः', 'ॐ सूर्याय नमः', "'ॐ सोसाय नमः', 'ॐ प्रजापतये नमः', 'ॐ आत्मने नमः', 'ॐ अन्तरात्मने नमः', 'ॐ ज्ञानात्मने नमः', 'ॐ परमात्मरी नमः' इत्यादि रूपसे ब्रह्मा आदि शब्दोंके आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'नमः' लगाकर उनके चतुर्थ्यन्त रूपका जप करें। इसके बाद तीन मुद्री सत्त लेकर प्रणवके उच्चारणपूर्वक तीन बार खाय और प्रणवसे ही दो बार आचमन करके नामिका स्पर्श करे। उस समय आगे बताये जानेवाले शब्दोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें 'नमः स्वाहां जोड़कर उनका उचारण करे। यथा- 'ॐ आत्मने नमः स्वाहा', 'ॐ अन्तरात्मने नमः स्वाहा', 'ॐ ज्ञानात्मने नमः स्वाहाः 'ॐ परमात्मने नमः स्वाहाः', 'ॐ प्रजापतये नमः स्वाहा', इति । तदनन्तर पृथक्-पृथक प्रणवमन्त्रसे ही दूध-दही मिले हुए घीको (अथवा केवल जलको) तीन बार चाटकर पुनः दो बार आचमन करे । इसके बाद मनको स्थिर करके मुस्थिर आसनपर पूर्वाभिमुख वैठकर शास्त्रोक्त 📶 विधिसे तीन बार प्राणायाम करे।

### संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि-गणपति-पूजन, होम, तत्त्व-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, सर्वसंन्यास और दण्ड-धारण आदिका प्रकार

स्कन्द कहते हैं— जामदेव ! तदनन्तर मध्याह्नकालमें स्नान करके साधक अपने मनको वशमें रखते हुए गन्ध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा-द्रव्योंको ले आये और नैर्ऋत्यकोणमें देवपूजित विघ्नराज गणेशकी पूजा करे । 'गणानां त्वा' इत्यादि मन्त्रसे विधिपूर्वक गणेशजीका आवाहन करे । आवाहनके पश्चात् उनके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । उनकी अङ्गकान्ति लाल है, शरीर विशाल है । सब प्रकारके आभूपण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । उन्होंने अपने कर-कमलोंमें क्रमशः पाश, अङ्कुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएँ धारण कर

रक्ली हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करनेके पश्चात् हाम्भुपुत्र गजाननकी पूजा करके लीर, पूआ, नारियल और गुड़ आदिका उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात् ताम्बूल, आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभीष्ट कार्यकी निर्विध्न पूर्तिके लिये प्रार्थना करे।

तदनन्तर अपने गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार औपासनाग्निमें आज्यभागान्न हिवन करके अग्निदेवतासम्बन्धी यज्ञविषयक स्थालीपाक होम करना चाहिये । इसके बाद 'भू: स्वाहा' इस मन्त्रसे पूर्णाहुति होम करके हवनका कार्य

\* धर्मिसिन्धुकारने इसके छिये तीन मन्त्र छिखे हैं। प्रथम बार चाटकर कहे— 'त्रिवृदिस', द्वितीय बार 'प्रवृदिस' और तृतीय

<sup>्</sup>र के कुशकण्डिकाके अनन्तर अग्निमें जो चार आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें प्रथम दोको आधार' और अन्तिम दोको आज्यभाग' कहते हैं। प्रजापति और इन्द्रके उद्देश्यसे 'आधार' तथा अग्नि और सोमके उद्देश्यसे 'आज्यभाग' दिया जाता है।

समाप्त करें । तत्पश्चात् आढस्यरहित हो अपराह्मकाछतक गायत्री-मन्त्रका जप करता रहेश तदनन्तर स्नान करके साय-काळकी क्षंथ्योपासना तथो बायंकाछिक उपासनासम्बन्धी निल्लुहोम आदि करके मौन हो गुरुकी आज्ञा छे चरु पकाये। फिर अग्निम समिधा, चरु और धीकी स्द्रसूक्तसे और सद्यो-जातादि पाँच मन्त्रोंसे पृथक्-पृथक् आहुति दे। अग्निमें उमा-सहित महेश्वरंकी भावना करें और गौरीदेवीका चिन्तन करते हुए गौरीसिकायं के इस मन्त्रसे एक सौ आठ वार होम करके 'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' इस मन्त्रसे एक वार आहुति दे।

इस प्रकार तन्त्रसे हवन करनेके पश्चात् विद्वान् पुरुष अग्निसे उत्तरमें एक आसनपर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र विछा हुआ हो । ऐसे मुखद आसनपर वैठकर मौनभावसे मुस्थिरचित्त हो जागरणपूर्वक ब्राह्ममुहूर्त आनेतक गायत्रीका जप करता रहे । इसके बाद स्नान करे । जो जलसे स्नान करनेमें असमर्थ हो, वह भस्मसे ही विधिपूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्निपर ही चरु पकाकर उसे घीसे तर करे । उसे उतारकर अग्निसे उत्तर दिशामें कुशपर रक्खे । पुनः धीसे चरुको मिश्रित करे । इसके बाद व्याहृति मन्त्रः रुद्रसुक्त तथा सद्योजातादि पाँच मन्त्रोंका जप करे और इनके द्वारा एक-एक आहुति भी दे। चित्तको भगवान् शिवके चरणारविन्दमें लगाकर प्रजापति, इन्द्र, विश्वे-देव और ब्रह्माके लिये भी एक-एक आहुति दे। इन सबके नामके आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'नमः स्वाहा' जोड़कर चतुर्ध्यन्त उचारण करे ( यथा-- अ प्रजापतये नमः स्वाहा--इत्यादि ) १ तत्पश्चात् पुण्याहवाचन कराकर 'अग्नये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निके मुखमें आहुति देनेतकका कार्य सम्पन्न करे । फिर 'प्राणाय स्वाहा' इत्यादि पाँच मन्त्रींद्वारा घृतसहित च्रस्की आहुति दे । इसके बाद 'अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' बोलकर एक आहुति और दे। तदनन्तर फिर रुद्रसूक्त तथा ईशानादि पाँच मन्त्रोंका जप करे । महेशादि चतुर्व्यूह मन्त्रोंका भी पाठ करे । इस प्रकार तन्त्र-होम करके अपनी गृह्यशाखामें बतायी हुई पद्धतिके अनुसार उन-उन देवताओंके उद्देश्यसे बुद्धिमान् पुरुष साङ्ग होम करे । इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म-तन्त्रको प्रवर्तित किया गया है, उसका निर्वाह करके विरजा होम करे । छव्वीस तत्त्वरूप इस शरीरमें छिपे हुए

 पूरा मन्त्र इस प्रकार है—गौरीर्मिमाय सिल्लानि तक्षत्येक-पदी दिपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी बभूबुपी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् स्वाहा । (ऋग्वेद मं० १ स्६० १६५ । ४१) तत्त्व-समुदायकी शुद्धिके लिये विरजा होम करना चाहिये।

उस समय यह कहे कि 'मेरे शरीरमें जो ये 'तत्त्व हैं, इन् सबकी गुद्धि हो। ' उस प्रसङ्गमें आत्मतत्त्वकी गुद्धिके लिये आरुणकेतुक मन्त्रोंका पाठं करते हुए पृथ्वी आदि तत्वसें लेकर पुरुषतत्त्वपर्यन्त क्रमशः सभी तत्त्वोंकी शुद्धिके निमिन् घृतयुक्त चरुका होम करे तथा शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए मौन रहे\*। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-ये पृथिन्यादिपञ्चक कहलाते हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये शब्दादि पञ्चक हैं । वाक, पाणि, पाद, पाय तथा उपस्थ-ये वागादिपञ्चक हैं। श्रोत्रं, नेत्रं, नासिकां, रसना और त्वक् न्ये श्रोत्रादिपञ्चक हैं । शिंर, पार्क, पृष्ठ और उदर-ये चार हैं। इन्हींमें जङ्काको भी जोड़ छे। फिर त्वक आदि सात धातुएँ हैं । प्राण, अपान आदि पाँच वायुओंको प्राणादिपञ्चक कहा गया है । अन्नमयादि पाँचों कोशोंको कोशपञ्चक कहते हैं। ( उनके नाम इस प्रकार हैं-अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय।) इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं । भोक्तापनको प्राप्त हुए पुरुषके लिये भोगकालमें जो पाँच अन्तरङ्ग साधन हैं, उन्हें तत्वपञ्चक कहा गया है। उनके नाम ये हैं निस्ति, काल, राग, विद्या और कला। ये पाँचों मायासे उत्पन्न हैं। 'मायां त प्रकृति विद्यात्'। इस श्रुतिमें प्रकृति ही माया कही गयी है। उसीसे ये तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। कालका स्वभाव ही 'नियति' है, ऐसा श्रुतिका कथन है। ये नियति आदि जो पाँच तत्त्व हैं, इन्हींको 'पञ्चकञ्चुक' कहते हैं । इन पाँच तत्त्वोंको न जाननेवाला विद्वान् भी मूढ ही कहा गया है।

नियति प्रकृतिसे नीचे है और यह पुरुष प्रकृतिसे ऊपर है। जैसे कौएकी एक ही आँख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनोंके पास रहता है। यह विद्यातन्त्र कहा गया है। गुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव-इन पाँचोंको शिवतन्त्र कहते हैं। ब्रह्मन्! 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इस श्रुतिके वाक्यसे यह शिवतन्त्र ही

\* तत्त्वशुद्धिके लिये पृथक्-पृथक् वाक्य-योजना करनी चाहिये, जैसे पृथ्वी आदिके लिये—'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशो मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा' इतना बोळकर सिन्निक, चरु और आज्यकी चालीस-चालीस आहुतियाँ दे । इसी तरहिस्मी तत्त्वोंके नाम लेकर वाक्य-योजना करे।

प्रतिपादित हुआ है । मुनीश्वर ! पृथ्वीसे लेकर शिवपर्यन्त जो तत्वसमूह है, उसमेंसे प्रत्येकको क्रमशः अपने-अपने कारणमें लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो । (१ पृथिव्यादिपञ्चक, २ शाव्दादिपञ्चक, ३ वागादिपञ्चक, ४ श्रोत्रादिपञ्चक, ५ शाणादिपञ्चक, ६ त्वगादिधातुससक, ७ प्राणादिपञ्चक, ८ अन्नमयादिकोश्वक ९ मन आदि पुरुषान्त तत्त्व, १० नियत्यादि तत्त्वपञ्चक (अथवा पञ्चकञ्चक) और ११ शिवतत्त्वपञ्चक—ये ग्यारह वर्ग हैं; इन एकादश्वर्गसम्बन्धी मन्त्रोंके अन्तमें 'परस्मै शिवज्योतिषे इदं न मम' इस वाक्यका उञ्चारण करें । इसके द्वारा अपने उद्देश्यका त्याग वताया गया है।

इसके बाद 'विविद्या' तथा 'कर्षोत्क' सम्बन्धी मन्त्रों के अन्तमें अर्थात् 'विविद्याये स्वाहा' 'कर्षोत्काय स्वाहा' इनके अन्तमें स्वत्वत्यागके लिये 'व्यापकाय परमात्मने शिवज्योतिषे विश्वभूत्रधसनोत्सुकाय परसमें देवाय इदं न मम' इसका उचारण करे । तत्पश्चात् 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्र यन्तु मस्तः सुदानव इन्द्र प्राश्चभवा स चा' इस मन्त्रके अन्तमें 'विश्वस्पाय पुरुषाय ॐ स्वाहा' बोलकर स्वत्व त्यागके लिये 'लोकन्नयव्यापिने परमात्मने शिवायेदं न मम' का उचारण करे । तदनन्तर अपनी क्रास्त्वामें बतायी हुई विधिसे पहले तन्त्र-कर्मका सम्पादन करके धृतमिश्रित चरका प्राशन एवं आचमन करनेके पश्चात् पुरोधा आचार्यको सुवर्ण आदिसे सम्पन्न समुचित दक्षिणा दे ।

फिर ब्रह्माका विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना-सम्बन्धी नित्य होम करे । इसके बाद मनुष्य 'सं मा सिञ्चन्तु महतः' इस मन्त्रका जप करे । त्रसश्चात्—'या ते अग्ने

स्था— 'पृथिच्यादिपन्नकं मे शुद्धवतां ज्योतिरहं विरजा
 विपाप्ता भ्यासः स्वाहा— 'पृथिच्यादिपन्नकाय परस्मै शिवज्योतिषे
 इदं न मम ।'

† धर्मसिन्धुकारने कहा है कि 'सं मा सिञ्चन्तु मरुतः' इस मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करके उसमें काष्ठमय यज्ञपात्रोंको जला दे। यदि पात्र तैजस धातुके हों तो उन्हें आचार्यको दे दे।

पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है—

सं मा सिद्धन्तु मरुतः सिमन्द्रः सं बृहस्पतिः।

सं न्यायमग्निः सिद्धत्वायुपा च धनेन

च बळेन चायुष्मन्तं करोतु मा।

अर्थात् मरुद्रण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि—ये सभी देवता

यज्ञिया तन्स्तयेह्यारोहात्मात्मानम् क्षे इत्यादि मन्त्रोसे हाथको अग्निमं तपाकर उस अग्निको अहत्याम-स्वरूप अपने आत्मामं आरोपित करे । तद्यान्तरं प्रातःकालको संध्योपासना करके स्यापस्थानके पश्चात् जलाश्यमं जाकर नामितिक जलके भीतर प्रवेश करे । वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मनको स्थिरकर उत्सुकतापूर्वक वेदमन्त्रोंका जप करे । \*

जो अग्निहोत्री हो, वह स्थापित अग्निमें 'प्राजापूत्यः। इष्टि' करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्तरूपसे अग्निका आत्मामें आरोप करके ब्राह्मण घरसे निकल जाय। मुनीश्वर! फिर बह साधक निम्नाङ्कितरूपसे 'सावित्री-प्रवेश' करे—

मुझपर कल्याणकी वर्षा करें। ये अग्निदेव मुझे आयु, ज्ञान-रूपी धन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें। साथ ही मुझको दीर्घजीवी भी बनायें।

\* पूरे मन्त्र और अर्थ यों हैं---

या ते अग्ने यिशया तनूस्तयेह्यारोहात्मात्मानम् । अच्छा वसृनि कुण्वन्नस्ये नर्या पुरूणि ॥ यज्ञो भृत्वा योनिम्। यज्ञमासीद स्वां जातवेदो एहि ॥ भुव आजायमानः सक्षय

'हे अग्निदेव ! जो तुम्हारा यिशय (यश्नों में प्रकट होनेवाला) स्वरूप है, उसी स्वरूपसे तुम यहाँ पथारो और मेरे लिये बहुत-से मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन (साधन-सम्पत्ति) की सृष्टि करते हुए आत्मारूपसे मेरे आत्मामें विराजमान हो जाओ। तुन यश्रूरूप होकर अपने कारणरूप यश्नमें पहुँच जाओ। हे जातवेदा ! तुम पृथिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामके साथ यहाँ पथारो। '

ै वहाँ जल लेकर उसे 'आशु: शिशानः' इस स्करी अभिमन्तित करके 'सर्वास्थो देवतास्थः स्वाहा' ऐसा कहकर छोड़ दे। फिर संन्यासका संकरप ले तीन बार जलाञ्जलि दे। उसके मन्त्र इस प्रकार है——ॐ एष ह वा अग्निः स्र्यः प्राणं गच्छ स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ स्वां बोर्नि गच्छ स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ आपो वै गच्छ स्वाहा ॥ ३ ॥ (धर्मसिन्धु)

्यदिष्टं यञ्च पूर्तं यच्चापद्यनापदि प्रजापतौ तन्मनित्त जुहोमि । विमुक्तोऽहं देविकिल्विपात्स्वाहा' ऐसा कह घीकी आहुति दे—'इदं प्रजापतये न मम' कहकर त्याग करे। यही प्राजापत्येष्टि है। ॐ भूर सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्, ॐ भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि छागों देवस्य धीमहि, ॐ स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि धियो या नः प्रवोदयात्, ॐ भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि, तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रवोदयात्।'

े ु — इन. वाक्योंका अमपूर्वक उचारण करे और चित्तको चञ्चल न होने दे । . , °

उस समय गायत्रीका इस प्रकार ध्यान करे-ये भगवती गायत्री साक्षात् भगवान् शंकरके आधे शरीरमें वास करनेवाली हैं। इनके पाँचै मुख और दस भुजाएँ हैं। ये पंद्रह नेत्रोंसे प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीटसे जगमगाती हुई चन्द्रलेखा इनके मस्तकको विभूषित करती है। इनकी अङ्गकान्ति गुद्ध स्फटिक मणिके समान उज्ज्वल है। ये ग्रुभलक्षणा देवी अपने दस हाथोंमें दस प्रकारके आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर (बाजूबंद), कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणोंसे उनके अङ्ग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रक्ला है। इनके सभी आभूषण रत्ननिर्मित हैं । विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गन्धर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये 🚵 सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देवकी मनोहारिणी धर्मपत्नी हैं। सम्पूर्ण जगत्की माता, तीनों लोकोंकी जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा हैं । इस प्रकार गायत्री-देवीके स्वरूपका चिन्तन करते हुए गुद्धबुद्धिवाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करनेवाली अजन्मा आदिदेवी त्रिपदा गायत्रीका जप करे। गायत्री ब्याहतियोंसे उत्पन्न हुई हैं और उन्हींमें लीन होती हैं । व्याहृतियाँ प्रणवसे प्रकट हुई हैं और प्रणवमें ही लयको प्राप्त होती हैं। प्रणव सम्पूर्ण वेदोंका आदि है। वह शिवका वाचकः मन्त्रोंका राजाधिराजः महाबीजस्वरूप और श्रेष्ठ मन्त्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है; क्योंकि वाच्य और वाचकमें अधिक भेद नहीं होता । इसी महामन्त्रको काशीमें शरीर-त्याग करनेवाले जीवोंके मरणकालमें उन्हें सुनाकर भगवान् शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिये श्रेष्ठ यति अपने हृदयकमलके मध्यमें विराजमान एकाक्षर प्रणवरूप परम कारण शिव देवकी उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मनसे विषयोंका परित्याग करके प्रणवरूप परम शिवकी उपासना करते हैं।

इस प्रकार गायत्रीका शिववाचक प्रणवमें लय करके 'अहं वृक्षस्य रेरिवाॐ' इस अनुवाकका जप करे । तत्पश्चीत् 'यइछन्द्रसाम्ध्रपमः' (तैतिरीय १ । ४ । १ )—इस अनुवाकको आरम्भसे लेकर ''श्रुतं मे गोपाय' क तक पढ़कर कहे 'दारे पणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थितोऽहम्' अर्थात् 'में स्त्रीकी कामना, धनकी कामना और लोकोंमें ख्यातिकी कामनासे ऊपर उठ गया हूँ ।' मुने ! इस वाक्यका मन्द्र, मध्यम और उच्चस्वरसे कृमशः तीन वार उच्चारण करे । तत्पश्चात् सृष्टि, स्थिति और लयके क्रमसे पहले प्रणवन्मन्त्रका उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्योंका उच्चारण करे—'ॐ भूः संन्यस्तं मया' 'ॐ भुः संन्यस्तं मया'

\* अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः मृष्ठं गिरेरिव । कर्ध्वपिवत्रो वाजिनीव स्वमृतमिस । द्रविणं सवर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् । (तैत्तिरीयोप० १ । १० । १)

'में संसार-वृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ, मेरी कीर्ति पर्वतके शिखरकी माँति उन्नत है; अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार में भे-अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप हूँ तथा में प्रकाशयुक्त धनका 'मंडार हूँ, परमानन्दमय अमृतसे अभिपिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धिवाला हूँ—इस प्रकार यह त्रिशङ्क ऋषिका अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है।'

† यरछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सन्वभूव । स मेन्द्रो मेथया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्ना मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्ववम् । ब्रह्मणः केशोऽसि मेथया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ।

जो वेदोमें सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है और अमृतस्वरूप वेदोंसे प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है, वह सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा- युक्त बुद्धिसे सम्पन्न करे। है देव! मैं आपकी कृपासे अमृतमय परमात्माको अपने हृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊँ। मेरा शरीर विशेष फुर्ताला—सब प्रकारसे रोगरहित हो और मेरी जिह्वा अतिशय मधुमर्त्त (मधुरमाषिणी) हो जाय। मैं दोनों कानोंद्वारा अधिक सुनता रहूँ। (हे प्रणव! त्) लौकिक बुद्धिसे ढकी हुई परमात्माकी निधि है। तू मेरे सुने हुएँ उपदेशकी रक्षा कर।

<sup>\*</sup> धर्मसिन्धुमें 'प्रविशामि' पाठ है ब

'ॐ सुवः संन्यस्तं मया' 'ॐ भूर्भुबः सुवः संन्यस्तं मया' \* और उच्चस्वरसे हृदयमें इन वाक्योंका मन्द, मध्यम सावधान चित्तसे ध्यान करते हए उचारण करे । तदनन्तर 'अभयं सर्वभूतेभ्यो मनः स्वाहा' ( मेरी ओरसे सव प्राणियोंको अभयदान दिया गया )—ऐसा कहते हुए पूर्व दिशामें एक अञ्जलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखाके शेष वालोंको हाथसे उखाड़ डाले और यज्ञोपवीतको निकालकर जलके साथ हाथमें ले इस प्रकार कहे—'ओं भूः समुद्रं गच्छ स्वाहा' यों कहकर उसका जलमें ही होम कर दे । फिर 'ॐ भूः संन्यस्तं मया' 'ॐ भुवः संन्यस्तं मथा' 'ॐ सुवः संन्यस्तं मया' -इस प्रकार तीन बार कहकर तीन बार जलको अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करे । फिर जलाशयके किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्रको भूमिपर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह करके सात पदसे कुछ अधिक चले। कुछ दूर जानेपर आचार्य उससे कहे, 'ठहरो, ठहरो भगवन् ! लोकव्यवहारके लिये कौपीन और 'दण्ड स्वीकार करो ।' यों कह आचार्य अपने हाथसे ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे । तत्पश्चात् संन्यासी जव उससे अपने शरीरको ढककर हो बार आचमन कर लेतव आचार्य उस शिष्यसे कहे-'इन्द्रस्य बज्रोऽसि' यह मन्त्र बोलकर दण्ड ग्रहण करो ।' तब वह इस मन्त्रको पढ़े और 'सखा मा गोपायौजः सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्ज्ञवनः शर्म मे भव यत्पापं तन्तिवास्य । - इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए दण्डकी प्रार्थना करके उसे हाथमें छे। (तत्मश्चात् प्रणव या गायत्रीका उचारण करके कमण्डल ग्रहण करे।)

तदनन्तर भगवान् शिवके चरणारविन्दका चिन्तन करते हुए गुरुके निकट जा वह तीन बार पृथ्वीमें स्रोटकर दण्डवत्

मैने भृलोकका संन्यास (पूर्णतः त्याग) कर दिया।
 मैने भुवः (अन्तरिक्ष) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैने स्वर्गलोकका भी सर्वथा त्याग कर दिया। मैने भूलोंक, भुवलोंक और स्वर्गलोक——इन तीनोंको भलीभौति त्याग दिया।

ं हे दण्ड ! तुन मेरे सखा ( सहायक ) हो, मेरी रक्षा करो । मेरे ओज (प्राणशक्ति) की रक्षा करो । तुन वहीं मेरे सखा हो, जो श्न्द्रके हाथमें वज्रके रूपमें रहते हो । तुनने ही वज्ररूपसे आवात करके वृत्रासुरका संहार किया है । तुन मेरे लिये कल्याणनय बनो । मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो ।

प्रणाम करे । उस समय वह अपने मनको पूर्णतया संयममें रमखे । फिर धीरेसे उठकर प्रेम्पूर्वक अपने गुरुकी ओर देखते हुए हाथं जोड़ उनके चरणोंके सर्याप खड़ा हो जाय'। संन्यास-दीक्षा-विषयक कर्म आरम्भ होनेके पहले ही शुद्ध गोवर लेकर आँवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्यकी किरणोंसे ही उन्हें सुखाये । फिर होम आरम्भ होनेपर उन गोलोंको होमाग्निके बीचमें डाल दि । होम सभात होनेपर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रक्खे । तदनन्तर दण्ड-धारणके पश्चात् गुरु विरजाग्निजनित 'उस स्वेत भस्मको लेकर उसीको शिष्यके अङ्गोंमें लगाये अथवा उसे लगानेकी आज्ञा दे । उसका क्रम इस प्रकार है-- 'ॐ अग्निहिति भस वायुरिति भस जलमिति भस खलमिति भस व्योमेति भस सर्व इ वा इदं भसा मन एतानि चश्रू पृषि इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर ईशानादि पाँच मन्त्रोंद्वारा उस भस्मका शिष्यके अङ्गोंसे स्पर्श कराकर उसे मस्तकसे लेकर पैरोंतक सर्वाङ्गमें लगानेके लिये दे दे। शिष्य उस भस्मको विधिपूर्वक हाथमें लेकर 'ज्यायुषम्०\*' तथा 'त्र्यम्बकम्० न' इन दोनों मन्त्रोंको तीन-तीन बार पढ्ते हुए ललाट आदि अङ्गोंमें क्रमशः त्रिपुण्ड धारण करे।

तत्पश्चात् श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय-कमलमें विराजमान उमासहित भगवान् शंकरका भक्तियुक्त चित्तसे ध्यान करें। फिर गुरु शिष्यके मस्तकपर हाथ रखकर उसके दाहिने कानमें ऋषि, छन्द और देवतासहित प्रणवका उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणवके अर्थका भी बोध कराये। श्रेष्ठ गुरुको चाहिये कि वह प्रणवके छः प्रकारके अर्थका ज्ञान कराते हुए उसके बारह भेदींका उपदेश दें। तत्पश्चात् शिष्यं दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर गुरुको साष्टाङ्ग प्रणाम करे और उदा उनके अधीन रहे, उनकी आज्ञाके विना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरुकी आज्ञासे शिष्य वेदान्तके तात्र्र्यके अनुसार सगुण-निर्गुण-भेदसे शिवके ज्ञानमें तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्यके द्वारा श्रवण,

( यजुर्वेद ३।६०)

<sup>\*</sup> व्यायुपं जमदरनेः कदयपस्य व्यायुपम् । यदेवेषु व्यायुपं तन्नोऽस्तु व्यायुपम् ॥ (यजुर्वेद ३ । ६२ )

<sup>†</sup> व्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकिमव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

मनन •और निदिध्यासनपूर्वक जपके अन्तमें प्रातःकालिक आदि नियमोंका अनुष्ठाग करवाये । कैलासप्रस्तर नामक मण्डलैमें शिवके द्वारा प्रतिप्रिदित मार्गके अनुसार शिष्य वहीं रूहकर शिवपूजन करें । यदि गुरुके आदेशके अनुसार वह भ प्रतिदिन वहीं रहकर मङ्गलमय देवता शिवकी पूजा करनेमें असमर्थ हो तो उमसे अर्घासहित स्फटिकमय शिवलिङ्ग प्रहण करें ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजत किया करें । वह गुरुके निकट शपथ खाते

हुए इस 'तरह प्रतिज्ञा करें—'मेरे प्राण चले जायँ, यह अच्छा है। मेरा सिर काट लिया जाय, यह भी अच्छा है; परंतु में भगवान त्रिलोचनकी पूजा किये विना कदापि भोजन नहीं कर सकता।' ऐसा कहकर सुदृद्ध चित्तवाला शिष्य मनमें शिवकी भक्ति लिये गुरुके निकट तीन बार शपथ खाय और तभीसे मनमें उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभावसे पञ्चावरण-पूजनकी पद्धतिके अनुसार प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा करे। (अध्याय १३)

### प्रणवके अर्थीका विवेचन

वासदेवजी बोले—भगवन् ! षडानन ! सम्पूर्ण विज्ञान-मय अमृतके सागर ! समस्त देवताओंके स्वामी महेश्वरके पुत्र ! प्रणतार्तिके भञ्जन कार्तिकेय ! आपने कहा है कि प्रणवके छः प्रकारके अथोंका परिज्ञान अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है । यह छः प्रकारके अथोंका ज्ञान क्या है १ प्रभो ! वे छः प्रकारके अर्थ कौन-कौन-से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है १ उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अथोंका परिज्ञान होनेपर कौन-सा फल मिलता है १ पार्वतीनन्दन ! मैंने जो-जो बातें पूछी हैं, उन सबका सम्यक्ष्पसे वर्णन कीजिये ।

सुब्रह्मण्य स्कन्द बोले--मुनिश्रेष्ठ ! तुमने जो कुछ पूछा है, उसे आदरपूर्वक सुनो । समष्टि और व्यष्टिभावसे महेश्वरका परिज्ञान ही प्रणवार्थका परिज्ञान है। मैं इस विषयको विस्तारके साथ कहता हूँ। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्चर ! मेरे इस प्रवचनसे उन छः प्रकारके अथोंकी एकता-का भी बोध होगा। पहला मन्त्ररूप अर्थ है, दूसरा यन्त्रभावित अर्थ है, तीसरा देवताबोधक अर्थ है, चौधा प्रपञ्चरूप अर्थ है, पाँचवाँ अर्थ गुरुके रूपको दिखानेवाला है और छठा अर्थ शिष्यके खरूपका परिचय देनेवाला है। इस प्रकार ये छः अर्थ बताये गये । मुनिश्रेष्ठ ! उन छहों अर्थोमें जो मन्त्ररूप अर्थ है, उसको तुम्हें बताता हूँ । उसका ज्ञान होनेमात्रसे मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणवमें वेदोंने पाँच अक्षर वताये हैं। पहला आदिस्वर—'अ', दूसरा पाँचवाँ स्वर—'उ', तीसरा पञ्चम वर्ग पवर्गका अन्तिम अक्षर भाः, उसके बाद चौथा अक्षर बिन्दु और पाँचवाँ अक्षर नाद । इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं। यह समष्टिरूप वेदादि (प्रणव) कहा गया है। नाद सब अक्षरोंकी समष्टिरूप है; बिन्दुयुक्त जो चार अक्षर हैं; वे व्यष्टिरूपसे शिववाचक प्रणवमें प्रतिष्ठित हैं।

विद्वन् ! अब यन्त्ररूप या यन्त्रभावित अर्थ सुनो । वह यन्त्र ही शिवलिङ्गरूपमें स्थित है । सबसे नीचे पीठ (अर्घा) लिखे । उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे । उसके ऊपर उकार अङ्कित करे और उसके भी ऊपर पवर्गका अन्तिम अक्षर मकार लिखे । मकारके ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचन्द्राकार नाद अङ्कित करे । इस तरह यन्त्रके पूर्ण हो जानेपर साधकका सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है । इस प्रकार यन्त्र लिखकर उसे प्रणवसे ही विष्टित करे । उस प्रणवसे ही प्रकट होनेवाले नादके द्वारा नादका अवसान समझे ।

मुने ! अब मैं देवतारूप तींसरे अर्थको बताऊँगा, जो सर्वत्र गृढ है। वामदेव ! तुम्हारे स्नेहवश भगवान् शंकरके द्वारा प्रतिपादित उस अर्थका मैं तुमसे वर्णन करता हैं। 'सद्योजातं प्रपद्यामि' यहाँसे आरम्भ करके 'सदाशिवोम्' तक जोपाँच \* मन्त्र हैं, श्रतिने प्रणवको इन सबका वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्मरूपी पाँच सूक्ष्म देवता समझना चाहिये। इन्हींका शिवकी मूर्तिके रूपमें भी विस्तारपूर्वक वर्णन है । शिवका वाचक मन्त्र शिवमूर्तिका भी वाचक है; क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान्में अधिक मेद नहीं है। 'ईशान मुकुटोपेतः' इस श्लोकसे आरम्भ करके पहले इन मन्त्रोंद्वारा शिवके विग्रहका प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके पाँच मुखोंका वर्णन मुनो। पञ्चम मन्त्र 'ईशानः सर्वविद्यानाम्' को आदि मानकर वहाँसे लेकर ऊपरके 'सद्योजात' मन्त्रतक क्रमशः एक चक्रमें अङ्कित करे। फिर 'सद्योजात' से लेकर 'ईशान' मन्त्रतक क्रमशः उसी चकमें अङ्कित करे । ये ही पाँच भगवान् शिवके पाँच मुख वताये गये हैं। पुरुषसे लेकर सद्योजाततक जो ब्रह्मरूप चार मन्त्र हैं, वे ही महेरवर देवके चतुव्यू ह पदपर प्रतिष्ठित हैं।

\* इन पाँचों मन्त्रोंका उल्लेख पहले हो चुका है।

'ईशान' मन्त्र सद्योजातादि पाँचों मन्त्रोंका समष्टिरूप है। मुने ! पुरुषसे छेकर सद्योजाततक जो चार मन्त्र हैं, वे ईशान देवके व्यष्टिरूप हैं।

इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं । यही पञ्चार्थका कारण है । यह सूक्ष्म, निर्विकार, अनामय परब्रह्मस्वरूप है। अनुग्रह भी दो प्रकारका है। एक तो तिरोभाव आदि पाँच । कृत्योंके अन्तर्गत है, दूसरा जीवोंको कार्य-कारण आदिके वन्धनोंसे मुक्ति देनेमें समर्थ है। यह दोनों प्रकारका अनुग्रह सदाशिवका ही द्विविध कृत्य कहा गया है । मुने ! अनुग्रहमें भी सृष्टि आदि कृत्योंका योग होनेसे भगवान् शिवके पाँच कृत्य माने गये हैं। इन पाँचों कृत्योंमें भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताये गये हैं। वे पाँचों परब्रह्मस्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनु-ग्रहमय चक्र शान्त्यतीत कलारूप है। सदाशिवसे अधिष्ठित होनेके कारण उसे परम पद कहते हैं। गुद्ध अन्तःकरणवाले संन्यासियोंको मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिवके उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवीपासनामें संलग्न है, उन्हें भी इसी पदकी प्राप्ति होती है। इसी पदको पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्मरूपी महादेवजीके साथ प्रचर दिव्य भोगोंका उपभोग करके महाप्रलयकालमें शिवकी समताको प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसारसागरमें नहीं गिरते।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । ( मुण्डक ३ । २ । ६ )

---इस सनातन श्रुतिने इसी अर्थका प्रतिपादन किया है।

शिवका ऐश्वर्य भी यह समष्टिरूप ही है.। अथर्ववेदकी श्रीत भी कहती है कि वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे समुद्ध है । सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेकी शक्ति सदाशिवमें हो दतायी गयी है-। चैमका-ध्यायके पदसे यह स्चित होता है कि शिवसे बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मपञ्चकके विस्तारको ही प्रपञ्च कहते हैं। इन पाँच ब्रह्ममूर्तियोंसे ही निवृत्ति आदि पाँच कलाएँ हुई • हैं । वे सब-की-सब सूक्ष्मभूतस्वरूपिणी होनेसे किरिणुरूपुमें विख्यात हैं। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वामदेव ! स्थूलैं-रूपमें प्रकट जो यह जगत्-प्रपञ्च है, इसको जिसने पाँच रूपों-द्वारा व्याप्त कर रक्खा है, वह ब्रह्म अपने उन पाँचों रूपोंके साथ ब्रह्मपञ्चक नाम धारण करता है । मुनिश्रेष्ठ ! पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश-इन पाँचोंको ब्रह्मने ईशानरूपसे व्याप्त कर रक्खा है। मुनीश्वर ! प्रकृतिः त्वचाः पाणिः स्पर्श और वायु-इन पाँचको ब्रह्मने ही पुरुषरूपसे व्याप्त कर रक्खा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि—ये पाँच अघोर-रूपी ब्रह्मसे व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल-ये वामदेवरूपी ब्रह्मसे नित्य व्याप्त रहते हैं । मन, नासिका, उपस्थ, गन्ध और प्रथिवी-ये पाँच सद्योजातरूपी ब्रह्मसे व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत् पञ्चब्रह्मस्वरूप है। यन्त्ररूपसे बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नादपर्यन्त पाँचों वर्णींका समष्टिरूप है तथा बिन्दुयुक्त जो चार वर्ण हैं, वे प्रणवके व्यष्टिरूप हैं । शिवके उपदेश किये हुए मार्गसे उत्कृष्ट मन्त्राधिराज शिवरूपी प्रणवका पूर्वोक्त यन्त्ररूपसे चिन्तन करना चाहिये। (अध्याय १४)

## शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व, जगत्-प्रपश्च और जीवतत्त्वके विषयमें विशद विवेचन तथा शिवसे जीव और जगत्की अभिन्नताका प्रतिपादन

तदनन्तर उत्तम श्रेष्ठ पद्धतिका वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार—सवको शिक्तमान् शिवकी लीला वतलाते हुए वामदेवजीके पूछनेपर स्कन्दने कहा— मुने ! कर्मास्ति तत्त्वसे लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात् कर्म-सत्ताके प्रतिपादक कर्मफलवादसे आरम्भ करके शास्त्रोमें जो विविध विषयोंका विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान

करनेवाला है; अतः ज्ञानवान् पुरुषको विवेकपूर्विक इसका श्रवण करना चाहिये। तुमने जिन शिष्योंको उपदेश दिया है, उनमेंसे कौन तुम्हारे समान हैं ? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रोंमें भटक रहे हैं। अनीश्वरवादी दर्शनोंके चक्करमें पड़कर मोहित हो रहे हैं। छः मुनियोंने उन्हें शाप दे रक्खा है; क्योंकि पहले वे शिवकी निन्दा किया करते थे। अतः

\* सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह—ये महेश्वरके पाँच कृत्य हैं।
† कलाएँ पाँच हैं—निवृत्तिकला, प्रतिष्ठाकला, विद्यावला, शान्तिकला तथा शान्त्यतीताक ।।

उनकी ब्वातें नहीं सुननी चाहिये; क्योंकि वे अन्यथावादी (शिव-शांस्त्रके विपरीत कात करनेवाले) हैं। यहाँ पाँचक अवयविसे युक्त अनुमानक प्रयोगके लिये भी अवकाश है ही। उत्तम वृतका पालन करनेवाले वामदेव! जैसे ध्रमका दर्शन होनेसे लोग अनुमानद्वारा पर्वतपर अग्निकी सत्ताका प्रतिपादन करते हैं, उसी ब्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपञ्चके दर्शनरूप हेतुका अवलक्ष्येन करके परमेश्वर परमात्माको जाना जा सकता है, इसमें संश्य नहीं है।

यह विश्व स्त्री-पुरुषस्य है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। छः कोशरूप जो शरीर है, उसमें आदिके तीन माताके अंशसे उत्पन्न हुए हैं और अन्तिम तीन पिताके अंशसे—यह श्रुतिका कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री-पुरुषभावको जाननेवाले लोग हैं। मुने! विद्वानोंने परमात्मामें भी स्त्री-पुरुषभावको जाना है। श्रुति कहती है, परब्रह्म परमात्मा सत्, चित् और आनन्दरूप है। असत् प्रपञ्चको निवृत्त करनेवाला शब्द ही सदूप कहा जाता है। चित्-शब्द से जड जगत्की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्-शब्द तीनों लिङ्गोंमें विद्यमान है, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्माके अर्थमें पुँक्षिङ्ग सत्-शब्द को ही ग्रहण करना चाहिये। वह सत् शब्द प्रकाशका

\* प्रतिज्ञा, हेत्, उदाहरण, उपनय और निगमन--ये अनुमान-के पाँच अवयव हैं। 'पर्वतो विह्नमान्' ( पर्वतपर आग है )--यह प्रतिज्ञा है। 'धूमवत्त्वात् (क्योंकि वहाँ धूम दिखायी देता है)--यह हेतु है। 'जहाँ-जहाँ धूम होता है, वहाँ-वहाँ आग अवस्य रहती है, जैसे रसोईघर'--यह उदाहरण है। 'यतोऽयं धूमवान्' ( चूँ कि यह पर्वत धूमवान् है )--यह उपनय है। अतः अग्निमान्' (अतः अग्निसे युक्त है )--यह निगमन है। इसी - तरह ईश्वरके लिये भी अनुमान होता है--यथा- क्षित्यङ्करादिकं कर्तृजन्यम्' ( पृथ्वी तथा अङ्कर आदि किसी कर्ताद्वारा उत्पन्न हुए हैं )--यह प्रतिज्ञा है। 'कार्यत्वात्' ( क्योंकि ये कार्य हैं )--यह हेतु है । 'यत् यत् कार्यं तत्तत् कर्तृजन्यं यथा घट: कुम्भकार-जन्यः' ( जो-जो कार्य है, वह किसी-न-किसी कर्तासे उत्पन्न होता है, जैसे वड़ा कुम्भकारसे उत्पन्न होता है--यह उदाहरण हुआ। 'यत: इदं कार्यम्' ( चूँ कि ये पृथ्वी आदि कार्य हैं )—यह उपनय हुआ। 'अतः कर्तृजन्यम्' ( इसिलिये कर्तासे उत्पन्न हुए हैं )--यह निगमन हुआ। पृथ्वी आदि कार्य हम-जैसे लोगोंसे उत्पन्न हुआ है, यह कहना सम्भव नहीं; अत: इसका कोई विलक्षण कर्ता है, वहीं सर्वशक्तिमान् ईश्वर है।

वाचक है। परमात्मामं जो सत्ता था प्रकाशरूपता है, वह उसके पुरुषभावको स्चित करती है। ज्ञान शब्दका पर्यायवाची जो चित्-शब्द है, वह स्त्रीलिङ्ग है अर्थात् परमात्मामं चिद्र्पता उसके, स्त्रीभावको स्चित करती है। प्रकाश और चित्—थे दोनों जगत्के कारणभावको प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदातमा परमेश्वर भी जब जगत्के कारणभावको प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदातमा परमेश्वर भी जब जगत्के कारणभावको प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मामं ही पश्चियभाव और शिक्त भावका भेद किया जाता है। जब तेल और वत्तीमं मिलनता होती है, तब उसके प्रकाशमं भी मिलनता आ जाती है। चिताकी आग आदिमें अश्विता और मिलनता स्त्रष्ट देखी जाती है। अतः मिलनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होनेके कारण परमात्माके पश्चित्वव्यका ही श्रुतिके द्वारा प्रतिपादन किया गया है।

जीवके आश्रित जो चिच्छक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृक्तिके लिये ही परमात्मामें सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर वलवान हैं, शक्तिमान हैं—यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव! लोक और वदमें भी सदा ही परमात्माकी शिवरूपता और शक्तिरूपताका साक्षात्कार कराया ग्रया है। शिव और शक्तिक संयोगसे निरन्तर आनन्द प्रकट रहेता हैं, अतः मुने! उस आनन्दको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही पापरहित मुनि शिवमें मन लगाकर निरामय शिव (परम कल्याण एवं परमानन्द) को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदोंमें शिव और शक्तिको ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म-शब्दसे .बृंहि-धात्वर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मताका ही प्रतिपादन होता है। शम्भु नामक विग्रहमें बृंहणत्व और बृहत्व (व्यापकता एवं विशालता) नित्य विद्यमान है। सद्योजातादि पञ्चब्रह्ममय शिवविग्रहमें विश्वकी प्रतीति ब्रह्म-शब्दसे ही कही गयी है।

वामदेव! 'हंसः' पदको उलट देनेसे 'सोऽहम्' पद वनता है। उसमें प्रणवका प्राकट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। 'सोऽहम्' पदमेंसे सकार और हकार नामक व्यञ्जनोंको त्याग देनेसे स्थूल 'ओम्' शब्द वच रहता है, जो परमात्माका वाचक है। तत्त्वद्शीं मुनि कहते हैं कि उसे महामन्त्ररूप जानना चाहिये। उसमें जो सूक्ष्म महामन्त्र है, उसका उद्धार में तुम्हें बता रहा हूँ। 'हंसः' पदमें तीन अक्षर हैं—'ह्, अ, स्'। इन तीनोंमें जो 'अ' है, वह पंद्रहवें (अनुस्वार) और सोलहवें (विसर्ग) के य

इस

ात.

न

गर

साथ है । संकारके साथ जो अ' है, वह विसर्गसहित हैं। वह मदि सकारके साथ ही उठकर 'हं 'के आदिमें चला जाय तो 'हंसः' के विपरीत 'सोऽहम्' यह महामन्त्र हो जायगा । इसमें जो सकार है, वह शिवका वाचक है अर्थात् शिव ही सकारके अर्थ माने गये हैं । शक्त्यात्मक शिव ही इस महामन्त्रके विच्यार्थ हैं, यह विद्वानोंका निर्णय है । गुरु जब शिष्यको इस महामन्त्रका उपदेश देते हैं, तब 'सोऽहम्' पदसे उसको शक्त्यात्मक शिवका ही बोध कराना अभीष्ट होता है । अर्थात् वह यह अनुभव करे कि 'मैं शक्त्यात्मक शिवक्ष हूँ ।' इस प्रकार जब यह महामन्त्र जीवपरक होता है अर्थात् जीवकी शिवक्पताका बोध कराता है, तब पशु (जीव) अपनेको शक्त्यात्मक एवं शिवका अंश जानकर शिवके साथ अपनी एकता सिद्ध हो जानेसे शिवकी समतांका भागी हो जाता है।

अब श्रुतिके 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इस वाक्यमें जो 'प्रज्ञानम्' पद आया है, उसके अर्थको दिखाया जा रहा है। 'प्रज्ञान' शब्द 'चैतन्य'का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने! शिव-सूत्रमें यह कहा गया है कि 'चैतन्यम् आत्मा' अर्थात् आत्मा ( ब्रह्म या परमात्मा ) चैतन्यरूप है। चैतन्य-शब्दसे यह स्चित होता है कि जिसमें विश्वका सम्पूर्ण ज्ञान तथा स्वतन्त्रतापूर्वक जगत्के निर्माणकी क्रिया स्वम्नात्म्विद्यमान है, उसीको आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिवसूत्रोंकी व्याख्या ही की है।

'ज्ञानं बन्धः' यह दूसरा शिवस्त्र है। इसमें पशुवर्ग ( जीवसमुदाय ) का लक्षण बताया गया है। इस स्त्रमें आदि पद 'ज्ञानम्' कें द्वारा किंचिन्मात्र ज्ञान और क्रियाका होना ही जीवका लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्तिका प्रथम स्पन्दन है। कृष्ण यजुर्वेदकी स्वेतास्वतर शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वानोंने 'स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च'ल इस श्रुतिके द्वारा इसी पराशक्तिका प्रसन्नतापूर्वक स्तवन

श्वह श्रुति द्वेताश्वतरोपनिषद् (६। ८) की है। इसका
 पूरा पाठ इस प्रकार है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सनश्चाभ्यपिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रृयते स्वाभाविकी ज्ञानवस्रक्रिया च॥

देह और इन्द्रियसे उनका है सम्बन्ध नहीं कोई। अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई॥ ज्ञानरूप, बठरूप, कियामय उनकी पराशक्ति भारी। विविध रूपमें सुनी गयी है, स्वाभाविक उनमें सारी॥ किया है। भगवान् शंकरकी तीन दृष्टियाँ मानी गरी हैं— ज्ञानः क्रिया और इच्छाल्प। ये तीनों दृष्टियाँ जीवके मनमें स्थित हो इन्द्रियज्ञानगोचर देहमें जैवेश करके जीवेल्प हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टित्रयल्प जीव आत्मा (महेश्वर) का स्वल्प ही है, ऐसा निश्चित सिद्धान्त है।

अव में जगतप्रपञ्चके साथ प्रणवकी एकर्ताका बोध करनेवाले प्रपञ्चार्थका वर्णन करूँगा । 'ओमिबीदं सर्वम्' ( तैत्तिरीय १ । ८ । १ ) अर्थात् यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत् ओंकार है-यह सनस्तन श्रुतिका कथन है। इससे प्रणव और जगत्की एकता सूचित होती है। 'तसाद्वा' ( तैत्तिरीय २ । १ ) इस वाक्यसे आरम्भ करके तैत्तिरीय श्रुतिने संसारकी सृष्टिके क्रमका वर्णन किया है । वामदेव ! उस श्रुतिका जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो ! शिव-शक्तिका संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषोंका निश्चित मत है। शिवकी जो पराशक्ति है, उससे चिच्छक्ति प्रकट होती है । चिच्छक्तिसे आनन्दशक्तिका प्रादुर्भाव होता है, आनन्दशक्तिसे इच्छाशक्तिका उद्भव हुआ है, इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और ज्ञानशक्तिसे पाँचवीं क्रियाशक्ति प्रकट हुई है। मुने ! इन्हींसे निवृत्ति आदि कलाएँ उत्पन्न हुई हैं। चिच्छक्तिसे नाद और आनन्दशक्तिसे विन्दुका प्राकट्य वताया गया है । इच्छाशक्तिसे मकार प्रकट हुआ है । ज्ञानशक्तिसे पाँचवाँ स्वर उकार उत्पन हुआ है और क्रियाशक्तिसे अकारकी उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर ! इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणवकी उत्पत्ति बतलायी है ।

अब ईशानादि पञ्च ब्रह्मकी उत्पत्तिका वर्णन मुनो । शिवसे ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशानसे तत्पुक्वका प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुक्वसे अवोरका, अवोरसे वामदेवका और वामदेवसे सद्योजातका प्राकट्य हुआ है। ईस आदि अक्षर प्रणवसे ही मूलभूत पाँच खर और तैंतीस व्यञ्जनके रूपमें अइतीस अक्षरोंका प्रादुर्भाव हुआ है। अन्न कलाओंकी उत्पत्तिका क्रम मुनो। ईशानसे शान्त्यतीताकला उत्पन्न हुई है। तत्पुक्वसे शान्तिकला, अवोरसे विद्याकला, वामदेवसे प्रतिष्ठाकला और सद्योजातसे निवृत्तिकलाकी उत्पत्ति हुई है। ईशानसे चिच्छक्तिद्वारा मिथुनपञ्चककी उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि—इन पाँच कृत्योंका हेत होनेके कारण उसे पञ्चक कहते हैं। यह बात

तत्त्वदर्शी शानी मुनियोन कही है । वाच्य-वाचकके सम्बन्धसे उनमें मिथुनत्वकी प्राप्ति हुई है। कला वर्णस्वरूप इस पञ्चकमें भूतपञ्चककी गणनां है। मुनिश्रेष्ठ !. आकाशादिके कमसे इन पाँचों मिथुनोंकी उत्पत्ति हुई है । इनमें पहला मिथुन है आकृश्या, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पाँचबाँ मिश्रुन मृथ्वी है । इनमें आकाशसे लेकर पृथ्वीतक के भूतोंका जैसा स्वरूप बताया गया है, उसे मुनो! आकाशमें एकमात्र शब्द ही गुग है; वायुमें शब्द और स्पर्श दो गुण हैं; अग्निमें शब्द, स्पर्श और रूप-इन तीन गुणोंकी प्रधानता है; जलमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस-ये चार गुण माने गये हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ूइन पाँच गुणोंसे सम्पन्न है। यही भूतोंका व्यापकत्व कहा गया है अर्थात् शब्दादि गुगोंद्वारा आकाशादि भूत वायु आदि परवर्ती भूतोंमें किस प्रकार व्यापक हैं, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गन्धादि गुणोंके कमसे वे भूत पूर्ववर्ती भूतोंसे न्याप्य हैं अर्थात् गन्धं गुणवाली पृथ्वी जलका और रसगुण-वाला जल अमिका व्याप्य है, इत्यादि रूपसे इनकी व्याप्यताको समझना चाहिये । पाँच भूतोंका यह विस्तार ही 'प्रपञ्च' कदलाता है । सर्वसमिष्टिका जो आत्मा है, उसीका नाम 'विराट्' है और पृथ्वीतत्वसे लेकर क्रमशः शिवतत्त्वतक जो तत्त्वींका समुदाय है, वही 'ब्रह्माण्ड' है। वह क्रमशः 'तत्त्वसमूहमें लीन होता हुआ अन्ततोगत्वा सवके जीवनभूत चैतन्यमय परमेश्वर-में ही लयको प्राप्त होता है और खृष्टिकालमें फिर शक्तिद्वारा शिवसे निकलकर स्थूल प्रपञ्चके रूपमें प्रलयकालपर्यन्त स्खपूर्वक स्थित रहता है।

अपनी इच्छासे संसारकी सृष्टिके 'लिये उद्यत हुए

• महेश्वरका जो प्रथम परिस्पन्द है उसे 'शिवतत्त्व' कहते हैं।

यही इच्छाशक्ति-तत्त्व है; क्योंकि सम्पूर्ण कृत्योंमें इसीका
अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ! ज्ञान और क्रिया—इन दो

शक्तियोंमें जब ज्ञानका आधिक्य हो, तब उसे सदाशिव-तत्त्व
समझना चाहिये; जब क्रियाशक्तिका उद्रेक हो, तब उसे महेश्वरतत्त्व जानना चाहिये तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ
समान हों, तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक-तत्त्व समझना चाहिये।

समस्त भाव-पदार्थ परमेश्वरके अङ्गभूत ही हैं; तथापि उनमें

जो भेद-बुद्धि होती है, उसका नाम माया-तत्त्व है। जब ख़िब अपने परम ऐश्वर्यशाली रूपको मायासे निग्रहीत करके समुर्ण पदार्थोंको प्रहण करने लगता है, तव उसका नाम 'पुरुष' होता है। 'तत्सुङ्घा तदेवानुप्राविशत' ( उस शरीरको रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ ) इस श्रुतिने उसके इसी स्वरूपकां प्रतिगदन किया है अथना इसी, तत्त्वका प्रतिगदन करनेके लिये उक्त श्रुतिका पादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माधासे मो**हित** होकर संसारी (संसार-यन्यतमें यँचा हुआ ) पद्य कङ्खता है। शियतस्वके ज्ञानने सूत्य होनेके कारण उसकी बुद्धि नाना कमों में आसक्त हो मूड्ताको प्राप्त हो जाती है। वह जगत्को शिवसे अभिन्न नहीं जानता तथा अरनेको भी शिवसे भिन्न ही समझता है। प्रभो! यदि शिवसे अपनी तथा जगत्की अभिन्नताका वोध हो जाय तो इस पशु (जीव) को मोहका वन्धन न प्राप्त हो। जेसे इन्द्रजाल-विद्याके जाता (वाजीगर) को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओंके विषयमें मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानयोगीको भी नहीं होता । गुहके उपदेशदारा अपने ऐश्वर्यका बोघ प्राप्त हो जानेपर वह चिदानन्दघन शिवरूप ही हो जाता है।

शिवकी पाँच शक्तियाँ हैं--१-सर्वकर्तृत्वरूपा, २-सर्वतत्त्व-रूपा, ३-पूर्णत्वरूपा, ४-नित्यत्वरूपा और ५-व्यापकत्वरूपा। जीवकी पाँच कलाएँ हैं-- १ कला, २ विद्या, ३ राग, ४ काल और ५ नियति । इन्हें कलापञ्चक कहते हैं। जो यहाँ पाँच तत्त्वोंके रूपमें प्रकट होती है, उसका नाम 'कला' है। जो कुछ-कुछ कर्तृत्वमें हेतु बनती है और कुछ तत्त्वका साधन होती है, उस कलाका नाम 'विद्या' है। जो विषयोंमें आसक्ति पैदा करानेवाली है। उप कलाका नाम 'राग' है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशोंका भासनात्मकरूपसे क्रमशः अवच्छेदक होकर सम्पूर्ण भूतोंका आदि कड्लाता है, वही 'काल' है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है-इस प्रकार नियन्त्रण करनेवाली जोविसकी शक्ति है। उसका नाम 'नियति' है। उसके आक्षेपसे जीवका पतन होता है । ये पाँचों ही जीवके स्वरूपको आच्छादित करनेवाले आवरण हैं। इसलिये 'पञ्चकञ्चुक' कहे गये हैं । इतके नित्रारणके लिये अन्तरङ्ग साधनकी आवश्यकता है। (अध्याय १५-१६)

# महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोंके योगपट्टका प्रकार

स्कन्धजी कहते हैं-मुने ! अब महावाक्य प्रस्तुत किये जाते हैं-

१ -प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐतरेय ३ । ३ तथा आत्मप्र० १ ), र २-अहं ब्रह्मास्मि ( बृहदारण्य० १ । ४ । १० ), ३-तत्त्वमेसि ( छा० ४० ख० ८ से १६ तक), ४-अयमात्मा ब्रह्म ( माण्डूक्य० २; बृह० २ । ५ । १९ ), ५-ईशा वास्यमिदं सर्वम् ( ईशा० १ ),

५-ईशा वास्यमिदं सर्वम् ( ईशा० १ ),

६-प्राणोऽस्मि (कौपी० ३),

७-प्रज्ञानात्मा (कौषी० ३),

८-यदेह तद्मुत्र तदन्विह ( कठ० २ । १ १० ),

९-अन्यदेव तद्विदिताद्धी अविदिताद्धि (केन० १।३),

९०-एप त आत्मान्तर्योग्यमृतः (बृह० ३ । ७ । ३-२३),

१ १-स यश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्ये स एकः,

(तैत्तिरीय० २ । ८ ),

१२-अहमस्मि परं ब्रह्म परापरपरात्परम् । १३-वेदशास्त्रगुरूणां तु स्वयमानन्दरुक्षगम् ।

१४-सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः।

१५-तत्त्वस्य प्राणोऽहम्सि पृथिव्याः प्राणोऽहमसि,

१६-अपां च प्राणोऽहमस्मि तेजसश्रप्राणोऽहमस्मि,

१७-वायोध प्राणोऽहमस्मि आकाशस्य प्राणोऽहमस्मि,

१८-त्रिगुणस्य प्राणोऽहमस्मि,

१९-सर्वोऽहं सर्वोत्मको संसारी यदभूतं यच भन्यं यद्वर्तमानं सर्वोत्मकत्वादद्वितीयोऽहस्,

२०-सर्वं खिंदवदं ब्रह्म ( छान्दोखो० ३ । १४ । २ )

२१-सर्वोऽहं विमुक्तोऽहम्,

२२-योऽसो सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि ।

\* इन वाक्योंका साधारण अर्थ यों समझना चाहिये-१-ब्रह्म उत्कृष्ट शानस्वरूप अथवा चैतन्यरूप है। २-वह ब्रह्म में हूँ। ३-वह ब्रह्म तू है। ४-यह आत्मा ब्रह्म है। ५-यह सब ईश्वरसे व्याप्त है। ६-मैं प्राण हूँ। ७-प्रशानस्वरूप हूँ। ८-जो परमब्रह्म यहाँ है, वही वहाँ (परलोकमें) भी है; जो वहाँ है, वही यहाँ (इस लोकमें) भी है। ९-वह ब्रह्म विदित (शात वस्तुओं) से क्रिज्ञ है और अविदित (अशात) से भी ऊपर। है १०-वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। ११-वह जो यह पुरुषमें है और वह जो यह आदित्यमें है, एक ही है। १२-मैं परापरस्वरूप वर्णस्व हूँ। १३-वेदों, शास्त्रों और गुरुजनोंके वचनोंसे

इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन करें। अब इन महावाक्योंका भावार्थ कहते हैं—'प्रज्ञानं ब्रह्म'का नाक्यार्थ पहले ही समझाया र्जा चुका है। ( अब 'अहं ब्रह्मास्मि'का अर्थ बताया दाता है।) शक्तिस्वरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर ही 'अहस्' पदके अर्धन, भूत हैं । 'अकार' सब वर्णोंका अग्रगण्य, परम प्रकाश शिवस्य है। (हकार' व्योमस्वरूप होनेके कारण। उसका शक्तिरूपंसे वर्णन किया गया है। शिव और शक्तिके संयोगसे सदा आनन्द उदित होता है । 'मकार' उसी -आनन्दका वोधक है । 'ब्रह्म' शब्दसे शिव-शक्तिकी सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बातका उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान् परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिये। ( अव लत्वमिस-का अर्थ कहते हैं-) 'तत्त्वमिस' इस वाक्यमें तत्पदका वही अर्थ है, जो 'सोऽहमसिग'में सः पदका अर्थ वताया गया है अर्थात् तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वरका ही वाचक है; अन्यथा 'सोऽहम्' इस वाक्यमें विपरीत अर्थकी भावना हो सकती है। क्योंकि अहम्-पर पुँछिङ्ग है, अतः 'सः'के साथ उसका अन्वय हो जायगाः परंतु तत् पद नपुंसक है और 'स्वम्' पुँलिङ्ग, अतः परस्परिवरोधी लिङ्ग होनेके कारण उन दोनोंमें अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनोंका अर्थ 'शक्तिमान् परमेश्वर' होगा, तब अर्थमें समानलिङ्गता होनेसे अन्वयमें अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाय तो स्त्री-पुरुषरूप जगत्का कारण भी किसी और ही प्रकारका होगा । इसलिये 'सोऽहमस्मि'का 'सः' और 'तत्त्वमसि'का 'तत्'—ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों-के उपदेशसे एक ही अर्थकी भावनाका विधान है।

(अव 'अयमात्मा ब्रह्म'का अर्थ बताया जाता है-) 'अयमात्मा ब्रह्म' इस वाक्यमें 'अयम्' और 'आत्मा'-ये दोनों पद पुँछिङ्गरूप हैं। अतः यहाँ अन्वयमें बाधा नहीं है। 'अयम्'

स्वयं ही हृदयमें आनन्दस्वरूप ब्रह्मका अनुभव होने लगता है। १४—जो सम्पूर्ण भृतों में स्थित है, वही ब्रह्म में हूँ—इसमें संशय नहीं है। १५—में तत्त्वका प्राण हूँ, पृथ्वीका प्राण हूँ। १६—में जलका प्राण हूँ, तेजका प्राण हूँ। १७—वायुका प्राण हूँ, आकाशका प्राण हूँ। १८—में त्रिगुणका प्राण हूँ। १९—में सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ; जो भूत, वर्तमान और भविष्य है, वह सक्ष्मेरा ही स्वरूप होनेके कारण में अद्वितीय परमात्मा हूँ। २०—यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। २१—में सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। २२—जो वह है, वह में हूँ। में वह हूँ और वह में हूँ।

शक्तिमान् प्रमेक्वरस्य आत्मा ब्रह्म है—' यह इस वाक्यका तात्पर्य है। (अव 'ईशा वास्प्रक्षिद सर्वम्' का भावार्थ बता रहे हैं—) परमेक्वरसे रक्षणीय होनेके कारण यह सम्पूर्ण जगत् उनसे व्याप्त है। (अव 'प्राणोऽस्मि' 'प्रज्ञानात्मा' और 'यदेवह तदेमुन्न ' इन वाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता है—) में प्रज्ञानस्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण-शब्द परमेक्वरका ही वाच्क है। जो यहाँ है, वह वहाँ है—ऐसा चिन्तन करे। यहाँ कत्, तत्का अर्थ कमशः यः और सः है अर्थात् जो परमात्मा यहाँ है, वह परमात्मा वहाँ है—ऐसा सिद्धान्तपक्षका अवलम्बन करनेवाले विद्वानोंने कहा है। उपर्युक्त वाक्यमें 'यदमुत्र तदन्वह' इस वाक्यांशका भाव यह है कि 'योऽमुत्र स इह स्थितः' अर्थात् जो परमात्मा वहाँ परलोकमें स्थित है, वही यहाँ (इस लोकमें ) भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानोंको पहलेके समान ही परमपुरूप परमात्मास्य अर्थ यहाँ अभीष्ट है।

(अब 'अन्यदेव तिद्विदितादयो अविदितादिषे' इस वाक्य-पर विचार करते हैं—) मुने! 'अन्यदेव तिद्वितादथो अविदितादिषि' इस वाक्यमें जिस प्रकार फलकी भी विपरीतता-की भावना होती है, उसे यहाँ बताता हूँ; सुनो। 'विदितात्' यह पद 'अयथाविदितात्'के अर्थमें प्रवृत्त हो सकता है। वह विदितसे भिन्न है अर्थात् जो असम्यग्रूष्पसे ज्ञात है, उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत् रूपसे विदित नहीं है, उससे भी पृथक् है। इस कथनसे यह निश्चित होता है कि मुक्तिरूप फलकी सिद्धिके लिये कोई और ही तत्त्व है, जो विदिताविदित-से पर है। परंतु जो आत्मा है, वह सर्वरूप है, वह किसीसे अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत् शक्तिमान् परमेश्वर शिवके ही बोधक हैं, यह मानना चाहिये।

(अब 'एप त आत्मा०' तथा 'यश्चायं पुरुषे' इन दो वाक्योंके अर्थपर विचार किया जाता है, जो ख तुम्हारा अन्तर्यामी आत्मा है, जो ख ही अमृतस्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शम्म है, वही सूर्यमें भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है, वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथक्ता नहीं है। वह तत्त्व एक ही है। उसीको सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य—इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है, वह औपचारिक है। उन शम्मुनाथको सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताती हैं। 'हिरण्यबाहवे नमः' इसमें जो बाहु शब्द है, वह सब अङ्गोंका उपलक्षण है। अन्यथा उसे हिरण्यपित कहना किसी भी यत्नसे सम्भव नहीं होता। छान्दोग्योपनिषद्में जो यह श्रुति है—'य एषोऽन्तरादित्ये

हिरण्यसः पुरुषों दृश्यते हिरण्यसमश्रुहिरण्यकेश आप्रणस्त्रात् सर्व पुत्र सुवर्णः । (छान्दोग्य० १ । ६ । ६ ) इसके द्वारी आदित्यमण्डलान्तर्गत पुरुषको सुवर्णमय दादी-मूळांवाला, सुवर्ण-सद्दश केशोंवाला तथा नलसे लेकर केशाग्रभागपर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्णमय—प्रकाशमय ही बताया गया है । अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात् शम्भु ही हैं ।

अव 'अहमसि परं ब्रह्म परापरपरात्परम्' इत वाक्यका तात्पर्य बताता हूँ, मुनो । 'अहम्' पदके अर्थभृत सत्यात्मा शिव ही बताये गये हैं । वे ही शिव में हूँ, ऐसी वाक्यार्थयोजना अवश्य होती है । उन्हींको सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परव्रह्म कहा गया है । उसके तीन भेद हैं—पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु—ये तीन देवता श्रुतिने ही बताये हैं । ये ही कमशः पर, अपर तथा परात्परस्य हैं । इन तीनोंसे भी जो श्रेष्ठ देवता हैं, वे शम्मु 'परब्रह्म' शब्दसे कहे गये हैं ।

वेदों, शास्त्रों और गुरुके वचनोंके अभ्याससे शिष्यके हृदयमें स्वयं ही पूर्णानन्दमय शम्भुका प्रादुर्भाव होता है । सम्पूर्ण भृतोंके हृदयमें विराजमान शम्भु ब्रह्मरूप ही हैं । वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है । मैं शिव ही सम्पूर्ण तत्त्व-समुदाय-का प्राण हूँ ।

ऐसा कहकर स्कन्दजी फिर कहते हैं-मुने ! मैं शिव आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व—इन तीनोंका प्राण हूँ । पृथिवी आदिका भी प्राण हूँ । पृथ्वी आदिके गुणौं-तकका ग्रहण होनेसे यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्मतन्त्र गृहीत हो गये । फिर सबका ग्रहण विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका भी ग्रहण कराता है । इन सब तत्त्वोंका मैं प्राण हूँ । मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ, जीवका भी अन्तर्यामी होनेसे उसका भी जीव ( आत्मा ) हूँ । जो भूत, वर्तमान और भविष्यकाल है, वह सब मेरा स्वरूप होनेके कारण में ही हूँ। 'सर्वो वै रुद्रः' ( सब कुछ रुद्र ही हैं )—यह श्रुति साक्षात् शिवके मुखसे प्रकट हुई है । अतः शिव ही सर्वरूप हैं; क्योंकि उन्हीं-का इन समस्त उत्कृष्ट गुणोंसे नित्य सम्बन्ध है। अपने और परायेके भेदसे रहित होनेके कारण में ही अद्वितीय आत्मा हूँ। 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस वाक्यका अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भावरूप होनेके कारण पूर्ण हूँ। नित्यमुक्त भी मैं ही हूँ । पद्य ( जीव ) मेरी कृपासे मुक्त होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होते हैं । जो सर्वात्मक शम्भु हैं, वही मैं हूँ । मैं शिव-रूप हूँ । वामदेव ! इस प्रकार सम्पूर्ण वाक्योंके अर्थ भगवान

श्चिव ही बताये गये हैं । ईशावास्पोपनिषद्की श्रुतिके दो बाक्योंद्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात् शिवकी एकताका ज्ञान प्रदान करनेवाला है। गुरुको चाहिये कि शिष्योंको इसका आदरपूर्वक उपदेश करे।

गुरको उचित है कि वे आधारसिहत शङ्कको लेकर अस्त्र-अन्त्र ( फट् ) से तथा भस्मद्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मण्डलमें स्थापित करे। फिर ओंकारका उचारण करके गन्ध आदिके द्वारा उस शङ्खकी पूजा करे । उसमें बस्त्र रूपेट दे और सुगन्धित जल भरकर प्रणवका उचारण करते हुए उसका पूजन करे । तत्पश्चात् सात बार प्रणवके द्वारा फिर उस राङ्कको अभिमन्त्रित करके शिष्यसे कहे—'हे शिष्य ! जो थोड़ा-सा भी अन्तरं करता है-भेदभाव रखता है, वह भयका भागी होता है। यह श्रुतिका सिद्धान्त बताया गया। इसिंडिये तुम अपने चित्तको खिर करके निर्भय हो जाओ । ।' देसा कहकर गुरु स्वयं मंहादेवजीका ध्यान करते हुए उन्हीं-के रूपमें शिष्यका अर्चन करे । शिष्यके आसनकी पूजा करके उसमें शिवके आसन और शिवकी मूर्तिकी भावना करे । फिर सिरसे पैरतक 'सद्योजातादि' पाँच मन्त्रोंका न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेदसे प्रणवकी कलाओं का भी न्यास करे। शिष्यके शरीरमें अडतीस मन्त्ररूपा प्रणवकी कलाओंका न्यास करके उसके मस्तकपर शिवका आवाहन करे । तत्पश्चात् ख्यापनी आदि मुद्राओंका प्रदर्शन करे । फिर अङ्गन्यास करके आसनपूर्वक षोडश उपचारोंकी कल्पना करे । खीरका नैवेच

# तत्त्वयोश्चास्म्यहं प्राणः सर्वः सर्वात्मको ह्यहम् । चान्तर्यामित्वाज्जीवोऽहं तस्य सर्वदा ॥ यद् भृतं यच भव्यं यद् भविष्यत् सर्वमेव च । मन्मयत्वादहं सर्वः सर्वो वै रुद्र इत्यपि ॥ श्रुतिराइ मुने सा हि साक्षाच्छिवमुखोद्गता । परमैरेभिर्गुणैनित्यसमन्त्रयात् ॥ स्तसात् परात्मविरहादद्वितीयोऽहमेव सर्वं खिल्वदं ब्रह्मेति वाक्यार्थः पूर्वभीरितः ॥ पूर्णोऽहं भावरूपत्वान्नित्यमुक्तोऽहमेव मत्प्रसादेन मुक्ता मद्भावमाश्रिताः ॥ योऽसौ सर्वात्मकः शम्भुस्सोऽहं हंसः शिवोऽस्म्यहम् । इति वै सर्ववानयार्थों वामदेव शिवोदित: ॥ (शि० पु० कै० संव १९। २६—३१) † बस्त्वन्तरं किंत्रिद्धि कुरुतेऽस्त्यति भोतिमाक् । इत्याइ श्रुतिसत्तत्वं दृष्टात्मा गतभीभव ॥ (शि० पु० कै० सं० १९। ३५-३६)

अर्पण करके 'ओं स्वाहा' का उचारण करे। कुछा और आचमन कराये । अर्घ्य आदि देकर क्रमशः ध्रूप-दीपादि रुमर्पित करे । द्यावके आठ नामोंसे पूजन करके वेदोंके पार्गत ब्राह्मणीके साथ 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इत्यादि' ब्रह्मानन्दवल्लीके मन्त्रोंको तथा 'भृगुर्वे वारुणिः' इत्यादि भृगुवलीके भन्नोंको पढे। तत्पश्चात् 'यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्'—( महानारा १०) ३ ) से लेकर 'तस्य प्रकृतिलीमस्य यः परः स महेश्वरः' ( महानारा० १० । ८ ) तक महानारायणोपनिषद्के मन्त्रीका पाठ करे । इसके बाद शिष्यके सामने कहार आदिकी बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिवनिर्मित पार्खास्थिक शास्त्रके सिद्धिस्कन्धका धीरे-धीरे जप करे। अनुकूल चित्तसे 'पूर्णी-Sहम्' इस मन्त्रतकका जप करके गुरु उस मालाको शिष्यके कण्डमें पहना दे । तदनन्तर ललाटमें तिलक लगाकर सम्प्रदाय-के अनुसार उसके सर्वोङ्गमें विधिवत् चन्दनका लेप कराये। तत्पश्चात् गुरु प्रसन्नतापूर्वक श्रीपादयुक्त नाम देकर शिष्यको छत्र और चरणपादुका अर्पित करे । उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदिके लिये गुर्वासन ग्रहण करनेका अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिवरूपी शिप्यपर अनुग्रह करके कहे- 'तुम सदा समाधिस्थ रहकर 'मैं शिव हूँ' इस प्रकारकी भावना करते रहो।" यो कहकर वह स्वयं शिवको नमस्कार करे। फिर सम्प्रदायकी मर्यादाके अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें । उस समय शिष्य उठकर गुरुको नमस्कार करे । अपने गुरुके गुरुको और उनके शिष्योंको भी मस्तक झुकाये।

इस प्रकार नमस्कार करके मुशील शिष्य जब मौन और विनीतभावसे गुरुके समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार उपदेश दे—'बेटा! आजसे तुम समस्त लोकोंपर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होनेके लिये आये तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्रविधिके अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोपोंका त्याग करके निरन्तर शिवका चिन्तन करते रहो। श्रेष्ठ सम्प्रदायके सिद्ध पुरुषोंका सङ्ग करो, दूसरोंका नहीं। प्राणोंपर संकट आ जाय तो भी शिवका पूजन किये विना कभी भोजन न करो। गुरुभिक्तका आश्रय ले मुली रहो, मुली रहो। '\*

\* रागादिदोपान् संत्यज्य शिवध्यानपरो भव ।
 सत्सम्प्रदायसंसिद्धैः सङ्गं कुरु न चेतरैः ॥
 अनम्यर्च्य शिवं जातु मा भुङ्क्ष्वाप्राणसंक्षयम् ।
 गुरुभिक्तं समास्थाय सुखी भव सुखी भव ॥
 (शि० पु० कै० सं० १९ । ५३-५४)

मुनिश्च वामदेव ! तुम्हारे स्नेहवश अत्यन्त गोपनीय होनेपर भी मैंने यह योगपड़का प्रकार तुम्हें बताया है । ऐसा कहकर स्कन्दने यतियोंपर कृपा करके उनसे संन्यासियोंके और और स्नानविधिका वर्णन किया। ( अध्याय १७-१९ ) 😹

### यतिके अन्त्येष्टिकर्मकी. दशाहमर्यन्त विधिका वर्णन

वामदेवज्ञी बोळे—जो मुक्त यति हैं, उनके शरीरका दाहकर्म नहीं होता । मर्रनेपर उनके शरीरको गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। भेरे गुरु कार्तिकेय! अप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अन्त्येष्टिकर्मका मुझसे वर्णन कीजिये; क्योंकि तीनों लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कोई इस विषयका वर्णन करनेवाळा नहीं है । भगवन् ! शंकरनन्दन ! जो पूर्ण परब्रह्ममें अहंभावका आश्रय ले देहपञ्चरसे मुक्त हो गये हैं तथा जो उपासनाके मार्गसे शरीरवन्धनसे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त हुए हैं, उनकी गतिमें क्या अन्तर है—यह बताइये । प्रभो ! मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषयका वर्णन कीजिये।

स्कन्दने कहा-जो कोई यति समाधिस्य हो शिवके चिन्तनपूर्वक अपने शरीरका परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है; किंतु यदि कोई अधीरचित्त होनेके कारण समाधिलाभ नहीं कर पाता तो उसके लिये उपायं बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । वेदान्त-शास्त्रके वाक्योंसे जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय-इन तीन पदार्थी-का परिज्ञान होता है, उसे गुरुके मुखसे मुनकर यति यम-नियमादिरूप योगका अभ्यास करे । उसे करते हुए वह भली-भाँति शिवके ध्यानमें तत्पर रहे । मुने ! उसे नित्य नियमपूर्वक प्रणवके नप और अर्थचिन्तनमें मनको लगाये रखना चाहिये। मुने ! यदि देहकी दुर्बलताके कारण धीरता धारण करनेमें असमर्थ यति निष्कामभावसे शिवका स्मरण करके अपने जीर्ण ्शरीरको त्याग दे तो भगवान् सूदाशिवके अनुग्रहसे नन्दीके भेजै हुए विख्यात पाँच आतिवाहिक देवता आते हैं । उनमेंसे कोई तो अग्निका अभिमानी, कोई च्योतिःपुञ्जखरूप, कोई दिनाभिमानी कोई गुक्रपक्षाभिमानी और कोई उत्तरायणका अभिमानी होता है । ये पाँचों सब प्राणियोंपर अनुग्रह करनेमें तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तमका अभिमानी, रात्रिका अभिमानी, कृष्णपक्षका अभिमानी और दक्षिणायनका अभिमानी—ये सब मिलकर पाँच होते हैं। ये पाँचों विख्यात देवता दक्षिण मार्गमें प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव ! अब तुम उन सब देवताओंकी वृत्तिका वर्णन मुनो । कर्मके अनुष्ठानमें लगे हुए जीवोंको साथ ले वे पाँचों देवता उनके पुष्यवश स्वर्ग-

लोकको जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगोंका उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मनुष्यलोकमें आते तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं।

इनके तिवा जो उत्तर मार्गके पाँच देवता हैं, वे भूतलसे लेकर ऊर्ध्वलीकतकके मार्गको पाँच भागोंमें विभक्त करके यतिको साथ ले क्रमशः अग्नि आदिके मार्गमें होते हुए उसे सदाशिवके धाममें पहुँचाते हैं । वहाँ देवाधिदेव महादेवके चरणोंमें प्रणाम करके लोकानुंग्रहके कर्ममें ही लगाये गये वे अनुप्रहाकार देवता उन सदाशिवके पीछे खड़े हो जाते हैं। यतिको आया देख देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामन्त्रके तात्पर्यका उपदेश दे गणपतिके पदपर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं । इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियन्ता भगवान् शंकर उसपर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुगृहीत करके निश्चल समाधि देते हैं । अपने प्रति दास्यभावकी फल्स्वरूपा तथा सूर्य आदिके कार्य करनेकी शक्ति-रूपा ऐसी सिद्धियाँ प्रदान करते हैं: जो कहीं अवदृ नहीं होतीं । साथ ही वे जगद्गुरु शंकर उस यतिको वह परम मुक्ति देते हैं, जो ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर भी पुनरावृत्तिके चक्ररसे दूर रहती है । अतः यही समष्टिमान् सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे युक्त पद है और यही मोक्षका राजमार्ग है, ऐसा वेदान्त-शास्त्र-का निश्चय है।

जिस समय यति मरणासन्न हो शरीरसे शिथिल हो जायन उस समय उस श्रेष्ठ सम्प्रदायवाले दूसरे यति अनुकूलताकी भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जायँ। वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्योंका उपदेश दे उनके तालर्यका सावधानी और प्रसन्नताके साथ सस्पष्ट वर्णन करें तथा जब-तक उसके प्राणींका लय न हो जाय तबतक निर्गुण परम-ज्योतिः स्वरूप सदाशिवका उसे निरन्तर स्मरण कराते रहें। यतियोंका यहाँ समानरूपसे संस्कार-क्रम है । संन्यासी सब कर्मोंका भगवान् शिवका आशय ग्रहण कर लेते हैं। इसलिंबे उनके शरीरका दाहसंस्कार नहीं होता और उसके न होनेसे उनकी दुर्गति नहीं होती । संन्यासीके शरीरको दूषित करने-वाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गाँवोंमें रहनेवाले

लोग अत्यन्त दुःशी हो जाते हैं। इसिलये उस दोषका परिहार करनेके लिये शान्तिका विधान वताया जाता है। उस समय कम इरिण्याय' से लेकर 'नम अमीवकेम्यः' तकके मन्त्रका विनीतिचित्त होकर जप करे। फिर अन्तमें ओंकारका जप करते हुए मिट्टीसे देवयजनकी पूर्ति करे। मुनीश्वर! ऐसा करनेसे उस दोषकी शान्ति हो जाती है।

( अब संन्यासीके शबके संस्कारकी विधि बताते हैं ) पुत्र या शिष्य आदिको चाहिये कि यतिके शरीरका यथोचित रीतिसे उत्तम संस्कार करे । ब्रह्मन् ! मैं कृपापूर्वक संस्कारकी विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो । पहले यतिके शरीरको गुद्ध जल्से नहलाकर पुष्प आदिसे उसकी पूजा करे । पूजनके क्षमय श्रीचद्रसम्बन्धी चमकाध्याय और नमकाध्यायका पाठ करके रुद्रसूक्तका उचारण करे । उसके आगे राङ्गकी स्थापना इरके शङ्खस्य जलसे यतिके शरीरका अभिषेक करे । सिरपर पुष्प रखकर प्रणवद्वारा उसका मार्जन करे । पहलेके कौपीन आदिको हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराये। फिर विधिपूर्वक उसके सारे अङ्गोंमें भसा लगाये । विधिवत् त्रिपण्ड लगाकर चन्दनद्वारा तिलक करे। फिर फुलों और मालाओंसे उसके शरीरको अलंकुर्त करे । छाती, कण्ठ, मस्तक, बाँह, कलाई और कानोंमें कमशः रुद्राक्षकी मालाके आभूपण मन्त्रोचारणपूर्वक धारण कराकर उन सब अङ्गोंको सुशोभित करे । फिर धूप देकर उस शरीरको उठाये और विमानके ऊपर रखकर ईशानादि पञ्चब्रहामय रमणीय रथपर स्थापित करे। आदिमें ओंकारसे युक्त पाँच सचोजातादि ब्रह्ममन्त्रोंका उचारण इरके सुगन्धित पुष्पों और मालाओंसे उस रथको सुसजित करे । फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोचारणकी व्यनिके साथ श्रामकी प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेतको बाहर छे जाय ।

तदनन्तर साथ गये हुए वे सव यति गाँवके पूर्व या उत्तर दिशामें पवित्र स्थानमें किसी पवित्र वृक्षके निकट देव-यद्म (गड्डा) खोदें । उसकी छंबाई संन्यासीके दण्डके बराबर ही होनी चाहिये। फिर प्रणव तथा व्याहृति-मन्त्रोंसे उस स्थानका प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः समीके पत्र और फूळ

्रिक संन्यासीके शरीरको गाड़नेके लिये जो गड्ढा खोदा जाता के ब्यक्को 'देवयजन' कहते हैं। बिछाये । उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उसपर योगपीठ रक्वे । उसके ऊपर पहले कुश विछाये, कुशोंके ऊपर मृगचर्म तथा उसके भी ऊपर वस्त्र दिछाकर प्रणवसहित संद्योजातादि पञ्चनहामन्त्रींका पाठ करते हुए पञ्चगन्योंद्वारा उस शक्का प्रोक्षण करे । तत्पश्चात् रुद्रसूक्त एवं व्यणवकाः उचारण करते. हुए शङ्कके जलसे उसका अभिषेक करके उसके मस्तकंपर फूल डाले । शिष्य आदि संस्कारकर्ता पुरुष वहाँ गये हुए मृत यतिके अनुकूल भाव रखते हुए शिवका चिन्तन करता रहे । तदनन्तर ॐकारका उचारण और स्वस्तिवाचन करके उस शक्को उठाकर गड्ढेके भीतर योगासनपर इस तरह विठाये, जिससे उसका मुख पूर्व दिशाकी ओर रहे । फिर चन्दन-पुष्पसे अलंकृत करके उसे धूप और गुग्गुलकी सुगन्ध दें । इसके बाद 'विष्णो ! हन्यमिदं रक्षस्व' ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथमें दण्ड दे और 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो॰ ( शु॰ यजु० २३ । ६५ ) इस मन्त्रको पढ्कर बायें हाथमें जलसहित कमण्डलु अर्पित करे । फिर 'ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं॰' (शु॰ यजु॰ १३ । ३ ) इस मन्त्रसे उसके मस्तकका स्पर्ध करके दोनों भौंहोंके स्पर्शपूर्वक रुद्रसूक्तका जप करे! तत्पश्चात् 'मा नो महान्तमुत' (शु० यजु० १६।१५) इत्यादि चार मन्त्रोंको पढ़कर नारियलके द्वारा यतिके शवके मस्तकका भेदन करे । इसके बाद उस गड्ढेको पाट दे । फिर उस स्थानका स्पर्ध करके अनन्यचित्तसे पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका जप करे । तदनन्तर 'यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्' ( महानारा॰ १०।३) से लेकर 'तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः।' ( महानारा० १० । ८ ) तक महानारायणोपनिषद्के मन्त्रोंका जप करके संसाररूपी रोगके मेपज, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र तथा सबपर अनुग्रह करनेवाले उमासिहतं महादेवजीका चिन्तन एवं पूजन करे । ( पूजनकी विधि यों है-)

एक हाथ ऊँचे और दो हाथ लंब-चौड़े एक पीठका
मिट्टीके द्वारा निर्माण करे । फिर उसे गोबरसे लीपे । वह पीठ
चौकोर होना चाहिये । उसके मध्यभागमें उमा-महेश्वरको
स्थापित करके गन्ध, अक्षत, सुगन्धित पुष्प, बिल्वपत्र और
तुल्सीदलोंसे उनकी पूजा करे । तत्मश्चात् प्रणवसे धूप और
दीप निवेदन करे । फिर दूध और हविष्यका नैवेद्य लगाकर
पाँच बार परिक्रमा करके नमस्कार करे । फिर बारह बार

प्रणवका ज्ञुप करके प्रणाम करे । तदनन्तर (ब्रह्मीभूतं यतिकी वृत्तिके लिये नारायणपूजन, ब्रल्टिदान, घृतदीपदानका संकल्प करके गर्तके ज्ञुपर मृण्मय लिङ्ग बनाकर पुरुषसूक्तमे पूजा करके घृतमिश्रित पायसकी बलि दे । घीका दीप जला पायसब्रिल-को जलमें डाल दे ) तत्पश्चात् दिशा-विदिशाओं के क्रमसे प्रणव- के उचारणपूर्वक 'ॐब्रह्मणे नमः' इस मन्त्रसे ब्रह्मिभूत यतिके लिये शङ्क्षसे आढ वार अर्ध्यजल दे । इस प्रकार दस दिनांतक करता रहे । मुनिश्रेष्ठ ! यह दशाहतककी विधि तुम्हें वतायी स्यी । अब यतियोंके एकादशाहकी विधि मुनो ।

(अध्याय २०-२१).

### यतिके लिये एकादशाह-कृत्यका वर्णन

स्कन्दजी कहते हैं-वामदेव! यतिका एकादशाह प्राप्त होनेपर जो विधि बतायी गयी है, उसका मैं तुम्हारे स्नेह-वश वर्णन करता हूँ । मिट्टीकी वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे। तत्पश्चात् पुण्याह्याचनपूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिमसे लेकर पूर्वकी ओर पाँच मण्डल बनाये और खयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेशमात्र लंबा-चौड़ा चौकोर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें बिन्दु, उसके ऊपर त्रिकोण मण्डल, उसके ऊपर षटकोण मण्डल और उसके ऊपर गोल मण्डल बनावे । फिर अपने सामने शङ्ककी स्थापना करके पूजाके लिये बतायी हुई पद्धतिके क्रमसे आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त पाँच आति-वाहिक देवताओंका देवेश्वरी देवियोंके रूपमें पूजन करे। उत्तर ओर आसनके लिये कुश डालकर जलका स्पर्श करे । पश्चिमसे आरम्भ करके पूर्वपर्यन्त जो मण्डल बताये गये हैं, उनके भीतर पीठके रूपमें पुष्प रक्खें और उन पुष्पोंपर क्रमशः उक्त पाँचों देवियोंका आवाहन करे । पहुळे अग्निपुञ्जस्वरूपिणी आतिवाहिक देवीका आवाहन करते हुए इस प्रकार कहे-'ओं हीं अग्निरूपामातिवाहिकदेवताम् ° आवाहयामि नमः' । इस प्रकार सर्वत्र वाक्ययोजना और भावना करे । इस तरह पाँचों देवियोंका आवाहन करके प्रत्येकके लिये आदरपूर्वक स्थापना आदि मुद्राओंवा प्रदर्शन करे हः-इन हां वीजमन्त्रोंद्वारा षडङ्गन्यास और करन्यास इसके बाद्र उन देवियोंका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। उन सबके चार-चार हाथ हैं । उनमेंसे दो हाथोंमें वे पारा और अङ्कुश धारण करती हैं तथा शेष दो हाथोंमें अभय और वरद मुद्राएँ हैं । उनकी अङ्गकान्ति चन्द्रकान्तमणिके समान है। लाल अँगूठियोंकी प्रभासे उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओंके मुख-

मण्डलको रँग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलोंके समान शोमा पाते हैं। तीन नेत्रोंसे सुशोमित मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमाकी छटासे वे मनको मोहे लेती हैं। माणिक्यनिर्मित मुकुटोंसे उद्घासित चन्द्रलेखा उनके सीमन्तको विभूषित कर रही है। कपोलोंपर रत्नमय कुण्डल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित होनेके कारण वे वड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका कटिमाग छश और नितम्ब स्थूल हैं। उनके अङ्ग लाल रंगके दिव्य वस्त्रोंसे आच्छादित हैं। चरणारविन्दोंमें माणिक्यनिर्मित पायजेबोंकी झनकार होती रहती है। पैरांकी अँगुलिबोंमें विद्धुआंकी पंक्ति अल्यन्त सुन्दर एवं मनोहर है।

यदि अनुप्रह मुदेंके समान मूर्तिमान् हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है। इसिलेये वे देवियाँ महेश्वरकी माँति शक्तासमक मूर्तिवाले अनुप्रहसे सम्पन्न हैं १ अतः उनके अनुप्रहसे सव कुछ सिद्ध हो सकता है। सवगर अनुप्रह करनेवाले भगवान् शिवने हो उन पाँच मूर्तियोंको स्वीकार किया है। इसिलेये वे दिव्यः सम्पूर्ण कार्य करनेमें समर्थ तथा परम अनुप्रहमें तत्यर हैं। इस प्रकार उन सब अनुप्रह्मरायण कल्याणमयी देवियोंका ध्यान करके इनके लिये शङ्कस्य जलके विन्दुओंद्वारा पैरोमें पाद्यः हाथोंमें आचमनीय तथा मस्तकोंपर अर्घ्यं देना चाहिये। तदनन्तर शङ्कके जलकी बूँदोंसे उनका स्नानकर्म सम्पन्न कराना चाहिये। स्नानके पश्चात् दिव्य लाल रंगके वस्त्र और उत्तरीय अर्थित करे। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे (इन बस्तुओंके अभावमें मनके द्वारा भावना करके इन्हें अर्थित करना चाहिये)। तस्पश्चात् मुगन्धित चन्दन, अत्यन्त सुन्दर अक्षत तथा उत्तम गन्धसे युक्त मनोहर

पुष्प चढ़ावे । अत्यन्त सुगन्धित धूप ,और धीक्षी बत्तीसे युक्त दीएक निवेदन करे । इन सब वस्तुओंको अर्पण करते समय आरम्भमें 'ओं हीं' का प्रयोग करके फिर 'समर्पयामि नमः' बोलना चाहिये। यथा 'ओं हीं अयन्यादिरूपाग्यः पञ्चदेवीभ्यः दीयं समर्पयामि नमः।' इसी तरह अन्य उपचारोंको अर्पित करते समय वाक्ययोजना कर लेनी चाहिये।

दीपसमर्पणके पश्चात् हाथ जोड़कर प्रत्येक देवीके लिये पृथक्-पृथक् केलेके पत्तेपर पूरा-पूरा सुवासित नैवेद्य रक्खे। वह नैवेद्य दी, शकर और मधुसे मिश्रित खीर, पूआ, केलेके फल और गुड़ आदिके रूपमें हीना चाहिये । 'भूर्भुवः स्वः' बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करे। फिर 'ओं हीं स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि नमः वोलकर नैवेद्यसमर्पणके पश्चात् 'ओं हीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थं पानीयं समर्पयामि नमः' कहते हए बडे प्रेमसे जल अपित करे । मुनिश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् प्रसन्नता-पूर्वक नैवेद्यको पूर्व दिशामें हटा दे और उस स्थानको शुद्ध करके कुछा, आचमन तथा अर्घ्यके लिये जल दे । फिर ताम्बूल, धृप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तकपर हाथ जोड़ इन सब देवियोंसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 'हे श्रीमाताओ !-आपं अत्यन्त प्रसन्न हो शिवपदकी अभिलाषा रखनेवाले इस यतिको परमेश्वरके चरणारविन्दोंमें रख दें और इसके लिये अपनी स्वीकृति दें।' इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका, वे हैंसे आवी थीं, उसी तरह विदा देकर, विसर्वन कर दे और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओंको बाँट दे या गौओंको खिला दे अथवा जलमें डाल दे । इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डाले ।

यहीं पार्वण करे । यतिके लिये कहीं भी एकोहिष्ट श्राद्ध-का विधान नहीं है । यहाँ पार्वण-श्राद्धके लिये जो नियम है, उसे मैं बता रहा हूँ । मुनिश्रेष्ट ! तुम उसे मुनो । इससे कल्याण-की प्राप्त होगी । श्राद्धकर्ता पुरुष रनान करके प्राणायाम करे । दश्लेपवीत पहन सावधान हो हाथमें प्रवित्री धारण करके देश-कालका कीर्तन करनेके पश्चात् भी इस पुण्यात्थिको पार्वण-श्राद्ध करूँ गां इस तरह संकल्प करे । संकल्पके बाद उत्तर दिशामें आसनके लिये उत्तम कुश विछाये। फिर जलूका स्पर्श करे । उन आसनोंपर दृढ्तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करने-वाले चार शिवभक्त ब्राह्मणोंको बुलाकर भक्तिभावसे विठाये वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किये होने चाहिये 1. उनमेंसे एक ब्राह्मणसे कहे- आप विश्वेदेवके छिये यहाँ श्राद्ध प्रहण-करनेकी कृपा करें।' इसी तरह दूसरेसे आत्माके लिये, तीसरें-से अन्तरात्माके लिये और चौथेसे परमात्माके लिये श्राद्ध ग्रहण करनेकी प्रार्थना करके श्राद्धकर्ता यति श्रद्धां और आदरपूर्वक उन सबका यथोचित रूपसे वरण करे। फिर उन सबके पैर घोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाये और गन्ध आदिसे अलंकत करके शिवके सम्मुख भोजन कराये । तदनन्तर वहाँ गोवरसे भूमिको लीपकर पूर्वाग्र कुदा विछाये और 'प्राणायामपूर्वक पिण्डदानके लिये संकल्प करके तीन मण्डलोंकी पूजा करे। इसके बाद पहले पिण्डको हाथमें ले 'आत्मने इमं पिण्डं ददामि' ऐसा कहकर उस पिण्डको प्रथम मण्डलमें दे दे । तत्पश्चात् दूसरे पिण्डको 'अन्तरात्मने इमं पिण्डं ददामि' कहकर दूसरे मण्डलमें दे दे । फिर तीसरे पिण्डको 'परमात्मने इमं पिण्डं ददामिं कहकर तीसरे मण्डलमें अर्पित करे । इस तरह भक्ति-भावसे विधिपूर्वक पिण्ड और कुशोदक दे । तत्पश्चात् उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे । तदनन्तर ब्राह्मणोंको विधिवतः दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायणविल करे। रक्षाके लिये ही सर्वत्र श्रीविष्णुकी पूजाका विधान है । अतः विष्णुकी महापूजा करे और खीरका नैवेद्य लगाये । इसके बाद वेदोंके पारंगत बारह विद्वान् ब्राह्मणोंको बुलाकर केशव आदि नाम-मन्त्रोंद्वारा गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे उनकी पूजा करे । उनके लिये विधिपूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे । अत्यन्त भक्तिसे भाँति-भाँतिके ग्रुभ वचन कहकर ' उन्हें संतोष दे । फिर पूर्वाग्र कुशोंको विछाकर 'ॐ भूः स्वाहा, 🕉 भुवः स्वाहा, 🕉 सुवः स्वाहां ऐसा उच्चारण करके पृथ्वीषर खीरकी बिछ दे । मुनीश्वर ! यह मैंने एकादशाहकी विधि बतायी है । अब द्वादशाहकी विधि बताता हूँ, आवर-पूर्वक सुनो । ( अध्याय २२ )



## यतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और वामदेवका कैँलास पर्वतपर जाना तथा सतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार

स्कन्दजी कहते हैं-वामदेव ! बारहवें दिन प्रांत:-• काल उठकर आदुकर्ता पुरुष स्नान और नित्यकर्म करके शिवभक्तों, यतियों अथवा शिवके प्रति प्रेम रखनेवाले ब्राह्मणी-को 🛊 निमन्त्रित करे । मध्याह्नकालमें स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणौको बुलाकर भक्तिभावसे विधिपूर्वक भाँति-भाँतिके स्वादिष्ठ अन्न भोजन कराये। फिर परमेश्वरके निकट विठाकर पञ्चावरण-पद्धतिसे उनका पूजन करे । तत्पश्चात् मौनभावसे प्राणायामु करके देश-काल आदिके कीर्तनपूर्वक महान् संकल्प-की प्रणालीके अनुसार संकल्प करते हुए-'असाहुरोरिष्ट पूजां करिष्ये ( मैं अपने गुरुकी यहाँ पूजा करूँगा )'ऐसा कहकर कुशोंका स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणोंके पैर घोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्मसे विभूषित उन ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख आसनपर बिठाये । वहाँ सदाशिव आदिके क्रमसे उन आठ ब्राह्मणोंका बड़े आदरके साथ चिन्तन करे अर्थात् उन्हें सदाशिव आदिका स्वरूप माने । मुने ! अन्य चार ब्राह्मणोंका भी चार गुरुओंके रूपमें चिन्तन करे। चारों गुरु वे हैं-गुरु, परमंगुरु, परात्पर गुरु और परमेग्री गुरु। बरमेछी गुरुका उनमें उमासहित महेश्वरकी भावना करते हुए चिन्तन करे। अपने गुरुका नाम लेकर ध्यान करे। उन सबके लिये 'इदमासनस्' ऐसा कहकर पृथक्-पृथक् आसन रक्ले । आदिमें प्रणव, बीचमें द्वितीयान्त गुरु तथा अन्तमें 'आवाहयामि नमः' बोलकर आवाहन करे । यथा-ॐ ,अमुकनामानं गुरुम् आवाहयामि नमः । ॐ परमगुरुम् आवाह्यामि नमः । ॐ परात्परगुरुम् आवाह्यामि नमः। 👺 परसेष्टिगुरुम् आवाहयामि नमः । इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक (अर्घेमें रक्खे हुए जल) से पाद्य, आचमन

आदि मन्त्रका उच्चारण करके अक्षतसिंहत इस अन्तरका त्याग करे । फिर नमस्कार करके उठे और 'सर्वत्राकृतमस्तु ।' ऐसा कहकर ब्राह्मणोंको संतुष्ट करके 'गणानां त्या' ( ग्रु॰ यजु॰ २३ । १९ ) इस मन्त्रका पहले पाठ करके चारों वेदोंके आदिमन्त्रोंका, रुद्राध्यायका, चमकाध्यायका, रुद्रमूक्तका तथा सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका पाठ करे । ब्राह्मणम्त्रका क्यां सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका पाठ करे । ब्राह्मणम्त्रका क्यां सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका पाठ करे । ब्राह्मणम्त्रका क्यां सद्योजातादि पाँच ब्रह्ममन्त्रोंका पाठ करे । ब्राह्मणम्त्रका भोजनके अन्तमें भी यथासम्भव मन्त्र बोले और अक्षत छोड़े, फिर आचमनादि जल दे । हाथ-पैर और मुँह धोनेके लिये भी जल अपित करे । आचमनके पश्चात् सब ब्रह्मणोंको सुलपूर्वक, आसनोपर बिठाकर ग्रुद्ध जल देनेके अनन्तर मुखगुद्धिके लिये यथोचित कपूर आदिसे युक्त ताम्बूल अपित करे । किर दक्षिणा, चरणपादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और '

और अर्घ्य निवेदन करे । फिर वस्त्र गत्य और अक्षंत देकर 'ओं गुरवे नमः' इत्यादि रूपसे गुरुओंको तथा 'ओं सदाशिवाय नमः' इत्यादि रूपसे आठ नामोंके उच्चारणपूर्वक आठ अन्य ब्राह्मणोंको सुगन्धित फूलोंसे अलंकृत करे । तत्पश्चात् धूप, दीप देकर 'क़तमिदं सकलमाराधनं सम्पूर्णमस्तु ( की गयी यह सारी आराधना पूर्णरूपसे सफल हो )' ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे । इसके बाद केलेके पत्तोंको पात्ररूपमें विछाकर जलसे शुद्ध करके उनपर शुद्ध अन्न, खीर, पूआ, दाल और साग आदि व्यञ्जन परोसकर केलेके फल, नारियल और गुड भी रक्ले । पात्रोंको रखनेके लिये आसन भी अलग-अलग दे । उन आसनोंका क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रक्खे । फिर भोजनपात्रका भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथसे उसका स्पर्श करते हुए कहे-'विष्णो ! हब्यमिदं रक्षस्व ( हे विष्णो ! इस हविष्यको आप सुरक्षित रक्लें )' फिर उठकर उन ब्राह्मणोंको पीनेके लिये जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे-'सदाशिवादयो से प्रीता वरदा भवन्तु (सदाशिव आदि मुझपर प्रसन्न हो अभीष्ट वर देनेवाले हों )'।

इसके बाद भ्ये देवां ( ग्रु॰ यजु॰ १७ । १३-१४ )

\* धर्मसिन्धके अनुसार सोल्ह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करना चाहिये। इनमेंसे चार तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठि गुरु और परात्पर गुरुके लिये होते हैं और बारह ब्राह्मणोंकी केशवादि नामोंसे पूजा होती है। परंतु इस पुराणमें दिये गये वर्णनके अनुसार बारह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करना आवश्यक है। बाँसकी छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार्क द्वारा उन ब्राह्मणोंको संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद छ । पुनः प्रणाम करके गुरुके प्रति अविचल भक्तिके लिये प्रार्थना करे । तत्पश्चात्, विसर्जनको भावनासे कहे—'सदाशिवादयः प्रीता यथासुखं रच्छन्तु' (सदाशिव आदि संदुष्ट हो मुखपूर्वक यहाँसे पधारें )। इस प्रकार विदा करके दरवाजेतक उनके पीछे-पीछे जाय । फिर उनके रोकनेपर आगे न जाकर लौट आये । लौटकर द्वारपर बेठे हुए ब्राह्मणों, बन्धुजनों, दीनों और अनाथोंके साथ स्वयं भी भोजन करके मुखपूर्वक रहे। ऐसा करनेसे उसमें कहीं भी विकृतिनहीं हो सकती।यह सब सत्य है, सत्य है और वारंवार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरुकी उत्तम आराधना करने-वाला शिष्य इस लोकमें महान् भोगोंका उपभोग करके अन्तमें शिवलोकको प्राप्त कर लेता है।

मुने ! यह साक्षात् भगवान् शिवका कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदान्तके सिद्धान्तसे निश्चित किया गया है । तुमने मुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्वान् पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे । अतः यति इसी मार्गसे चलकर 'शिवोऽहमस्सि' (मैं शिव हूँ) इस रूपमें आत्मस्वरूप शिवकी भावना करता हुआ शिवरूप हो जाता है ।

सृतजी कहते हैं—इस प्रकार मुनीस्वर वामदेवको उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेस्वर कार्तिकेय पिता- माताके सर्वदेववन्दित चरणारिवन्दोंका चिन्तन करते हुए अनेक शिखरोंसे आदृत, शोभाशाली एवं परम आंश्चर्यमय कैलासशिखरको चले गये। श्रष्ठ शिष्योसहित वासदेव भी मयूरवाहन कार्तिकेयको प्रणाम करके शीघ ही परम अद्भुत कैलासशिखरपर जा पहुँचे और महदिवजीके निकट जी उन्होंने उमासहित महेरवरके मायाना शक्त मोक्षदाविक न्वरणोंका दर्शन किया । फिर भक्तिभावसे अपना सारा अङ्ग भगवान शिवको समर्पित करके, वे शसीरकी सुधि भुलाकर उनके निकट दण्डकी मॉति पड़ गये और वारंवार उठ-उठकर नमस्कार करने लगे । तत्पश्चात् उन्होंने भाँति-भाँतिके स्तोत्रों-द्वारा, जो वेदों और आगमोंके रससे पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन किया । इसके बाद देवी पार्वती और महादेवजीके चरणारविन्दको अपने मस्तकपर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणवके अर्थभूत महेश्वरका तथा वेदोंके गोपनीय रहस्य, वेदसर्वस्व और मोक्षदायक तारक मन्त्र ॐकारका ज्ञान प्राप्त करके यहीं मुखसे रहो तथा विश्वनाथजीके चरणोंमें सायुज्यरूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्तिका चिन्तन किया करो । अव मैं गुरुदेवकी सेवाके लिये बदरिकाश्रम तीर्थको जाऊँगा । तुम्हें फिर मेरे साथ सम्भाषणका एवं सत्सङ्गका अवसर प्राप्त हो ।

(अध्याय २३)





# वायवीयसंहिता ( पूर्वस्वण्ड )

प्रयागमें व्यथियोंद्वारा सम्मानित सतजीके द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यास्थानीं एवं पुराणोंकी परिचय तथा वायुसंहिताका प्रारम्भ

#### व्यास उवाच

जिस शिवाय सोमाय सगणाय सस्नवे। प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्तहेतवे॥ शक्तिरप्रतिमा यस्य होश्वर्यं चापि सर्वगम्। स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रवक्षते॥ तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमन्ययम्। सहादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्॥

व्यास्त्रजी कहते हैं—जो जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके हेतु तथा प्रकृति और पुरुषके ईश्वर हैं, उन प्रमथ-गण, पुत्रद्वय तथा उमासहित भगवान् शिवको नमस्कार है। जिनकी शक्तिकी कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्वस्त्रष्टा, सनातन, अजन्मा, अविनाशी, महान् देव, मङ्गलमय परमात्मा शिवकी मैं शरण लेता हूँ।

जो धर्मका क्षेत्र और महान् तीर्थ है, जहाँ गङ्गा और यमुनाका संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मछोकका मार्ग है, उस अयागमें ग्रुद्ध हृदयवाले सत्यव्यतपरायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियोंने एक महान् यज्ञका आयोजन किया। वहाँ बलेशरहित कर्म करनेवाले उन महात्माआंके यज्ञका समाचार मुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकालवेत्ता, उत्तम बीतिके ज्ञाता तथा कान्तदर्शी विद्वान् पौराणिकशिरोमणि स्तूजी उस स्थानपर आये। सूतजीको आते देख मुनियोंका मन प्रसन्नतासे खिल उठा। उन्होंने उनसे सान्त्वनापूर्ण मधुर वातें कहकर उनकी यथायोग्य पूजा की। मुनियोंद्वारा की हुई उस पूजाको ग्रहण करके सूतजीने उनकी प्रेरणासे अपने लिये वताये गये उपयुक्त आसतको स्वीकार किया। उस समय महर्षियोंने अनुकृल वचनोंद्वारा उनका मुन्कार करते हुए उन्हें अत्यन्त अभिमुख करके यह वात कही।

श्रहिष बोले — शिवभक्तशिरोमणि महाबुद्धिमान् महा-भाग रोमहर्षणजी ! आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान् सौभाग्यसे यहाँ पधारे हैं । तीनों 'लोकोंमें ऐसी कोई वात नहीं है, जो आपको विदित न हो । आप माम्यवश हमें दर्शन देनेके लिये स्वयं यहाँ आ गये हैं । अतः अव हमारा कोई कल्याण किये विना आपको यहाँसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिये । इसल्यि आप हमें रप्ति वह पवित्र पुराण सुनायें, जो अत्यन्त श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञानसे युक्त तथा वेदान्तके सारसर्वस्वसे सम्पन्न हो ।

वेदवादी मुनियांने, जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूतजीने मधुर, न्याययुक्त एवं ग्रुभ वचनोंमें उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया।

स्तजीने कहा-महर्पियो ! आपने मेरा सत्कार किया और मुझपर कृपा की है, ऐसी दशामें आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियोंद्वारा सम्मानित पुराणका भलीभाँति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा । अब मैं महादेवजी, देवी पार्वती, कुमार स्कन्द, गणेशजी, नन्दी तथा सत्यवतीकुमार साक्षात् भगवान् व्यासको प्रणाम करके उस परम पवित्र वेदतुल्य पुराणकी कथा कहूँगा, जो शिवतत्त्वके ज्ञानका सागर है और भोग एवं मोक्षरूपी फल देनेवाला साक्षात् साधन है । विद्याके सम्पूर्ण स्थानांकाः पुराणोंकी संख्याका और उनकी उत्पत्तिका विवरण दे रहा हूँ। आपलोग मुझसे इस विपयको ध्यान-पूर्वक सुनें। छः वेदाङ्ग, चार वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र—ये चौदह विद्याएँ हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और उत्तम अर्थ-शास्त्रको भी गिन लिया जाय तो ये विद्याएँ अठारह हो जाती हैं। इन अठारह विद्याओं के मार्ग एक दूसरेसे भिन्न हैं। इन सबके निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान् साक्षात् भगवान् शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुतिका कथन है । सम्पूर्ण जगत्के स्वामी उन भगवान शिवको जब समस्त संसारकी सृष्टि करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात् ब्रह्माजीको उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र, विश्वयोनि ब्रह्माको परमेश्वर शिवने जगत्की सृष्टिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पहले थे सब विद्याएँ दीं । उसके बाद उन्होंने पालन करनेके लिये भगवान् श्रीहरिको निश्रक्त किया और उन्हें जगत्की रक्षाके लिये शक्ति प्रदान की।

वे भगवान् विष्णु ब्रह्माजीके भी पालक हैं । ब्रह्माजी विद्या प्राप्त करके जब प्रजाकी सृष्टिके विस्तारकार्यमें लगे, तब उन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पहले पुराणको ही स्मरण किया और उन्होंको वे प्रकाशमें लाये । पुराणोंके प्रकट होनेके अनन्तर उनके चार मुखोंसे चारों वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ । फिर उन्हीं-के मुखसे सम्पूर्ण शास्त्रोंकी प्रवृत्ति हुई ।

द्वापरमें भगवान् श्रीहरि सत्यवतीके गर्भसे उसी तरह प्रकट हुए, जैसे अरणिसे आग प्रकट होती है । उस समय उनका नाम श्रीकृष्णद्वेपायन हुआ । मुनिवर ! श्रीकृष्ण-हैपायनने वेदोंको संक्षिप्त करके उन्हें चार भागोंमें विभक्त किया । इस प्रकार चार भागों में वेदोंका व्यास ( विस्तार ) करनेसे वे लोकमें वेदव्यासके नामसे विख्यात हुए । इसी तरह उन्होंने पुराणोंको संक्षित करके चार लाख क्लोकोंमें सीमित किया। आज भी देवलोकमें पुराणोंका विस्तार सौ कोटि क्लोकोंमें है । जो द्विज छहों अङ्गों और उपनिषदों-सहित चारों वेदोंको तो जानता है किंतु पुराणको नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान् नहीं हो सकता । इतिहास और पुराणींसे वेदकी व्याख्या करे । जिसका ज्ञान बहुत कम है अर्थात् जो पौराणिक ज्ञानसे शूच्य है, ऐसे पुरुषसे वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझपर प्रहार कर बैठेगा । सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्यन्तर और वंशानुचरित—ये पुराणके पाँच लक्षण हैं । छोटे और बड़ेके भेदसे अठारह पुराण बताये गये हैं। १---त्रह्मपुराण, २---पद्मपुराण, ३---विष्णुपुराण, ४—दिवपुराणः ५—भागवतपुराणः ६—भविष्यपुराणः ७— नारदपुराण, ८-मार्कण्डेयपुराण, ९-अग्निपुराण, १०-ब्रह्मवैवर्तपुराण, ११ — लिङ्गपुराण, १२ — वाराहपुराण, १३ — स्कन्दपुराण, १४-वामनपुराण, १५-कृर्मपुराण, १६-

मत्स्यपुराण, १७-गरुइपुराण और १८ - ब्रह्माण्डपुराण-यह पुराणोंका पावत्र कम है । इनमें शिवपुराण चौथा है, जो भगवान् शिवसे सम्बन्ध रखता है और सब मनोरथोंका. साधक है। इस प्रन्थकी इलोकसंख्या एक लाख है और यह बारह संहिताओं में विभक्त हैं । इसका निर्माण सीक्षात् भगवान शिवने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। • वेदन्यासने इस एक लाख रलोकवाले द्वितपुराणको संक्षिप्त करके चौबीस हजार क्लोकोंका कर दिया है। सात संहिताएँ हैं । पहली वियोदवरि-संहिता, इसमें दूसरी रुद्रसंहिता, तीसरी शतरुद्रसंहिता, कोटिच्द्रसंहिता, पाँचवीं उमासंहिता, छठी कैलाससंहिता और सातवीं वायवीयसंहिता है। इस प्रकार इसमें सात ही संहिताएँ हैं। विद्येश्वरसंहितामें दो हजार, रुद्रसंहितामें दस हजार पाँची सौ, शतरुद्रसंहितामें दो हजार एक सौ अस्ती, कोटिरुद्रसंहितामें दो हजार दो सौ चालीस, उमासंहितामें एक हजार आठ सौ चालीसः कैलाससंहितामें एक हजार दो सौ चालीस और वायतीयसंहितामें चार हजार क्लोक हैं। इस परम पवित्र शिवपुराणको आपलोगोंने सुन लिया । केवल चार इजार इलोकोंकी वायवीयसंहिता रह गयी है, जो दो भागोंसे युक्त है। उसका वर्णन मैं करूँगा। जो वेदोंका विद्वान् न हो, उससे इस उत्तम शास्त्रका वर्णन नहीं करना चाहिये । जो पुराणोंको न जानता हो और जिसकी पुराणपर श्रद्धा न हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिये । जो भगवान् शिवका भक्त हो, शिवोक्त धर्मका पालन करता हो और दोषदृष्टिसे रहित हो, उस जाँचे-बूझे हुए धर्मात्मा शिष्यको ही इसका उपदेश देना चाहिये । जिनकी कृपासे मुझको पुराणसंहिताका ज्ञान है, उन अमिततेजस्वी भगवान् व्यासको नमस्कार है। (अध्याय १)

## ऋषियोंका त्रह्माजीके पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परमपुरुषके विषयमें प्रश्न करना और त्रह्माजीका आनन्दमग्न हो 'रुद्र' कहकर उत्तर देना

स्तजी कहते हैं—महर्षियो ! पहले अनेक कलोंके बारवार बीतनेपर सुदीर्घकालके पश्चात् जब-यह वर्तमान कल्य उपस्थित हुआ और सृष्टिका कार्य आरम्भ हुआ, जब जीविका-सामक कर्म—कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यकी प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजादर्गके लोग सजग एवं सचेत हो गये, तब छ: कुलोंमें

उत्पन्न हुए महर्षियोंमें परस्पर बहस छिड़ गयी.। यह परब्रह्म है, यह नहीं है? इस प्रकार उनमें महान् विवाद होने लगा। किंतु परम तत्त्वका निरूपण अत्यन्त कठिन होनेके कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत्-स्रष्टा अविनाशी ब्रह्माजीका दुर्शन करनेके लिये उस स्थानपर

गये, बहाँ देवताओं और असुरोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान् ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवींसे . "भरे हुँए मुन्दर रमणीय में इ-शिखरपर, जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गन्धर्व सदा रहते हैं, ॰ विहंगमोंके समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूँगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं,तथा बिकुंक कन्दराएँ, छोटी गुफाएँ और अनेकानेक निर्झर जिसे मुशोभित करते हैं, एक ब्रह्मवन नामसे प्रसिद्ध वैन् है । उसमें नाना प्रकारके वन्यपशु भरे हुए हैं । उसकी लंबाई सी योजन और चौड़ाई दस योजनकी है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है, जौं मुखादु निर्मल जलसे भरा रहता है। वहाँके रमणीय पुष्पित वृक्षोंपर मतवाले भौरे छाये रहते हैं। उस वनमें एक मनोहर एवं विशाल नगर है, जो प्रात:-कालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्धर्ष शक्तिसे युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसोंका निवास है। वह नगर तपाये हुए सुवर्णका बना जान पड़ता है। उसकी चहारदीवारियाँ और सदर फाटक बहुत ऊँचे हैं। छोटे बुजों, ढाव् छतों, आवासस्थानों तथा सैकड़ों गलियोंसे उस नगरकी बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियोंसे आकाशको चूमता-सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनोंसे अलंकत है।

उस नगरमें प्रजापित ब्रह्मा अपने सभासदोंके साथ निवास करते हैं । वहाँ जाकर उन मुनियोंने साक्षात् लोकपितामह ब्रह्माजीको देखा । देविर्धियोंके समुदाय उनकी सेवामें बैठे थे । उनकी अङ्गकान्ति गुद्ध मुवर्णके समान थी । वे सब आभूषणोंसे विभूषित थे । उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्यभाव प्रकट होता था । उनके नेत्र कमलदलके गैसमान विशाल थे । दिव्य-कान्तिसे सम्पन्न, दिव्य गन्ध पूर्व अनुलेपनसे चर्चित, दिव्य स्वेत वस्त्रोंसे मुन्नोभित तथा दिव्य मालाओंसे विभूषित ब्रह्माजीके चरणारिवन्दोंकी वन्दना मुरेन्द्र, अमुरेन्द्र तथा योगीन्द्र भी करते थे । जैसे प्रभा दिवाकरकी सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त ग्रुम लक्षणोंसे युक्त साक्षात् सरस्वती देवी हाथमें चैवर ले उनकी सेवा कर रही थीं, इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थीं ।

ब्रह्माजीका दर्शन करके उन सभी महर्षियोंके मुख और नेत्र खिल उठे । उन्होंने मस्तकपर अञ्जलि बाँधकर उन सुर-श्रेष्ठकी स्तुति की ।

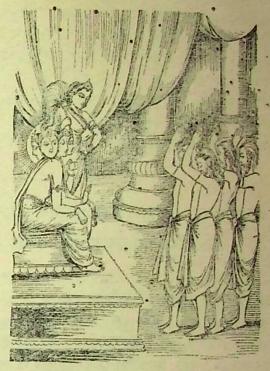

ऋृिष बोले—संसारकी सृष्टिः पालन और संहारके हेत्र तीन रूप धारण करनेवाले आप पुराणपुरुष परमातमा ब्रह्माको नमस्कार है। प्रकृति जिनका दारीर है, जो प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले हैं तथा प्रकृतिरूपमें तेईस विकारोंसे युक्त होनेपर भी जो वास्तवमें निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेवको नमस्कार है। ब्रह्माण्ड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्माण्डके उदरमें निवास करते हैं तथा वहाँ रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक्र्रू रूपसे सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्माजीको नमस्कार है। जो सर्व्लोकस्वरूप तथा समस्त लोकोंके स्वष्टा हैं, जो सम्पूर्ण जीवोंका दारीरसे संयोग और वियोग करानेमें हेतु हैं, उन ब्रह्माजीको नमस्कार है। नाथ! पितामह! आपसे ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टिः, पालन और संहार होते हैं, तथापि मायासे आवृत होनेके कारण हम आपको नहीं जानते।

सूतजी क.हते हैं—उन महाभाग महर्षियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी उन मुनियोंको आह्नाद प्रदान करते हुए गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले।

व्रह्माजीने कहा—महान् सत्त्वगुणसे सम्पन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियो ! तुम सब छोग एक साथ यहाँ किस ब्लिये आये हो ?

ब्रह्माजीके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियोंने हाथ जोड़ विनयभरी वाणीमें कहा ।

मुनि बोले-भगवन ! इमलोग अज्ञानके महान् अन्ध-

कारसे आदृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें पर्य तत्त्वका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप सम्पूर्ण जगत्के धारण-पोषण करनेवाले तथा समस्त कारणोंके भी कारण हैं। नाथ! यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको विदित्त न हो। कौन ऐसा पुरुष है, जो सम्पूर्ण जीवोंसे पुरातन, अन्दर्शामी उत्कृष्ट विद्युद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है ? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा सबसे प्रथम संसारकी सृष्टि

करता है ? महाप्राज्ञ ! हमारे इस संदेहका निवारण करनेके लिये आप हमें परमार्थ-तत्त्वका उपदेश दें।

मुनियोंके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्माजीके नेत्र आश्चर्यसे । खिल उठे । वे देवताओं, दानवों और मुनियोंके निकट खड़े हो गये और चिरकालतक ध्यानमम हो 'रुद्ध' ऐसा कहते हुए आनन्दिवमोर हो गये । उनका सारा इरीर पुलकित हो उठा । और वे हाथ जोड़कर बोले । (अध्यार्थ, २०)

#### -

# ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान् शिवकी ही महत्ताका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही सब साधनोंका फल बताना तथा उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नैमिषारण्यमें आना

ब्रह्माजीने कहा-एनियो ! जिन्हें न पाकर मनसिहत वाणी लौट आती है, जिनके आनन्दमय खरूपका अनुभव करनेवाला पुरुष कभी किसीसे नहीं डरता, जिनसे सम्पूर्ण भतों और इन्द्रियोंके साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्रपूर्वक यह समस्त जगत् पहले प्रकट होता है, जो कारणोंके भी स्रष्टा और विचारक परमकारण हैं, जिनके सिवा और किसीसे कभी भी जगत्की उत्पत्ति नहीं होती; \* सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्ष जिन शम्भुका अपने हृदयाकाशके भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्रके रूपमें उत्पन्न किया और मुझे ही सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान दिया, जिनके क्रपाप्रसादसे मैंने यह प्रजापतिका पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही बृक्षकी भाँति निश्चल भावसे प्रकाशमान आकाशमें विराजमान हैं, जिन परमपुरुष परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत-से निष्क्रिय जीवोंके शासक एवं उन्हें सिकयता प्रदान करनेवाले हैं, जो महेश्वर एक बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करनेवाले ईश्वर इन जीवोंसहित इन समस्त लोकोंको वशमें रखते हैं, सब रूपोंमें जो एकमात्र भगवान् रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्योंके हृदयमें भलीभाँति प्रविष्ट होकर स्थित हैं, जो स्वयं सम्पूर्ण विश्वको देखते हुए भी दूसरोंसे कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत्के अधिष्ठाता हैं, जो अनन्त शक्तिशाली एकमात्र भगवान् बद कालसे मुक्त समस्त कारणोंपर भी शासन करते हैं, जिनके लिये न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिल अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान, बल और क्रियारूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है। ' अ जो इस श्वर ( विनाशशील ), अव्यक्त ( प्रकृति ) पर तथा अमृतस्वरूप अक्षर ( अविनाशी ) जीवात्मापर शासन करते हैं, उनका निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उनमें लगाये रहनेसे तथा उन्होंके तत्त्वकी भावना करते हुए उनमें तन्मय रहनेसे जीव अन्तमें उन्हींको प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने-आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो विजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चन्द्रमा ही अपनी प्रभा फैछाते हैं, अपितु उन्हींके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुतिका कथन है। †एकमात्र महादेव महेश्वरको ही अपना

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
 व्यानन्दं यस्य वै विद्वान् न विभेति कुतश्चन ॥
 व्यसात् सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकम् ।
 सह भृतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रस्यते ॥
 क्रारणानां च यो धाता ध्याना परमकारणम् ।
 त सम्प्रस्यतेऽन्यसात् कुतश्चन कदाचन ॥
 (शि० पु० वा० सं० पू० खं३ । १-३)

\* न यस्य दिवसो रात्रिनं समानो न चाधिकः । स्वाभाविकी पराशक्तिनित्या ज्ञानिक्रिये अपि॥ (शि॰ पु० वा० सं० पू० खं० ३ १९१)

† यसिन्न भासते विद्युन्न सूर्यो न च चन्द्रमाः । यस्य भासा विभातीदिमित्येषा शाश्वती श्रुतिः ॥

(शि॰ पु॰ बा॰ सं॰ पू॰ खं॰ ३। १४)

आर्राध्यदेव जानना चाहिये। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद .उपलब्ध महीं होतां । ये स्वयं ही सबके आदि हैं। किंतु इनका न आदि है न अन्त ्रिये खभावसे ही निर्मल, खतन्त्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचररूप हैं। इनका सरीर अप्राकृतिक (दिव्य) है। ये श्रीमान् महेश्वर लक्ष्य और लक्षणसे रहित हैं । ये नित्यमुक्त होकर सबको बन्धनसे ैमुक्त करनेवाले हैं। कालकी सीमासे परे रहकर कालको प्रेरित करनेवाले हैं। अ ये सबके ऊपर निवास करते हैं। स्वयं ही सबके आवासस्थान हैं, सर्वज्ञ हैं तथा छः प्रकारके अध्वा ( मार्ग ) से युक्त इस सम्पूर्ण जगत्के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतोंसे वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अर्नन्त आनन्दराशिरूपी मकरन्दका पान करनेवाले मधुव्रत ( भ्रमर ) हैं। अलण्ड ब्रह्माण्डोंको मसलकर मृत्पिण्डके समान कर देनेकी कलामें पण्डित हैं। उदारता, वीरता, गम्भीरता और मधुरताके महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमा-रहित हैं। समस्त प्राणियोंके राजाधिराजके रूपमें विराजमान हैं। ये ही सृष्टिके प्रारम्भमें अपने अद्भुत क्रियाकलापद्वारा इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करते हैं और अन्तकालमें यह फिर इन्हींमें लीन हो जायगा । सब प्राणी इन्हींके वशमें हैं । ये ही सवको विभिन्न कार्योंमें नियुक्त करनेवाले हैं। पराभक्तिसे ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकारसे कभी नहीं।

वत, सम्पूर्ण दान, तपस्या और नियम-इन सब साधनोंको पूर्वकालमें सत्पुरुषोंने भावगुद्धि तथा अनुरागकी उत्पत्तिके लिये ही बताया था, इसमें संशय नहीं है। मैं, भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे-दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओंके द्वारा उनके दर्शनकी इच्छा रखते हैं। धर्मग्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार-विचारवाले लोगोंको उनका दर्शन होना असम्भूव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हींका दूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप तीन प्रकारका

अप्राकृतवपुः श्रीमान् लक्ष्यलक्षणवर्जितः ।
 अयं मुक्तो मोचकश्च द्यकालः कालचोदकः ॥
 (शि० पु० वा० सं० पू० खं० ३ । १७ )

है—स्थूल, भूक्ष्म और इन दोनोंसे परे। हम सब देवता आदि जिस रूपको प्रत्यक्ष देखते हैं, वह स्थूल है। सूक्ष्म रूपका दर्शन केवल योगियोंको होता है और उससे भी परे जो नित्य, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय तथा अविनाशी भगवस्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखनेवाले भजनपरायण भक्तोंकी ही दृष्टिमें आता है। भगवद्वतका आश्रय छेनेवाछे भक्त ही उसको देख पाते हैं । इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या गुह्यसे भी गुह्यतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान् शिवके प्रति भक्ति। जो उस भक्तिसे युक्त है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान् शिवकी कृपासे ही उपलब्ध होती है और उनकी कुपा भी भक्तिसे ही सम्भव होती है-इस प्रकार ये दोनों एक दूसरेके आश्रित हैं — ठीक वैसे ही, जैसे अङ्करसे बे ज और बीजसे अङ्कर होता है। जीवको भगवत्कृपासे ही सर्वत्र सिद्धियाँ भिलती हैं । सम्पूर्ण साधनोंसे अन्तमें भगवान्की कृपा ही साध्य है। अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रसादका साधन है धर्म और उस धर्मके स्वरूपका प्रतिपादन वेदने किया है। वेदोंके अभ्याससे पहलेके पुण्य और पापोंमें समता आती है, उस समतासे प्रसाद ( प्रसन्नता या अन्तःशुद्धि ) का सम्पर्क प्राप्त होता है और उससे धर्मकी वृद्धि होती है। धर्मकी वृद्धिसे पशु ( जीव ) के पापोंका क्षय होता है । इस तरह- जिसके पाप क्षीण हो गये हैं, उस जीवको अनेक जन्मोंके अभ्याससे क्रमशः उमा-महेश्वरके तत्त्वका ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदयमें उनके प्रति भक्तिका उदय होता है। उस भक्तिभावके अनुरूप ही महेश्वरके कपाप्रसादका उद्रेक होता है। उस प्रसादसे कर्मोंका त्याग होता है। कर्मोंके त्यागका अभिप्राय उनके फलोंके त्यागसे है, कर्मोंके खरूपतः त्यागसे नहीं । अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्मफलोंके त्यागसे शिवधर्ममें मङ्गलमयी प्रवृत्ति होती है।

इसल्यि शिवका कृपाप्रसाद प्राप्त करनेके उद्देश्यसे उम् सब लोग अपने स्त्री-पुत्रों और अग्नियोंके साथ वाणी और मनके दोबोंसे रहित होकर एकमात्र • भगत्रान् • शिवका ही ध्यानी करते. रहो । उन्होंमें निष्ठा रखकर उनके, भजनमें तत्पर हो जाओ । उन्हींमें मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो । सब कार्यः करते हुए मनसे उन्हींका चिन्तन किया करो । एक सहस्र दिव्य वर्षोंके लिये दीर्वकालिक यज्ञका आरम्भ करके उसे पूर्ण करो । यज्ञके अन्तमें मन्त्रद्वारा आवाहन करनेपर साक्षात् वायुदेवता वहाँ पधारेंगे । फिर वे ही तुम सव छोगोंके कल्याणका साधन एवं उपाय बतायेंगे । तत्पश्चात् तुम सव छोग परम मुन्दर पुण्यमयी वाराणसीपुरीको जाना, जहाँ पिनाकपाणि श्रीमान् भगवान् विश्वनाथ भक्तजनोंपर अनुप्रह करनेके लिये देवी पार्वतीके साथ सदा विहार करते हैं । द्विजोत्तर्मा ! वहाँ तुम्हें वड़ा भारी आश्चर्य दिखायी देगा। उस आश्चर्यको देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्षका उपाय बताऊँगा । उस उपायसे एक ही जन्ममें मुक्ति तुम्हारे हाथमें आ जायगी, जो अनेक जन्मोंके संसारवन्धनसे छुटकारा दिलानेवाली होगी । यह मैंने मनोमय चकका निर्माण किया है। इस चकको मैं यहाँसे छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नेमि विशीर्ण हो जाय-टूट-फूट जाय, वही तपस्याके लिये शम देश है।

ऐसा कहूकर नितामह ब्रह्माने उस सूर्यतुल्य तेजस्वी मनोमय चककी ओर देखा और महादेवजीको प्रणाम करके उसे छोड़ दिया । वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्माजीको प्रणाम करके उस स्थानके लिये चल दिये, जहाँ उस चककी नेमि जीर्ण-दीर्ण होनेवाली थी । ब्रह्माजीका फेंका हुआ वह मुन्दर चक्र मनोहर शिलाखण्डोंसे युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ठ जलसे पूर्ण किसी वनमें गिरा। उस चककी नेमिके

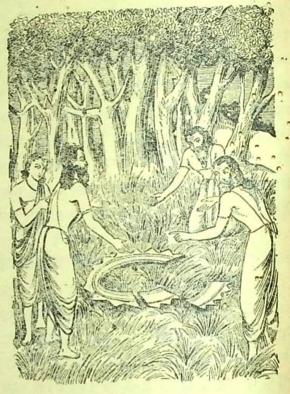

शीर्ण होनेसे वह मुनिपूजित वन नैमिष नामसे विख्यात हुआ । अनेक यक्ष, गन्धर्व और विद्याधर वहाँ आकर रहने लगे । पूर्वकालमें जगत्की सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले विश्वस्रष्टा एवं गाईपत्य अभिके उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियोने वहीं दिव्य यज्ञका आरम्भ किया था । वहीं शब्दशास्त्रः अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्त्रके ज्ञाता विद्वान् महर्षियोंने शक्ति ज्ञान और क्रियायोगके द्वारा शास्त्रीय विधिका अनुष्ठान किया था। उसी स्थानपर वेदवेत्ता विद्वान् सदा वाद और जल्पके बलसे युक्त वचनोंद्वारा अतिवाद करनेवाले वेदबहिष्कृत नास्तिकोंको पराहत या पराजित करते थे । तभीसे नैमिषारण्य ऋषियोंकी तपस्याके योग्य स्थान बन गया। स्फटिकमणिमय पर्वतकी शिलाओंसे झरते हुए अमृतके समान मधुर एवं खच्छ जलके कारण वह वन वड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्रायः अत्यन्त रसीले फल देनेवाले वृक्ष हैं तथा उस वनमें हिंसक जीव-जन्तुओंका अभाव है। (अध्याय ३)

नैमिपारण्यमें दीर्घसत्रके अन्तमें मुनियोंके पास वायुद्वताका आगमन, उनका सत्कार वधा

सुतज़ी कहते हैं-मुनीश्वरो ! उस समय उत्तम इतका पालन करनेवाले उन महाभाग महर्षियोंने उस देशमें मंहादेवजीकी आराधना करते हुए एक महान् यज्ञका

ऋषियोंके पूछनेपर वायुके द्वारा पशु, पाश एवं पशुपतिका तान्विक विवेचन

आयोजन किया । वह यज्ञ जब आरम्भ हुआ, तब महर्षियोंकी सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा । तदनन्तर समय बीतनेपर जब प्रचुर दक्षिणाओंसे युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब

ब्रह्माजीकी॰ अग्रज्ञासे वायुदेव स्वयं वहाँ पधारे । उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञकी अनुष्ठान करनेवाले वे मुनि ब्रह्माजीकी बासको याद करके•अनुपम हर्षका अनुभव करने लगे । उन सवने उठकर आकाशजनमा वायुदेवताको प्रणाम किया. और इन्हें बैठनेके लिये एक सोनेका बना हुँआ आसन् दिया । वायुदेवता उस आसनपर बैठे । मुनियोंने उनकी विभिन्नत् पूजा की । तदनन्तर उन सबका अभिनद्दन करके वे कुशल-मङ्गल पूछने लगे।

वायुदेवता बोले-अहाणो ! इस महान् यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण होनेतक तुम सब लोग सकुशल रहे न ? यज्ञहन्ता देवद्रोही दैत्योंने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुँचायी ? तुम्हें कोई प्रायश्चिल तो नहीं करना पड़ा ? तुम्हारे यज्ञमें कोई दोव तो नहीं आया 🛭 क्या तुमलोगोंने स्तोत्र और शस्त्रग्रहोंद्वारा देवताओंका तथा पितृकमें द्वारा पितरोंका भलीभाँति पूजन करके यज्ञविधिका अनुष्ठान भलीभाँति सम्पन्न किया ? इस महायज्ञकी समाप्ति हो जानेपर अव आपलोग क्या करना चाहते हैं ?

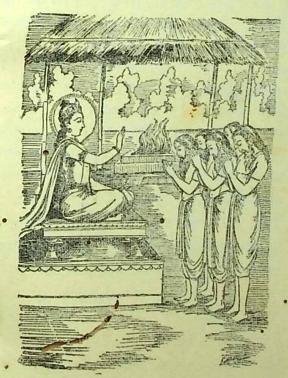

मुनियोंने कहा-प्रभी! हमारे कल्याणकी गुढिके लिये नंब आप लब्बं यहाँ आ गर्बे, तब अब हमारा सब प्रकारले क्रशल-मङ्गल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम हो गयी।

अय पहलेका बुचान्त सुनिये । हमारा हृदय अज्ञानान्यकारसे आकान्त हो गया था, तब इसने विज्ञानकी प्राप्तिके लिये पूर्वकालमें प्रजापतिकी उपायना की । शरणासत्वस्सळ प्रजापतिने इस शरणागतींपर कृपा करके इस प्रकार कहा— प्त्राह्मणों ! रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ही परम् कारण **हैं** L उन्हें तर्कसे नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान् पुरुष ही उनके खरूपको ठीक-ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपासे ही मिलती है और उस कृपासे ही परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपाप्रमादको प्राप्त करनेके लिये तुमलोग निमिषारण्यमें यज्ञका आयोजन करो । दीर्शकालतक चलनेवाले उस यंज्ञके द्वारा परम कारण रुद्रदेवकी आराधना करो । यज्ञके अन्तमें उन रुद्रदेवके कृपाप्रभादसे वायुदेवता वहाँ पधारेंगे । उनके मुखसे वहाँ तुम्हें ज्ञानलाभ होगा और उससे कल्याणकी प्राप्ति होगी। महाभाग ! ऐसा आदेश देकर परमेष्ठीने हम सबको यहाँ भेजा । हम इस देशमें आपके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए एक सहस्र दिव्य वर्पोतक दी कि लिक यज्ञके अनुष्ठानमें लगे रहे हैं । अतः इस समय आपके आगमनके सिवा हमारे लिये दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है।

दीर्वकालसे यज्ञानुष्ठानमें लगे हुए उन महर्षियोंका यह पुरातन वृत्तान्त सुनकर वायुदेवता मन-ही-मन प्रसन्न हो मुनियोंसे घिरे हुए वहाँ बैठे रहे । फिर उन सबके पूछनेपर उनके भक्तिभावकी बृद्धिके लिये उन्होंने भगवान् शंकरके सृष्टि आदि ऐश्वर्यको संक्षेपसे बताया ।

नैमिषारण्यके ऋषियोंने पूछा—देव ! आपने ईश्वरविषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया ? तथा आप अन्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके शिष्य किस प्रकार हुए ?

वायुद्वता बोळे-महर्षियो ! उन्नीसवें कल्पका नाम श्वेतलोहितकस्य समझना चाहिये। उसी कस्पमं चतुर्मुख ब्रह्माने सृष्टिकी कामनासे तपस्या की । उनकी उस तीव्र तपस्या-से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेदवरने उन्हें दर्शन दिया । वे दिव्य कुमारावस्थासे युक्त रूप धारण करके रूपवानोंमें श्रेष्ठ स्वेतनामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते े हुए उनके सामने उपस्थित हुए । वेदोंके अधिपति तथा सबके पालक पिता महेदनरका दर्शन करके गार्थनीसिंहत ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंसे उत्तम श्रान पाया। श्चान पाकर विश्वकर्मा चतुर्धुख ब्रह्मा सम्पूर्ण चराचर भूतोंकी

सृष्टि करने लगे । साक्षात् परमेश्वर शिवसे सुनकर ब्रह्माजीने अमृतस्वरूप शान प्राप्त कियाँ था, इसलिये मैंने तपस्याके बलसे उन्होंके मुखसे उस शानको उपलब्ध किया ।

मुनियोंने पूछा-आपने वह कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया, को सत्यसे भी परम सत्य -एवं ग्रुम है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानन्दको प्राप्त करता है ?

वायुदेवता बोले—महर्षियो ! मैंने पूर्वकालमें पशुः पाश और पशुपतिका जो ज्ञान प्राप्त किया था, मुख चाहनेवाले पुरुषको उसीमें ऊँची निष्ठा रखनी चाहिये। अज्ञान-से उत्पन्न होनेवाला दुःख ज्ञानसे ही दूर होता है। वस्तुके विवेकका नाम ज्ञान है । वस्तुके तीन भेद माने गये हैं--जड (प्रकृति), चेतन (बीव) और जून दोनोंका नियन्ता (परमेश्वर )। इन्हीं तीनोंको क्रमसे पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्रायः इन्हीं तीन तत्त्वोंको क्षरः अक्षर तथा उन दोनोंसे अतीत कहते हैं । अक्षर ही पशु कहा गया है । क्षर तत्त्वका ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनोंसे परे जो परमतत्व है, उसीको पति या पशुपति कहते हैं । प्रकृति-को ही क्षर कहा गया है। पुरुष (जीव) को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनोंको प्रेरित करता है, वह क्षर और अक्षर दोनोंसे भिन्न तत्त्व परमेश्वर कहा गया है। मायाका ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस मायासे आवृत है। मल और कर्मके द्वारा प्रकृतिका पुरुषके साथ सम्बन्ध होता है । शिव ही इन दोनोंके प्रेरक ईश्वर हैं । माया महेरवरकी शक्ति है । चित्रवरूप जीव उस माथासे आइत है । चेतन जीवको आच्छादित करने-वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जानेपर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विश्रद्ध ही शिवत्व है।

सुनियोंने पूछा—सर्वव्यापी चेतनको माया किस हेतुसे आवृत करती है ? किसल्चिये पुरुषको आवरण प्राप्त होता है और किस उपायसे उसका निवारण होता है ?

वायुदेवता बोळे—न्यापक तत्त्वको भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है; क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं। भोगके लिये किया गया कर्म ही उस आवरणमें कारण है। मलका नाश होनेसे वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, कॉल और नियति—हन्हींको कला आदि कहते हैं। कर्मफलका जो उपभोग करता है, उसीका नाम पुरुष (जीव) है। कर्म दो प्रकारके हैं—पुण्यकर्म और पापकर्म। पुण्यकर्मका

फल मुख और पापकर्मका फल दुःख, है। कर्म् अनादि है और फलका उपभोग कर छेनेपर उसका अन्त हो जाता है। यद्यपि जड कर्मका चेतन आत्मासे कुछ सम्बन्द नहीं है, तथापि अज्ञीनवश जीवने उसे अपने-आपमें मातू रक्ता है। भोग कर्मका विनाश करनेवाला है, प्रकृतिको भोग्य कहते हैं और भोगका साधन है शरीरे। वाह्य इन्द्रियाँ और अन्तः-करण उसके द्वार हैं । अतिशय भक्तिभावसे उपलब्ध हुए महेश्वरके कृपाप्रसादसे मलका नार्श होती है और नमलका नाश हो जानेपर पुरुष निर्मल - शिवके समान हो जाता है। विद्या पुरुषकी ज्ञानशक्तिको और कला उसकी क्रियाशक्तिको अभिन्यक्त करनेवाली है। राग भोग्य वस्तुके लिये क्रियामें प्रवृत्त करनेवाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक, होता है और नियति उसे नियन्त्रणमें रखनेवाली है। अन्यक्तरूप जो कारण है, वह त्रिगुणमय है; उसीसे जड जगत्की उत्पत्ति होती है और उसीमें उसका लय होता है। तत्त्वचिन्तक पुरुष उस अन्यक्तको ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं । सन्त, रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिसे प्रकट होते हैं; तिलमें तेल-की भाँति वे प्रकृतिमें सूक्ष्मरूपसे विद्यमान रहते हैं । सुख और उसके हेतुको संक्षेपसे सात्त्विक कहा गया है, दुःख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जडता और मोह—ये तमोगुणके कार्य हैं । सास्विकी वृत्ति ऊर्ध्वको छे जानेवाछी है। तामसीवृत्ति अधोगतिमें डालनेवाली है तथा राजसीवृत्ति मध्यम श्चितिमें रखनेवाळी है। पाँच तन्मात्राएँ, पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा प्रधान ( चित्त ), महत्तत्व (बुद्धि), अहंकार और मन-ये चार अन्तःकरण-सब मिलकर चौबीस तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेपसे ही विकार-सहित अव्यक्त (प्रकृति ) का वर्णन किया गया । कारणावस्था-में रहनेपर ही इसे अन्यक्त कहते हैं और दारीर आदिके रूपर्ने जय वह कार्यावस्थाको प्राप्त होता है, तब उसकी 'व्यक्त' संग्रा होती है--- ठीक उसी तरह, जैसे कारणावस्थामें स्थित होनेपर ्जिसे हम 'मिट्टी' कहते हैं, वही क़ार्यावस्थामें 'घट' आदि नाम धारण कर छेती है। जैसे चङ् आदि कार्य मृतिका आदि कारणसे अधिक भिन्न नहीं हैं, उती-प्कार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्तसे अधिक भिन्न नहीं हैं। इसिंख्ये एकमात्र अव्यक्त ही कारण, करण, उनका आधारभूत हारीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं।

मुनियोंने पूछा-प्रभो ! बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरते

व्यतिरिक्त किसी आव्मा नामक वस्तुकी वास्तविक स्थिति कहाँ है ?

वायुरेवता बोळ--महर्षियो ! सर्वव्यापी चेतनका खुद्धि, इन्द्रिय और शरीरसे पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नीमक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है; परंतु उसकी सत्तामें किसी हेतुकी उपलब्ध बहुत ही कठिन है। सत्पुरुप बुद्धि, इद्धिय और शरीरको, आत्मा नहीं मानते; क्योंकि स्मृति ( बुद्धिका ज्ञान ) अनियत है तथा उसे सम्पूर्ण शरीरका एक साथ अनुभव नहीं होता । इसीलिये वेदों और वेदान्तोंमें आत्माको पूर्वानुभूत विषयोंका स्मरणकर्ता सम्पूर्ण क्षेय पदार्थों में व्यापक तथा अन्तर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। न ऊपर है, न अगल-वगलमें है, न नीचे है और न किसी स्थान-विशेषमें । यह सम्पूर्ण चल शरीरोंमें अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूपसे स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरन्तर विचार करनेसे उस आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार कर पाते हैं।

पुरुषका जो यह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अग्रुद्ध, पराधीन, दु:खमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियोंका मूळ कारण है। उससे युक्त

हुआ पुरुष अपने कर्मके अनुसार सुखी, दुखी और मृह होता है । 🕆 जैसे पानीसे सींचा हुआ खेत अङ्कुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञानसे आप्लावित हुआ कर्म नृतन शरीरको अन्म देता है। ये शरीर अल्पन्त दुःख़ोंके आख्य माने जाते हैं । इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है । भूतकालमें कितने ही दारीर नष्ट हो गये और भविष्यकालमें सहस्रों दारीर आनेवाले हैं, वे सब आ-आकर जब जीर्ण-बीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीरमें अनन्त कालतक रहनेका अवसर नहीं पाता । यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और वन्धु-वान्धवोंसे जो मिलन होता है। वह पथिकको मार्गमें मिले हुए दूसरे पथिकोंके समागमके ही समान है। जैसे महासागरमें एक काष्ठ कीहींसे और दूसरा काष्ठ कहींसे बहता आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देरके लिये मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियोंका यह समागम भी संयोग-वियोगसे युक्त है । 📜 ब्रह्माजी-से लेकर स्थावर प्राणियोंतक सभी जीव पशु कहे गये हैं। उन सभी पशुओंके लिये ही यह दृष्टान्त या दर्शन-शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशोंमें बँधता और सुल-दुःल भोगता है। इसलिये 'पशु' कहलाता है । यह ईश्वरकी खीलाका साधन-भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। (अध्याय ४-५)

### महेक्वरकी महत्ताका प्रतिपादन

वायुद्वता कहते हैं—महर्षियो ! इस विश्वका निर्माण करनेवाला कोई पति है, जो अनन्त रमणीय गुणोंका आश्रय कहा गया है । वही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाला है । उसके विना संसारकी सृष्टि कैसे हो सकती है; क्योंकि पशु अर्ज्ञानी और पाश अचेतन है । प्रधान, परमाणु आदि जितने भी जड तन्त्र हैं, उन सबका कर्ता वह पति ही है—यह

वात स्वयं समझमें आ जाती है। किसी बुद्धिमान् या चेतन कारणके विना इन जड तत्त्वोंका निर्माण कैसे सम्भव है। पशु, पाश और पतिका जो वास्तवमें पृथक्-पृथक् स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुप योनिसे मुक्त होता है। क्षर और अक्षर—ये दोनों एक दूसरेसे संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्ताव्यक्त जगत्का भरण-पोषण करते हैं।

स च की न पुमानेष नैव चापि नपुंसकः। नैवोर्ध्व नापि तिर्वक् च नाथस्तात्र कुतश्चन॥
 अञ्चरीरं शरीरेषु चलेषु स्थाणुमव्ययम्। सदा पश्यति तं धीरो नरः प्रत्यवनर्धनात्॥

( शि० पु० वा० सं० पू० खं० ५ । ४८-४९ )

† यच्छरीरिनदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः परम् । अद्युद्धमवशं दुःखमध्वं न च विद्यते ॥ विपदां बीजभूतेन पुरुषस्तेन संयुतः । सुखी दुःखी च गृद्ध्य भवति स्वेन कर्मणा ॥ (शि० पु० वा० सं० पू० खं० ५ । ५१-५२)

‡ नैवास्य भविता कश्चित्रासी भवित कस्यचित्। पथि संगम एवाथं दारै: पुत्रश्च बन्धुभिः॥ यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोद्यी। समेत्य च व्यपैयातां तद्द् भूतसमागमः॥

(शि० पु० बा० सं० पू० खं० ५ । ५६-५९)

बे ही जगत्का बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं १ भोक्ता, भोग्य और प्रेरक--ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विश्व पुज्येंकि लिये इनसे भिन्न दूपरी कोई यस्तु जानने योग्य नहीं है ! सृष्टिके आरम्भने एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूमरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत्की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अन्तमें सबका तंहार कर डालते हैं । उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएँ हैं और सब ओर चरण हैं । ये ही सबसे पहले देवताओंमें ब्रह्माजीको उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि 'रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान् ऋषि हैं । मैं इन महान् अमृतस्यरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वरको जानता हूँ । इनकी अङ्गकान्ति सूर्यके समान है। ये प्रभु अज्ञानान्धकारसे परे विराजमान हैं । \* इन परमात्मासे पूरे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इनसे अत्यन्त सूक्ष्म और इनसे अधिक महान् भी कुछ नहीं है। इनसे यह मारा जगत परिपूर्ण है । इनके सब ओर हाथ-पैर, नेत्र, मस्तक, मख और कान हैं। ये लोकमें सबको ज्याप्त करके स्थित हैं। ये सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाले है, परंतु वास्तवमें मब इन्द्रियोंसे रहित हैं । सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और मृहद् हैं। ये नेत्रके बिना भी देखते हैं और कानके बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंत इनको पूर्णरूपसे जाननेवाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं । ये अणुसे भी अत्यन्त अणु और महान्से भी परम महान् हैं। ये अविनाशी महेश्वर इस जीवकी हृदय-गुफामें निवास करते हैं ।+

> \* विश्वन्ताद्धिको रुद्रो महर्पिरिति हि श्रुतिः ॥ वेदाहमेतं पुरुषं महान्त्रमृतं ध्रुवम् । आदित्यवर्णं तनसः परस्तात्संस्थितं प्रमुन् ॥ (शि० पु० वा० सं० पू० खं० ६ । १७-१८)

† सर्वनःपाणिपादोऽयं सर्वने।ऽक्षिशिरोमुखः। सर्वतः शुनियौं छोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जितः । सर्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं सहत्।। अचक्षरपि यः पश्यत्यक्रणांऽपि शृणोति यः। सर्व वेक्ति न वेक्तास्य तमाहुः पुरुषं परम् ॥ अणारणीयान्यहती महायान्यमव्ययः । निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वरः ॥ (शि॰ पु॰ बा॰ सं॰ पु॰ खं॰ ६। २१—२४)

एक साथ रहनेवाले दो पक्षी एक ही इक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमेंसे एक ती उस बुक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्षके फलका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। अ जीवारमा इस वृक्षके प्रति आसक्तिमें द्वा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है । वह जब कभी भगवत्कृपासे भक्तसेवित परम कारणरूप परमेश्वरैका और उनकी महिमाका साक्षात्कार कर छेता है, तैव शोकरहित हो मुखी हो जाता है। छन्द, यज्ञ, ऋतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य सम्पूर्ण विश्वको वह मायावी रचता है और मायासे ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृतिको ही माया समझना चाहिये और महेरवर ही वह मायावी है । † ये विश्वकर्मा महेरवर ही परम देवता परमात्मा हैं, जो सबके हृदयमें विराजमान हैं । उन्हें जानकर ही पुरुष परमानन्दमय अमृतका अनुभव करता है। ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, असीम एवं अविनाशी परमात्मा-में विद्या और अविद्या दोनों गृढभावसे स्थित हैं । विनाश-शील जडवर्गको ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीवको विद्या नाम दिया गया है; जो उन दोनों विद्या और अविद्यापर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न-विलक्षण हैं । ये प्रतापी महेश्वर इस जगत्में समष्टि भूत और इन्द्रियवर्ग रूप एक-एक जालको अनेक प्रकारसे रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अन्तमें संहार करके सबको अनेकसे एकमें परिणत कर देते हैं तथा पुनः सृष्टिकालमें मबकी पूर्ववत् रचना करके सवपर आधिपत्य करते हैं। जसे सूर्य अकेला ही ऊपर-नीचे तथा अगल्ज्वगलकी दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारणरूप पृथ्वी आदि तत्त्वोंका नियमन करते हैं । अडा, और मक्तिके भावसे प्राप्त होनेयोग्य, आश्रयरहित कहे जानेवाले, जगत्की उत्मत्ति और संहार करनेवाले, कल्याण-स्वरूप एवं सोलह कलाओंकी उन रचना

\* हो सुपणी च सयुजी समानं वृश्चमास्थिती।

क्षोडित पिप्पलं स्वादु परोडनइन् प्रपद्यति॥

(शि० पु० वा० सं पू खं० ६) ३०)

ं छन्दांसि यज्ञाः कतवो यद्भूतं सभ्यमेष जा माया विश्वं स्कल्यस्मिन्निविद्यो मायया परः। जायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्॥ (शिक्षुण वाक संक पूक खंक दा ३२-ई महादेवको जो जानते हैं, वे शरीरके वन्धनको सदाके लिये त्याग देते हैं अर्थात् जनम-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं।

वे ही परमेश्वर तीनों कालोंसे परे, निष्कल, मुर्वज्ञ, त्रिगुणा-धिश्वर एतं माक्षात् परात्पर ब्रह्मं है । मृम्पूर्ण विश्व उन्हींका • रूप है १ वे मैंघकी उत्पितिके कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुतिके योग्य हैं, प्रजाओंके पालक, देवताओंके भी देक्ता और मध्यूर्ण जरान्के लिये पूजनीय हैं। अपने हृदयमें विराजमान उन परमेश्ररकी हम उपामना करते हैं। जो काल आदिस<mark>ें परे हैं, जिनसे ध</mark>ह समस्त प्रपन्न प्रकट होता है, जो धर्मके पालक, पापके नाराक, भोगोंके स्वामी तथा सम्पूर्ण विस्वके धाम हैं, जो ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवता औं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरोके भी ईश्वर महादेवको हम मबसे परे जानते हैं । उनके शरीररूप कार्य और इन्द्रिय तथा मनरूपी करण नहीं हैं । उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत्में कोई नहीं दिखायी देता । ज्ञान, बल और क्रियारूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदोंमें नाना प्रकारकी मुनी गयी है। उन्हीं शक्तियोंसे इस मम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है । उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिह्न है, न उसपर किमीका शामन है । वह समस्त कारणोंका कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उसका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्मके माया-मलादि हेतु ही हैं। वह एक ही सम्पूर्ण विश्वमें, समस्त भूतोंमें गुह्यरूपसे व्याम है। वही सब भूतोंका अन्तरात्मा और धूर्माध्यक्ष कहलाता है। वह मब भूतांके अंदर बसा हुआ, मबका द्रष्टा, माक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विवशात्मा निष्किय पुरुषोंको वसमें रखनेवाला है। वह नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन है। वह एक है, कामना-रहित है और बहुतोंकी कामना पूर्ण करनेवाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात् ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य सबके कारणरूप उन जगदीश्वर परमदेवको जानकर जीव सम्पूर्ण पाड़ों ( बन्धनों )से मुक्त हो जाता है। वे सम्पूर्ण विश्वके खुद्धः, सर्वज्ञः, स्वयं ही अपने प्राकट्यके हेतुः श्राच्याल्यः, कालके भी स्रष्टाः, सम्पूर्ण दिव्य गुणोंसे सम्पन्नः प्रकृति और जीवात्माके स्वामीः समस्त गुणोंके शासक सथा संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं। जिन परम्देवने सबसे पहले ब्रह्मा जीको उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदोंका ज्ञान दियाः अपने स्वरूपविषयक बुद्धिकी प्रसन्न (विकसित)

करनेवाले उन परमेश्वर शिवको जानकर मैं इस संसार-वन्धनसे पूरनेके लिये उनकी शरणमें जाता हूँ । क

यह वेदान्त शास्त्रका परम गोपनीय ज्ञान है; पूर्व कल्पमें मुझे इसका उपदेश किया गया था । मैंने बड़े भारी पौभायसे ब्रह्माजीके मुखसे इस ज्ञानको पाया था । जो शम-दमसे रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो अपना पुत्र, सदाचारी तथा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये । जिसकी परमदेव परमेश्वरमें परम

परिव्यवालादकलः स परमेश्वर: । एव सर्ववित् विगुणाधीशो बह्य साञ्चात् परात्परः॥ तं विश्वरूपनभवं भव गीड्यं प्रजापनिम्। जग पूज्यं खिचत्तस्थगुपारनहे ॥ कालादिभिः विषये यस्मान् प्रपन्नः परिवर्तते । पापनुरं भेगेश विश्वधाम च॥ नसीश्वराणां परमं नहेश्वरं नं देवनानां परमं चरैदनम्। पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदान देवं भुवनेश्वरेश्वरम् ॥ न तस्य विद्यते कार्यं कारणं च न विद्यते । नत्सनोऽधिक शापि कचिञ्जगनि परास्य विविधा शक्तिः श्रुतौ न्वाभाविकी श्रुता ॥ शानं बलं किया चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतम्। न नस्यास्ति पतिः कश्चिन्नैव लिङ्गं न चेशिता । कारणं कारणानां = सत्तेषामधिपाधिप:॥ न चास्य जनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन। जन्महेनवस्तद्वन्मलमायादिसंश्वकाः॥ स एक: सर्वभूतेषु गृहो व्याप्तश्च विश्वतः । सर्वभूनान्नरात्मा च धर्माध्यक्षः स सर्वभूताधिवासध सा श चेता च निर्गुण: । एको वशी निष्क्रियाणां बहुनां विवशात्मनाम्॥ नित्यानामध्यसौ नित्यदचेतनानां च एको बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति॥ सांख्यय गाथिनम्यं यत् कारणं जगतां पतिम् । शात्वा देवं पद्म: पादी: सर्वेरेव विमुच्यते ॥ विश्वकृद् विद्ववित स्वात्मये निशः कालकृद्गुणी । क्षेत्रशपतिगुंणेदाः पाशमाचकः ॥ वेदांक्षीपादिशत्स्वयम् । पूर्व बो देवस्तमहं वृद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसाद्तः ॥ सुमुक्षरस्मात् संसारात् प्रपद्ये शरणं शिवम् ॥ (शि॰ पु॰ वा॰ सं॰ पू॰ खं॰ ६। ५५-६ ७ई) भक्ति है, जैसे परमेश्वरमें है, वैसे ही गुरुमें भी है, उस महात्मा पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अयो प्रकाशित होते हैं। अवाः संक्षेपसे यह सिद्धान्तकी बात सुनो निभगवान् शिव प्रकृति और पुरुषसे परे हैं। वे ही सृष्टिकालमें जगत्को रचते और संहारकालमें पुनः सबकी आंत्मसात् कर लेते हैं। ( अध्याय ६')

## त्रह्माजीकी मूर्च्छा, उनके मुखसे रुद्रदेवका प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्माजीके द्वारा आठ नामोंसे महेश्वरकी स्तुति तथा रुद्रकी आज्ञासे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना

तद्नन्तर कालमहिमा, प्रलय, ब्रह्माण्डकी स्थिति तथा सर्ग आदिका वर्णन करके वायुदेवताने कहा-पहले ब्रह्माजीने पाँच मानसंपुत्रोंको उत्पन्न किया, जो उनके ही समान थे । उनके नाम इस प्रकार हैं -- सनक सनन्दन, विद्वान् सनातन, ऋभु और सनन्द्रमार । वे सव-के-सव योगी, वीतराग और ईंध्यादोषसे रहित थे। इन सबका मन ईश्वरके चिन्तनमें लगा रहता था। इसलिये उन्होंने सृष्टिरचनाकी इच्छा नहीं की । सृष्टिसे विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गये, तब ब्रह्माजीने पुनः सृष्टिकी इच्छासे बडी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घकालतक तपस्या करनेपर भी जब कोई काम न बना, तब उनके मनमें दु:ख हुआ । उस दु:खसे क्रोध प्रकट हुआ । क्रोधसे आविष्ट होनेपर ब्रह्माजीके दोनों नेत्रोंसे आँसूकी बूँदें गिरने लगीं । उन अध्विन्दुओंसे भूत-प्रेत उत्पन्न हुए । अभूसे उत्पन्न हुए डन सब भृतों-प्रेतोंको देखकर ब्रह्माजीने अपनी निन्दा की । उस समय क्रोध और मोहके कारण उन्हें तीत्र मूर्च्छा आ गयी । क्रोधसे आविष्ट हुए प्रजापतिने मूर्च्छित होनेपर अपने प्राण त्याग दिये । तव प्राणोंके स्वामी भगवान् नीललोहित बद्र अनुपम कृपा-प्रसाद प्रकट करनेके लिये ब्रह्माजीके मुखसे वहाँ प्रकट हुए । उन जगदीश्वर प्रभुने अपनेको ग्यारह रूपोंमें प्रकट किया । महादेवजीने अपने उन महामना म्यारह स्वरूपोसे कहा---विचे ! मैंने छोकपर अनुप्रह करनेके छिये तुमलोगोंकी सृष्टि की हैं। अतः तुम आलस्यरहित हो सम्पूर्ण लोककी व्यापनाः हितसाधन तथा प्रजा-संतानकी बुद्धिके लिये प्रयत करो ।'

महेश्वरके ऐसा कहनेपर वे रोने और चारों ओर दौड़ने छो। रोने और दौड़नेके कारण उनका नाम 'कद्र' हुआ। जो कद्र हैं, वे निश्चय ही प्राण हैं और जो प्राण हैं, वे मुद्रातमा, कद्र हैं। तत्पश्चात् ब्रह्मपुत्र महेश्वरने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्माजीको पुनः प्राणदान दिया। ब्रह्माजीके शरीरमें प्राणोंके लौट आनेपर रुद्रदेवका मुख प्रसन्नतासे खिल उढा। उन विश्वनाथने ब्रह्माजीसे यह उत्तम बात कही—'उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले जगहुरु महाभाग विरिञ्च! डरो मतः डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राणोंको न्तन जीवन प्रदान किया है; अतः मुखसे उठो। स्वप्नमें मुने हुए वाक्यकी भाँति उस मनोहर वीचनको मुनकर ब्रह्माजीने प्रफुल कमलके समान मुन्दर नेत्रोंद्वारा घीरेसे भगवान् हरकी ओर देखा। उनके प्राण पहलेकी तरह लौट आये थे। अतः ब्रह्माजीने दोनों हाथ जोड़ स्नेह्युक्त गम्भीर वाणीद्वारा उनसे कहा—'प्रभो! आप दर्शनमात्रसे मेरे मनको आनन्द प्रदान कर रहे हैं; अतः बताइये, आप कौन हैं ? जो सम्पूर्ण जगत्के रूपमें स्थित हैं, क्या वे ही भगवान् आप ग्यारह रूपोंमें प्रकट हुए हैं ?'

उनकी यह बात मुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम मुखदायक करकमलों द्वारा ब्रह्मा जीका स्पर्ध करते हुए बोळे—'देव ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होक्ब प्रकट हुआ हूँ। ये जो ग्यारह रुद्र हैं, तुम्हारी मुरक्षा के लिये यहाँ आये हैं। अतः तुम मेरे अनुप्रहसे इस तीत्र मूच्छांको त्यागकर जाग उठो और पूर्ववत् प्रजाकी स्तृष्टि करो।'

भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर ब्रह्माज्ञीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्माने आठ नामोंद्वारा परमेश्वर शिवका स्तवन किया।

• ब्रह्माजी बोले—भगवन् ! स्ट्री! आपका तेज असंख्य सूर्योंके समान अनन्त है । आपको नेप्स्कार है । रसस्वरूप और जलमय विप्रह्वाले आप भवदेवताको निर्माण है । नन्दी और मुर्गम (कामधेनु ) ये दोनों आपके स्वरूप हैं । आप पृथ्वीरूपधारी दार्वको नमस्कार है । स्पर्शमय वायुरूपवाले

\* यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते सहात्मनः॥ ﴿ शि० पु० वा० सं० पू० छा० ६। ७५ ) आपको नमस्कार है। आप ही वसुरूपधारी ईश हैं। आपको नमस्कार है। अत्यन्त तेजस्वी अग्निरूप आप पशुपतिको नमस्कार है। शब्दतन्मात्रासे युक्त आकासरूपधारी आप भीमदेवको नमस्कार है। उग्रूरूपवाले यजमागमूर्ति आपको नमस्कार है। सोमरूप आप अमृतमूर्ति महादेवजीको नमस्कार है। इस प्रकार आठ मूर्ति और आठ नामवाले आप भगवान शिवको मेरा नमस्कार है।

इस प्रकार विश्वनाथ महादेवजीकी स्तुति करके लोकपितामह ब्रह्माने प्रणामपूर्वक उनसे प्रार्थना की—'भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी मेरे पुत्र भगवान् महेश्वर! कामनाशन! आप सृष्टिके लिये मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जगत्प्रभो! इस महान् कार्यमें संलग्न हुए मुझ ब्रह्माकी आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजाकी सृष्टि करें।'

ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर कल्याणकारी, विपुरनाशक रुद्रदेवने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी बात मान ली। तदनन्तर प्रसन्न हुए महादेवजीका अभिनन्दन करके सृष्टिके लिये उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्माने अन्यान्य प्रजाओंकी सृष्टि आरम्भ की। उन्होंने अपने मनसे ही मरीचि, भृगु, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि और विसष्टकी सृष्टि की। ये सब ब्रह्माजीके पुत्र कहे गये हैं। धर्म, संकल्य और रुद्रके साथ इनकी संख्या बारह होती है। ये सब पुराने यहस्य हैं। देवगणोंसहित इनके बारह दिव्य वंश कहे गये हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियोंसे अलंकृत हैं। तत्यश्चात् जलपर स्थित हुए रुद्रसहित ब्रह्माजीने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करनेका विचार किया। ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये

समाधिस्य हो अपने खित्तको एकाग्र किया । तर्लश्चात् मुखसे देवताओंक्ट्रें, कोलसे पितरोंको, कटिके अगले भागसे अमुरोंक्रे तथा प्रजननेन्द्रिय (लिङ्गः) से सर्व मनुष्योंको उत्पन्न किया । उनके गुद्रास्थानसे राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूखसे व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण-की प्रधानता होती है । वे सतको विचरते और बर्ख्यान होते हैं । साँप, यक्ष, भूत और गन्धर्व-ये भी ब्रह्माजीके अङ्गोंसे उत्पन्न हुए । उनके पक्षभागसे पक्षी हुए । वक्षःखलसे अजङ्गम ( स्थावर ) प्राणियोंका जन्म हुआ । मुखसे वकरों और पार्श्वभागसे भुजंगमोंकी उत्पत्ति हुई । दोनों पैरोंसे घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग्, ऊँट, खबर, त्यङ्क नामक मृग तथा पशु जातिके अन्यान्य प्राणी उत्पन्न हए । रोमावलियोंसे ओषधियों "और फल-मूलोंका प्राकट्य हुआ । ब्रह्माजीके पूर्ववर्ती मुखसे गायत्री छन्द, ऋग्वेद, त्रितृत् स्तोमः रथन्तर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञकी उत्पत्ति हुई । उनके दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम, बृहत्साम और उक्थ नामक यज्ञकी उत्पत्ति हुई । उन्होंने अपने पश्चिम मुखसे सामवेद, जगती छन्द, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक यज्ञको प्रकट किया । उनके उत्तरवर्ती मुखसे एकविंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक यज्ञ, अनुष्य छन्द और वैराज नामक सामका प्रादुर्भाव हुआ । उनके अङ्गांसे और भी बहुत-से छोटे-बड़े प्राणी उत्पन्न हुए । उन्होंने यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्सराओंके समुदाय, मनुष्य, किंनर, राक्षस, पक्षी, पद्म, मृग और सर्व आदि सम्पूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर-जङ्गम जगत्की रचना की । उनमेंसे जिन्होंने जैसे-जैसे कर्म पूर्व कल्पोंमें अपनाये थे, पुनः-पुनः सृष्टि होनेपर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मोंको अपनाया । उस समय वे अपनी पूर्व भावनासे भावित होकर हिंसा-अहिंसासे युक्तः मृदु-कठोर, धर्म-अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्मको अपनाते हैं; क्योंकि पहलेकी वासनाके अनुकूल कुर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं।

इस प्रकार विधाताने ही स्वयं इन्द्रियोंके विषय, भूत और शरीर आदिमें विभिन्नता एवं व्यवहारकी सृष्टि की है। उन पितामहने कल्पके आरम्भमें देवता आदि प्राणियोंके नप्प, रूप तथा कार्य-विस्तारको वेदोक्त वर्णनके अनुसार ही निश्चित किया। ऋषिश्चेंके नाम तथा जीविका-साधक कर्म भी उन्होंने वेदोंके अनुसार ही निर्दिष्ट किये। अपनी रात व्यतीत होनेपर अजन्मा ब्रह्माने स्वरचित प्राणियोंको वे ही नाम और कर्म

<sup>\*</sup> ब्रह्मोवाच-
तमस्ते भगवन् रुद्ध भास्करामिततेजसे ।

नमो भवाय देवाय रसायान्द्रुमयात्मने ॥

श्वायं क्षितिस्पाय नन्दीसुरभये नमः ।

र्द्शाय वसवे तुभ्यं नमः स्पर्शमयात्मने ॥

पश्चां पतये चैव पावकायातितेजसे ।

भीमाय व्योमस्पाय शब्दमात्राय ते नमः ॥

उद्यायोशस्त्रस्पाय यजमानात्मने नमः ।

महाशिवाय सोमाय नमस्त्वमृतमृत्ये ॥

(शि० पु० वा० सं० पु० सं० १२ । ४१-४४ )

दिये, जो पूर्वकल्पमें उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न-भिन ऋतुषोंके पुनः-पुनः आनेपर उनके चिह्न और नामरूप आदि पूर्ववत् रहते हैं, उसी प्रकार गुगादि कालमें भी उनके पूर्वभाव ही दृष्टिंग चर होते हैं। इस प्रकार स्वयम्भू ब्रह्मा जीकी लोकस्प्रिं उन्होंके विभिन्न अङ्गांसे प्रकट हुई है। महत्से लेकर विशेषपर्यन्त सव कुछ प्रकृतिका विकार है। यह प्राकृत जगत् चन्द्रमा और सूर्यकी प्रभासे उद्गासितः अह और नक्षत्रोंसे म.ण्डतः नदियोः पर्वतो तथा समुद्रिस अलंकृत और भाँति-भाँतिके स्मणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदोंसे मुशोभित है। इसीको ब्रह्माजीका वन या ब्रह्म-ब्रुक्ष कहते हैं।

उन ब्रह्मवनमें अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्मनृक्ष अन्यक्तरूपी बीजसे प्रकट एव ईश्वरके अनुप्रहपर स्थित है । बुद्धि इमका तना और नड़ी-वड़ी डालियाँ हैं । इन्द्रियाँ भीतरके खोल्ले हैं । महाभूत इसकी सीमा हैं। विशेष पदार्थ इसके ब्रिमील पत्ते हैं । धर्म और अधर्म इतके मुन्दर फूल हैं। इसमें मुख और दु:खरूपी फल लगते हैं तथा यह सम्पूर्ण मूर्ताके जीवनका खहारा है । ब्राह्मणलोग बुलोकको उनका मस्तक, अस्कादीको नामि, चन्द्रमा और सूर्युको नेत्र, दिशाओंको कान और पृथ्वीको उनके पैर बताते हैं। वे अचिन्त्यस्त्ररूप महेश्वर ही सैव भूतोंके निर्माता है। उनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षः स्थलकं ऊपरी भागसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, दोनों जॉंग्रोंसे वैदेय और पैरोंसे गूड़ उत्पन्न हुए हैं । इस प्रकार उनके अङ्गीसे ही ममूर्ण वर्णींका प्रादुर्भाव हुआ है।

( अध्याय ७-१२)

### भगवान् रुद्रके ब्रह्माजीके मुखसे प्रकट होनेका रहस्य, रुद्रके महामहिम खरूपका वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणोंकी सृष्टि तथा ब्रह्माजीके रोकनेसे उनका सृष्टिसे विरत होना

ऋषि बोछे-प्रभो ! आपने चतुर्मख ब्रह्म के मख-से परमात्मा रुद्रदेवकी सृष्टि बतायी है। इस विषयमें हमको संशय होता है। जो प्रख्यकालमें कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अमिसहित समस्त लोकका संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भयसे प्रणाम करते हैं, जिन लोकसंहारकारी महेस्वरके वशमें वे दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेवजीने पूर्वकालमें ब्रह्मा और विष्णुको अपने शरीरसे प्रकट किया था, जो प्रमु सदा ही उन दोनोंके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान् रुद्र अन्यक्तजनमा ब्रह्माके पुत्र कैसे हो गये ? तात ! भगवान् ब्रह्माने मुनियोंसे जैसी बात बतायी थी; वह सब आप ठीक-ठीक कहिये। भगवान् शिवके उत्तम यशका अवण करनेके लिये हमारे हृदयमें बड़ी श्रद्धा है।

वायुद्वताने कहा--- त्राहाणो ! तुम सव लोग जिज्ञासा-में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्वकालमें पितामह ब्रह्माजीके समक्ष यही प्रश्न र्बन्ता था। उसके उत्तरमें पितामहने मुलसे जो कुछ कहा था, वही मैं तुम्हें बताऊँगा । वैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए और किर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णुकी परस्पेर उत्पत्ति हुई; वह सब विषय सुना रहा हूँ । ब्रह्माः विष्णु और इद्र—तीनीं ही

कारणात्मा हैं। वे कमशः चराचर जगत्की सृष्टि, पालन और सहारके हेतु हैं और साक्षात् महेश्वरसे प्रकट हुए हैं । उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वरसे भावित और उनकी शक्तिसे अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। पूर्वकालमें पिता महेश्वरने ही उन तीनोंको तीन कर्मोंमें नियुक्त किया था। ब्रह्माकी सृष्टि-कार्यमें, विष्णुकी रक्षाकार्य-में तथा रुद्रकी संहारकार्यमें नियुक्ति हुई थी। कल्पान्तरमें परमेश्वर शिवके प्रसादसे रुद्रदेवने ब्रह्मा और नारायणकी सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्पमें जगनमय ब्रह्माने स्ट्र तथा विष्णुको उत्पन्न किया था। फिर कल्पान्तरमें भगवान् विष्णुने भी रुद्र तथा ब्रह्माकी सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्माने नारायणकी और रुद्रदेवने ब्रह्माकी सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पोंमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन होते और एक दूसरेका हित चाहते हैं। उन-उन कल्पोंके वृत्तान्तको लेकर महर्षिगण उनके प्रभावका वर्णन किया करते हैं।

प्रत्येक कल्पमें भगवान् रुद्रके आविभीवका जो कारण है। उसे बता रहा हूँ । उन्होंके प्रादुर्भावसे ब्रह्माजीकी खृष्टिका प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे चलता रहता है। ब्रह्माण्डसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्पमें प्रजाकी स्तृष्टि करके प्राणियोंकी

वृद्धि न होनेसे जब अत्यन्त दुःखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दु: खकी शान्ति और, प्रजावर्गकी बृद्धिके लिये उन-उन करोंमें रुद्रगुणोंके स्वामी कालस्वरूप नीललोहित सहेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वरकी आज्ञासे ब्रह्माजीके पुत्र होकर उनपर अनुग्रह करते हैं । वे ही तेजोराशिः अनामयः अनादि, अनन्तः, धातुः, भूतसंहारक और सर्वव्यापी भगवान् र्इंश परमः ऐक्वर्यसे संयुक्त, परमेश्वरसे भावित और सदा उन्होंकी शक्तिसे अधिष्ठित हो उन्होंके चिह्न धारण करते हैं। उन्होंके नामसे प्रसिद्ध हो उन्होंके समान रूप धारणकर उनके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । इनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वरके समान होता है। ये उनकी आज्ञाके पालक हैं। सहस्रों सूर्योंके समान उनका तेज है। वे अर्धचन्द्रको आभूषणके रूपमें धारण करते हैं। उनके हार, बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मूँजकी मेखला धारण करते हैं। जलंघरः विरिञ्च और इन्द्र उनकी सेवामें खड़े रहते हैं तथा हाथमें कपालखण्ड उनकी शोभा बढ़ाता है। गङ्गाकी ऊँची तरङ्गोंसे उनके पिङ्गल वर्णवाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलास पर्वतके विभिन्न प्रान्त टूटी हुई दाढ़वाले सिंह आदि वन्य पशुओंसे आक्रान्त हैं। उनके वायें कानोंके पास गोलाकार कुण्डल झिलमिलाता रहता है। वे महान् वृषभपर सवारी करते हैं । उनकी वाणी महान् मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर है, कान्ति प्रचण्ड अभिके समान उद्दीप्त है और

बल-पराक्रम भी महान् है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेस्वरका विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्माजीको विशान देकर सृष्टिकार्यो उनकी सहायता करते हैं। अतः कृद्रके ईपा-प्रसादमे प्रत्येक कल्पमें प्रज्ञापितकी प्रजास्तृष्टि प्रवाहरूपसे नित्य वनी हिती है।

एक समय ब्रह्माजीने नीळळोहित भगवान् रहसे दृष्टि करनेकी प्रार्थना की। तब भगवान् रहने मानितक सेकट्यके द्वारा बहुत-से पुरुषोंकी सृष्टि की। वे सब-के-सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाज्द्र धारण कर रक्खे थे। सभी निर्भय, नीळकण्ठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुँचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुष्ठ थे। उन रहगणोंने सम्पूर्ण चौदह भुवनोंको आच्छादित कर लिया था। उन विविध रहोंको देखकर पितामहने रुद्रदेवसे कहा—देवदेवेश्वर्र ! आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओंकी सृष्टि न कीजिये, आपका कल्याण हो। अय दूसरी प्रजाओंकी सृष्टि कीजिये, जो मरण-धर्मवाली हों।

त्रह्माजीके ऐसा कहनेपर परमेश्वर रुद्र उनसे हँसते हुए वोले—'मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अग्रुभ प्रजाओंकी सृष्टि तुम्हीं करो।' ब्रह्माजीसे ऐसा कहकर सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी भगवान् रुद्र उन रुद्रगणोंके साथ- प्रजाकी सृष्टिके कार्यसे निवृत्त हो गये।

## त्रवाजीके द्वारा अर्द्धनारीश्वररूपकी स्तुति तथा उस स्तोत्रकी महिमा

वायुदेव कहते हैं—जब फिर ब्रह्माजीकी रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुन; मैथुनी सृष्टि करनेका विचार किया। इसके प्रहले ईश्वरसे नारियोंका समुदाय प्रकट नहीं हुआ था। इसलिये तबतक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मनमें ऐसे विचारको स्थान दिया, जो निश्चित-रूपसे उनके मनोर्ककी सिद्धिमें सहायक था। उन्होंने सोचा, प्रजाओंकी कि कि लिये परमेश्वरसे ही पूछना चाहिये; क्योंकि उनकी कृपाके बिना ये प्रजाएँ बढ़ नहीं सकतीं। ऐसा सोचकर विश्वारमा ब्रह्माने तपस्था करनेकी तैयारी की। तब जो आद्या, अनन्ता, लोकभाविनी, सूक्ष्मतरा, शुद्धा, भाव-गम्या, मनोहरा, निर्गुणा, निध्पप्रज्ञा, निष्कला, नित्या तथा

सदा ईश्वरके पास रहनेवाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसीसे युक्त भगवान् त्रिलोचनका अपने हृदयमें चिन्तन करते हुए ब्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्यामें लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मापर उनके पिता महादेवजी थोड़े ही समयमें संतुष्ट हो गये। तदनन्तर अपने अनिर्वचनीय अंशसे किसी अद्भुत मूर्तिमें आविष्ट हो भगवान् महादेव आधे शरीरसे नारी और आधे शरीरसे ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्माजीके पास गये। उन सर्वव्यापी, सब कुछ देनेवाले, सत्-असत्से रहित, समस्त उपमाओंसे शून्य, शरणागतवत्सल और सनातन शिवको दण्डवत् प्रणाम करके ब्रह्माजी उठे और हाथ जोड़ महादेच्ची तथा महादेवी पार्वतीकी स्तुति करने लगे।

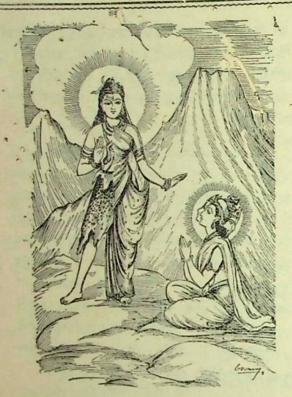

ब्रह्मा बोले-देव ! महादेव ! आपकी जय हो । ईश्वर ! महेश्वर ! आपकी जय हो ! सर्वगुणश्रेष्ठ शिव ! आपकी जय हो। सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी शंकर ! आपकी जय हो। प्रकृतिरूपिणी कल्याणमयी उमे ! आपकी जय हो । प्रकृतिकी नायिके ! आपकी जय हो । प्रकृतिसे दूर रहनेवाली देवि ! आपकी जय हो । प्रकृतिसुन्दरि ! आपकी जय हो । अमोघ महामाया और सफल मनोरथवाले देव ! आपकी जय हो, जय हो । अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जानेवाले महान् बलसे युक्त परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो । सम्पूर्ण जगतकी माता उमे ! आपकी जय हो । विश्वजगनमये ! आपकी जय हो । विश्वजगद्धात्रि ! आपकी जय हो । समस्त संसारकी सखी-सहायिके ! आपकी जय हो । प्रभो ! आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन हैं । आपकी जय हो, जय हो । आपका रूप और अनुचर-वर्ग भी आपकी ही भाँति सनातन हैं। आपकी जय हो। जय हो। अपने तीन रूपोंद्वारा तीनों लोकोंका निर्माण, पालन और संहार करनेवाली देवि ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो । तीनों लोकों अथवा आत्माः अन्तरात्मा और परमा-त्मा—तीनों आत्माओंकी नायिके ! आपकी जय हो । प्रभो ! जगत्के कारण-सच्चोंका प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा-दृष्टिके हो अधीन है, आपकी जय हो । प्रलयक्तिलमें आपकी उपेज्ञायुक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे जो भयानक आग प्रकट होती

है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत् मस्म हो जाता है; आपकी जय हो।

देवि! आपके खरूपका सम्यक् ज्ञान देवता आद्रिके छिये. भी असम्भव हैं। आपकी जय हो। आप आत्मितत्त्वके सूक्ष्म ज्ञानसे प्रकाशित होती हैं । आपकी जय हो । ईस्वरि ! आपने स्थूल आत्मशक्तिसे चराचर जगत्को व्याप कर््रक्ला है । आपकी जय हो, जय हो । प्रभो ! विश्वके तत्त्वोंक्री समुद्राद्र अनेक और एकरूपमें आपके ही आधारपर स्थित है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकोंका समूह बड़े-बड़े असुरोंके मस्तक-पर पाँव रखता है । आपकी जय हो । शरणासतोंकी रक्षा करनेमें अतिशय समर्थ परमेश्वरि ! आपकी जय हो । संसार-रूपी विषवृक्षके उगनेवाले अङ्करोंका उन्मूलन करनेवाली उमे ! आपकी जय हो । प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्यका निस्तार करनेवाले देव! आपकी जय हो । विश्वसे परे विद्यमान देव! आपने अपने वैभवसे दूसरोंके वैभवोंको तिरस्कृत कर दिया है, आपकी जय हो । पञ्चविध मोक्षरूप पुरुषार्थके प्रयोगद्वारा परमानन्द-मय अमतकी प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । पञ्चविध पुरुषार्थके विज्ञानरूप अमृतसे परिपूर्ण स्तोत्रस्वरूपिणी परमेश्वरि ! आपकी जय हो । अत्यन्त भयानक संसाररूपी महारोगको दर करनेवाले वैद्यशिरोमणि ! आपकी जय हो। अनादि कर्ममल एवं अज्ञानरूपी अन्धकारराशिको दूर करनेवाळी चन्द्रिकारूपिणी शिवं ! आपकी जय हो । त्रिपुरका विनाश करनेके लिये कालाग्निस्वरूप महादेव ! आपकी जय हो । त्रिपुरमैरवि ! आपकी जय हो । तीनों गुणींसे मुक्त महेश्वर ! आपकी जय हो । तीनों गुणोंका मर्दन करनेवाली महेश्वरि ! आपकी जय हो। आदिसर्वज्ञ ! आपकी जय हो। सबको ज्ञान देनेवाली देवि ! आपकी जय हो । प्रचुर दिव्य अङ्गोंसे मुशोभित देव ! आपकी जय हो । मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली देवि ! आपकी जय हो । भगवन् ! देव ! कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी; तथापि भक्तिभावसे प्रलाप करते हुए मुझ सेवकके अप्साधको क्षमा कर दें # ।

इस प्रकार सुन्दर उक्तियोंद्वारा भगवान् रुद्र और देवीका एक

\* ब्रह्मोवाच--

जय देव महादेव जयेश्वर महेश्वर । जय सर्वगुणश्रेष्ठ जय सर्वसुराधिप ॥ जय प्रकृतिकल्याणि जय प्रकृतिनायिके । जय प्रकृतिदूरे त्वं जय प्रकृतिसुन्दरि ॥ जयामोधमहासाय जयामोधमहार्था । जयामोधमहार्थाल जयामोधमहार्थाल ॥ साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्माने रुद्र एवं रुद्राणीको बारंबार नमस्कार किया । ब्रह्माजीके द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्द्धनारी श्रीर-स्लोत्र शिव तथा पार्वतीके हर्षको बढ़ानेवाला है । जो भक्तिपूर्वक जिस किसी भी गुरुकी शिक्षासे इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह शिव और पार्वतीको प्रसन्न करनेके कारण

अपने अभीष्ट्र फुलको प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवन्निके प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्युसे रहित हैं तथा जो श्रेष्ठ नर और मुन्दरी नारीके रूपमें एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवाको मैं प्रणाम करता हूँ। (अध्याय १५ १)

# ें महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकट्य और देवीके भूमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव

बायुरेवता कहते हैं -तदनन्तर महादेवजी महामेध-की गर्जनाके समान मधुर-गम्भीर, मङ्गलदायिनी एवं मनोहर वाणीमें वोळे—'ब्रह्मन् ! तुमने इस समय प्रजाजनोंकी बृद्धिके लिये ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्यासे मैं संतुष्ट हूँ, और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ।' इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हरने अपने शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको प्रकट किया। जिन दिव्य गुण-सम्पन्ना देवीको ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिवकी पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकारोंका प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिवके अङ्गसे प्रकट हुई । जिनका परमभाव देवताओंको भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त देवताओंकी अधीश्वरी देवी अपने स्वामीके अङ्गसे प्रकट हुई । उन सर्वलोकमहेश्वरी परमेश्वरीको देखकर विराट पुरुष ब्रह्माने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा, सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा, सदसद्भावसे रहित और अपनी प्रभासे इस सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करनेवाली पराशक्ति महादेवीसे इस प्रकार प्रार्थना की ।

ब्रह्माजी बोले-सर्वजगनमयी देवि ! महादेवजीने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजाकी सृष्टिके कार्यमें लगाया । इनकी आज्ञासे मैं समस्त जगत्की सृष्टि करता हूँ। किंतु देवि ! मेरे मानसिक संकल्पसे रचे गये देवता आदि समस्त प्राणी वारंकर सृष्टि करनेपर भी वद नहीं रहे हैं। अतः अव मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजाको बढ़ाना चाहता हूँ । आपके पहले नारी-कलका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इसलिये नारीकुलकी सृष्टि करनेके लिये मुझमें शक्ति नहीं है। सम्पूर्ण शक्तियोंका आविर्भाव आपसे ही होता है । अतः सर्वत्र सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरीसे ही प्रार्थना करता हूँ, संसारभयको दूर करनेवाली सर्वव्यापिनी देवि! बृद्धिके लिये आप जगत्की इस चराचर दक्षकी पुत्री हो जाइये। एक अंशसे मेरे पुत्र ब्रह्मयोनि ब्रह्माके इस प्रकार याचना करनेपर देवी रुद्राणीने अपनी भौंहोंके मध्यभागसे अपने ही समान कान्तिमती एक शक्ति प्रकट की । उसे देखकर देवदेवेश्वर

विश्वजगन्मातर्जय विश्वजगन्मयि । जय विश्वजगद्धात्रि जय विश्वजगत्सिख ॥ शास्वतिकैश्वर्य जय शास्वतिकालय। जय शास्वतिकाकार जय शाश्वतिकानुग ॥ जयात्मत्रयनिर्मात्रि जयात्मत्रयपालिनि । जयात्मत्रयसंहत्रि जयात्मत्रयनायिके ॥ । जयोपेश्राकटाक्षोत्यहुतभुग्भुक्तभौतिक जयावलोकनायत्त्रज्ञगत्कारणबृहण देवाधविश्चेये स्वात्मसूक्ष्मदृशोज्ज्वले । जय स्थूलात्मशक्त्येशे जय व्याप्तचराचरे ॥ नानैकविन्यस्तविश्वतत्त्वसमुचय । जयासुरशिरोनिष्ठश्रेष्ठानुगकदम्बक । जयोन्मूलितसंसारविषवृक्षाङ्करोद्गमे जयोपाश्रितसंरक्षासंविधानपटीयसि प्रादेशिकैश्वर्यवीर्यशौर्यविज्म्भण १ जय विश्ववहिर्भृत निरस्तपरवैभव ॥ पञ्चार्थविज्ञानसुधास्तोत्रस्वरूपिणि प्रणीतपञ्चार्थप्रयोगपरमामृत. । जय जयातिघोरसंसारमहारोगभिषग्वर । जयानादिमलाज्ञानतमःपटलचन्द्रिके त्रिगुणनिर्मुक्त जय त्रिगुणमदिनि॥ जय त्रिपुरभैरवि । जय त्रिपुरकालाग्ने सर्वप्रवोधिके । जय प्रचुरदिन्याङ्ग नय जय प्रथमसर्वेश क्व देव ते परं धाम क्व च तुच्छं हि नो बचः । तथापि भगवन् भक्त्या प्रलपन्तं क्षमस्व माम्॥ (शि० पु० वा० सं० पू० खं० १५। १६--३१)



हरने हँसते हुए कहा-- 'तुम तपस्याद्वारा ब्रह्मा जीकी आराधना करके उनका मनोत्थ पूर्ण करो । परमेश्वर शिवकी इस आज्ञाको शिरोधार्य करके वह देखी ब्रह्माजीकी आर्थनाके अनुसार दक्षकी पुत्री हो गँथीं। इस प्रकार ब्रह्माजीको ब्रह्मरूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेवजीके शारीरमें प्रिष्ट हो गर्यों । पितर महादेवजी भी अन्तर्धान हो गये। तभीसे इस जिंगूत्रे भीतर स्त्रीजातिमें भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुनद्वीरा लगा । मुनिवरो ! प्रजाकी सृष्टिका कार्य चलने इससे ब्रह्माजीको भी आनन्द और संतोष प्राप्त हुआ । देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावका यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह मुनाया । प्राणियोंकी सृष्टिके प्रसङ्गमें इस विषयका वर्णन किया गया है। यह पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है अतः अवस्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवीसे शक्तिके प्रादुर्भावकी इस कथाका कीर्तन करता है, उसे सब प्रकारका पुण्य प्राप्त होता ( अध्याय १६ ) है तथा वह ग्रुभलक्षण पुत्र पाता है ।

## भगवान् शिवंका पार्वती तथा पार्षदोंके साथ मन्दराचलपर जाकर रहना, शुम्भ-निशुम्भके वधके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे शिवका पार्वतीको 'काली' कहकर कुपित करना और कालीका 'गौरी' होनेके लिये तपस्याके निमित्त जानेकी आज्ञा माँगना

वायुदेवता कहते हैं—इस प्रकार महादेवजीसे ही सनातन पराशक्तिको पाकर प्रजापित ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करनेकी इन्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीरसे अद्भुत नारी और आधे शरीरसे पुरुष हो गये। आधे शरीरसे जो नारी उत्पन्न हुई थी, वह उनसे शतस्या ही प्रकट हुई थी। ब्रह्माजीने अपने आधे पुरुष शरीरसे विराट्को उत्पन्न किया। वे विराट् पुरुष ही स्वायम्भुव मनु कहलाते हैं। देवी शतस्याने अत्यन्त दुष्कर तपस्या करके उद्दीस यशवाले मनुको ही पतिस्पमें प्राप्त किया।

इसके पश्चात् मनुके वंश तथा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस आदिके प्रसङ्ग मुनाकर वायुदेवताने यह वताया कि भगवान् शंकरने दक्ष तथा देवताओंके अपराध क्षमा कर्रु दिये।

तदनन्तर ऋषियोंने पूछा—प्रभोः! अपने गणों तथा देवीके साथ अन्तर्थान होकर भगवान् शिव कहाँ गये, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए ?

वायुदेव बोले—महर्षियो ! पर्वतोंमें श्रेष्ठ और विचित्र कन्दराओंसे मुशोभित जो परम मुन्दर मन्दराचल है, वही अपनी तपस्याके प्रभावसे देवाधिदेव महादेवजीका प्रिय निवास-स्थान हुआ । उसने पार्वती और दिावको अपने सिरपर ढोनेके लिये वड़ा भारी तप किया था और दीर्घकालके बाद उसे उनके चरणारविन्दोंके स्पर्शका मुख प्राप्त हुआ। उस पर्वतके सौन्दर्यका विस्तारपूर्वक वर्णन सहस्रों मुखांद्वारा सौ करोड़ वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतोंका सौन्दर्य तुच्छ हो जाता है । इसौलिये • महादेवजीने देवीका प्रिय करनेशी इच्छासे उस अत्यन्त रमणीय पर्वतको अपना अन्तःपुर बनेर लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वतका स्मरण करके रैभ्य-आश्रमके सेना. स्थित हुए अम्बिकासहित भगवान् त्रिलोचन वहाँसे अन्तर्धान होकर चले गये । मन्दराचलके उद्यानमें पहुँचकर देवीसहित महेश्वर वहाँकी रमणीय तथा दिव्य अन्तःपुरकी भूमियोंमें रमण करने लगे।

जब इस तरह कुंछ समय बीत गया और ब्रह्माजीकी मैथुनी सृष्टिके द्वारा जी प्रजाएँ बढ़ गयीं, तब ग्रुम्भ और गिशुम्भ सम्मक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके ' तपोवलसे प्रभावित हो परमेष्टी ब्रह्माने उन दोनों भाइयोंकी यह वर दिया था कि 'इस जगत्के किसी भी पुरुषसे तुम मारे नहीं जा सकोगे ।' उन दोनोंने ब्रह्माजीसे यह अर्थना की थी कि पार्वती देवीके अंशसे उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुषका स्पर्श तथा रित नहीं प्राप्त हुई हो तथी जो अलङ्घय पराक्रमसे सम्पन्न हो, उसके प्रति कामभावसे पीड़ित होनेपर 'हम युद्धमें उसीके हाथों मारे जायँ । ' उनकी इस प्रार्थनापर ब्रह्माजीने 'तथास्तु' कहकर स्वीकृति दे दी । तभीसे युद्धमें इन्द्र आदि देवताओंको जीतकर दोनोंने जगत्को अनीतिपूर्वक वेदोंके स्वाध्याय और वपट्कार (यज्ञ) आदिसे रहित कर दिया । तव ब्रह्माने उन दोनोंके वधके लिये देवेश्वर शिवसे प्रार्थना की-प्रभो ! आप एकान्तमें देवीकी निन्दा करके भी जैसे-तैसे उन्हें क्रोध दिलाइये और उनके रूप-रंगकी निन्दासे उत्पन्न हुई, कामभावसे रिहत, कुमारीख़रूपा शक्तिको निशुम्भ और शुम्भके वधके लिये देवताओंको अर्पित कीजिये।

ब्रह्माजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर भगवान् नीळळोहित स्द्र एकान्तमें पार्वतीकी निन्दा-सी करते हुए मुसकराकर बोले--- 'तुम तो काली हो ।' तब मुन्दर वर्णवाली देवी पार्वती अपने स्यामवर्णके कारण आक्षेप मुनकर कुपित हो उठीं और पतिदेवसे मुसकराकर समाधानरहित वाणीद्वारा बोलीं।

देवीने कहा--प्रभो! यदि मेरे इस काले रंगपर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकालसे अपनी शिक्षाका आप दमन क्यों करते रहे हैं ? कोई स्त्री कितनी ही सर्वाङ्ग-मुन्दरी क्यों न हो, यदि पतिकौ उसपर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणोंके साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है । स्त्रियोंकी यह सृष्टि ही पतिके भोगका प्रधान अङ्ग है। यदि यह उससे मुख्जित हो गयी तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता 🎤 इसलिये आपने एकान्तमें जिसकी निन्दा की रें उस वर्णको त्यागकर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूँगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊँगी।

ऐसा कहकर देवी पार्वती शय्यासे उठकर खड़ी हो गर्या और तपस्याके लिये दृढ़ निश्चय करके गद्गद कण्ठसे जानेकी आज्ञा माँगने लगीं।

इस प्रकार प्रेम भङ्ग होनेसे भयभीत हो भृतनाथ भगवान् शिव स्वयं भवानीको प्रणाम करते हुए ही बोले।

भगान शिवने कहा-प्रिये! मैंने कीडा या मनो-विनोदके लिये यह बात कही है। मेरे इस अभिप्रायको न जानकर तुम कुपित क्यों हो गर्भी ? यदि तुमपर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किसपर हो सकता है ? तुम इस जगत्की माधा हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ । फिर तुमपर मेरा प्रेम न होना कैसे सम्भव हो सकता है । इम दोनांका वह प्रेम भी क्या कामदेवकी प्रेरणासे हुआ है, कदापि नहीं; क्योंकि कामदेवकी उत्पत्तिसे पहले ही जगत्की उत्पत्ति हुई है। कामदेवकी सृष्टि तो मैंने साधारण छोगोंकी रतिके छिये की है। कामदेव मुझे :साधारण देवताके समान मानकर मेरा कुछ-कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे मस कर दिया। इम दोनोंका यह लीलाविंहार भी जगत्की रक्षाके लिये ही है, अतः उसीके लिये आंज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहासयुक्त बात कही थी। मेरे इस कथनकी सत्यता तुमपर शीव ही प्रकट हो जायगी।

देवीने कहा-भगवन् ! पतिके प्यारसे विश्वत होनेपर जो नारी अपने प्राणोंका भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलाङ्गना और ग्रुभलक्षणा होनेपर भी सत्पुरुषोंद्वारा निन्दित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्णका नहीं है, इस बातको लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा क्रीड़ा या परिहासमें भी आपके द्वारा मुझे 'काली कल्टी' कहा जाना कैसे सम्भव हो सकता था। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है। इसल्यि वह सत्पुरुषोंद्वारा भी निन्दित है; अतः तपस्याद्वारा इसका त्याग किये विना अव में यहाँ रह ही नहीं सकती।

शिव बोले-यदि अपनी श्यामताको लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिये तपस्या करनेकी क्या आवश्यकता है ? तुम मेरी या अपनी इच्छामात्रसे ही दूसरे वर्णसे युक्त हो जाओ।

देवीने कहा-मैं आपसे अपने रंगका परिवर्तन नहीं चाहती । स्वयं भी इसे बदलनेका संकल्प नहीं कर सकती। अय तो तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना करके ही मैं शीव गौरी हो जाऊँगी।

शिव बोले---महादेवि! पूर्वकालमें मेरी ही कृपासे ब्रह्मा-को ब्रह्मपदकी भेति हुई थी। अतः तपस्याद्वारा उन्हें ब्रह्मकर तुम क्या करोगी ?

देवीने कहा—इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर में तपस्याद्वारा ब्रह्माजीकी आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। वर्षकालमें जब मैं ततीके नामसे दक्षकी पुत्री हुई थी, तब तपस्याद्वारा ही मैंने आप ज्यदीश्वरको प्रतिके रूपमें प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्त्राद्वारा ब्राह्मण ब्रह्माको संतुष्ठ करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने मैं यहाँ क्या दोष है १ यह बताइये।

महादेशीके ऐसा कहनेपर वामदेव सुस्कराते हुए-से चुप रह गये। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छासे उन्होंने देवीको रोकनेके लिये हठ नहीं किया। (अञ्चाय १७—१४)

### पार्वतीकी तपस्या, एक व्याघ्रपर उनकी कृपा, ब्रह्माजीका उनके पास आना, देवींके साथ उनका वार्तालाप, देवीके द्वारा काली त्वचाका त्याग और उससे कृष्णवर्णी कुमारी कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई कौशिकींके द्वारा शुम्भ-निशुम्भका वध

वायदेव कहते हैं--महर्पियो ! तदनन्तर पतित्रता माता पार्वती पतिकी परिक्रमा करके उनके वियोगसे होनेवाले दुःख-को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वतपर चली गयीं । उन्होंने पहुँछे सुखियोंके साथ जिस स्थानपर तप किया थाः उस स्थान-से उनका प्रेम हो गया था । अतः फिर उसीको उन्होंने तपस्याके ल्यि चुना । तदनन्तर माता-पिताके घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिये और फिर तपोवनमें जा स्नानके पश्चात् तपस्वीका परमपावन वेष धारण करके अत्यन्त तीत्र एवं परम दुष्कर तपस्या करनेका संकल्य किया । वे मन-ही-मन सदा पतिके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती हुई किसी क्षणिक लिङ्गमें उन्हींका ध्यान करके पूजनकी बाह्य विधिके अनुसार जंगलके फल-फूल आदि उपकरणोंद्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थीं । भगवान् शंकर ही ब्रह्माका रूप घारण करके मेरी तपस्याका फल मुझे देंगे' ऐसा दृढ़ विक्वास उत्तकर वे प्रतिदिन तपस्यामें लगी रहती थीं। इस तरह तपस्या करते-करते जब बहुत समय बीत गयाः तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा ब्याब देखा गया । वह दुष्टभावसे वहाँ आया था। पार्वतीजीके निकट आते ही उस दुरात्माका शरीर जडवत् हो गया । वह उनके समीप चित्रलिखित-सा दिखायी देने लगा । दुष्टभावसे पास आये हुए उस व्याघको देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारीकी भाँति स्वभावसे विचलित नहीं हुई । उस व्याघके सारे अङ्ग अकड़ गये थे । वह भूख-े अत्यन्त पीड़ित हो रहा था और यह, सोचकर कि प्यही मेरा भोजन हैं निरन्तर देवीकी ओर ही देख रहा था। देवीके सामने खड़ा-खड़ा वह उनकी उपासकी-सी करने लगा। इधर देवीके हृदयमें सदा यही भाव आता था कि यह व्याप्र

मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन-जन्तुओंसे मेरी रक्षा करनेवाला है। यह सोचकर वे उसपर कृपा करने लगीं। उन्हींकी कृपासे उसके तीनों प्रकारके मल तत्काल नष्ट हो गये। फिर तो उस व्यामको सहसा देवीके स्वरूपका बोध हुआ, उसकी भूख मिट गयी और उसके अङ्गोंकी जडता भी दूर हो गयी। साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गयी और उसे निरन्तर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्टरूपसे अपनी कृतार्थताका अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरीकी सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जन्तुओंको खदेड़ता हुआ तपोवनमें विचरने लगा। इधर देवीकी तपस्या बढ़ी और तीव्रतर होती गयी।

देवता शुम्भ आदि दैत्योंके दुराग्रहसे दुखी हो ब्रह्माजी-की शरणमें गये। उन्होंने शत्रुपीड़नजनित अपने दुःखको उनसे निवेदन किया। शुम्भ और निशुम्भ वरदान पानेके घमंडसे देवताओंको जैसे-जैसे दुःख देते थे, वह सब मुनकर ब्रह्माजीको उनपर बड़ी दया आयी। उन्होंने दैत्यवधके लिये भगवान् शंकरके साथ हुई बातचीतका स्मरण करके देवताओं-के साथ देवीके तपोवनको प्रस्थान किया। वहाँ मुरश्रेष्ठ ब्रह्मा-ने उत्तम तपमें परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वतीको देखा। वे सम्पूर्ण जगत्की प्रतिष्ठा-सी जान पड़ती थीं। अपने, श्रीहरिके तथा रुद्रदेवके भी जन्मदाता पिता महा रहेश्वरकी भार्या आर्या जगन्माता गिरिराजनन्दिनी पार्वतीजीको ब्रह्मा किया।

देवगणींके साथ ब्रह्माजीको आया देख देवीने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदिके द्वारा उनका सत्कार किया। बदलेमें उनका भी सत्कार और अभिनन्दन करके ब्रह्माजी अनजानकी भाँति देवीकी तपस्याका कारण पूछने लगे।



पार्वतीकी काली त्वचाके आवरणसे कौशिकीका प्राचा

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

वैद्याजी वोले—देंवि! इस तीव्र तपस्याके द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरंथकी सिद्धि करना चाहती हैं ? तपस्या-के सम्पूर्ण फलेंकी सिद्धि तो आपुके ही अधीन है। जो समस्त लोकोंके स्वामी हैं, उन्हीं फरमेश्वरको पतिके रूपमें पाकर आपने तपस्याका सम्पूर्ण फले प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा ही किमाकलाप आपका लींलाविलास है। परंतु आश्चर्यकी बात तो करने कि आप इतने दिनोंसे महादेवजीके विरहका कष्ट कसे सह रही हैं?

देवीने कहा - ब्रह्मन् ! जय सृष्टिके आदिकालमें महादेवजीसे आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होनेके कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजाकी बृद्धिके लिये आपके ललाटसे भगवान् शिवका प्रादु-भाव हुआ। तब आप मेरे पतिके पिता और मेरे श्रशुर होनेके कारण गुरुजनोंकी कोटिमें आ जाते हैं और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात् पितामह लगते हैं। लोकपितामह! इस तरह आप लोकयात्राके विधाता हैं। अन्तः पुरमें पतिके साथ जो बृत्तान्त घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूँगी? अतः यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाम । मेरे शरीरमें जो यह कालापन है, इसे सात्त्विक विधिसे त्यागकर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ।

ब्रह्माजी बोले—देवि ! इतने ही प्रयोजनके लिये आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया ? क्या इसके लिये आपकी इच्छा-मात्र ही पर्याप्त नहीं थी ? अथवा यह आपकी एक लीला ही है । जगन्मातः ! आपकी लीला भी लोकहितके लिये ही होती है । अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फलकी सिद्धि कीजिये । निशुम्भ और शुम्भ नामक जो दो दैक्य हैं, उनको मैंने वर दे रक्ला है । इससे उनका धमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओंको सता रहे हैं । उन दोनोंको आपके ही हाथसे मारे जानेका बरदान प्राप्त हुआ है । अतः अब विलम्ब करनेसे कोई र्लोभ नहीं। आप क्षणभरके लिये मुस्थिर हो जाइये। आफ़र्केट्सारा जो शक्ति रची या छोड़ी जायगी। वही उन दोनोंके लिये मृत्यु हो जायगी।

 ब्रह्मजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर गिरिराजकुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्यचाके आवरणको उतारकर गौरवर्णा हो गयीं। त्वचाकोष (काली त्वचानय आवरण)-रूप्से त्यागी गयी जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम 'कौशिकी' हुआ। वह काले मेघके समान कान्तिवाली कृष्णवर्णा कन्या हो गयी। देवीकी वह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके आठ वड़ी बड़ी भुजाएँ थीं। उसने उन हाथोंमें राङ्कः चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रक्ले थे। उस देवीके तीन रूप हैं-सौम्य, घोर और मिश्र । वह तीन नेत्रोंसे युक्त थी। उसने मस्तंकपर अर्धचन्द्रका मुकट धारण कर रक्खा था। उसे पुरुषका स्पर्ध तथा रतिका योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यन्त मुन्दरी थी । देवीने अपनी इस सनातन शक्तिको ब्रह्माजीके हाथमें दे दिया । वही दैत्यप्रवर ग्रुम्भ और निग्रुम्भका वध करनेवाली हुई । उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्माजीने उस पराशक्तिको सवारीके लिये एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था । उस देवीके रहने-के लिये ब्रह्माजीने विन्ध्यगिरिपरं वासस्थान दिया और वहाँ नाना प्रकारके उपचारोंसे उनका पूजन किया । विश्वकर्मा ब्रह्माके द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरीको और ब्रह्माजीको क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अङ्गेंसे उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियोंको साथ ले दैत्यराज शम्भ-निशम्भको मारनेके लिये उद्यत होकर विनध्यपर्वतको चली गयी। उसने समराङ्गणमें उन दोनों दैत्य-राजोंको मार गिराया । उस युद्धका अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिये उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गयी खलोंसे उसकी ऊहा कर लेनी चाहिये। अब मैं प्रश्तुत प्रसङ्ग-का वर्णन करता हूँ। (अध्याय २५)

गौरी देवीका व्याघको अपने साथ ले जानेके लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका उसे दुष्कर्मी बताकर रोह्यना, देवीका शरणागतको त्यागनेसे इनकार करना, ब्रह्माजीका देवीकी महत्ता बताकर अनुमित देना और देवीका माता-पितासे मिलकर मृन्दराचलको जाना

वायुदेवता कहते हैं — कौशिकीको उत्पन्न करके उसे ब्रह्माजीके हाथमें देनेके पश्चात् गौरी देवीने प्रत्युपकारके लिये पितामहसे कहा।

देवी बोर्ली ्क्या आपने मेरे आश्रममें रहनेवाले इस व्यामको देखा है ? इसने दुष्ट जन्तुओंसे मेरे तपोवनकी रक्षा की है । यह मुझमें अपना मन लगाकर अनन्यभावसे मेरा भजन करता रहा है। अतः इसकी रक्षाके सिद्या दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अन्तः पुरेमें विचरनेवाला होगा। भगवान् शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वरको पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे, करके सिख्योंके साथ यहाँसे जीना , चाहती हूँ। इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें; क्योंकि आप प्रजाप्रति हैं।

देवीके ऐसा कहनेपर उन्हें भोली-भाली जान हँसते और मुस्कराते हुए ब्रह्माजी उस व्याप्रकी पुरानी क्रूरतापूर्ण करत्तें बताते हुए उसकी दुष्टताका वर्णन करने लगे।

ब्रह्माजीने कहा — देवि ! कहाँ तो पशुओं में कृर व्याव्य और कहाँ यह आपकी मङ्गलमयी कृपा । आप विषधर सर्पके मुखमें साक्षात् अमृत क्यों सींच रही हैं- ? यह केवल व्याव्यके रूपमें रहनेवाला कोई दुंष्ट निशाचर है । इसने बहुत-सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणोंको ला डाला है । यह उन सबको इच्छा-नुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है । अतः इसे अपने पापकर्मका फल अवश्य भोगना चाहिये । ऐसे दुष्टोंपर आपको कृपा करनेकी क्या 'आवश्यकता है ? इस स्वभावसे ही कल्लपित चित्तवाले दुष्ट जीवसे देवीको क्या काम है ?

देवी बोर्ली—आपने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरणमें आ गया है। अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिये।

ब्रह्माजीने कहा—देवि! इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बातको जाने विना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्वचरित्र-का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहलेके पापेंसे इसका क्या विगड़नेवाला है; क्योंकि आपके भक्तका कभी नाश नहीं होता । जो आपकी आज्ञाका पालन नहीं करता, वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा। देवि ! आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था आपके ही अधीन है । आपके सिवा पराशक्ति कौन है ? आप ही असंख्य रहोंकी विविध शक्ति हैं। शक्ति हैं। शक्ति ही सकती है शक्ति ही अमर्स्थ रहोंकी विविध शक्ति हैं। शक्तिरहित कर्ता काम करनेमें कौन-सी सफलता

प्राप्त करेगा ? भगवान् विष्णुको, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसोंको उन-उन ऐश्वयोंकी प्राप्ति करानेके छिये आपकी आशा ही कारण है । असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा केंद्र, जो आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्यमें भी होंगें। देवेश्वरि ! आपकी आराधना कियें विना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषोथीं ची व्यक्ति नहीं कर सकते । आपके संकल्पसे ,ब्रह्मत्व और स्थावरत्वको तत्काल व्यत्यास (फेर-बदल) भी हो जाता है अर्थात् ब्रह्मा स्थावर ( वृक्ष आदि ) हो जातौ है और स्थावर व्रह्माः क्योंकि पुण्य और पापके फलोंकी व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत्के स्वामी परमात्मा शिवकी अनादि, अमध्य और अनन्त आदि सनातन शक्ति हैं। आप सम्पूर्ण लोकयात्राकी निर्वाह करनेके लिये किसी अद्भुत मूर्तिमें आविष्ट ही नाना प्रकारके भावोंसे क्रीड़ा करती हैं। भला, आपको ठीक-ठीक कौन जानता हैं । अतः यह पापाचारी व्यात्र भी आज आपकी कृपासे परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन वाधक हो सकता है।

इस प्रकार उनके परम तत्त्वका स्मरण कराकर ब्रह्माजीने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरीदेवी तपस्यासे निवृत्त हुईं। तदनन्तर देवीकी आज्ञा लेकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये। फिर देवीने अपने वियोगको न सह सकनेवाले माता-पिता मेना और हिमवान्का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकारसे आश्वासन दिया । इसके वाद देवीने तपस्याके प्रेमी तपोवनके वृक्षोंको देखा। वे उनके सामने फूळोंकी वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था, मानो उनसे होनेवाले वियोगके शोकसे पीड़ित हो वे आँसू वरसा रहे हों । अपनी शाखाओंपर बैठे हुए विहंगमोंके कलरवोंके व्याजसे मानो वे व्याकुलजा-पूर्वक नाना प्रकारसे दीनतापूर्ण विलाप केर रहे थे । तदनन्तर पतिके दर्शनके लिये उतावली हो उस व्यावको औरस पुत्रकी भाँति स्तेह्से आगे करके सिख्योंसे वातचीत करती और देहकी दिव्य प्रभासे दसों दिशाओंको उद्दीपित करती हुई गौरीदेवी मन्दराचलको चली गयीं, जहाँ उपार्ण जगत्के आधार स्रष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। ( अध्याय २६ )

#### मन्दराचलपर गौरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं -अज़िच्छेद्य सम्बन्धपर प्रकाश तथा देवीके साथ आये हुए व्याघ्रको उनका गणाध्यक्ष वनाकर अन्तःपुरके द्वारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित करना

न्युष्योंने पूछा अपने शरीरको दिव्य गौरवर्णसे युक्त बनाकर गिरिए जकुमारी देवी पार्वतीने जब मन्दराचल प्रदेशमें अवेश किया, तब वे अपने पतिसे किस प्रकार गिलां? प्रवेशकालमें उनके भवनद्वारपर रहनेवाले गणेश्वरोंने क्या किया तथा महादेवजीने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा वर्ताव किया?

वायुद्वताने कहा—जिस प्रेमगर्भित रसके द्वारा अनुरागी पुरुषोंके मनका हरण हो जाता है, उस परम रसका ठीक-ठीक वर्णन करना असम्भव है। द्वारपाल वड़ी उतावलीस राह देखते थे। उनके साथ ही महादेवजी भी देवीके आगमनके लिये उत्सक थे। जब वे भवनमें प्रवेश करने लगीं, तब शक्कित हो उन-उन प्रेमजनित भावोंसे वे उनकी ओर देखने लगें। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावोंसे देख रही थीं। उस समय उस भवनमें रहनेवाले श्रेष्ठ पार्षदोंने देवीकी वन्दना की। फिर देवीने विनययुक्त वाणीद्वारा भगवान् त्रिलोचनको प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पायी थीं कि परमेश्वरने उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़कर बड़े आनन्दके साथ हृदयसे लगा लिया। फिर मुसकराते हुए वे एकटक नेत्रोंसे उनके मुखचन्द्रकी सुधाका पान-सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करनेके लिये उन्होंने पहले अपनी ओरसे वार्ता आरम्भ की।

देवाधिदेव महादेवजी बोले—सर्वाङ्गसुन्दरि प्रिये ! क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गयीः जिसके रहते तुम्हारे क्रोधके कारण मुझे अनुनय-विनयका कोई भी उपाय नहीं स्झता था। यदि साधारण लोगोंकी भाँति हम दोनोंमें भी एक दूसरेके अप्रियका कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत्का नाश हुआ ही समझना चाहिये। मैं अग्निके मस्तक-पर स्थित हूँ और तुम सोमके। हम दोनोंसे ही यह अग्नि- सोमात्मक जगत् प्रतिष्ठित है। जगत्के हितके लिये स्वेच्छासे शरीर धारण करके विचरनेवाले हम दोनोंके वियोगमें यह जगत् निराधार हो जायगा। इसमें शास्त्र और युक्तिसे निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर-जंगमरूप जगत् वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात् वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक-दूसरे- से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूपका वोध करानेवाली

विद्या हो और में तुम्हारे दिये हुए विश्वासपूर्ण बोधसे जाननेयोग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमेंद्राः विद्यात्मा और- ेद्र्यात्मा
हैं, फिर हममें वियोग होना कैसे सम्भव है। मैं अपने प्रयत्नसे
जगत्की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञासे
ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यन्त
गौरवपूर्ण आज्ञा तुम्हीं हो। ऐश्वर्यका एकमात्र सार आज्ञा
( शासन ) है, क्योंकि वही स्वतन्त्रताका लक्षण है। आज्ञासे
वियुक्त होनेपर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हमलोगोंका एक
दूसरेसे विलग होकर रहना कभी सम्भव नहीं है। देवताओंक
कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे ही मैंने उस-समय उस दिन लीलापूर्वक व्यङ्ग्य वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात
नहीं थी। फिर तुम कुपित कैसे हो गयीं? अतः यही कहना
पड़ता है कि तुमने मुझपर भी जो क्रोध किया था, वह तिलोकीकी रक्षाके लिये ही था; क्योंकि तुममें ऐसी कोई बात नहीं
है, जो जगत्के प्राणियोंका अनर्थ करनेवाली हो।

इस प्रकार प्रिय वचन बोलनेवाले साक्षात् परमेश्वर शिवके प्रति शृङ्गार रसके सारभूत भावोंकी प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पतिकी कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुसकराकर रह गयीं, लज्जावदा कोई उत्तर न दे सकीं। केवल कौदिक्तिके यदाका वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवीने कौदिक्तिके विषयमें जो कुछ कहा, उसका वर्णन करता हूँ।

देवी बोर्ली—'भगवन्! मैंने जिस कौशिकीकी सृष्टि की है, उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोकमें हुई है और न होगी।' यों कहकर देवीने उसके विन्ध्यपर्वतपर निवास करने तथा समराङ्गणमें ग्रुम्भ और निग्रुम्भका वध करके उनपर विजय पानेका प्रसङ्ग सुनाकर उसके बलपराक्रमका वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करनेवाले लोगोंको सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरन्तर लोकोंकी रक्षा करती रहती है। इस विषयमें ब्रह्माजी आपको आवश्यक बातें बतायेंगे।

उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवीकी आज्ञासे ही एक सखीने उस व्यावको लाकर उनके सापने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगीं—'देव! यह व्याव मैं आपके लिये मेंट लायी हूँ। आप इसे देखिये। इसके



समृहसे मेरे तपोवनकी रक्षा की थी । यह मेरा अत्यन्त भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्यसे मेरा विश्वासपात्र वन गया -है। मेरी प्रसन्नताफे लिये यह अपना देश छोड़ कर यहाँ आ गया है। महेश्वर ! यदि मेरे आनेसे आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यन्त प्रेम करते हैं तो में चाहती हुँ कि यह नन्दीकी आज्ञासे मेरे अन्तःपुरके द्वारपर अन्य रक्षकोंके साथ उन्होंके चिह्न धारण करके सदा रियत रहे र

वायुदेव कहते हैं -- देवीके इस मधुर और अन्तितो-गत्वा प्रेम बढ़ानेवाले ग्रुम वचनको सुनकर महादेवजीने कहा-भौं बहुत प्रसन्न हूँ ।' फिर तो वह व्यात्र उसी <sup>°</sup>क्षण लचकती हुई सुवर्णजटित बेंतकी छड़ी, रत्नांसे जटित विचित्र कवच, सर्पकी-सी आकृतिवाली छुरी तथा रक्षकोचित वेप धारण किये गणाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित दिखायी दिया । उसने उमासहित महादेव और नन्दीको आनन्दित किया था। इसलिये सोमनन्दी नामसे विख्यात हुआ । इस प्रकार देवीका प्रिय कार्य करके चन्द्रार्थभूषण महादेवजीने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणोंसे भूषित किया । चन्द्रभूषण भगवान् शिवने सर्वमनोहारिणी गिरिराजकुमारी गौरी देवीको पलंगपर बिठाकर उस समय सुन्दर अलंकारोंसे स्वयं ही उनका शृङ्गार किया ।

(अध्याय २७)

समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है । इसने दुष्ट जन्तुओंके

# अग्नि और सोमके स्वरूपका विवेचन तथा जगत्की अग्निपोमात्मकताका प्रतिपादन

ऋषियोंने पूछा-प्रभो ! पार्वती देवीका समाधान करते हुए महादेवजीने यह बात क्यों कही कि 'सम्पूर्ण विश्व अग्निषोमात्मक एवं वागर्थात्मक है । ऐइवर्यका सार एकमाव आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो ।' अतः इस विषयमें हम

क्रमशः यथार्थ वातं सुनना चाहते हैं ।

वायुदेव बोले-महर्षियो ! स्ट्रदेवका जो घोर तेजोमय शरीर है। उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्तिका स्यरूप है; क्योंकि शक्तिका शरीर शान्तिकारक है। जो अमृत है, यह प्रतिष्ठा नामक कला है; और जो तेज है; वह साक्षात विद्या नामक कला है। सम्पूर्ण सूक्ष्म भृतोंमें वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेजकी बृत्ति दो प्रकारकी है। एक सूर्यरूपा है और इसरी अग्निरुपा । इसी तरह रसञ्चत्ति भी दो प्रकारकी है-एक सोमरूपिणी और दूसरी जलरूपिणी। तेज विद्युत आदिके रूपमें उपलब्ध होता है तथा रस, मधुर आदिके रूपमें । तेज और रसके भेदाने ही "इस चराचर जगतको धारण कर रक्खा है। अग्निसे अमृतकी उत्पत्ति होती है और अमृतस्त्ररूप बीसे अग्निकी बृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोमको दी हुई आहुति जगत्के लिये हितकारक होती है। इस्य-मध्यत्ति इविध्यका उत्पादन करती है। वर्षा इस्यको बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षासे ही हविष्यका प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निपोमात्मक जगत् टिका हुआ है। अग्नि वहाँतक ऊपरको प्रज्वलित होता है, जहाँतक सोमसम्बन्धी परम अमृत विद्यमान है; और जहाँतक अग्निका स्थान है। वहाँतक सोमसम्बन्धी अमृत नीचेको झरता है। इसीलिये कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँतक अग्नि है। उसकी गति ऊपरकी ओर है, और जो जलका आप्लावन है, उसकी गति नीचेकी ओर है। आधार-शक्तिने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्निको धारण कर रक्खा है तथा निम्नगामी सोम शिव-शक्तिके आधारपर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे । इस प्रकार शिव और शक्तिने यहाँ सब कुछ व्या() कर रक्खा है । बारंबार अग्निद्वारा जलाया हुआ जगत् भर्रेन्स्तात् हो जाता है। यह अग्निका वीर्य है । भस्मको ही अग्निका वीर्न कहते हैं । जो इस प्रकार भस्मके श्रेष्ठ स्वरूपको जानकर 'अग्निः' इत्यौदि मन्त्रों-द्वारा भस्मसे स्नान करता है, वह वँधा हुआ जीव पारासे मुक्त हो जाता है । अग्निके वीर्यरूप भस्मको सोमने अयोग युक्तिके द्वारा फिर आप्छावित किया; इसिलये वह प्रकृतिके अधिकारमें चला गया । यदिः योगयुक्तिसे शाक्त अमृतवर्षाके द्वारा उस भस्मका सूत्र ओर आप्लावन हो तो वह प्रकृतिके अधिकारोंको निवृत्त कर देता है। अतः इस तरहका अमृतप्लावन सदा मृत्युपर विजय पानेके लिये ही होता है। शिवाग्निके साथ शक्तिसम्बन्धी अमृतका स्पर्श होनेपर जिसने अमृतका आप्लावन प्राप्त कर लिया। उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्निके इस गुहा स्वरूपको तथा पूर्वोक्त अमृतप्लावनको

ठीक-ठीक जानता है, वह अग्निपोमात्मक जगत्की त्यागकर फिर यहाँ जग्म-नहीं लेता। जो शिवाग्निसे शरीरको द्याय करके शक्तिस्वरूप सोमामृतसे योगमार्गके द्वारा इसे आप्लावित करता है। वह अमृतस्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्रायको द्वर्यमं धारण करके महादेवजीने इस सम्पूर्ण जगत्को अग्निपोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। (अध्याय २८)

जगत् 'वाणी और अर्थरूप' है-इसका प्रतिपादन

वायुदेवता कहते हैं-महर्षियो ! अब यह बता रहा हूँ कि जगत्की वागर्थात्मकताकी सिद्धि कैसे की गयी है। छः अध्वाओं (मार्गों) का सम्यक् ज्ञान में संक्षेपसे ही करा रहा हूँ, विस्तारसे नहीं । कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है, जो विना शब्दका हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो विना अर्थका हो। अतः समयानुसार सभी शब्द सम्पूर्ण अथोंके बोधक होते हैं। प्रकृतिका यह परिणाम शब्दभावना और अर्थभावनाके भेदसे दो प्रकारका है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वतीकी प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है, उसे विद्वान् तीन प्रकारकी ब्रताते हैं-स्थूला, सूक्ष्मा और परा । स्थूला वह है जो कानोंको प्रत्यक्ष मुनायी देती है; जो केवल चिन्तनमें आती है, वह सूक्ष्मा कही गयी है और जो चिन्तनकी भी सीमासे परे है, उसे परा कहा गया है। वह शक्तिस्वरूपा है। वही शिवतत्त्वके आश्रित रहनेवाली 'परा शक्ति' कही गयी है। ज्ञानशक्तिके संयोगसे वही इच्छाकी उपोद्धलिका ( उसे हद करनेवाली ) होती है । वह सम्पूर्ण द्यक्तियोंकी समष्टिरूपा है। वही शक्तितत्त्वके नामसे विख्यात हो समस्त कार्यसमूहकी मूल प्रकृति मानी गयी है। उसीको कुण्डलिनी कहा गया है। वही विशुद्धाध्यपरा माया है । वह स्वरूपतः विभागरहित होती हुई भी छः अध्वाओंके रूपमें विस्तारको प्राप्त-होती है। उन छः अध्वाओंमेंसे तीन तो शब्दरूप हैं और तीन अर्थरूप बताये ° गये हैं। सभी पुरुषोंको आत्मशुद्धिके अनुरूप सम्पूर्ण तत्त्वोंके विभागसे लय और भोगके अधिकार प्राप्त होते हैं। वे सम्पूर्ण तत्त्वकलाओंद्वारा यथायोग्य प्राप्त हैं । परा प्रकृतिके जो आदिमें पाँच प्रकारके परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएँ हैं । मन्त्राध्या पदाध्या और वर्णाध्या-ये तीन अध्या शब्दसे सम्बन्ध्र (खते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्त्वाध्वा और कलाष्ट्रा—य तीन अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। इन सबमें भी परस्पर ब्याप्य-ब्यापक-भाव बताया जाता है । सम्पूर्ण मन्त्र पदोंसे व्याप्त हैं; क्योंकि वे वाक्यरूप हैं। सम्पूर्ण पद भी वर्णोंसे व्याप्त हैं; क्योंकि विद्वान् पुरुष वर्णोंके समूहको ही पद कहते हैं । वे वर्ण भी भुवनोंसे ब्यात हैं; क्योंकि उन्हींमें उनकी

उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्त्वोंके समूहद्वारा वाहर-भीतरसे व्याप्त हैं; क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्त्वांसे हुई है। उन कारणभूत तत्त्वोंसे ही उनका आरम्भ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदरसे ही प्रकट हुए हूँ। उनमेंसे कुछ तो पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनोंका ज्ञान शिवसम्बन्धी आगमसे प्राप्त करना चाहिये। कुछ तत्त्व सांख्य और योगशास्त्रोंमें भी प्रसिद्ध हैं।

शिवशास्त्रोंमें प्रसिद्ध तथा दूसरे-दूसरे भी जो तत्त्व हैं, वे सव-के-सव कलाओं द्वारा यथायोग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृतिके जो आदिकालमें पाँच परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि कलाएँ हैं। वे पाँच कलाएँ उत्तरोत्तर तत्त्वोंसे व्यात हैं। अतः परा शक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभागरहित होकर भी छः अध्वाओंके रूपमें विभक्त है। शक्तिसे लेकर प्रध्वीतत्त्वपर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वींका प्रादुर्भाव शिव-तत्त्वसे हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टीसे व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्त्व एक-मात्र शिवसे ही न्याप्त हैं। जो छः अध्वाओंसे प्राप्त होनेवाला है, वही शिवका परम धाम है। पाँच तत्त्वांके शोधनसे व्यापिका और अन्यापिका राक्ति जानी जाती है। निरृत्तिकलाके द्वारा रुद्रलोकपर्यन्त ब्रह्माण्डकी स्थितिका शोधन होतः है। प्रतिष्ठा-कलाद्वारा उससे भी ऊपर जहाँतक अन्यक्तकी सीमा है, वहाँ तककी शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्याकलाद्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वरपर्यन्त स्थानका शोधन होता है। शान्तिकलाद्वारा उससे भी ऊपरके स्थानका तथा शान्त्यतीता कलाके द्वारा अध्वाके अन्ततकका शोधन हो जाता है। उसीको 'परम व्योम' कहा गया है।

ये पाँच तत्त्व वताये गये, जिनसे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है। वहीं साधकोंको यह सब कुछ देखना चाहिये; जो अध्वाकी व्याप्तिको न जानकर शोधन करना चाहता है, वह शुद्धिसे विद्यात रह जाता है, उसके फलको नहीं पा सकता। उसको सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरककी ही प्राप्ति करानेवाला होता है। शक्तिपातका संयोग हुए विना तत्त्वोंकी ठीक् पिक ज्ञान भी व्याप्ति और वृद्धिका ज्ञान भी

असम्भव है। द्दावकी जो चित्स्वरूपा परमेश्वरी परा शक्ति है। वही आजा है। उस कारणरूपा आज्ञाके सहयोगसे ही शिव सम्पूर्ण विश्वके अधिष्ठाता होते हैं। विचारदृष्टिसे देखा जाय तो आत्मामें कभी विकार नहीं होता। यह विकारवी प्रतीति मायामात्र है। न तो वन्धन है और न उस वन्धनसे छुटकारा दिलानेवाली कोई मुक्ति है। शिवकी जो अध्यभिचारिणी पराश्ति हैं, वही सम्पूर्ण ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है। वह उन्हींके समान धर्मवाली है और विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण भावोंसे युक्त है। उसी शक्तिके साथ शिव ग्रहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिवके ही साथ उनकी ग्रहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृतिजन्य जगत्रूप कार्य है, वही उन शिव दम्मतिकी संतान है। शिव कर्ता हैं और शक्ति कारण। यही

उन दोनोंका भेद है। वास्तवमें एकमात्र साक्षात् शिव ही दो ह्यां स्थित हैं। कुछ छोगोंका कहना है कि स्त्री और पुरुष-स्पमें ही। उनका भेद है। अन्य छोग कहते हैं कि प्राशक्ति शिवमें नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्यसे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अस्मिन्न ही है। पही परमेक्तर है। अतः शिव परम कारण हैं। उनकी आज्ञा ही। परमेक्तरी है। उसीसे प्रेरित होकर शिवकी अविनीशिनी-मूछ प्रकृति कार्यभेदसे महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति कहन तीन स्पोमें स्थित हो छः अध्वाओंको प्रकट करती है। वह छः प्रकारका अध्वा वागर्थस्य है। वही सम्पूर्ण जगत्के स्पमें स्थित है; सभी शास्त्रसमूह इसी भावका विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं।

### ऋषियोंके प्रश्नंका उत्तर देते हुए वायुदेवके द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूपका प्रतिपादन

तदनन्तर ऋषियोंने कई कारण दिखाकर पूछा—
बायुदेव ! यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही सवपर
अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलापाओंको एक साथ ही
पूर्ण क्यों नहीं कर देते ? जो सब कुछ करनेमें समर्थ होगा,
बह सबको एक साथ ही वन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा ?
बदि कहें अनादिकालसे चले आनेवाले सबके विचित्र कर्म
अलग-अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल
सकता तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मोंकी विचित्रता भी
यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वरके
करानेसे ही होते हैं। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ।
उपर्युक्तरूपसे विभिन्न युक्तियोंद्वारा फैलायी गयी नास्तिकता
जिस प्रकारसे शीन्न ही निवृत्त हो जाय, वैसा उपदेश
दीजिये।

वायु देवताने कहा—ब्राह्मणो ! आपलोगोंने युक्तियोंने से प्रेरित होकर जो संदाय उपस्थित किया है, वह उचित ही है; क्योंकि किसी बातको जाननेकी इच्छा अथवा तत्त्वज्ञानके लिये उठाया गया प्रदन साधुबुद्धिवाले पुरुषोंमें नास्तिकताका उत्पादन नहीं कर सकता । में इस विषयमें ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूँगा, जो सत्पुरुषोंके मोहको दूर करनेवाला है । असत् पुरुषोंका जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रभु शिवकी कृण्या अनाव ही कारण है । परिपूर्ण परमात्मा शिवके परम अनुप्रहके बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया

गया है। परानुग्रह कर्ममें स्वभाव ही पर्याप्त (पूर्णतः समर्थ) है, अन्यथा निःस्वभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर सकता । पशु और पाशरूप सारा जगत् ही पर कहा गया है, वह अनुग्रहका पात्र है। परको अनुगृहीत करनेके लिये पति-की आज्ञाका समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देनेवाला है, वही सदा सवपर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रहके लिये ही आज्ञा-रूप अर्थको स्वीकार करनेपर शिव परतन्त्र कैसे कहे जा सकते हैं। अनुग्राहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता । अतः स्वातन्त्र्य-राब्दके अर्थ-की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण है । जो अनुग्राह्म है, वह परतन्त्र माना जाता है; क्योंकि पतिके अनुग्रहके विना उसे भोग और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्त्यातमा हैं, वे भी अनुग्रहके पात्र हैं; क्योंकि उनसे भी शिवकी आज्ञाकी. निवृत्ति नहीं होती--वे भी शिवकी आज्ञासे ब्वाहर नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शिवकी आज्ञाके अधीन न हो । सकल ( सगुण या साकार ) होनेपर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल (निर्गुण या निराकार ) श्विवकी प्राप्ति होती है उस मृति या लिङ्गके रूपमें साक्षात् शिव है! विराज रहे हैं। वह 'शिवकी मृर्ति है' यह बात तो उपचारसे कही जाती है। जो साक्षात् निष्कल तथा परम कारणकप शिव हैं, वे किसीके द्वारा भी साकार अनुभावसे उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाणगम्य होना उनके स्वभावका उपपादक

नहीं है, प्रमाण अथवा प्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुद्धिका उदय नहीं होता । वे परम तत्त्वके उपलक्षणमात्र हैं, इसके सिवा . उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई-न कोई मूर्ति ही आत्माका, साक्षात् उपलक्षण होती है। 'शिवकी मृति है' इस • कथनका अभिप्राय यह है कि उस मूर्तिके रूपमें • परम शिव विराजमान हैं। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलम्बनका आश्रव लिये विना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध • नहीं • होती, • उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मामें आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते । यही वस्तुस्थिति है । जैसे किसीसे यह कहनेपर कि 'तुम आग ले आओ' उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात् अमि नहीं लायी जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी मूर्तिरूपमें ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसीलिये पूजा आदिमें 'मूर्त्यात्मा' की परिकल्पना होती है; क्योंकि मूर्त्यात्माके प्रति जो कुछ किया जाता है, वह साक्षात् शिवके प्रति किया गया ही माना गया है। लिङ्ग आदिमें और विशेषतः अर्चाविग्रहमें जो पूजनकृत्य होता है, वह भगवान् शिवका ही पूजन है। उन-उन मूर्तियों-के रूपमें शिवकी भावना करके हमलोग शिवकी ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मापर अनुग्रह करते हैं। उसी प्रकार मूर्त्यात्मामें स्थित दिाव हम पशुओंपर अनुग्रह • करते हैं। परमेष्ठी शिवने लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही सदाशिव आदि सम्पूर्ण मृर्त्यात्माओंको अधिष्ठित-अपनी आज्ञामें रखकर अनुगृहीत किया है।

भगवान् शिव सबपर अनुग्रह ही करते हैं, किसीका निग्रह नहीं करते; क्योंकि निग्रह करनेवाले लोगोंमें जो दोप होते हैं, व शिवमें असम्भव हैं। ब्रह्मा आदिके प्रति जो निग्रह देखे गये हैं, व भी श्रीकण्डमूर्ति शिवके द्वारा लोकहितके लिये ही किये गये हैं। विद्वानोंकी दृष्टिमें निग्रह भी स्वरूपसे दूषित नहीं हैं। (जब वह राग-द्वेपसे प्रेरित होकर किया जाता है, तभी निन्दनीय माना जाता है।) इसीलिये दण्डनीय अपराधियोंको राजाओंकी ओरसे मिले हुए दण्डकी प्रशंसा की जाती है। यदि साधुकी रक्षा करनी है तो असाधुका निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि तीन उपायोंसे असाधुके निवारणकरा प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अन्तमें चौथे उपाय दण्डका ही आश्रय लिया जाता है। यह दण्डान्त अनुशासन लोकहितके लिये ही किया जाना चाहिये। यही उसके औच्तित्यको परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो

सदा हितमें ही लगे रहनेवाले हैं, उन्हें ईश्वरका दृष्टान्त अपने सामने रखना चाहिये। (ईश्वर केवल दुष्टोंको ही दण्ड देते हैं, इसीलिये निर्दाप कहे जाते हैं।) अतः जो दुष्टोंको ही दण्ड देता है, वह उस निग्रह-कर्मको लेकर सत्पुरुषोंद्वारा लाञ्छित केसे किया जा सकता है। लोकमें जहाँ कहीं भी निग्रह हौता है, वह यदि विद्रेपपूर्वक न हो, तभी श्रेष्ट माना जाता है। जो पिता पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक शिक्षित वनाता है, वह उससे द्रेष नहीं करता।

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित है और जो हित है, वही उनका अनुग्रह है। अतएव खबको हितमें नियुक्त करने-वाले शिव सवपर अनुग्रह करनेवाले कहे गये हैं। जो उपकार-शब्दका अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है; क्योंकि उपकार भी हितरूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने-वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं । शिवके द्वारा जड-चेतन सभी सदा हितमें ही नियुक्त होते हैं । परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती। इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबन्धक है। जैसे सुर्य अपनी किरणोंद्वारा सभी कमलों-को विकासके लिये प्रेरित करते हैं। परंतु वे अपने-अपने स्वभावके अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते, स्वभाव भी पदार्थोंके भावी अर्थका कारण होता है, किंत वह नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताओंके लिये सिद्ध नहीं कर सकता । जैसे अग्निका संयोग सुवर्णको ही पिघलाता है, कोयले या अङ्गारको नहीं, उसी प्रकार भगवान् शिव परिपक्क मल-बाले पशुओंको ही बन्धनमुक्त करते हैं, दूसरोंको नहीं । जो वस्त जैसी होनी चाहिये, वैसी वह स्वयं नहीं बनती । वैसी बननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग होना अम्बरयक है। कर्ताकी भावनाके विना ऐसा होना सम्भव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतन्त्र होता है।

सत्रपर अनुप्रह करनेवाले शिव जिस तरह स्वभावसे ही निर्मल हैं, उसी तरह 'जीव' संज्ञा धारण करनेवाली आत्माएँ स्वभावतः मिलन होती हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियमपूर्वक संसारमें भटकते और शिव क्यों संसार-वन्धनसे परे रहते ? विद्वान् पुरुष कर्म और मायाके बन्धनको ही जीवका 'संसार' कहते हैं। यह बन्धन जीवको ही प्राप्त होता है, शिवको नहीं। इसमें कारण है, जीवका स्वाभाविक मल। वह कारणभूत मेल जीवांका अपना स्वभाव ही है, आगन्तुक नहीं है। यदि आगन्तुक होता तो किसीको भी किसी भी कारणसे बन्धन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है, वह एक

असम्भव है। शिवकी जो चित्स्वरूपा परमेश्वरी परा शक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारणरूपा आज्ञाके सहयोगसे ही शिव सम्पूर्ण विश्वके अधिष्ठाता होते हैं। विचारदृष्टिसे देखा जाय तो आत्मामें कभी विकार नहीं होता। यह विकारवी प्रतीति मायामात्र है। न तो वन्धन है और न उस बन्धनसे छुटकारा दिलानेवाली कोई मुक्ति है। शिवकी जो अव्यभिचारिणी पराश्ति हैं, वही सम्पूर्ण ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है। वह उन्हींके समान धर्मवाली है और विशेषतः उनके उन-उन विलक्षण भावोंसे युक्त है। उसी शक्तिके साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिवके ही साथ उनकी गृहणी बनकर रहती है। जो प्रकृतिजन्य जगत्रूप कार्य है, वही उन शिव दम्भतिकी संतान है। शिव कर्ता हैं और शक्ति कारण। यही

उन दोनोंका भेद है। वास्तवमें एकमात्र साक्षात् शिव ही दो हिंगी स्थित हैं। कुछ छोगोंका कहना है कि स्त्री और पुरुप-स्पेम ही. उनका भेद है। अन्य छोग कहते हैं कि प्राशक्ति शिवमें नित्य समवेत है। जैसे प्रमा सूर्यसे भिन्न नहीं हैं। उसी प्रकार चित्स्वरूपिणी पराशक्ति शिवसे अस्मिन्न ही है। पही परमें स्वान है। अतः शिव परम कारण हैं। उनकी आज्ञा ही। परमें स्वान है। उसीसे प्रेरित होकर शिवकी अखिनाशिनी-मूछ प्रकृति कार्यभेदसे महामाया। माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति कहने तीन स्पेमें स्थित हो छः अध्वाओंको प्रकट करती है। वह छः प्रकारका अध्वा वागर्थस्य है। वही सम्पूर्ण जगत्के स्पमें स्थित है; सभी शास्त्रसमूह इसी भावका विस्तारसे प्रतिपादन करते हैं।

#### ऋषियोंके प्रश्नंका उत्तर देते हुए वायुदेवके द्वारा शिवके स्वतन्त्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूपका प्रतिपादन

तदनन्तर ऋषियोंने कई कारण दिखाकर पूछा—
बाखुदेव ! यदि शिव सदा शान्तभावसे रहकर ही सवपर
अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलापाओंको एक साथ ही
पूर्ण क्यों नहीं कर देते ? जो सब कुछ करनेमें समर्थ होगा,
बह सबको एक साथ ही वन्धन-मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा ?
बदि कहैं अनादिकालसे चले आनेवाले सबके विचित्र कर्म
अलग-अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल
सकता तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्मोंकी विचित्रता भी
यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी ईश्वरके
करानेसे ही होते हैं। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ।
उपर्युक्तरूपसे विभिन्न युक्तियोंद्वारा फैलायी गयी नास्तिकता
जिस प्रकारसे शीन्न ही निवृत्त हो जाय, वैसा उपदेश
दीजिये।

वायु देवताने कहा—ग्राह्मणो ! आपलोगोंने युक्तियोंने से प्रेरित होकर जो संदाय उपस्थित किया है, वह उचित ही हैं। क्योंकि किसी बातको जाननेकी इच्छा अथवा तत्वज्ञानके लिये उठाया गया प्रदन साधुयुद्धिवाले पुरुषोंमें नास्तिकताका उत्पादन नहीं कर सकता । में इस विषयमें ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूँगा, जो सत्पुरुषोंके मोहको दूर करनेवाला है । असत् पुरुषोंका जो अन्यथा भाव होता है, उसमें प्रभु दिवकी क्षणाका अनाव ही कारण है । परिपूर्ण परमालमा शिवके परम अनुग्रहके बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया

गया है। परानुग्रह कर्ममें स्वभाव ही पर्याप्त (पूर्णतः समर्थ) है, अन्यथा निःस्वभाव पुरुष किसीपर भी अनुग्रह नहीं कर सकता । पशु और पाशरूप सारा जगत् ही पर कहा गया है, वह अनुग्रहका पात्र है। परको अनुगृहीत करनेके लिये पति-की आज्ञाका समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देनेवाला है, वहीं सदा सवपर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रहके लिये ही आज्ञा-रूप अर्थको स्वीकार करनेपर द्याव परतन्त्र कैसे कहे जा सकते हैं। अनुप्राहककी अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता । अतः स्वातन्त्र्य-राब्दके अर्थ-की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रहका लक्षण है। जो अनुग्राह्म है, वह परतन्त्र माना जाता है; क्योंकि पतिके अनुग्रहके विना उसे भोग और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्त्यात्मा हैं, वे भी अनुग्रहके पात्र हैं; क्योंकि उनसे भी शिवकी आज्ञाकी. निवृत्ति नहीं होती-वे भी शिवकी आज्ञासे बाहर नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शिवकी आज्ञाके अधीन न हो । सकल ( सगुण या साकार ) होनेपर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल (निर्गुण या निराकार ) श्विवकी प्राप्ति होती है। उस मृति या लिङ्गके रूपमें साक्षात् शिव ही विराज रहे हैं। वह 'शिवकी मूर्ति है' यह बात तो उपचारसे कही जाती है। जो साक्षात् निष्कल तथा परम कारणरूप द्याव हैं, वे किसीके द्वारा भी साकार अनुभावसे उपलक्षित न ीं होते, ऐसी बात नहीं है । यहाँ प्रमाणगम्य होना उनके स्वभावका उपपादक

नहीं है, प्रमाण अथवा प्रतीकमात्रसे अपेक्षा-बुद्धिका उदय नहीं होता । वे परम तत्त्वके उपलक्षणमात्र हैं, इसके सिवा . उनका और कोई अभिप्राय • नहीं है । कोई-न कोई मूर्ति ही आत्माका, साक्षात् उपलक्षण होती है। 'शिवकी मृति है' इस • कथनका अभिप्राय यह है कि उस मूर्तिके रूपमें परम शिव विराजमान हैं। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलम्बनका आश्रव लिये विना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध • नहीं • होती, • उसी प्रकार दिाव भी मूर्त्यातमामें आरूढ़ हुए विना उपलब्ध नहीं होते । यही वस्तुस्थिति है । जैसे किसीसे यह कहनेपर कि 'तुम आग ले आओ' उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदिके सिवा साक्षात् अग्नि नहीं लायी जाती, उसी प्रकार शिवका पूजन भी मूर्तिरूपमें ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसीलिये पूजा आदिमें 'मूर्यात्मा' की परिकल्पना होती है; क्योंकि मूर्त्यात्माके प्रति जो कुछ किया जाता है, वह साक्षात् शिवके प्रति किया गया ही माना गया है। लिङ्ग आदिमें और विशेषतः अर्चाविग्रहमें जो पूजनकृत्य होता है, वह भगवान् शिवका ही पूजन है। उन-उन मूर्तियों-के रूपमें शिवकी भावना करके हमलोग शिवकी ही उपासना करते हैं । जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मापर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्त्यांत्मामें स्थित शिव हम पशुओंपर अनुप्रह . करते हैं। परमेष्ठी शिवने लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही सदाशिव आदि सम्पूर्ण मृर्त्यात्माओंको अधिष्ठित-अपनी आज्ञामें रखकर अनुगृहीत किया है।

भगवान् शिव सवपर अनुग्रह ही करते हैं, किसीका निग्रह नहीं करते; क्योंकि निग्रह करनेवाले लोगोंमें जो दोप होते हैं, वै शिवमें असम्भव हैं । ब्रह्मा आदिके प्रति जो निष्रह देखें गये हैं, वे भी श्रीकण्ठमूर्ति शिवके द्वारा लोकहितके लिये ही किये गये हैं । विद्वानोंकी दृष्टिमें निग्रह भी खरूपसे दूषित नहीं हैं। (जब वह राग-द्वेषसे प्रेरित होकर किया जाता है) तभी निन्दनीय माना जाता है।) इसीलिये दण्डनीय अपराधियोंको राजाओंकी ओरसे मिले हुए दण्डकी प्रशंसा की जाती है। यदि साधुकी रक्षा करनी है तो असाधुका निवारण करना ही होगा। पहले साम औदि तीन उपायोंसे असाधुके निवारण-का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अन्तमै चौथे उपाय दण्डका ही आश्रय लिया जाता है। यह दण्डान्त अनुशासन लोकहितके लिये ही किया जाना चाहिये । यही उसके औचित्यको परिलक्षित कराता है । यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो

सदा हितमें ही लगे रहनेवाले हैं, 'उन्हें ईश्वरका दृशन्त अपने सामने रखना चाहिये। १ (ईश्वर केवल दुष्टोंको ही दण्ड देते हैं, इसीलिये निर्दीप कहे जाते हैं।) अतः जो दुर्धेको ही दण्ड देता है, वह उस निग्रह-कर्मको लेकर सत्पुरुवोद्वारा लाञ्छित केसे किया जा सकता है। छोकमें जहाँ कहीं भी निग्रह होता है, वह यदि विदेषपूर्वक न हो, तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्रको दण्ड देकर उसे अधिक शिक्षित वनाता है, वह उससे द्रेष नहीं करता।

शिवकी आज्ञाका पालन ही हित है और जो हित है, वही उनका अनुग्रह है। अतएव सबको हितमें नियुक्त करने-वाले शिव सवपर अनुग्रह करनेवाले कहे गये हैं। जो उपकार-शब्दका अर्थ है, उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है; क्योंकि उपकार भी हितरूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने-वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं । शिवके द्वारा जड-चेतन सभी सदा हितमें ही नियक्त होते हैं। परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हितकी उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिवन्धक है। जैसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सभी कमलों-को विकासके लिये प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने-अपने स्वभावके अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते, स्वभाव भी पदार्थोंके भावी अर्थका कारण होता है, किंत वह नष्ट होते हुए अर्थको कर्ताओं के लिये सिद्ध नहीं कर सकता । जैसे अग्निका संयोग सुवर्णको ही पिघलाता है, कोयले या अङ्गारको नहीं, उसी प्रकार भगवान् शिव परिपक्क मल-बाले पशुओंको ही बन्धनमुक्त करते हैं, दूसरोंको नहीं । जो वस्तु जैसी होनी चाहिये, वैसी वह स्वयं नहीं बनती । वैसी वननेके लिये कर्ताकी भावनाका सहयोग होना अप्वश्यक है। कर्ताकी भावनाके विना ऐसा होना सम्भव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतन्त्र होता है।

सन्नपर अनुग्रह करनेवाले शिव जिस तरह स्वभावसे ही निर्मल हैं, उसी तरह 'जीव' संज्ञा धारण करनेवाली आत्माएँ स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी वात न होती तो वे जीव क्यों नियमपूर्वक संसारमें भटकते और दिाव क्यों संसार-वन्धनसे परे रहते ? विद्वान् पुरुष कर्म और मायाके वन्धनको ही जीवका 'संसार' कहते हैं । यह वन्धन जीवको ही प्राप्त होता है, द्यावको नहीं। इसमें कारण है, जीवका स्वाभाविक मल । वह कारणभूत मेल जीवांका अपना स्वभाव ही है। आगन्तुक नहीं है । यदि आगन्तुक होता तो किसीको,भी किसी भी कारणसे वन्धन प्राप्त हो जाता । जो यह हेतु है, वह एक

है; क्योंकि सब जीवोंका स्वभाव एक सा है। यद्यपि सबमें एक-सात्आत्मभाव है। तो भी मलके परिपाक और अपरिपाकके कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ वन्धनसे मुक्त हैं । बद्ध जीवोंमें भी कुछ होग हय और भोगके अधिकारके अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदिकी विपमता-को प्राप्त होते हैं अर्थात् कुछ छोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त हीते हैं तथा कुछ छोग कम । कोई मूर्त्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात् शिवके समीप विचरनेवाले होते हैं। मृत्या-त्माओंमें कोई तो शिवखरूप हो छहों अध्वाओंके ऊपर स्थित होते हैं, कोई अध्वाओंके मध्यमार्गमें महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्नभागमें स्ट्रह्पसे स्थित होते हैं। शिवके समीपवर्ती स्वरूपमें भी मायासे परे होनेके कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकारके भेदसे तीन श्रेणियाँ होती हैं-वहाँ निम्न स्थान-में आत्माकी स्थिति है: मध्यम स्थानमें अन्तरात्माकी स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्टं श्रेणीका स्थान है, उसमें परमात्मा-की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वस ( जीव ) परमात्मपदका आश्रय लेने-बाले होते हैं, कोई अन्तरात्मपदपर और आत्मपदपर प्रतिष्ठित होते हैं।

भगवान् शिव तो अनायास ही समस्त पशुओंको बन्धनसे मुक्त करनेमें समर्थ हैं। फिर वे उन्हें बन्धनमें डाले रखकर क्यों दःख देते हैं ? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि सारा संसार दु:खरूप ही है, ऐसा विचार-वानोंका निश्चित सिद्धान्त है। जो स्वभावतः दुःखमय है, वह दःखरहित क्रैसे हो सकता है। स्वभावमें उलट-फेर नहीं हो सकता । वैद्यकी द्वासे रोग अरोग नहीं होता । वह रोगपीड़ित मनुष्यका अपनी दवासे मुखपूर्वक उद्घार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मिलन और स्वभावसे ही दुःस्ती हैं, उन पशुओंको अपनी आज्ञारूपी ओपधि देकर शिव दुःखसे छुड़ा देते हैं। रोग होनेमें वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसारकी उत्पत्तिमें शिव कारण हैं। अतः रोग और वैद्यके दृष्टान्तसे शिव और संसारके दार्शन्तमें समानता नहीं है । इसलिये इसके द्वारा शिवपर दोपारोपण नहीं किया जा सकता । जब दुःख स्वभावसिद्ध है। तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवोंमें जो स्वामाविक मल है। वहीं उन्हें संसारके चक्करमें

डालता है। संसारका कारणभूत जो मल-अचेतन भाया आदि है, वह शिवका सांनिध्य प्राप्त किये विना स्वयं चेष्टा-शील नहीं हो सकता । जैसे चुम्बक मणि लोहेका सांनिध्य पाकर ही उपकारक होता है--लोहेको खींचता है। उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदिका सांनिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं । उनेके घिद्यमान -सांनिध्यको अकारण हटाया नहीं जा सकता । अर्वः जनत्के लिये जो सदा अज्ञात हैं, वे शिव ही, इसके अधिष्ठाता हैं। शिवके विना यहाँ कोई भी प्रवृत्त ( चेप्टाक्सील ) नहीं होता, उनकी आज्ञाके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल्ला । उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत् विभिन्न प्रकारकी चेष्टाएँ करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते । उनकी आज्ञारूपिणी जो शक्ति है। वही सबका नियन्त्रण करली है। उसका सब ओर मुख है । उसीने सदा इन सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चका विस्तार किया है, तथापि उसके दोषसे दिाव दूषित नहीं होते । जो दुर्बुद्धि मानव मोहवदा इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है । शिवकी शक्तिके वैभवसे ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूपित नहीं होते ।

इसी समय आकाशसे शरीररहित वाणी सुनायी दी— 'सत्यम् ओम् अमृतम् सौम्यम्' इन पदोंका वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ, उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयोंका निवारण हो गया तथा उन मुनियोंने विस्मित हो प्रभु पवनदेवको प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियोंको संदेहरहित करके भी वायुदेवने यह नूहीं माना कि इन्हें पूर्ण शान हो गया। 'इनका शान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है' ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले।

वायु देवताने कहा मिनयो ! परोक्ष और अपरोक्षके मेदसे ज्ञान दो प्रकारका माना गया है । परोक्ष ज्ञानको अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञानको मुस्थिर । युक्तिपूर्ण उपदेशसे जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान् पुरुष परोक्ष कहते हैं । वही श्रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष हो जायगा । अपरोक्ष ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करके तुमलोग आलस्य-रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठानकी सिद्धिके लिये प्रयोक्त करो ।

(अध्याय ३२)

#### . अरम धर्मका प्रतिपादन, शैवागमके अनुसार पाशुपत ज्ञानं तथा उसके साधनोंका वर्णन

े. **ऋशियोंने पूछा**—बायुदेव ! वह कौन-सा श्रेष्ठ अनुष्ठांन है, जो मोक्षलप ज्ञानको अपरोक्ष कर देता है ? उसको और • उसके साधनोंको आज आप हमें वतानेकी • कृपा करें ।

. - वायुक्त कहा-मगवान् शिवका वताया हुआ जो परम घर्ष हैं। उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गयी है। उसके सिद्ध होनेपर सक्क्षात् मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परमधर्म पाँचों पर्वोंके कारण कमशः पाँच प्रकारका जानना चाहिये । उन पर्वोंके नाम हैं--क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, उन उत्कृष्ट साधनोंसे सिद्ध हुआ धर्म प्रसम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोखदायक होता है। वैदिक धर्म दो प्रकारके वताये गये हैं--परम और अपरम । धर्म-शब्दसे प्रतिपाद्य अर्थमें हमारे लिये श्रुति ही प्रमाण है। योगपर्यन्त जो परम धर्म है, वह श्रुतियोंके शिरोभूत उपनिषद्में वर्णित है और जो अपरम धर्म है, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रतिके मुखभागसे अर्थात् संहिता-मन्त्रोंद्वारा प्रतिपादित हुआ है । जिसमें पशु ( बद्ध ) जीवोंका अधिकार नहीं है, वह वेदान्तवर्णित धर्म 'परम धर्म' माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ-यागादि है, उसमें सबका अधिकार होनेसे वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है, वही परम धर्मका साधन है। धर्मशास्त्र आदिके द्वारा उसका सम्यक् रूपसे विस्तारपूर्वक साङ्गोपाङ्ग निरूपण हुआ है। भगवान् शिवके द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है, उसीका नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणोंद्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है। परंतु शैव-शास्त्रोंद्वारा उसके विस्तारका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है। वहीं उसके ·° स्वरूपका सम्यक्रूरूपसे प्रतिपादण हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक् रूपसे विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। दौव-आगमके दो भेद हैं--श्रौत और अश्रौत। जो श्रुतिके सार तत्त्वसे सम्पन्न है वह श्रौत है; और जो स्वतन्त्र है, वह अश्रीद्ध माना गया है। स्वतन्त्र शैवागम पहेले दस प्रकारका थाः फिर अठारह प्रकारका हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओंसे सिद्ध होकर सिद्धान्त नाम धारण करता है । श्रुतिसारमय जो शैव-शास्त्र है, उसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकोंमें किया गया है। उसीमें उत्कृष्ट 'पाग्रुपत व्रत' और 'पाग्रुपत ज्ञान' का वर्णन किया गया है। युग-युगमें होनेवाले शिष्योंको उसका उपदेशु देनेके लिये भगवान्

शिव स्वयं ही योगाचार्यरूपमें जहाँ-तहाँ अवतीर्णिहो उसका . प्रचार करते हैं।

इस दौव-शास्त्रको संक्षित् करके उसके सिद्धान्तको प्रवचने करनेवाले मुख्यतः चार महर्षि हैं - इह, दधीच, अगस्य और महायशस्त्री उपमन्यु । उन्हें संहिताओंका प्रवर्तक पाशंपत' जानना चाहिये । उनकी संतान-परम्परामें सैकड़ां-हजारां गुरुजन हो चुके हैं । पाशुपत सिद्धान्तमें जो परम धर्म बताया गया है, वह चैर्या आदि चार पादांके कारण चार प्रकारका माना गया है । उन चारोंमें जो पाशुपत योग है, वह दृढतापूर्वक शिवका साक्षात्कार करानेवाला है। इसलिये पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है । छसंमें भी ब्रह्माजीने जो उपाय बताया है, उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिवके द्वारा परिकल्पित जो 'नामाष्ट्रकमय योग' है, उसके द्वारा सहसा 'दौवी प्रज्ञा'का उदय होता है। उस प्रज्ञाद्वारा पुरुष दीष्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर छेता है । जिसके हृदयमें वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके ऊपर भगवान् शिव प्रसन्न होते हैं । उनके कृपा-प्रसादसे वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिवका अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिवके अपरोक्ष ज्ञानसे संसार-बन्धनका कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसारसे मुक्त हुआ पुरुष शिवके समान हो जाता है। यह ब्रह्माजीका बताया हुआ उपाय है। उसीका पृथक् वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ( ब्रह्मा ) संसारवैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा—ये मुख्यतः आठ नाम हैं । ये आठों मुख्य नाम शिवके प्रतिपादक हैं। इनमेंसे आदि पाँच नाम क्रमशः शान्त्यतीता आदि पाँच कलाओंसे सम्बन्ध रखते हैं और उन पाँच उपाधियोंको ग्रहण करनेसे सदाशिव आदिके बोधक होते हैं । उपाधिकी निवृत्ति होनेपर इन मेदोंकी निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही निल्य है। किंतु उस पदपर प्रतिष्ठित होनेवाले अनित्य कहे गये हैं। पदोंका परिवर्तन होनेपर पदवाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं । परिवर्तनके अनन्तर पुनः दूसरे आत्माओंको उस पदकी प्राप्ति बतायी जाती है और उन्होंके वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योगसे अन्य तीन नाम ( संसारवैद्यः सर्वज्ञ और परमात्माः) भी त्रिविध उपाधिका प्रतिपादन करते हुए शिवमें ही अनुगत होते हैं।

१. चर्या, विद्या, क्रिया और योग-ये चार पाद है।

अनादि मलका संसर्ग उनमें पहलेसे ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यन्त गुद्धस्वरूप हैं, इसलिये 'शिव' कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणोंके एकमाऋ वनीम्त बिग्रह हैं। इसलिये शिवतत्त्वके अर्थको जाननेवाले श्रेष्ठ -महात्मा उन्हें शिव कहते हैं.। तेईस तत्त्वोंसे परे जो प्रकृति बतायां गयी है, उससे भी परे पचीसवें तत्त्वके स्थानमें पुरुषको बताया गया है, जिसे वेदके आदिमें ओंकाररूप कहा गया है। ओंकार और पुरुपमें वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है। उसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान एकमात्र वेदसे ही होता है। वे ही वेदान्तमें प्रतिष्ठित हैं। किंतु वह प्रकृतिसे संयुक्त है; अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम 'महेश्वर' है; क्योंकि प्रकृति और परुष दोनोंकी प्रवृत्ति उसीके अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्त्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिये। इस प्रकृतिको माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापतिका नाम 'महेश्वर' है। महेश्वरके सम्बन्धसे जो माया अथवा प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनन्त या 'विष्णु' कहे गये हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। उन्हींको स्थूल और स्कारूप भी कहा गया है। दुःख अथवा दुःखके हेतुका नाम 'सत्' है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं---उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिवको साधु पुरुष ·स्द्र' कहते हैं। कला, काल आदि तत्त्वोंसे लेकर भूतोंमें प्रथ्वी-पर्यन्त जो छत्तीर्स तत्त्व हैं, उन्हींसे शरीर वनता है । उस शरीरः इन्द्रिय आदिमें जो तन्द्रारहित हो व्यापकरूपसे स्थित हैं, वे भगवान् शिव 'रुद्र' कहे गये हैं। जगत्के पितारूप जो मूर्त्यात्मा हैं, उन सबके पिताके रूपमें भगवान् शिव विराजमान हैं; इसिलिये वे 'पितामह' कहे गये हैं। जैसे रोगोंके निदानको जाननेवाला वैद्य तदनुकुल उपायों और दवाओंसे रोगको दूर कर देता है; उसी तरह ईश्वर ल्ययोगाधिकारसे सदा जड-मृलसहित संसार-रोगकी निवृत्ति करते हैं; अतः संपूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता विद्वान् उन्हें संसार-बैद्यं कहते हैं। दस विषयोंके ज्ञानके लिये दसों इन्द्रियोंके होते हुए भी जीव तीनों कालोंमें होनेवाले स्थृल-स्क्रम

१. बला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण—थे स्रतः तस्व, पञ्चतन्मात्रा, दस इन्द्रियाँ, चार अन्तःकरण, पाँच शब्द आदि विषय तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी ये छत्तीस तस्व है। पदार्थोंको पूर्णरूपसे नहीं जानते; क्योंकि मायाने ही उन्हें मलसे आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिय सम्पूर्ण विषयोंके ज्ञानके साधनभूत इन्द्रियादिके न होनेपर भी जो वस्तु जिस रूपमें स्थित है, उसे उसी रूपमें ठीक ठीक जानते हैं; इसलिये वे 'सर्वज्ञ' कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणोंसे नित्य संयुक्त होनेके कारण सवके आत्मा है, जिनके लिये अपनेसे अतिरिक्त किसी दूसरे आत्माकी सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही 'परमात्मा' हैं।

आचार्यकी कृपासे इन आठों नामोंका अर्थसहित उपदेश पाकर शिव आदि पाँच नामोंद्वारा निवृत्ति आदि पाँचों कलाओंकी ग्रन्थिका कमशः छेदन और गुणके अनुसार शोधन करके गुणित, उद्घातयुक्त और अनिरुद्ध प्राणोंद्वारा हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य और ब्रहारन्ध्रसे युक्त पुर्यष्टकका भेदन करके सुषुम्णा नाड़ीद्वारा अपने आत्माको सहस्रार चक्रके भीतर ले जाय। उसका ग्रुभ्रवर्ण है। वह तरुण सूर्यके सहश रक्तवर्ण केसरके द्वारा रिञ्जत और अधोमुख है। उसके पचास दलोंमें स्थित 'अ'से लेकर 'क्ष'तक सविन्दु अक्षर-कर्णिकाके बीचमें गोलाकार चन्द्र-मण्डल है । यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें स्थित है । उसने एक ऊर्ध्वमुख द्वादश दल कमलको आवृत कर रक्ला है। उस कमलकी कर्णिकामें विद्युत्-सहरा अकथादि त्रिकोण यन्त्र है। उस यन्त्रके चारों ओर सुधासागर होनेके कारण वह मणिद्वीपके आकारका हो गया है। उस द्वीपके मध्यभागमें मणिपीठ है। उसके बीचमें नाद-बिन्दुके ऊपर हंसपीठ है। उसपर परम शिव विराजमान हैं। उक्त चन्द्रमण्डलके ऊपर शिवके तेजमें अपने आत्माको संयुक्त करे । इस प्रकार जीवको श्विवमें लीन करके शाक्त अमृत-• वर्षाके द्वारा अपने शरीरके अभिषिक्त होनेकी भावना करे। तत्पश्चात् अमृतमय विग्रहवाले अपने आत्माको ब्रह्मरन्त्रसे उतारकर हृदयमें द्वादश-दल कमलके भीतर स्थित चन्द्रमासे परे इवेत कमळपर अर्द्धनारीश्वर रूप्में विराजमान मनोहर आकृतिवाले निर्मल देव भक्तवत्सल महादेव शंकरका चिन्तन करे । उनकी अङ्गकान्ति शुद्धस्फटिक मणिके • समान उन्न्वल है। वे शीतल प्रभासे युक्त और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मन्ही-मन ध्यान करके शान्तचित्त हुआ मनुष्य शिवके आठ नामोंद्वारा ही भावमय पुष्पोंसे उनकी पूजा करे । पूजनके अन्तमें पुनः प्राणायाम करके चित्तको भलीभाँति एकाव रखते हुए शिव-नामाष्टकका जप करे 🎉 फिर भावनाद्वारा नाभिमें आठ आहुतियोंका हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कारपूर्वक्र आठ फूल चढ़ाकर अन्तिम अर्जना यूरी करके चुल्लूमें लिये हुए जलकी माँति अपने आपको शिवके चरणोंमें समर्पित कर दे। इस प्रकार करनेसे

शीप ही मङ्गलंभय पाशुपत शानकी प्राप्ति हो जांती है और साधक उस शानकी मुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत-त्रत एवं परम योगको पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ३२)

### . पाशुपत-व्रतकी विधि और महिमा तथा भसाधारणकी महत्ता

• ऋषि बोले — भगवन् ! हम परम उत्तम पाशुपत वतको सुनमा चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत नाने गये हैं।

वायुदेवने कहा—मैं तुम सव लोगोंको गोपनीय पाशुपत-व्रतका रहस्य वताता हूँ, जिसका अथर्वशीर्षमें वर्णन है तथा जो सब पापोंका नाहा करनेवाला है। चित्रासे युक्त पौर्णमास इसके लिये उत्तम काल है। शिवके द्वारा अनुग्हीत स्थान ही इसके लिये उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वनपान्त भी ग्रुभ एवं प्रशस्त देश हैं। पहले त्रयोदशीको भलीभाँति स्नान करके नित्यकर्भ सम्पन्न कर ले। फिर अपने आचार्यकी आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रतके अङ्गरूपसे देवताओंकी विशेष पूजा करे। उपासकको स्वयं स्वेत वस्त्र, स्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चन्दन धारण करना चाहिये। वह कुशके आसनपर बैठकर हाथमें मुद्दीभर कुश ले पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके तीन प्राणायाम करनेके पश्चात् भगवान् शिव और देवी पार्वतीका ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिवशास्त्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार यह पाशुपत-त्रत करूँगा । वह जवतक शरीर गिर न जाय, तबतकके लिये अथवा बारह, छः या तीन वर्षोंके लिये अथवा बारह, छः, तीन या एक महीनेके लिये अथवा बारह, छः, तीन या एक दिनके इसै व्रतकी दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होमेंके लिये विधिवत् अग्निकी स्थापना करके क्रमशः धी, समिधा और चहसे हवन करे । तत्पश्चात् तत्त्वोंकी शुद्धिके उपदेशसे फिर मूलमन्त्रद्वारा उन समिधा आदि सामग्रियोंकी ही आहुतियाँ दे । उस समय वह बारंवार यह चिन्तन करे कि भोरे शरीरमें जो ये तत्त्व हैं, सब शुद्ध हो जाय ।' उन तत्त्वोंके नाम इस प्रकार हैं - पाँचों भूत, उनकी पाँचों तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय, लचा आदि सात धातु, प्राण आदि पाँच वायु, मन, बुद्धि, अहङ्कार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल,

मायाः ग्रुद्ध विद्याः महेश्वरः सदाशिवः शक्ति-तत्त्व और शिव-तत्त्व—ये क्रमशः तत्त्व कहे गये हैं।

विरज मन्त्रोंसे आहुति करके होता रजोगुणरहित गुद्ध हो जाता है। फिर शिवका अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनन्तर गोवर लाकर उसकी पिण्डी बनाये । फिर उसे मन्त्र-द्वारा अभिमन्त्रित करके अग्निमें डाल दे । इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन बती केवल ह्विष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आये तब चतुर्दशीमें पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे । उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बितावे। फिर पूर्णिमाको प्रातःकाल इसी तरह होमपर्यन्त कर्म करके रुद्राभिका उपसंहार करे । तदनन्तर यनपूर्वक उसमेंसे भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले चाहे सारा सिर मुँड़ा ले या चाहे तो केवल सिरपर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लीकलजासे ऊपर उठ गया हो तो दिगम्बर हो जाय । अथवा गेरुआ वस्त्र, मगचर्म या फटे-पुराने चीथड़ेको ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वल्कल पहनकर रहे। कटिमें मेखला धारण करके हाथमें दण्ड ले ले। तदनन्तर दोनों पैर घोकर आज्ञमन करे। विरजामिसे प्रकट हुए भस्मको एकत्र करके 'अमिरिति भस्म' इत्यादि छः अथर्ववेदीय मन्त्रोंद्वारा उसे अपने शरीरमें लगाये। मस्तकसे लेकर पैरतक सभी अङ्गोंमें उसे अच्छी तरह मल दे । इसी क्रमसे प्रणव या शिवमन्त्रद्वारा सर्वाङ्गमें भस्म रमा-कर 'त्र्यायुषम्' इत्यादि मन्त्रोंसे ललाट आदि अङ्गोंमें त्रिपुण्डकी रचना करे। इस प्रकार शिवभावको प्राप्त हो शिवयोगका आचरण करे । तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिये। यही 'पारापत-व्रत' है, जो भीग और मोक्ष देनेवाला है। यह जीवोंके पशुभावको निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत-व्रतके अनुष्ठानद्वारा पश्चल्वका परित्याग करके लिङ्गमूर्ति सनातन महादेवजीका पूजन करना चाहिये । यदि वैभव हो तो सोनेका अष्टदल कमल बनवाये, जिसमें नौ प्रकारके रत जड़े गये हों। उसमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमलको भगवानका

शि॰ पु॰ अं॰ ६१—

स्नान करता है, वह भस्मनिष्ट माना गया है। भूत, प्रेत, विशास तथा अत्यन्त दुःसह रोग भी भस्मनिष्ठके निकटसे दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीरको भासित करता है, इसलिये भासित' कहा गया है तथा पापोंका भक्षण करनेके कारण उसका नाम 'भस्म' है। भूति (ऐश्वर्य) कारक होनेसे उसे 'भृति' या 'निभृति' भी कहते हैं। विभृति रक्षा करनेवाली है, अतः उसका एक नाम 'रक्षा' भी है। भस्मके माहात्म्यको लेकर यहाँ और क्या कहा जाय।

भस्मसे स्नान करनेवाला व्रती पुरुष साक्षात् अमहेश्वरदेव कहा गया है । यह परमेश्वर ( रुद्राग्नि ) सम्बन्धी भस्म शिवभक्तांके लिये वड़ा भारी अस्त्र है; क्वोंकि उसने धौम्म मिनके वड़े भाई उपमन्युके तपमें आयी हुई आपत्तियोंका निवारण किया था; इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत- व्रतका अनुष्ठान करनेके पश्चात् हवनसम्बन्धी भस्मका धनके समान संग्रह करके सदा भस्मस्नानमें हत्यर रहेना चाहिये। ( अध्याय २३ )

#### वालक उपमन्युको दूधके लिये दुखी देख माताका उसे शिवकी आराधनाके लिये प्रेरित करना तथा उपमन्युकी तीव्र तपस्या

न्नृष्योंने पूछा, प्रभो ! धौम्यके बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे, तब उन्होंने दूधके लिये तपस्या की थी और भगवान् शिवने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीरसागर प्रदान किया था। परंतु शैशवावस्थामें उन्हें शिव-शास्त्रके प्रवचनकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे शिवके सत्त्वरूपको जानकर तपस्यामें निरत हुए ? तपश्चरणके पर्वमें उन्हें भस्तके विज्ञानकी प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो उद्याप्तिका उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्तको उन्होंने प्राप्त किया ?

वायुदेवने कहा—महर्षियो ! जिन्होंने वह तप किया था, वे उपमन्यु कोई साधारण वालक नहीं थे, परम बुद्धिमान् मुनिवर व्याप्रपादके पुत्र थे। उन्हें जन्मान्तरमें ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। परंतु किसी कारणवरा वे अपने पदसे च्युत हो गये—योगभ्रष्ट हो गये। अतः भाग्यवरा जन्म लेकर वे मुनिकुमार हुए।

एक समयकी बात है अपने मामाके आश्रममें उन्हें पीनेके लिये बहुत थोड़ा दूघ मिला । उनके मामाका बेटा अपनी इच्छाके अनुसार गरम-गरम उत्तम दूघ पीकर उनके सामने खड़ा था । मानुलपुत्रको इस अवस्थामें देखकर व्याप्रपादकुमार उपमन्युके मनमें ईच्यां हुई और वे अपनी माँके पास जाकर बड़े प्रेमसे बोले—'मातः! महाभागे! तपस्विनि! मुझे अल्यन्त स्वादिष्ठ गरम-गरम गायका दूघ हो। मैं थोड़ा-सा नहीं पीऊँगां।

बेटेकी यह बात मुनकर व्यात्रगादकी पत्नी तपस्तिनी भाताके मनमें उस समय बड़ा दुःख हुआं। उसने पुत्रको बड़े आदरके साथ छातीसे छगा लिया और प्रेमपूर्वक लाइ-

प्यार करके अपनी निर्धनताका स्मरण हो आनेसे वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी वालक उपमन्यु वारंबार दूधको याद करके रोते हुए मातासे कहने लगे-4माँ! दूध दो, दूध दो।' बालकके उस हठको जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण-पत्नीने उसके हठके निवारणके लिये एक सुन्दर उपाय किया । उसने स्वयं उञ्छ-वृत्तिसे कुछ बीजों-का संग्रह किया था । उन बीजोंको देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानीमें घोल दिया। फिर मीठी वाणीमें बोली—'आओ, आओ मेरे लाल !' यों कह बालकको शान्त करके हृदयसे लगा लिया और दुःखसे पीडित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथमें दे दिया । माताके दिये हुए उस वनावटी दूधको पीकर बालक अत्यन्त व्याकुल हो उठा और वोला—'माँ ! यह दूध नहीं है।' तब वह वहुत दुखी हो गयी और बेटेका मस्तक सूँघकर अपने दोनों हाथोंसे उसके कमल-सददा नेत्रोंको पोंछती हुई बोळी—ब्वेटा ! अपने पास सभी वस्तुओंका अभाव होनेके कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनीने पीसे हुए बीजको पानीमें घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था । तुम 'दूध नहीं दिया' ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो । किंतु भगवान् शिवकी कुपाके विना तुम्हारे लिये कहीं दूध नहीं है। भक्तिपूर्वक माता पार्वती और अनुचरोंसहित भगवान् शिवके चरणारविन्दोंमें ज़ो कुछ समर्पित किया गया हो, वही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका कारण होता है। महादेवजी ही घन देनेवाले हैं। इस समय हमलोगोंने उनकी आराधना नहीं की है । वे भगवान् ही सकाम पुरुषोंको उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेवाले हैं। हम

लोगोंने आजसे पहले. कभी भी धनकी कामनासे भगवान् शिवकी पूजा नहीं की है। इसीलिये हम दरिद्र हो गये और यही कारण है कि तुम्हारे लिये दूध नहीं भिल रहा है। वेटा! पूर्वजनमें भगवान् शिव अथवा विष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है, वहीं वर्तमान जन्ममें मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। \*

• उपमन्तु बोले माँ ! यदि माता पार्वतीसहित भगवान होव विग्रमान हैं, तब आजसे शोक करना व्यर्थ है। महाभागे ! अब शोक छोड़ो, सब मङ्गलमय ही होगा। माँ ! आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेवजी हैं तो मैं देरसे या जल्दी ही उनसे क्षीरसागर माँग लाऊँगा।

वंश्यदेवता कहते हैं—उस महाबुद्धिमान् बालककी वह बात सुनकर उसकी मनिखनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यों बोली।

माताने कहा—येटा ! तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। अब तुम देर न लगाओ। साम्ब सदाशिवका भजन करो । अन्य देवताओंको छोड़कर मन, वाणी और कियाद्वारा भक्तिभावके साथ पार्षदगणोंसहित उन्हीं साम्ब सदाशिवका भजन करो । 'नमः शिवाय' यह मन्त्र उन देवाधिदेव वरदायक शिवका साक्षात् वाचक माना गया है। प्रणवसहित जो दूसरे सात करोड़ महामन्त्र हैं, वे सब इसीमें लीन होते हैं और फिर इसीसे प्रकट होते हैं। यह मन्त्र कूसरे सभी मन्त्रोंसे प्रबल है। यही सबकी रक्षा करनेमें समर्थ है; अतः दूसरेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। इसलिये तुम दूसरे मन्त्रोंको त्यागकर केवल पञ्चाक्षरके ज्यमें लग जाओ। इस मन्त्रके जिह्वापर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने

तुम्हारे पिताजीसे ही 'प्राप्त किया है, यह विरंजा होमकी अग्निसे सिद्ध हुआ है, अतः वड़ी-से-वड़ी आपत्तिशैंका निवारण करनेवाला है। मैंने तुम्हें जो पञ्चाक्षर मन्त्र बताया है, उसको मेरी आज्ञासे प्रहण करो। इसके जपसे ही दीव्र तुम्हारी रक्षा होगी।

वायुदेवता कहते हैं - इस प्रकार आजा देकर और 'तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा कहकर माताने पुत्रको विदा किया। मुनि उपमन्युने उस आज्ञाको शिरोधार्य करके ही उसके चरणोंमें प्रणाम किया और तपस्याके लिये जानेकी तैयारी की । उस समय माताने आशीर्वाद देते हुए कहा-'सव देवता तुम्हारा मङ्गल करें। ! माताकी आज्ञा पाकर उस वालकने दुष्कर तपस्या औरम्भ की । हिमालय पर्वतके एक शिखरपर जाकर उपमन्यु एकामचित्त हो केवल वाय पीकर रहने लगे । उन्होंने आठ ईंटोंक़ा एक मन्दिर बनाकर उसमें मिट्टीके शिवलिङ्गकी स्थापना की । उसमें माता पार्वती तथा गणोंसहित अविनाशी महादेवजीका आवाहन करके भक्तिभावसे पञ्चाक्षर-मन्त्रद्वारा ही वनके पत्र-पुष्प आदि उपचारोंसे उनकी पूजा करते हुए वे चिरकालतक उत्तम तपस्यामें लगे रहे । उस एकाकी कुशकाय बालक द्विजवर उपमन्यको शिवमें मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचिके शापसे पिशाचभावको प्राप्त हुए कुछ मुनियोंने अपने राक्षस-स्वभावसे सताना और उनके तपमें विष्न डालना आरम्भ किया। उनके द्वारा सताये जानेपर भी उपमन्य किसी प्रकार तपमें लगे रहे और सदा 'नमः शिवाय' का आर्तनादकी भाँति जोर-जोरसे उच्चारण करते रहे । उस बन्दको सनते ही उनकी तपस्यामें विन्न डालनेवाले वे मुनि उस वालकको सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण-बालक महात्मा उपमन्युकी उस तपस्यासे सम्पूर्ण चराचर जगत् प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। (अध्याय ३४)

भगवान् शंकरका इन्द्ररूप धारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरसागर आदि देकर बहुत-से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीके हाथमें सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्युका अपनी माताके स्थानपर लौटना

तदनन्तर भगवान् विष्णुके अनुरोध करनेपर श्रीशिवजीने पहले इन्द्रका रूप धारण करके उपमन्युके पास जानेका

विचार किया । फिर स्वेत ऐरावतपर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इन्द्रका शरीर प्रहण करके भगवान् सदाशिव देवता, असुर,

(शि॰ पु॰ बा॰ सं॰ पू॰ खं॰ ३४। ३२)

<sup>\*</sup> पूर्वजन्मिन यहत्तं शिवमुहिर्य वे सुत । तदेव छन्यते नान्यदं विष्णुसुहिर्य वा प्रभुम् ॥

सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागोंके साथ उपमन्युं मुनिके तपोवनकी
ओर चले। उस समय वह ऐरावत दायों सुँडमें चँवर लेकर शचीसहित दिव्य-रूपवाले देवराज इन्द्रको हवा कर रहा
था और बायों सुँडमें श्वेत छत्र लेकर उनपर लगाये चल
रहा था। इन्द्रका रूप धारण किये उमासहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्रते उसी तरह मुशोभित हो रहे थे, जैसे उदित हुए पूर्ण चन्द्रमण्डलसे मन्दराचल शोभायमान होता है। इस तरह इन्द्रके स्वरूपका आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्युके उस आश्रमपर अपने उस भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये जा पहुँचे। इन्द्ररूपधारी परमेश्वर शिवको आया देख मुनियोंमें श्रेष्ठ उपमन्यु मुनिने मस्तक झुकाकर



प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'देवेश्वर ! जगनाथ ! भगवन् ! देविधिरोमणे ! आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया ।'

इन्द्रक्षपंधारी शिव बोले — उत्तम व्रतका पालन करनेवाले बीम्यके बड़े भैया महामुने उपमन्यो ! मैं तुम्हारी इस तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम वर माँगो, मैं तुम्हें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करूँगा । वायुदेवता कहते हैं—उन इन्द्रदेवके ऐसी कहनेपर उस समय मुनिप्रवर उसमन्युने हाथ जोड़कर कहा— 'भगवन्! में भगवान् शिवकी भक्ति माँगता हूँ । यह मुनकर इन्द्रने कहा— 'क्या तुम मुझे नहीं जानतें! में समस्त देवताओंका पालक और तीनों लोकिकि अधिपति इन्द्र हूँ । सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं,। ब्रह्म में मेरे भक्त हो जाओ । सदा मेरी ही पूजा करो । तुम्ह्रीरा कल्याण हो । में तुम्हें सब कुछ दूँगा । निर्णण रुद्रकी त्याग दो । उस् निर्णण रुद्रसे तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं- की पङ्किसे बाहर होकर पिशाचभावको प्राप्त हो गया है ।'

वायुदेवता कहते हैं—यह मुनकर पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इन्द्रको अपने धर्ममें विष्न डालनेके लिये आया हुआ जानकर बोले।

उपमन्युने कहा—यद्यपि तुम भगवान् शिवकी निन्दामें तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंगमें परमात्मा महादेवजीकी निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका सम्पूर्ण महत्त्व स्पष्ट-रूपसे कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान् रुद्र सम्पूर्ण देवेक्वरोंके भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेशके भी जनक हैं तथा प्रकृतिसे परे हैं। ब्रह्मांवादी लोग उन्हींको सत्-असत्, व्यक्त-अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हींसे वर माँगूँगा। जो युक्तिवादसे परे तथा सांख्य और योगके सारभूत अर्थका ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं, तत्त्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट ज्ञानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान् शिवसे ही मैं वर माँगूँगा। देवाधम! दूधके लिये जो मेरी इच्छा है, यह यों ही रह जाय; परंतु शिवास्त्रके द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीरको त्याग दुँगा।

वायुदेवता कहते हैं—ऐसा कहकर स्वयं मर जानेका निश्चय करके उपमन्यु दूधकी भी इच्छा छोड़कर इन्द्रका वध करनेके लिये उदात हो गये। उस समय अधोर अख्यसे अभिमन्त्रित धोर भस्मको लेकर मुनिने इन्द्रके उदेश्यसे छोड़ दिया और बड़े जोरसे सिंहनाद किया। फिर्स शम्भुके युगल चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए वे अपनी देहको दण्ध करनेके लिये उदात हो गये और आग्नेयी घारणा घारण करके स्थित हए।

ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए, तब भगदेवताके नेत्रका नाश करनेवाळे भगवान् शिवने योगी उपमन्युकी उस धारणाको अपनी सौम्यदृष्टिसे रोक दिया।
उनके छोड़े हुए उस अघारास्त्रको नन्दीश्वरकी आज्ञासे
शिववेद्धभ नन्दीने बीचमें ही पकड़ लिया। तत्पश्चात् परमेश्वर
भगवान् शिवने अपने वालेन्दुशेखरू रूपको धारण कर लिया
और ब्राह्मण उपमन्युको उसे दिखाया। इतना ही नहीं
उस प्रभुने उसे मुनिको सहस्रों क्षीरसागर, सुधासागर, दिध
आदिके सागर, घृतके समुद्र, फलसम्बन्धी रसके समुद्र तथा
भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंके समुद्रका दर्शन कराया और पूओंका
पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वतीके
साथ महादेवजी वहाँ घृषभपर आरूढ़ दिखायी दिये। वे
अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिक्यास्त्रोंसे घिरे हुए थे।
देवलोकमें दुन्दुभियाँ वजने लगीं, आकाशसे फूलोंकी वर्षा
होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओंसे
दसों दिशाएँ आच्छादित हो गयीं।

उस समय उपमन्यु आनन्दसागरकी लहरोंसे थिरे हुए थे। वे भक्तिविनम्र चित्तसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ गये। इसी समय वहाँ मुस्कराते हुए भगवान् शिवने भियहाँ आओ, यहाँ आओ' कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूँघकर अनेक वर दिये।

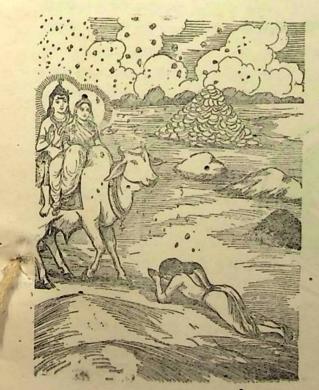

शिव बोले-वत्स ! तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य-भोज्य पदार्थीका उपभोग करो । दुः खसे छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे । महाभाग उपमन्यो ! ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिये क्षीरसागर प्रदान किया। केवल दूधका ही नहीं, मधु, दही, अनंन, घी, भात तथा फल आदिके रसका भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओंके पहाड़ तथा भक्ष्य-भोज्य पदार्थोंके सागर मैंने तुम्हें समर्पित किये । महामने ! ये सब ग्रहण करो । आजसे मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपतिका सनातन पद प्रदान किया। अव तुम्हारे मनमें जो दूसरी-दूसरी अभिलाषाएँ हों, उन सबको तम बड़ी प्रसन्नताके साथ वरके रूपमें माँगो । मैं संतुष्ट हूँ । इसलिये वह सब दूँगा। इस विषयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये।

वायुदेव कहते हैं—ऐसा कहकर महादेवजीने उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया और मस्तक स्वन्कर यह कहते हुए देवीकी गोदमें दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवीने कार्तिकेयकी भाँति प्रेमपूर्वक उनके मस्तकपर अपना करकमल रक्का और उन्हें अविनाशी कुमारपद प्रदान किया। क्षीरसागरने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथमें अनश्वर पिण्डीभूत स्वादिष्ठ दूध समर्पित किया। तत्पश्चात् पार्वतीदेवीने संतुष्ठिचत्त हो उन्हें योगजिनत ऐश्वर्यः सदान की। तदनन्तर उनके तपोभय तेजको देखकर प्रसन्निचत्त हुए शम्भुने उपमन्यु मुनिको पुनः दिव्य वरदान दिया। पाश्चपतव्रतः पाश्चपतज्ञानः तात्त्विक व्रतयोग तथा चिरकाल्यक उसके प्रवचनकी परम पर्वता उन्हें प्रदान की। भगवान् शिव और श्विवासे दिव्य वर तथा नित्य कुमारस्व पाकर दे क्षमुद्धित हो उहे। इसके बाद प्रसन्निचत्त हो प्रणाम करके

हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्युने देवदेव महेश्वरसे यह वर माँगा ।

उपमन्यु बोले—देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये । परमेश्वर ! प्रसन्न होइये और मुझें अपनी परम दिव्य एवं अन्यभिचारिणी भक्ति दीजिये । महादेव ! मेरे जो अपने सगे-सम्बन्धी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहनेका वर दीजिये ! साथ ही, अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिये।

ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्युने हुर्प-गद्गद वाणीद्वारा महादेवजीका स्तवन किया।

उपमन्य बोले-देवदेव ! महादेव ! शरणागतवत्सल ! करुणासिन्धो ! साम्बसदाशिव ! आप सदा प्रसन्न होइये ।

वायुद्व कहते हैं - उनके ऐसा कहनेपर सबको

वर देनेवाले प्रसन्नात्मा महादेवने भुनिवर उपमन्युको इस प्रकार उत्तर दिया।

शिव बोले-बला उपमन्यो ! मैं तुमपर 'संतुष्ट . हूँ इसल्यि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया । ब्रह्मर्फे ! तुम भैरे सुदृढ़ भक्त हो; क्योंकि इस विषयमें मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ही है। तुम अजग-अमर, दु:खरहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होओ । द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे बनुधु-बान्धवः कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी । विप्रवर ! मैं तुम्हारे आश्रममें नित्य निवास करूँगा । तुम मेरे पास सानन्द विचरोगे ।

ऐसा कहकर उपमन्युको अभीष्ट वर दे करोडों सुयोंके समान तेजस्वी भगवान् महेश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये । उन श्रेष्ठ परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर उपमन्युका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा । उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्म-दायिनी माताके स्थानपर चले गये। (अध्याय ३५)

॥ वायवीयसंहिताका पूर्वखण्ड सम्पूर्ण ॥



# वायवीयसंहिता (उत्तरखण्डं)

ऋषियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णकी उपमन्युसे ज्ञानका और भगवान् शंकरसे पुत्रका लाभ

॰ सूत उवाच

नसः समस्तसंसारचक्रश्रमणहेतवे । गौरीकुचतरहन्द्र कुङ्कमाङ्कितवक्षसे ॥

स्तर्जी कहते हैं — जो समस्त संसार-चक्रके परि-भ्रमणमें कारणरूप हैं तथा गौरीके युगल उरोजोंमें लगे हुए केसरसे जिनका वक्षःस्थल अङ्कित है, उन भगवान् उमावलभ शिवको नमस्कार है।

उपमन्युको भगवान् शंकरके कृपाप्रसादके प्राप्त होनेका प्रसङ्ग सुनाकर मध्याह्नकालमें नित्य नियमके उद्देश्यसे वायु-देव कथा बंद करके उठ गये। तब नैमिषारण्यनिवासी अन्य ऋषि भी 'अब अमुक बात पूछनी है' ऐसा निश्चय करके उठ और प्रतिदिनकी भाँति अपना तात्कालिक नित्यकर्म पूरा करके भगवान् वायुदेवको आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गये। नियम समाप्त होनेपर जब आकाशजन्मा वायुदेव मुनियोंकी सभामें अपने लिये निश्चित उत्तम आसनपर विराजमान हो गये—मुखपूर्वक बैठ गये, तब वे लोकवन्दित पवनदेव महेश्वरकी श्रीसम्पन्न विभूतिका मन-ही-मन चिन्तन करके इस प्रकार बोले—'मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान् देव भगवान् शंकरकी शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त्र चराचर जगत्के रूपमें फैली हुई है।'

उनकी ग्रुभ वाणीको सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान्-की विभूतिका विस्तारपूर्वक वर्णन सुननेके लिये यह उत्तम न्वचन बोले।

ऋषियोंने कहा—भगवन्! आपने महात्मा उपमन्यु-का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूधके लिये तपस्या करके भी परमेश्वर शिवसे सब कुछ पा लिया। हमने पहलेसे ही सुन रक्खा है कि अनायास ही महान् कर्म करनेवाले वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण किसी समय धौम्यके. बड़े भाई उपमन्युसे मिले थे और उनकी प्रेरणासे पाशुपत बतका अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था; अत: आप यह बतायें कि भगवान् श्रीकृष्णने परम उत्तम पाशुपतज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया।

वायुदेव बोले-अपनी इच्छासे अवतीर्ण होनेपर भी सनातन वामुदेवने मानव-शरीरकी निन्दा-सी करते हुए लोक-संग्रहके लिये शरीरकी शुद्धि की थी। वे पुत्र-प्राप्तिके निमित्त तप करनेके लिये उन महामुनिके आश्रमपर गये थे, जहाँ बहुत-से मुनि उपमन्युजीका दर्शन कर रहे थे। भगवान श्रीकृष्णने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया । उनके सारे अङ्ग भसासे उज्ज्वल दिखायी देते थे । मस्तक त्रिपण्डसे अङ्कित था। रुद्राक्षकी माला ही उनका आभूषण थी। वे जटामण्डलसे मण्डित थे। शास्त्रोंसे वेदकी भाँति वे अपने शिष्यभूत महर्षियोंसे घिरे हुए थे और शिवजीके ध्यानमें तत्पर हो शान्तभावसे बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यका दर्शन करके श्रीकृष्णने उन्हें नमस्कार किया । उस समय उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया । श्रीकृष्णने बड़े आदरके लाथ मुनिकी तीन बार परिक्रमा की । फिर अत्यन्त प्रसन्नताके साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया । तदनन्तरं उपमन्युने विधिपूर्वक 'अभिरिति भसा इत्यादि मन्त्रोंसे श्रीकृष्णके दारीरमें भस्म लगाकर उनसे

शि॰ पु॰ अं॰ ६२-

बारह महीनेका साक्षात् पाशुपतव्रत करवायां । तत्पश्चात् मुनिने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया । उसी समयसे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले सम्पूर्ण दिव्य पाशुपत सुनि उन श्रीकृष्णको चारों ओरसे घेरकर उनके पास बैठे रहने लगे । फिर गुरुकी आज्ञासे परंम शक्तिमान् श्रीकृष्णने पुत्रके लिये साम्ब शिवकी आराधनाका बहेश्य मनमें लेकर तपस्या की । उस तपस्यासे संतुष्ट हो एक वर्षके पश्चात् पार्षदांसहित, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर साम्ब शिवने उन्हें दर्शन दिया । श्रीकृष्णने वर देनेके लिये पकट हुए सुन्दर अङ्गवाले महा-देवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणोंसहित साम्य सदाशिवका स्तवन करके श्रीकृष्णने अपने लिये एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्तासे संतुष्ट- चित्त हुए साक्षात् शिवने श्रीविष्णुको दिया था। चूँकि साम्य शिवने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिये श्रीकृष्णने जाम्यवती-कुमारका नाम साम्य ही रक्वा। इस प्रकार अमित- पराक्रमी श्रीकृष्णको महर्षि उपमन्युसे ज्ञानलाम और मगवान् शंकरसे पुत्र-लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसङ्ग, मैंने पूर्-पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता-सुनता या सुनाता है, वह भगवान् विष्णुका ज्ञान पाकर उन्होंके साथ आनित्दत होता है।

#### --

### उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश

ऋषियोंने पृछा—पाशुपत ज्ञान क्या है १ भगवान् शिव पशुपति कैसे हैं १ और अनायास ही महान् कर्म करने-वाले भगवान् श्रीकृष्णने उपमन्युसे किस प्रकार प्रदन किया था १ वायुदेव ! आग साक्षात् शंकरके स्वरूप हैं , इसल्यिये ये सब बातें बताइये । तीनों लोकोंमें आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातोंको बतानेमें समर्थ नहीं है ।

सृतजी कहते हैं—उन महपियोंकी यह बात सुनकर बायुदेवताने भगवान् शंकरका स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ किया।

वायुदेव बोले—महिषयो ! पूर्वकालमें श्रीकृष्णरूपधारी भगवान् विष्णुने अपने आसनपर वैठे हुए महिष् उपमन्युसे उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यों प्रकृत किया ।

श्रीकृष्णने कहा—भगवन् ! महादेवजीने देवी पार्वती-को जिस दिख्य पाद्युपत ज्ञान तथा अपनी सम्पूर्ण विभ्तिका उपदेश दिया था, मैं उसीको सुनना चाहता हूँ । महादेवजी पद्युपति कैसे हुए ! पद्यु कौन कहलाते हैं ! वे पद्यु किन पार्शोसे बाँधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं !

महात्मा श्रीकृष्णके इस प्रकार पूछनेपर श्रीमान् उपमन्युने महादेवजी तथा देवी पार्वतीको प्रणाम करके उनके प्रदनके अनुसार उत्तर देना आरम्भ किया।

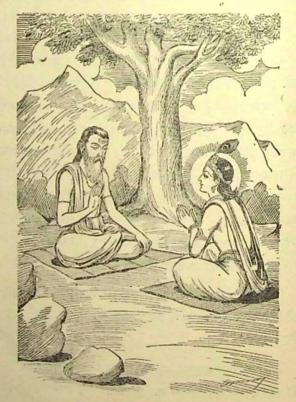

• उपसन्यु बोले — देवकीनन्दन! ब्रह्माजीसे लेकर स्थावर-पर्यन्त जो भी संसारके वशवतीं चराचर प्राणी हैं, वे सबके-सब भगवान् शिवके पशु कहलाते हैं और उनके पति होनेके कारण देवेश्वर शिवको पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओंको मल और माया आदि पाशोंसे बाँधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होनेपर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशोंसे मुक्त करते हैं। जो चौबीस तस्व हैं, वे मायाके कार्य

एवं गुण हैं। वे ही विश्य कहलाते हैं, जीवों (पशुओं) को .बाँधनेवाले पाश वे ही हैं। इन पाशोद्वारा ब्रह्मासे लेकर कीट-· पर्यन्त समस्त . पशुओंको बाँधकर महेरवर पशुप्रति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वरकी ही आज्ञासे प्रकृति पुरुषोचित बुद्धिको जन्म देती है। बुद्धि अहंकारको प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवाधिदेव शिवकी आज्ञा-से ग्यारह इन्द्रियों और पाँच तन्मात्राओंको उत्पन्न करता है। तन्मात्राएँ भी उन्हीं महेश्वरके महान् शासनसे प्रेरित हो कमशः पाँच महाभूतोंको उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिवकी आज्ञासे ब्रह्मासे लेकर तृगपर्यन्त देहधारियोंके लिये देहकी सृष्टि करते हैं, बुद्धि कर्तव्यका निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प-विकल्प करता है, अवण आदि ज्ञानेन्द्रियाँ पृथक्-पृथक शब्द आदि वि<sup>ष</sup>योंको ग्रहण करती हैं । वे महादेवजीके आज्ञा-बलसे केवल अपने ही विषयोंको ग्रहण करती हैं। वाकू आदि कर्मेन्द्रियाँ कहजाती हैं और शिवकी इच्छासे अपने लिये नियत कर्म ही करती हैं, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किये जाते हैं। इन सबके लिये भगवान् शंकरकी गुरुतर आज्ञाका उल्लङ्घन करना असम्भव है । परमेश्वर शिवके शासनसे ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियोंको अवकाश प्रदान करता है, वायुतत्त्व प्राण आदि नामभेदों द्वारा वाहर-भीतरके सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है। अग्नितत्त्व देवताओं के लिये हव्य और कव्यभोजी पितरोंके लिये कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्यों-के लिये पाक आदिका भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है, और पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्को सदा धारण किये रहती है।

रिविकी आज्ञा सम्पूर्ण देवताओं के लिये अलङ्कनीय है। उसीसे प्रोरित होकर देवराज इन्द्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकोंका संरक्षण करते हैं। वरुणदेव सदा जलतन्व-के पालन और संरक्षणका कार्य सँभालते हैं, साथ ही दण्डनीय प्राणियोंको अपने पाशोंद्वारा वाँध लेते हैं। धनके स्वामी

यक्षराज कुवेर प्राणियोंको उनके पुण्यके अनुरूप सदा धन देते हैं और 'उंत्तम बुद्धियाले .पुरुपोंको सम्पत्तिके साथ शान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुपोंका निग्रह करते हैं तथा रोप शिवकी ही आज्ञासे अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण करते हैं। उन रोपको श्रीहरिकी तामंत्री रौद्रमूर्ति कहा गया है, जो जगत्का प्रलय करनेवाली है। ब्रह्माजी दिवकी ही आज्ञासे सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियोद्वारा पालन और संहारका कार्य भी करते हैं। भगवान् विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियोंद्वारा बिश्वका पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं । विश्वात्मा भगवान् हर भी तीन रूपों में विभक्त हो सम्पूर्ण जगत्का संहार: सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है। वही प्रजाकी सृष्टि करता है तथा वही विश्वका पालन करता है। यह सब वह महाकालकी आज्ञासे प्रेरित होकर ही करता है। भगवान् सूर्य उन्होंकी आज्ञासे अपने तीन अंशोंद्वारा जगत्का पालन करते। अपनी किरणोंद्वारा वृष्टिके लिये आदेश देते और स्वयं ही आकाशमें मेत्र वनकर वरसते हैं। चन्द्रभूषण शिवका शासन मानकर ही चन्द्रमा ओषधियोंका पोषण और प्राणियोंको आह्नादित करते हैं । साथ ही देवताओंको अपनी अमृतमयी कलाओंका पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अध्विनीकुमार, मस्द्रण, आकाशचारी ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पद्म, पक्षी, कीट आदि, स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अङ्गोंसहित वेद, शास्त्र, मन्त्र, वैदिकस्तोत्र और यज्ञ आदि, कालाग्निसे लेकर शिवपर्यन्त भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्माण्डः उनके आवरणः वर्तमानः भूतःऔर भविष्यः दिशा-विदिशाएँ, कला आदि कालके भिन्न-भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत्में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शंकरकी आज्ञाके वलसे ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञाके ही बलसे यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेब, समुद्र, नक्षत्रगण, इन्द्रादि देवता, स्थावर, जङ्गम अथवा जड और चेतन— सबकी स्थिति है। (अध्याय २)

#### भगवान् शिवकी ब्रह्मा आदि पश्चमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियोंका परिचय और उनकी सर्वव्यापकताका वर्णन

उपमन्यु कहते हैं —श्रीकृष्ण ! महेश्वर परमात्मा शिवकी मूर्तियोंसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् किस प्रकार व्याप्त है, यह मुनो । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्द, महेशान तथा सदाशिव— ये उन परमेश्वरकी पाँच मूर्तियाँ जाननी चाहिये, जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व विस्तारको प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके पाँच शरीर हैं, जिन्हें पञ्च-ब्रह्म (मन्त्र) कहते हैं।इस जगत्में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो उन मूर्तियोंसे व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अवोर, वामदेव और सद्योजात-ये महादेवजीकी विख्यात पाँच ब्रह्ममूर्तियाँ हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृतिके साक्षात् भोक्ता क्षेत्रज्ञको व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान् प्रभु शिवकी जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणोंके आश्रयरूप भोग्य-अव्यक्त ( प्रकृति ) में अधिष्ठित है । पिनाकपाणि महेश्वरकी जो अत्यन्त पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि आठ अङ्गोंसे युक्त बुद्धितत्त्रको अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेवकी वामदेव नामक मूर्तिको आगमवेत्ता विद्वान् अहंकारकी अधिष्ठात्री वताते हैं । बुद्धिमान् पुरुष अमित-तेजस्त्री शिवकी सद्योजात नामक मूर्तिको मनकी अधिष्ठात्री कहते हैं । विदान् पुरुष भगवान् शिवकी ईशान-नामक मूर्तिको श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश-तत्त्वकी स्वामिनी मानते हैं । पुराणोंके अर्थज्ञानमें निपुण समस्त विद्वानोंने महेश्वरके तत्पुरुष नामक विग्रहको त्वचा, हाथ, स्पर्श और वाय-तत्त्वका स्वामी समझा है। मनीपी मनि शिवकी अघोर नामक मूर्तिको नेत्र, वैर, रूप और अग्नि-तत्त्वकी अधिष्ठात्री बताते हैं । भगवान् शिवके चरणोंमें अनुराग रखने-वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्तिको रसना। पायुः रस और जलतत्त्वकी स्वामिनी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्तिको वे घाणेन्द्रियः उपस्यः गन्ध और पृथ्वी-तत्त्वकी अधिष्ठात्री कहते हैं । महादेवजीकी ये पाँचों मूर्तियाँ कल्याणकी एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषोंको इनकी सदा ही यत्न-पूर्वक वन्दना करनी चाहिये । उन देवाधिदेव महादेवजीकी जो आठ मूर्तियाँ हैं, तत्स्वरूप ही यह जगत् है। उन आठ मूर्तियों-में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भावसे स्थित है, जैसे सूतमें मनके पिरोये होते हैं।

शर्व, भव, रुद्र, उम्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महा-देव—ये शिवकी विख्यात आठ मूर्तियाँ हैं। महेश्वरकी इन शर्व आदि आठ मूर्तियोंसे कमशः भूमि, जल, अमि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमा अधि ष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति सम्पूर्ण चराचर जगत्को धारण करती है। उसके अधि-ष्ठाताका नाम शर्व है। इसल्ये वह शिवकी शायीं मूर्ति कहलाती

है। यही शास्त्रका निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत्के लिये जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भवकी मूर्ति है, इसलिये उसे 'भावी' कहते हैं । शिवकी तेजोमयी शुभम्ति विश्वके बाहर-भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोररूप्रिणी मृर्तिका नाम रुद्र है, इसलिये वह 'रौद्री' कहलाती है । भगवान् शिव वायुरूपसे स्वयं गतिशील होते और इस जगतुको गतिशील बनाते हैं । साथ ही वे इसका भरण-पोषण भी करते हैं । वायु भगवान् उप्रकी मूर्ति है; इसिलये साधु पुरुष इसे 'औप्री कहते हैं। भगवान् भीमकी आकाशरूपिणी मूर्ति सबक्को अवकाश देनेवाली, सर्वव्यापिनी तथा भूतसमुदायकी भेदिका है। वह भीम नामसे प्रसिद्ध है (अतः इसे भीमी' मूर्ति भी कहते हैं)। सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें निवास करनेवाली तथा सम्पूर्ण आत्माओंकी अधिष्ठात्री शिवमूर्तिको 'पशुपति' मूर्ति समझना चाहिये । वह पश्चओंके पाशोंका उच्छेद करनेवाली है। महेश्वरकी जो 'ईशान' नामक मूर्ति है, वही दिवाकर (सूर्य) नाम धारण करके सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करती हुई आकाशमें विचरती है। जिनकी किरणोंमें अमृत भरा है और जो सम्पूर्ण विश्वको उस अमृतसे आप्यायित करते हैं, वे चन्द्रदेव भगवान् शिवके महा-देव नामक विग्रह हैं; अतः उन्हें 'महादेव' मूर्ति कहते हैं । यह जो आठवीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिवका साक्षात् स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियोंमें व्यापक है । इसलिये यह सम्पूर्ण विश्व शिवरूप ही है। जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखाएँ पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान् शिवकी पूजासे उनके स्वरूप-भूत जगत्का पोषण होता है। इसलिये सबको अभय दान देना, सवपर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना-यह शिवका आराधन माना गया है। जैसे इस जगत्में अपने पुत्र-पौत्र आदिके प्रसन्न रहनेसे पिता-पितामह आदिको प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्की प्रसन्नतासे भगवान् शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारीको दण्ड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिवका ही अनिष्ट किया जाता है। इसमें संशय नहीं है । आठ मूर्तियोंके रूपमें सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हुए भगवान् शिवका तुम सब प्रकारसे भजन करो; क्यांकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं।

(अभ्याय ३)

शिव और शिवाकी विभृतियोंका वर्णन

श्री हृष्णने पूछा—भगवन् ! अमित-तेजस्वी भगवान् शिवकी मूर्तियोंने इस सम्पूर्ण जगत्को जिस प्रकार व्याप्त

कर रक्ला है, वह सब मैंने सुना । अब मुझे यह जाननेकी इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिवका यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोतोंने स्त्री और पुरुषरूप इस जगत्को किस प्रकार व्याप्त कर रक्शा है।

उपमन्य बोले देवकीनन्दन ! मैं शिवा और शिवके श्रीसम्पन ऐश्वर्धका और उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपका संक्षेपसे • बर्णन करूँगा । विस्तौरपूर्वक इस विषयका वर्णन तो भगवान् शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात् महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेवजी इाक्तिमान् । उन दोनोंकी विभूतिका लेशमाँत्र ही इस सम्पूर्ण चराचर जगत्के रूपमें स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जडरूप है और कोई वस्तु चेतनरूप । वे दोनों कमशः शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गये हैं। जो चिन्मण्डल जडमण्डलके साथ संयुक्त हो संसारमें भटक रहा है, यही अग्रुद्ध और अपर कहा गया है । उससे भिन्न जो जड़के बन्धनसे मुक्त है, वह पर और गुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिदचित्वलप हैं, इनपर स्वभावतः शिव और शिवाका स्वामित्व है। शिवा और शिवके ही वरामें यह विश्व है । विश्वके वरामें शिवा और शिव नहीं हैं । यह जगत् शित्र और शित्राके शासनमें है, इसलिये वे दोनों इसके ईश्वर या निश्वेश्वर कहे गये हैं। जैसे शिव हैं, वैसी शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं, वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चन्द्रमा और उनकी चाँदनीमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवामें कोई अन्तर न समझे । जैसे चिन्द्रकाके विना ये चन्द्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होनेपर भी शक्तिके बिना सुशोभित नहीं होते । जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभाके बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेवके बिना नहीं रहती, निरन्तर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान्को सदा एक-दूमरेकी अपेक्षा होती है । न तो · शिवके विना शक्ति रह सकती है और न शक्तिके विना शिव\* । जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियोंको भोग और मोक्ष देनेमें समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी

चन्द्रो न खल्ल भारयेष यथा चन्द्रिकया विना ।
 न भाति विद्यमानोऽपि तथा शक्त्या विना शिवः ॥

( शि॰ पु॰ वा॰ सं॰ उँ॰ ख॰ ४। १०-१२)

पराशक्ति शिवके ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्तिको सर्वेश्वर परमांतमां शिवके अनुरूप उन-उन अलौकिक गुजोंके कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र खिन्मयी पराशक्ति सृष्टिधर्मिणी है। वही शिवकी इच्छासे विभागपूर्वक नाना प्रकारके विश्वकी रचंना करती है। वह शक्ति मूळपकृति, माया और त्रिगुणा—तीन प्रकारकी बतायी गयी है, उस शक्तिरूपिणी शिवाने ही इस जंगत्का विस्तार किया है। व्यवहारभेदसे शक्तियोंके एक-दो, सौ, हजार एवं वहुसंख्यक भेद हो जाते हैं!

शिवकी इच्छासे पराशक्ति शिव-तत्त्वके साथ एकताको प्राप्त होती है। तबसे कल्पके आदिमें उसी प्रकार सृष्टिका पादुर्भाव होता है, जैसे ति्लसे तेलका । तदनन्तर शक्तिमान्से शक्तिमें कियामयी अक्ति प्रकट होती है। उसके विश्वब्ध होनेपर आदिकालमें पहले नादकी उत्पत्ति हुई। फिर नादसे विन्दुका प्राकट्य हुआ और विन्दुसे सदाशिव देवका । उन सदाशिवसे महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वरसे गुद्ध विद्या । वह वाणीकी ईश्वरी है । इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वरसे वागीश्वरी नामक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, जो वणों ( अक्षरों ) के रूपमें विस्तारको प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदनन्तर अनन्तके समावेशसे मायाने काल, नियति, कला और विद्याकी सृष्टि की। कलासे राह तथा पुरुष हुए । फिर मायासे ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई । उस त्रिगुणात्मक अन्यक्तसे तीनों गुण पृथक-पृथक प्रकट हए। उनके नाम हैं-सत्त्व, रज और तम; इनसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है। गुणोंमें क्षोभ 'होनेपर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियाँ प्रकट हुई । साथ ही 'महत्' आदि तस्वोंका क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंसे शिवकी आज्ञाके अनुसार असंख्य अण्ड-पिण्ड प्रकट होते हैं, जो अनन्त आदि विद्येश्वर चकवर्तियांसे अधिष्ठित हैं । दारीरान्तरके भेदसे शक्तिके बहुत-से भेद कहे गये हैं। स्थूल और सूक्ष्मके भेदसे उनके अनेक रूप जानने चाहिये। इदकी शक्ति रौद्रीः विष्णुकी वैष्णवी, ब्रह्माकी ब्रह्माणी और इन्द्रकी इन्द्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ—जिसे विश्व कहा गया है, वह उसी प्रकार शक्त्यात्मासे व्याप्त है जैसे शरीर अन्तरात्मासे । अतः सम्पूर्ण स्थावर-जंगमरूप जगत् शक्तिमय है । यह पराशक्ति परमात्मा शिवकी कला कही गयी है । इस तरह यह परा शक्ति ईश्वरकी इच्छाके अनुसार चलकर चराचर जगत्की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषोंका निश्चय

प्रभवा हि विना यद्ध तारोप न विद्यते ।
 प्रभा च मानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया ॥
 प्वं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता ।
 न शिवेन विना शक्तिन शक्त्या च विना शिवः ॥

है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा—अपनी इन तीन शक्तियोंद्वारा शक्तिमान् ईश्वर सदा सम्पर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो-इस तरह कायोंका नियमन करनेवाली महेश्वरकी इच्छाशक्ति नित्य है । उनकी जो ज्ञानशक्ति है, वह बुद्धिरूप होकर कार्यः करणः कारण और प्रयोजनका ठीक-ठीक निश्चय करती है; तथा शिवकी जो क्रियाशक्ति है, वह संकल्परूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चयके अनुसार कार्यरूप सम्पूर्ण जगत्की क्षणभरमें कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियोंसे जगतका उत्थान होता है। प्रसव-धर्मवाली जो शक्ति है, वह पराशक्तिसे प्रेरित होकर ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोगसे शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान्से प्रकट होनेके कारण पह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता-पिताके बिना पत्रका जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानीके बिना इस चराचर जगतकी उत्पत्ति नहीं होती । स्त्री और पुरुपसे प्रकट हुआ जगत् स्त्री और पुरुपरूप ही है; यह स्त्री और पुरुपकी विभृति है, अतः स्त्री और पुरुषसे अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान् पुरुषरूप शिव तो परमात्मा कहे गये हैं और स्नीरूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति । शिव सदाशिव कहे गये हैं और शिवा मनोन्मनी । शिवको महेश्वर जानना चाहिये और शिवा माया कहलाती हैं। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बल्लमा शिवादेवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी. प्रिया लक्ष्मी । जब सृष्टिकर्ता दिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तव उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान् शिव भास्कर हैं और भगवती दिवा प्रभा । कामनाशन शिव महेन्द्र हैं और गिरिराजनिदनी उमा शची । महादेवजी अग्नि हैं और उनकी अर्द्धाङ्गिनी उमा खाहा । भगवान् त्रिलोचन यम हैं और गिरिराजनिद्नी उमा यमप्रिया । भगवान् शंकर निर्ऋति हैं और प्रार्वती नैर्ऋती । भगवान् रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी । चन्द्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती बायुप्रिया । शित्र यक्ष हैं और पार्वती ऋदि। चन्द्रार्थरोखर शिव चन्द्रमा हैं और रुद्रवल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनन्तको बळपरूपमें धारण करनेवाले भगवान् शंकर अनन्त हैं और उनकी बल्लभा शिवा अनन्तां। कालशत्रु शिव काळाग्निस्द हैं और काळी काळान्तकप्रिया हैं। जिनका

दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वायम्भुव मनुके रूपमें साक्षात् शम्भु ही हैं और शिवप्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात् महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसृति कहते हैं। साह्यदेव वक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसृति कहते हैं। महादेवनी भग हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र भरीचि हैं और शिववल्लभा सम्भृति। मगवान सङ्गाधर, अङ्गिरा हैं और साक्षात् उमा स्मृति। चन्द्रमौलि पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलह हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञविष्वंती शिव कतु कहे गये हैं और उनकी प्रिया पार्वती संनति। भगवान शिव अति हैं और साक्षात् उमा अनस्या। कालहन्ता शिव करवय हैं और साक्षात् उमा अनस्या। कालहन्ता शिव करवय हैं और महेश्वरी उमा देवमाता अदिति। कामनाशन शिव वसिष्ठ हैं और साक्षात् देवी पार्वती अरुन्थती। भगवान् शैकर ही संसारके सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्ण स्त्रियाँ। अतः सभी स्त्री-पुरुष उन्होंकी विभूतियाँ हैं।

भगवान् शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुननेमें आता है वह सव उमाका रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषयमें प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तुसम्दायका रूप शंकरवल्लभा शिवा स्वयं धारण करती हैं तथा पूछनेवाला जो पुरुष है, वह बाल चन्द्रशेखर विश्वातमा शिवरूप ही है। भववल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओंका रूप धारण करती हैं और द्रष्टा पुरुषके रूपमें शशिखण्डमौलि भगवान् विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। सम्पूर्ण रसकी राशि महादेवी हैं और उस रसका आस्वादन करनेवाले मङ्गलमय महादेव हैं। प्रेमसमूह पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मन्तव्य वस्तुओंका स्वरूपं धारण करती हैं और विश्वातमा महेश्वर महादेव उन वस्तुओंके भन्ता (मनन करनेवाले हैं) . भववछभा पार्वती बोद्धव्य (जातने योग्रय ) वस्तुओंका खब्प धारण करती हैं और शिशुशशिशेखर महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान् पिनाकी सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण हैं और सबके प्राणोंकी स्थिति जलक्षिणी माता पार्वती हैं। त्रिपुरान्तक पशुपतिकी प्राणवल्लभा पार्वतीदेवी जब क्षेत्रका स्वरूप धारण करती हैं। तव कालके भी काल भगवान् महाकाल क्षेत्रज्ञरूपमें स्थित होते हैं। श्लधारी महादेवजी दिन हैं तो श्लपाणि प्रिया पार्वती रात्रि । कल्याणकारी महादेवजी आकाश हैं और शंकर-प्रिया पार्वती पृथिवी । भगवान् मद्देश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज-

कन्या शिवा उसकी तटैभूमि हैं। वृष्यभव्यज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वरप्रिया उमा उसपूर फैलनेवाली छता हैं। भगवान् त्रिपुरनाशक महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्गरूपको स्वयं धारण करते हैं और महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्गरूपको स्वयं धारण करते हैं और महादेव सम्पूर्ण पुँछिङ्गरूपको स्वयं धारण करती हैं। शिववछभा शिवा समस्त शब्द-जालका रूप धारण करती हैं और वालेन्दुशिखर शिव सम्पूर्ण अर्थका। जिस-जिस पदार्थकी जो जो शिका है और वह-वह सारा पदार्थ साक्षात् महेश्वर हैं। जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मङ्गलरूप है, उस-उस वस्तुको महाभाग महात्माओंने उन्हीं दोनों शिव-पार्वतीके तेजसे विस्तारको प्राप्त हुई बताया है।

जैसे जलते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव-पार्वतीका ही यह तेज व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करनेवाले हैं; अतः सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन एवं चिन्तन करना चाहिये।

श्रीकृष्ण ! आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके अनुसार परमेश्वर शिवा और शिवके यथार्थ स्वरूपका वर्णन किया है, परंतु इयत्तापूर्वक नहीं; अर्थात् इस वर्णनसे यह नहीं मान लेना चाहिये कि इन दोनोंके यथार्थ रूपका पूर्णतः वर्णन हो गया; क्योंकि इनके स्वरूपकी इयत्ता ( सीमा ) नहीं है । जो समस्त महापुरुषोंके भी मनकी सीमासे परे है, परमेश्वर शिव और शिवाके उस यथार्थ स्वरूपका वर्णन कैसे किया जा सकता है, । जिन्होंने अपने चित्तको महेश्वरके चरणोंमें अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मनमें वे आते हैं और उन्हींकी बुद्धिमें आरूढ़ होते हैं । दूसरोंकी बुद्धिमें वे आरूढ़ नहीं होते । यहाँ मैंने जिल विभूतिका

वर्णन किया है, वह प्राकृत है, इसिलये अपरा मानी गयी है। इससे मिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभृति है, वह गुह्य है। उनके गुह्य रहस्यको जाननेवाल पुरुष ही उन्हें जानते हैं। प्रमेश्वरकी यह अप्राकृत परा विभृति वह है, जहाँसे मन और इन्द्रियोंसिहित वाणी लौट आती है। परमेश्वरकी वही विभृति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परमगित है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। अ जो अपने श्वास और इन्द्रियोंपर विजय पा चुके हैं, वे योगीजन ही उसे पानेका प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिवकी यह विभृति संसारकृषी विषधर सर्पके इसनेसे मृत्युके अधीन हुए मानवोंके लिये संजीवनी ओषधि है। इसे जाननेवाला पुरुष किसीसे भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभृतिको ठांक-ठीक जान लेता है, वह अपरा विभृतिको लाँवंकर परा विभृतिका अनुभव करने लगता है। "

श्रीकृष्ण ! यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वतीके यथार्थ स्वरूपका गोपनीय होनेपर भी वर्णन किया गया है; क्योंकि तुम भगवान् शिवकी भक्तिके योग्य हो । जो शिष्य न हों, शिवके उपासक न हों और भक्त भी न हों, ऐसे लोगोंको कभी शिव-पार्वतीकी इस विभृतिका उपदेश नहीं देना चाहिये । यह वेदकी आज्ञा है । अतः अत्यन्त कल्याणमय श्रीकृष्ण ! तुम दूसरोंको इसका उपदेश न देना । जो तुम्हारे-जैसे योग्य पुरुष हों, उन्हींसे कहना; अन्यथा मौन ही रहना । जो भीतरसे पवित्र, शिवका भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवाञ्छित फलका भागी होता है । यदि पहलेके प्रवल प्रतिवन्धक कर्मोद्वारा प्रथम आर फलकी प्राप्तिमें वाधा पड़ जाय, तो भी वारंवार साधनका अभ्यास करना चाहिये । ऐसा करनेवाले पुरुषके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है ।

#### परमेश्वर शिवके यथार्थ खरूपका विवेचन तथा उनकी शरणमें जानेसे जीवके कल्याणका कथन

उपमन्यु कहते हैं—यदुनन्दन ! यह चराचर जगत् देवाधिदेव महादेवजीका स्वरूप है । परंतु पशु (जीव) भारी पाशसे बँधे होनेके कारण जगत्को इस रूपमें नहीं जानते । महर्पिगण उन परमेश्वर शिवके निर्विकल्प परम भावको न जाननेके कारण उन एकका ही अनेक रूपोंमें वर्णन करते हैं—कोई उस परमतत्त्वको अपर ब्रह्मरूप कहते हैं, कोई परब्रह्मरूप बताते हैं और कोई आदि-अन्तसे रहित उत्कृष्ट महादेवस्वरूप कहते हैं। पञ्च महाभूत,

( शि॰ पु॰ वा॰ तं॰ उ॰ ख॰ ४। ७६-७७ )

<sup>\*</sup> यतो वाचो निवर्तन्ते ननसा चेन्द्रियैः सह । अप्राकृता परा चैषा विभूतिः पारमेश्वरी ॥ सैवेह परमं धान सैवेह परमा गतिः । सैवेह परमा काष्ठा विभूतिः परमेष्ठिनः ॥

इन्द्रियः अन्तः करण तथा प्राकृत विषयक्य जड तत्त्वको अपर ब्रहः कहा गया है। इससे भिन्न समिष्ट चैतन्यका नाम परब्रह्म हैं। बृहत् और व्यापक होनेके कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभो ! वेदों एवं ब्रह्माजीके अधिपति परब्रह्म परमातमा शिवके वे पर और अपर दो रूप हैं। कुँछ लोग महेश्वर शिवको विद्याविद्या-खरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना । यह विद्या-अविद्यारूप विश्व जगदुरु भगवान् शिवका रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है; क्योंकि विश्व उनके वशमें है। भ्रान्ति, विद्या तथा पराविद्या या परम तत्त्व-ये शिवके तीन उत्कृष्ट रूप माने गये हैं। पदार्थोंके विषयमें जो अनेक प्रकारकी असत्य धारणाएँ हैं, उन्हें भ्रान्ति कहने हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञानका नाम विद्या है तथा जो विकल्परहित परम ज्ञान है, उसे परम तस्य कहते हैं। परम तस्य ही सत् है, इससे विपरीत असत् कहा गया है। सत् और असत् दोनोंका पति होनेके कारण शिव सदसत्पति कहलाते हैं। अन्य महर्षियोंने क्षर, अक्षर और उन दोनोंसे परे परम तत्त्वका प्रतिपादन किया है । सम्पूर्ण भृत क्षर हैं और जीवात्मा अक्षर कहलाता है । वे दोनों परमेश्वरके रूप हैं; क्योंकि उन्हींके अधीन हैं । शान्त-स्वरूप शिव उन दोनोंसे परे हैं, इसलिये क्षराक्षरपर कहे गये हैं। कुछ महर्षि परम कारणरूप शिवको समष्टि-व्यष्टि-म्बरूप तथा समष्टि और व्यष्टिका कारण कहते हैं। अव्यक्तको समष्टि कहते हैं और व्यक्तको व्यष्टि । वे दोनों परमेश्वर शिवके रूप हैं, क्योंकि उन्होंकी इच्छासे प्रवृत्त होते हैं । उन दोनोंके कारणरूपसे स्थित भगवान शिव परम कारण हैं। अतः कारणार्थवेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि-व्यष्टिका कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वरको जाति-व्यक्तिस्वरूप कहते हैं। जिसका शरीरमें भी अनुवर्तन हो, वह जाति कही गयी है। शरीरकी जातिके आश्रित रहनेवाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जातिभावनाका आच्छादन और वैयक्तिक भावनाका प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान् शिवकी आज्ञासे परिपालित हैं, अतः उन महादेवजीको जाति-व्यक्तिस्वरूप कहा गया है।

कोई-कोई शिवको प्रधान, पुरुष, व्यक्त और कालरूप कहते हैं। प्रकृतिका ही नाम प्रधान है। जीवात्माको ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तेईस तत्त्वोंको मनीषी पुरुषोंने व्यक्त कहा है और जी कार्य-प्रपञ्चके परिणासका एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान् शिव इन सबके ईश्वर,

पालक, धारणकर्ता, प्रवर्तक, निवर्तक तथा आविर्माव और तिरोभावके एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयंप्रकाश एवं अजन्मा हैं । इसीलिये उन महेश्वरको प्रधान, पुरुष, व्यक्त और . काल्रूप कहा गया है। कारण, नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वरको विरीट् और हिरण्य-गर्भरूप बताते हैं । जो सम्पूर्ण लोकोंकी स्ट्रिष्टिके हेतु हैं उनका नाम हिरण्यूगर्भ है और विश्वरूपको विराट् कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान् शिवको अन्तर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तैजस और धिश्वरूप वतातें हैं। कोई उन्हें तुरीयरूप मानते हैं और कोई सौम्यरूप । कितने ही विद्वानोंका कथन है कि वे ही माता, मान, मेय और मितिरूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारणरूप कहते हैं । दूसरे ज्ञानी उन्हें जाग्रत् खप्न और सुषुप्तिरूप बताते हैं। कोई भगवान् शिवको तुरीयरूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत । कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण । कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी। कोई स्वतन्त्र मानते हैं, कोई अस्वतन्त्र । कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य । कोई रागवान् कहते हैं, कोई वीतराग; कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय । किन्होंके कथनानुसार वे निरिन्द्रिय हैं तो किन्हींके मतमें सेन्द्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रवः कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार । किन्हींके मतमें वे अदृश्य हैं तो किन्हींके मतमें दृश्य; कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हींके मतमें वे शब्दस्वरूप हैं तो किन्होंके मतमें शब्दातीत; कोई उन्हें चिन्तनका विषय मानते हैं तो कोई अचिन्त्य समझते हैं। दूसरे लोगोंका कहना है कि वे ज्ञानस्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञानकी संज्ञा देते हैं । किन्हींके मतमें वे ज्ञेय हैं और किन्हींके मतमें अश्य । कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर । इस तरह उनके विषयमें नाना प्रकारकी कल्पनाएँ होती हैं। इन नाना प्रतीतियोंके कारण मुनिजन उन परमेश्वरके यथार्थ स्वरूपका निश्चय नहीं कर पाते । जो सर्वभावसे उन परमेश्वरकी शरणमें आ गये हैं, वे ही उन परम कारण शिवको बिना यत्नके ही जान पाते हैं। जबतक पशु ( जीव ), जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ पुराण-पुरुष तथा तीनों लोकोंके शासक शिवको नहीं देखता, तवतक वह पाशोंसे बद्ध हो इस दु:खमय संसार-चक्रमें गाड़ीके पहियेकी नेमिके समान घूमता रहता है। जब यह द्रष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, सम्पूर्ण जगत्के रचिता, मुवर्णोपम, दिच्य प्रकाशस्वरूप परम मलीमाँति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम पुरुषका साक्षात्कार कर लेहा है, तब पुण्य और पाप दोनोंको समताको प्राप्त कर लेता है। अध्याय ५)

### शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमयं, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूपका तथा उनकी प्रणवरूपताका प्रतिपादन

• उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! ऋवको न तो आणव मलका ही वन्धन पात है, न कर्मका और न मायाका ही। पाकतः बौद्धः अर्हकारः मन् चित्तः इन्द्रियः तन्मात्रा और पञ्चभूतसम्बन्धी भी कोई बन्धन उन्हें नहीं छू सका है। अमित तेजस्वी शम्भुको न काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेषरूप ही बन्धन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म हैं, न उन कर्मोंका परिपाक है, न उनके फलस्वरूप सुख और दुःख हैं, न उनका वासनाओंसे सम्बन्ध है, न कर्मों के संस्कारोंसे । भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारोंसे भी उनका सम्पर्क नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता। न आदि है, न अन्त और न मध्य है; न कर्म और करण है; न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका न कोई बन्धु है और न अवन्धुः न नियन्ता है न प्रेरक; न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिककी चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण । उनके लिये कोई वस्तु न तो वाञ्छित है और न अवाञ्छित ही। उनके लिये न विधि है न निषेध । न बुम्धन है न मुक्ति । जो-जो अकल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते । परंतु सम्पूर्ण कल्याण-कारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं; क्योंकि शिव साञ्चात् परमात्मा हैं । वे शिव अपनी शक्तियोंद्वारा इस सम्पूर्ण जगत्में ल्याप्त होकर अपने स्वभावसे च्युत्न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं; इसलिये उन्हें स्थाणु कहते हैं। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् शिवसे अधिष्ठित हैं; अतः भगवान् शिव सर्वरूप माने गये हैं । जो ऐसा जानता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता ।

रद्र सर्वरूप हैं। उन्हें नमस्कार है। वे सत्खरूप, परम महान् पुरुष, हिरण्यबाहु भगवान्, हिरण्यपित, ईश्वर, अम्बिकामित, ईशान, पिनाकपाणि तथा वृषभवाहन हैं। एकमात्र रुद्र ही परब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही कृष्ण-पिङ्गल वर्णवाले पुरुष हैं। वे हृदयके भीतर कमलके मध्यभागमें केशके अग्रभागकी भाँति स्क्ष्मरूपसे चिन्तन करने योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंगके हैं। नेत्र कमलेके समान सुन्दर हैं।

अङ्गकान्ति अरुण और ताम्रवर्णकी है । वे सुवर्णमय नीलकण्ठ देव सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अन्यय कहा गदा है। वे पुरुषविद्योष परमेश्वर भगवान् शिव कालके भी काल हैं। चेतन और अचेतनसे परे हैं । इस प्रपञ्चते भी परात्पर हैं । दिवमें ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गये हैं। जिनसे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं हैं। मनीषी पुरुषोंने भगवान् शिवृको लोकमें सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पदपर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्पमें उत्पन्न होकर एक सीमित कालतक रहनेवाले ब्रह्माओंको आदिकालमें विस्तारपूर्वक शास्त्रका उपदेश देनेवाले भगवान् शिव ही हैं। एक सीमित कालतक रहनेवाले गुरुओंके भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभीके गुरु हैं। कालकी सीमा उन्हें छूनहीं सकती । उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य-की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनन्त है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदिसे अपने लिये कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरोंपर परम अनुम्रह ही उनके समस्त कर्मोंका फल है। प्रणव उन परमालमा शिवका वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामोंमें प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणववाच्य शम्भुके चिन्तन और जपसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वही परा सिद्धि है, इसमें संशय नहीं है।

इसीलिये शास्त्रोंके पारंगत मनस्वी विद्वान् वाच्य और वाचककी एकता स्वीकार करते हुए महादेवजीको प्रणवरूप कहते हैं। माण्डूक्योपनिषद्में प्रणवकी चारे मात्राएँ बतायी गयी हैं—अकार, उकार, मकार और नाद। अकारको ऋग्वेद कहते हैं। उकार यजुर्वेदरूप कहा गया है। मकार सामवेद है और नाद अथर्ववेदकी श्रुति है। अकार महावीज है, वह रजीगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार प्रकृतिरूपा योनि है, वह सत्त्वगुण तथा पालनकर्ता शीहरि है। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा सहार-कर्ता रुद्द है। नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं

निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणवं अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन रूपोंमें इस सम्पूर्ण जगत्का प्रतिपादन करके अपनी अर्द्धमात्रा (नाद) के द्वारा शिवस्वरूपका बोध कराता है। जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़ कर

कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान् ही है तथा जो अकेले ही बृक्षकी भाँति निश्चल भावसे प्रकाशमय आकाशमें स्थित हैं, उन परम पुरुष परमेश्वर शिवसे यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है।\*

## परमेश्वरकी शक्तिका ऋषियोंद्वारा साक्षात्कार, शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, शिवकी सेवा-भक्ति तथा पाँच प्रकारके शिव-धर्मका वर्णन

उपमन्यु कहते हैं-परमेश्वर शिवकी खाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है । वह एक होकर भी अनेक रूपसे भासित होती है । जैसे सूर्यकी प्रभा एक होकर भी अनेक रूपमें प्रकाशित होती है। उस विद्याशिक से इच्छा, ज्ञान, किया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, टीक उसी तरह जैसे आंग्नेसे बहुत-सी चिनगारियाँ प्रकट होती हैं। उसीसे सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसीसे उत्पन्न हुई है। महत्तत्वसे छेकर विशेषपर्यन्त सारे विकार तथा अज ( ब्रह्मा ) आदि मूर्तियाँ भी उसीसे प्रकट हुई हैं। इनके सिवा जो अन्य वस्तुएँ हैं, वे सब भी उसी शक्तिके कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है । वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्मा तथा शानानन्दस्वरूपिणी है। उसीसे शीतांशुभूषण भगवान् शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान-शिव वेद्य हैं और शक्ति-रूपिणी शिवा विद्या हैं। वे शक्तिरूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रति, स्मृति, भृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति, आज्ञाशक्तिः, परब्रह्मः परा और अपरा नामकी दो विद्याएँ, शुद्ध विद्या और ग्रुद्ध कला हैं; क्योंकि सब कुछ शक्तिका ही कार्य है। मायाः प्रकृतिः जीवः विकारः विकृतिः असत् और सत् आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब उस शक्तिसे ही व्याप्त है।

वे शक्तिरूपिणी शिवा देवी मायाद्वारा समस्त चराचर ब्रह्माण्डको अनाव्रास ही मोहमें डाल देती और लीलापूर्वक उसे मोहके वन्धनसे मुक्त भी कर देती हैं। इस शक्तिके सत्ताईस प्रकार हैं, सत्ताईस प्रकारवाली इस शक्तिके साथ सर्वेश्वर शिव सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हींके चरणोंमें मुक्ति विराजती है। पूर्वकालकी वात है, संसार- बन्धनसे छूटनेकी इच्छावाले कुछ ब्रह्मबादी मुनियोंक मनमें यह संशय हुआ । वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूपसे विचार करने लगे—इस जगत्का कारण क्या है ? हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं ? हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है ? हमारा अधिष्ठाता कौन है ? हम किसके "सहयोगसे सदा सुखमें और दुःखमें रहते हैं ? किसने इस विश्वकी अलङ्गनीय व्यवस्था की है ? यदि कहें काल, स्वभाव, नियति ( निश्चित फल देनेवाला कर्म ) और यहच्छा ( आकस्मिक घटना ) इसमें कारण हों तो यह कथन युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । पाँचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हैं । इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है; क्योंकि ये काल आदि अचेतन हैं। जीवात्माके चेतन होनेपर भी वह मुख-दु:खसे अभिभूत तथा असमर्थ होनेसे इस जगत्का कारण नहीं हो सकता । अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिये। इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब वे युक्तियोंद्वारा किसी निर्णयतक न पहुँच सके, तब उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोंसे—संस्व, रज और तमसे ढकी है तथा उन तीनों गुणोंसे परे है। परमेश्वर-की वह साक्षात् शक्ति समस्त पाशोंका विच्छेद करनेवाली है। उसके द्वारा वन्धन काट दिये जानेपर जीव अपनी दिव्य दृष्टि-से उन सर्वकारणकारण शक्तिमान् महादेवजीका दर्शन करने लगते हैं; जो कालसे लेकर जीवात्मातक पूर्वोक्त समस्त कारणों-पर तथा सम्पूर्ण विश्वपर अपनी इस शक्तिके द्वारा ही शासन करते हैं । वे परमात्मा अप्रमेय हैं । तदनन्तर परमेश्वरके प्रसाद-योग, परम-योग तथा सुदृढ़ भक्ति-योगके द्वारा उन मुनियोंने दिव्य गति प्राप्त कर ली।

नापरमस्ति किंचिद् यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्॥ (शि॰पु० वा० सं० ड० ख० ६। ३१, यह मन्त्र अक्षरशः (३। ९) इवेतास्वतरोपनिषद्भें है।

श्रीकृष्ण ! जो अपने हृदयमें शक्तिसहित भगवान् शिव-का दर्शन करते हैं, उन्हींको सनातन शान्ति प्राप्त होती है, 'दूसरोंको नहीं, यह अतिका कथंग है । शक्तिमान्का शक्तिसे कभी वियोग नहीं होता । अतः शक्ति और शक्तिमान् दोनोंके तादात्म्यसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । मुक्तिकी प्राप्तिमें निश्चय ही सन और कर्मका कोई क्रम विवक्षित नहीं है, जब ्रिशंव और शक्तिकी कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथमें आ जाती है । देवता, दीनव, पशु, पश्ची तथा कीड़-मकोड़ भी उनकी कृपासे मुक्त हो जाते हैं।गर्भका बचा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, बुद्ध, मुमूर्ष, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मीत्मा, पण्डित अथवा मूर्ख साम्बशिवकी कुपा होनेपर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणासे अयोग्य भक्तोंके भी विविध मलोंको द्र करके उनपर कृपा करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। भगवान्की कृपासे ही भक्ति होती है और भक्तिसे ही उनकी कुपा होती है। अवस्थामेदका विचार करके विद्वान् पुरुष इस विषयमें मोहित नहीं होता है । कृपाप्रसादपूर्वक जो यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करानेवाली है। उसे मनुष्य एक जन्ममें नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मोंतक श्रोत-स्मार्त कर्मोंका अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञानसम्पन्न पुरुषोंपर महेश्वर प्रसन्न होते और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिवके प्रसन्न होनेपर उस पशु ( जीव ) में बुद्धि-पूर्वक थोड़ी-सी भक्तिका उदय होता है । तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान् शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्यापूर्वक वह नाना प्रकारके शैवधमोंके पालनमें संलग्न होता है। उन धर्मोंके पालनमें वारंबार लगे रहनेसे उसके

हृदयमें पराभक्तिका प्रार्दुर्भाव होता है। उस पराभक्तिसे परमेश्वरका परम प्रसाद उपलब्ध होता है । प्रसादसे सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जानेपर परमानन्दकी प्राप्ति होती है, जिस मनुष्यका भगवान ।शेवमें थोड़ा-सा भी भक्तिभाव है, वह तीन जन्मोंके बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसारमें योनियन्त्रकी पींड़ा नहीं सहनी पड़ती । साङ्गा (अङ्गसहित ) और अनङ्गा (अङ्गरहित ) जो सेवा है, उसीको भक्ति कहते हैं। उसके फिर तीन भेद होते हैं--मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिवके रूप आदिका जो चिन्तन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनोंसे सम्प्रत्ने होनेवाली जो यह सेवा है, इसे 'शिवधर्म' भी कहुते हैं । परमात्मा शिवने पाँच प्रकारका शिव-धर्म बताया है-तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिङ्गपूजन आदिको 'कर्म' कहते हैं । चान्द्रायण आदि बतका नाम 'तप' है। वाचिक, उपांग्र और मानस—तीन प्रकारका जो शिवमन्त्रका अभ्यास ( आवृत्ति ) है, उसीको 'जप' कहते हैं । शिवका चिन्तन ही 'ध्यान' कहलाता है तथा शिवसम्बन्धी आगमों में जिस ज्ञानका वर्णन है, उसीको यहाँ 'ज्ञान' रान्दसे कहा गया है। श्रीकण्ठ ,शिवृने शिवाके प्रति जिस ज्ञानका उपदेश किया है, वही शिवागम है । शिवके आश्रित जो भक्तजन हैं, उनपर कृपा करके कल्याणके एक-मात्र साधक इस ज्ञानका उपदेश किया गया है। अतः कल्याण-कामी बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह परम कारण शिवमें भक्तिको बढाये तथा विषयासक्तिका त्याग करे।

(अध्याय ७)

#### शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवताओंको उनका दर्शन, सूर्यदेवमें शिवकी पूजा करके अर्घ्यदानकी विधि तथा व्यासावतारोंका वर्णन

श्रीकृष्ण बोले-भगवन् ! अव मैं उस शिव-ज्ञानको मुनना चाहता हूँ, जो वेदोंका सारतत्त्व है तथा जिसे भगवान्. शिवने अपने शरणागत भक्तोंकी मुक्तिके लिये कहा है । प्रभु शिवकी पूजा कैसे की जाती है ? पूजा आदिमें किसका अधिकार है तथा ज्ञानयोग आदि कैसे सिद्ध होते हैं ? उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! ये सब वातें विस्तारपूर्वक बताइये।

उपमन्युने कहा -- भगवान् शिवने जिसं वेदोक्त शानको संक्षिप्त करके कहा है, वही शैव-शान् है । वह निन्दा-

स्तुति आदिसे रहित तथा श्रवणमात्रसे ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करनेवाला है। यह दिल्य ज्ञान गुरुकी कृपासे प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देनेवाला है। मैं उसे संक्षेपमें ही बताऊँगाः क्योंकि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्वकालमें महेश्वर शिव सृष्टिकी इच्छा करके सत्कार्य-कारणोंसे नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्तसे व्यक्त छपमें प्रकट हुए । उस समय ज्ञानस्वरूप भगवान् बिश्वनाथने देवताओंमें सबसे प्रथम देवता बेदपति ब्रह्माजीको उत्पन्न

किया । ब्रह्माने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेवको देखा तथा ब्रह्माजीके जनक महादेवजीने भी उत्पन्न हुए ब्रह्माकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और उन्हें सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी । स्नेदेवकी कृपादृष्टिसे देखे जानेपर सृष्टिके सामर्थ्यसे युक्त हो उन ब्रह्मदेवने समस्त संसारकी रचना को और पृथक्ष्यक् वर्णों तथा आश्रमोंकी व्यवस्था की । उन्होंने यक्षके लिये सोमकी सृष्टि की । सोमसे चुलोकका प्रादुर्माव हुआ । फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और राचीपित इन्द्र प्रकट हुए । वे सब तथा अन्य देवता कृद्राध्याय पदकर स्द्रदेवकी स्तृति करने लगे । तब भगवान् महेरवर अपनी लील प्रकट करनेके लिये उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्नमुखन्से उन देवताओं अगो खड़े हो गये ।

तव देवताओंने मोहित होकर उनसे मूछा—'आप कौन 🝍 ?' भगवान् रुद्र बोले---'श्रेष्ठ देवताओ ! सबसे पहले मैं ही था। इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्यमें भी मैं ही रहूँगा । मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है । मैं भी अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करता हूँ । मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है, वह मुक्त हो जाता है।'\* ऐसा कहकर भगवान् रुद्र वहीं अन्तर्धान हो गये । जब देवताओंने उन महेश्वरको नहीं देखा, तब वे सामवेदके मन्त्रोंद्वारा उनकी स्तुति करने छगे । अथर्वशीर्धमें वर्णित पाद्यात-त्रतको प्रहण करके उन अमरगणोंने अपने सम्पूर्ण अङ्गोंमें भस्म लगा लिया । यह देख उनपर कृपा करनेके लिये पश्चपति महादेव अपने गणों और उमाके साथ उनके निकट आये । प्राणाधामके द्वारा श्वासको जीतकर निद्रारहित एवं निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदयमें जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेवको उन देवेश्वरोंने वहाँ देखा । जिन्हें ईश्वरकी इच्छाका अनुसरण करनेवाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानीको भी उन्होंने वामदेव महेस्वरके वामभाग-में विराजमान देखा । जो संसारको त्यागकर शिवके परमपद-को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेश्वरोंका भी देवताओंने दर्शन किया । तत्मश्चात् देवता महेरवरसम्बन्धी

\* सोऽव्याद् भगवान् रुद्रो ह्यहमेकः पुरातनः।
आसं प्रथममेवाहं वर्त्तामि च क्षुरोत्तमाः॥
भविष्यामि च मत्तोऽन्यो व्यतिरिक्तो न कश्चन ।
अहमेव जगत्सवं तर्पयामि स्वतेजसा।
सत्तोऽधिकः समो नास्ति मां यो वेद स मुच्यते॥
(शि॰ पु० वा॰ सं० उ० छ० ८। १५—१७)

वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रोंद्वारा देवीसहित महेरवरकी स्तुति करने लगे। तब वृषमध्वज महादेवजी भी उन देवताओं-की ओर कृपापूर्वक देखकर अत्थन्त प्रसन्न हो स्वंभावतः मधुर वाणीमं बोले—'में तुमलोगोंपर बहुत संतुष्ट्र हूँ।' उन प्रार्थनीय एवं पूच्यतम भगवान् वृषमध्यज्ञको अत्यन्त प्रसन्न- चित्त जान देवताओंने प्रणाम करके आदरपूर्वक हिनसे पूछा।

देवता बोर्ल भगवन ! इस भूतलपर किस मार्से आपकी पूजा होनी चाहिये और उस पूजामें किसका अधिकार है ? यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें।

तब देवेश्वर शिवने देवीकी ओर मुसकराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय खरूपको दिखाया । उनका वह खरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणोंसे सम्पन्न, सर्वतेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अङ्गों, ग्रहों और देवताओंसे घिरा हुआ था। उसके आठ भुजाएँ और चार मुख थे। उसकां आधा भाग नारीके रूपमें था । उस अद्भुत आकृतिवाले आश्चर्यजनक खरूपको देखते ही सब देवता यह जान गये कि सूर्यदेव, पार्वतीदेवी, चन्द्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिवके ही स्वरूप हैं । सम्पूर्ण चराचर जगत् शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान् सूर्यको अर्घ्य दिया और नमस्कार किया । अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले- 'जिनका वर्ण सिन्दूरके समान है और मण्डल मुन्दर है, जो मुवर्णके समान कान्तिमान् आभूषणोंसे विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमलके समान हैं, जिनके हाथमें भी कमल हैं, जो ब्रह्मा, इन्द्र और न्यारायणके भी कारण हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। 'श यों कह उत्तम रत्नोंसे पूर्ण मुवर्णः कुङ्कमः, कुश और पुष्पसे युक्तः जल सोनेके पात्रमें लेकर उन देवेश्वरको अर्घ्य दे और कहे-'भगवन् ! आप प्रसन्न हों । आप सबके आदिकारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्यरूप हैं । गणोंसहित आप शान्त शिवको नमस्कार है। 17न

जो एकाग्रचित्त हो सूर्यमण्डलमें शिवका पूजन करके

- सिन्द्र्यणांय समण्डलाय सुवर्णवर्णाभरणाय तुम्यम् ।
   पद्माभनेत्राय सपङ्कलाय ब्रह्मेन्द्रनारायणकारणाय, ॥
   (शि० पु० वा० सं० उ० ख० ८ । ३२ )
- † प्रदत्तमादाय सहेमपात्रं प्रशस्तमध्यं भगवन् प्रसीद । नमः शिवाय शान्ताय सगणायादिहेतवे । रुद्राय विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणे स्यंमूर्तये ॥ (शि० पु० वा० सं० उ० ख० ८ । ३३-३४ )

प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकालमें उनके लिये उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन अवणसुखंद ब्लोंकोंको पढ़ता है, उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि•वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है°। इसलिये . प्रतिदिन शिवरूपी सूर्यको पूजन करना चाहिये । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके लिये •मन, वाणी तथा कियाद्वारा उनकी आराधना करनी चाहिये।

तरपश्चात् मण्डलमं विराजमान महेरवर देवताओंकी ओर देखकर और उन्हें सम्पूर्ण शास्त्रोंमें श्रेष्ठ शिवशास्त्र देकर वहीं अन्तर्धान हो गये । उस शास्त्रमें शिवपूजाका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको दिया गया है । यह जानकर देवेश्वर शिवको प्रणाम करके देवता जैसे आये थे, वैसे चले गये। तदनन्तर, दीर्त्रकालके पश्चात् जब वह शास्त्र छप्त हो गया, तव भगवान् शंकरके अङ्कमें बैठी हुई महेश्वरी शिवाने पतिदेवसे उसके विषयमें पूछा । तब देवीसे प्रेरित हो चन्द्रभूषण महादेवने वेदोंका सार निकालकर सम्पूर्ण आगर्मोमें श्रेष्ठ शास्त्र-का उपदेश किया, फिर उन परमेश्वरकी आज्ञासे मैंने, गुरुदेव अगस्त्यने और महिषें दधीचिने भी लोकमें उस शास्त्रका

प्रचार किया. । शूल्पाणि महादेव स्वयं भी युग-युग्रमें भूतलपर अवतार ले अपने आश्रित जनोंकी मुक्तिके लिय ज्ञानका प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अङ्गरा, सविता, मृत्यु, इन्द्र, मुनिवर वसिष्ठं, सारस्वत, त्रिधामा, सुनिश्रेष्ठः त्रिवृत्, शततेजा, साक्षात् धर्मस्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमार् आरुणि, कृतञ्जय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान् गौतम, बाचःश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणि, तृणविन्दु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय (पाराशर), उत्तर, जातूकर्ण्य और साक्षात् नारायण-स्वरूप कृष्णद्वैपायन मुनि-ये संब व्यासावतार हैं । अब क्रमशः कल्पयोगेश्वरोंका वर्णन सुनो । लिङ्गपुराणमें द्वापरके अन्तमें होनेवाले उत्तम व्रतवारी व्यासावतार तथा योगाचार्यावतारोंका वर्णन है। भगवान् शिवके शिष्योंमें भी जो प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन है। उन अक्तारोंमें भगवान्के मुख्य-रूपसे चार महातेजस्वी शिष्य होते हैं ! फिर उनके सैकड़ों, हजारों शिष्य-प्रशिष्य हो जाते हैं । लोकमें उनके उपदेशके अनुसार भगवान् शिवकी आज्ञा पालन करने आदिके द्वारा भक्तिसे अत्यन्त भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। (अध्याय ८)

#### शिवके अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्योंकी नामावली

श्रीकृष्ण बोले-भगवन् ! समस्त युगावतींमें योगाचार्यके व्याजसे भगवान् शंकरके जो अवतार होते हैं और उन अवतारोंके जो शिष्य होते हैं, उन सबका वर्णन कीजिये।

उपमन्युने कहा-श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कङ्क लौगाक्षि, महामायावी ज्ञैगीषच्य, दिधवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखण्डी, जटामाली, अट्टहास, दौरुक, लाङ्गली, महाकाल, शूली, दण्डी, मुण्डीश, सहिष्णु, सोमशर्मा और नकुलीश्वर— ये वाराह कल्पके इस सातवें मन्वन्तरमें युगक्रमसे अद्वाईस योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमेंसे प्रत्येकके शान्तचित्तवाले चार-चार शिष्य हुए हैं, जो श्वेतसे लेकर रुध्यपर्यन्त बताये गये हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वेत, स्वेत-शिखा श्वेताश्व, श्वेतलोहित, दुन्दुभि, शतरूप, ऋचीक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्भुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, सुधामा, विरजा, शङ्क, अण्डज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कापेल, आसुरि, बच्चिशिख, बाष्कल,

पराशर, गर्ग, भार्गव, अङ्गिरा, बलबन्धु, निरामित्र, केतुश्रङ्ग, तपोधन, लम्बोदर, लम्ब, लम्बात्मा, लम्बकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वसिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्टक, कुणि, कुणबाह, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उशना, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानिल, वाचः अवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षि, कुथुमि, सुमन्तु, जैमिनी, कुवन्ध, कुशकन्धर, प्लक्ष, दार्भायणि, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिङ्ग, श्वेतकेतुः उशिज, बृहदश्च, देवल, कवि, शालिहोत्र, मुवेष, युवनाश्व, शरद्वमु, छगल, कुम्भकर्ण, कुम्भ, प्रवाहुक, उल्क, विद्युत्, शम्बूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उल्क, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और रुष्य-ये योगाचार्यरूपी महेश्वरके शिष्य हैं। इनकी संख्या एक सौ बारह है। ये सब-के-सब सिद्ध पाद्यपत हैं। इनका शरीर भस्मसे विभूषित रहता है। ये सन्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ, वेद और वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान, . अनुरक्तः शिवज्ञानपरायणः

आसक्तियोंसे मुक्तः एकमात्र भगवान् शिवमें ही मनको लगाये रखनेवाले, सम्पूर्ण द्वन्द्रोंको सहनेवाले, धीर, सर्वभूतहितकारी, सरल, कोमल, खस्य, क्रोथशून्य और जितेन्द्रिय होते हैं, रदाक्षकी माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुण्ड्रेस अङ्कित होते हैं। उनमेंसे कोई तो शिखाके रूपमें ही जटा धारण करते हैं। किन्हींके सारे केश ही जटारूप होते हैं। कोई-कोई ऐसे हैं, जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाये रहते हैं । वे प्रायः फलं-मूलका आहार करते

हैं। प्राणायाम-साधनमें तत्पर होते हैं। 'मैं शिवका हूँ इस अभिमानसे युक्त होते हैं। सदा शिवके ही चिन्तनमें लगे रहते हैं। उन्होंने संसाररूपी विषवृक्षके अङ्करको मथ डाला है। वे सदा परम धाममें जानेके लिये ही कटिवद्ध होते हैं। जो योगाचार्योसहित इर शिष्योंको जान-गानकर सदा शिवकी आराधना करता है, वह शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेती है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहियें।

(अध्याय ९)

#### भगवान् शिवके प्रति श्रद्धा-भक्तिकी आवश्यकताका प्रतिपादन, शिवधर्मके चार पादोंका वर्णन एवं ज्ञानयोगके साधनों तथा शिवधर्मके अधिकारियोंका निरूपण, शिवपुजनके अनेक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा

तदनन्तर श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर उपमन्यु मन्दराचल-पर घटित हुए शिव-पार्वती-संवादको प्रस्तुत करते हुए बोले-श्रीकृष्ण ! एक सभय देवी पार्वतीने भगवान् शिवसे पूछा—'महादेव ! जो आत्मतत्त्व आदिके साधनमें नहीं लगे हैं तथा जिनका अन्तःकरण पवित्र एवं वशीभृत नहीं है, ऐसे मन्दमतिः मर्त्यलोकवासी जीवात्माओंके वरामें आप किस उपायसे हो सकते हैं ?

महादेवजी बोले-देवि ! यदि साधकके मनमें अद्धा-भक्ति न हो तो पूजनकर्म, तपस्या, जप, आसन आदि, ज्ञान तथा अन्य साधनसे भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्योंकी मुझमें श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेत्से में उसके बरामें हो जाता हूँ । फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ सम्भाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वशमें करना चाहे, उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिये। अद्धा ही स्वधर्मका हेतु है और वही इस लोकसें वर्णाश्रमी पुरुषोंकी रक्षा करनेवाळी है। जो मानव अपने वर्णाश्रमधर्मके पालनमें लगा रहता है, उसीकी मुझमें श्रद्धा होती है, दूसरेकी नहीं । वर्णाश्रमी पुरुषोंके समूर्ण धर्म वेदोंसे सिद्ध हैं। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्माजीका वताया हुआ वह धर्म अधिक ्धनके द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकारके क्रियाकलापसे युक्त होता है। उससे मिलनेवाला अधिकांची फल अक्षय नहीं है तथा उस धनके अनुष्ठानमें अनेक प्रकारके क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान् धर्मसे परम दुर्लभ श्रद्धाको पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्यभावसे मेरी शरणमें आ

जाते हैं, उन्हें मुखद मार्गसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रमसम्बन्धी आचारकी सृष्टि मैंने ही वारंवार की है। उसमें भक्तिभाव रखकर जो मेरे हो गये हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियोंका मेरी उपासनामें अधिकार है, दूसरोंका नहीं, यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञाके अनुसार धर्ममार्गसे चलनेवाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरणमें आ मेरे कृपाप्रसादसे मल और माया आदि पाशोंसे मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्तिरहित धाममें पहुँचकर मेरा उत्तम साधम्य प्राप्त करके परमानन्दमें निमम हो जाते हैं। इसिलये मेरे बताये हए वर्णधर्मको पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त वन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्माका उद्धार कर लेता है। यह कोटि-कोटि गुना अधिक अलब्ध-लाभ है। अतः मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णधर्मका पालन अवस्य करना चाहिये।

जो मोक्षमार्गसे विलग होकर दूसरी किसी वस्तुके लिये श्रम करता है, उसके लिये बही सबसे बड़ी ह़ानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अन्धता एदं मूकता है । देवेश्वरि ! मेरा जो सनातनधर्म है, वह चार चरणोंसे युक्त बताया गया है। उन चरणोंके नाम हैं--श्रान, क्रिया, चर्या और योग । पशु, पाश और पतिका ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरुके अधीन जो विधिपूर्वक पडध्वशोधनका कार्य होता हैं, उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहितः, वर्णाश्रमप्रयुक्त

 सा हानिस्तन्मइच्छिद्रं स मोहः सान्थमूकता । कुर्यानमोक्षमार्गबहिष्कृतः ॥ (शि॰ पु॰ बा॰ सं॰ उ० ख० १०। २९ )

जो मेरे यूज़न आदि धर्म हैं, उनके आचरणका नाम चर्या है। मेरे बताये हुए मिनिसे ही मुझमें मुस्थिरभावसे चित्त लगानेवाँले साधकके द्वारा जो अन्तःकरणकी अन्य वृत्तियोंका निरोध किया जाता है उसीको योग कहते हैं। देवि ! चिसको निर्मल एवं प्रसन्न बन्तना अश्वमेध यज्ञोंके समृहसे भी श्रेष्ठ है; क्योंकि वह मुक्ति ऐनेवाला है। विषयभोगकी इच्छा रखनेवाले लोगोंके लिये यह 'मनःप्रसाद' दुर्लभ है। जिसने यम और नियमके द्वारा इन्द्रियसमुदायपर विजय प्राप्त कर लिया है, उस विरक्त पुरुषके लिये ही योगको सुलभ बताया गया है। योग पूर्वपापोंको हर लेनेवाला है। वैराग्यसे ज्ञान होता है और श्रीनसे योग । योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।

सव प्राणियोंपर दया करनी चाहिये। सदा अहिंसा-धर्मका पालन सवके लिये उचित है। ज्ञानका संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोळना, चोरीसे दूर रहना, ईश्वर और परलोकपर विश्वास रखना, मुझमें श्रद्धा करना, इन्द्रियोंको संयममें रखना वेद-शास्त्रोंका पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, मेरा चिन्तन करना, ईश्वरके प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मणके लिये नितान्त आवश्यक है । जो ब्राह्मण ज्ञानयोगकी सिद्धिके लिये सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मोंका पालन करता है, वह शीत्र ही विज्ञान पाकर योगको भी सिद्ध कर लेता है। प्रिये ! ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्निके द्वारा इस कर्ममय शरीरको क्षणभरमें दग्ध करके मेरे प्रसादसे योगका ज्ञाता होकर कर्म-बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । पुण्य-पापमय जोकर्म है, उसे मोक्षका ऋतिवन्धक बताया गया है; इसलिये योगी पुरुष योगके द्वारा पुण्यापुण्यका परित्याग कर दे। फलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य बन्धनमें पड़तां है, केवल कर्म करनेमात्रसे नहीं; अतः कर्मके फूळको त्याग देना चाहिये। प्रिये ! पहले कर्मसय यज्ञद्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञानयोगमें तत्पर हो साधक योगका अभ्यास करे। कर्मयज्ञसे मेरे यथार्थ स्वरूपका बोध प्राप्त हो जानेपर जीव योगयुक्त हो मेरे यजनसे विरत हो जाते हैं । उस समय वे मिट्टी, पत्थर • और मुवर्णमें भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्ययुक्त एवं एकाप्रचित्त हो ज्ञानयोगमें तत्पर रहता है, वह मुनियोंमें श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुच्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मनसे विरक्त नहीं हैं, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, चर्या और किया-इन तीनमें ही प्रवृत्त होनेके अधिकारी हैं, उन्होंके अनुष्ठानकी योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकारका

है—बाह्य और आभ्यन्तर । इसी तरह मन, वाणी और शरीर— इन त्रिविध साधनोंके भेदसे मेरा भजन तीन प्रकारका माना गया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान-ये मेरे भजनके पाँच खरूप हैं; अतः साधुपुरुष उसे पाँच प्रकारका भी-कहते हैं। मूर्ति आदिमें जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह 'वाह्य' पूजन या भजन कहाँ गया है तथा वही भजन-पूजन जब मनके द्वारा होनेसे केवल अपने ही अनुभवका विषय होता है, तव 'आभ्यन्तर' कहलाता है। मुझमें लगा हुआ चित्त ही 'मध' कहलाता है। सामान्यतः मन मात्रको यहाँ मन नहीं कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नामके जप और कीर्तनमें लगीनुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं तथा जो मेर शास्त्रमें बताये हुए त्रिपुण्ड्र आदि चिहांसे अङ्कित् है और निरन्तर मेरी सेवा-पूजामें लगा हुआ है, वही शरीर 'शरीर' है, दूसरा नहीं । मेरी पूजाको ही 'कर्म' जानना चाहिये। वाहर जो यज्ञ आदि किये जाते हैं, उन्हें 'कर्म' नहीं कहा गया है। मेरे लिये शरीरको मुखाना ही 'तप' है, कुच्छू-चान्द्रायण आदिका अनुष्ठान नहीं। पञ्चाक्षर मन्त्रकी आदृत्ति, प्रणवका अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदिका बारंबार पाठ ही यहाँ 'जप' कहा गया है, वेदाध्ययन आदि नहीं । मेरे खरूपका चिन्तन-स्मरण ही 'ध्यान' है । आत्मा आदिके लिये की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमोंके अर्थको भलीभाँति जानना ही 'ज्ञान' है, दूसरी किसी वस्तुके अर्थको समझना नहीं।

देवि ! पूर्ववासनावश बाह्य अथवा आभ्यन्तर जिस पूजनमें मनका अनुराग हो, उसीमें हढ़ निष्ठा रखनी चाहिये। बाह्य पूजनसे आभ्यन्तर पूजन सौ गुना अधिक श्रेष्ठ है; क्योंकि उसमें दोषोंका मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दीखनेवाले दोषोंकी भी वहाँ सम्भावना नहीं रहती है। भीतरकी ग्रुद्धिको ही गुद्धि समझनी चाहिये । बाहरी गुद्धिको गुद्धि नहीं कहते हैं । जो आन्तरिक ग्रुद्धिसे रहित है, वह बाहरसे ग्रुद्ध होनेपर भी अग्रद ही है। देवि! वाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही प्रकारका भजन भाव (अनुराग) पूर्वक ही होना चाहिये, विना भावके नहीं । भावरहित भजन तो एकमात्र विप्रलम्भ ( छलना ) का ही कारण होता है । मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे ? उनके द्वारा किये गये बाह्य अथवा आभ्यन्तर पूजनमें उनका जो भाव ( प्रेक् ) है, उसीको मैं ग्रहण करता हूँ। देवि ! क्रियाका एकमात्र आत्मा भाव ही है । वहीं मेरा सनातन धर्म है । मन, वाणी

और कमेंद्वारा कहीं भी किञ्चिन्मात्र फलकी इच्छा न रखकर है। किया करनी चाहिये। देवेश्वरि! फलका उद्देश्य रखनेसे मेरा आश्रय लघु हो जाता है; क्योंकि फलार्थीको यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवि! फलार्थी होनेपर भी जिस साधकका चित्त मुझमें ही प्रतिष्ठित है, उसे उसके भावके अनुसार फल में अवश्य देता हूँ। जिनका मन फलकी इच्छा न रखकर ही मुझमें लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कारवश ही फलाफलकी चिन्ता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरि! उन भक्तोंके लिये मेरी प्राप्तिसे बदकर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिये भी देसे भक्तोंकी प्राप्तिसे बदकर और कोई लाभ नहीं है। मुझमें समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुप्रहसे ही उनको मानो वलपूर्वक परम निर्वाणरूप फल प्रदान करता है।

जिन्होंने अपने चित्तको मुझे समर्पित कर दिया है,

अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्मके अधिकारी हैं। उनके आठ लक्षण बताये गवे हैं। मेरे भक्तजनाँके प्रति स्नेह, मेरी पूजाका अनुमोदन, स्वयंकी भी मेरे पूजनमें प्रवृत्ति, मेरे लिये ही शारीरिक चैष्टाओंका होना, मेरी कथा सुननेरें भक्तिभाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अङ्गोंमें विकारका होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदी मेरे आश्रित रहकर ही जीवन-निर्वाह करना—ये आठ प्रकॉर-के चिह्न यदि किसी म्लेच्छमें भी हों तो वह विप्रशिरोमणि श्रीमान् मुनि है। वह संन्यासी है और वहीं पण्डित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदोंका विद्वान् हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है। परंतु जो मेरा भक्त है, वह चाण्डाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिये, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिये तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति-भावसे मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समीपित करता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरी दृष्टिसे कभी ओझल नहीं होता है। \*

# वर्णाश्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन; शिवके भजन, चिन्तन एवं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन

महादेवजी कहते हैं—देवश्विर ! अव मैं अधिकारी, विद्वान् एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण-भक्तोंके लिये संक्षेपसे वर्ण-धर्मका वर्णन करता हूँ । तीनों काल स्नान, अभिहोत्र, विधिवत् शिवलिङ्ग-पूजन, दान, ईश्वर-प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीवकी हिंसा न करना, लजा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन,

व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा-धारण, यश्चोपवीत-धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, रुद्राक्षकी माला पहनना, प्रत्येक पर्वमें विशेषतः चतुर्दशीको शिवकी पूजा करना, ब्रह्मकूर्चका | पान, प्रत्येक मासमें ब्रह्मकूर्चसे विधिपूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेषरूपसे पूजन करना,

म मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपचोऽपि यः। तस्मै देयं ततो याद्यं स च पूज्यो यथा ह्यहम्॥
 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति। तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणस्यति॥

(शि॰ पु॰ वा॰ सं॰ उ॰ ख॰ १०। ७१-७२)

† पाराशररमृतिके ग्यारहवें अध्यायमें ब्रह्मकूर्चका वर्णन इस प्रकार है-क्षीरं दिष सिंप: कुशोदकम्। निर्दिष्टं गोम्त्रं , गोमयं पञ्जगव्यं पवित्रं पापशोधनम् ॥२९॥ **इवेताया**इचैव गोनयम्। पयश्च ताम्रवर्णाया गृह्यते दिथ ॥३०॥ रक्ताया सर्वं कापिलमेव वा। मूत्रमेकपलं दधादङ्गुष्ठाई गोमयम् ॥३१॥ सप्तपलं दबाइधि त्रिपलमुच्यते । इतमेकपलं द्यात् पलमेकं कुशोदकम् ॥३२॥ गोम्त्रं गम्भद्वारेति गोमयम् । आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधिकाव्णस्तथा दिध ॥३३॥ शुक्रमित्याच्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्। पञ्चगव्यमृचापूतं स्थापयेदग्निसंनिधौ ॥३४॥ आपो हिच्छेति चालोड्य मा नस्तोकेति मन्त्रयेत्। सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाचाः शुकत्विषः ॥३५॥ **एनैरुद्धत्य** यथाविधि । इरावती पञ्चगव्यं इदं विष्णुमानस्तोकेति शंवती ॥३६॥ सम्पूर्ण क्रियालका त्याग्, आदालका परित्याग्, बाती, अल तथा विशेषतः यावक ( कुल्पी या बोरो घान ) का त्याम्, मद्या और मद्यकी गन्यका त्याग्, शिवको निवेदित (चण्डेश्वरके भाग) नैवेद्यका त्याग-रं ये सभी वणोंके सामान्य घर्म हैं । ब्राह्मणोंके लिये विशेष घर्म थे हैं—त्यामा, शान्ति, संतोष, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना ), ब्रह्मचर्य, शिववान, वैराग्य, भस्म-सेवन और सब् प्रकारकी आसक्तियोंसे निवृत्ति—इन दस घर्मोंको ब्राह्मणोंका विशेष घर्म बहा गया है।

अब योगियों (यतियों ) के उक्षण बताये जाते हैं। दिनमें भिक्षाक्रभोजन उनका विशेष दर्भ है। यह वानप्रस्थ

यताभिवन्वैव होतव्यं इतवीपं पिनेव् हिज:। **जाकोक्य** प्रणवेतिब निर्मधन प्रणवेन 118 511 E चव्यत्व "प्रणवेनैव पिवेश प्रणवेन व । पापं देहे तिष्ठति देहिनाम् ॥३८॥ मधाकुर्च व्यवाधिरिवेन्यनम् । दहेत्सवं निव क्रोकेष दैवताथिरभिष्ठितम् ॥३९॥

गीमृत्र, गोवर, दूव, दही, वी और कुशाका बक-ये पवित्र और पापनाशक (पश्चगन्य) कहे जाते हैं। ( कुशोदक-मिश्रित पन्नगन्य ही ब्रह्मकूर्च कहलाता है।) ब्रह्मकूर्चका विधान करनेवालेको उचित है कि काली गौका गोसूत, सफेद गौका गोवर, ताँबेके रंगकी गौका दूध, लाल गौका दही और कपिला गौका घी अथवा कपिला गौका ही गोसूत्र आदि पाँचों वस्तु हाये; १ पल गोमूत्र, आवे अँगूठे भर गोवर, ७ पल दूध, ३ पल दही, १ पल धी और 此 पल कुशाका जल अहण करे। 'गायत्री' मन्त्रसे गोमूत्र, ·गन्धद्वारा' मन्त्रसे गोवर, 'आप्यायस्व' मन्त्रसे दूध, 'दिधिकाला' मन्त्रसे दही, 'तेजोऽसि शुक्त' मन्त्रसे धी और 'देवस्य त्वा' मन्त्रसे कुशाका जल अहण करे; इस प्रकार ऋचाओंसे पवित्र किये हुए पञ्चगव्यको अभिके पास रक्खे। आपो हिष्ठा' मन्त्रसे गोमूत्र आदिको चलाये, 'मा नस्तोके' मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे ( मथे ), ·इरावती' ·इदं विष्णुः' भानस्तोके' और 'शंवती' इन ऋचाओंद्वारा अग्रभागसे युक्त ७ हरित कुशाओंसे पञ्चगन्यका होम करे; होमसे बचे हुए पन्नगन्यको ओंकार पढ़कर मिलाये, ओंकार उच्चारण करके मये, ओंक्रार पढ़कर चठाये और ओंकार उचारण करके द्विज पीवे । जैसे अग्नि काठको जलाता है, वैसे ही ब्रह्मकूर्च मनुष्योंके त्वचों और हाड़ोंमें टिके हुए पापोंको जला देता है। देवताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण बहाकुर्च तीनों छोकोंमें पवित्र हुआ है ॥ २९-३९॥

बि॰ पु॰ छं॰ ६४—

आअमवालेंके लिये भी उनके समान ही अभीष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियोंको भी रातमें भोजन नहीं करना चाहिये। पढ़ानाः यञ्च कराना और दान छेना-इनका विचान मैंने विशेषतः क्षत्रिय और वैश्यके लिये नहीं किया है,। मेरे आअयमें रहनेवाळे राजाओं या खत्रियोंके लिये थोडेमें घर्मका संग्रह इस प्रकार है । सब वर्णीकी रक्षाः युद्धमें शत्रुओंका वज, दुष्ट पश्चिमी, मुगों तथा द्वराचारी मनुष्योंका दमन करना, सब होगोंपर विश्वास न करना, कैवल शिवयोगियोंपर ही विश्वास ्रखना, ऋदुकालमें ही इतीसंसर्गं करनाः सेनाका संरक्षणः गुप्तचर मेजकर डोकमें षटित होनेवाले समाचारोंको जाननाः सदा अस्त्र घारण करना तथा अकामय कञ्चुक घारण करना । गोरक्षाः वाणिच्य और कृषि—ये वैश्यके धर्म बतार्थ गये हैं। ग्रूद्रेतर वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवा खूदका धर्म कहा गया है। बाग ल्याना, मेरे तीर्थोंकी यात्रा करना तथा अपनी वर्मपत्नीके साथ ही समागम करना गृहस्थके लिये विहित घर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियोंके लिये ब्रह्मचर्यका पालन मुख्य धर्म है। छियोंके लिये पतिकी सेवा ही सनातन वर्म है, दूसरा नहीं । कल्याणि ! यदि पतिकी आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पतिकी सेवा छोड़कर व्रतमें तत्पर होती है, वह नर्रकमें जाती है। इस विषयमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्मका वर्णन कल्ँगा। व्रतः दानः तपः शौचः भूमि-शयनः केवल रातमें ही भोजनः सदा ब्रह्मचर्यका पालनः भस्म अथवा जलसे स्नानः शान्तिः मौनः क्षमाः विधिपूर्वक सब जीवोंको अन्नका वितरणः अष्टमीः, चतुर्दशीः पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशीको विधिवत् उपवास और मेरा पूजन—ये विधवा स्त्रियोंके धर्म हैं। देवि! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे अपने आश्रमका सेवन करनेवाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, संन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और एहस्थोंके धर्मका वर्णन किया। साथ ही शुद्धों और नारियोंकेलिये भी इस सनातन धर्मका उपदेश दिया। देवेश्वरि! तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये। यही सम्पूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थका संग्रह है।

लोकमें जो मनुष्य अपनी इच्छासे मेरे विग्रहकी सेवाका इत धारण किये हुए हैं, पूर्वजन्मकी सेवाके संस्कारसे युक्त होनेके कारण भावांतिरेकसे सम्पन्न हैं, वे स्त्री आदि विभर्मोंमें अनुरक्त हों या विरक्त, पापोंसे उसी प्रकार किस नहीं शेते, बैसे जल्से कमलका पत्ता । मेरे प्रचादसे विशुख हुए उन विनेकी पुरुषोंको मेरे स्वरूपका द्यान हो जाता है। फिर उनके लिये कर्तव्याकर्तव्यका विवि-निधेव नहीं रह जाता । समाधि . तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती । जैसे मेरे लिये कोई विधि-निषेष नहीं है, वैसे ही उनके लिये भी नहीं है । परिपूर्ण होनेके कारण जैसे मेरे लिये कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृतकृत्य शानयोगियोंके लिये भी कोई कर्तव्य नहीं रह बाता है। वे मेरे भक्तोंके हितके लिये सानवभावका आश्रय लेकर भूतलपर स्थित हैं । उन्हें बदलोकसे परिभ्रष्ट बद्र ही समझना चाहिये; इसमें संशय नहीं है । जैसे मेरी आशा हहा आदि देवताओंको कार्यमें प्रवृत्त करनेवाली है, उसी प्रकार उन शिवयोगियोंकी आज्ञा भी अन्य मनुष्योंको कर्तव्यकर्ममें लगानेवाली है। वे मेरी आज्ञाके आचार हैं। उनमें अतिशय सद्भाव भी है। इसल्यि उनका दर्शन करनेमात्रसे सब पापी-का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फलकी प्राप्तिको सूचित करनेवाले विश्वासकी भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषोंका मुझमें अनुराग है, उन्हें उन बातोंका भी ज्ञान हो जाता है, जो पहले कभी उनके देखने, मुनने या अनुभवमें नहीं आयी होती हैं। उनमें अकस्मात् कम्प, स्वेद, अश्रुपात, कण्ठमें खरविकार तथा आनन्द आदि भावोंका वारंवार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक-एक करके अलग-अलग प्रकट होते हैं और कभी सम्पूर्ण भावोंका एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होनेवाले इन सन्द, मध्यम और उत्तम भावोंद्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी पहचान करनी चाहिये।

जैसे अब लोहा आगमें तपकर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सांनिध्य प्राप्त होनेसे वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते—मेरा स्वरूप हो जाते

हैं। हाथ, पैर आदिके साध्ययंसे मानव-कारीर घारण करनेपर भी वे वास्तवमें घर हैं। उन्हें प्रस्कृत मनुष्य समझकर विद्वान् पुरुष उनकी अवहेलना न करें। जो मृहन्वित्त, मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, एक्सी, कुंल और श्लीलको त्यागकर नरकमें गिरते हैं, आद्वा बहुत कहनेसे क्या लाभ श्लिस किसी भी उपायसे मुझमें चित्त लगाना कल्याण-की प्राप्तिका एकमान्न साधन है।

उपमन्यु कहते हैं -इस प्रकार पर्यमात्मा श्रीक्रण्डनाय शिवने तीनों लोकोंके हितके लिये ज्ञानके सारभूत अर्थका संप्रइ प्रकष्ट किया है। सम्पूर्ण वेद-शाखा, इतिहास, पुराण और विद्याएँ इस विज्ञान-संग्रहकी ही विस्तृत व्याख्याएँ हैं। ज्ञानि, ह्रोय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध्य-इन छः अर्थी-का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है । श्रीकृष्ण । जो शिव और शिवासम्बन्धी ज्ञानामृतसे तृप्त है और उनकी भक्तिसे सम्पन्न है, उसके लिये वाहर-भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिये क्रमशः बाह्य और आभ्यन्तर कर्मको त्यागकर श्चानसे श्रेयका साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत शानको भी स्याग दे । यदि चित्त शिवमें एकाग्र नहीं है तो कर्म करनेसे भी क्या लाभ ? और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने-की भी क्या आवश्यकता है ? अतः बाहर और भीतरके कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपायसे भगवान् शिवमें चित्त लगाये। जिनका चित्त भगवान् शिवमें लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषोंको इहलोक और परलोक-में भी सर्वत्र परमानन्दकी प्राप्ति होती है। यहाँ 🕉 नमः शिवाय' इस मन्त्रसे सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं; अनः परावर विभूति ( उत्तम-मध्यम ऐश्वर्ष ) की प्राप्तिके लिये उस मन्त्र-( अध्याय ११ ) का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

#### पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन

श्रीकृष्ण बोले—सर्वज्ञ महर्षिप्रवर ! आप सम्पूर्ण ज्ञानके महासागर हैं । अब मैं आपके मुखसे पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन मुनना चाहता हूँ ।

उपमन्युने कहा—देवकीनन्दन ! पश्चाक्षर मन्त्रके माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन तो सौ करोड़ वर्षोमें भी नहीं किया जा सकताः अतः संक्षेपसे इसकी महिमा मुनो—वेदमें तथा शैवागममें दोनों जगह यह पडक्षर (प्रणवसहित पश्चाक्षर) है। इस मन्त्रमें अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान् अर्थसे सम्पन्न है। यह वेदका सारतत्त्व है, मोक्ष देनेवाला है, शिवकी आज्ञासे सिद्ध है, संदेहशून्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त, दिव्य, लोगोंके मनको प्रसन्न एवं निर्मल करनेवाला, सुनिश्चित अर्थवाला (अथवा निश्चय ही मनोरथको पूर्ण करनेवाला ) तथा परमेश्वरका गम्भीर वचन है। इस अन्त्रका मुखसे सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिवने सम्पूर्ण देहचारियोंके सारे मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस

प्रश्न नैसः क्षित्रायः मन्त्रका प्रतिपादन किया है । यह आदि प्रडक्षर मन्त्र संस्पूर्ण विद्याओं ( मन्त्रों ) का बीज ( मूल ) है । जैसे वढके बीजमें महान् इक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी इस मन्त्रको महान् अर्थसे परिपूर्ण समझैना चाहिये

• 🐉 इस एकाक्षर मन्त्रमें तीनों गुणोंसे अतीतः सर्वज्ञः सर्वकर्ती, युद्धिमान्, सर्वन्यापी प्रसु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाश्चररूप ब्रह्म हैं, वे सब 'नमः शिवाय' इस मन्त्रमें कैमशः स्थित हैं। सुक्म षडक्षर मन्त्रमें पञ्चलक्ष-रूपधारी साक्षांत् भगवान् शिंव स्वभावतः वाच्यवाचकभावसे क्रिजमान हैं। अप्रमेय होनेके कारण शिव वाच्य हैं और मन्त्र उनका वाचक माना गया है । शिव और मन्त्रका यह वाच्य-वार्धक-भाव अनादिकालसे चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसारसागर•अनादिकालसे प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसारसे छुड़ानेवाले भगवान् शिव भी अनादिकालसे ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगोंका स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान् शिव संसारदोषोंके स्वाभाविक शत्रु साने गये हैं। यदि ये भगवान् विश्वनाथ न होते तो यह जगत् अन्धकारमय हो जाता; क्योंकि प्रकृति जड है और जीवात्मा अज्ञानी । अतः इन्हें प्रकाश देनेवाळे परमात्मा ही हैं । प्रकृतिसे छेकर परमाणुपर्यन्त जो कुछ भी जड तत्त्व है, वह किसी बुद्धिमान् (चेतन) कारणके विना स्वयं 'कर्ता' नहीं देखा गया है। जीवोंके लिये धर्म करने और अधर्मसे बचनेका उपदेश दिया जाता है । उनके बन्धन और मोक्ष भी देखें जाते हैं । अतः विचार करनेसे सर्वं उपसातमा शिवके विना प्राणियोंके आदि-सर्गंकी सिद्धि नहीं होती । जैसे रोगी वैद्यके बिना सुखसे रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वंग्र,शिवका आश्रय न छेनेसे संसारी जीव नाना प्रकारके क्लेश भोगते हैं।

अतः यह सिद्ध हुआ कि जीर्वोका संसारसागरसे उद्धार करनेवाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं। स्वभावसे ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नामसे, जानना चाहिये। शिवागममें उनके खरूपका विश्वदरूपसे वर्णन है। यह पज्जाक्षर मन्त्र उनका अभिधान (वाचकं) है और वे शिव अभिधेय (वाच्य) हैं। अभिधान और अभिधेय (वाचक और वाच्य) रूप होनेके कारण परमशिवखरूप यह मन्त्र 'सिद्ध' माना गया है। 'ॐ नमः शिवायं यह जो षडक्षर शिववाक्य है, इतना ही शिवज्ञान है और इतना ही

परमपद है। यह शिवका विधि-वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिवका स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल हैं।

• जो समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं ? जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मन्त्रसे जितना फल मिल सकता है, उतना पूरा का पूरा बतायेंगे । परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोवोंसे प्रस्त हैं, वे ही झूठी वात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वरमें नहीं हैं; अतः ईश्वर क़ैसे झूठ वोल सकते हैं ? जिनका सम्पूर्ण दोषोंसे कैमी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिवने जिस निर्मल वाक्य-पञ्चाक्षर मन्त्रका प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिये विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह ईश्वरके वचनोंपर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य-पापके विषयमें ईश्वरके वचनोंपर श्रद्धा न करनेवाला पुरुष नरकमें जाता है । शान्ति स्वभाववाले श्रेष्ठ मुनियोंने स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धिके लिये जो मुन्दर वात कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिये। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णाका अनुसरण करनेवाला हो, वह नरकका हेतु होनेके कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं रागसे युक्त वाक्य जन्म-मरणरूप संसार-क्लेशकी प्राप्तिमें कारण होता है। अतः वह कोमल, लिलते अथवा संस्कृत ( संस्कारयुक्त ) हो तो भी उससे क्या लाभ ? जिसे सुनकर कल्याणकी प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषोंका नारा हो जाय, वह वाक्य सुन्दर शब्दावलीसे युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मन्त्रोंकी संख्या बहुत होनेपर भी जिस विमल षडक्षर मन्त्रका निर्माण सर्वज्ञ शिवने किया है, उसके समान कहीं कोई दूसरा मनत्र नहीं है।

षडक्षर मन्त्रमें छहों अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं; अतः उसके समान दूसरा कोई मन्त्र कहीं नहीं है। सात करोड़ महामन्त्रों और अनेकानेक उपमन्त्रोंसे यह षडक्षर मन्त्र उसी प्रकार भिन्न है, जैसे वृक्तिते सूत्र। जितने शिवज्ञान हैं और जो-जो विद्यास्थान हैं, वे सब षडक्षर मन्त्ररूपी सूत्रके संक्षित भाष्य हैं। जिसके हृदयमें 'ॐ नमः शिवाय' यह षडक्षर मन्त्र प्रतिष्ठित है, उसे दूसरे बहुसंख्यक

<sup>\*</sup> रागद्वेषानृतकोधकामतृष्णानुसारि यत्। बावयं निरयहेतुत्वात्तद् दुर्भाषितमुच्यते॥ (श्वि० पु० वा० सं० उ० ख० १२ १२७०)

मन्त्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रोंते क्या प्रयोजन है ? जिसने 'ॐ नमः शिवाय' इस मन्त्रका जप दृद्तापूर्वक अपना लिया है, उसने सम्पूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त ग्रुम कृत्योंका अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदिमें 'नमः' पदसे युक्त 'शिवाय'—ये तीन अक्षर जिसकी जिहाके अग्रभागमें विद्यमान हैं, उसका जीवन सफल हो गया न पद्माक्षर मन्त्रके जपमें लगा हुआ पुरुष यदि पण्डित, मूर्ख, अन्त्यज अथवा अधम भी हो तो, वह पापपद्धरसे मुक्त हो जाता है'।

# पश्चाक्षर मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त वाष्ट्रायकी स्थिति, उसकी उपदेशपरम्परा, देंबीरूपा, पश्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरोंके ऋषि, छुन्द, देवता, वीज, शक्ति तथा अङ्गन्यास आदिका विचार

देवी बोर्ली महेश्वर ! दुर्जय, दुर्लङ्क्य एवं कछ्छित कल्किल्में जब सारा संसार धर्मसे विमुख हो पापमय अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा, वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचार नष्ट हो जायगा, धर्मसंकट उपिथत हो जायगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जायगा, उस समय उपदेशकी प्रणाली नष्ट हो जायगी और गुरु-शिष्यकी परम्परा भी जाती रहेगी, ऐसी परिश्चितिमें आपके भक्त किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं ?

महादेवजीने कहा—देवि ! कलिकालके मनुष्य मेरी परम मनोरम पञ्चाक्षरी विद्याका आश्रय ले भक्तिसे भावित- चित्त होकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । जो अकथनीय और अचिन्तनीय हैं—उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषोंसे जो दूषित, कृतक्ष, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल- चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगाकर मेरी पञ्चाक्षरी विद्याका जप करेंगे, उनके लिये वह विद्या हो संसारभयसे तारनेवाली होगी । देवि ! मैंने वारंवार प्रतिज्ञा- पूर्वक यह बात कही है कि भूतलपर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पञ्चाक्षरी विद्याके द्वारा बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

देवी बोर्ली—यदि मनुष्य पितत होकर सर्वथा कर्म करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरककी ही प्राप्ति करानेवाला होता है। ऐसी दशामें पितत मानव इस विद्याद्वारा कैसे मुक्त हो सकता है?

महादेवजीने कहा सुन्दरि ! तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है । अब इसका उत्तर सुनो, पहले मैंने इस विषयको गोपनीय समझकर अवतक प्रकट नहीं किया था । यदि पतित मनुष्य मोहबदा (अन्य) मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक मेरा प्रूजन करे तो वह निःसंदेह नरकगामी हो सकता है । किंतु श्चाक्षर मन्त्रके लिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है । जो केवल

जल पीकर और इवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकारके व्रतोंद्वारा अपने शरीरको सुखाते दें, उन्हें इन व्रतोंद्वारा मेरे लोककी प्राप्ति नहीं होती । परंतु जो भक्तिपूर्वक पञ्चाक्षर मन्त्रसे ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मन्त्रके ही प्रतापसे मेरे धाममें पहुँच जाता है। इसल्यि तप, यज्ञ, व्रत और नियम पञ्जाक्षरद्वारा मेरे पूजनकी करोड़वीं कलाके समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पञ्जाश्वर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसारपाशसे छुटकारा पा जाता है। देवि ! ईशान आदि पाँच ब्रह्म जिसके अङ्ग हैं, उस षडश्वर या पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा जो भक्तिभावसे मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतितः, वह इस पञ्चाक्षर मन्त्रके द्वारा मेरा पूजन करे । मेरा भक्त पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेश, गुरुसे ले चुका हो या नहीं, वह क्रोधको जीतकर इस मन्त्रके द्वारा मेरी पूजा किया करें । जिसने मन्त्रकी दीखा नहीं ली है, उसकी अप्रेक्षा दीखा केनेवाला पुरुष कोटि-कोटि गुना अचिक माना गया है। अतः देवि ! दीक्षा लेकर ही इस मन्त्रसे मेरा पूजन करना चाहिये। जो इस मन्त्रकी दीक्षा छेकर मैत्री, मुदिता (कडणा, उपेक्षा ) आदि गुणोंसे युक्त तथा ब्रह्मचर्यपरायण हो अक्तिभावसे मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ ? मेरे पञ्चाकर मन्त्रमें सभी भक्तोंका अधिकार है। इसल्लिये वह श्रेष्ठतर मन्त्र है। पद्माक्षरके प्रभावसे ही लोक, वेद, महर्षि, सनातनधर्म, देवता तथा यह सम्पूर्ण जगत् टिके हुए हैं।

देवि ! प्रलयकाल आनेपर जब चराचर जगत् नष्ट हो जाता है और सारा प्रपञ्च प्रकृतिमें मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही खित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता । उस समय समस्त देवता और शास्त्र पञ्चाक्षर मन्त्रमें

स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्तिसे पालित होनेके कारण वे ं , नष्ट नहीं होते हैं । तदनन्दर मुझसे प्रकृति और पुरुषके भेदसे युक्त दृष्टि होती है। तत्पश्चातू त्रिगुणात्मक मूर्तियोंका संहार करनेवाला अवान्तर अलय होता है । उस, प्रलयकालमें भगनान् नार्ययणद् मायामय शरीरका आश्रय ले जलके भीतर होष्राध्यापर शयन करते हैं । उनके नाभिकमलसे पञ्चमुखं द्विहाजीका जन्म होता है। ब्रह्माजी तीनों लोकोंकी सुष्टि करना चाहते थे किंतु कोई सहायक न होनेसे उसे कर नहीं पाते थे । तब उन्होंने पहले अमिततेजस्वी दस महर्षियोंकी सुष्टि की, जो उनके मानसपुत्र कहे गये हैं। अन पुत्रोंकी सिद्धि बढ़ानेके लिये पितामह ब्रह्माने मुझसे कहा-महादेव ! महेश्वर । मेरे पुत्रोंको शक्ति प्रदान कीजिये। उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर पाँच मुख धारण करनेवाले मैंने ब्रह्माजीके प्रति प्रत्येक मुखसे एक-एक अक्षरके क्रमसे पाँच अक्षरोंका उपदेश किया। लोकपितामह ब्रह्माजीने भी अपने पाँच मुखोंद्वारा क्रमशः उन पाँचों अक्षरोंको प्रहण किया और वाच्यवाचकभावसे मुझ महेश्वरको जाना । मन्त्रके प्रयोगको जानकर प्रजापतिने विधिवत् उसे सिद्ध किया । तत्पश्चात् उन्होंने अपने पुत्रोंको यथावत्-रूपसे उस मन्त्रका और उसके अर्थका भी उपदेश दिया । साक्षात् लोकपितामह ब्रह्मासे उस मन्त्ररत्नको पाकर मेरी आराषनाकी इच्छा रखनेवाले उन मुनियोंने उनकी बतायी हुई पद्धतिसे उस मन्त्रका जप करते हुए मेरके रमणीय शिखरपर मुझवान् पर्वतके निकट एक सहस्र दिव्य वर्षीतक तीत्र तपस्या की । वे लोकसृष्टिके बिये अत्यन्त उत्सुक थे । इसलिये वायु पीकर कठोर तपस्थामें लग गये । जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान् मुझवान् पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तोंने निरन्तर उसकी रक्षा की है।

> उन ऋषियोंकी भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियोंको पञ्चाक्षर मन्त्रके ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडङ्गन्यास, दिग्वन्ध और विनियोग—इन सब बातोंका पूर्णरूपसे ज्ञान कराया । संसारकी सृष्टि बढे, इसके लिये मैंने उन्हें मन्त्रकी सारी विधियाँ बतायीं । तब वे उस मन्त्रके माहात्म्यसे तपस्या-में बहुत बढ़ गये और देवताओं, असुरों तथा मनुष्योंकी सृष्टिका भलीभाँति विस्तार करने लगे।

अब इस उत्तम विद्या पञ्चाक्षरीके खरूपका वर्णन किया

जाता है। आदिमें 'नम्ध्र' पदका प्रयोग करना चाहिये। उसके बाद (शिवाय पदका । यही वह पद्माक्षरी विद्या है, जो सुमस्त श्रुतियोंकी सिरमीर है तथा सम्पूर्ण शब्दसमुदायकी सनातन बीजरूपिणी है। यह विद्या पहले-पहल मेरे मुखसे निकली; इसलिये मेरे ही स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली है । इसका एक देवीके रूपमें ध्यान करना चाहिये। इस देवीकी अङ्ग-कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है। इसके पीन पयोधर ऊपरको उठे हुए हैं.। यह चार भुकाओं और तीन नेत्रोंसे मुशोभित है । इसके मस्तकप्र वालचन्द्रमाका मुकुट है। दो इाथोंमें पद्म और "उत्पल है। अन्य दो हाथोंमें वरद और अभयकी मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त ग्रुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित है। ब्वेत कमलके आसनपर विराजमान है। इसके काले-काले बुँबराले केश-बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अङ्गोंमें पाँच प्रकारके वर्ण हैं, जिनकी रिस्मयाँ प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं-पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णोंका यदि पृथक्-पृथक् प्रयोग हो तो इन्हें विन्दु और नादसे विभूषित करना चाहिये । विन्दुकी आकृति अर्ड चन्द्रके समान है और नादकी आकृति दीप-शिखाके समान । सुमुखि ! यों तो इस मन्त्रके सभी अक्षर बीजरूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षरको इस मन्त्रका बीज समझना चाहिये। दीर्घ-स्वरपूर्वक जो चौथा वर्ण है, उसे कीलक और पाँचवें वर्णको शक्ति समझना चाहिये। इस मन्त्रके वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छन्द है। वरानने! मैं शिव ही इस मन्त्रका देवता हुँ । वरारोहे ! गौतम, अत्रिः विश्वामित्रः अङ्गिरा और भरद्वाज—ये नैकारादि वर्णोंके क्रमशः ऋषि माने गये हैं। गायत्री, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, बृहती और विराट्—ये क्रमज्ञः पाँचीं अक्षरोंके छन्द हैं। इन्द्रः रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कन्द-ये क्रमशः उन अक्षरोंके देवता हैं। वरानने ! ेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा कपरके-पाँचों मुख इन नकारादि अक्षरोंके क्रमशः स्थान हैं । पश्चाक्षर मन्त्रका पहला अक्षर उदात्तें है । दूसरा और

# (ॐ अस्य श्रीशिवपन्नाक्षरीमन्त्रस्य वामदेव ऋषि: पङ्कि-इछन्दः शिवो देवता, मं बीजं यं शक्तिः, वां कीलकं सदाशिवकुपाप्रसादो-पलियपूर्वकमखिलपुरुषार्थसिखये जपे विनियोगः ।' शिवपुराणके इस वर्णनके अनुसार यही विनियोग-वाक्य है। मन्त्र-महार्णव आदिमें जो विनियोग दिया गया है, उसमें 'ॐ' बीजम्, 'नमः' शक्तिः, 'श्रिवाय' इति कीलकम् इतना अन्तर है।

वीथा भी उदात्त ही है। पाँचवाँ स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया हैं। इस पञ्चाक्षर मन्त्रके - मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पञ्चाक्षर नाम जाने। शैव (शिव-सम्बन्धी) बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, 'शि' कवच है, 'वा' नेत्र है और यूकार अक्ष है। इन वर्णों के अन्तमें अङ्गें के चतुर्धन्तरूपके साथ कमशः नमः, स्वाहा, वधट, हुं, वौषट् और फट् जोड़नेसे अङ्गन्यास होता है। \*

देवि । थोड़ेसे भेदके स्पथ यह तम्हारा भी मूलमन्त्र है । उस पञ्चाक्षर मन्त्रमें जो पाँचवाँ वर्ण था है, उसे बारहवें स्वरसे विभूषित किया जाता है, अर्थात् 'नमः शिवाय'के स्थानमें 'नमः शिवाय' कहनेसे यह देवीका मूल मन्त्र हो जाता है । अतः साधकको चाहिये कि वह इस मन्त्रसे मन, वाणी और शरीरके भेदसेहम दोनोंक पूजन, जप और होम आदि करें। ( मन

आदिके नेदसे यह पूजन तीन प्रकारका होता है--मानसिक, वाचिक और शारीरिक।) देवि! जिसकी जैसी तमझ हो, जिसे जितना समय मिल सके जिसकी जैसी बुद्धि शक्ति . सम्पत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, इसके अनुसार वह शास्त्रविधिसे जब कभी, जहाँ कहीं अवना जिस किसी भी साधनद्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवस्य मोक्षकी प्राप्ति करा देगी। सुन्दरि ! मुझमे मन लगाकर जो कुछ कम या ब्युक्तमसे किया गया हो। यह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करनेमें अत्यन्त विवश (असमर्थ) नहीं हो गये हैं, उनके लिये सब शास्त्रोंमें मैंने ही नियम बनाया है, उस् नियमका उन्हें पालन करना चाहिये । अब मैं पहले मन्त्रकी दीक्षा लेनेका ग्रुभ विधान बता रहा हुँ, जिसके बिना मन्त्र-जप निष्फल होता है और जिसके होनेसे जप-कर्म अवस्य सफल होता है। (अध्याय १३)

गुरुसे मन्त्र लेने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा उनकी महिमा, मन्त्रगणनाके लिये विभिन्न प्रकारकी मालाओंका महत्त्व तथा अंगुलियोंके उपयोगका वर्णन, जपके लिये उपयोगी स्थान तथा दिश्वा, जपमें वर्जनीय बातें, सदाचारका महत्त्व, आस्तिकता-की प्रशंसा तथा पश्चाक्षर मन्त्रकी विशेषताका वर्णन

<2000 ·····

(महादेवजी कहते हैं—) वरानने ! आज्ञाहीन, क्रिया-हीन, अद्धाहीन तथा विधिके पाळनार्थ आवश्यक दक्षिणासे हीन जो जप किया जाता है, वह सदा निष्फळ होता है । मेरा स्वरूपभूत मन्त्र यदि आज्ञा-सिद्ध, क्रियासिद्ध और श्रद्धासिद्ध होनेके साथ ही दक्षिणासे भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान् फळ प्राप्त होता है । शिष्यको चाहिये कि वह पहळे तत्त्ववेत्ता आचार्य, जपशीळ, सद्गुणसम्पद्ध, ध्यानयोगपरायण एवं ब्राह्मण गुरुकी सेवामें उपस्थित हो, मनमें श्रद्ध भाव रखते हुए प्रयवपूर्वक उन्हें संतुष्ट करे । ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धनसे आचार्यका पूजन करे । वह वैभव हो

तो गुरुको भक्तिभावसे हाथी, वोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और गृह आदि अर्पित करे। जो अपने लिये सिद्धि चाहता हो, वह धनके दानमें कृपणता न करे। तदनन्तर सब सामग्रियोंसहित अपने आपको गुरुकी सेवामें अर्पित कर दे।

इस प्रकार यथाशकि निश्छलभावसे गुक्की विधिवत् पूजा करके गुक्से सन्त्र एवं ज्ञानका उपदेश क्रमशः ग्रहण करे । इस तरह संतुष्ट हुए गुक् अपने पूजक शिष्यको, जो एक वर्षतक उनकी सेवामें रह चुका हो, गुक्की सेवामें उत्साह रखनेवाला हो, अहंकाररिहत हो और उपवासपूर्वक झान करके शुद्ध हो गया हो, पुन: विशेष शुद्धिके लिये पूर्ण कलशमें

\* अक्र-वास-वाक्यका प्रवोग यों समझना चाहिये— ॐ छ हृदवाय नमः, ॐ नं शिरसे खाहा, ॐ मं शिखाये वषट, ॐ छिं कवचाय हुम, ॐ वां नेत्रत्रयाय वीषट, ॐ यं अखाय फट् इति हृदयादिषटक्ष-यासः। इती तरह करन्यासका प्रयोग है—यथा— ॐ अक्रुष्ठान्यां नमः, ॐ नं तर्जनीच्यां नमः, ॐ मं मध्यमाभ्यां नमः, ॐ विं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ वां किनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ वां किनिष्ठिकाभ्यां नमः, श्रिरिति, पंक्तिच्छन्दसे नमः मुखे, शिवदेवताये नमः हृदये, मं वीजाय नमः गुद्धे, कं शक्तये नमः पादयोः, वां कीलकाय नमः नामी, विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे।

रक्ले हुए प्वित्र दृष्युक्त मन्त्रगुढ बल्से नहलाकर चन्दन, पुष्पमालां, वल और अभिवर्णोद्दारा अलंकतं करके उसे सुन्दर वैद्य-सूर्यासे विभूषित करे । तत्मझात् शिष्यसे ब्राह्मणोद्दारा पुण्याहवाचन (ग्रेर ब्राह्मणोंकी पूजा करवाकर समुद्र-तटपर, नदीके किनाहै, बोह्या में, देवालयमें, किसी भी पवित्र स्थानमें अथवा प्रसुरे सिहिदायक काल आनेपर शुभ तिथि। शुभ नक्षत्र एवं अवदीवरहित ग्रुप्त योगमें गुरू अपने उस शिष्यको अनुग्रहपूर्वक विधिके अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकान्त स्थानमें अत्यन्त प्रसुबचित्त हो उब खरसे हम दोनोंके उस उत्तम मन्त्रका शिष्यसे भलीभौंति उच्चारण कराये । बारंबार उच्चारण कराकर शिष्यको इस प्रकार आशीर्वाद दे-(तुम्हारा कह्याण हो, सङ्गल हो, श्रोभन हो, प्रिय हो' इस तरह गुरु शिष्यको सन्त्र और आज्ञा प्रदान करे \*। इस प्रकार गुरुसे मन्त्र और आशा पाकर शिष्य एकामचित्त हो संकल्प करके पुरुधरण-पूर्वक प्रतिदिन उस मनत्रका जप करता रहे । वह जबतक जीये, तबतक अनन्यभावसे तत्परतापूर्वक नित्य एक इजार आठ मन्त्रोंका जप किया करें । जो ऐसा करता है वह परम गतिको प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयमसे रहकर केवल रातमें भोजन करता है और मन्त्रके जितने अक्षर हैं, उतने लाखका चौगुना जप आदरपूर्वक पूरा कर देता है वह 'पौरश्चरणिक' कहलाता है । जो पुरश्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है । उसके समान इस लोकमें दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है।

साधकको चाहिये कि वह गुद्ध देशमें स्नान करके सुन्दर आसने बाँधकर अपने हृदयमें तुम्हारे साथ मुझ शिवका और अपने गुरुका चिन्तन करते हुए उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह किये मौनभावसे वैठे, चित्तको एकाम्र करे तथा दहन-स्टावन आदिके द्वारा पाँचों तत्त्वोंका न्शोधन करके मन्त्रका न्यास आदि करे । इसके बाद सकलीकरणकी क्रिया सम्पन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनोंके खरूपका ध्यान करे और विद्यास्थ्यन, अपने रूप, ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति तथा मन्त्रके वाच्यार्थरूप मुझ परमेश्वरका स्मरण करके पञ्चाक्षरीका जप करे। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यन है तथा वाचिक जप उससे निम्नकोटिका माना गया है—

ऐसा आगमार्थविशारद विद्वानोंका कथन है। जी ऊँचे-नीचे स्वरसे युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदी एवं अक्षरीके खाथ मन्त्रका वाणीहारा उचारण करता है, उसका यह जप 'वाचिक'. कहलाता है। जिस जपमें केवल जिह्नामात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वरसे अक्षरोंका उचारण होता है तथा जो दूसरोंके कानमें पड़नेपर भी उन्हें कुछ सुनायी नहीं देता, ऐसे जपको 'उपांगु' कहते हैं । जिस जपमें अश्वर पडक्तिका, एक वर्णसे दूसरे वर्णका, एक पदसे दूसरे पदका तथा शब्द और अर्थका मनके द्वारा बारंबार चिन्द्रनमात्र होता है, वह 'मानस' जप कहलाता है। वाचिक जप एक गुना ही फल देता है, उपांच्य जप सौ गुना फल देनेवाला बताया जाता है। मानस जपका फल सहस्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे सौ गुना अधिक फल देनेवाला है। प्राणायामपूर्वक जो जप होता है, उसे 'संगर्भ' जप कहते हैं। अगर्भ जपमें भी आदि और अन्तमें प्राणायाम कर लेना श्रेष्ट वताया गया है। मन्त्रार्थवेत्ता बुद्धिमान् साधक प्राणायाम करते समय चालीस बार मन्त्रका स्मरण कर है। जो ऐसा करनेमें असमर्थ हो, वह अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके, उतने ही मन्त्रोंका मानसिक जप कर है । पाँच, तीन अथवा एक बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे । इन दोनोंमें सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है । सगर्भकी अपेक्षा भी ध्यानसहित जप सहस्राना फल देनेवाला कहा जाता है। इन पाँच प्रकारके जर्पेमिंसे कोई एक जप अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये।

अङ्गुलीसे जपकी गणना करना एकगुन्य बताया गया
है। रेखासे गणना करना आठगुना उत्तम समझना चाहिये।
पुत्रजीव (जियापोता) के बीजोंकी मालासे गणना करनेपर
जपका दसगुना अधिक फल होता है। शङ्क्षके मनकोंसे सौ
गुना, मूँगोंसे हजार गुना, स्फिटिकमणिकी मालासे दस हजार
गुना, मोतियोंकी मालासे लाख गुना, पद्माक्षसे दस लाख गुना
और मुवर्णके बने हुए मनकोंसे गणना करनेपर कोटि गुना
अधिक फल बताया गया है। कुशकी गाँठसे तथा च्ह्राक्षसे
गणना करनेपर अनन्तगुने फलकी प्राप्ति होती है। तीस
च्ह्राक्षके दानोंसे बनायी गयी माला जप-कर्ममें घन देनेवाली
होती है। सत्ताईश दानोंकी माला पुष्टिदायिनी और पचीस
दानोंकी माला मुक्तिदायिनी होती है, पंद्रह च्ह्राक्षोंकी बनी
हुई माला अभिचार-कर्ममें फलदायक होती है। जपक्रमें

<sup>\*</sup> शिवं बास्तु शुभं चास्तु शोभनोऽस्तु प्रियोऽस्त्वित ।

एवं हबाद गुरुर्मन्त्रमाशां चैव ततः पराम् ॥

(शिव पुरु बाव संव सरु हुई । १५)

श्रृजुनाशक । सध्यमां चन देती है और अनामिका शान्ति प्रदान करही है। एक सी आठ दानोंकी माला उत्तंमोत्तम मानी गयी है। सी दानोंकी माला उत्तम और पन्तास दानोंकी माला मध्यम होती है। चीवन दानोंकी माला मनोहारिणी प्रवं अष्ठ कही गयी है। इस तरहकी मालासे खप करे। वह इंप किसीको दिखाये, नहीं। कनिष्ठिका अंगुलि अक्षरणी ( खपके फेलको धरित—नष्ट न करनेवाली ) मानी गयी है; इसिलये खपकर्ममें श्रुम हैं। दूसरी अंगुलियोंक साथ अंगुष्ठहारा खप करना चाहिये; क्योंकि अक्षुष्ठके विना किया हुआ खप निष्कल होता है।

धरमें किये हुए धपको समान या एकगुना समझना चाहिये । गोशाकामें उसका पत्र सौगुना हो जाता है। पविश्र वन या उद्यानमें किये हुए जपका फल सहस्रगुना बताया जाता है। पवित्र पर्वतपर दस इजार गुना, नदीके तटपर छाख गुना, देवालयमें कोटि गुना और मेरे निकट किये हुए जपको अनन्त गुना कहा गया है । सूर्यं, अप्रि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, बल, ब्राह्मण और गौओंके समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरणमें और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार-कर्ममें सफलता प्रदान करनेवाला है । पश्चिमाभिमुख जपको घनदायक जानना चाहिये और उत्तराभिमुख जप शान्तिदायक होता है । सूर्यं, अग्नि, ब्राह्मणः देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिये, सिरपर पगड़ी रख-कर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, वाल खोलकर, गुलेमें कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, सम्पूर्ण शरीरसे अशुद्ध रहकर तथा विलापपूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिये। जप करते समय क्रोधः मदः छींकनाः यूकनाः कॅमाई लेना तथा कुत्ती और नीच पुरुषोंकी ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा सम्भव हो जाय तो आन्वमन करे अथवा तुम्हारे साथ मेरा ( पार्वतीसहित शिवका ) स्मरण करे या प्रह-नक्षत्रोंका दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले।

विना आसनके बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करे। गलीमें या सड़कपर, अपवित्र स्थानमें तथा अँधेरेमें भी जप न करे। दोनों पाँव फैलाकर, कुक्कुट आसनसे बैठकर, सवारी या खाटपर चढ़कर अथवा चिन्तासे व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमांका पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है

संदेपसे मेरी यह बात सुनो । सदाचारी मनुष्य .शुद्धभावसे जय और ध्यान करके कल्याणक, भागी होता है °। आचार परम बमें है, आचार उत्तम क्न है, आचार श्रेष्ठ विधा है और, आचार ही परम गति है । आचारहीन गुहूष संसार्में निन्दित होता है और परलोकमें भी सुक् नहीं पाता । इस-लिये सबको आचारवान् होना चाहिये । वेदंड विद्वानोंने वेद-शास्त्रके कथनानुसार बिस वर्णके लिये सो केमें विहित बताया है। उस वर्णके पुरुषको उसी दर्मका सम्यक् आचरिण करना चाहिये। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सरपुरुषोंने उसका आचरण किया है; इसीकिये वह सदाचार कहळाता है। उस सदाचारका भी यूळ कारण आस्तिकता है 🎢 यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदिके कारण सदाचारसे कभी भ्रष्ट हो जानेपर भी दूषित नहीं होता। अर्तः सदा आस्तिकताका आश्रय लेना चाहिये । जैसे इइछोकमें सत्कर्म करनेसे दुख और दुष्कर्म करनेसे दुःख होता है, उसी तरह परलोकमें भी होता है-इस विश्वासको आस्तिकता कहते हैं।

सदाचारसे हीन, पतित और अन्त्यकका उद्घार करनेके लिये कलियुगर्मे पञ्जाक्षर मन्त्रसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते-फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुषके जप करनेपर भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता । अन्त्यज, मूर्ख, मूढ, पतित, मर्यादारहित और नीचके लिये भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्थामें पड़ा हुआ मनुष्य भी, यदि मुझमें उत्तम भक्तिभाव रखता है, तो उसके लिये यह मन्त्र निःसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसीके लिये वह सिद्ध नहीं हो सकता । प्रिये ! इस मन्त्रके लिये लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदिका अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मन्त्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जाग्रत् ही रहता है। यह महामन्त्र कभी किसीका राष्ट्र नहीं होता । यह सदा सुसिद्धः सिद्ध अथवा साध्य ही रहेगा, सिद्ध गुरुके उपदेशसे प्राप्त हुआ मन्त्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरुका भी दिया हुआ मन्त्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परम्परासे प्राप्त हुआ है, किसी गुरुके उपदेशसे नहीं मिला है, वह मन्त्र साध्य होता

अाचार: परमो धर्म आचार: परमं धनम्।
 आचार: परमा विद्या आचार: परमा गति: ॥
 आचारहीन: पुरुषो लोके भवति निन्दित: ।
 परत्र व सुखी न स्थात्तस्थादाचारवान् भवेत्॥
 (शि० प्र० वा० सं० ३० द्य० १४ । ५५-५६)



कल्याण

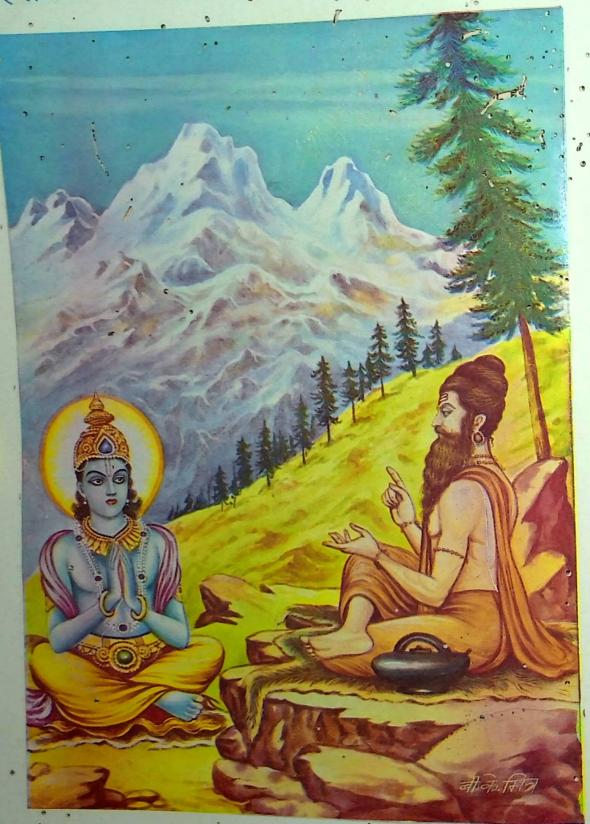

उपमन्यु और श्रीकृष्ण

CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi

है। जो मुझूमें, मन्त्रमें तथा गुरुमें अतिराय श्रद्धा रहानेवाला है, उसको मिला हुआ निया किसी गुरुके द्वारा साधित हो या अताधित। सिद्ध होकंर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसिलिये अधिकारकी दृष्टिसे विष्ठयुक्त होनेवाले दृसरे मन्त्रोंको त्यागकर विद्वान पुरुषे साक्षात परमा विद्या पञ्चाक्षरीका आश्रय ले। दूसरे मन्त्रोंके सिद्ध हो जानेसे ही यह मन्त्र सिद्ध नहीं होता। परंतु इस महामन्त्रके सिद्ध होनेप्र वे दूसरे मन्त्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरि! जैसे अन्य देवताओंके प्राप्त होनेपर भी मैं नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे प्राप्त होनेपर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मन्त्रोंके

िये भी है। सब मन्त्रोंके जो दोप हैं, वे इस मन्त्रमें सम्भव नहीं हैं; क्योंकि यह मन्त्र जाति आदिकी अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे-छोटे तुच्छ फलोंके लिये सहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह मन्त्र महान् फल देनेवाला है।

उपमन्यु कहते हैं—यदुन्दन ! इस प्रकार त्रिश्रूल धारी महादेवजीने तीनों लोकोंके हितके लिये साक्षात् महादेवी पार्वतीसे इस पञ्चाक्षर मन्त्रकी विधि कही थी, जो एकाम्रचित्त हो भक्तिभावसे इस प्रसंगको सुनता या सुनाता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो परमगितको प्राप्त होता है। (अध्याय १४)

#### त्रिविध् दीक्षाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके लक्षणोंका वणन, गुरुंका महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा

श्रीकृष्ण बोले—भगवन् ! आपने मन्त्रका माहातम्य तथा उसके प्रयोगका विधान बतायाः जो साक्षात् वेदके तुल्य है । अव मैं उत्तम शिव-संस्कारकी विधि सुनना चाहता हूँ। जिसे मन्त्र-प्रहणके प्रकरणमें आपने कुछ सूचित किया था । वह बात मुझे भूली नहीं है ।

उपमन्युने कहा--अच्छा, मैं तुम्हें शिवद्वारा कथित परम पवित्र संस्कारका विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों-का शोधन करनेवाला है । मनुष्य जिसके प्रभावसे पूजा आदिमें उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस पडध्वशोधन कर्मको संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात् ग्रुद्धि करनेसे ही उसका नाम संस्कार है । यह विज्ञान देता है और पाशवन्धनको क्षीण करता है। इसलिये इस संस्कारको ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव-शास्त्रमें परमात्मा शिवने 'शाम्भवी,' 'शाक्ती' और 'मान्त्री' तीन प्रकारकी दीक्षाका उपदेश किया है। गुरुके दृष्टिपात मात्रसे, स्पर्शसे तथा सैम्भाषणसे भी जीवको जो तत्काल पाशोंका नाश करनेवाली संज्ञा सम्यक् बुद्धि प्राप्त होती है, वह शाम्भवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षाके भी दो भेद हैं-तीव्रा और तीव्रतरा । पाशोंके क्षीण होनेमें जो शीव्रता या मन्दता होती है, उसीके भेदसे ये दो भेद हुए हैं। जिसे दीक्षासे तत्काल सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गयी है। जीवित पुरुषके पापका अत्यन्त शोधन करने-वाली जो दीक्षा है, उसे तीब्रा कहा गया है। गुरु योगमार्गसे शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके ज्ञान-दृष्टिसे जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ती कही गयी है। कियावती दीक्षाको मान्त्री

दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होमकुण्ड और यज्ञमण्डपका निर्माण किया जाता है । फिर गुरु वाहरसे मन्द या मन्दतर उद्देश्यको लेकर शिष्यका संस्कार करते हैं। शक्तिपातके अनुसार शिष्य गुरुके अनुग्रहका भाजन होता है। शैव-धर्मका अनुसरण शक्तिपातमूलक है; अतः संक्षेपसे उसके विषयमें निवेदन किया जाता है। जिस शिष्यमें गुरुकी शक्तिका पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियाँ ही होती हैं; अतः प्रचर शक्तिपातके लक्षणोंको देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रियाके द्वारा शिष्यका शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है; अतः गुरु सब प्रकारसे शिष्यका परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनन्दकी प्राप्ति ही शक्तिपातका लक्षण है; क्योंकि वह परमा-शक्ति प्रवोधानन्दरूपिणी ही है। आनन्द और वोधका लक्षण है अन्तःकरणमें ( सात्त्विक ) विकार । जब अन्तःकरण द्रवित होता है, तव वाह्य शरीरमें कम्प, रोमाञ्च, स्वरविकार, नेत्रविकीर और अङ्गविकार प्रकट होते हैं।

शिष्य भी शिवपूजन आदिमें गुरुका राम्पर्क प्राप्त करके, अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होनेवाले इन लक्षणोंसे गुरुकी परीक्षा करे । शिष्य गुरुका शिक्षणीय होता है और उसका गुरुके प्रति गौरव होता है । इसल्यि सर्वथा,

 कण्ठसे गद्गदवाणीका प्रकट होना । २. नेत्रोंसे अशुपात होना । ३. शरीरमें स्तम्भ (जडता) तथा स्वेद आदिको उदय होना ।

शि॰ पु॰ अं॰ ६५—

प्रयत करके शिष्य ऐसा आचरण करे, जो गुरुके गौरवके अनुरूप हो। जो गुरु है, वह शिव कहा गया है और जो शिव है, वह गुरु माना गया है। विद्याके आकारमें शिव ही गुरु वनकर विराजमान हैं । जैसे शिव हैं , वैसी विद्या है । जैसी विद्या है, वैसे गुरु हैं । शिव, विद्या और गुरुके पूजनसे सीमान फल मिलता है । ज्ञित्र सर्वदेवात्मक हैं और गुरु सर्वमन्त्रमय । अतः सम्पूर्ण यत्नसे गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य करना चाहिये। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहनेवाला और बुद्धिमान् है तो वह गुरुके पति मन, वाणी और कियाद्वारा कभी मिथ्याचार-कपटपूर्ण वर्ताव न करे । गुरु आज्ञा दें या न दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे । उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचारसे युक्त गुरु-भक्त और सदा मनमें उत्साह रखनेवाला जो गुरुका प्रिय कार्य करनेवाला शिष्य है, वही शैव धर्मोंकै उपदेशका अधिकारी है। यदि गुरु गुणवीनः विद्वानः परमानन्दका प्रकाशकः तत्त्ववेत्ता और शिवभक्त है तो वहीं मुक्ति देनेवाला है, दूसरा नहीं । ज्ञान उत्पन्न करनेवाला जो परमानन्दजनित तत्त्व है। उसे जिसने जान लिया है, वही आनन्दका साक्षात्कार करा सकता है । ज्ञानरहित नाममात्रका गुरु ऐसा नहीं कर सकता ।

नौकाएँ एक दूसरीको पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिलाको तार सकती हैं ? नाममात्रके गुरुसे नाममात्रकी ही मुक्ति प्राप्त हो सकती हैं । जिन्हें तत्त्वका ज्ञान है, वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरोंको भी मुक्त करते हैं । तत्त्व-हीनको कैसे बोध होगा और बोधके बिना कैसे 'आत्मा' का अनुभव होगा ? जो आत्मानुभवसे शून्य है, वह 'पशु' कहलाता है । पशुकी प्रेरणासे कोई पशुल्वको नहीं लाँघ सकता है, अज्ञ नहीं । समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त, सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाता तथा सब प्रकारके उपाय-विधानका जानकार होनेपर भी जो तत्त्वज्ञानसे हीन है, उसका जीवन निष्कल है । जिस पुरुषकी अनुभवपर्यन्त बुद्धि तत्त्वके अनुसंधानमें प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, सर्श्व आदिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अतः जिसके सम्पर्कसे ही उत्कृष्ट बोधस्वरूप आनन्दकी प्राप्ति सम्भव

हो, बुद्धिमान् पुरुष उसीको अपना गुरु चुने, दूसरेको नहीं।
योग्य गुरुका जयतक अच्छी तरह जान हो जाय, तयतक
विनयाचारचतुर मुमुश्च शिष्योंको उनकी निरन्तर सेना करती
चाहिये। उनका अच्छी तरह ज्ञान—तम्यक् परिचय हो जानेपर
उनमें मुस्थिर भक्ति करे। जयंतक तत्त्वल वीच न प्राप्त हो
जाय, तयतक निरन्तर गुरुसेयनमें लगा रहे। तत्त्वको न तो
कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करें।
जिसके पास एक वर्षतक रहनेपर भी हिष्ट्यको थोड़से भी
आनन्द और प्रयोधकी उपलब्धि न हो, यह शिष्य उसे छोड़कर
दूसरे गुरुका आश्रय ले।

गुरुको भी चाहिये कि वह अपने आश्रित ब्राह्मणजातीन शिष्यकी एक वर्षतक परीक्षा करे । क्षत्रिय शिष्यकी दो वर्ष और वैश्यकी तीन वर्षतक परीक्षा करे । प्राणींको सिंकटमें डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदिका अनुकूल-प्रतिकृल आदेश देकर, उत्तम जातिवालोंको छोटे काममें लगाकर और छोटोंको उत्तम काममें नियुक्त करके उनके धेर्य और सहनशीलताकी परीक्षा करे । गुरुके तिरस्कार आदि करनेपर भी जो विषादको नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव-संस्कार कर्मके योग्य हैं । जो किसीकी हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयाछ होते, सदा हृदयमें उत्साह रखकर सब कार्य करनेको उद्यत रहते, अभिमानशून्य, बुद्धिमान् और स्पर्धारहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, मुस्थिरचित्त, शौचाचारसे संयुक्त और शिवभक्त होते, ऐसे आचार-व्यवहारवाले द्विजातियोंको मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा यथोचित रीतिसे ग्रुद्ध करके तत्त्वका बोध कराना चाहिये, यह शास्त्रोंका निर्णय है। शिव-संस्कार कर्ममें नारीका स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिवभक्त हो तो पतिकी आज्ञासे ही उक्त संस्कारकी अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्रीका पुत्र आदिकी अनुमतिसे और कन्याका पिताकी आज्ञासे शिव-संस्कारमें अधिकार होता है। शुद्रों, पतितों और वर्ण-संकरोंके लिये पडध्वशोधन (शिव-संस्कार) का विधान नहीं है। वे भी यदि परमकारण शिवमें स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिवका चरणोदक छेकर अपने पापोंकी गुद्धि करें। ( अध्याय १५ )

अन्योन्यं तारयेक्षीका कि शिष्टा तारयेव्छिष्टाम् । एतस्य नाममात्रेण मुक्तिवैं नाममात्रिका ॥ यैः पुर्नावैदितं तस्वं ते मुक्तवा मोचयन्त्यिप । तस्वहीने कुती वोधः कुतो ह्यात्मपरिग्रहः ॥ (शि० पु० वा० सं० उ० ख० १५ । ३८-३९)

#### समय-संस्कार था समयाचारकी दीक्षांकी विधि

उपमन्य कहते हैं - यदुनन्दन ! नाना प्रकारके दोषींसे रहित हुद्ध स्थान और पवित्र दिनमें गुरु पहले शिष्यका 'समय' नामक संस्कार के है । गन्ध वर्ण और रस आदिसे विधिपूर्वक भूमिकी परीक्षा करके बास्तु-शास्त्रमें वताया हुई पद्धतिसे वहाँ मण्डपका विर्माण करे । मण्डपके बीचमें वेदी बनाकर आठों • दिशाओं में छोटे-छोटे कुण्ड बनाये । फिर ईशानकोणमें या पश्चिम दिशामें प्रधान कुण्डका निर्माण करे। एक ही प्रधान कुण्ड बनाकर चँदोवा, ध्वक तथा अनेक प्रकारकी बहुसंख्यक मालाओंसे उसको सजाये । तत्मश्चात् वेदीके मध्यभागमें ग्रुभ लक्षणोंसे युक्त मण्डल बनाये । लालरंगके सुवर्ण आदिके चूर्ण-से वह अण्डल बनाना चाहिये । मण्डल ऐसा हो कि उसमें ईश्वरका आवाहन किया जा सके । निर्धन मनुष्य सिन्दूर तथा अगहनी या तिज्ञीके चावलके चूर्णसे मण्डल बनाये । उस मण्डपमें एक या दो हाथका स्वेत या लाल कमल बनाये । एक हाथके कमलकी कर्णिका आठ अङ्गल-की होनी चाहिये । उसके केसर चार अङ्गुलमें हों और होष भागमें अष्टदल आदिकी कल्पना करे। दो हाथके कमलकी कर्णिका आदि एक हाथवालेसे दुगुनी होनी चाहिये। उक्त वेदी या मण्डपके ईशानकोणमें पुनः एक वेदीपर एक हाथ या आधे हाथका मण्डल बनाये और उसे शोभाजनक सामग्रियोंसे सशोभित करे । तत्पश्चात् धानः चावलः सरसोंः तिल, फूल और कुशासे उस मण्डलको आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणसे युक्त शिवकलशकी स्थापना करे। वह कल्या सोना, चाँदी, ताँवा अथवा मिट्टीका होना चाहिये। उसपर गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वाङ्कर रक्ले जायँ, उसके कण्ठमें सफेद सूत लपेटा ैजाय और उसे दो नृतन वस्त्रोंसे आच्छादित किया जाय। उसमें गुद्ध जीठ भर दिया जाय। कलशमें एक मुडा कुश अग्रभाग ऊपरकी ओर करके डाला जाय। सुवर्ण आदि द्रव्य छोडा जाय और •उस कलशको ऊपरसे दक दिया जाय । उस आसनरूप कमलके उत्तर दलमें सूत्र आदिके विना झारी या गरुआ, वर्धनी (विशिष्ट जलपात्र), शङ्क, चक और कैमलदल आदि सब सामग्री संग्रह करके रक्खे। उक्त आसनमण्डलके अग्रभागमें चन्दनमिश्रित जलसे भरी हुई वर्धनी अखराजके लिये रक्खे । फिर मण्डलके पूर्वभागमें पूर्ववत् मन्त्रयुक्त कलशकी स्थापना करके शिवकी विधिपूर्वक महापूजा आरम्भ करे।

समुद्र या नदीके किनारे, गोशालामें, पर्वतके शिखरगर देवालयमें अथवा घरमें या किसी भी मनोहर स्थानमें मण्डपादि रँचनाके विना पूर्वोक्त सब कार्य करे । फिर पूर्ववत् मण्डल और अग्निकी वेदी बनाकर गुरु प्रसन्नमुखसे पूजा-भवनमें प्रवेश करे । वहाँ सब प्रकारके मङ्गल-कृत्यका सम्पादन करके नित्यकर्मके अनुष्ठानपूर्वक मण्डलके मध्यभागमें महेस्वरकी महापूजा करनेके अनन्तर पुनः श्चिकळशपर शिवका आवाहन-पूजन करे । पश्चिमाभिमुख यज्ञरहक ईस्वरका ध्यान करके अस्त्रराजकी वर्धनीमें दक्षिणकी ओर ईश्नरके अस्त्रकी पूजा करे । फिर मन्त्रयुक्त कल्हामें मन्द्र-तथा मुद्रा आदिका न्यास करके मन्त्रविशारद गुरु मन्त्र-याग करे । इसके बाद देशिक-शिरोमणि गुरु प्रधातुः कुण्डमं शिव्वाग्निकी स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओरसे उसमें आहुति डालें। आचार्यसे आधे या चौथाई होमका उनके लिये विधान है। आचार्यशिरोमणिको प्रधान कुण्डमे ही हवन करना चाहिये। दूसरे लोगोंको स्वाध्यायः स्तोत्र एवं मङ्गलपाठ करना चाहिये। अन्य शिवभक्त भी वहाँ विधिवत् जप करे । नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मङ्गल कृत्य भी होने चाहिये । सदस्यांका विधिवत् पूजनः पुण्याह्वाचन तथा पुनः भगवान् शंकरका पूजन सम्पन्न करके शिष्यपर अनुग्रह करनेकी इच्छा मनमें ले आचार्य महादेवजीसे इस प्रकार प्रार्थना करे-

प्रसीद देवदेवेश देहमाविश्य सामकम्। विमोचयैनं विश्वेश घृणया च घृणानिधे॥

'देवदेवेश्वर! प्रसन्न होइये। विश्वनाथ द्यानिधे! मेरे शरीरमें प्रवेश करके आप कृपापूर्वक इस शिष्यको बन्धन-मुक्त कराइये।

तदनन्तर 'मैं ऐसा ही कडूँगा' इस प्रकार इष्टदेवकी अनुमति पाकर गुरु उस शिष्यको जिसने उपवास किया हो, या हिवध्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलाये । वह शिष्य एक समय भोजन करनेवाला और विरक्त हो । स्नान करके प्रातःकालका कृत्य पूरा कर खुका हो । मङ्गल-कृत्यका सम्पादन करके प्रणवका जा और महादेवजीका ध्यान कर रहा हो । उसे पिरचम या दक्षिण द्वारके सामने मण्डलमें कुशके आसन-पर उत्तरकी ओर मुँह करके विठाये और गुरु स्वयं पूर्वकी ओर मुँह करके खड़ा रहे । शिष्य ऊपरकी ओर मुँह करके ह्यथ जोड़ ले । गुरु प्रोक्षणीके जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके उसके

मस्तकपर अस्त्रमुद्राद्वारा फूल फेंककर मारे। फिर अभिमन्त्रित नृहन वस्त्र—आधे दुपट्टेसे उसकी आँख वाँध दें । इसके बाद शिष्यको दरवाजेसे मण्डलके भीतर प्रवेश कराये । शिष्य भी गुरुसे प्रेरित हो दांकरजीकी तीन बार प्रदक्षिणा करे । इसके बाद प्रमुको सुवर्णमिश्रित पुष्पाञ्जलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तरकी - और मुँह करके पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तदनन्तर मूल्यन्त्रसे गुरु शिष्यका प्रोक्षण करके पूर्ववत् अस्त्रमन्त्रके द्वारा उसके मस्तकपर फूलसे ताइन करनेके पश्चात् नेत्र बन्धन खोल हैं। शिष्य पुनः मण्डलकी ओर देखकर हाथ जोड़ प्रमुको प्रणाम करे । इसके बाद शिवस्वरूप आचार्य शिष्यको मण्डलके दक्षिण अपने वार्ये भागमें कुशके आसनपर विठाये और महादेवजीकी आराधना करके उसके मस्तकपर शिवका वरद हाथ रक्ले । 'मैं शिव हूँ' इस अभिमानसे यक्त गुरु शिवके तेजसे सम्पन्न अपने हाथको शिष्यके मस्तकपर रक्खे और शिवमन्त्रका उचारण करे। उसी हाथसे वह शिष्यके सम्पूर्ण अङ्गोंका स्पर्श करे । शिष्य भी आचार्यरूपमें उपिथत हुए ईश्वरको पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे । तदनन्तर जब शिष्य शिवाग्निमें महादेवजीकी विधिवत् पूजा करके तीन आहुति दे छे, तब गुरु पुनः पूर्ववत् शिष्यको अपने पास बिठा छे । कुशोंके अग्रभागसे उसका स्पर्धं करते हुए विद्यां या मन्त्रद्वारा अपने आपको उसके भीतर आविष्ट करे।

तंयश्चात् महादेवजीको प्रणाम करके नाड़ी-संधान करे। फिर शिव-शास्त्रमें वताये हुए मार्गसे प्राणका निष्क्रमण करके शिष्यके शरीरमें प्रवेशकी भावना करे, साथ ही मन्त्रोंका तर्रण भी करे। मूलमन्त्रके तर्पणके लिये उसीके उचारण-पूर्वक दस आहुतियाँ देनी चाहिये । फिर अङ्गोंके तर्पणके लिये अङ्गमन्त्रोंद्वारा ही क्रमदाः तीन आहुतियाँ दे । इसके बाद पूर्णाहुति देकर मन्त्रवेजा गुरु प्रायश्चित्तके निमित्त मूळ-मन्त्रसे पुनः दस आहुतियाँ अभिमें डाले। फिर देवेश्वर शिव-का पूजन करके रुम्यक् आचमन और हवन करनेके पश्चात् यथोचित रीतिसे जातितः वैश्यका उद्धार करे । भावनाद्वारा उसके वैश्यत्वको निकालकर उसमें क्षत्रियत्वकी उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्वका भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्वकी उद्भावना करे । इसी प्रणालीसे जातितः क्षत्रियका भी उदार करके ब्राह्मण बनाये । फिर उन् दोनों शिष्योंमें छ्यत्वकी उत्पत्ति करे। जो जातिसे ही ब्राह्मण है, उस शिष्य-में केवल रहत्वकी ही स्थापना करे । फिर शिष्यका प्रोक्षण

और ताड़न करके उसके आगकी चिनगारियोंके समान प्रकाशमान शिवस्वंरूप आत्माको जपन आत्मामें स्थित होने-की भावना करे। तदनन्तर हूर्बोक्त नाड़ीसे गुरु-मंनैत्रोचारगं-पूर्वक वायुका रेचन (निःसारण) करे । व युका निःसारण करके उस नाड़ीके द्वारा ही शिष्यके हूदयमें वह स्वयं 'प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्यका नील विन्हुके समान चिन्तन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तजसे इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णनः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव-चैतन्यको लेकर नाड़ीसे संहारमुद्रा एवं पूरक प्राणायामद्वारा अपने आत्मासे एकीभूत करनेके लिये उसमें निविष्ट करे । फिर रेचककी ही भाँति कुम्भकद्वारी उसी नाड़ीसे उस जीव-चैतन्यको वहाँसे लेकर शिष्यके हृदयमें स्थापित कर दे। तत्पश्चात् शिष्यका स्पर्श करके शिवसे उपलब्ध हुए यज्ञोपवीतको उसे देकर गुरु तीन बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करे। इसके वाद आराध्यदेवके दक्षिण भागमें शिष्यको कुश तथा फूलसे आच्छादित करके श्रेष्ठ आसनपर विठाकर उसका मुँह उत्तरकी ओर करके उसे स्वस्तिकासनमें स्थित करे । शिष्य गुरुकी ओर हाथ जोड़े रहे । गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसनपर खड़ा रहे और पहलेसे ही स्थापनपूर्वक सिद्ध किये हुए पूर्ण घटको लेकर शिवका ध्यान करते हुए मन्त्रपाठ तथा माङ्गलिक वाद्योंकी ध्वनिके साथ शिष्यका अभिषेक करे। तदनन्तर शिष्य उस अभिषेकके जलको पोंछकर इवेत वस्त्र धारण करे। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मण्डपमें जाय । तव गुरु पहलेकी भाँति उसे कुशासनपर विठाकर अण्डलमें महादेवजीकी पूजा करके करन्यास करे । इसके वाद मन-ही-मन महादेवजीका ध्यान करते हुए दोनों हार्थोंमें भस्म ले शिष्यके अङ्गोंमें लगाये और शिव-मन्त्रका उच्चारण करे।

तदनन्तर शिवाचार्य मातृकान्यासके मार्गसे शिष्यका दहन-प्लावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तकपर शिवके आसनका ध्यान करे और वहाँ शिवका आवाहन करके थथोचित रीतिसे उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात् हाथ जोड़ महादेवजीकी प्रार्थना करे—'प्रभो! आप नित्य यहाँ विराजमान हों।' इस तरह प्रार्थना करके मन-ही-भन यह मावना करे कि शिष्य भगवान् शंकरके तेजसे प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिवकी पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आजा गाप्त करके गुरु शिष्यके कानमें धीरे-धीरे शिव-मन्त्रका उच्च एण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मन्त्रको

सुनकर उसीमें मन लगा शिवाचार्यकी आज्ञाके अनुसार धीरे-धीरे उसकी आवृत्ति करें । फिर मन्त्र-ज्ञान-कुशल, आचार्य शाक्त-मन्त्रका उपदेश दे, उसका सुलपूर्वक उच्चरण करवाकर शिष्यके प्रति मङ्गलाशंसा करें । तत्पश्चात् संक्षेपसे वृच्यवाचक वोगके अनुसार ईश्वरूष्य मन्त्रका उपदेश देकर योगासनकी शिक्षा दे । तदनन्तर शिष्य गुरुकी आज्ञासे शिव, अप्रि तथा गुरुके समीप भक्तिभावसे प्रतिज्ञापूर्वक निम्नाङ्कित-रूपसे दीक्षाताक्यका उच्चारण करे—

वरं <sup>\*</sup>प्राणपरित्याग३छैदनं क्षिरसोऽपि वा । • न त्वनभ्यर्च्यं भुक्षीय भगवन्तं त्रिलोचनम्॥

भूरे लिये प्राणोंका परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा; किंतु मैं भगवान् त्रिलोचनकी पूजा किये विना कभी भोजन नहीं कर सकता।

जबतक मोह दूर न हो, तबतक वह भगवान् शिवमें ही निष्ठा रखकर उन्हींके आश्रित हो नियमपूर्वक उन्हींकी आराधना करता रहे । फिर भगवान् शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं । ऐसा करनेसे उस शिष्यका नाम 'समय' होगा । उसे शिवाश्रममें रहनेका अधिकार प्राप्त होगा । वहाँ रहनेवाले शिष्यको गुरुकी आज्ञाका पालन करते हुए सदा उनके वृशमें रहना चाहिये। इसके वाद गुरु करन्यास करके अपने हाथसे भस्म लेकर मुलमन्त्रका उचारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्षको अभिमन्त्रित करके शिष्यके हाँथमें दे दे । साथ ही महादेवजीकी प्रतिमा अथवा उनका गृद् शरीर ( लिङ्ग ) और यथासम्भव प्जा, होम, जप एवं ध्यानके साधन भी दे । फिर वह शिष्य भी शिवाचार्यसे प्राप्ते हुई उन वस्तुओंको उन्हींकी आज्ञासे बड़े आदरके साथ ग्रहण करे । उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन न करे, आचार्यसे प्राप्त हुई सारी वस्तुओंको मौक्तभावसे सिरपर रखकर ले जाय और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचिके अनुसार मठमें या घरमें शंकरजीकी पूजा करता रहे, इसके वाद गुरु भक्तिः श्रद्धा, और बुद्धिके अनुसार शिष्यको शिवाचार्यकी शिक्षा दे । शिवाचार्यने समयाचारके विषयमें जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बतायी हों। उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे । गुरुके आदेशसे ही वह शिवागमका ग्रहण, पठन और अवण करे। न तो अपनी इच्छासे करे और न दूसरेकी प्रेरणासे ही। इस प्रकार मैंने संक्षेपसे समयाख्य-संस्कार—समयाचारकी दीक्षा-का वर्णन किया है। यह मनुष्योंको साक्षात् शिवधामकी प्राप्ति करानेके लिये सबसे उत्तम साधन है। (अध्याय १६)

#### पडध्वशोधनकी विधि

उपमन्यु कहते हैं—यदुनन्दन ! इसके बाद गुरु शिष्यकी योग्यताको देखकर उसके सम्पूर्ण बन्धनोंकी निवृत्तिके लिये षड्ध्वशोधन करे । कला, तत्त्व, भुवन, वर्ण, पद और मन्त्र—ये ही संक्षेपसे छः अध्वा कहे गये हैं । निवृत्ति आदि जो पाँच कलाएँ हैं, उन्हें विद्वान् पुरुष कलाध्वा कहते हैं । अन्य पाँच अध्वा इन पाँचों कलाओंसे व्याप्त हैं । शिवतत्त्वसे लेकर भूमिपर्यन्त जो छब्बीस तत्त्व हैं, उनको 'तत्त्वाध्वा' कहा गया है । यह अध्वा ग्रुद्ध और अग्रुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । आधारसे लेकर उन्मनातक 'भुंवनाध्वा' कहा गया है । यह भेद और उपभेदोंको छोड़कर साठ है । रुद्दस्वरूप जो प्रचास वर्ण हैं, उनहें 'वर्णाध्वा'की संज्ञा दी गयी है । पदोंको 'पदाध्वा' कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं । सब प्रकारके उपमन्त्रोंसे 'मन्त्राध्वा' होता है, जो परम विद्यासे व्याप्त है । जैसे

१. निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यती —ये पाँच कुलाएँ हैं। तस्वनायक शिवकी तस्वोंमें गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मन्त्रनायक महेश्वरकी मन्त्राध्वामें गणना नहीं होती । कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात-को ठीक-ठीक नहीं जानता है, वह अध्वशोधनका अधिकारी नहीं है। जिसने छ: प्रकारके अध्वाका रूप नहीं जाना, वह उनके व्याप्य-व्यापक भावको समझ ही नहीं सकता है। इसलिये अध्वाओंके स्वरूप तथा उनके व्याप्य-व्यापक भावको ठीक-ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना च्युहिये।

पूर्वतत् कुण्ड और मण्डल-निर्माणका कार्य वहाँ करके पूर्व दिशामें दो हाथ लम्बा-चौड़ा कलशमण्डल बनावे। तत्पश्चात् शिवाचार्य शिष्यसहित स्नान और नित्यकर्म करके मण्डलमें प्रविष्ट हो पहलेकी ही भाँति शिवजीकी पूजा करे। फिर वहाँ लगभग चार सेर चावलसे तैयार की गभी खीरमेंसे आधा प्रभुको नैवेद्य लगा दे और शेष खीरको होमूके लिये. रख दे।पूर्व दिशाकी ओर बने हुए अनेक रंगोंसे अलंकत

मण्डलमें गुरु पाँच कलशोंकी स्थापना करे। चारको तो चारों दिशाओं से रक्षे और एककी मध्यभागमें । उन कलशोंपर मूलमन्त्रके 'नम: शिवाय' इन पाँचों अक्षरोंको विन्दु और नादसे खुक्त करके उनके द्वारा कल्पविधिका ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मोंकी स्थापनी करे । मध्यवर्ती कलदापर 'ॐ नं ईशानाय नमः ईशानं खापयामि' कहकर ईशानकी स्थापना करे । पूर्ववर्ती कलदापर 'ॐ मं तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुष स्थापवाभि' कहकर तत्पुरुपकी, दक्षिण कलदापर 'ॐ शिं अवोराय नमः अवोरं स्थापयासिं कहकर अवोरकी, वाम या उत्तरभागमें रक्ले हुए कलशपर 'ॐ वां वासदेवाय नमः वामदेवं स्थापवासिं कहकर वामदेवकी तथा पश्चिमके कलदा-पर 'ॐ यं सचोजाताय नमः सचोजातं स्थापयामि' कहकर सद्योजातकी स्थापना करे । तदनन्तर स्थाविधान करके मुद्रा बाँधकर कल्ह्योंको अभिमन्त्रित करे । इसके बाद पूर्ववत् शिवासिमें होम आरम्भ करे। पहले होमके लिये जो आधी खीर रक्खी गयी थी। उसका हवन करके रोष भाग शिष्यको खानेके लिये दे। पहलेकी भाँति मन्त्रोंका तर्पणान्त कर्म करके पूर्णाहुति होम करनेके पश्चात् प्रदीपन कर्म करे । प्रदीपन कर्ममें 'ॐ हुं नमः शिवाय फट् स्वाहा' का उचारण करके क्रमशः हृदय आदि अङ्गोंको तीन तीन आहुतियाँ देनी चाहिये। (अङ्गोमें हृदयः सिरः शिखाः कवचः नेत्रत्रय और अस्त्र—इन छःकी गणना है।) इनमेंसे एक-एक अङ्गको तीन-तीन बार मन्त्र पद्कर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । इन सबके स्वरूपका तेजस्वीरूपमें चिन्तन करना चाहिये । इसके वाद ब्राह्मणकी ईमारी कन्याके द्वारा काते हुए सफेद एतको एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे । फिर उस सूत्रको अभिमन्त्रित करके उसका एक छोर शिप्यकी शिखाके अग्रमागमें बाँघ दे। शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, उस अवस्थामें वह सूत उसिक पैरके अँगूठेतक लटकता रहे। स्तको इस तरह ल्टकाकर उसमें सुपुम्णा नाड़ीकी संयोजना करे । फिर मन्त्रज्ञ गुरु ज्ञान्त मुद्राके साथ मूलमन्त्रसे तीन आहुतिका होम करके उस नाड़ीको छेकर उस सूत्रमें खापित करे। फिर पूर्ववत् फूल फेंककर शिष्यके हृदयमें ताड़न करे और उससे चैतन्यको छेकर बारह आहुतियोंके पश्चात् शिवको निवेदित इर उस लटकते हुए स्वको एक स्तसे जोड़े और िहुं फट्ट्र मन्त्रते रक्षा करके उस सूतको शियके शारीरमें लपेट दे । फिर यह भावना करे कि शिष्यका शरीर मृजनयमय

पाश है, भोग और भोग्यत्व ही इसका उठक्षण है, यह विषय इन्द्रिय और देह आदिका जनक है।

तदनन्तर शान्त्यतीता आदि पाँच क्लाओंको, जो आकाशादि तत्त्वरूपिणी हैं, उस सूत्रमें उनके नाम ले-लेकर जोड़ना चाहिये। यथा—

'ड्योमरूपिणीं शान्त्यतीतकलां योज्यासि, वाशुरूपिणीं शान्तिकलां योजयामि, तेजोरूपिणीं पृतिधाकलां योजयामि, जलरूपिणीं प्रतिष्ठाकलां योजयामि, पृथ्वीरूपिणीं निवृत्तिकलां योजयामि।' इति ।

इस तरह इन कलाओंका योजन करके उनके नामके अन्तमें 'नमः' जोड़कर इनकी पूजा करे। यथा-शान्द्रयतीत-कलाये नमः, शान्तिकलाये नमः इत्यादि । अथवा आकाशादिके वीजभूत (हं थं रं वं छं ) मन्त्रोंद्वारा या पञ्चाक्षरके पाँच अक्षरोंमें नाद-विन्दुका योग करके वीजरूप हुए उन मन्त्राक्षरोंद्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्त्व आदिमें मलादि पाशोंकी व्याप्तिका चिन्तन करे। इसी तरह मलादि पाशोंमें भी कलाओंकी व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओंको संदीपित करे । तदनन्तर शिष्यके मस्तकपर पुष्पसे ताइन करके उसके शरीरमें लिपटे हुए सूत्रको मूलमन्त्रके उचारणपूर्वक शान्यतीत पदमें अङ्कित करे । इस प्रकार क्रमशः शान्त्यतीतसे आरम्भ करके निवृत्तिकला पर्यन्त पूर्वोक्त कार्य करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमें पुनः शिवका पूजन करे। इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त आसन-पर मण्डलमें उत्तराभिमुख विठाकर गुरु होमावशिष्ट चिरु उसे दे। गुरुके दिये हुए उस चरुको शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण करके शिवका नाम ले उसे खा जाय। फिर दो बार आचमन करके शिवमन्त्रका उचारण करे । इसके वाद गुरु दूसरे मण्डलमें शिष्यको पञ्चगव्य दे । शिष्य भी अपनी शक्तिके अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिवका स्मरण करे । इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमें पूर्ववत् विठाकर उसे <sup>\*</sup>शास्त्रोक्त लक्षणसे युक्त दन्तधावन दे । शिष्य पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके बैठे और मौन हो उस दतौनके कोमल अग्रमागद्वारा अपने दाँतोंकी शुद्धि करे । फिर उस दितौनको धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुँह-हाथ धोकर शिवका स्मरण करें। फिर गुरुकी आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिवमण्डल नं प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौनको यदि गुरुने पूर्वः उत्तर ।। पश्चिम दिशामें अपने सामने देख लिया तब हो

मङ्गल हैं; अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने गर अमङ्गल होता है। यदि निन्दित दिश्यको ओर वह दीख जाय तो उसके दोषकी शानितके लिये गुरु मूलमून्त्रसे एक सौ आठ या चौवन आहुतियोंका हो सकरे। तत्पश्चात् शिष्यका स्पर्श करके उसके कानमें 'शिव' नोमका जप करके महादेव जीके दक्षिण मागमें 'शिव' नोमका जप करके महादेव जीके दक्षिण मागमें 'शिव्यको विठाये। वैहाँ नृतन वस्त्रपर विछे हुए कुशके अभिस्नित्रत औसनपर पवित्र हुआ शिष्य सन-ही-मन शिवका 'ध्यान करते हुए पूर्वकी ओर सिरहाना करके रातमें सोये।

शिखामें सूत वंधे हुए उस शिष्यकी शिखाको शिखासे ही वाँधकर गुरु नृतंन वस्त्रद्वारा हुंक्यर उच्चारण करके उसे देक दे। फिर शिष्यके चारों ओर मस्म, तिल और सरसोंसे तीन रेस्ना लींचकर फट् मन्त्रका जप करके रेखाके वाह्यभागमें दिक्पालोंके लिये बलि दे। शिष्य भी उपवासपूर्वक वहाँ रातमें सोया रहे और सबेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए स्वपन- की बातें गुरुको बताये।

( अध्याय १७ )

## पडध्वशोधनकी विधि

उपमन्यु कहते हैं—यदुनन्दन ! तदनन्तर गुरुकी आशा ले शिष्य स्नान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके शिष्य नितन करता हुआ हाथ जोड़ शिष्यण्डलके समीप जाय । इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका शेष सारा कृत्य नेत्रवन्धनपर्यन्त कर लेनेके अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन कराये । आँखमें पट्टी बँधे रहनेपर शिष्य कुछ फूल विखेरे । जहाँ भी फूल गिरें, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत् उसे निर्माल्य मण्डलमें ले जाकर ईशान देवकी पूजा कराये और शिवाग्निमें हवन करे । यदि शिष्यने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोषकी शान्तिके लिये सौ या पचास बार मूलमन्त्रसे अग्निमें आहुति दे । तदनन्तर शिखामें बँधे हुए सूतको पूर्ववत् लटकाकर आधारशक्तिकी पूजासे लेकर निवृत्तिकला-सम्बन्धी वागीश्वरी-पूजनपर्यन्त सब कार्य होमपूर्वक करे ।

इसके बाद निवृत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको प्रणाम करके मण्डलमें महादेवजीके पूजनपूर्वक तीन आहुतियाँ दें । शिष्यको एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राप्त करानेकी भावना करे । फिर शिष्यके सूत्रमय शरीरमें ताड़न-प्रोक्षण आदि करके उसके आत्मचैतन्यको लेकर द्वादशान्तमें निवेदन करे । फिर वहाँसे भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्त्रसे शास्त्रोक्त मुद्राद्वारा मानसिक भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियोंमें संयुक्त करे । देवताओंकी आठ जातियाँ हैं, तिर्यक् योनियों (पश्च-पश्चियों) की पाँच और मनुष्योंकी एक जाति । इस प्रकार कुल चौदह योनियाँ हैं । उन सबमें शिष्यको एक साथ प्रवेश करानेके लिये गुरु मन-ही-मन भावनाद्वारा शिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भमें निविष्ट करे । वागीश्वरीमें गर्भकी सिद्धिके लिये महादेवजीका पूजन, प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके या चिन्तन

.0

करें कि यथावत्रूपसे वह गर्भ सिद्धं हो गया। सिद्ध हुए गर्भकी उत्पत्ति, कर्मानुङ्कत्ति, सरलता, भोगप्राप्ति और परा प्रीतिका चिन्तन॰ करें। तत्मश्चात् उस जीवके उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी सिद्धिके लिये तीन आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेवजीसे प्रार्थना करें। भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति (अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति) रूप मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शारीरका शोधन करके उसके त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाले। कपट या मायासे बँधे हुए शिष्यके पाशका अत्यन्त भेदन करके उसके चैतन्यको केवल स्वच्छ माने। फिर अग्निमें पूर्णाहुति देकर वन्हें शिवकी आज्ञा सुनाये।

पितामह त्वया नास्य यातुः शैवं परं पदम्। प्रतिबन्धो विधातन्यः शैवाज्ञीषा गरीयूसी॥

'पितांमह ! यह जीव शिवके परमपदको जानेवाला है। तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये। यह भगवान् शिवकी गुस्तर आज्ञा है।'

ब्रह्माजीको शिवका यह आदेश मुनाकर उनकी विधिवत् पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना करे और उनके लिये तीन आहुति दे । तत्मश्चात् निश्चतिद्वारा शुद्ध हुए शिष्यके आत्माका पूर्ववत् उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्रमें स्थापित कर वागीशका पूजन करे । उनके लिये तीन आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्मश्चात् निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठाकलाके साथ सांनिध्य स्थापित करे । उस समय एक बार पूजा करके तीन आहुति दे और शिष्यके आत्माके प्रतिष्ठाकलामें प्रवेशकी भावना करे । इसके बाद प्रतिष्ठाका आवाहन करके पूर्वोक्त सम्पूर्ण कार्य

मण्डलमें गुरु पाँच कलशोंकी खापना करे। चारको तो चारों दिशाओं से रक्षे और एककी मध्यभागमें। उन कलशोंपर मूलमन्त्रके 'नम: शिवाय' इन पाँचों अक्षरोंको विन्तु और नादसे खुक्त करके उनके द्वारा कल्पविधिका ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मोंकी स्थापनी करे । मध्यवर्ती कलदापर 'ॐ नं ईशानाय नमः ईशानं स्थापयामिं कहकर ईशानकी स्थापना करे । पूर्ववर्ती कलदापर 💖 मं तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषं स्थापवासि' कहकर तत्पुरुपकी, दक्षिण कलदापर 'ॐ शिं अचोराय नमः अवोरं स्थापयासिं कहकर अघोरकी, वाम या उत्तरभागमें रक्ले हुए कलशपर 'ॐ वां वासदेवाय नमः वामदेवं स्थापयामिं कहकर वामदेवकी तथा पश्चिमके कलश-पर 'ॐ यं सद्योजाताय नयः सद्योजातं स्थापयामि' कहकर सचोजातकी स्थापना करे । तदनन्तर स्थाविधान करके मुद्रा बाँधकर कलशोंको अभिमन्त्रित करे । इसके बाद पूर्ववत् शिवासिमें होम आरम्भ करे। पहले होसके लिये जो आधी खीर रक्खी गयी थी। उसका हवन करके रोष भाग शिष्यको खानेके लिये दे। पहलेकी भाँति मन्त्रोंका तर्पणान्त कर्म करके पूर्णाहुति होम करनेके पश्चात् प्रदीपन कर्म करे । प्रदीपन कर्ममें 'ॐ हुं नमः शिवाय फट् स्वाहा' का उचारण करके क्रमशः हृदय आदि अङ्गोंको तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये। (अङ्गोर्मे हृदयः सिरः शिखाः कवचः नेत्रत्रय और अस्त्र—इन छःकी गणना है।) इनमेंसे एक-एक अङ्गको तीन-तीन बार मन्त्र पहुंकर तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिये । इन सबके स्वरूपका तेजस्वीरूपमें चिन्तन करना चाहिये । इसके बाद ब्राह्मणकी क्रिमारी कन्याके द्वारा काते हुए सफेद एतको एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे । फिर उस सूत्रको अभिमन्त्रित करके उसका एक छोर शिष्यकी शिखाके अग्रमागमें बाँघ दे। शिष्य सिर ऊँचा करके खड़ा हो जाय, उस अवस्थामें वह सूत उसिक पैरके अँगूठेतक लटकता रहे । स्तको इस तरह ल्टकाकर उसमें सुपुम्णा नाड़ीकी संयोजना करे । फिर मन्त्रज्ञ गुरु शान्त मुद्राके साथ मूलमन्त्रसे तीन आहुतिका होम करके उस नाड़ीको छेकर उस सूत्रमें खापित करे । फिर पूर्ववत् फूल केंककर शिष्यके हृदयमें ताड़न करे और उससे चैतन्यको टेकर बारह आहुतियोंके पश्चात् शिवको निवेदित कर उस लटकते हुए स्वको एक स्तसे जोड़े और °हुं फट्ट्र' मन्त्रते रक्षा करके उस सुतको शियके शारीरमें छपेट दे । फिर यह भावना करे कि शिष्यका शरीर मृजश्यमय

पाश है, भोग और भोग्यत्व ही इसका छक्षण है, यह विषय इन्द्रिय और देह आदिका जनक है।

तदनन्तर शान्त्यतीता आदि पाँच क्लाओंको जो आकाशादि तत्त्वरूपिणी हैं, उस सूत्रमें उनके नाम ले-लेकर जोड़ना चाहिये। यथा—

'व्योसरूपिणीं शान्त्यतीतकलां योज्यासि, वाद्युरूपिणीं शान्तिकलां योजयामि, तेजोरूपिणीं पूर्विधाकलां योजयामि, जलक्षिणीं प्रतिष्ठाकलां योजयामि, पृथ्वीरूपिणीं निवृत्तिकलां योजयामि।' इति।

इस तरह इन कलाओंका योजन करके उनके नामके अन्तमें 'नमः' जोड़कर इनकी पूजा करे। यथा-शान्त्यतीत-कलाये नमः, शान्तिकलाये नमः इत्यादि । अथवा आकाशादिके वीजभूत (हं थं रं वं छं ) मन्त्रोंद्वारा या पञ्चाक्षरके पाँच अक्षरोंमें नाद-विन्दुका योग करके वीजरूप हुए उन मन्त्राक्षरोंद्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्त्व आदिमें मलादि पाशोंकी व्याप्तिका चिन्तन करे। इसी तरह मलादि पाशोंमें भी कलाओंकी व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओंको संदीपित करे । तदनन्तर शिष्यके मस्तकपर पुष्पसे ताइन करके उसके शरीरमें लिपटे हुए सूत्रको मूलमन्त्रके उचारणपूर्वक शान्यतीत पदमें अङ्कित करे । इस प्रकार क्रमश्ः शान्त्यतीतसे आरम्भ करके निवृत्तिकला पर्यन्त पूर्वोक्त कार्य करके तीन आहुतियाँ देकर मण्डलमें पुनः शिवका पूजन करे। इसके बाद देवताके दक्षिण भागमें शिष्यको कुशयुक्त आसन-पर मण्डलमें उत्तराभिमुख विठाकर गुरु होमावशिष्ट चिरु उसे दे। गुरुके दिये हुए उस चरुको शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण करके शिवका नाम ले उसे खा जाय। फिर दो बार आचमन करके शिवमन्त्रका उचारण करे । इसके बाद गुरु दूसरे मण्डलमें शिष्यको पञ्चगव्य दे । शिष्य भी अपनी शक्तिके अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिवका स्मरण करे । इसके बाद गुरु शिष्यको मण्डलमें पूर्ववत् विठाकर उसे ैशास्त्रोक्त लक्षणसे युक्त दन्तधायन दे । शिष्य पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके बैठे और मौन हो उस दतौनके कोमल अग्रभागद्वारा अपने दाँतोंकी गुद्धि करे । फिर उस दितौनको धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुँह-हाथ घोकर शिवका स्मरण करें । फिर गुरुकी आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिवमण्डल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौनको यदि गुरुने पूर्वः उत्तर ।। पश्चिम दिशामें अपने सामने देख लिया तब हो

मङ्गल हैं। अन्यथा अन्य दिशाओं में देखनेगर अमङ्गल होता है। यदि निन्दित दिश्यको ओर वह दीख जाय तो उसके दोषकी शानितके लिये गुरु मूलमून्त्रसे एक सौ आठ या चौवन आहुतियोंका हो सकरे। तत्पश्चात् शिष्यका स्पर्श करके उसके कानमें 'शिव' नौमका जप करके महादेवजीके दक्षिण मागमें 'शिव्यको विठाये। वहाँ नृतन वस्त्रपर विछे हुए कुशके अभिस्नित्रत औसनपर पवित्र हुआ शिष्य सन-ही-मन शिवका 'ध्यान करते हुए पूर्वकी ओर सिरहाना करके रातमें सोये।

शिखामें सूत वंधे हुए उस शिष्यकी शिखाको शिखासे ही वाँधकर गुरु नृंतिन वस्त्रद्वारा हुंक्यर उच्चारण करके उसे देक दे। फिर शिष्यके चारों ओर मस्म, तिल और सरसोंसे तीन रेस्ना लींचकर फट् मन्त्रका जप करके रेखाके बाह्यभागमें दिक्पालोंके लिये बलि दे। शिष्य भी उपवासपूर्वक वहाँ रातमें सोया रहे और सबेरा होनेपर उठकर अपने देखे हुए स्वपन- की बातें गुरुको बताये।

(अध्याय १७)

## पडच्चशोधनकी विधि

उपमन्यु कहते हैं—यदुनन्दन ! तदनन्तर गुरुकी आज्ञा ले दिख्य स्नान आदि सम्पूर्ण कर्मको समाप्त करके शिवका चिन्तन करता हुआ हाथ जोड़ शिवमण्डलके समीप जाय । इसके बाद पूजाके सिवा पहले दिनका शेष सारा कृत्य नेत्रवन्धनपर्यन्त कर लेनेके अनन्तर गुरु उसे मण्डलका दर्शन कराये । आँखमें पट्टी वँधे रहनेपर शिष्य कुछ फूल विखेरे । जहाँ भी फूल गिरें, वहीं उसको उपदेश दे । फिर पूर्ववत् उसे निर्माल्य मण्डलमें ले जाकर ईशान देवकी पूजा कराये और शिवाग्निमें हवन करे । यदि शिष्यने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोषकी शान्तिके लिये सौ या पचास बार मूलमन्त्रसे अग्निमें आहुति दे । तदनन्तर शिखामें बँधे हुए सूतको पूर्ववत् लटकाकर आधारशक्तिकी पूजासे लेकर निवृत्तिकला-सम्बन्धी वागीस्वरी-पूजनपर्यन्त सब कार्य होमपूर्वक करे ।

इसके बाद निवृत्तिकलामें व्यापक सती वागीश्वरीको प्रणाम करके मण्डलमें महादेवजीके पूजनपूर्वक तीन आहुतियाँ दें। शिष्यको एक ही समय सम्पूर्ण योनियोंमें प्राप्त करानेकी भावना करे। फिर शिष्यके सूत्रमय शरीरमें ताड़न-प्रोक्षण आदि करके उसके आत्मचैतन्यको लेकर द्वादशान्तमें निवेदन करे। फिर वहाँसे भी उसे लेकर आचार्य मूलमन्त्रसे शास्त्रोक्त सुद्राद्वारा मानसिक भावनासे एक ही साथ सम्पूर्ण योनियोंमें संयुक्त करे। देवताओंकी आठ जातियाँ हैं, तिर्यक् योनियों (पश्च-पश्चियों) की पाँच और मनुष्योंकी एक जाति। इस प्रकार कुल चौदह योनियाँ हैं। उन सबमें शिष्यको एक साथ प्रवेश करानेके लिये गुरु मन-ही-मन भावनाद्वारा शिष्यकी आत्माको यथोचित रीतिसे वागीश्वरीके गर्भमें निविष्ट करे। वागीश्वरीमें गर्भकी सिद्धिके लिये महादेवजीका पूजन, प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके या चिन्तन

.0

करे कि यथावत्रूपसे वह गर्भ सिद्धं हो गया। सिद्ध हुए गर्भकी उत्पत्ति, कर्मानुष्ट्रत्ति, सरलता, भोगप्राप्ति और परा प्रीतिका चिन्तन॰ करे। तत्पश्चात् उस जीवके उद्घार तथा जाति, आयु एवं भोगके संस्कारकी सिद्धिके लिये तीन आहुतिका हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेवजीसे प्रार्थना करे। भोक्तृत्व-विषयक आसक्ति (अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति) रूप मलके निवारणपूर्वक शिष्यके शरीरका शोधन करके उसके त्रिविध पाशका उच्छेद कर डाले। कपट या मायासे बँधे हुए शिष्यके पाशका अत्यन्त भेदन करके उसके चैतन्यको केवल स्वच्छ माने। फिर अग्निमें पूर्णाहुति देकर व्यह्माका पूजन करे। ब्रह्माके लिये तीन आहुति देकर उन्हें शिवकी आज्ञा सुनाये।

पितामह त्वया नास्य यातुः शैवं परं पदम्। प्रतिबन्धो विधातन्यः शैवाज्ञीषा गरीयूसी॥

'पितांमह ! यह जीव शिवके परमपदको जानेवाला है। तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये। यह भगवान् शिवकी गुस्तर आज्ञा है।'

ब्रह्माजीको शिवका यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत् पूजा और विसर्जन करके महादेवजीकी अर्चना करे और उनके लिये तीन आहुति दे । तत्मश्चात् निश्चित्तद्वारा शुद्ध हुए शिष्यके आत्माका पूर्ववत् उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्रमें स्थापित कर वागीशका पूजन करे । उनके लिये तीन आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्मश्चात् निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठाकलाके साथ सांनिध्य स्थापित करे । उस समय एक बार पूजा करके तीन आहुति दे और शिष्यके आत्माके प्रतिष्ठाकलामें प्रवेशकी भावना करे । इसके बाद प्रतिष्ठाका आवाहन करके पूर्वोक्त सम्पूर्ण कार्य

सम्पन्न करनेके पश्चात् उसमें व्यापक वागीश्वरीदेवीका ध्यान करे। उनकी कान्ति पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान है। ध्यानके पश्चात् शेष कार्य पूर्ववत् करे।

तद्नन्तर भगवान् विष्णुको परमात्मा शिवकी आजा मुनाये । फिर उनका भी विसर्जन आदि रोष कृत्य पूर्ण करके अतिष्ठाका विद्यासे संयोग करे । उसमें भी पूर्ववत् सब कार्य करे । साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवीका चिन्तन-पूजन तथा प्रज्वलित अग्निमं पूर्णहोमान्त सव कर्म क्रमशः सम्पन्न करके पूर्ववत् नीलरुद्रका आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीतिसे उन्हें भी शिवकी आज्ञा सुना दे। तदनन्तर उनका भी विसर्जन करके शिष्यकी दोषशान्तिके लिये विद्याकलाको लेकर उसकी व्याप्तिका अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवीका पूर्ववत् ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातःकालके सूर्यकी माति अरुण रंगकी है और वे दसों दिशाओंको उद्घासित कर रही हैं । इस प्रकार ध्यान करके रोप कार्य पूर्ववत् करे । फिर महेश्वर देवका आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्यसे हवन करके उन्हें मन-ही-मन शिवकी पूर्वोक्त आज्ञा सुनाये । तत्पश्चात् महेश्वरका विसर्जन करके अन्य शान्तिकलाको शान्त्यतीता कलातक पहुँचाकर उसकी व्यापकताका अवलोकन करे। उसके खरूपमें व्यापक वागीश्वरी देवीका चिन्तन करे। उनका स्वरूप आकाशमण्डलके समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होमपर्यन्त सारा कार्य पूर्ववत् करे । शेष कार्यकी पूर्ति करके सदाशिवकी विधिवत् पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शम्भुकी आज्ञा सुना दे। फिर वहाँ भी पूर्ववत् शिष्यके मस्तकपर शिवकी पूजा करके उन वागीश्वर देवको प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे।

तदनन्तर शिव-मन्त्रसे पूर्ववत् शिष्यके मस्तकका प्रोक्षण करके यह चिन्तन करे कि शान्यतीताकलाका शिव-मन्त्रमें विलय हो गया। छहीं अध्वाओं से परे जो शिवकी सर्वाध्वव्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ीं स्थाँके समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वस्पका ध्यान करे। फिर उस शक्तिके आगे शुद्ध स्मिटिकके समान निर्मल हुए शिष्यको ले आकर विठा दे और आचार्य कैचीको घोकर शिव-शास्त्रमें वतायी हुई पद्धतिके अनुसार सूत्रसहित उसकी शिखाका छेदन करे। उस शिखाको पहले गोवरमें स्वकर फिर 'ॐ नमः शिवाय चौषट्' का उच्चारण करके उसका शिवामिमें हवन कर दे। फिर कैंची घोकर रख दे और शिष्यकी चेतनाको उसके

शरिरमें लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नानः आचमन और स्वस्तिवाचन कर ले, तब उरे स्व्हलके निकट ले जाय और शिवको दण्डवत् प्रणाम करके क्रियलोपजनित दोषकी शुद्धिके लिये यथोचित रीतिसे पूजा करे। तदनन्तर वाचक मन्त्रका धीरे-धीरे उच्चारण करके अग्रिम तीन आहुतियाँ दे। फिर मन्त्र-वैकल्पजनित दोषकी शुद्धिके लिये देवेश्वर शिवका पूजन कहके मन्त्रका मानसिक उच्चारण करते हुए अग्रिमें तीन आहुतियाँ दे। वहाँ मण्डलमें विराजमान अम्बा पार्वतीसहित शम्भुकी समाराधना करके तीन आहुतियोंका हवन करनेके पश्चात् गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करें

भगवंस्वत्प्रसादेन ग्रुद्धिरस्य षडध्वनः । कृता तस्मात्परं धाम गमथैनं तवान्ययस् ॥

भगवन् ! आपकी कृपासे इस शिष्ट्रकी षडध्वशुद्धि की गयी; अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परमधाममें पहुँचाइये ।'

इस तरह भगवान्से प्रार्थना कर नाड़ी-संधानपूर्वक पूर्ववत् पूर्णां हुति होमपर्यन्त कर्मका सम्पादन करके भूतशुद्धि करे । स्थिर-तत्त्व (पृथ्वी ), अस्थिर-तत्त्व ( वायु ), शीत-तत्त्व ( जल ), उष्ण-तत्त्व ( अग्नि ) तथा व्यापकता एवं एकतारूप आकाश-तत्त्वका भूतशुद्धि कर्ममें चिन्तन करे। यह चिन्तन उन भूतोंकी शुद्धिके उद्देश्यसे ही करना चाहिये । भूतोंकी ग्रन्थियोंका छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओंसिहत उनके त्यागपूर्वक स्थितियोगके द्वारा उन्हें परम शिवमें नियोजित करे । इस प्रकार् शिष्यके शरीरका शोधन करके भावनाद्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राखको भावनाद्वारा ही अमृतकणोंसे आप्लावित करे। तदनन्तर उसमें आत्माकी स्थापना करके उसके विशुद्ध-अध्यमय शरीरका निर्माण करे । उसमें पहले सम्पूर्ण अध्वोमें ब्यापक गुद्ध शान्त्यतीतकलाका शिष्यके मस्तकपर न्यास करे। फिर शान्तिकलाका मुखमें, विद्याकलाका गलेसे उससे नीचेके • लेकर नाभि गर्यन्त-भागमें प्रतिष्ठाकलाका अङ्गोमं चिन्तन करे । तदनन्तर अपने बीजोंसहित सूत्र-मन्त्रका न्यास करके सम्पूर्ण अङ्गोसहित शिष्यको शिष्य-स्वरूप समझे । फिर उसके हृदयकमलमें महादेवजीका आवाहन करके पूजन करे । गुरुको चाहिये कि शिष्यमें भगवान् शिवके स्वरूपकी नित्य उपिश्वति मानकर शिवके तेजसे तेज बी हुए उत्र शिष्यके अणिमा आदि गुणोंका भी चिन्तन करें। फिर भगवान् शिवसे 'आप प्रसन्न हों' ऐसा कहकर अग्निमें तीन आहुतियाँ दे । इसी प्रकार पुनः शिष्यके लिये निम्नाङ्कित गुणोंका ही उपपादन करे । सर्वज्ञता, नृति, आदि-अन्तरहित बोध, अलुहा-शक्तिमता, खतन्त्रता और अनुहत्तशक्ति—इन गुणोंकी उसमें भावना करें।

्रेड्स वे बूद सहादेवजीसे आज्ञा लेकर उन देवेश्वरका सन-ही-मन, चिन्तन हैरते हुए सद्योजात आदि कल्झोंद्वारा कमशः शिष्यका अभिषेक करे। तदनन्तर शिष्यको अपने पास बिठाकर पूर्ववत् शिवको अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्यको शैवी विद्याका उपदेश करे। उस शैवी विद्याके आदिमें ओंकार हो। वह उस ओंकारसे ही सम्पुटित हो और उसके अन्तमें नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शिक्त दोनोंसे संयुक्त हो। यथा ॐ ॐ नमः शिवाय अं नमः । इसी तरह शक्ति विद्याका श्री उपदेश करे । यथा—अं कं नमः शिवाये अं नमः । इन विद्याओंके साथ ऋषि, छन्द, देवता, शिवा और शिवकी शिवकपता, आवरण-पूजा तथा शिव-सम्बन्धी आसर्नोका भी उपदेश दे । तत्मक्षात् देवेश्वर शिवका पुनः पूजन करके कहे—'भगवन् । मैंने जो छुछ किया है, वह सब आप मुक्कतहम कर दें' इस तरह भगवान् शिवसे निवेदन करना चाहिये । तदनन्तर शिष्यसहित गुरु पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिरकर महादेवजीको प्रणाम करे । प्रणामके अनन्तर उस मण्डलसे और अन्ति भी उनका विसर्जन कर दें । इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कमशः पूजन करना चाहिये । सदस्यों और ऋत्विजोंकी अपने वैभवके अनुसार सेवा करनी चाहिये । साधक यदि अपना, कस्याण चाहे- तो घन खर्च करनेमें कंजूसी न करे ।

#### 2

#### साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन

उपमन्यु कहते हैं—यदुनन्दन ! अब मैं साधक-संस्कार और मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन करूँगा । इस बातकी सूचना में पहले दे चुका हूँ । पूर्ववत् मण्डलमें कलशपर स्थापित महादेवजीकी पूजा करनेके पश्चात् हवन करे । फिर मंगे सिर शिष्यको उस मण्डलके पास भूमिपर विठावे । पूर्णाहुति होमपर्यन्त सब कार्य पूर्ववत् करके मूल मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे । श्रेष्ठ गुरु कलशोंसे मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे । फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मोंका सम्पादन करके अभिषेक करे । तत्पश्चात् गुरु शिष्यको उत्तम मन्त्र दे; वहाँ विद्योपदेशान्त सब कार्य विस्तारपूर्वक सम्पादित करके पुष्पयक्त जलसे शिष्यके हाथपर शैवी विद्याको समर्पित करे और इस प्रकार कहे—

तवैहिकामुध्यिकयोः सर्वसिद्धिफलप्रदः।
भवत्वेष महामृन्त्रः प्रसादात्परमेष्टिनः॥
'सौम्य! यह महामन्त्रं परमेश्वर शिवके क्रपाप्रसादसे
द्युग्हारे लिये ऐहलौकिक तथा पारलौकिक सम्पूर्ण सिद्धियोंके
फलको द्वेनेवाला हो।'

ऐसा कह महादेवजीकी पूजा करके उनकी आज्ञा छे गुरु साधकको साधन और शिवयोगका उपदेश दे। गुरुके उस उपदेशको मुनकर मन्त्रसाधक शिष्य उसके सामने ही विनियोगका मन्त्र-साधन आरम्भ करें। मूलमन्त्रके साधन- को पुरक्चरण कहते हैं; क्योंकि विनियोग नामक कम सबसे पहले आचरणमें लाने योग्य है। यही पुरक्चरण शब्दकी न्युत्पत्ति है। मुमुक्षुके लिये मन्त्रसाधन अत्यन्त कर्तंब्य है; क्योंकि किया हुआ मन्त्रसाधन इहलोक और परलोकमें साधकके लिये कल्याणदायक होता है।

ग्रुभ दिन और ग्रुभ देशमें निर्दोष समयमें दाँत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वाह्वकालिक कृत्य पूर्ण करके यथाप्राप्त गन्ध, पुष्पमाळा तथा आभूषणांसे अलंकृत हो, सिरपर पगड़ी रख, दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः स्वेत क्छ धारण कर देवालयमें, घरमें या और किसी पवित्र तथा मनोहर देशमें पहलेसे अभ्यासमें लाये गये मुखासनसे बैठकर शिव-शास्त्रोक्त पद्धतिके अनुसार अपने शरीरको शिवसप बनाये। फिर देवदेवेश्वर नकुलीश्वर शिवका पूजन करके उन्हें खीरका नैवेद्य अर्पित करे । क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभुको प्रणाम करे और उनके मुख्छे आहा पाकर एक करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिवमन्त्रका जप करे अथवा बीस लाख या दस लाख जप करे। उसके बादसे सदा खीर एवं श्वार नमकरहित अन्य पदार्थका दिन-रातमें केवल एक बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, श्रम ( मनोनियह ), दम ( इन्द्रियसंयम ) का पालन करता रहे । खीर न मिले तो फल, मूल आदिका भोजन करे। भगवान्

शिवने निम्नाङ्कित भोन्य पदार्थोंका विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चह भक्षण करने योग्य है। उसके बाद सत्तृके कण, जोके आटेका हलुआ, साग, दूध, इही, धी, मूल, फल और जल—ये आहारके लिये विहित हैं। इन भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थोंको मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके प्रतिदिन मौनभावसे भोजन करे। इस साधनमें विशेष इपसे ऐसा करनेका विधान है। व्रतीको चाहिये कि एक सौ आठ मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए पवित्र जलसे स्नान करे अथवा नदी-नदके जलको यथाशक्ति मन्त्र-जपके द्वारा अभिमन्त्रित करके अपने शरीरका प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नमें आहुति है। इवनीय पदार्थ सात, पाँच या तीन द्रव्योंके मिश्रणंसे तैयार करे अथवा केवल घृत- से ही आहुति दे।

जो शिवमक साधक इस प्रकार मिक्तमादसे शिवकी साधना या आराधना करता है, उसके लिये इहलोक और परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थवा प्रतिदिन विना भोजन किये ही एकाप्रचित्त हो एक सहस्र मृन्त्रका जप किया करे। मन्त्र-साधनाफे विना भी जो ऐसा करता है, उसके लिये न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमङ्गल ही होता है। वह इस लोकमें विद्या, लक्ष्मी तथा सुरू पाकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधर्भ विनियोग तथा नित्य-नैमित्तिक कर्ममें कमशः जलसे, मन्त्रसे और भस्ससे भी स्नान करके पवित्र शिखा बाँधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश-की पवित्री हाथमें ले ललाटमें त्रिपुण्ड लगाकर रुद्राक्षकी माला लिये पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये।

(अध्याय १९)

# योग्य शिष्यके आचार्यपदपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारोंका निर्देश

उपमन्य कहते हैं--- यदुनन्दन ! जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपतं-व्रतका अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्यपदपर अभिषेक करे, योग्यता न होनेपर न करे । इस अभिषेकके लिये पूर्ववत् मण्डल बनाकर परमेश्वर शिवकी पूजा करे । फिर पूर्ववत् पाँच कल्झोंकी स्थापना करे । इनमें चार तो चारों दिशाओंमें हों और पाँचवाँ मध्यमें हो । पूर्ववाले कट्यपर निवृत्तिकलाका, पश्चिमवाले कल्यपर प्रतिष्ठाकलाका, दक्षिण कलकपर विद्याकलाका, उत्तर कलकापर शान्तिकलाका और मध्यवर्ती कलशपर शान्यतीताकलाका न्यास करके डनमें रक्षा आदिका विधान करके धेनुमुद्रा बाँधकर कलशी-को अभिमन्त्रित करके पूर्ववत् पूर्णाहुतिपर्यन्त होम करे । फिर अंबे सिर शिष्यको मण्डल्झें छे आकर गुरू-मन्त्रोंका तर्पण आदि करे और पूर्णांद्रुतिपर्यन्त इवन एवं पूजन करके पूर्ववत् देवेश्वरकी आज्ञा छे शिष्यको अभिषेकके लिये ऊँचे आसनपर बिठाये। पहले सकलीकरणकी किया करके पञ्च-कटारूपी शिध्यके शरीरमें मन्त्रका न्यास करे । फिर उस शिष्यको बाँचकर शिवको सौंप दे। तदनन्तर निवृत्तिकला आदिसे युक्त कल्योंको कमशः उठाकर शिष्यका शिवमन्त्रसे अभिवेक करे । अन्तमें मध्यवतीं कल्हाके जलसे अभिवेक इरना चाहिये । इसके बाद शिवभावको प्राप्त हुए आचार्य शिष्यके मस्तकपर शिवेंहस्त रक्खें और उसे शिवाचार्यकी संज्ञा दे । तदनन्तर उसको वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत करके शिवमण्डलमें महादेवजीकी आराधना करके एक सौ आठ आहुति एवं पूर्णाहुति दे । फिर देवश्वरकी पूजा एवं भूतलपर साष्टाङ्ग प्रणाम करके गुरु मस्तकपर हाथ जोड़ भगवान् शिवसे यह निवेदन करे—

भगवंस्त्वत्प्रसादेन देशिकोऽयं मया कृतः। अनुगृह्य त्वया देव दिव्याज्ञास्मै प्रदीयताम्॥

'भगवन्! आपकी कृपासे मैंने इस योग्य शिष्यको आचार्य बना दिया है । देव! अब आप अनुप्रह क्रके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें।' इस प्रकार कहकर गुरु शिष्यके साथ पुनः शिवको प्रणाम करे और दिव्य शिवशास्त्रका शिवकी ही भाँति पूजन करे। इसके वाद शिवकी आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्यको अपने दोनों हाथोंसे शिवसम्बन्धी ज्ञानकी पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्याको मस्तकपर रखकर फिर उसे विद्यासनपर रक्षे और यथोन्वित रीतिसे

2. गुरु पहले अपने दाहिने हाथपर सुगन्य द्रव्यद्वारा मण्डलका निर्माण करे, तत्पश्चात् वह उसपर विधिपूर्वक अगवान् शिवकी पूजा करे। इस प्रकार वह 'शिवहस्त' हो जाता है। 'मैं स्वयं परम शिव हूँ' यह निश्चय करके श्रीगुरुदेव असंदिग्धं चित्तसे शिष्यके सिरका स्पर्श करते हैं। उस 'शिवहस्त'के स्पर्श-मात्रसे शिष्यके शिवत्व अभिन्यक हो जाता है।

प्रणाम करें उसकी पूजा करें। तदनन्तर गुरु उसे राजोचित चिह्न प्रदान करें; क्योंकि आचार्य पदवीको प्राप्त हुआ पुरुष राच्य पानेके भी योग्य है।

.तत्पश्चात् गुरु उसे पूर्वाचार्योद्वारा अपचरित शिवशास्त्रोक्त आचारिका अनुशासन करे, जिससे सब लोकों में सम्मान होता है । 'आचार्य' पद्वीको प्राप्त हुआ पुरुष शिवशास्त्रोक्त इक्षणोंके अनुसार यद्ध्यपूर्वक शिवशानका उपदेश दे। इस प्रकार करनेके अनन्तर उन्हें शिवशानका उपदेश दे। इस प्रकार वह विना किसी आयासके शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा (कामना त्याग) तथा अनस्या (ईर्ब्या त्याग) आदि गुणोंका यत्नपूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिव्यकों आदेश देकर मण्डलसे शिवका, शिव-कलशोंका तथा अग्नि आदिका विसर्जन करके वह सदस्योंका भी पूजन (दक्षिणा आदिसे सत्कार) करे।

अथवा, अपने गणोंसहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे । जहाँ दो या तीन संस्कारोंका प्रयोग करना हो, वहाँके लिये विधिका उपदेश किया जाता है—वहाँ आदिमें ही अध्वशुद्धि-प्रकरणमें कहे अनुसार कलशोंकी स्थापना करे । अभिषेकके लिना समयाचार दीक्षाके सब कर्म करके शिवका पूजन और अध्वशोधन करे । अध्वशुद्धि हो जीनेपर फिर महादेवजीकी पूजा करे। इसके बाद हवन और मन्त्र-तर्पण करके दीपन-कर्म करे तथा महेक्वरकी आज्ञा ले शिष्यके हाथमें मन्त्र समर्पणपूर्वक रोष कार्य पूर्ण करे।

अथवा सम्पूर्ण मन्त्र-संस्कारका क्रमशः अनुचिन्तन करके गुरु अभिषेकपर्यन्त अध्वशुद्धिका कार्य सम्पन्न करे । वहाँ शान्त्यतीता आदि कलाओं के लिये जिस विधिका अनुष्ठान किया गया है । वह सारा विधान तीन तत्त्वोंकी शुद्धिके लिये भी कर्तव्य है । शिव-तत्त्व, विद्या-तत्त्व और आत्म-तत्त्व—ये तीन तत्त्व कहे गये हैं । शक्तिमें पहले शिवका, फिर विद्याका और उसके बाद उसकी आत्माका आविर्माव हुआ है । शिवसे 'शान्त्यतीताध्वा' व्यात है, उससे 'शान्तिकलाध्वा' ।' उससे 'विद्याकलाध्वा' विद्यासे परिशिष्ट 'प्रतिष्ठाकलाध्वा' और उससे 'निद्यत्तिकलाध्वा' व्यात है । शिवशास्त्रके पारंगत मनीपी पुरुष मन्त्रमूलक शाम्भव (शैव) संस्कारको दुर्लभ मानकर शाक्त-संस्कारका प्रतिपादन करते हैं । श्रीकृष्ण ! इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्मका वर्णन किया । अब और क्या सुनना चाहते हो ? (अध्याय २०)

### अन्तर्याग अथवा मानसिक पूजाविधिका वर्णन

तदनन्तर श्रीकृष्णके पूछनेपर नित्य-नैमित्तिक कर्म तथा न्यासका वर्णन करनेके पश्चात् उपमन्यु बोले-अव मैं पूजाके विधानका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। इसे शिवशास्त्रमें शिवने शिवाके प्रति कहा है। मनुष्य अग्नि-होत्रपर्यन्त अन्तर्यागका अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग (बाह्य पूजन ) करे । ( उसकी विधि इस प्रकार है-) अन्तर्याग-में पहले पूजाद्रव्योंको मनसे कल्पित और ग्रुद्ध करके गणेश-बीका विधिपूर्वक चिन्तन एवं पूजन करे । तत्मश्चात् दक्षिण और उत्तर भागमें क्रमशः नन्दीश्वर और सुयशाकी आराधना करके विद्वान् पुरुष मनसे उत्तम आसनकी कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्त्वोंसे युक्त निर्मल पद्मासन-की भावना करे। उसके ऊपर सर्वमनोहर साम्य शिवका ध्यान करें । वे शिव समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और सम्पूर्ण अवयवोंसे शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ-पैर लाल हैं। उनका पुरकराता हुआ मुख कुन्द और चन्द्रमाके समान गीभा पाता है। उनकी अङ्गकान्ति शुद्धस्फटिकके समान निर्मल है। तीन

नेत्र प्रफुल कमलकी माँति सुन्दर हैं। चार सुजाएँ, उत्तम अङ्ग और मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये भगवान हर अपने दो हाथोंमें वरद तथा अभयकी मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथोंमें मृगमुद्रा एवं टङ्क लिये हुए हैं। उनकी कलाईमें सपोंकी माला कड़ेका काम देती है। गलेके मीतर मनोहर नील चिह्न शोभित होता है, उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणोंके साथ विराजमान हैं।

इस तरह ध्यान करके उनके वामभागमें महेश्वरी शिवाका चिन्तन करे । शिवाकी अङ्गकान्ति प्रफुल कमल-दलके समान परम मुन्दर है । उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं । मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मुशोभित है । मस्तकपर काले-काले बुँघराले केश शोभा पाते हैं । वे नील उत्पलदलके समान कान्तिमती हैं । मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण करती हैं । उनके पीन पयोधर अत्यन्त गोल, धनीभूत, ऊँचे और स्निग्ध हैं । शरीरका मध्यभाग कुश है । नितम्मभाग स्थूल है । वे महीन पीले वस्त्र धारण किये हुए हैं । सम्पूर्ण आधूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। छलाटपर छगे हुए सुन्दर तिलकसे उनका सौन्दर्य और खिल उठा है। विचित्र पूलोकी मालासे गुम्पित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओरसे सुन्दर और सुडौल है। मुख लजासे कुछ-कुछ सका है। वे दाहिने हाथमें शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किये हुए हैं और दूसरे हाथको दण्डकी भाँति सिहासनपर रखकर उसका सहारा ले उस महान् आसनपर बैठी हुई हैं। शिवा देवी स्मस्त पाशोंका छेदन करनेवाली साक्षात् सिद्धदानन्दस्वरूपिणी हैं। इस प्रकार महादेव और महादेवीका ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसनपर सम्पूर्ण उपचारोंसे युक्त भावमय पुष्पोंद्वारा उनका पूजन करे।

अथवा उपर्युक्त वर्णनके अनुसार प्रभु शिवकी एक

मूर्ति बनवा ले, उसका नाम शिव या स्ट्राशिव हो । दूसरी मूर्ति शिवाकी होनी चाहिये; उसका नाम माहेश्वरी, षड्विशका अथवा 'श्रीकण' हो । फिर अपने ही शरीरकी माँति मूर्तिमें मन्त्र-त्यास आदि करके उस मूर्तिमें सत्-असत्ते परे पूर्तिमान परम शिवका ध्यान करे । इसके सद बाह्य पूजनके ही कमसे मनसे पूजा सम्पादित करे । तत्यश्चात् समिधा और घी आदिसे नामिमें होमकी भावना करे । तदनन्तर स्मध्यमें शुद्ध दीपशिलाके समान आकारवा है स्योतिमय शिवका ध्यान करे । इस प्रकार अपने अङ्गमें अथवा स्वतन्त्र विप्रहमें शुभ ध्यानयोगके द्वारा अग्निमें होमपर्यन्त सारा पूजन करना चाहिये । यह विधि सर्वत्र ही समान है । इस तरह ध्यानमय आराधनाका सारा कम समाप्त करके महादेवजीका शिवलिङ्ग में, वेदीपर अथवा अग्निमें पूजन करे । ( अध्याय २१—२३ )

शिवपूजनकी विधि

उपमन्यु कहते हैं--यदुनन्दन ! विशुद्धिके लिये मूलमन्त्रसे गन्धः, चन्दनमिश्रित जलके द्वारा पूजा-स्थानका प्रोक्षण करना चाहिये । इसके बाद वहाँ फूल विखेरे । अस्त्र-मन्त्र (फट्) का उचारण करके विझीकी भगाये। किर कवच-मन्त्र ( हुम् ) से पूजा-स्थानको सव ओरसे अवगुष्टित करे । अस्त्र-मन्त्रका सम्पूर्ण दिशाओंमें न्यास करके पूजाभूमिकी कल्पना करे । वहाँ सब ओर कुश विछा दे और प्रोक्षण आदिके द्वारा उस भूमिका प्रश्लालन करे। पूजा-सम्बन्धी समस्त पात्रींका शोधन करके द्रव्यग्रुद्धि करे। प्रोक्षणीपात्रः अर्घ्यपात्रः पाद्यपात्र और आचमनीयपात्र— इन चारोंका प्रक्षालनः प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें ग्रुम जल डाले और जितने मिल सकें, उन सभी पवित्र द्रव्योंको उनमें डाले । पञ्चरतः, चाँदीः, सोनाः, गन्धः, पुष्पः, अक्षत आदि तथा फल, पछव और कुदा ये सव अनेक प्रकारके पुण्य द्रव्य हैं । स्तान और पीनेके जलमें विशेषरूपसे सुगन्ध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े । पाद्यपात्रमें लश और दन्दन छोड़ना चाहिये । आचमनीयपात्रमें विशेषतः वायस्यः, कङ्कोलः, कपूरः, सहिजन और तमालका चूर्ण करके डालना चाहिये । इलायची सभी पात्रोंमें हाळनेकी वस्तु है। कपूर, चन्दन, कुशाप्रभाग, अक्षत, जी, थानः तिलः थीः सरसोः पूल और भसा—इन सवको अर्थ्यावमें छोड्ना चाहिये । कुश, पूल, जी, धान, , सहितनः तमाठ और भस-इन सबका प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेपण करनः चाहिये । सर्वत्र मन्त्र-त्यास करके कवच-मन्त्रसे प्रत्येक पात्रको बाहरते आवेष्टित करे । तत्पश्चात् अस्त्र-मन्त्रसे

उसकी रक्षा करके धेनुमुद्रा दिखाये। पूजाके सभी द्रव्योंका प्रोक्षणीयात्रके जलसे मूलमन्त्रद्वारा प्रोक्षण करके विधिवत् शोधन करे। श्रेष्ठ साधकको चाहिये कि अधिक पात्रोंके न मिलनेपर सब कमोंमें एकमात्र प्रोक्षणीयात्रको ही सम्पादित करके रक्षे और उसीके जलसे सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। तत्मश्चात् मण्डपके दक्षिण द्वारभागमें भक्ष्य-भोज्य आदिके कमसे विधिपूर्वक विनायकदेवकी पूजा करके अन्तःपुरके खामी साक्षात् नन्दीको भलीभाँति पूजा करे । उनकी अङ्गकान्ति मुवर्णमयपर्वतके समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बहाते हैं। मस्तकपर बालचन्द्रका सुकुट मुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे तीन नेत्र और चार मुजाओंसे युक्त हैं। उनके एक हाथमें चमचमाता हुआ त्रिश्ल, दूसरेमें मृगी, तीसरेमें टङ्क और चौयमें तीखा बंत है। उनके मुखकी कान्ति चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल है। मुख वानरके सहश है।

द्वारके उत्तर पादर्भें उनकी पर्जी सुयशा है, बें
महद्रणोंकी कन्या हैं। वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हैं
और पार्वती जीके चरणोंका शृङ्गार करनेमें लगी रहती हैं।
उनका पूजन करके परमेश्वर शिवके भवनके भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्योंसे शिवलिङ्गका पूजन करके निर्माल्यको वहाँसे हटा ले। तदनन्तर फूल घोकर शिवलिङ्गके मस्तकपर उसकी शुद्धिके लिये रक्खे। फिर हाथमें फूल ले यथाशिक मन्त्रका जप करे। इससे मन्त्रकी शुद्धि होती है। ईशान कोणमें चण्डीकी आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करे। तन्पश्चात् इष्टदेवके लिये आसनकी कल्यना

करे । क्रमशः आधार आदिका ध्यान करै-कंल्याणमयी भाषारहाक्ति भूतलपर विराजमान हैं और उनकी अङ्गकान्ति श्याम हैं। इस प्रकार उनके खरूपका चिन्तन करे। उनके जपर कुन अठिथ सर्पाकार अनन्त बैठे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति उज्ज्वल है। वे पाँच फ्लोंसे युक्त हैं और आकाशको चाटते हुए-से जान पड़ते हैं। अनन्तके ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंहकी आकृति वनी हुई है । वे चारों पाये कैमदाः वर्म, ज्ञात, वैराग्य और ऐश्वर्यरूप हैं। धर्म नामवाला पाया आग्नेय कीणहीं है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोपामें है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोणमें है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोणमें है और उसका वर्ण स्थाम है । अधर्म आदि उस आसनके पूर्वीद भागोंमें क्रमशः स्थित हैं अर्थात् अधर्म पूर्वमें, अज्ञान दक्षिणमें, अवैराग्य पश्चिममें और अनैश्वर्य उत्तरमें हैं। इनके अङ्ग राजावर्त मणिके समान हैं-ऐसी भावना करनी चाहिये | इस भद्रासनको ऊपरसे आच्छादित करनेवाला इवेत निर्मल पद्ममय आसन है। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य-गुण ही उस कमलके आठ दल हैं; वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियोंके साथ उस कमलके केसर हैं। वेमनोन्मनी आदि अन्तःशक्तियाँ ही बीज हैं, अपर वैराग्य कर्णिका है, शिवस्वरूप-ज्ञान नाल है, शिवधर्म कन्द है, कर्णिकांके ऊपर तीन मण्डल (चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल और वह्निमण्डल ) हैं और उन मण्डलोंके ऊपर-आत्मतन्त्व, विद्यातन्त्व तथा शिवतन्त्वरूप त्रिविध आसन हैं। इन सब आसनोंके ऊपर विचित्र विछीनोंसे आच्छादित एक मुखदू दिव्य आसनकी कल्पना करे, जो ग्रुद्ध विद्यासे अत्यन्त प्रकाशमान हो । आसनके अनन्तर आवाहनः स्थापन, संनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करे । इन सबकी पृथक्-पृथक् मुद्राएँ बाँधकर दिखाये।

\* दोनों हु। थोंकी अञ्जलि बनाकर अनामिका अञ्जलिक मूल्पर्वपर अंग्ठेको लगा देना 'आवाहन' मुद्रा है। इसी आवाहन मुद्राको अथोमुख कर दिया जाय तो वह 'स्थापन' मुद्रा हो जाती है। पदि मुद्रीके मीनर अंग्रुटेको हाल दिया जाय और दोनों हाथोंकी मुद्री संयुक्त कर दी जाय तो वह 'संनिरोधन' मुद्रा कही गयी है। रोनों मुद्रियोंको उत्तान कर देनेपर 'सन्मुखीकरण' नामक मुद्रा होती हैं। इसीको यहाँ 'निरीक्षण' नामसे कहा गया है। शरीरको रण्डकी भाँति देवताके सामने डाल देना, मुखको नीचेकी ओर रखना और दोनों हाथोंको देवताकी ओर फैला देना—साष्टाक प्रणामकी इस कियाको ही यहाँ 'नमस्कार' मुद्रा करा गया है।

तदनन्तर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, ( स्नानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीतः ) गन्धः, पुंष्पः, धूपः, दीपः. ( नैवेद्य ) और ताम्बूल देकर शिवां और शिवको शयन कराये अथवा उपर्युक्त क्रिपसे आसन और मूर्तिकी कल्पना करके मूलमन्त्र एवं अन्य • ईशानादि ब्रहा-मन्त्रोंद्वारा सकलीकरणकी किया करके देवी पार्वतीसहित परम कारण शिवका आवाहन करे । भगवान् शिवकी अङ्गकान्ति गुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्ञाल है। वि निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकोंके परम कारण, सर्वलोक-स्वरूप, सबके बाहरं-भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अण्से अण् और महान्से भो महानू हैं । भक्तोंको अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु तथा स्द्र आदि देवताओंके लिये भी आगोचर हैं । सम्पूर्णवेदींके सारतत्त्व हैं । विद्वानोंके भी दृष्टिपथमें नहीं आते हैं । आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं । भवरोगसे प्रस्त प्राणियोंके लिये औपधरूप हैं। शिवतत्त्वके रूपमें विख्यात हैं और सबका कल्याण करनेके लिये जगत्में मुस्थिर शिवलिङ्गके रूपमें विद्यमान हैं।

ऐसी भावना करके भक्तिभावसे गन्ध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य-इन पाँच उपचारोंद्वारा उत्तम शिवलिङ्गका पूजन करे । परमात्मा महेश्वर शिवकी लिङ्गमयी मृतिके स्नान-कालमें जय-जयकार आदि शब्द और मङ्गलगाउ करे। पञ्च-गन्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्कराके साथ फल-मलके सारतत्त्वसे, तिल, सरसों, सत्तुके उवटनसे, जौ आदिके उत्तम बीजोंसे, उड़द आदिके चूर्णोंसे तथा आटा आदिसे आलेपन करके गरम जलसे शिवलिङ्गको नहलाये । लेप और गन्धके निवारणके लिये विल्वपत्र आदिसे रगड़े । फिर जलसे नहलाकर चकवर्ती सम्राट्के लिये उपयोगी उपचारोंसे ( अर्थात् मुगन्धित तेल-फुलेल आदिके द्वारा ) सेवा करे । सुगन्धयुक्त आँवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करे । इन सब बस्तुओंसे शिवलिङ्ग अथवा शिवमूर्तिका भूलीभाँति शोधन करके चन्दन-मिश्रित जल, कुदा-पुष्पयुक्त जल, मुवर्ण एवं रजयुक्त जल तथा मन्त्रसिद्ध जलसे कमशः स्नान कराये । इन सब दव्योंका मिलना सम्भव न होनेपर यथासम्भव संग्रहीत वस्तुओंसे युक्त जलद्वारा अथवा केवल मन्त्राभिमन्त्रित जलद्वारा श्रद्धापूर्वक शिवको स्नान कराये । कलशा शङ्ख और वर्धनीसे तथा कुश और पुष्पसे युक्त॰ हाथके जलसे मन्त्रोबारणपूर्वक इष्टदेवता-को नहलाना चाहिये । पवमानसूक्तः, स्ट्रसूक्तः, नील्स्ट्रसूकः, अथर्वशीर्ष, ऋम्बेद, त्वरितमन्त्र, लिङ्गसूक्त, आदिसूक्त,

सामवेद तथा शिवसम्बन्धी ईशानादि पञ्च ब्रह्म-मन्त्र, शिवमन्त्र तथा प्रणवसे देवदेवश्वर शिवको स्नान कराये ।

जैसे महादेवजीको स्नान कराये, उसी तरह महादेवी पार्वतीको भी स्नान आदि कराना चाहिये । उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेवजीके उद्देश्यसे स्नान आदि क्रिया करके फिर देवीके ल्थि उन्हों देवाधिदेवके आदेशसे सव कुछ करे । अर्थनारीश्वर-की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापरका विचार नहीं है। अतः उसमें महादेव और महादेवीकी साथ-साथ पूजा होती रहती है। शिवलिङ्गमें या अन्यत्र मूर्ति आदिमें अर्द्धनारीश्वरकी भावनासे सभी उपचारोंका शिव और शिवाके लिये एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगन्धित जलसे शिवलिङ्गका अभिषेक करके उसे वस्त्रसे पोंछे । फिर नृतन वस्त्र एवं वज्ञोपवीत चढ़ावे । तत्मश्चात् पाद्यः आचमनः अर्ध्यः गन्धः पुष्प, आमूपण, धूप, दीर, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुखशुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा सम्पूर्ण रत्नोंसे जटित सुन्दर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकारकी पवित्र पुष्पमालाएँ, छत्र, चँवर, व्यजनः ताइका पंखा और दर्पण देकर सब प्रकारकी मङ्गल-मयी बाद्यव्वनियोंके साथ इष्टदेवकी नीराजना करे ( आरती उतारे )। उस समय गीत और नृत्य आदिके साथ जय-जयकार भी होनी चाहिये। सोना, चाँदी, ताँवा अथवा मिट्टीके सुन्दर गत्रमें कमल आदिके शोभायमान फूल रक्खे । कमलके बीज नथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे । त्रिशूल, शङ्क, दो हमल, नन्दावर्त नामक शङ्खविरोप, स्खे गोवरकी आग, भीवत्स, खिस्तक, दर्गण, वज्र तथा अग्नि आदिसे चिह्नित

पात्रमें आठ दीपक रक्ले । वे आठों आठ दिशाओं में रहें और एक नवाँ दीपक मध्यभागमें रहे । इन नवों दीपकों में वासा आदि नव शक्तियोंका पूजन करे। फिर केवेन्ध्मनत्रसे आञ्छादन और अस्त्र-मन्त्रद्वारा सव ओस्त्रे संरक्षण करके धेनुमुद्रा दिखाकर दोनों हाथोंसे पात्रको ऊपर उठाये अथवा पात्रमें क्रमशः पाँच दीप रक्खे । चारको चारों क्वोनोंमें और एकको बीचमें स्थापित करे । तत्पश्चात् उस पात्रुको उठाकर शिवलिङ्क या शिवमूर्ति आदिकें ऊपर क्रमशः तीन वार प्रदक्षिण क्रमसे बुमाये और मूलमन्त्रका उचारण करती रहे । तदनन्तर मस्तकपर अर्घ्य और मुगन्धित भस्म चडाये । फिर पुष्पाञ्जि देकर उपहार निवेदन करे। इसके बाद जल देकर आचमन कराये । फिर सुगन्धित द्रव्योंसे युक्त पाँच ताम्बूल भेंट करे । तत्पश्चात् प्रोक्षणीय पदार्थोंका प्रोक्षण करके नृत्य और गीतका आयोजन करे । लिङ्ग या मूर्ति आदिमें शिव तथा पार्वतीका चिन्तन करते हुए यथाशक्ति शिव-मन्त्रका जप करे । जपके पश्चात् प्रदक्षिणाः नमस्कारः स्तुतिपाठः आत्मसमर्पण तथा कार्यका विनयपूर्वक विज्ञापन करे । फिर अर्घ्य और पुष्पाञ्जलि दे विधिवत् मुद्रा बाँधकर इष्टदेवसे त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करे । तत्रश्चात् मूर्तिसहित देवताका विसर्जन करके अपने हृदयमें उसका चिन्तन करे। पाद्यसे लेकर मुखवासपर्यन्त पूजन करना चाहिये अथवा अर्घ्य आदिसे पूजन आरम्भ करना चाहिये या अधिक संकटकी स्थितिमें प्रेमपूर्वक केवल फूळमात्र चढ़ा देना चाहिये। प्रेमपूर्वक फूलमात्र चढ़ा देनेसे ही परम धर्मका सम्पादन हो जाता है। जवतक प्राण रहे, श्चिवका पूजन किये विना भोजन न करे। (अध्याय २४)

## शिवप्जाकी विशेष विधि तथा शिव-भक्तिकी महिमा

उपसन्यु कहते हैं—यदुनन्दन! दीपदानके बाद और नैवंध-निवंदनसे पहले आवरण-पूजा करनी चाहिये अथवा आरतीका समय आनेपर आवर्ण-पूजा करे। वहाँ शिव या शेवाके प्रथम आवरणमें ईश्वानसे लेकर 'सद्योजातपर्यन्त' तथा हृदयसे लेकर अख्यर्यन्तका पूजन करे। क ईश्वानमें, पूर्वभागमें, दक्षिणमें, उत्तरमें, पश्चिममें, आग्नेयक्षोणमें, ईश्वानकोणमें, नैऋं ल्यकोणमें, वायव्यकोणमें, फिर ईश्वानकोणमें

. • अर्थात्—

र्रशान, तत्पुरुप, अधोर, वामदेव और सवीजात—इन पाँच वृतियोका नवा हृदय, सिर, शिखा, कतच, नेत्र और अख्र—इन न्योकः पूजन करना चाहिये। तत्पश्चात् चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मन्त्र-संघातकी पूजा बतायी गयी है या हृदयसे, लेकर अस्त्रर्यन्त अङ्गोंकी पूजा करे। इनके बाह्यभागमें पूर्व दिशामें इन्द्रका, दक्षिण विश्वानें यमका, पश्चिम दिशामें वरुणका, उत्तर दिशामें कुवेरका, ईशानकोणमें ईशानका, अभिकोणमें अभिका, नैऋं त्वकोणमें निऋं तिका, वायव्यकोणमें वायुका, नैऋं त्य और पश्चिमके बीचमें अनन्त या विण्णुका तथा ईशान और पूर्वके बीचमें ब्रह्माका पूजन करे। कमलके बाह्यभागमें बज्जसे लेकर कमलबर्यन्त लोकेश्वरांके सुपितद्ध आयुधोंका पूर्वादि दिशाओं में कमशः पूजन करे। यह ध्यान करना चाहिये कि समस्त आवरणदेवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवीकी

ओर • दोनों हाथ जोड़े • देख रहे हैं । फिर सभी आवरण देवताओंकी प्रणाम करके 'नमः' पदयुक्त अपने अपने नामसे पुष्पोपचार-समर्पणपूर्वक उनका क्रमशः पूजन करे (यथा इन्द्राय नमः पुष्पं समर्पयामि इत्यादि )। इसी तरह गर्भा-वरणका भी अपूने आवरण-सम्बन्धी मन्त्रसे यजन करे । योग, च्यान, होम, जप, बाह्य अथवा आभ्यन्तरमें भी देवताका पूजन करना चहिये। इसी तरह उनके लिये छः प्रकारकी हिव भी • देनी चाहिये—किसी एक ग्रुद्ध अन्नका बना हुआ, मूँगमिश्रित अन वा मूँगनी खिन्दईी, खीर, दिधिमिश्रित अन, गुड़का बना हुआ पकवान तथा मधुसे तर किया हुआ भोज्य पदार्थ। डुनमेंसे एक या अनेक हविष्यको नाना प्रकारके व्यञ्जनोंसे संयुक्त तथा गुड़ और लाँड़से सम्पन्न करके नैवेद्यके रूपमें अर्पित करना जाहिये। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिये। पूआ आदि अनेक प्रकारके मध्य-पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिये। लाल चन्दन और पुष्पवासित अत्यन्त शीतल जल अर्पित करना चाहिये। मुख शुद्धिके लिये मधुर इलायचीके रससे युक्त सुनारीके दुकड़े, खैर आदिसे युक्त सुनहरे रंगके पीले पानके पत्तींके बने हुए बीड़े, शिलाजीतका चूर्ण, सफेद चूना, जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कङ्कोल, नूतन ध्यवं मुन्दर जायफल आदि अर्पित करने चाहिये । आलेपनके लिये चन्दनका मूलकाष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्त्री, कुङ्कम, मृगमदात्मक रस होने चाहिये। फूछ वे ही चढ़ाने चाहिये, जो सुगन्धित, पवित्र और सुन्दर हों । गन्धरहित, उत्कट गन्ध-वाले, दूषित, वासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिवके पूजनमें नहीं देने चाहिये। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिये। भूषणोंमें विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिये, जो सोनेके बच्चे हुए तथा विद्युन्मण्डलके समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएँ कपूर, गुग्गुल, अगुरु और चन्दनसे भूषित तथा पुष्पसमूहोंसे युवासित होनी चाहिये । चन्दन, अगुर, कपूर, सुगन्धित काष्ठ तथा गुग्गुलके चूर्ण, घी और मधुसे बना हुआ धूप उत्तम माना गया है।

कपिला गायके अत्यन्त सुग्रन्थित घीसे प्रतिदिन जलाये गये कपूर्युक्त दीप श्रेष्ठ माने गये हैं। पञ्चगव्य, मीठा और किपला गायका दूध, दही एवं घी—ये सब भगवान् शंकरके स्तान और पानके लिये अभीष्ट हैं। हाथीके दाँतके बने हुए भद्रासन, जो मुवर्ण एवं रत्नोंसे जटित हैं, शिवके लिये श्रेष्ठ बताये गये हैं। उन आसनोंपर विचित्र बिछावन, कोंमल गहें और तिकये होने चाहिये। इनके सिवा और भी बहुत-सी छोटी-

बड़ी सुन्दर एवं सुखद शस्त्राएँ होनी चाहिये। समुद्रगामिनी नदी एवं नदसे लागा तथा कपड़ेसे छानकर रंक्खा हुआ शीतल जब भगवान् शंकरके स्नान और पानके लिये श्रेष्ठ कहा गया है। चन्द्रमाके समान उज्ज्वल छत्र जो, मोतियोकी लड्डियोसे सुशोभितः नवरत्नजटितः दिव्य एवं सुवर्णमय दण्डसे मेनोहर हो, भगवान् शिवकी सेवामें अर्पित करने योग्य हैं। सुवर्ण-े भूषित दो क्वेत चॅंवर, जो रत्नमय दण्डोंसे शोभायभान तथा दो राजहंसोंके समान आकारवाले हो, शिवकी सेवामें देने योग्य हैं । सुन्दर एवं स्निग्व दर्पणं जो दिव्य गन्वसे अनुलिस, सव ओरसे रत्नोंद्वारा आच्छादित तथा सुन्दर हारोंसे विभूषित हो, भगवान् शंकरको अर्पित करना चाहिये । उनके पूजनमें इंस, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान् उज्ज्वल तथा गम्भीर ध्वनि करनेवाले शङ्कका उपयोग करना चाहिये, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागोंमें रत्न एवं सुवर्ण जड़े गये हों। शङ्कके सिवा नाना प्रकारकी ध्वनि करनेवाले सुन्दर काइल ( वाद्यविशेष ), जो सुवर्णनिर्मित तथा मोतियाँसे अलंकृत हों, बजाने चाहिये। इनके अतिरिक्त मेरी, मुदङ्ग, मुरज, तिमिच्छ और पटह आदि वाजे भी, जो समुद्रकी गर्जनाके समान ध्वनि करनेवाले हों, यत्नपूर्वक जुटाकर रखने चाहिये । पूजाके सभी पात्र और भाण्ड भी मुवर्णके ही बनवाये। परमात्मा महेश्वर शिवका मन्दिर राजमहलके समान बनवाना चाहिये, जो शिल्पशास्त्रमें वताये हुए लक्षणोंसे युक्त हो । वह ऊँची चहारदीवारीसे विरा हो । उसका गोपुर इतना ऊँचा हो कि पर्वताकार दिखायी दे । वह अनेक प्रकारके रहोंसे आच्छादित हो । उसके दरवाजेके पाटक सोनेके बने हुए हों । उस मन्दिरके मण्डपमें तपाये हुए सोने तथा रतोंके सैकड़ों खम्मे लगे हों " चँदोवेमें मोतियोंकी लड़ियाँ लगी हुई हों। दरवाजेके फाटकमें मूँगे जड़े गये हों । मन्दिरका शिखर सोनेके बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटोंसे अलंकृत एवं अस्त्रराज त्रिशुलसे चिह्नित हो।

न्यायोपार्जित द्रव्योंसे भक्तिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये । यदि कोई अन्यायोपार्जित द्रव्यसे भी भक्तिपूर्वक शिवजीकी पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगताः क्योंकि भगवान् भावके वशीभृत हैं। न्यायोपार्जित घनसे भी यदि कोई विना भक्तिके पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिळताः क्योंकि पूजाकी सफलतामें भक्ति है। कारण है। भक्तिसे अपने वैभवके अनुसार भगवान् शिवके उद्देश्यसे को कुछ किया जाय वह थोड़ा हो या बहुतः करनेवाला फ़नी हो या दरिद्रः दोनोंका समान फल है। जिसके पास बहुक थोड़ा बन है, वह मानव भी भक्तिभावसे प्रेरित होकर भगवान शिवका पूजन कर सकता है, किंतु महान् वैभवशाली भी बदि भक्तिहीन है तो उसे शिवका पूजन नहीं करना चाहिये। शिवके प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिवाराधनाके फलका भागी नहीं होता; क्योंकि आराचनामें भक्ति ही कारण है। # शिवके प्रति भक्तिको छोड़कर कोई अत्यन्त उग्र तपस्याओं और सम्पूर्ण महायज्ञेंसे भी दिव्य शिवधाममें नहीं जा सकता । अतः श्रीकृष्ण ! सर्वत्र परमेश्वर शिवके आराधनमें भक्तिका ही महत्त्व है। यह गुद्धारे भी गुक्रतर बात है। इसमें संदेश नहीं है।

पांपके मंहासागरको पार करनेंके लिये भगवान् शिवकी भक्ति नौकाके समान है। इसलिये जो भक्तिभावसे युक्त है, उसे रजोगुण और तमोगुणसे क्या हानि हो सकती है. भीकृष्ण ! अंन्त्यज, अधम, मूर्ख अथवा प्रतित संनुष्य भी यदि भगवान् शिवकी शरणमें चला जत्यः तो वह समस्त देवताओं एवं असुरोंके लिये भी पूजनीय हो ज़ाता है। अनः सर्वथा प्रयत करके भक्तिभावसे ही शिवकी पूजा करे क्योंकि अभक्तोंको कहीं भी फल नहीं मिलता।

पद्माक्षर मन्त्रके जप तथा भगवान् भिवके भजन-पूजनकी महिमा, अग्निकार्यके लिये कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवाधिकी स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भसके संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन

उपमन्य कहते हैं -यदुनन्दन ! कोई बड़ा भारी पाप इरके भी भक्तिभावसे पश्चाक्षर भन्त्रद्वारा यदि देवेश्वर शिवका बूबन करे तो वह उस पापसे मुक्त हो जाता है । जो भक्ति-भावते पञ्चाक्षर मन्त्रद्वारा एक ही बार शिवका पूजन कर लेता है, वह भी शिवमन्त्रके गौरववश शिवधामको चला जाता है। बो मृद दुर्छभ मानव-जन्म पाकर भगवान् शिवकी अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है; क्योंकि वह बोबका सावक नहीं होता । जो दुर्लभ मानव-जन्म पाकर विनाकपाणि महादेवजीकी आराघना करते हैं, उन्होंका जन्म बद्धा है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं । जो भगवान् शिवकी अक्तिमें तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान् शिवके बामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिवके चिन्तनमें लगे रहते हैं, वे कभी दु:खके भागी नहां होते । † मनोहर भवन, हाव, भाव, विलाससे विभूषित तहणी स्त्रियाँ और जिससे पूर्ण तृति हो जायः इतना घन-ये सब भगवान् शिवकी आराधनाके फल हैं । जो देवलोकमें महान् भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान् शिवके चरणारविन्दींका चिन्तन करते हैं। सौभाग्य, कान्तिमान् रूप, बल, त्याग, दयाभाव, शूरता और विश्वमें विख्याति—ये सब वातें भगवान शिवकी पूजा करनेवाले लोगोंको ही मुलभ होती हैं। इसलिये जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान् शिवमें मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिये। बीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है, जवानी शीव्रतासे बीती जा रही है और रोग तीवगतिसे निकट आ रहा है, इसलिये सबको पिनाकपाणि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये, जबतक मृत्यु नहीं आती है, जयतक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता है और जवतक इन्द्रियोंकी राक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तबतक ही भगवान् शंक्रकी आराधना कर छो। भगवान् शिवकी आराधनाके समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकोंमें नहीं है। 🕸

 भक्तवा प्रचोदितः कुर्यादश्यविचोऽपि मानवः। महाविभवसारोऽपि न कुर्याद् दधाच्छिवे अक्तिविवर्जितः। न तेन फलभाक स स्याद् अक्तिरेवात्र कारणम्।। (शि० पु० वा० सं० उ० खं० २५। ५१-५२)

† हुँछेभं प्राप्य मानुष्यं येऽर्चयन्ति पिनाकिनम् ॥ तेषां हि सफलं जन्म कृतार्थास्त्रे नरोत्तमाः। भवभक्तिपरा भवसंसरणोबुका न ते दुःखस भागिनः॥

र् त्वरितं जीवितं याति त्वरितं याति यौवनम् ॥ तसात्पूज्यः पिनाक्षृक् । यावन्नायाति तावत्पूजव

भवप्रणतचेतसः ॥ (शि० पु० वा० सं० उ० खं० २६।१५-१७)

मरणं यावन्नाक्रमते शंकरम् । न शिवार्चनतुल्योऽस्ति धर्मोऽन्यो भुवनत्रये॥ ( शि॰ पु० वा० सं० उ० ख० २६।२१-२३)

• अव मैं अभिकार्यक्रां वर्णन करूँगा । कुँण्डमें, स्थण्डिल-पर, वेदीमें, लोहेके इवनपात्रमें या नूतन मुन्दर मिट्टीके पात्रमें विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके उसका संस्कार करे। तत्पश्चान् वहाँ महादेवजीकी आराधना करके होमकर्म आरंग्म करे । कुण्ड दो वा एक हाथ लंबा-चौड़ा होना चाहिये। वेदीको गोल या चौकोर बनाना चाहिये। साथ ही मण्डल भी मनाना आयस्यक है। कुण्ड विस्तृत और गहरा होना चाहिये। उसके मध्यभागमें अष्टदल-कमल अङ्कित करे । वह दो या चार अंगुल ऊँचा ही। कुण्डके भीतर दो वित्तेकी ऊँचाईपर नाभिकी स्थिति बतायी गयी है। मध्यमा अंगुलिके मध्यम , और उत्तम पर्वों के बराबर मध्यभाग या कटिभाग जानना चाहिये। साधु पुरुष चौत्रीस अंगुलके बरावर एक हाथका गरिमाण बताते हैं । कुण्डकी तीन, दो या एक मेखला होनी चाहिये। इन् मेखलाओंका इस तरह निर्माण करे, जिससे कुण्डकी शोभा बढ़े। मुन्दर और चिकनी योनि बनाये, जिसकी आकृति पीपलके पत्तेकी भाँति अथवा हाथीके अधरोष्ठके समान हो; कुण्डके दक्षिण या पश्चिम भागमें मेखलाके बीचो-बीच सुन्दर योनिका निर्माण करना चाहिये, जो मेखलासे कुछ नीची हो । उसका अग्रभाग कुण्डकी ओर हो तथा वह मेखला-को कुछ छोड़कर बनायी गयी हो। वेदीके लिये ऊँचाईका कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालूकी होनी चाहिये। गायके गोबर या जलसे मण्डल बनाना चाहिये। पात्रका परिमाण नहीं बताया गया है । कुण्ड और मिट्टीकी वेदीको गोवर और • जलसे लीपना चाहिये । पात्रको घोकर तपाये तथा अन्य वस्तुओंका जलसे प्रोक्षण करे । अपने अपने गृह्यसूत्रमें बतायी हुई ब्रिधिके अनुसार कुण्डमें और वेदीपर उल्लेखन ( रेखा ) करे । (रेखाओंपरसे मृत्तिका लेकर ईशानकोणमें फेंक दे।) फिर अग्निके उस आसनका कुशों अथवा पुष्पोंद्वारा जलसे प्रोक्षण करे । तत्पश्चात् पूजन और हवनके लिये सब प्रकारके द्रव्योंका संग्रह करे। धोनेयोग्य वस्तुओंको धोकर प्रोक्षणीके जलसे॰ उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करे। इसके बाद सूर्यकान्त मणिसे प्रकट, काष्ट्रसे उत्पन्न, श्रोत्रियकी अग्निशालामें संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्निको आधारसहित ले आये । उसे कुण्ड अथवा वेदीके ऊपर तीन बार प्रदक्षिण-क्रमचे घुमाकर अग्निवीज (रं) का उचारण करके उस अग्निको उक्त कुण्ड या वेदीके आसनपर स्थापित कर दे। कुण्डमें स्थापित करना हो तो योनिमार्गसे अस्निका आधान करे और वेदीपर अपने सामनेकी ओर अग्निकी स्थापना

करे । योनिप्रदेशके पास स्थित विद्वान् पुरुष समस्त कुण्डको अग्निसे संयुक्त करे । साथ ही यह भावना करे कि अपनी नाभिके भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं, वे ही नाभिरम्ध्रसे चिनगारीके रूपमें निकलकर बाह्य अग्निमें मण्डलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्निपर समिधा रखनेसे लेकर बीके संस्कार-पर्यन्त सारा कार्य मन्त्रज्ञ पुरुष अपने गृह्यसूत्रमें बताये रुए क्रमसे मूलमन्त्रद्वारा सम्पन्न करें। तदनन्तर शिक्मूर्तिकी पूजा करके दक्षिण पार्श्वमें मन्त्र-न्यास करे और घृतमें घेनुमुद्राका प्रदर्शन करे। सुक और खवा--- ये दोनों धातुके बने हुए हीं तो प्रहण करने योग्य हैं । परंतु कींसी, छोहे और शीशेके बने हुए खुक, खुवाको नहीं प्रहण करना चाहिये अथवा यह-सम्बन्धी काष्टके बने हुए सक् ब्लूज प्राह्म हैं । स्मृति या द्याव-शास्त्रमें जो विहित हों, वे भी ग्राह्म हैं अथवा ब्रह्मच्छ (पलास या गूल्फ़) आदिके छिद्ररहित विचले दो पत्ते लेकर उन्हें कुशसे पोंछे और अग्निमें तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करे । उन्हीं पत्तोंको खुक् और खुवाका रूप दे उनमें घी उठाये और अपने गृह्मसूत्रमें बताये हुए क्रमसे शिव-बीज ( ॐ ) सहित आठ बीजाक्षरोंद्वारा अग्निमें आहुति दे । इससे अग्निका संस्कार सम्पन्न होता है । वे बीज इस प्रकार हैं---भ्रं स्तुं हुं श्रुं पुं डूं हुं। ये सात हैं, इनमें शिव-बीज (ॐ) को सम्मिल्ति कर्लेनेपर आठ बीजाक्षर होते हैं । उपर्युक्त सात बीज कमशः अग्निकी सात जिह्नाओंके हैं । उनकी मध्यमा जिह्वाका नाम बहुरूपा है । उसकी तीन शिखाएँ हैं। उनमेंसे एक शिखा दक्षिणमें और दूसेरी वाम दिशा ( उत्तर ) में प्रज्वलित होती है और बीचवाली शिखा बीचमें ही प्रकाशित होती है । ईशानकोणमें जो जिहा है, उसका नाम हिरण्या है । पूर्व दिशामें विद्यमान जिह्ना कनका नामसे प्रसिद्ध है । अग्निकोणमें रक्ता, नैर्ऋत्यकोणमें कृष्णा और वायव्यकोणमें सुप्रभा नामकी जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिममें जो जिह्ना प्रज्वित होती है, उसका नाम मरुत् है । इन सबकी प्रभा अपने-अपने नामके अनुरूप है। अपने-अपने बीजके अनन्तर क्रमशः, इनका नाम हेना चाहिये और नामके अन्तमें स्वाहाका प्रयोग करना चाहिये। इस तरह जो जिह्नामन्त्र बनते हैं, उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक

१. ओं भ्रं तिशिखाये बहुरूपाये स्वाहा (दक्षिणे मध्ये उत्तरे च) ३। ओ स्तुं हिरण्याये स्वाहा (पेशान्ये) १। ओ ब्रं कनकाये स्वाहा (पूर्वस्थाम्) १। ओ श्रुं स्काये स्वाहा (आग्नेय्याम्) १। ओ पुं कृष्णाये स्वाहा (नैक्र्यांग्) १।

जिह्नाके छिये एक-एक घीकी आहुति दे, परंतु मध्यमाकी तीन जिह्नाओंके लिये तीने आहुतियाँ दे । कुण्डके मध्यभागमें परं बहुये खाहा' बोलकर तीन आहुतियाँ दे । वे आहुतियाँ धी अथवा समिधासे देनी चाहिये । आहुति देनेके पश्चात् अग्निमें जलका सेचन करे । ऐसा करनेपर वह अग्नि भगवान शियकी हो जाती है। फिर उसमें शिवके आसनका चिन्तन करे और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान् शिवका आवाहन करके पूजन करे । पाद्य-अर्घ्य आदिसे छेकर दीपदानपर्यन्त पूजन करके अग्निका जलसे प्रोक्षण करे । तत्पश्चात् समिधाओंकी आहुति दे। वे समिधाएँ पलासकी या गूलर आदि दूसरे यज्ञिय बृक्षकी होनी चाहिये । उनकी छंत्राई वारह अंगुलकी हो । समिधाएँ टेड़ी न हों िस्वतः सूली हुई भी न हों । उनके छिलके न उत्तरे हों तथा उनपर किसी प्रकारकी चोट न हो । सब समिधाएँ एक-सी होनी चाहिये । दस अंगुल लंबी समिधाएँ भी हवनके लिये विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका अङ्गुलिके समान होनी चाहिये अथवा प्रादेशमात्र (अंगुठेसे छेकर तर्जनीपर्यन्त) छंत्री समिधाएँ उपयोगमें लानी चाहिये। यदि उपयुक्त समिधाएँ न मिलें तो जो मिल सकें, उन सबका ही इवन करना चाहिये। सिमधा-इवनके बाद बीकी आहुति दे। बीकी धारा दूर्वोदलके समान पतली और चार अंगुल लंबी हो । उसके बाद अन्नकी आहति देनी चाहिये, जिसका प्रत्येक ग्रास सोलह-सोलह मारोके बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल-इन सबमें घी मिलाकर यथा-सम्भव मध्य, लेह्य और चोध्यका भी मिश्रण करे तथा इन सबकी यथाशक्ति दसः पाँच या तीन आहुतियाँ दे अथवा एक ही आहुित दे। खुवासे, समिधासे, खुकूसे अथवा हाथसे आहुति देनी चाहिये। उसमें भी दिच्य तीर्थसे अथवा ऋषितीर्थसे आहुति देनेका विधान है; यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य न मिलें तो किसी एक ही द्रव्यसे श्रद्धापूर्वक आहुति देनी चाहिये। प्रायश्चित्तके लिये मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके बीन आहुतियाँ दे । फिर होमावशिष्ट घृतसे सुक्को भरकर उसके अग्रभागमें फूल रावकर उसे दर्भतिहत अधोष्ठश्च खुबासे ढक दे। इसके बाद खड़ा हो उसे अञ्जलिमें लेकर 'ओं नम: शियाय वीषट' का उद्यारण करके जीके तुस्य घीकी धाराकी आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्निमें पूर्ववत् जलका छींटा दे। तलश्चात् देवेश्वर शिवका विवर्जन करके अभिकी रक्षा करे।

ओ इं सुद्रनायै स्वाहा (पश्चिनायाम् ) १। ओं दं मरुक्षिहायै स्वाहा ( वायक्ते ) १ ।

फिर अग्निका भी विसर्जन करके भावनाद्वारा नाभिमें स्थापित करके नित्य यजन करे।

 अथवा शिवशास्त्रमें बताबी हुई पद्धतिके अनुसार वागीस्वरीके गर्भसे प्रकट हुए अग्निदेवको लाकर विधिवृत् संस्कार करके उनका यूजन करे । फिरु समिधाका आधान करके सब ओरसे परिधियोंका निर्माण करे । इसके बाद वहाँ दो-दो पात्र रखकर शिवका यजन करके प्रोक्षणीपात्रका शोर्धन करे। उस पात्रके जलसे पूर्वोक्त वस्तुओंका प्रोक्षण करके जलसे भरे हुए प्रणीतापात्रको ई्शानकोणमें रक्ते । घीके संस्कारतकका सारा कार्य करके सुक् और खुवाका संशोधन करे । तदनन्तर पिता शिवद्वारा माता वागीश्वरीका गर्भाधान, पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कारके निमित्त पृथक्-पृथक् आहुति दे और गर्भसे अग्निके उत्पन्न होनेकी भावना करे। उनके तीन पैर, सात हाथ, चार सींग और दो मस्तक हैं। मधुके समान पिङ्गलवर्णवाले तीन नेत्र हैं। सिरपर जटाजूट और चन्द्रमाका मुकुट है । उनकी अङ्गकान्ति लाल है। लाल रंगके ही वस्त्र, चन्दन, माला और आसूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं । सब लक्षणोंसे सम्पन्न, यशोपवीत-धारी तथा त्रिगुण मेखलासे युक्त हैं । उनके दायें हाथोंमें शक्ति है, सक और सुवा है तथा वार्ये हाथोंमें तोमर, ताड़का पंखा और घीसे भरा हुआ पात्र है । इस आकृतिमें उत्पन्न • हुए अग्निदेवका ध्यान करके उनका 'जातकर्म' संस्कार करे । तत्पश्चात् नालच्छेदन करके सूतककी शुद्धि करे । फिर आहुति देकर उस शिवसम्बन्धी अग्निका रुचि नाम रक्खे । इसके बाद माता-पिताका विसर्जन करके चूडाकर्म और उपनयन आदिसे लेकर आप्तोर्यामपर्यन्त संस्कार करे ।\* तत्रश्चात् घृतधारा आदिका होम करके स्विष्टकृत् होम करे। इसके बाद 'रं' बीजका उच्चारण करके अग्निपर जलका छींटा -डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वरगण और उनके अस्त्रोंका सब ओर क्रमशः पूजन करके धूपः दीप

अपनयनसे आप्तोर्यानपर्यन्तः संस्कारोंकी नामावली इस प्रकार है-उपनयन, व्रतबन्ध, समावर्तन, विवाह, उपाकमे, जत्सर्जन, ( सात पाक-यश--) हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिइरण, प्रत्यवरोहण, अष्टकाहोम, (सात हविर्यश्वसंस्था—) अन्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयणेष्टि, निरूद्धप्शुवन्य, सौत्रामणि, ( सात सोमयश-संस्था— ) अग्निष्टोम, अत्यन्निष्टोम, उन्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तीयीम ।

आदिकी सिद्धिके लिये अभिको अलग निकालकर कर्मविधिका काता पुरुष पुनः घृतयुक्त पूर्वोक्त होम-द्रव्य तैयार करके अग्निमें आसनकी कल्पना (भावना) करे और उसपर पूर्ववत् महादेव और महादेवीका आवाहन, पूजन करके पूर्णाहुनिपर्यव्य सब कार्य सम्पन्न करे।

• अथवा अपने आश्रमके लिये शास्त्रविहित अग्निहोत्र-कर्म करके उसे मगवान् शिवको समर्पित करे । शिवाश्रमी पुँरुष "इन सव" वार्तोंको, समझकर होम-कर्म करे । इसके लिये दूसरी कोई विधि नहीं है । शिवामिका भस्म संप्रहणीय है। अग्निहोत्र-कर्मका भस्म भी संग्रह करनेके षोग्ब है। वैवाहिक अग्निका भस्म भी जो परिपक्क, पवित्र एवं अगिन्धित हो, संग्रह करके रखना चाहिये । कपिला गायका वह गोवर, जो गिरते समय आकाशमें ही दोनों हाथोंपर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है । वह यदि अधिक गीला षा अधिक कड़ा न हो, दुर्गन्धयुक्त और सूखा हुआ न हो तो अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वीपर गिर गया हो तो उसमेंसे ऊपर और नीचेके हिस्सेको त्यागकर बीचका भाग ले ले। उस गोबरका पिण्ड बनाकर उसे शिवाग्नि आदिमें मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक छोड़ दे जत्र वह पक जाय, तत्र उसे निकाल ले। उसमें जितना अधाका हो, उसको और जो भाग बहुत अधिक पक गया हो, उसको भी त्यागकर क्वेत भस्म ले ले और उसे घोटकर चूर्ण वना दे । इसके बाद उसे भस्म रखनेके पात्रमें रख दे । भस्मगात्र धातुका, लकड़ीका, सिट्टीका, पत्थरका अथवा और किसी वस्तुका बनवा ले। वह देखनेमें सुन्दर होना चाहिये । उसमें रक्खे हुए भस्मको बनकी भाँति किसी ग्रुभ, ग्रुद्ध एवं समतल स्थानमें रक्खे। किसी अयोग्ब या अपवित्रके हाथमें भस्म न दे । नीचे अपवित्र खानमें भी न डाले। नीचेके अङ्गोंसे उसका स्पर्श न करे। असंकी न तो उपेक्षा करे और न उत्तै लॉवे ही । शास्त्रोक्त समयपर उस पात्रसें भस्म लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक अपने **ब्लाट** आदिमें लगाये । दूसरे समयमें उसका उपयोग न करें और न अयोग्य व्यक्तियोंके हाथमें उसे दे। भगवान्

शिवका विसर्जन न हुआ हो, तभी भसा संग्रह कर छे; क्योंकि विसर्जनके बाद उसपर चण्डका अधिकार हो जाता है।

जब अभिकार्य सम्पन्न कर लिया जायः तव शिवशास्त्रोत्त मार्गसे अथवा अपने गृह्यस्त्रमें वतायी हुई विधिसे बलिकमें करे । तदनन्तर अच्छी तरह लिपे-पुते मण्डलमें विद्यासनको विछाकर विद्याकोशकी स्थापना करके कमशः पुष्प आदिके द्वारा यजन करे । विद्याके सामने गुरुका भी मण्डल बनाकर वहाँ श्रेष्ठ आसन रक्खे और उसपर पुष्प आदिके द्वारा गुरुकी पूजा करे। तदनन्तर पूजनीय पुरुषोंकी पूजा करे और भूखोंको भोजन कराये । इसके बाद स्वयं मुखपूर्वक ग्रुद्ध अन्न भोजन करे । वह अन तत्काल भगवान शिवको निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो । उसे आत्मग्रुद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक भोजन करे। जो अन्न चण्डको सप्तर्पित हो, उसे छोभवश यहण न करे । गन्ध और पुर्ध्यमाला आदि जो अन्य वस्तुएँ हैं, उनके लिये भी यह विधि समान ही है अर्थात चण्डका भाग होनेपर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये। वहाँ विद्वान पुरुष 'मैं ही शिव हूँ' ऐसी बुद्धि न करे। भोजन और आचमन करके शिवका मन-ही-मन चिन्तन करते हुए मूलमन्त्रका उचारण करे । रोष समय शिवशास्त्रकी कथाके श्रवण आदि योग्य कार्योंमें विताये । रातका प्रथम प्रहर वीत जानेपर मनोहर पुजा करके शिव और शिवाके लिये एक परम सुन्दर शस्या प्रस्तुत करे । उसके साथ ही भस्य, भोज्य, वस्त्र, चन्दन और पुष्पमाला आदि भी रख दे । मनसे और क्रियाद्वारा भी सब सुन्दर ब्यवस्था करके पवित्र हो महादेवजी और महादेवीके चरणोंके निकट शयन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह वहाँ अपनी पत्नीके साथ शयन करे। जो गृहस्थ न हों, वे अकेले ही सोयें । उप:काल आया जान मन-ही-मन पार्वतीदेवी तथा पार्षदांसहित अविनाशी भगवान शिवको प्रणाम करके देशकालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करे । फिर यथाराक्ति राङ्क आदि वाद्योंकी दिव्य ध्वनियोंसे महादेव और महादेवीको जगाये । ईसके वाद उस समय खिले हुए परम मुगन्धित पुष्योंद्वारा शिवा और शिवकी पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरम्भ करे।

# काम्य कर्मके प्रसङ्गमें शक्तिसहित पञ्चमुख महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन

तदनन्तर शिवाश्रमसेवियोंके लिये नैमित्तिक कर्मकी विधि बताकर उपमन्युजीने कहा—यदुनन्दन! अब मैं काम्य-कर्मका वर्णन कहाँगा, जो इहलेक और परलेकमें भी फल देनेवाला है । दोवों तथा माहेश्वरोंको क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिये। जैसे शिव और महेश्वरने यहाँ अत्यन्त भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और माहेश्योंमें

भी अविक भेद नहीं है । जो मनुष्य शिवके आश्रित रहकर ुशानयज्ञमें तत्पर होते हैं, वे दौव कहलाते हैं और जो शिवाश्रित भक्त भूतलपर कर्मयज्ञमें संलग्न रहते हैं, वे महान् ईश्वरका यजन करनैके कारण माहेश्वर कहे गये हैं। इसलिये ज्ञानयोगी शैवोंको अपने भीतर भगवान्द्वारा कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये और कर्मपरायण माहेश्वरोंको बाहर विहित द्रव्यों तथा अपकरणोंद्वारा उसका सम्पादन करना चाहिये। आगे क्ताये जानेवाले कर्मके प्रयोगमें उनके लिये कोई भेद

गन्ध, वर्ण और रस आदिके द्वारा विधिपूर्वक भूमिकी परीक्षा करके मनोऽभिलिषत स्थानपर आकाशमें चँदोवा तान दे और उस स्थानको मलीमाँति लीप-पोतकर दर्पणके ममान खच्छ बना दे। तत्यश्चात् शास्त्रोक्त मार्गसे वहाँ ग्रहले पूर्वदिशाकी कल्पना करे। उस दिशामें एक या दो हाथका मण्डल बनाये । उस मण्डलमें सुन्दर अष्टदल कमल अङ्कित करे । कमलमें कर्णिका भी होनी चाहिये। यथासम्भव संचित रहा और सुवर्ण आदिके चूर्णसे उसका निर्माण करे। वह अत्यन्त शोभायमान और पाँच आवरणोंसे युक्त हो । कमलके आठ दलोंमें पूर्वादि क्रमसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंकी कल्पना करै तथा उनके केसरोंमें शक्तिसहित वामदेव आदि आठ रहोंको पूर्वादि-दलके क्रमसे स्थापित करे। कमलकी कर्णिकामें वैराग्यको स्थान दे और बीजोंमें नवशक्तियोंकी स्थापना करे। कमलके कन्दमें शिव-सम्बन्धी धर्म और नालमें शिव-सम्बन्धी ज्ञानकी भावना करे । कर्णिकाके ऊपर अग्रिमण्डल, सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डलकी भावना करे। इन मण्डलोंके कपर शिवतत्त्वः विद्यातत्त्व और आत्मतत्त्वका चिन्तन करे। सम्पूर्ण कमलासनके ऊपर मुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकारके विचित्र पुष्पांसे अलंहतः, पाँच आवरणींसहित भगवान् शिवका माता पार्वतीके साथ पूजन करे । उनकी अङ्गकान्ति गुद्ध स्स्टिक मणिके समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तकपर विद्युन्मण्डलके समान चमकीली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बदाता है । वे व्यावचर्म धारण किये हुए हैं । उनके • मुखारविन्दपर बुछ-कुछ मन्द मुसकानकी छटा छा रही है। उनके हाथकी इथेलियाँ और पैरोंके तलवे लाल कमलके समान अरुण प्रभासे उद्गासित हैं । वे भगवान् शिव समस्त शुभावक्षणोसे सम्पन्न और सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हैं। र्डनके हाथोंमें उत्तमोत्तम दिव्य आयुष शोभा पा रहे हैं और

अङ्गोंमें दिव्य चन्दनका लेप लगा हुआ है । उनके पाँच मुख और दस मुजाएँ हैं। अर्धचन्द्र उनकी शिखाके मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे उद्घासित एवं सीम्य है। असमें तीन नेत्ररूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिरपर बाल्चन्द्रमांका मुकुर शोभा पाता है। दक्षिणमुख नील जलधरके समान स्याँग्न प्रभासे भासितः होता है। उसकी भौंहें टेही हैं। वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल-लाल आँखें इष्टिगोचर होती हैं दाढ़ोंके कारण वह मुख विकशूल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसीके लिये भी कठिन है। उसके अधरपछव फड़कते रहते हैं । उत्तरवर्ती मुख मूँगेकी भाँति लाल है। काले-काले केरापारा उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसैमें विभ्रमविलाससे युक्त तीन नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्द्धचन्द्रमय मुकुटसे विभूषित है । भगवान् शिवका पश्चिम मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल तैथा तीन नेत्रोंसे प्रकाशमान है। उसका मस्तक चन्द्रलेखाकी शोभा धारण करता है। वह मुख देखनेमें सौम्य है और मन्द मुस्कानकी शोभासे उपासकोंके मनको मोहे लेता है। उनका पाँचवाँ मुख स्फटिकमणिके समान निर्मल, चन्द्रलेखासे समुज्ज्वल, अत्यन्त सौम्य तथा तीन प्रफुछ नेत्रकमलोंसे प्रकाशमान है।

भगवान् शिव अपने दाहिने हाथोंमें शूल, परशु, वज्र, खड़ और अग्नि धारण करके उन सवकी प्रभासे प्रकाशित होते हैं तथा बायें हाथोंमें नाग, बाण, घण्टा, पाश तथा अड्डूक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरोंसे लेकर घुटनोंतकका भाग निवृत्तिकलासे सम्बद्ध है। उससे ऊपर नाभितकका भाग प्रतिष्ठाकलासे, कण्ठतकका भाग विद्याकलासे, लूलाटतकका भाग शान्तिक लासे और उसके ऊपरका भाग शान्त्यतीता-कलासे संयुक्त है । इस प्रकार वे पञ्चाध्वव्यापी तैथा साक्षात् पञ्चकलामय शरीरधारी हैं । ईशानमन्त्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मन्त्र उन पुरातनदेवका मुख है। अघोरमन्त्र हृदय है। वामदेवमन्त्र उन महेश्वरका गुह्मभाग है और सद्योजातमन्त्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति अइतीस कलामयी \* है। परमेश्वर शिवका विग्रह मातृका-( वर्णमाला )-

• \* कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण—के सात तत्त्व, पन्नभूत, पञ्चतन्मात्रा, दस इन्द्रियाँ, चार । अन्तःकरणः और पाँच शब्द आदि विषय—ये छत्तीस तत्त्व हैं। ये सब तत्त्व जीवके श्रीरमें होते हैं। परमेश्वरके श्रीरको शाक्त (शक्तिस्वरूपः एवं चिन्मय ) तथा मन्त्रमय बताया गया है। इन दो तत्त्वोंकीः सय, पञ्चन्नहा ('ईशानः सर्वविद्यानां' इत्यादि पाँच मन्त्र) सय, प्रणवमय तथा हंसशक्तिसे समन्न है। इच्छाशक्ति उनके अङ्गमें आरूढ़ है, ज्ञानशक्ति दक्षिण भागमें है तथा क्रियाशक्ति वामभागमें विराजमान है। वे त्रितत्त्वमय हैं अर्थात् आत्मसत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व उनके स्वरूप हैं। वे. सदास्त्रिव साक्षात् विद्यामूर्ति हैं। इस प्रकार उनका स्थान करना चाहिये।

मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना और सकलीकरणकी क्रिया करके मूलमन्त्रसे ही यथोन्तित रीतिसे क्रमशः पाद्य आदि विशेषार्थ्यपर्नत् पूजन करे । फिर पराशक्तिके साथ साक्षात् मूर्तिमान् शिवका पूर्वोक्त मूर्तिमं अश्वाहन करके सदसद्व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेवका गन्धादि पञ्चोपचारांसे पूजन करे । पाँच ब्रह्ममन्त्रोंसे, छः अङ्गमन्त्रोंसे, मातृका-मन्त्रसे, प्रणवसे, शक्तियुक्त शिवमन्त्रसे, शान्त तथा अन्य वेदमन्त्रोंसे अथवा केवल शिवमन्त्रसे उन परम देवकः पूजन करे । पाद्यसे लेकर व मुखशुद्धिपर्यन्त पूजन सम्मन्न करके इष्टदेवका विसर्जन किये विना ही क्रमशः पाँच आवरणोंकी पूजा आरम्भ करे ।

( अध्याय २८-२९ )

# आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसे पूजनकी महिमाका वर्णन

उपमन्यु कहते हैं—यदुनन्दन ! पहले शिवा और शिवके दायें और वायें भागमें क्रमशः गणेश और कार्तिकेयका गन्ध आदि पाँच उपचारोंद्वारा पूजन करे । फिर इन सबके चारों ओर ईशानसे लेकर सद्योजातपर्यन्त पाँच ब्रह्ममूर्तियों-का शक्तिसहित क्रमशः पूजन करे । यह प्रथम आवरणमें किया खानेवाला पूजन है । उसी आवरणमें हृदय आदि छः अङ्गों तथा शिव और शिवाका अग्निकोणसे लेकर पूर्वदिशापर्यन्त आठ दिशाओंमें क्रमशः पूजन करे । वहीं वामा आदि श्रक्तियोंके साथ वाम आदि आठ ह्रोंकी पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः पूजा करे । यह पूजन वैकल्पिक है । यदुनन्दन ! यह मैंने तुमसे प्रथम आवरणका वर्णन किया है ।

अव प्रमपूर्वक दूसरे आवरणका वर्णन किया जाता है, श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व दिशावाले दलमें अनन्तका और उनके वामभागमें उनकी शक्तिका पूजन करे। दक्षिण दिशावाले दलमें शक्तिसहित सूक्ष्मदेवकी पूजा करे। पश्चिम दिशाके दलमें शक्तिसहित शिवोत्तमका, उत्तर दिशावाले इलमें शक्तियुक्त एकनेत्रका, ईशानकोणवाले दलमें एक-इद और उनकी शक्तिका, अग्निकोणवाले दलमें त्रिमूर्ति और उनकी शक्तिका, नैत्रईत्यकोणके दलमें शीकण्ठ और उनकी शक्तिका तथा वायव्यकोणवाले दलमें शिक्तण्ठ और उनकी शक्तिका तथा वायव्यकोणवाले दलमें शिक्तण्ठित शिखण्डीशका पूजन करे। समस्त चक्त्यर्तियोंको भी द्वितीय आवरणुमें ही पूजा करनी चाहिये। तृतीय आवरणमें शक्तियों-स्रहित अष्टमूर्तियोंका पूर्वादि आठों दिशाओंमें क्रमशः पूजन करे। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उन्न, भीम और

महादेव-ये क्रमदाः आठ मृर्तियाँ हैं। इसके बाद उसी आवरणमें इक्तियोंसहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील-लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपर्दीश (या कपालीश )—ये ग्यारह मूर्तियाँ हैं। इनमेंसे जो प्रथम आठ मूर्तियाँ हैं, उनका अग्निकोणवाले दलसे लेकर पूर्विदेशापर्यन्त आठ दिशाओंमें पूजन करना चाहिये । देवदेवको पूर्वदिशाके दलमें स्थापित एवं पूजित करे और ईशानका पुनः अग्निकोणमें स्थापन-पूजन करे। फिर इन दोनोंके बीचमें भवोद्भवकी पूजा करे और उन्होंके बाद कपालीश या कपदीशका स्थापन-पूजन करना चाहिये। उस तृतीय आवरणमें फिर वृषभराजका पूर्वमें, नन्दीका दक्षिणमें, महाकालका उत्तरमें, शास्ताका अन्निकोणके दलमें, मातृकाओंका दक्षिण दिशाके दलमें, गणेशजीका नैक्र्युत्य कोणके दलमें, कार्तिकेयका पश्चिम दलमें, ज्येष्ठाका वायव्य कोणके दलमें, गौरीका उत्तरदलमें, चण्डका ईशानकोणमें तथा शास्ता एवं नन्दीश्वरके बीचमें मुनीन्द्र दृषभका यजन करे। महाकालके उत्तरभागमें पिङ्गलका, शास्ता और मातृकाओंके बीचमें भृङ्गीश्वरकाः मातृकाओं तथा गणेराजीके बीचमें वीरमद्रका, स्कन्द और गणेशजीके बीचमें सरस्वत देवीका, ज्येष्ठा और कार्तिकेयके बीचमें शिवचरणोंकी अर्चन करनेवाली श्रीदेवीका, ज्येष्ठा और गणाम्या (गौरी) के बीचमें महामोटीकी पूजा करे । गणाम्बा और चण्डके बीचमें दुर्गा-देवीकी पूजा करे । इसी आवरणमें पुनः शिवके अनुचर-

बोद होनेसे अड़तीस कलाएँ होती है। स्तमस जड-चेतन परमेश्वरका खरूप होनेसे उनकी मूर्तिको अड़तीस कलामयी बताया ग्रमा है। अथवा पाँच स्वर और तैंतीस ब्युजनरूप होनेसे उनके शरोरको अड़तीस कलामय कहा गया है। वर्गकी पूजा करे । इस अनुचर्त्वर्गमें ६द्रगण, प्रमथगण श्रीर भूतगण आते हैं । इन सबके विविध रूप हैं और ये सब-के-सब अपनी शक्तियोंके साथ हैं । इनके बाद एकाप्रचित्त हो शिवाके सखीवर्गका भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिये ।

इस प्रकार तृतीय आवरणके देवताओंका विस्तारपूर्वक पूजन हो जानेपर उसके बाह्यभागमें चतुर्थ आवरणका चिन्तन एवं पूजन करे। पूर्वदलमें सूर्यका, दक्षिणदलमें चतुर्मुख ब्रह्माकाः, पश्चिमदलमें रुद्रका और उत्तर दिशाके दलमें भगवान् विष्णुका पूजन करे। इन चारों देवताओं के भी रथक्-पृथक् आवरण हैं । इनके प्रथम आवरणमें छहीं अङ्गी तथा दीता आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। दीता, मूहमा, जया, भद्रा, विंभूति, विमला, अमोघा और विद्युता— इनकी क्रमशः पूर्व आदि , आठ दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरणमें पूर्वसे लेकर उत्तरतक क्रमशः चार मृतियोंकी और उनके बाद उनकी शक्तियोंकी पूजा करे । आदित्य, भास्कर, भानु और रवि-ये चार मृतियाँ क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओंमें पूजनीय हैं । तत्पश्चात् अर्कः, ब्रह्माः, रुद्र तथा विष्णु—ये चार मूर्तियाँ भी पूर्वादि दिशाओंमें पूजनीय हैं । पूर्वदिशामें विस्तरा, दक्षिण दिशामें मुतरा पश्चिम दिशामें बोधिनी और उत्तर दिशामें आप्यायिनीकी पूजा करे । ईशानकोणमें उषाकी, अग्निकोणमें प्रभाकी, नैर्ऋत्यकोणमें प्राज्ञाकी और वायव्यकोणमें संध्याकी पूजा करे । इस तरह द्वितीय आवरणमें इन सबकी स्थापना करके विधिवत् पूजा करनी चाहिये ।

तृतीय आवरणमें सोम, मङ्गल, बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ बुध, विशालबुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्चर तथा धृम्रवर्णवाले भवंकर राहु-केतुका पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करे अथवा द्वितीय आवरणमें द्वादश आदित्योंकी पूजा करनी चाहिये और तृतीय आवरणमें द्वादश राशियोंकी। उसके बाह्य भागमें सात-सात गणोंकी सब ओर पूजा करनी चाहिये। सृषियों, देवताओं, गन्धवों, नागों, अप्सराओं, ग्रामिणयों, बक्षों, बातुधानों, सात छन्दोमय अक्ष्यों तथा वालिखल्योंका पूजन करे। इस तरह तृतीय आवरणमें सूर्यदेवका पूजन करनेके पश्चात् तीन आवरणोंसहित ब्रह्माजीका पूजन करे।

पूर्व दिशामें हिरण्यगर्भका, दक्षिणमें विराट्का, पश्चिम दिशामें कालका और उत्तर दिशामें पुरुषका पूजन करें । हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनकी अङ्गकान्ति कमलके समान है, । काल जनमसे ही अञ्जनके समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणिके समान निर्मल हैं । त्रिगुण, राजस, तामस

तथा सास्विक—ये चारों भी पूर्वादि दिशाके क्रमसे प्रथम आवरणमें ही स्थित हैं।

द्वितीय आवरणमें पूर्वोदि दिशाओंके दलोंमें कमशः सनत्कुमार, सनक, सनन्दन और सनातनका पूजन करना चाहिये । तत्पश्चात् तीसरे आवरणमें ग्यारह प्रजापतियोंकी पूजा करे । उनमेंसे प्रथम आठका तो पूर्व आदि आठ दिशाओं में पूजन करे, फिर प्रोष तीनका पूर्व आदिके क्रमसे अर्थात् पूर्वे। दक्षिण एवं पश्चिममें स्थापन-पूजन करे। दक्ष, रुचि। स्यु, मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, कश्यप और वसिष्ठ—ये ग्यारह विख्यात प्रजापति हैं । इनके साथ इनकी पितयोंका भी क्रमशः पूजन करना चाहिये । प्रसूर्ति, आकृति, ख्याति, सम्भूति, धृति, स्मृति, क्षमा, संनति, अनस्या, देवमाता अदिति तथा अरुन्धती—ये सभी ऋषि-पित्रयाँ पित्रवताः सदा शिवपूजनपरायणाः कान्तिमती और प्रियदर्शना ( परम सुन्दरी ) हैं । अथवा प्रथम आवरणमें चारों वेदोंका पूजन करे, फिर द्वितीय आवरणमें इतिहास-पुराणोंकी अर्चना करे तथा तृतीय आवरणमें धर्मशास्त्र-सिहत सम्पूर्ण वैदिक विद्याओंका सव ओर पूजन करना चाहिये । चार वेदोंको पूर्वादि चार दिशाओंमें पूजना चाहिये, अन्य प्रन्थोंको अपनी रुचिके अनुसार आठ या चार भागोंमें बाँटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिये इस प्रकार दक्षिणमें तीन आवरणोंसे युक्त ब्रह्माजीकी पूजा करके पश्चिममें आवरणसहित रुद्रका पूजन करे।

ईशान आदि पाँच ब्रह्म और हृदय आदि छः अङ्गोंको स्द्रदेवका प्रथम आवरण कहा गया है । द्वितीय आवरण विद्येश्वरमय है । तृतीय आवरणमें मेद है । अतः उसका वर्णन किया जाता है । उस आवरणमें पूर्वादि दिशाओं के क्रमसे त्रिगुणादि चार मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। पूर्व दिशामें पूर्णरूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं, इनकी 'त्रिगुण' संज्ञा है (क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत्के आश्रय हैं)। दक्षिण दिशामें 'राजस' पुरुषके नामसे प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्माका पूजन किया जाता है, ये 'भव' कहळाते हैं। प्रश्चिम दिशामें 'तामस' पुरुष' अग्निकी पूजा की जाती है, इन्हींको संहारकारी हर कहा गया है । उत्तर दिशामें

१. पाशुपत-दर्शनमें विशेश्वरोंकी संख्या आठ बतायी नयी है। उनके नाम इस प्रकार हैं—अनन्त, स्क्ष्त, शिवोत्तम, एकनेन्द्र, एकरुद्र, त्रिम्तिं, श्रीकण्ठ और शिखण्डी। इनको क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित बरके इनकी पूजा करे। द्वितीय आवरणमें इन्हींकी पूजा बतायी गयी है।

'सात्तिक' पुरुष मुखदायक विष्णुका पूजन किया जाता है। ये ही विश्वपालक 'मृड' हैं। इस प्रकार पश्चिमभागमें शुम्भके शिवुरूपक्का, जो पञ्चतीस तत्त्वोंका साक्षी छन्त्रीसंवाँ तत्त्वरूप है, पूजन करके उत्तर दिशामें भगवान विष्णुका पूजन करना नाहिये।

इनके श्रथम आवरणमें वासुदेवकों पूर्वमें, अनिरुद्धको दक्षिणमं अबुम्नकी पश्चिममं और संकर्षणको उत्तरमं स्थापित कर्के इनकी पूजा करनी चाहिये । यह प्रथम आवरण बताया गया । अब द्वितीय ग्रंभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, तीनमेंसे एक राम, आप श्रीकृष्ण और हयग्रीव—ये द्वितीय आवरणमें पूजित होते हैं। तृतीय-आवरणमें पूर्वभागमें चक्रकी पूजा करे, दक्षिणभागमें कहीं भी प्रतिहत न होनेव्युले नारायणास्त्रका यजन करे, पश्चिममें पाञ्चजन्यका और उत्तरमें शार्क्वधुनुपकी पूजा करे । इस प्रकार तीन आवरणोंसे युक्त साक्षात् विश्वनामक परम हरि महाविष्णुकी, जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं, मूर्तिमें भावना करके पूजा करे । इस तरह विष्णुके चतुर्व्यूहक्रमसे चार मूर्तियोंका पूजन करके क्रमशः उनकी चार शक्तियोंका पूजन करे। प्रभाका अग्निकोणमें, सरस्वतीका नैर्ऋत्यकोणमें, गणाम्बिकाका वायव्यकोणमें तथा लक्ष्मीका ईशानकोणमें पूजन करे। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियोंका पूजन करके उसी आवरणमें लोकेश्वरोंकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं-इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरणकी विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न करके बाह्यभागमें महेश्वरके आयुधोंकी अर्चना करे । ईशानकोणमें तेजस्वी श्रिशूलकी, पूर्वदिशामें वज्रकी, अग्निकोणमें परशुकी, दक्षिणमें बाणकी, नैऋत्यकोणमें खड़की, पश्चिममें पादाकी, वायव्यकोणमें अङ्कराकी और उत्तर दिशामें पिनाककी पूजा करे । तत्पश्चात् पश्चिमाभिमुख रौद्ररूपधारी क्षेत्रपालका अर्चन

इस • तरह पञ्चम आवरणकी पूजाका सम्पादन करके समस्त आवरण-देवताओं के बाह्यभागमें अथवा पाँचवें आवरणमें ही मातृकाओं सहित महावृष्म •नन्दिकेश्वरका पूर्वदिशामें पूजन् करे। तदनन्तर समस्त देवयोनियों की चारों ओर अर्चना करे। इसके सिवा जो आकाशमें विचरनेवाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, बक्ष, राक्षिस, अनन्त आदि नागराज, उन-उन नागेश्वरों के

कुलमें उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत और भैरवोंके नायक, नाना योनियोंमें उत्पन्न हुए अन्य पादाल-वासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पैद्यु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनिके जीव, मनुष्य, नाना प्रकारके आकारवाले मृग, क्षुद्र जन्तु, ब्रह्माण्डके भीतरके लोक, कोटि॰ कोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डके बाहरके असंख्य भवन और उनके अधीश्वर तथा दसों दिशाओंमें स्थित ब्रह्माण्डके आधारभूतै रुद्र हैं और गुणजनित, मायाजनित, शक्तिजनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जडचेतनात्मक प्रपञ्च है। उन सबको शिवा और शिवके ,पार्श्वभागमें स्थित जानकर उनका सामान्यरूपसे यजन करे । वे सब लोग हाथ जोड़कर मन्द मुस्कानयुक्त मुख्से मुशोभित होते हुए प्रेमपूर्वक महादेव और महादेवीका दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिन्तन करना चाहिये । इसं तरह आवरण-पूजा सम्पन्न करके विक्षेपकी शान्तिके लिये पुनः देवेश्वर शिवकी अर्चना करनेके पश्चात् पञ्चाक्षर् मन्त्रका जप करे। त्तदनन्तर शिव और पार्वतीके सम्मुख उत्तम व्यञ्जनोंसे युक्त तथा अमृतके समान मधुर, ग्रुद्ध एवं मनोहर महाचरुका नैवेद्य निवेदन करे । यह महाचर बत्तीस आदक (लगभग तीन मन आठ सेर) का हो तो उत्तम है और कम-से-कम एक आढक (चार सेर)का हो तो निम्न श्रेणीका माना गया है । अपने वैभवके अनुसार जितना हो सके, महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करे। तदनन्तर जल और ताम्बूल-इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर रोप पूजा समाप्त करं,। याग-के उपयोगमें आनेवाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदिको उत्तम श्रेणीका ही तैयार कराकर दे। भक्तिमान् पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करनेमें कंजूसी न करे। जो शर्ठ या कंजूस है और पूजाके प्रति उपेक्षाकी भावना रखता है, वह यदि कृपणतावरा कर्मको किसी अङ्गसे हीन कर दे तो उसके वे काम्यकर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुघोंका कथन है।

इसलिये मनुष्य यदि फलसिद्धिका इच्छुक हो तो उपेक्षा-भावको त्यागकर सम्पूर्ण अङ्गोंके योगसे काम्यकर्मोंका सम्पादन करे । इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवीको प्रणाम करे । फिर भक्तिभावसे मनको एकाग्र करके स्तुतिपाठ करे । स्तुतिके पश्चात् साधक उत्सुकतापूर्वक कम-से-कम एक सौ आठ वार और सम्भव हो तो एक हजारसे अधिक बार व पञ्चाक्षरी विद्याका जप करे । तत्यश्चात् क्रमशः विद्या और गुरुकी पूजा करके अपने अम्युदय और श्रद्धांके अनुसार यश्चमण्डपके सदस्योंका भी पूजन करे । फिर आवर्स्थोंसहित

१. सांख्योक्त २४ प्राकृत तत्त्वोंके साक्षी जीवको पश्चीसवाँ तत्त्व कहा गया है; जो इससे भी परे हैं, वे सर्वसाक्षी परमात्मा शिव छन्बीसवें तत्त्वरूप हैं।

देवश्वर शिवका विसर्जन करके यज्ञके उपकरणोंसहित वह सारा मण्डल गुरुको अथवा शिवचरणाश्चित भक्तोंको दे दे । अथवा उसे शिवके ही उद्देश्यसे शिवके क्षेत्रमें समर्पित कर दे । अथवा समस्त आवरण-देवताओंका यथोचित रीतिसे पूजम करके सात प्रकारके होमद्रव्योंद्वारा शिवाग्निमें इष्टदेवताका क्षेत्रन करे ।

यह तीनों लोकोंमें विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवनमें कहीं नहीं है। संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो इससे साध्य न हो। इस लोकमें मिलनेवाला कोई फल हो या परलोकमें, इसके द्वारा सव मुलभ हैं। यह इसका फूल नहीं है, ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकता; क्योंकि सम्पूर्ण श्रेयोक्त्य साध्यका यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चितरूपसे कहा जी सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है, वह सब चिन्तामणिके समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी शुद्र फलके उद्देश्यसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि किसी महान्से लघु फलकी इच्छा स्थनेवाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेवजीके उद्देश्यसे महान् या अल्प जो भी कर्म किया जाय, वह सब सिद्ध

होता है । अतः उन्हींके उद्देश्यसे कर्मका प्रयोग क्रता चाहिये । शत्रु तथा मृत्युपर विजय पाना आदि जो फल दूसरेंसे सिद्ध होनेवाले नहीं हैं, उन्हीं लैकिक या पारलैकिक फलोंके ब्लिये विद्वान् पुरुष इसका प्रयोग करे । महापातकों में महान् रोगसे भय आदिमें तथा दुर्भिक्ष आदिमें यदि शान्ति करनेकी आवश्यकता हो तो इसीसे शान्ति करे । अधिक वक् वढ़कत बातें बनानेसे क्या लाम ? इस योगको महेर्वर कीवने दोनोंके लिये बड़ी भारी आपत्तिका निवारण करनेवाला अपना तिजी अस्त्र वताया है । अतः इससे वढ़कर यहाँ अपना कोई ॰ रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कईका प्रयोग करनेवाला पुरुष ग्रुभ फलका भागी होता है । जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्र-चित्त होकर स्तोत्रमात्रका पाठ करता है, वह भी अभीष्ठ प्रयोजनका अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थका अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशीको उपवासपूर्वक स्तोत्रका पाठ करता है; उसे आधा अभीष्ट फर्लं प्राप्त हो जाता है। जो अर्थका अनुसंघान करते हुए लगातार एक मासतक स्तोत्रका पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशीको वत रखता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट फलका भागी होता है।

(अध्याय ३०)

# शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित सभी देवताओंकी स्तुति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति एवं मङ्गलकी कामना

उपमन्युख्याच

स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्ण पञ्चावरणमार्गतः । योगेर्द्यरमिदं पुण्यं कर्म येन समाप्यते ॥ १ ॥

उपमन्यु कहते हैं —श्रीकृष्ण ! अब मैं तुम्हारे समक्ष पञ्चावरण-मार्गसे की-जानेवाळी स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्यकर्म पूर्णरूपसे सम्पन्न होता है ॥ १ ॥

जय जय जगदेकनाथ शम्भो प्रकृतिमनोहर नित्यचित्स्वभाव । अतिगतकलुपप्रपञ्चवाचा-

भेषि मनसां पद्वीमतीततत्त्वम् ॥ २ ॥
जगत्के एकमात्र रक्षक ! नित्य चित्मयस्वभाव ! प्रकृतिमनोहर शम्भो ! आपका तत्त्व कळुपराशिसे रहितः निर्मेळ वाणी
तथा मनकी पहुँचसे भी परे है । आपकी जय हो। जय हो ॥२॥
स्वभावनिर्मेळाभोग जय सन्दरचेष्टित ।

स्वभावनिर्मेळाशांग जय सुन्द्रचेष्टित । स्वात्मतुरुपमहाराको जय शुक्रगुणाणिव ॥ ३ ॥ आगका श्रीविष्रह स्वभावसे ही निर्मेळ है, आपकी चेष्टा

परम सुन्दर है, आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है। आप विशुद्ध कल्याणमय गुणोंके महासागर हैं, आपकी जय हो॥ ३॥

अनन्तकान्तिसम्पन्न जयासददावित्रह । अतर्क्यमहिमाधार जयानाकुलमङ्गल १। ४॥

आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न हैं। आपके श्रीविग्रहकी कहीं तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आप अतक्यं महिमाके आधार हैं तथा शान्तिमय मङ्गलके निकेतन हैं। आपकी जय हो।। ४।।

निरसन निराधार जय निष्कारणोद्य । निरन्तरपरानन्द जय निर्दृतिकारण ॥ ५ ॥

निरञ्जन (निर्मल), आधाररित तथा विना कारणके प्रकट होनेवाले शिव! आपकी जय हो। निरन्तर परमानन्दमय! शान्ति और मुखके कारण! आपकी जय हो। । ५।

जयातिप्रमेदवर्ध जयातिकरुणास्पद् । जय स्वतन्त्रसर्वस्व जयासदृश्चेभव ॥ ६ ॥ अतिशय उत्कृष्ट पेश्वर्यसे सुशोभित तथा अत्यन्त करणा

के आधार •! आपकी :जय हो । प्रभो ! आपका सब कुछ स्वतन्त्र है तथा आपके कैमवकी कहीं समता नहीं है; आपकी जय हो, जुय हो ॥ द ॥

जयात्रृतमहाविष्ठ्व जयानावृत केन्चित् । . जुयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्तनिरुत्तर ॥ ७ ॥

ैआपने विशाद विश्वकी व्याप्त कर रक्ला है, किंतु आप किसीसे भी व्यास नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उँत्कृष्ट॰ हैं, किंतु॰ आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपकी जय हो, जय ही ॥ ७ ॥

<mark>जथाद्भुत जयाक्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय</mark> जयामेय जयामाय जयाभव जयामल

आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो । आप अक्षुद्र ( महान् ) हैं, आपकी जय हो। आप अक्षत ( निर्विकार ) हैं, आपकी जय हो । आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो । अप्रमेय परमात्मन् ! आपकी जय हो । मायारहित महेश्वर ! आपकी जय हो । अजन्मा शिव ! आपकी जय हो । निर्मल शंकर! आपकी जय हो ॥ ८॥

महाभुज महासार महागुण महाकथ । महावल महामाय महारस महारथ ॥ ९ ॥

महाबाहो ! महासार ! महागुण ! महती कीर्तिकथासे युक्त ! महावली ! महामायावी ! महान् रसिक तथा महारथ ! आपकी जय हो ॥ ९ ॥

परमदेवाय नमः परमहेतवे नमः शिवाय शान्ताय नमः शिवतराय ते ॥ १० ॥

आप पैरम आराध्यको नमस्कार है। आप परम कारण-को नमस्कार है। शान्त शिवको नमस्कार है और आप परम कल्याणमय प्रभुको नुमस्कार है ॥ १० ॥

त्वदधीनिमदं कृत्स्नं जगिद्ध ससुरासुरम् ॥ ११ ॥ अतस्त्वद्विहितामाञ्चां क्षमते कोऽतिवर्तितुम् ॥ १२ ॥

देवताओं और असुरोंसहित यह सम्पूर्ण जगत् आपके अधीन है । अतः आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेमें कौंन समर्थ हो संकता है ॥ ११-१२ ॥

अयं पुनर्जनो नित्य भवदेकसमाश्रयः । भवानतोऽनुगृह्यास्मै प्रार्थितं सम्प्रयच्छतु ॥ १३ ॥

हे सनातन देव ! यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित

है; अतः आप इसपर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें ॥ १३ ॥

जयाम्विके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयि । जयानवधिकैश्वर्ये जयानुपमवित्रहे ॥ १४ ॥

अम्बिके ! जगन्मातः ! आपन्धे जय हो । सर्वजगन्मयी ! आपकी जय हो । असीम ऐस्वर्यशालिनि ! आपकी जय हो । आपके श्रीविग्रहकी कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो ॥१४॥

जय वाङ्मनसातीते ज्याचिद्ञ्यान्तमञ्जिके । जय जन्मजराहीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ १५ ॥

मन, वाणीसे अतीत शिवे ! आएकी जय हो। अज्ञानान्य-कारका भञ्जन करनेवाली देवि ! आपकी जय हो । जन्म और जरासे रहित उमे ! आपकी जय हो । ,कालसे भी अतिशय उत्कृष्ट राक्तिवाली दुर्गे ! आपकी जय हो ॥ १५ ॥

जयानेकविधानस्थे जय विश्वेश्वरिये। जय विद्वसुराराध्ये जय विद्वविज्ञस्भिणि ॥ १६॥

अनेक प्रकारके विधानोंमें स्थित परमेश्वरी ! आपकी जय हो । विश्वनाथ-प्रिये ! आपकी जय हो । समस्त देवताओंकी आराधनीया देवि ! आपकी जय हो । सम्पूर्ण विश्वका विस्तार करनेवाली जगदम्बिके ! आपकी जय हो ॥ १६॥

जय मङ्गलदिव्याङ्गि जय मङ्गलदीपिके। जय मङ्गलचारित्रे जय मङ्गलदायिनि ॥ १७ ॥

मङ्गलमय दिव्य अङ्गोंवाली देवि ! आपकी जय हो। मङ्गलको प्रकाशित करनेवाली ! आपकी जय हो । मङ्गलमय चरित्रवाली सर्वमङ्गले! आपकी जय हो। मङ्गलदायिनि! आपकी जय हो ॥ १७ ॥

परमकल्याणगुणसंचयमूर्त ये त्वत्तः खल समृत्यन्नं जगत्त्वय्येव लीयते ॥१८॥

परम कल्याणमय गुणोंकी आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत् आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आपमें ही लीन होगा || १८ ||

त्वद्विनातः फलं दातुमीश्वरोऽपि न राक्नुयात् । जन्मप्रभृति देवेशि जनोऽयं त्वदुपाश्चितः ॥ १९॥ अतोऽस्य तव भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम् ।

देवेश्वरि ! अतः आपके विना ईश्वर भी फल देनेमें समर्थ " नहीं हो सकते । यह जन जन्मकालसे ही आपकी शरणमें

आया हुआ है। अतः देवि! आप अपने इस भक्तका मनोरथ सिद्ध कीजिये॥ १९६ ॥ पञ्चवक्त्रो दशसुजः शुद्धस्फिटिकसंनिभः॥ २०॥ वर्णत्रह्मकलादेहो देवः सकलनिष्कलः। दिश्वमृर्तिसमारूढः शान्त्यतीतः सदाशिवः।

भक्तरा मयार्चितो महां प्रार्थितं रां प्रयच्छतु ॥ २१ ॥ प्रभो ! आपके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं । आपकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फिटिकमेणिके समान निर्मल है । वर्ण, ब्रह्म और कला आपके विग्रहरूप हैं ! आप सकल और निष्कल देवता हैं । शिवमृतिमें सदा व्याप्त रहनेवाले हैं । शान्त्यतीत पदमें विराजमान सदीशिव आप ही हैं । मैंने भिक्तभावसे आपकी अर्चना की है । आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें ॥ २०-२१॥

सद्दियाङ्कमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाह्मया । जननी सर्वछोकानां प्रयच्छतु मनोरथम् ॥ २२ ॥

सदाशिवके अङ्कमें आरूढ़, इच्छाशक्तिस्वरूपा, सर्वलोक-जननी शिवा मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ २२ ॥ शिवयोदियतौ पुत्रौ देवौ हेरम्बषण्मुखौ । शिवानुभावौ सर्वज्ञौ शिवज्ञानामृताशिनौ ॥ २३ ॥ तृप्तौ परस्पर स्निण्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्कृतौ । सत्कृतौ च सदा देवौ ब्रह्माद्यैस्त्रिदशौरिप ॥ २४ ॥ सर्वलोकपरित्राणं कर्तुमभ्युदितौ सदा । स्वेच्छावतारं कुर्वन्तौ खांशभेदैरनेकशः ॥ २५ ॥ ताविमौ शिवयोः पाइवैं नित्यमित्थं मयार्चितौ । तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम् ॥ २६ ॥

शिव और पार्वतीके प्रिय पुत्रः शिवके समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव-ज्ञानामृतका पान करके तृप्त रहनेवाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनोंसे सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवोंका सर्वथा सत्काद करते हैं। ये दोनों भाई निरन्तर सम्पूर्ण लोकों-की रक्षा करनेके लिये उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशोंद्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों वन्धु शिव और शिवाके पार्चिभागमें मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो उन दोनोंकी-आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें।। २३—१६।।

शुद्धस्मिटिकसंकाशमीशानाख्यं संदाशिवम् । मूर्द्धाभिमानिनी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः ॥ २७॥

शिवार्चनरतं शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितम् । पञ्चाक्षरान्तिमं वीजं कलाभिः पञ्चभिर्युतम् ॥ २८॥ प्रथमावरणे पूर्व शक्त्या सह समर्चितम् । पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छत् ॥ २९॥

जो ग्रुद्ध स्फिटिकमणिके समान, निर्मल ईशान नामसे प्रसिद्ध और सदा कल्याणस्वरूप है, परमात्मा शिवकी मूर्घोमिमानिनी मूर्ति है; शिवार्चनमें रतः, शान्ते, शान्त्यतीत कलामें प्रतिष्ठितः, आकाशमण्डलमें, स्थित शिव-पञ्चाक्षरका अन्तिम बीज-स्वरूप, पाँच कलाओंसे युक्त और प्रथम आवरणमें सबसे पहले शक्तिके साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे ॥ २७—-२९॥

वालसूर्यप्रतीकाशं पुरुषाख्यं पुरातनम्।
पूर्ववक्त्राभिमानं च शिवस्य परमेष्टिनः ॥ ३० ॥
शान्त्यात्मकं मरुत्संस्थं शम्भोः पादार्चने रतम्।
प्रथमं शिववीजेषु कलासु च चतुष्कलम् ॥ ३१ ॥
पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितम्।
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३२ ॥

जो प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे युक्तः पुरातनः तत्पुरुष नामसे विख्यातः परमेष्ठी शिवके पूर्ववर्ती मुखका अभिमानीः शान्तिकलाखरूप या शान्तिकलामें प्रतिष्ठितः वायु-मण्डलमें स्थितः शिव-चरणार्चन-परायणः शिवके वीजोंमें प्रथम और कलाओंमें चार कलाओंसे युक्त है, मैंने पूर्वदिशामें भिक्तभावसे शिक्तसहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परत्रहा शिव मेरी प्रार्थना सफल करे॥ ३०—३२॥

अञ्जनादिप्रतीकाशसघोरं घोरविश्रहम् । देवस्य दक्षिणं वक्त्रं देवदेवपदार्चकम् ॥ ३३ ॥ विद्यापदं समारूढं विद्वमण्डलमध्यगम् । १ द्वितीयं शिववीजेषु कलास्त्रष्टकलान्वितम् ॥ ३४ ॥ शम्भोदेक्षिणदिग्भागे शक्त्या सह समर्चितम् । पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३५ ॥

जो अञ्जन आदिके समान श्याम, घोर शरीरवाला एवं अवोर नामसे प्रसिद्ध है, महादेवजीके दक्षिण मुखका अभिमानी, तथा देवाधिदेव शिवके चरणोंका पूजक है, विद्याकलापर आरूढ और अग्निमण्डलके मध्य विराजमान है, शिववीजों-में द्वितीय तथा कलाओंमें अष्टकलायुक्त एवं भगवान् शिवके दक्षिणभागमें शक्तिके साथ पूजित है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु बदान करे ॥ ३३—३५॥

कुक्कुमक्षोष्संकारां वामाख्यं वरवेपधृक् । वक्षत्रमुत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम् ॥ ३६ ॥ वारिमण्डलभध्यंस्थं महादेवार्चने रतम् । तुरीयं शिक्क्षीजेषु त्रयोदशकलान्वितम् ॥ ३७ ॥ देवस्योत्तरिक्भागे शक्त्या सह समर्चितम् । प्रतित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ३८ ॥

जो कुङ्कमचूर्ण अथवा केसरयुक्त चन्दनके समान रक्त-पीत वर्णवाला, सुन्दरवेषधारी और वामदेव नामसे प्रसिद्ध है, भगवान् शिवके उत्तरवर्ती मुखका अभिमानी है, प्रतिष्ठाकलामें प्रतिष्ठित है, जलके मण्डलमें विराजमान तथा महादेवजीकी अर्चनामें तत्पर है, शिव-बीजोंमें चतुर्थ तथा तरह कलाओंसे युक्त है और महादेवजीके उत्तर भागमें शिक्त-के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे ॥ ३६—३८॥

राङ्खकुन्देन्दुधवलं सद्याख्यं सौम्यलक्षणम् । शिवस्य परिचमं वक्त्रं शिवपादार्चने रतम् ॥ ३९ ॥ निवृत्तिपदिनष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितम् । तृतीयं शिववीजेषु कलाभिश्चाष्टभिर्युतम् ॥ ४० ॥ देवस्य परिचमे भागे शक्त्या सह समर्चितम् । पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ ४१ ॥

जो शङ्क, कुन्द और चन्द्रमाके समान धवल, सौम्य तथा सद्योजात नामसे विख्यात है, भगवान् शिवके पश्चिम मुखका अभिमानी एवं शिवचरणोंकी अर्चनामें रत है, निवृत्तिकलामें प्रतिष्ठित तथा पृथ्वीमण्डलमें स्थित है, शिव-बीजोंमें तृतीय, आठ कलाओंसे युक्त और महादेवजीके पश्चिम-भागमें शक्तिके साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे ॥ ३९-४१॥

हिावस्य तु शिवायाश्च हृन्मूर्त्ती शिवभाविते । तयोराद्यं पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम् ॥ ४२॥

शिव और शिवाकी हृदयरूपा मूर्तियाँ शिवभावसे भावित हो उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें ॥ ४२ ॥

शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूर्त्ती शिवाश्रिते। सत्कृत्य शिवयोराञ्चां ते मे कामं प्रयच्छताम्॥ ४३॥

शिव और शिवाकी शिखारूपा मूर्तियाँ शिवके ही आश्रित रहकर उन दोनोंकी आज्ञाका आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ४३ ॥

शिवस्य च शिवायारच वर्षणा शिवभाविते । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम् ॥ ४४°॥

शिव और शिवाकी कवचरूपा मूर्तियाँ शिवभावसे भावित ही शिव-पार्वतीकी आज्ञाका संस्कार करके मेरी कामना सफल करें ॥ ४४ ॥

शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्त्ती शिवाश्चिते । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्॥ ४५॥

शिव और शिवाकी नेत्ररूपा मूर्तियाँ शिवके आश्रित रह उन्हीं दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें ॥ ४५ ॥

अक्रमूर्ती च शिवयोर्नित्यमर्चनतत्परे । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्॥ ४६॥

शिव और शिवाकी अस्त्ररूपा मूर्तियाँ नित्य उन्हीं दोनोंके अर्चनमें तत्पर रह उनकी आज्ञाका सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ४६॥

वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकरणस्तथा । बलो विकरणश्चैव बलप्रमथनः परः ॥ ४७ ॥ सर्वभूतस्य दमनस्तादशाश्चाष्टशक्तयः । प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात् ॥ ४८ ॥

वाम, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, विकरण, वलविकरण, वलप्रमथन तथा सर्वभूतदमन—ये आठ शिव-मूर्तियाँ तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियाँ—वामा, ज्येष्ठा, रुद्राणी, काली, विकरणी, वलविकरणी, वलप्रमथनी तथा सर्वभूतदमनी—ये सब शिव और शिवाके ही शासनसे मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें ॥ ४७-४८ ॥

अथानन्तद्दन्न सुक्ष्मदन्न शिवद्दनाप्येकनेत्रकः । एकरुद्रस्त्रिमूर्तिदन्न श्रीकण्डदन् शिखण्डिकः ॥ ४९ ॥ तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीयावरणेऽर्निताः । ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात् ॥ ५० ॥

अनन्तः सूक्ष्मः, शिव (अथवा शिवोत्तमः), एकनेत्रः, एकरुद्रः, त्रिमूर्तिः, श्रीकण्ठ और शिखण्डी—ये आठ विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही आठ शक्तियाँ—अनन्ताः सूक्ष्माः, शिवा (अथवा शिवोत्तमा), एकनेत्राः एकरुद्राः, त्रिमूर्तिः, श्रीकण्ठी और शिखण्डिनीः, जिनकी द्वितीय आवरणमें पूजा हुई है, शिवा और शिवके ही शासनसे मेरी मनःकामना पूर्णं करें ॥ ४९-५०॥

भयाद्या सूर्तयश्चाएँ। तासामिप च शक्तयः। महादेवादयश्चान्ये तथैकादशसूर्तयः ॥ ५१॥ शक्तिभः सहिताः सर्वे तृतीयावरणे स्थिताः। सत्कृत्य शिवयोराञ्चां दिशन्तु फलमीप्सितम्॥ ५२॥

भव आदि आठ मूर्तियाँ और उनकी शक्तियाँ तथा शक्तियों सहित महादेव आदि ग्यारह मूर्तियाँ, जिनकी स्थिति तीसरे आवरणमें है, शिव और पार्वतीकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें ॥ ५१-५२ ॥

वृषराजो महातेजाः महामेघसमस्वनः ।

मेरुमन्द्रकेटासिहमाद्रिशिखरोपमः ॥ ५३ ॥
सिताभ्रशिखराकारककुदा परिशोभितः ।

महाभोगीन्द्रकरुपेन वाटेन च विराजितः ॥ ५४ ॥
रक्तास्यश्रङ्गचरणो रक्तप्रायविटोचनः ।

पीवरोन्नतसर्वाङ्गः सुचारुगमनोज्ज्वटः ॥ ५५ ॥
प्रशस्तटक्षणः श्रीमान् प्रज्वटन्मणिभूषणः ।
शिवप्रियः शिवासकः शिवयोर्ध्वजवाहनः ॥ ५६ ॥
तथा तच्चरणन्यासपावितापरिवग्रहः ।

गोराजपुरुषः श्रीमान् श्रीमच्छूटवरायुधः ।

तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ५७ ॥

जो वृषभोंके राजा, महातेजस्वी, महान् मेघके समान शब्द करनेवाले, मेर, मन्दराचल, कैलास और हिमालयके शिखरकी भाँति कुँचे एवं उज्ज्वल वर्णवाले हैं, श्वेत वादलोंके शिखरकी भाँति कुँचे ककुद्से शोभित हैं, महानागराज (शेष) के शरीरकी भाँति कुँचे ककुद्से शोभित हैं, महानागराज (शेष) के शरीरकी भाँति पूँछ जिनकी शोभा वढ़ाती है, जिनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं, जिनके सारे अङ्ग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चालसे बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आमृषणोंसे विभूषित हो अत्यन्त दीप्तिमान् दिखायी देते हैं, जो भगवान् शिवको प्रिय हैं और शिवमें ही अनुरक्त रहते हैं, शिव और शिवा दोनोंके ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणोंके स्पर्शसे जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओंके राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करनेवाले नन्दिकेश्वर वृषभ शिव और शिवाकी आज्ञा शिरो-धार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ५३—५७॥

नन्दीश्वरो महातेजा नगेन्द्रतमयात्मजः। सनारायणकैर्देवैर्नित्यमभ्यर्च्य विन्द्तः॥५८॥ शर्वस्यान्तःपुरद्वारि सार्द्वं परिजनैः स्थितः। सर्वेश्वरसमप्रस्यः सर्वासुरविमर्दनः॥५९॥

सर्वेषां शिवधर्माणामध्यक्षत्वेऽभिषेचितः। शिवप्रियः शिवासकः श्रीमच्छ्ळचरायुधः॥६०॥ शिवाशितेषु संसकस्त्वेनुरक्तश्च तर्पि। सत्कृत्य शिवयोराञ्चां स मे कमि प्रयुच्छतु ॥६१॥

जो गिरिराजनिदनी पार्वतीके लिये प्रुचके तुल्य प्रियृ हैं, श्री-विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य प्रूजित एवं व्यन्दित हैं, भगवान् शंकरके अन्तः पुरके द्वारपर परिजनों के सप्रथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिवके समान ही तेज्स्वी हैं तथा समस्त असुरोंको कुचल देनेकी शक्ति रखते हैं, शिवधर्मका पालन करनेवाले सम्पूर्ण शिवभक्तोंके अध्यक्षपदपर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान् शिवके प्रिय, शिवमें ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिश्चल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले हैं, भगवान् शिवके शरणागत भक्तोंपर जिनका स्नेह है तथा शिवभक्तोंका भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नन्दिश्वर शिव और पार्वतीकी आज्ञाको शिरोधार्य करके मुझे मनोवाञ्छित वस्त प्रदान करें ॥ ५८—६१॥

महाकालो महाबाहुर्महादेव इवापरः । महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ ६२ ॥

दूसरे महादेवके समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेवजीके शरणागत भक्तोंकी नित्य ही रक्षा करें ॥ ६२॥

शिवप्रियः शिवासकः शिवयोरर्चकः सदा । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्कितम् ॥ ६३ ॥

वे भगवान् शिवके प्रिय हैं, भगवान् शिवमें उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वतीके पूजक हैं, इसिलये शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर करके मुझे मनोवाञ्छित वस्तुं प्रदान करें ॥ ६३ ॥

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः शास्ता विष्णोः परा तजुः । महामोहात्मतनयो मधुमांसासर्वप्रियः । तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ६४ ॥

जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके तात्विक अर्थके ज्ञाता, भगवान् विष्णुके द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्भके पुत्र हैं, मधु, पलका गुदा और आसव जिन्हें प्रिय हैं, वे नागराज भगवान् शेष शिव और पार्वतीकी आज्ञाको सामने रखते हुए मेरी इच्छाको पूर्ण करें ॥ ६४ ॥

ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा । वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डविक्रमा ॥ ६५॥ पता वै मातरः सप्तं सर्वलोकस्य मातरः। प्रार्थितं भे प्रयच्छन्तु परमेश्वरशासनात्॥ ६६॥

ब्रह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री तथा, प्रचण्ड प्राकृमशालिनी चामुण्डा देवी—ये सर्वलोक-जननी सात माताएँ प्रानेश्वर शिवके आदेशसे मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें ॥ ६५-६६॥

मत्त्रमासङ्गवद्गो गङ्गोमाशंकरात्मजः। आकाशदेह्ये दिग्नाहुः सोमसूर्याग्निलोचनः॥६७॥ ऐरावतादिशिर्दिव्यैर्दिगाजैर्नित्यमर्चितः । शिवज्ञानमदोद्भिन्नस्त्रिदशानामविष्नकृत् ॥६८॥ विष्नकृचासुरादीनां विद्नेशः शिवभावितः। सत्कृत्यःशिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्क्षितम्॥६९॥

जिनका मलवाले हाथीका-सा मुख है; जो गङ्गा, उमा और शिवके पुत्र हैं; आकाश जिनका शरीर है, दिशाएँ भुजाएँ हैं तथा चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके तीन नेत्र हैं; ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तकसे शिवज्ञानमय मदकी धारा बहती रहती है, जो देवताओंके विष्नका निवारण करते और अमुर आदिके कार्योंमें विष्न डालते रहते हैं, वे विष्नराज गणेश शिवसे भावित हो शिवा और शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें ॥ ६७—६९ ॥

षण्मुखः शिवसम्भूतः शिक्वज्ञधरः प्रभुः।
अग्नेश्च तनयो देवो ह्यपर्णातनयः पुनः॥ ७०॥
गङ्गायाश्च गणाम्वायाः कृत्तिकानां तथैव च।
विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चात्रुतः॥ ७१॥
इन्द्रजिञ्चेन्द्रसेनानीस्तारकासुरजित्तथा ।
शौलानां मेरुमुख्यानां वेधकश्च खतेजसा॥ ७२॥
तप्तचामीकरप्रख्यः शौतपत्रदृष्ठश्चणः।
कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्॥ ७३॥
शिवप्रियः शिवासकः शिवपादार्चकः सदा।
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सं मे दिशतु काङ्कितम्॥ ७४॥

जिनके छः मुख हैं, भगवान् शिवसे जिनकी उत्पत्ति. हुई है, जो बक्ति और वज्र धारण करनेवाले प्रमु हैं, अग्निके पुत्र तथा अपर्णा (शिवा) के बालक हैं; गङ्गा, गणाम्बा तथा कृत्तिकाओं के भी पुत्र हैं; विशाख, शाख और नैगम्नेय—इन तीनों भाइयोंसे जो सदा घिरे रहते हैं; जो इन्द्रविजयी, इन्द्रके सेनापति तथा तारकामुरको परास्त करनेवाले हैं; जिन्होंने

अपनी शक्तिसे मेह आदि पर्वतोंको छेद डाला है, जिनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए मुत्रणंके समान है, नेत्र प्रफुछ, कमल्फे समान सुन्दर हैं, कुमार नामसे जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुङ्गमारोंके रूपके सबसे बड़े उदाहरण हैं; शिवके प्रिय, शिवमें अनुरक्त तथा शिव-चरणोंकी नित्य अर्चना करनेवाले हैं; स्कन्द शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य कर्के मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दें॥ ७०—७४॥

ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता। तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु काङ्कितम्॥ ७५॥

सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान् शिव और पार्वतीके पूजनमें लगी रहती हैं, उन दोनोंकी आज्ञा मानकर मुझे मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करें ॥ ७५॥

त्रैलोक्यवन्दिता साझादुल्काकारा गणाम्विका । जगत्सृष्टिविवृद्धवर्थे ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात् ॥ ७६ ॥ शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रुवोरन्तरनिस्सृता । दाक्षायणी सती मेना तथा हैमवती ह्युमा ॥ ७७ ॥ कौशिष्म्याश्चैव जननी भद्रकाल्यास्तथैव च । अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथैव च ॥ ७८ ॥ शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रव्यमा । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु काङ्कितम् ॥ ७९ ॥

त्रेलोक्यविद्यताः, साक्षात् उल्का (छकाठी)-जैसी आकृतिवाली गणाम्बिकाः, जो जगत्की सृष्टि बढ़ानेके लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर शिवके शरीरसे पृथक् हुई शिवाके दोनों भौंहोंके बीचसे निकली थीं, जो दाक्षायणी, सती, मेना तथा हिमवान्-कुमारी उमा आदिके रूपमें प्रसिद्ध हैं; कौशिकी, भद्रकाली, अपणी और पाटलाकी जननी हैं; नित्य शिवार्चनमें तत्पर रहती हैं एवं रुद्रबल्लमा रुद्राणी कहलाती हैं, वे शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दें।

चण्डः सर्वगणेशानः शम्भोर्वदनसम्भवः। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु काङ्गितम्॥ ८०॥

समस्त शिवगणोंके स्वामी चण्ड, जो भगवान् शंकरके मुखसे प्रकट हुए हैं, शिवा और शिवकी आज्ञाका आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें ॥ ८०॥

पिङ्गलो गणपः श्रीमान् शिवासकः शिविषयः। आज्ञया शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु ॥ ८६॥ भगवान् शिवमें आसक्त और शिवके प्रिय गैणपाल प्रजापति और उनकी पित्रयाँ, धर्म तथा संकल्य—ये सब-के-सब शिवकी अर्चनामें तत्पर रहनेवाले और शिवभक्तिपरायण हैं, अतः शिवकी आज्ञाके अधीन हो मुझे मङ्गल प्रदान करें ॥ ११३–११५६ ॥

चृत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहासपुराणकाः ॥११६॥ वर्मशास्त्राणि विद्याभिर्वेदिकीभिः समन्विताः। परस्पराविरुद्धार्थाः शिवप्रकृतिपाद्काः॥११७॥ सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गळं प्रदिशन्तु मे।

चार वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएँ—ये सब-के-सब एक मात्र शिवके खरूपका प्रतिपादन करनेवाले हैं, अत: इनका ताल्पर्य एक-दूसरेके विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवाकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मङ्गल करें।। ११६-११७ई।।

अथ रहो महादेवः राम्भोर्मूर्तिर्गरीयसी ॥११८॥ वाह्नेयमण्डलाधीराः पौरुषेश्वर्यवान् प्रसुः। रिवासिमानसम्पन्नो निर्गुणस्त्रिगुणात्मकः॥११९॥ केवलं सात्त्विकश्चापि राजसरचैव तामसः। अविकाररतः पूर्व ततस्तु समविक्रियः॥१२०॥ असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादिकरणात्पृथक्। ब्रह्मणोऽपि शिरदृष्टेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः॥१२१॥ जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामकः। वोधकश्च तयोर्नित्यमनुत्रहकरः प्रसुः॥१२२॥ अण्डस्यान्तर्वहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः। शिवप्रियः शिवासकः शिवपादार्चने रतः॥१२३॥ शिवस्यान्नां पुरस्कृत्य स मे दिशातु मङ्गलम्।

महादेव रुद्र शम्भुकी सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमण्डलके अधीश्वर हैं। समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्योंसे सम्पन्न
हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिवलका अभिमान जाग्रत् है। वे
निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणल्प हैं। केवल सात्तिक, राजस
और तामस भी हैं। ये पहलेसे ही निर्विकार हैं। सब कुछ
इन्हींकी सृष्टि हैं। सृष्टि, पालन और संहार करनेके कारण
इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्माजीके भी
मस्तकका छेदन करनेवाले हैं। ब्रह्माजीके पिता और पुत्र
भी हैं। इसी तरह विष्णुके भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें
नियन्त्रणमें रखनेवाले हैं। ये उन दोनों—ब्रह्मा और विष्णुको श्रान देनेवाले तथा नित्य उनपर अनुप्रह रखनेवाले हैं।
ये प्रश्च ब्रह्माण्डके भीतर और वाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक
और पर अंक—दोनों लोकोंके अधिपति रुद्र हैं। ये शिवके

प्रियं, शिवमें ही आसक्त तथा शिवके ही चरणारविन्दोंकी अर्चनामें तत्रर हैं, अतः शिवकी आश्चके सामने रखते हुए मेरा मङ्गल करें ॥ ११८-१२३ ॥ तस्य ब्रह्म षडङ्गानि विद्येशानां तथाष्ट्रकम् ॥१२४॥ चत्वारो मूर्तिमेदाइच शिवपूर्वाः शिवार्चकाः । शिवार्चवाः परस्कृत्य मङ्गलं प्रदिशन्तु में ॥१२५॥

भगवान् शंकरके स्वरूपभूत ईशानितः, ब्रह्मः हृदंयादि छः अङ्गः, आठ विद्येश्वरः, शिव श्वादि चार मूर्तिभेद—शिवः भवः हर और मृड—ये सब-के-सब शिवके पूजक हैं। ये लोग शिवकी आज्ञाको शिरोधार्य करके मुझे मङ्गल प्रदान करें।। १२४-१२५।।

अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परा तनुः। वारितत्त्वाधिपः साक्षाद्व्यकपदसंस्थितः ॥१२६॥ निग्रणः सत्त्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः। अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः॥१२७॥ असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादिकरणात्पृथक्। दक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः खयम्भुवा ॥१२८॥ आद्येन ब्रह्मणा साक्षात्सृष्टः स्त्रष्टा च तस्य तु । अण्डस्यान्तर्वहिर्वर्ती विष्णुर्लोकद्वयाधिपः ॥१२९॥ असुरान्तकरञ्चकी शकस्यापि तथानुजः। प्रादुर्भूतइच द्राधा भृगुशापच्छलादिह ॥१३०॥ भूभारनित्रहार्थाय स्वेच्छयावातरत् क्षितौ । अप्रमेयवलो मायी मायया मोहयञ्जगत् ॥१३१॥ मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदाविष्णुमथापि वा । वैष्णवैः पूजितो नित्यं मृतिंत्रयमयासने ॥१३२॥ शिवप्रियः शिवासकः शिवपादार्चने रतः। शिवस्थान्नां पुरस्कृत्य स "मे दिशतु मङ्गलम् ॥१३३॥

भगवान् विष्णु महेश्वर शिवके ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जलतत्त्वके अधिपति और साक्षात् अव्यक्त पदपर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणोंसे रहित हैं। उनमें दिव्य सत्त्वगुणकी प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुणस्वरूप हैं। उनमें निर्विकार- स्पताका अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करनेके कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्रके दक्षिणाङ्गसे प्रकट हुए स्वयम्भूके साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात् आदिब्रह्मा- द्वारा उत्पादित होकर भी चे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्माण्डके



भीतर और बाहर व्याम हैं, इसलिये विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकोंके अधिपति हैं। असुरोंका अन्त करनेवाले, चक्रधारी तथा इन्द्रके भी छोटे भाई हैं। इस अवतार-विग्रहोंके रूपमें यहाँ प्रकट हुए हैं । भृगुके शापके बहाने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये उन्होंने स्वेच्छासे इस भूतलपर भवतार लिया है। उनका वल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया-द्वारा जगत्को मोहित करते हैं । उन्होंने महाविष्णु अथवा सदाविष्णुका रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसनपर वैष्णवोंद्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिवके प्रिया शिवमें ही आसक्त तथा शिवके चरणोंकी अर्चनामें तत्पर हैं। वे शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मङ्गल प्रदान करें ॥ १२६-१३३॥

वासुदेवोऽनिरुद्धइच प्रद्युम्नइच ततः परः। संकर्षणः संमाख्याताइचतस्रो मूर्तयो हरेः॥१३४॥ मत्स्यः कुर्मो वराहइच नारसिंहोऽथ वामनः। रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तुरगवस्त्रकः ॥१३५॥ चकं नारायणस्यास्त्रं पाञ्चजन्यं च शार्क्षकम् । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे ॥१३६॥

वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण-ये श्रीहरिकी चार विख्यात मूर्तियाँ (व्यूह) हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामनः परशुरामः, रामः, बलरामः, श्रीकृष्णः, विष्णुः, हयग्रीवः, चक्र, नारायणास्त्र, पाञ्चजन्य तथा शार्ङ्गधनुष-ये सब-के-सब शिव और शिवाकी आज्ञाका सत्कार करते हुए मुझे मङ्गल प्रदान करें ॥ १३४-१३६॥

प्रभा सरखती गौरी लक्ष्मीइच शिवभाविता। शिवयोः शासनादेता मङ्गलं प्रदिशन्तु मे ॥१३७॥

प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिवके प्रति भक्तिभाव रेखनेवाली लक्ष्मी-ये शिव और शिवाके आदेशसे मेरा मङ्गल करें ॥ १३७॥

इन्द्रोऽग्निर्च यमर्चैव निर्मृतिर्वरुणस्तथा। वायुः सोमः कुवेरइच रुथेशानस्त्रिशूलधृक् ॥१३८॥ सर्वे शिवार्चनरताः शिवसद्भावभाविताः। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मङ्गलं प्रदिशन्तु मे ॥१३९॥

इन्द्रः अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, सोम, कुवेर तथा त्रिश्लघारी ईशान—ये सव-के-सव शिव-सद्भावसे भावित होकर शिवार्चनमें तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवाकी आज्ञाका आदर मानकर मुझे मङ्गल प्रदान करें ॥ १३८-१३९ ॥

त्रिशूलमथ वर्ज च तथा प्रशुसायकौ । खडगपाशाङ्करंगाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तमः ॥१४०॥ दिव्यायुधानि देवस्य देव्याइचैतानि नित्यशः। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा ॥ १४१॥.

त्रिशूल, वज, परशु, बाण, खङ्ग, पाश, अङ्करा और श्रेष्ठ आयुध पिनाक-ये महादेव तथा महादेवीके दिव्य आयुध शिव और शिवाकी आज्ञाका नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें ॥ १४०-१४९ ॥

वृषरूपधरो देवः •सौरभेथी महावलः। पञ्चगोमातृभिर्वृतः ॥१४२॥ वडवाख्यानलस्पर्द्धी • परमेशयोः। वाहनत्वमनुप्राप्तस्तपसा तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स् मे कामं प्रयच्छतु ॥१४३॥

वृषभरूपधारी दैव, जो सुरभीके महावली पुत्र हैं, वडवानलसे भी होड़ लगाते हैं, पाँच गोमाताओंसे घिरे रहते हैं और अपनी तपस्याके प्रभावसे परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवाके वाहन हुए हैं, उन दोनोंकी आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करूरें ॥ १४२-१४३ ॥

नन्दा सुनन्दा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा। पञ्च गोमातरस्त्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः ॥१४४॥ शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चनपरायणाः। शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वाञ्छितम् ॥१४५॥

नन्दा, सुनन्दा, सुर्भा, सुशीला और सुमना—वे पाँच गोमाताएँ सदा शिवलोकमें निवास करती हैं। ये सव-की-सव नित्य शिवार्चनमें लगी रहती और शिवभक्तिपरायणा हैं, अतः शिव तथा शिवाके आदेशसे ही मेरी इच्छाकी पूर्ति करें ॥ १४४-१४५ ॥

क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमृतसंनिभः। स्फुरद्रकाधरोज्ज्वलः ॥१४६॥ दंशकरालवदनः रकोर्ध्वमूर्द्धजः श्रीमान् भुकुटीकुटिलेक्षणः। राशिपन्नगभूषणः ॥१४७॥ रक्तवृत्तित्रनयनः नग्नस्त्रिशूलपाशासिकपालोद्यतपाणिकः भैरवो भैरवैः सिद्धैर्योगिनीभिश्च संवृतः॥१४८॥ क्षेत्रे क्षेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम्। शिवसद्भावभावितः ॥१४९॥ शिवप्रणामपरमः • शिवाधितान् विशेषेण रक्षन् पुत्रानिवौरसान्। सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मङ्गलम् ॥१५०॥

क्षेत्रपाल महान् तेजस्वी हैं, उनकी अङ्गकान्ति नील

मेघके समान है और मुख दाड़ोंके कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल-लाल ओठ फड़कते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है, उनके सिरके वाल भी लाल और जमरको उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भोंहें तथा आँखें भी ठेढ़ी हो हैं। वे लाल और गोलाकार तीन नेत्र श्रार्थ करते हैं। चन्द्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में तिश्र्ल, पाश, खड़ और कपाल उठे रहते हैं,। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियोंसे घिर रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्रमें उनकी खिति है। वे वहाँ सत्पुरुषोंके रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिवके चरणोंमें झुका रहता है, वे सदा शिवके सद्धावसे भावित हैं तथा शिवके शरणागत भक्तोंकी औरस पुत्रोंकी माँति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवाकी आजाका सत्कार करते हुए मुझे मङ्गल प्रदान करें। १४६-१५०।।

ताळजङ्घादयस्तस्य प्रथमावरणेऽर्चिताः । सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम् ॥१५१॥

तालजङ्ख आदि शिवके प्रथम आवरणेमें पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिवकी आज्ञाका आदर करके मेरी रक्षा करें ॥ १५१ ॥

भैरवाद्याश्च ये चान्ये समन्तात्तस्य वेष्टिताः। तेऽपि मामनुगृह्णन्तु शिवशासनगौरवात्॥१५२॥°

जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिवको सब ओरसे बेरकर खित हैं, वे भी शिवके आदेशका गौरव मानकर मुझपर अनुमें हकरें ॥ १५२॥

नारदाद्याश्च मुनयो दिव्या देवैश्च पूजिताः। साच्या नागाश्च ये देवा जनलोकनिवासिनः॥१५३॥ विनिर्वृत्ताधिकाराश्च महर्लोकनिवासिनः। सप्तर्पयस्तथान्ये वै' वैमानिकगणैः सह॥१५४॥ सर्वे शिवार्चनरताः शिवाशावशावतिनः। शिवयोराश्चयां मह्यं दिशन्तु समकाङ्कितम्॥१५५॥

नारद आदि देवपूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जन-लोकनिवासी देवता, विशेवाधिकारसे सम्पन्न महलोंकनिवासी, सप्तर्षि तथा अन्य वैमानिकगण सदाश्चिवकी अर्चनामें तत्पर रहते हैं। ये सब शिवकी आज्ञाके अधीन हैं, अतः शिवा और• शिवकी आज्ञासे मुझे मनोवाञ्चित वस्तु प्रदान करें॥ १५३-१५५॥

गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्त्रों देवयोनयः। सिद्धा विद्याधरीदाश्च येऽपि चान्ये तमश्चराः ॥१५६॥ असुरा राक्षसाइचैव बातालतलवासिनः। अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वैनतेय(द्यो द्विजाः ॥१५७॥ क्षमाण्डाः प्रेतवेताला ग्रहा भूतगणाः परे। डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि,तादशाः ११५८) क्षेत्रारामगृहादीनि तीर्थान्यायतनानि न। द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥१५२॥ गिरयश्च सुमेर्वाद्याः काननानि समन्तर्तः। परावः पक्षिणो वृक्षाः इमिकीटाद्यो सृगाः ॥१६०॥ भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः। अण्डान्यावरणैः सार्द्धं मासाश्च द्रा दिग्गजाः ॥१६१॥ वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपैः । ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राध्वान्ये सराक्तिकाः ॥१६२॥ यच किंचिजगत्यसिन्दण्टं चानुमितं श्रुतम्। सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात् ॥१६३॥

गन्धवाँसे लेकर पिशाचपर्यन्त जो चार देवयोनियाँ हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालतलवासी अनन्त आदि नागराज, गरुड आदि दिव्य पक्षी, कूष्माण्ड, प्रेत, वेताल, प्रह, भूतगण, डािकनियाँ, योगिनियाँ, शािकनियाँ तथा वैसी ही और स्त्रियाँ, क्षेत्र, आराम (वगीचे), यह आदि, तीर्थ, देवमन्दिर, द्वीप, समुद्र, निद्याँ, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओरफैले हुए वन,प शु, पक्षी, हुख, कृमि, कीट आदि, मृग,समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणोंसहित ब्रह्माण्ड, वारह मास, दस दिगाज, वर्ण, पद, मन्त्र, तत्त्व, उनके अधिपति, ब्रह्माण्ड-धारक रद्र, अन्य रद्र और उनकी शक्तियाँ तथा इस जगत्में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है—ये सब-के-सर्व शिवा और शिवकी आज्ञासे मेरा मनोरथ पूर्ण करें ॥ १५६–१६३॥

अथ विद्या परा शैवी पशुपाशिवमीविनी।
पञ्चार्थसंहिता दिव्या पशुविद्यावहिष्हता॥१६४॥
शास्त्रं च शिवधर्माख्यं धर्माख्यं च तदुत्तरम्।
शैवाख्यं शिवधर्माख्यं पुराणं श्रुतिसिमतम्॥१६५॥
शैवागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्याश्चतुर्विधाः।
शिवाभ्यामिवशेषेण उत्हत्येह समर्चिताः॥१६६॥
ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिमेतसिद्धये।
कर्मद्मतुर्मन्यन्तां सफलं साध्वतुष्टितम् ॥१६७॥
जो पञ्च-पुरुषार्थस्त्रस्या होनेसे पञ्चार्था कही गयी है।

जिसका स्वरूप दिव्य हैं तथा जो पशु-विद्याकी कोटिसे बाहर . है, वह पशुओंको नाशसे मुक्त करनेवाली शैवी परा विद्या, शिवधर्मशास्त्रः, • शैवधर्मः, • श्रुतिसम्मत भिवसंज्ञकपुराणः, शैवागम तथा धर्म-कामादि चतुर्विध पुरुषार्थः जिन्हें शिव और शिक्षेके समान ही मानकर उन्होंके समान पूजा दी गयी है, उन्हीं दोनोंकी आज्ञा लेकर मेरे अभीष्टकी सिद्धिके लिये इस कर्मका अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसम्पन्न घोषित करें ॥ १६४-१६७॥

इवेताचा न्कुलीशान्ताः सशिष्याञ्चापि देशिकाः। तत्संततीया गुरवो विशेषाद् गुरवो मम ॥१६८॥ माहेश्वराइचैव श्रानकर्मपरायणाः। कर्मेद्रमृजुमन्यन्तां सफलं साध्यनुष्टितम् ॥१६९॥

इवेतसे , लेकर नकुलीशपर्यन्त, शिष्यसहित आचार्यगण, उनकी संतान-परम्परामें उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु, शैव, माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं, मेरे इस कर्मको सफल और सुसम्पन्न मानें ॥ १६८-१६९ ॥ लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाद्य विद्याः क्रमात्। वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥१७०॥ सांख्या वैद्येषिकाइचैव यौगा नैयायिका नराः। सौरा ब्राह्मास्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः ॥१७१॥ शिष्टाः सर्वे विशिष्टाञ्च शिवशासनयन्त्रिताः । कर्मेदमनुमन्यन्तां ममाभिष्रेतसाधकम् ॥१७२॥

छौकिक बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेदवेदाङ्गोंके तत्त्वज्ञ विद्वान् , सर्वशास्त्रकुशल, सांख्यवेत्ता, वैशेषिक, योगशास्त्रके आचार्यं, नैयायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिवकी आज्ञाके अधीन हो मेरे इस कर्मको अभीष्ट-साधक माने ॥ १७०-१७२॥ शैवाः सिद्धान्तंमार्गस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा।

दौवा महाव्रतथराः दौवाः कापालिकाः परे ॥१७३॥ शिवाद्यापालकाः पूज्या मुमापि शिवशासनात्। सर्वे मामनुगृहणन्तु शंसन्तु सफलकियाम् ॥१७४॥

सिद्धान्तमार्गी दौव, पाद्यपत दौव, महाव्रतधारी दौव तथा अन्य कापालिक शैव--ये सब-के-सब शिवकी आज्ञाके पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिवकी आज्ञासे इन सबका मुझपर अनुग्रह हो और ये इस कार्यको सफल घोषित करें ॥ १७३-१७४ ॥

दक्षिणज्ञाननिष्ठाइच विक्षिणोत्तरमार्गगाः । अविरोधेन वर्तन्तां मन्त्रं श्रेयोऽर्थिनो मम ॥१७९॥

जो दक्षिणाचारके ज्ञानमं परिनिष्ठित तथा दक्षिणाचारके उत्कृष्ट मार्गपर चलनेवाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए॰ मन्त्रका जप करें और मेरे कल्याणकामी हों ॥ १७५ ॥ नास्तिकाइच राठाइचैव कृतर्जाइचैव ताससाः। पायण्डाइचातिपापाइच वर्तन्तां दूरतो मम ॥१७६॥ बहुभिः किं स्तुतैरत्र येऽपि केंऽपि चिदास्तिकाः। सर्वे मामनुगृहणन्तु सन्तः शैसन्तु मङ्गलम् ॥१७७॥

नास्तिक, शठ, कत्रम, तामस, पाखण्डी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ. बहुतोंकी स्तुतिसे क्या लाभ ? जो कोई भी आस्तिक संस हैं, वे सब मुझपर अनुग्रह करें और मेरे मङ्गल होनेका आशीर्वाद दें ॥ १७६-१७७ ॥

नमः शिवाय साम्त्राय ससुतायादिहेतवे। प्रपञ्चेनावृताय पञ्चावरणरूपेण

जो पञ्चावरणरूपी प्रपञ्चसे घिरे हुए हैं और सबके आदि-कारण हैं, उन आप पुत्रसहित साम्ब सदाशिवको भेरा नमस्कार है ॥ १७८ ॥

इत्युक्त्वा दण्डवद् भूमौप्रणिपत्य शिवं शिवाम्। विद्यासष्टोत्तरशतावराम् ॥१७९॥ जपेत्पञ्चाक्षरीं • तथैव शक्तिविद्यां च जिपत्वा तत्समर्पणम् । कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं समापयेत् ॥१८०॥

ऐसा कहकर शिव और शिवाके उद्देश्यसे भूमिपर दण्ड-की भाँति गिरकर प्रणाम करे और कम-से-कम एक सौ आठ वार पञ्चाक्षरी विद्याका जप करें। इसी प्रकार शक्तिविद्या (ओं नमः शिवायै) का जप करके उसका समर्पण करे और महादेवजीसे क्षमा माँगकर शेष पूजाकी समाप्ति करे ॥ १७९-१८० ॥

एतत्युण्यतमं स्तोत्रं शिवयोर्ह्रद्यंगमम्। सर्वाभीष्टप्रदं साक्षाङ्गक्तिमुक्त्येकसन्धनम् ॥१८१॥

यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवाके हृदयको अत्यन्त प्रिय है, सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला है और भोग तथा मोक्षका एकमात्र साक्षात् साधन है ॥ १८१ ॥

य इदं कीर्तयेत्रित्यं शृणुयाद्वा समाहितः। स विध्याग्र वापांनि शिवसायुज्यमाप्तुयात् ॥ ६८३॥

जो एकाग्रन्तित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथेया अवण

करता है, वह सारे पापोंको शीघ्र ही घो-बहाकर भगवान शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८२ ॥ \*\*

गोष्नरचेव कृतष्नरच वीरहा भ्रणहापि वा । दारणागतघाती च मित्रविश्वम्भघातकः ॥१८३॥ दुष्टपापसमाचारो मातृहा पितृहापि वा । स्तवेनानेन जप्तेन तत्तत्पापात् प्रमुच्यते ॥१८४॥

जो गो-हत्यारा, कृतम्न, वीरघाती, गर्भस्य शिशुकी हत्या करनेवाला, शरणागतका वध करनेवाला और मित्रके प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचारमें ही लगा रहता है तथा माता और पिताका भी घातक है, वह भी इस स्तोत्रके जपसे तत्काल पापमुक्त हो जाता है ॥ १८३-१८४ ॥ दुःखप्नादिमहानर्थसूचकेषु 🔍 भयेषु च । यदि संकीर्तयेदेतन्त ततोऽनर्थभाग्भवेत् ॥१८५॥

दुःस्वप्त आदि महान् अनर्थसूचक भयोंके उपस्थित होनेपर यदि मनुष्य इस स्तोत्रका कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थका भागी नहीं हो सकता ॥ १८५॥

आयुरारोग्यमैदवर्य यच्चान्यदपि वाञ्छितम् । स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सर्वे लभते नरः ॥१८६॥

आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मन्नोवाञ्चित वस्तु है, उन सबको इस स्तोत्रके जपमें संलुख रहनेकाला पुरुष प्राप्त कर लेता है ॥ १८६ ॥ ६ अस्म्पूज्य शिवं स्तोत्रजपात्फलमुदाहृतम् । सम्पूज्य च जपे तृष्य फलं वक् न शक्वेते /११८७॥

शिवकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्रका पाठ करनेसे जो फल मिलता है, उसको यहाँ बताया गया है; परंतु शिवकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जो फल मिलता है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकर्ता ॥ १८७ ॥

आस्तामियं फलावाप्तिरस्मिन् संकीर्तिते सित । सार्द्धमस्विकया देवः अत्वैव दिवि तिष्ठति ॥१८८॥ तस्मान्नभसि सम्पूज्य देवदेवं सहोमया । कृताञ्जलिपुरस्तिष्ठन् स्तोत्रमेतदुदीरयेत् ॥१८९॥

यह फलकी प्राप्ति अलग रहे, इस स्तोत्रका कीर्तन करनेपर इसे सुनते ही माता पार्वतीसहित महादेवजी आकाशमें आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमासहित देवदेव महादेवकी आकाशमें पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाय और इस स्तोत्रका पाठ करे ॥ १८८-१८९ ॥

(अध्याय ३१)

# ऐहिक फल दंनेवाले कर्मों और उनकी विधिकावर्णन, शिव-पूजनकी विधि, शान्ति-पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मोंमें विभिन्न हचनीय पदार्थोंके उपयोगका विधान

उपमन्यु कहते हैं --- श्रीकृष्ण ! यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोकमें सिद्धि प्रदान करनेवाल कम वताया है, जो उत्तम तो है ही; इसमें किया; जप, तप और ध्यानका समुच्चय भी है। अब मैं शिव-भक्तोंके लिये यहीं फल देनेवाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय महान् कर्मका वर्णन करता हूँ । मन्त्रार्थके श्रेष्ठ ज्ञाताको चाहिये कि वह पहले मन्त्रको सिद्ध करे, अन्यथा इष्टसिद्धिकारक कर्म भी फलद नहीं होता। मन्त्र सिद्ध कर छेनेपर भी, जिस कर्मका फल किसी प्रवल अदृष्टके कारण प्रतिवद्ध हो, उसे विद्वान् पुरुष सहसा न करे। उस प्रतिबन्धका यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करनेके पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर हे और प्रतिबन्धकका पता लगनेपर उसे दूर करनेका प्रयत्न करे । जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश ऐहिक फल देनेवाले कर्मका अनुष्ठान करता है। वह उससे फलका भागी नहीं होता और जरात्में उपहासका पात्र बनता है । जिस पुरुपको विश्वास

न हो, वह ऐहिक फल देनेवाले कर्मका अनुष्ठान कभी न करे; क्योंकि उसके मनमें श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष-को उस कर्मका फल नहीं मिलता । किया कर्म निष्फल हो जाय, तो भी उसमें देवताका कोई अपराध नहीं है; क्योंकि शास्त्रोक्त विधिसे ठीक-ठीक कर्म करनेवाले पुरुषोंको यहीं फलकी प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मन्त्रको सिद्ध कर लिया है, प्रतिवन्धकको दूर कर दिया है, मन्त्रपर विश्वास रखता है और मनमें श्रद्धांसे युक्त है, वह साधक कर्म करनेपर उसके फलको अवस्य पाता है। उस कर्मके फलकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यपरायण होना चाहिये । रातमें हविष्यभोजन करे खीर या फल खाकर रहे, हिंसा आदि जो निषिद्ध कुर्म हैं, उन्हें मनसे भी न करे, सदा अपने शरीरमें भस्म लगाये, सुन्दरः पवित्र वेषभूषा धारण करे और पवित्र रहे ।

इस प्रकार आचारवान् होकर अपने अनुकूछ ग्रुभ दिनमें पुष्पमाला आदिसे अलंकृत पूर्वोक्त लक्षणवाले स्थानमें एक

हाथ भूमिको गोवरसे लीपकैर वहाँ बिछे हुए भद्रासनपर कमल अङ्कित करें जो अपने तेजसे प्रकाशमान हो । वह तपाये हुए सुवर्णके समान रंगवाला हो। उतमें आठ दल हों और केसर भी बना हो। मध्यभागमें वह कर्णिकासे युक्त और सम्पूर्ण रतोंसे अक्षेंकृत हो । उसमें अपने आकारके समान ही नाल होनी चाहिये। वैसे स्वर्णनिर्मित कमलपर सम्यग् विधिसे मन-ही-मन अणिमा आदि सब सिद्धियोंकी भावना करे। फिर उसपर रतका, सोनेका अथवा स्फटिक मणिका उत्तम लक्षणोंसे युक्त वेदीसहित शिवलिङ्ग र्थापित करके उसमें विधिपूर्वक पार्षदों-सहित अविनाशी साम्ब सदाशिवका आवाहन और पूजन करे। फिर वहाँ साकार भगवान् महेश्वरकी भावनामयी मूर्तिका निर्माण करे, जिसके चार भुजाएँ और चार मुख हों। वह सब आभूषणाँसै विभूषित हो, उसे व्याघचर्म पहनाया गया हो। उसके मुखपर कुछ-कुछ हास्यकी छटा छा रही हो। उसने अपने दो हाथों में वरद और अभयकी मुद्रा धारण की हो और शेष दो हाथोंमें मृग मुद्रा और टङ्क ले रक्खे हों। अथवा उपासक-की रुचिके अनुसार अष्टभुजा मूर्तिकी भावना करनी चाहिये। उस दशामें वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथोंमें त्रिशूल, परशु, खड़ और वज़ लिये हो और वायें चार हाथोंमें पारा, अङ्करा, खेट और नाग धारण करती हो । उसकी अङ्गकान्ति प्रात:-कालके सूर्यकी भाँति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र धारण करती है। उस मूर्तिका पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृतिके अनुरूप ही कान्तिमान् है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघके समान श्याम और देखनेमें भयंकर है। उत्तर्वर्ती मुख मूँगेके समान ठाठ है और सिरकी नीठी अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चन्द्रमा-के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चन्द्रकलाधारी है। उस शिवमूर्तिके अङ्कमें पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूढ़ हैं । उनकी अवस्था सोलह वर्षकी-सी है। वे सबका मन मोहनेवाली हैं और महालुक्ष्मीके नामसे विख्यात हैं।

इस प्रकार भावनामयी मूर्तिका निर्माण और सकलीकरण करके उसमें मूर्तिमान् परम कारण शिवका आवाहन और पूजन-करे । वहाँ स्नान करानेके लिये कपिला गायके पञ्चगव्य और पञ्चामृतका संग्रह करे । विशेषतः चूर्ण और बीजको भी एकत्र करे । फिर पूर्व दिशामें मण्डल बनाकर उसे रत्नचूर्ण आदिसे अलंकृत करके कमलकी कर्णिकामें ईशान-कलशकी स्थापना करे । तत्पश्चात् उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियोंके कलशोंकी स्थापना करे । इसके बाद पूर्व आदि आढ दिशाओं में

क्रमशः विद्येश्वरके आठ कलशोंकी स्थापना करके उन सबको तीर्थके जलसे भर दे और कण्डमें सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मन्त्र और विधिके साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्रसे उन सब कलशोंको चारों ओरसे आच्छादित कर दे । तदनन्तर मन्त्रोचारणपूर्वक उन सवमें मन्त्रन्यास करके स्नानका समय आनेपर सब प्रकारके माङ्गलिक शब्दों और. वाद्योंके साथ पञ्चगव्य आदिके द्वारा परमेश्वर शिवंको स्नान कराये। कुशोदक, स्वर्णेदक और द्रलोदक आदिको-जोगन्ध, पुष्प आदिसे वासित और मन्त्रसिद्ध हों---क्रमशः छे-लेकर मन्त्रोचारणपूर्वक उन-उनके द्वारा महेश्वरको नहलाये। फिर गन्ध, पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा-कर्म सम्पन्न करे। आलेपन या उबटन कम-से-कम एक पल और अधिक-से-अधिक ग्यारह पल हो । "सुनंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करे । सुगन्धितं नील कमल, नील कुमुद, अनेकशः विल्वपत्र, लाल कमल और खेत कमल भी शम्भुको चढ़ाये। कालगुरुके धूपको कपूर, वी और गुग्गुलसे युक्त करके निवेदन करे । कपिला गायके घीसे युक्त दीपकमें कपूरकी बत्ती वनाकर रक्ले और उसे जलाकर देवताके सम्मुख दिखाये। ईशानादि पाँच ब्रह्मकी, छहों अङ्गोंकी और पाँच आवरणोंकी पूजा करनी चाहिये । दूधमें तैयार किया हुआ पदार्थ नवेचके रूपमें निवेदनीय है। गुड़ और घीसे युक्त महाचरका भी भोग लगाना चाहिये। पाटल, उत्पल और कमल आदिसे मुवासित जल पीनेके लिये देना चाहिये। पाँच प्रकारकी सुगन्धोंसे युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ ताम्बूल मुखशुद्धिके लिये अर्पित करना चाहिये। सुवर्ण और रहांके वने हुए आभूषण, नाना प्रकारके रंगवाले नृतन महीन वस्त्रः जो दर्शनीय हों। इष्टदेवको देने चाहिये। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिये।

मूलमन्त्रका एक लाख जप करना चाहिये। पूजा कम-से-कम एक बार, नहीं तो दो या तीन बार करनी चाहिये; क्योंकि अधिकका अधिक फल होता है। होम-सामग्रीके लिये जितने द्रव्य हों, उनमेंसे प्रत्येक द्रव्यकी कम-से-कम दस और अधिक-से-अधिक सौ आहुतियाँ देनी चाहिये। मारण और उच्चाटन आदिमें शिवके घोर रूपका चिन्तन करना चाहिये। शान्तिकर्म या पौष्टिककर्म करते समय शिवलिक्नमें, शिवाग्निमें तथा अन्य प्रतिमाओंमें शिवके सौम्य रूपका ध्यानं करना चाहिये। मारण आदि क्योंमें लोहेके बने द्वए सुक् और खुवाका उपयोग करना काहिये।

अन्य शान्ति आदि कर्मोंमें सोनेके सुक् और सुवा बनवाने चाहिये । मृत्युपर विजय पानेके लिये घी, दूधमें मिलायी हुई दूर्वासे, मधुसे, घृतयुक्त चरुसे अथवा केवल दूधसे भी हवन करना चाहिये तथा रोगोंकी शान्तिके लिये तिलोंकी आहुति देनी चाहिये। समृद्धिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष महान् दारिद्रधकी शान्तिके लिये वी, दूध अथवा केवल कमलके फूलोंसे होम करे । वशीकरणका इच्छुक पुरुष घृतयुक्त जातीपुष्प (चमेली या मालतीके फूल) से हवन करे। द्विजको चाहिये कि वह घृत और करवीर पुष्पोंसे आहुति देकर आकर्षणका प्रयोग सफल करे। तेलकी आहुतिसे उचाटन और मधुकी आहुतिसे स्तम्भन कर्म करे । सरसोकी आहुतिसे भी स्तम्भन किया जाता है। यड़के बीज और तिलकी आहुतिद्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियलके तेलकी आहुति देकर विदेषण कर्म करे । रोहीके वीजकी आहति देकर बन्धनका तथा लाल सरसो मिले हुए सम्पूर्ण होम-द्रव्योंसे सेना-स्तम्भनका प्रयोग करे।

अभिचार-कर्ममें इस्तचालित यन्त्रसे तैयार किये गये तेलकी आहुति देनी चाहिये । कुटकीकी भूसी, कपासकी ढोढ़ तथा तैलिमिश्रित सरसोकी भी आहुति दी जा सकती है। दुधकी आहति ज्वरकी शान्ति करनेवाली तथा सौभाग्य-रूप फल प्रदान करनेवाली होती है। मधु, घी और दहीको परस्पर मिलाकर इनसे, दूध और चावलसे अथवा केवल दूधसे किया गया होम सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाळा होता है । सात समिधा आदिसे शान्तिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करे। विशेषतः द्रव्योद्वारा होम करनेपर वस्य और आकर्षणकी सिद्धि होती है । बिल्वपत्रोंका हवन वशीकरण तथा आकर्षणका साधक और लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है, साथ ही वह शत्रुपर विजय प्रदान कराता है। शान्तिकार्यमें पटाश और खैर आदिकी समिधाओंका होम करना चाहिये। क्रातापूर्ण कर्ममें कनेर और आककी समिधाएँ होनी चाहिये। लड़ाई-झगड़ेमें कटीले पेड़ोंकी सभिधाओंका हवन करना चाहिये। झान्ति और पुष्टिकर्मको विशेषतः शान्तचित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो। उसीको आभिचारिक कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये। वह भी उस दशामें, जब कि दुरवस्था चरम सीमाको पहुँच गयी हो और उसके निजारणका दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आततायीको नष्ट करनेके उद्देश्यसे शानिचारिक कर्म करना चाहिये। अपने राष्ट्रपतिको हानि पहुँचानेक उद्देश्यसे आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना

चाहिये। यदि कोई आस्तिक, परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आततायीएनका कार्ये हो जाय, तो भी उसको नष्ट करनेके उद्देश्यसे औभिनारिक कर्मका प्रयोग नहीं करना चाहिये। जो कोई भी मन, वाणी और क्रियाद्वारा भगवान शिवके आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपतिके उद्देश्यसे भी आभिचारिक कर्म करके मनुष्य , सीच ही पतित हो जाता है। इसिल्ये कोई भी पुरुष जो अपने लिये सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजाकी तथा , शिक्भक्तकी आभिचार आदिके द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसीके उद्देश्यसे भी मारण आदिका प्रयोग करनेपर पश्चात्तापसे युक्त हो प्रायश्चित्त करना चाहिये।

निर्धन या धनवान् पुरुष भी बाणलिङ्ग (्रनर्भदासे प्रकट हुए शिवलिङ्ग ), ऋषियोंद्वारा स्थापित लिङ्ग या वैदिक लिङ्गमें भगवान् शंकरकी पूजा करे। जहाँ ऐसे लिङ्गका अभाव हो, वहाँ सुवर्ण और रत्नके बने हुए शिव-लिङ्गमें पूजा करनी चाहिये। यदि सुवर्ण और रत्नोंके उपार्जनकी शक्ति न हो तो मनसे ही भावनामयी मूर्तिका निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिये। अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों-द्वारा शिवलिङ्गकी कल्पना करनी चाहिये। जो किसी अंशमें समर्थ और किसी अंशमें असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्तिके अनुसार पूजन-कर्भ करता है तो अवस्य फलका भागी होता है । जहाँ इस कर्मका अनुष्ठान करनेपर भी फल नहीं दिखायी देता, वहाँ दो या तीन वार उसकी आदृत्ति करे। ऐसा करनेसे सर्वथा फलका दर्शन होगा। पूजाके उपयोगमें आया हुआ जो मुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरुको दे देना चाहिये तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिये। यदि गुरु नहीं ठेना चाहते हों तो वह सब वस्तु भगवान् शिवको ही समर्पित कर दे अथवा शिव-भक्तोंको दे दे वे इनके सिवा दूसरोंको देनेका विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदिक्री अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा सम्पन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजामें चढ़ायी हुई वस्तु खयं न हे है। जो मूहि होभवश पूजाके अङ्गभूत उत्तम इव्यको स्वयं ग्रहण कर होता है। वह अभीष्ट फलको नहीं पाता । इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। किसीके द्वारा पूजित शिवलिङ्गको मनुष्य ग्रहण करे या न करे, यह उसकी इच्छापर निर्भर है। यदि छे छे तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणासे दूसरा कोई पूजा करे । जो पुरुष इस कर्मका शास्त्रीय विधिके अनुसार,

ही निरन्तर अनुष्ठान करती है। वह फल पानेसे कभी विश्वत नहीं रहता.। इससे बढ़कर प्रशंसाकी बात और क्या हो सकती है ?•

तथांपि मैं संक्षेपसे कर्मजनित उत्तम सिद्धिकी महिमाका वर्णन करेंशा हूँ । इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकारकी व्याधियोंका शिकार हाँकर और मौतके सुँहमें पड़कर भी मनुष्य विना किसी विष्न-वाधाके मुक्त हो नाता है। अत्यन्त कृपण भी उदार और निर्धन भी कुवेरके समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेवके समान सुन्दर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु खँणभरमें मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विषके समान और विष भी अमृतके समान हो जाता है। समुद्र भी खल और खल भी समुद्रवैत् हो जाता है । गड्डा पहाड़-जैसा ऊँचा और पर्वत भी गड्ढेके • समान हो जाता है । अग्नि सरोवरके समान शीतल और सरोवर भी अग्निके समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षद्र मृग सिंहके समान शौर्यशाली और सिंह भी कीडाम्गके समान, आज्ञा-पालक हो जाता है। स्त्रियाँ अभिसारिका बन जाती हैं-अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी मुखिर

हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी वन जाती है और कीर्ति गणिकाकै समान सर्वत्रगामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरनेवाली और मन हीरेको छेदनेवाली स्ईके समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आँधीके समान प्रवल हो जाती है और बल मत्त गजराजके समान पराक्रम-शाली होता है। शत्रुपक्षके उद्योग, और कार्य सब्ध हो जाते • हैं तथा रात्रुओंके समस्त सुहृद्गण उनके लिये रात्रुपक्षके समान हो जाते हैं। शत्र क्यु-बान्धवीसहित जीते-जी मुर्देके समान हो जाते हैं और सिद्धपुरुष स्वयं आपत्तिमें पड़कर भी अरिष्टरहित ( संकटमुक्त ) हो जाता है । अगरत्व-सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अवध्य भी उसके लिये सदा रसायनका काम देता है। निरन्तर रतिका सेवन करने-पर भी वह नया-सा ही बैनां रहता है। भविष्य आदिकी सारी वातें उसे हाथपर रक्खे हुए आँवलेके समान प्रत्यक्ष दिखायी देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियाँ भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ, इस कर्मका सम्पादन कर लेनेपर सम्पूर्ण कामार्थ सिद्धियोंमें कोई भी•ऐसी वस्त नहीं रहती, जो अलभ्य हो । (अध्याय ३२)

# पारलौकिक फल देनेवाले कर्म-शिवलिङ्ग-महात्रतकी विधि और महिमाका वर्णन

उपमन्य कहते हैं-यदुनन्दन ! अब मैं केवल परलोकमें फल देनेवाले कर्मकी विधि बतलाऊँगा। तीनों लोकोंमें इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्यसे युक्त है और सम्पूर्ण देवताओंने इसका अनुष्टान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र और वसिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि, रवेत, अगस्त्य, दधीचि तथा हम-सरीखे शिवमक्त, नन्दीश्वर, महाकाल और भृङ्गीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, भूत और पिशान्व-इन सबने अपना-अपना पद ग्राप्त करनेके लिये इस विधिका अनुष्ठान किया है। इस विधिसे ही सब देवता देवत्वको प्राप्त हुए हैं। इसी विधिसे ब्रह्माको ब्रह्मत्वकी, विष्णुको विष्णुत्वकी, रुद्रको रुद्रत्वकी, इन्द्रको इन्द्रत्वकी और गणेशको गणेशत्वकी प्राप्ति हुई है।

श्वेतचन्दनयुक्त जलसे लिङ्गस्वरूप शिव और शिवाको स्नान कराकर प्रकुछ दवेत कमलोंद्वारा उनका पूजन करे।

फिर उनके चरणोंमें प्रणाम करके वहीं लिपी-पुती भूमिपर सुन्दर ग्रुभ लक्षण पद्मासन वनवाकर रक्खे । धन हो तो अपनी शक्तिके अनुसार सोने या रत आदिका पद्मासन बनवाना चाहिये। कमलके केसरोंके मध्यभागमें अङ्गष्ठके वरावर छोटे-से सुन्दर शिवलिङ्गकी स्थापना करे । वह सर्व-गन्धमय और सुन्दर होना चाहिये । उसे दक्षिणभागमें स्थापित करके विल्वपत्रींद्वारा उसकी पूजा करे। फिर उसके दक्षिण भागमें अगुरु, पश्चिम भागमें मैनसिल, उत्तर भागमें चन्दन और पूर्व भागमें हरिताल चढ़ाये । फिर मुन्दर मुगन्धित विचित्र पुष्पोंद्वारा पूजा करे। सब ओर काले अगुरु और गुग्गुलकी धूप दे । अत्यन्त महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करे । युत-मिश्रित खीरका भोग लगाये। घीके दीपक जलाकर रक्खे। मन्त्रोचारणपूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करे। भक्तिभावसे देवेश्वर शिवको प्रणामन्करके उनकी स्तुति करे और अन्तमें त्रुटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करे । तत्पश्चात् शिवपञ्चाक्षर मन्त्रसे सम्पूर्ण उपहारांसहित वह शिवलिङ्ग शिवको समर्थितः करे और स्वयं दक्षिणामूर्तिका आश्रय ले। जो इस प्रकार

पञ्च गन्धमय ग्रुम लिङ्गकी नित्य अर्चना करता है, वह सव पणोंसे मुक्त हो शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिङ्ग-महाव्रत सब व्रतोंमें उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान् शंकरके भक्त हो; इसलिये तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसीको इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। केवल शिव-भक्तोंको ही इसका उपदेश देना चाहिये। प्राचीन कालमें भगवान शिवने ही इस व्रतंका उपदेश दिया था।

तदनन्तर लिङ्गकी कारणरूपता तथा लिङ्गप्रतिष्ठा

एवं पूजाकी व्याख्या करके उपमन्युने कहा

यदुनन्दन । यदि कोई खापित शिवलिङ्ग न मिले तो

शिवके खानभूत जल, अमि, सूर्य तथा आकाशन भगवान
शिवका पूजन करना चाहिये। (अध्याय ३३%—३६)

योगके अनेक मेद, उसके आठं और छ: अङ्गोंका विवेचन—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, दशविध प्राणोंकों जीतनेकी महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण

श्रीकृष्णने कहा—भगवन् ! आपने ज्ञानः क्रिया और चर्याका संक्षिप्त सार उद्धृतः करके मुझे मुनाया है । यह सब श्रुतिके समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक मुना है। अब मैं अधिकारः अर्ज्ञः विधि और प्रंथीजनसहित परम दुर्लभ योगका वर्णन मुनना चाहता हूँ । यदि योग आदिका अभ्यास करनेके पहले ही मृत्यु हो जाय तो मनुष्य आत्मधाती होता हैं। अतः आप योगका ऐसा कोई साधन वताइये जिसे शीघ सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्यको आत्मधाती न होना पड़े । योगका वह अनुष्ठानः उसका कारणः उसके लिये उपयुक्त समयः साधन तथा उसके मेदोंका तारतम्य क्या है ?

उपमन्यु बोले-श्रीकृष्ण ! तुम सव प्रश्नोंके तारतम्य-के शाता हो । तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है । इसलिये मैं इन सब बातोंगर क्रमशः प्रकाश डाख्ँगा । तुम एकाप्रचित्त होकर मुने। जिसकी दूसरी वृत्तियोंका निरोध हो गया है, ऐसे चित्तकी भगवान् शिवमें जो निश्चल वृत्ति है, उसीको संक्षेपसे 'योग' कहा गया है। वह योग पाँच प्रकारका है-मन्त्रयोग, स्पर्शयोग, भावयोग, अभावयोग और महायोग। मन्त्र-जपके अभ्यासवरा मन्त्रके वाच्यार्थमें स्थित हुई विक्षेप-रहित जो मनकी बृत्ति है, उसका नाम 'मन्त्रयोग' है । मनकी वही वृत्ति जव प्राणायामको प्रधानता दे तो उसका नाम 'स्पर्शयोग' होता है । वही स्पर्शयोग जब मन्त्रके स्पर्शसे रहित हो तो 'भावयोग' कहलाता है। जिससे सम्पूर्ण विश्वके रूपमात्रका अवयव विळीन (तिरोहित) हो जाता है, उसे 'अभावयोग' कहा गया है; क्योंकि उस समय सहस्तुका भी भान नहीं होता । जिससे एकमात्र उपाधिशून्य शिव-ब्बनावका चिन्तन किया जाता है और मनकी वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसे 'महायोग' कहते हैं।

देखे और मुने गये लौकिक और पारलौकिक विषयोंकी ओरसे जिसका मन विरक्त हो गया हो, उसीका योगमें अधिकार है, दूसरे किसीका नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयोंके दोषोंका और ईश्वरके गुणोंका सदा ही दर्शन करनेसे मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग आठ या छः अङ्गोंसे युक्त होते हैं । यम, नियम, स्वस्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि —ये विद्वानोंने योगके आठ अङ्ग वताये हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये थोड़ेमें योगके छः लक्षण हैं। शिव-शास्त्रमें इनके पृथक्-पृथक् लक्षण बताये गये हैं। अन्य शिवागमोंमें, विशेषतः कामिक आदिमें, योगशास्त्रोंमें और किन्हीं-किन्हीं पुराणोंमें भी इनके लक्षणोंका वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्त्येय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन्हें सत्पुरुषोंने यम कहा है । इस प्रकार यम पाँच अवयवींके योगसे युक्त है। शीच, संतोष, तप, जप (स्वाध्याय ) और प्रणिधान-इन पाँच भेदोंसे युक्त दूसरे योगाङ्गको नियम कहा गया है। तात्पर्य यह कि नियम अपने अंशोंके भेदसे पाँच प्रकारका है। आसनके आठ भेद कहे गये हैं— स्वस्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचन्द्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसाधितासन, पर्यङ्कासन और अपनी रुचिके अनुसार आसन । अपने शरीरमें प्रकट हुई जो वायु है, उसकी प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम-के तीन भेद कहे गये हैं—रेचक, पूरक और कुम्भक। नासिकाके एक छिद्रको दवाकर या बंद करके दूसरेसे उदरस्थित वायुको बाहर निकाले। इस क्रियाको रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका-छिद्रके द्वारा वाह्य वायुसे शरीरको धौंकनीकी भाँति भर छे। इसमें वायुके पूरणकी क्रिया होनेके कारण इसे 'पूरक' कहा गया है। जब साधक भीतरकी



वायुको न तो छोड़ता है और न वाहरकी वायुको ग्रहण करता है केवल भरे हुए घड़ेकी भाँति अविचल भावसे स्थित रहता है तन उस प्राणायां को 'कुम्भक' नाम दिया जता है। योगके साधकको चाहिये कि यह रेचक आदि तीनों प्राणाया मैंकि न तो बहुत जल्दी-जल्दी करे और न बहुत देरसे करे। साधनाके लिये उद्यत हो कमयोगसे उसका अभ्यास करे।

रेचक आदिमें नाड़ीशोधनपूर्वक जो प्राणायामका अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छासे उत्क्रमणपर्यन्त करते रहना चाहिये—यह वात योगशास्त्रमें वतायी गयी है। किनष्ट आदिके कमसे प्राणायाम चार प्रकारका कहा गया है। मात्रा और गुणोंके विभाग—तारतम्यसे ये भेद वनते हैं। चार भेदोंमेंसे जो कन्यक या किनष्ट प्राणायाम है, यह प्रथम उद्घात कहा गया है; इसमें वारह मात्राएँ होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें चौबीस मात्राएँ होती हैं। उत्तम श्रेणीका प्राणायाम वृतीय उद्घात है, उसमें छत्तीस मात्राएँ होती हैं। उससे भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीरमें स्वेद और कम्प आदिका जनक होता है।

योगी के अंदर आनन्दजित रोमाञ्च, नेत्रोंसे अश्रुपात, जल्प, आन्ति और मूर्च्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। घुटनेके चारों ओर प्रदक्षिण-क्रमसे न बहुत जल्दी और न बहुत धीरे-धीरे चुटकी बजाये। घुटनेकी एक परिक्रमामें जितनी देरतक चुटकी बजती है, उस समयका मान एक मात्रा है। मात्राओंको क्रमशः जानना चाहिये। उद्धात-क्रम-योगसे नाड़ीशोधनपूर्वक प्राणायामें करना चाहिये। प्राणायामके दो भेद बताये गये हैं—अमर्भ और सगर्भ। जप और ध्यानके विना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यानके सहयोग-पूर्वक किये जानेवाले प्राणायामको 'सगर्भ' कहते हैं। अगर्भसे सगर्भ प्राणायाम स्तौ गुना अधिक उत्तम है। इसल्विये योगीजन प्रायः सगर्भ प्राणायाम किया करते हैं। प्राणविजयसे ही शरीरकी वायुओंपर विजय पायी जाती है। प्राण, अपान,

१. उद्घातका अर्थ नाभिमूलसे प्रेरणा की हुई वायुका सिरमें टक्स खाना है। यह प्राणायाममें देश, काल और संख्याका परि-माण है।

२. योगस्त्रमें चतुर्थं प्राणायामका परिचय इस प्रकार दिया गया है-—'बाह्यान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः' अर्थात् बाह्य और आभ्या-इतर विषयोंको फेंकनेवाला प्राणायाम चौथा है 1

समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय-र्यं दस प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण करता, है, इसी-लिये इसे 'प्राण' कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है, असे जो वायु नीचे ले जाती है, उसको 'अपान' कहते हैं। जो वायु सम्पूर्ण अङ्गोंको बढ़ाती हुई उनमें व्याप्त रहती है, उसका नाम 'व्यान' है। जो वायु मर्मस्थानोंको उद्वेजित करती हैं, उसकी 'उदान' संज्ञा है । जो वायु सव अङ्गोंको समभाव-से ले चलती है, वह अपने उस समनयन रूप कर्मसे 'समान' कहलाती है। मुखसे कुछ उगलनेमें कारणभृत वायुको 'नाग' कहा गया है। आँख खोलनेके व्यापारमें 'कूर्म' नामक वायुकी स्थिति है। छींकमें कुकल और जँभाईमें 'देवदत्त' नामक वायुकी स्थिति है। 'धनंजय' नांमक वायु सम्पूर्ण दारीरमें व्याप्त रहती है। वह मृतुक शरीरको भी नहीं छोड़ती। क्रमसे अभ्यासमें लाया हुआ यह प्राणायाम जव उचित प्रमाण या मात्रासे युक्त हो जाता है, तब वह कर्ताके सारे दोवोंको दग्ध कर देता है और उसके शरीरकी रक्षा करता है।

प्राणपर विद्भय प्राप्त हो जाय तो उससे प्रकट होनेवाले चिह्नोंको अच्छी तरह देखे । पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफकी मात्रा घटने लगती है, अधिक भोजन करने-की शक्ति हो जाती है और विलम्बसे साँस चलती है। शरीरमें हल्कापन आता है। शीघ्र चलनेकी शक्ति प्रकट होती है। हृदयमें उत्साह बढ़ता है । स्वरमें मिठास आती है । -समस्त रोगोंका नाश हो जाता है। वल, तेज और सौन्दर्यकी वृद्धि होती है। धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित्त, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं-ये प्राणायामके सोलहवीं कलाके भी बरावर नहीं हैं। अपने-अपने विषयमें आसक्त हुई इन्द्रियोंको वहाँसे हटाकर जो अपने भीतर निगृहीत करता है, उस साधनको 'प्रत्याहार' कहते हैं । मन और इन्द्रियाँ ही मनुष्यको स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाली हैं। यदि उन्हें वशमें रक्ला जाय तो वे स्वर्गकी प्राप्ति कराती हैं और विषयोंकी ओर खुली छोड़ दिया जाय तो वे नरकमें डालनेवाली होती हैं। इसलिये मुखकी इच्छा रखने-वाले बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह ज्ञान-वैराग्यका आश्रय ले इन्द्रियलपी अश्वोंको शीघ ही काबूमें करके स्वयं ही आत्मा-का उद्धार करे।

चित्तको किसी स्थान-विशेषमें बाँधना—किसी ध्येय विशेष-में स्थिर करना—पही संक्षेपसे 'धारणा'का खरूप है। एक- मात्र शिव ही स्थान हैं, दूसरा नहीं; क्योंकि दूसरे स्थानोंमें त्रिविध दोप विद्यमान हैं । किंसी नियमित कालतक स्थान-स्वरूप शिवमें स्थापित हुआ मन जब लक्ष्यसे च्युत न हो तो धारणाकी सिद्धि समझना चाहिये, अन्यथा नहीं । मन पहले धारणासे ही स्थिर होता है, इसिंठये धारणाके अभ्याससे मन-की धीर वताये। अब ध्यानकी व्याख्या करते हैं। ध्यानमें <sup>१६</sup>यै चिन्तायाम्' यह धातु माना गया है । इसी धातुसे ल्युट् प्रत्यय करनेपर 'ध्यान'की सिद्धि होती हैं; अतः विक्षेपरहित चित्तसे जो शिवका बारंबार चिन्तन किया जाता है, उसीका नाम 'ध्यान' है। ध्येयमें स्थित हुए चित्तकी जो ध्येयाकार वृत्ति होती है और बीचमें दूसरी वृत्ति अन्तर नहीं डालती। उस ध्येयाकार वृत्तिका प्रवाहरूपसे बना रहना 'ध्यान' कहलाता है। दूसरी सब वस्तुओंको छोड़कर केवल-कल्याणकारी परम-देव देवेश्वर शिवका ही ध्यान करना चाहिये। वे ही सबके परम ध्येय हैं। यह अथर्ववेदकी श्रुतिका अन्तिम निर्णय है। इसी प्रकार शिवादेवी भी परम ध्येय हैं । ये दोनों शिवा और शिव सम्पूर्ण भृतोंमें व्याप्त हैं । श्रुति, स्मृति एवं शास्त्रोंसे यह सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वदा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपोंमें निरन्तर ध्यान करने योग्य हैं । इस ध्यानके दो प्रयोजन जानने चाहिये । पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियोंकी उपलब्धि। ध्याताः, ध्यानः, ध्येय और ध्यानप्रयोजन—इन चारोंको अच्छी तरह जानकर योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास करे । जो ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्नः श्रद्धालुः क्षमाशीलः ममतारहित तथा सदा उत्साह रखनेवाला है, ऐसा ही पुरुष ध्याता कहा

गया है अर्थात् वही ध्यान करनेमें सफल हो सक्कता है। साधकको चाहिये कि वह ज्ञुपसे थकनेपर फिर ध्यान करे और ध्यानसे थक जानेपर पुनः जप करे ! इस तरह जप और ध्यानमें लगे हुए पुरुषका योग जल्दी सिद्ध होता. है। वारह प्राणायामोंकी एक धारणा होती है। वारह धारणाओं-का ध्यान होता है और वारह ध्यानकी एक समाधि कही गयी है। समाधिको योगका अन्तिम अङ्ग कहा गर्या है। समाधिसे सर्वत्र बुद्धिका प्रकाश फैलता है । जिस ध्यानमें केवल ध्येय ही अर्थरूपसे भासता है, ध्याता निश्चल महासागरके समान स्थिरभावसे स्थित रहता है और ध्यान स्वरूपसे शून्य-सा हो जाता है, उसे 'समाधि' कहते हैं । जो योगी ध्येयमें चित्तको लगाकर मुख्यिरभावसे उसे देखता है और वुझी हुई आगके समान शान्त रहता है, वह 'समाधिस्थ' कहलात: है। वह न मुनता है न सूँघता है, न बोलता है न देखता है, न स्पर्श-का अनुभव करता है न मनसे संकल्प-विकल्प करता है, न उसमें अभिमानकी वृत्तिका उदय होता है और न वह बुद्धिके द्वारा ही कुछ समझता है। केवल काष्ट्रकी भाँति स्थित रहता है। इस तरह शिवमें लीनचित्त हुए योगीको यहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायुरहित स्थानमें रक्ला हुआ दीपक कभी हिल्ता नहीं है-निस्पन्द बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ गुद्ध चित्त योगी भी उस समाधिसे कभी विच-लित नहीं होता-सुस्थिरभावसे स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योगका अभ्यास करनेवाले योगीके सारे अन्तराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और सम्पूर्ण विष्न भी धीरे-धीरे दूर हो जाते हैं। ( अध्याद ३७ )

# योगमार्गके विन्न, सिद्धि-स्चक उपसर्ग तथा पृथ्वीसे लेकर बुद्धितत्त्वपर्यन्त ऐश्वर्यगुणोंका वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा

उपमन्यु कहते हैं — श्रीकृष्ण ! आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियाँ, प्रमाद, स्थान-संदाय, अनवस्थितचित्तता, अश्रद्धा, भ्रान्ति-दर्शन, दुःख, दौर्मनस्य और विषयलोल्जपता—ये दस योग-साधनमें लगे हुए पुरुषोंके लिये योगमार्गके विष्न कहे गये हैं । योगियोंके द्यरीर और चित्तमें जो अलसताका भाव

श्रीगदर्शन, समाधिपादके ३०वें स्त्रमें नौ प्रकारके चित्त-विक्षेशोंको योगका अन्तराय वताया गया है और ३१वें स्त्रमें पाँच विक्षेपसंहभू' संग्रक विक्ष अथवा प्रतिबन्धक कहे गये हैं। किंतु यहाँ शिवपुराणमें दस प्रकारके अन्तराय बताये गये हैं। इनमें योगदर्शन- आता है, उसीको यहाँ 'आलस्य' कहा गया है। वात, पित्त और कफ—इन धातुओंकी विषमतासे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हींको 'व्याधि' कहते हैं। कर्मदोषसे इन व्याधियोंकी कथित 'अलब्धभूमिकत्व' को छोड़ दिया गया है और 'विक्षेप-सहभू' में परिगणित दु:ख और दौर्मनस्थको सम्मिलित कर लिया गया है। योगस्त्रमें 'स्त्यान और संशय'—ये दो पृथक्-पृथक् अन्तराय है और यहाँ 'स्थान-संशय' नामसे एक ही अन्तराय माना गया है; साथ ही इस्न पुराणमें 'अश्रद्धा'को भी एक अन्तरायके रूपमें गिना गया है।

उत्पत्ति होती है। असावधानीके कारण योगके सांधनोंका न हो पानी प्रमाद है ! ध्यह है या नहीं है इस प्रकार ·उभयकोटिसे आक्रान्तं हुए ज्ञानका नाम 'स्थान-संशय' है। मनका कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थितचित्तता (चित्तकी अस्थिरण ) है । योगमार्गमं भावरहित ( अनुरागञ्जून्य ) •जो मनकी बृत्ति है, उसीको 'अश्रद्धा' कहा गया है। विपरीत-भावनासे युक्त बुद्धिको 'भ्रान्ति' कहते हैं। 'दुःख' कहते हैं क्ष्टकी, उसके वीन भेद हैं—आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैविक । मनुष्योंके चित्तका जो अज्ञानजनित दुःख है, उसे आर्थ्यांत्मिक दुःख समझना चाहिये । पूर्वकृत कमोंके •परिणामसे शरीरमें जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें आधिमौतिक दुःख कहा गया है। विद्युत्पात, अस्त्र-शस्त्र और विष आदिसे जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं। इन्छापर आघात पहुँ चनेसे मनमें जो क्षोभ होता है, उसीका नाम है 'दौर्मनस्य'। विचित्र विषयोंमें जो सुखका भ्रम है, वही 'विषयलोलुपता' है।

योगपरायण योगीके इन विघ्नोंके शान्त हो जानेपर जो 'दिइय उपसर्ग' (विघ्न ) प्राप्त होते हैं, वे सिद्धिके सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना—ये छः प्रकारकी सिद्धियाँ ही 'उपसर्ग' कहलाती हैं, जो योगशक्तिके अपव्ययमें कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म हो, किसीकी ओटमें हो, भूतकालमें रहा हो, वहुत दूर हो अथवा भविष्यमें होनेवाला हो, उसका टीक-ठीक प्रतिभास (ज्ञान) हो जाना 'प्रतिभा' कहलाता है। सुननेका प्रयत्न न करनेपर भी सम्पूर्ण शब्दोंका सुनायी देना 'श्रवण' कहा गया है। समस्त देहधारियोंकी वार्तोंको समझ लेना 'वार्ता' है। दिव्य 'पदार्थोंका विना किसी प्रयत्नके दिखायी देना 'दर्शन' कहा गया है, दिव्य रसोंका स्वाद प्राप्त होना 'आस्वाद' कहलाता है, अन्तःकरणके द्वारा दिव्य स्पर्शोंका तथा ब्रह्मलोक-तकके ग्रन्थादि दिव्य भोगोंका अनुभव 'वेदना' नामसे विख्यात है।

सिद्ध योगीके पास रैस्बयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत-सी वस्तुएँ प्रदान करते हैं। मुखसे इच्छानुसार नाना प्रकारकी मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकारके रसायन और दिव्य ओषियाँ सिद्ध हो जाती हैं। देवाङ्गनाएँ इस योगीको प्रणाम करके मनोवाञ्छित वस्तुएँ देती हैं। योगसिद्धिके एक देशका भी साक्षात्कार हो जाय तो मोक्षमें मन लग जाता है—यह मैंने जैसे देखा या अनुभन किया

है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कुदाता, स्थूलता, वाल्या-वस्था, बुद्धावस्था, युवावस्था, नाना जातिका स्वरूप; पृथ्वी, जल, अग्निऔरवायु—इन चारतत्त्वोंके द्यारीरको धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गन्धको ग्रहण करना—द्रे पार्थिव ऐश्वर्यके आठ गुण बताये गये हैं।

जलमें निवास करना, पृथ्वीपर ही जलकां निकल आर्ना, इच्छा करते ही विना किसी आतुरताके स्वयं समुद्रको भी पी जानेमें समर्थ होना, इस संसारमें जहाँ चाहे वहीं जलका दर्शन होना, घड़ा आदिके विना हाथमें ही जलराशिको धारण करना, जिस विरस वस्तुको भी खानेकी इच्छा हो, उसका तत्काल सरसहो जाना, जल, तेज और वायु—इन तीन तत्त्वोंके शरीरको धारण करना तथा देहका फोड़े, फुंसी और घाव आदिसे रहित होना—पार्थिव ऐश्वर्यके आठ गुणोंको मिलाकर ये सोलह जलीय ऐश्वर्यके अद्भुत गुण हैं।

शरीरसे अमिको प्रकट करना, अमिके तापसे जलनेका भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो विना किसी प्रयत्नके इस जगत्को जलकर भस कर देनेकी शक्तिका होना, पानीके ऊपर अग्निको स्थापित कर देना, हाथमें आग धारण करना, सृष्टिको जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देनेकी क्षमताका होना, मुखमें ही अन्न आदिको पचा लेना तथा तेज और वायु—दो ही तत्त्वोंसे शरीरको रच छेना—येआठ गुणजलीय ऐश्वर्यके उपर्युक्त सोल्ह गुणोंके साथ चौबीस होते हैं। ये चौबीस तैजस ऐश्वर्यके गुण कहे गये हैं। मनके समान वेगशाली होना, प्राणियोंके भीतर क्षणभरमें प्रवेश कर जाना, विना प्रयत्नके ही पर्वत आदिके महान् भारको उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथमें वायुको पकड़ लेना, अङ्गुलिके अग्रभागकी चोटसे भूमिको भी कम्पित कर देना, एकमात्र वायुतत्त्वसे ही शरीरका निर्माण कर लेना—ये आठ गुण तैजस ऐश्वर्यके चौवीस गुणोंके साथ वत्तीस हो जाते हैं। विद्वानोंने वायुसम्बन्धी ऐश्वर्यके ये ही वत्तीस गुण स्वीकार किये हैं। शरीरकी छायाका न होना, इन्द्रियोंका दिखायी न देनाः आकाशमें इच्छानुसार विचरण करनाः इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विषयोंका समन्वय होना, आकाशको लॉबना, अपने शरीरमें उसका निवेश करना, आकाशको पिण्डकी भाँति ठोस बना -देना और निराकार होना-ये आठ गुण अमिके बत्तीस गुणोंसे मिलकर चालीस होते हैं। ये चालीस ही वायुसन्बन्धी ऐश्वर्यके गुण हैं। यही सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ऐश्वर्य है, इसीकी (ऐन्द्र) एवं 'आम्बर' (आकाशसम्बन्धी) ऐश्वर्य भी कहते हैं।

इच्छानुसार सभी वस्तुओंकी उपलिब्ध, ज़हाँ चाहे वहाँ निकर्छ जाना, सबको अभिभूत कर छेना, सम्पूर्ण गुह्य अर्थ-का दर्शन होना, कर्मके अनुरूप निर्माण करना, सबको वशमें कर लेना, सदा प्रिय वस्तुका ही दर्शन होना और एक ही स्थानसे सम्पूर्ण संसारका दिखायी देना-ये आठ गुण पूर्वोक्त इन्द्रियसम्बन्धी ऐश्वर्य-गुणोंसे मिलकर अड़तालीस होते हैं । चान्द्रमस ऐश्वर्य इन अड़तालीस गुणोंसे युक्त कहा गया है। यह पहलेके ऐश्वयोंसे अधिक गुणवाला है। इसे भानस ऐश्वर्यः भी कहते हैं । छेद्ना, पीटना, बाँधना, खोलनाः संसारके वशमें रहनेवाले समस्त प्राणियोंको प्रहण करनाः सबको प्रसन्न रखन्तः पानाः मृत्युको जीतना तथा कालपर विजय पाना—ये सव अहंकारसम्बन्धी ऐश्वर्यके अन्तर्गत हैं । अहंकारिक .ऐस्वर्यको ही 'प्राजापत्य' भी कहते हैं । चान्द्रमस ऐश्चर्यके गुणोंके साथ इसके आठ गुण मिलकर छप्पन होते हैं। महान् आभिमानिक ऐश्वर्यके ये ही छप्पन गुण हैं। संकल्पमात्रसे सृष्टि-रचना करना, पालन करनाः संहार करनाः सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करनाः प्राणियोंके चित्तको प्रेरित करनाः सवसं अनुपम होनाः इस जगत्से पृथक् नये संसारकी रचना कर लेना तथा ग्रुभ-को अग्रुभ और अग्रुभको ग्रुभ कर देना-पह 'वौद्ध ऐश्वर्य' है। प्राजापत्य ऐस्वर्यके गुणोंको मिलाकर इसके चौसठ गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्यको ही 'ब्राह्म ऐश्वर्य' भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐस्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं । उसीका नाम 'वैष्णव ऐश्वर्य' है । तीनों लोकोंका पालन उसीके अन्तर्गत है। उस सम्पूर्ण वैष्णव-पदको न तो ब्रह्मा कह सकते हैं और न दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसीको पौरुषपद भी कहते हैं। गौण और पौरुषपद्से उत्कृष्ट गणपतिपद है। उसीको ईश्वरपद भी कहते हैं। उस पदका किंचित् ज्ञान श्रीविष्णुको है। दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते । ये सारी विज्ञान-सिद्धियाँ औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्यद्वारा प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये। इन अग्रुद्ध प्रातिभानिक गुणोंमें जिसका चित्त आसक्त है, उसे सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं मिद्ध होता ।

इसल्ये देवताः अमुर और राजाओंके गुणों तथा भोगों-, को जो नृत्वाके समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग-सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत्पर अनुग्रह करनेकी इच्छा हो तो वह योगसिंख मुनि इच्छानुसार विचरे । इस

जीवनमें गुणों और भोगोंका उपभोग करके अन्तमें उसे मोक्ष-की प्राप्ति होगी।

° अब मैं योगके प्रयोगका वर्णन करूँगाँ। एकाप्रचित्त होकर मुनो । ग्रुभकाल हो, ग्रुभदेश हो, भगवान् शिवका क्षेत्र आदि हो, एकान्त स्थान हो, जीव-जन्तु न रहते हों, कोलाइल न होता हो और किसी बाधाकी सम्भावना न हो-ऐसे स्थानमें लिपी-पुती सुन्दर भूमिको गन्ध और धूप आदिसे मुवासित करके वहाँ फूल विखेर दे चँदोवा आदि तानकर उसे विचित्र रीतिसे सजा है तथा वहाँ कुद्दा, पुष्प, समिधा, जल, फल और मूलकी सुविधा हो। फिर वहाँ योगका अभ्यास करे। अग्निके निकट, जलके समीप और सूखे पत्तोंके देरपर योगाभ्यास नहीं करना चाहिये। जहाँ हाँस और मच्छर भरे हों, साँप और हिंसक जन्तुओंकी अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भयकी सम्भावना हो तथा जो दुष्टेंसे घिरा हुआ हो-ऐसे स्थानमें भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिये । रमशानमें चैत्यवृक्षके नीचे, बाँबीके निकट, जीर्ण-शीर्ण घरमें, चौराहेपर, नदी-नद और समुद्रके तटपर, गली या सड़कके बीचमें, उजड़े हुए उद्यानमें, गोष्ठ आदिभें, अनिष्टकारी और निन्दित स्थानमें भी योगाभ्यास न करे। जब शरीरमें अजीर्णका कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्रसे शरीर दूषित हो, सदीं हुई हो या अतिसार रोगका प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो या अधिक परिश्रमके कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यन्त चिन्तासे व्याकुल हो, अधिक भूख-प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनोंके कार्य आदिमें लगा हुआ हो, उस अवस्थामें भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिये।

जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हों, जो कमोंंमें यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हे तथा जो उचित समयसे सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयासरहित हो, उसीको योगाभ्यासमें तत्पर होना चाहिये। आसन मुलायम, मुन्दर, विस्तृत, सर्व ओरसे बरावर और पवित्र होना चाहिये। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उनेपर भी अभ्यास करना चाहिये । अपने आचार्यपर्यन्त गुरुजनोंकी परम्पराको क्रमदाः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छातीको तीधी रक्खे । ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हों । सिर कुछ-कुछ ऊँचा हो। दाँतोंसे दाँतोंका स्पर्श न करे। दाँतोंके अग्रभागमें स्थित हुई जिह्नाको अविचल भावसे रखते हुए, एडियोंसे दोनों अण्डकोशी और प्रजननेन्द्रियकी रक्षापूर्वक



दोनों जॉंघोंके ऊपर बिना किसी यत्नके अपनी दोनों भुजाओं-को रक्खे । फिर दाहिने हाथके पृष्ठभागको वार्ये हाथकी हथेत्येपर रखंकर धीरेसे पीठको ऊँची करे और छातीको -आगेकी ओरसे सुस्थिर रखते हुए नासिकाके अग्रभागपर हृष्टि जमाये। अन्य दिशाओंकी ओर हृष्टिपात न करे। प्राणका संचार रोककर पाषाणके समान निश्चल हो जाय । अपने श्रीरके भीतर मानस-मन्दिरमें हृदय-कमलके आसनपर पार्वतीसिहित भगवाम् शिवका चिन्तन करके ध्यान-यज्ञके ह्रारा उनका पूजन करे।

, मूलाधार चक्रमें, नासिकाके अग्रभागमें, नाभिमें, कण्ठमें, ताछके दोनों छिद्रोंमें, भौंहोंके मध्यभागमें, द्वारदेशमें, ळळाटमें आ मस्तकमें शिवका चिन्तन करे । शिवा और शिवके लिये यथोचित रीतिसे उत्तम आसनकी कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिवका स्मरण करे । हिंदल, चतुर्दल, षड्दल, दशदल, द्वादशदल अथवा षोडशदल कमलके आसनपर विराजमान शिवका विधिवत स्मरण करना चाहिये । दोनों भौंहोंके मध्यभागमें द्विदल कमल है, जो विद्युत्के समान प्रकाशमान है। भूमध्यमें स्थित जो कमल है, उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भागमें दो पत्ते हैं, जो विद्युत्के समान दीप्तिमान् हैं। उनमें दो अन्तिम वर्ण 'ह' और 'क्ष' अङ्कित हैं । षोडशदल कमलके पत्ते सोलह स्वरूप हैं, जिनमें 'अ' से लेकर 'अ:' तकके अक्षर क्रमशः अङ्कित हैं। यह जो कमल है, उसकी नालके मूलभागसे बारह दल प्रस्फटित हुए हैं, जिनमें 'क' से लेकर 'ठ' तकके बारह अक्षर कमैशः अङ्कित हैं । सूर्यके समान प्रकाशभान इस कमलके उन द्वादश दलोंका अपने हृदयके भीतर ध्यान करना चाहिये । तत्मश्चात् गो-दुग्धके समान उज्ज्वल कमलके दस दलोंका चिन्तन करे। उनमें फ़मशः 'ड' से लेकर 'फ'

तकके अक्षर अङ्कित हैं। इसके बाद नीचेकी ओर दळवाले कमलके छ: दर्ल हैं। जिनमें 'ब' से लेकर 'ल' तककै अक्षर-अङ्कित हैं। इस कमलकी कान्ति धूमरहित अङ्गारके समान है। मूलाधारमें श्वित जो कमल है, उसकी कान्ति सुवर्णके समान है। उसमें क्रमशः 'ब' से लेकर 'स' तकके चार अक्षर चार दलोंके रूपमें स्थित हैं। इन कमलोंमेंसे जिसमें ही अपना मन रमे, उसीमें महादेव और महादेवीका अर्पनी धीर बुद्धिसे चिन्तन करे । उनका ख़ब्प अँगूठेके बराबर, निर्मल और सब ओरसे दीप्तिमान् है। अथवा वह शुद्ध दीविशाखाके समान आकार-वाला है और अपनी शक्तिसे पूर्णतैः मण्डित है। अथवा चन्द्रलेखा या ताराके समान रूपवाला है अथवा वह नीवारके सींक या कमलनालसे निकलनेवाले सतके समान है। कदम्बके गोलक या ओसके कणसे भी उसकी उपमा दी जा सकती है । वह रूप पृथिवी आदि तत्त्वोंपर विजय प्राप्त करनेवाला है। ध्यान करनेवाला पुरुष जिस तत्त्वपर विजय पानेकी इच्छा रखता हो, उसी तत्त्वके अधिपतिकी स्थूल मूर्तिका चिन्तन करे। ब्रह्मासे लेकर सदाशिवपर्यन्त तथा भव आदि आठ मूर्तियाँ ही शिवशास्त्रमें शिवकी स्थूल मूर्तियाँ निश्चित की गयी हैं । मुनीश्वरोंने उन्हें 'घोर', 'शान्त' और 'मिश्र' तीन प्रकारकी बताया है। फलकी आशा न रखनेवाले ध्यान-कुशल पुरुषोंको इनका चिन्तन करना चाहिये। यदि घोर मूर्तियोंका चिन्तन किया जाय तो वे शीघ ही पाप और रोगका नौंदा करती हैं । मिश्र मूर्तियोंमें दिावका चिन्तन करनेपर चिरकालमें सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्यमूर्तिमें शिवका ध्यान किया जाय तो सिद्धि प्राप्त होनेमें न तो अधिक शीवता होती है और न अधिक विलम्ब ही। सौम्यमूर्तिमें ध्यान करनेसे विशेषतः मुक्तिः, शान्ति एवं ग्रुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ३८)

# ध्यान और उसकी महिमा, योगधर्म तथा शिवयोगीका महत्त्व, शिवभक्त या शिवके लिये प्राण देने अथवा शिवक्षेत्रमें मरणसे तत्काल मोक्ष-लाभका कथन

उपमन्यु कहते हैं — श्रीकृष्ण ! श्रीकण्ठनाथका स्मूरण करनेवाले को गोंके सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि तत्काल हो जाती है, ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवस्य करते हैं। कुछ लोग मनकी स्थिरताके लिये स्थूल रूपका ध्यान करते हैं। स्थूल रूपके चिन्तनमें लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूपमें वह स्थिर होता है। भगवान्

शिवका चिन्तन करनेपर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियोंका ध्यान करनेपर भी शिवरूपका अवश्य चिन्तन करना चाहिये। जिस-जिस रूपमें मनकी स्थिरता लक्षित हो, उस-उसका बारंबार ध्यान करना चाहिये। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है—ऐसा शामी पुरुषोंका कथन है। इस विषयमें कुछ सत्पुरुषोंका मत है कि

कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं । बुद्धिकी ही कोई प्रवाहरूपा संतित 'ध्यान' कहलाती है, इसलिये निर्विषय बुद्धि केवल—निर्गुण निराकार ब्रह्ममें ही प्रवृत्त होती है ।

अतः सविषय ध्यान प्रातःकालके सूर्यकी किर्णोंके समान ज्योतिका आश्रय लेनेवाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्मतत्त्वका अवलम्बन करनेवाला है। इन दोके सिवा और कोई ध्यान वास्तवमें नहीं है । अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूपका अवलम्बन करनेवाला है तथा निराकार खरूपका जो बोध या अनुभव है, वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सवीज और निर्वीज कहा जाता है। निराकारका आश्रय लेनेसे उसे निर्वीज और साकारका आश्रय छेनेसे सबीजकी संज्ञा दी गयी है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अन्तमें सब प्रकारकी सिद्धिके लिये निर्विषय अथवा निर्वाज ध्यान करना चाहिये। प्राणायाम करनेसे क्रमशः शान्ति आदि दिन्य सिद्धियाँ सिद्ध होती हैं । उनके नाम हैं--शन्ति, प्रशन्ति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओंके शमनको ही शान्ति कहा गया है। तम ( अज्ञान )का वाहर और भीतरसे नाश ही प्रशान्ति है। बाहर और भीतर जो ज्ञानका प्रकाश होता है, उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धिकी जो स्वस्थता (आत्मनिष्ठता) है, उसीको प्रसाद कहा गया है। बाह्य और आभ्यन्तरसहित जो समस्त करण हैं: वे बुद्धिके प्रसादसे शीघ ही प्रसन्न (निर्मल) हो जाते हैं।

ध्याताः ध्यानः ध्येय और ध्यानप्रयोजन-इन चारको जानकर ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न हो। सदा शान्तचित्त रहता हो। श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसादगुणसे युक्त हो, ऐसे साधकको ही सत्पुरुषोंने ध्याता कहा है। 'ध्ये चिन्तायाम्' यह धातु है। इसका अर्थ है चिन्तन । भगवान् शिवका वारंवार चिन्तन ही ध्यान कहळाता है । जैसे थोड़ा-सा भी योगाभ्यास पापका नाश कर देता है, उसी तरह क्षणमात्र भी ध्यान करनेवाले पुरुषके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक, विक्षेपरहित चित्तते परमेश्वरका जो चिन्तन है, उसीका नाम 'ध्यान' है। बुद्धिके प्रवाहरूप ध्यानका जो आलम्बन या आश्रय है, उसीको साधु पुरुष 'ध्येय' कहते हैं । स्वयं साम्ब सदाशिव ही वह ध्येय हैं । मोक्ष-मुखका पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्यकी उपलब्धि-ये पूर्ण शिवध्यानके साक्षात् प्रयोजन कहे गये हैं। व्ध्यानसे सौख्य और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती हैं; इस्टिये मनुष्यको सब कुछ छोड़कर ध्यानमें लग जाना चाहिये। विना ध्यानके ज्ञान नहीं होता और जिसने योगका साधन नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं, उसमें भवसागरको पार कर खिया। समस्त उपाधियोंसे रहित, निर्मल ज्ञान और एकाप्रतापूर्ण ध्यान ये योगाभ्याससे युक्त योगीको ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पार्य नष्ट हो गये हैं, उन्हींकी धुद्धि ज्ञान और ध्यानमें लगती है। जिनकी बुद्धि पापसे दूषित हैं, उनके लिये ज्ञान और ध्यानकी बात भी अत्यन्त दुलेभ है। जैसे पज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ीको भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यानाग्नि ग्रुम और अग्रुम कर्मको भी खणभरमें दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अभ्यकारका नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा-सा योगाभ्यास भी महान पापका विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षणभर भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान श्रेय प्राप्त होता है, उसका कहीं अन्त नहीं है।

ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यानके समान कोई तप नहीं है और ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं है; इसिलये ध्यान अवश्य करें । अपने आत्मा एवं परमात्माका बोध प्राप्त करनेके कारण योगीजन केवल जलसे भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टीकी बनी हुई देवमूर्तियोंका आश्रय नहीं लेते (वे आत्मतीर्थमं, अवगाहन करते और आत्मदेवके ही भजनमें लगे रहते हैं)। जैसे अयोगी पुरुषोंको मिट्टी और काठ आदिकी बनी हुई स्थूल मूर्तियोंका प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियोंको ईश्वरके सूक्ष्म स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजाको अपने अन्तः पुरमें विचरनेवाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहरके लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान् शंकरको अन्तः करणमें ध्यान लगानेवाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारोंका आश्रय लेनेवाले कर्मकाण्डी नहीं। जैसे लोकमें यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजाके भवनमें राजंकीय पुरुषोचित

\* यथा विह्नर्महादीप्तः शुष्कमार्द्रं च निर्दहेत्।
तथा शुभाशुभं कर्म ध्यानाप्तिर्दहते क्षणात्॥
ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरम्।
यद्भवेत् सुमहच्छ्रेयस्तस्यान्तो नैव विद्यते॥
(शि० पु० वा० स० उ० स० ३९। २५, २७)
† नास्ति ध्यानसमं तीर्थं नास्ति ध्यानसमं तपः।
नास्ति ध्यानस्पो यज्ञस्तस्माद्धयानं समाचरेत्॥
(शि० पु० वा० स० उ० स० ३९। २८)

फलका उपभाग नहीं कर पाते, केवल अन्तःपुरके लोग ही उस फलके भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्य-कर्मी पुरुष उस फलको नहीं गाते, जो ध्यानयोगियोंको सुलभ् होता है।

्ज्ञानय<mark>ोगको साधनाके</mark> लिये उद्यत हुआ पुरुष यदि बीचमें ही मूर जाय तो भी वह योगके लिये उद्यीग करनेमात्रसे र्इलोकमें जायगा । वहाँ दिव्य मुखका उपभोग करके वह फिर योगियोंके कुलमें, जन्म लेगा और पुनः ज्ञानयोगको पाकर संसारसागरको लाँघ जायगा । योगका जिज्ञासु पुरुष भी जिस गर्तिको पाता है, उसे यज्ञकर्ता सम्पूर्ण महायज्ञोंका अनुष्ठान करके भी नहीं पाता । करोड़ों वेदवेत्ता द्विजोंकी पूजा करनेसे जो फल मिलता है, वह एक शिवयोगीको भिक्षा देने-मात्रसे प्राप्त हो जाता है । यहा अग्निहोत्रा दाना तीर्थसेवन और होम-इन सभी पुण्यकमाँके अनुष्ठानसे जो फल मिलता है, वह सारा फल शिवयोगियोंको अन्न देनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। जो मूढ मानव शिवयोगियोंकी निन्दा करते हैं, वे श्रोताओं सहित नरकमें पड़ते हैं और प्रलयकालतक वहीं रहते हैं। श्रोताके होनेपर ही कोई शिवयोगियोंकी निन्दाका वक्ता हो सकता है, इसलिये महापुरुषोंके मतमें उस निन्दाको मुननेवाला भी महान् पापी और दण्डनीय है। जो लोग सदा भक्तिभावसे शिवयोगियोंकी सेवा करते हैं, वे महान भोग पाते और अन्तमें शिवयोगकी भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिये भोगार्थी मनुष्योंको चाहिये कि वे रहनेको स्थान, खान-पान, शय्या तथा ओढने-बिछानेकी सामग्री आदि देकर सदा शिवयोगियोंका सत्कार करें। योगधर्म ससार-अत्यन्त प्रवल है, अतः पापरूपी मद्भरोंसे उसका भेदन नहीं हो सकता। योगधर्म और पापमदरमें उतना ही अन्तर समझना चाहिये, जितना वज्र और तन्दुलमें; अतः योगीजन पापों और ताप-समूहोंसे उसी तरह लिप्त नहीं होते, जैसे कमलका पत्ता पानीसे ।

शिवयोगपरायण मुनि जिस देशमें नित्य निवास करता है, वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रत्तके विषयमें तो कहना ही क्या। अतः चतुर एवं विद्वान् पुरुष सय कृत्योंको छोड़कर सम्पूर्ण दुःलोंसे छुटकारा पानेके लिये शिव-योगका अभ्यास करे। जिसका योगफल सिद्ध हो गया है, वह

योगी यथेष्ट भोगोंको. भोगकर समस्त लोकोंकी हित-कामनासे संसारमें विचरे अथवा अपने स्थानपर ही रहे या विषयसुखको अत्यन्त तुच्छ समझकर छोड दे और वैराग्ययोगसे स्वेच्छापूर्वक कमॉॅंका परित्याग कर दे। जो मंनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्युको निकट जान है। उसे योगानुष्टानमें संलग्न हो शिवक्षेत्रका आश्रय लेना चाहिये । वह मनुष्य यदि धीरचित्त होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदिके विना भी खयं ही प्राणोंका परित्याग कर सकता है। अनैशन करके, शिवाधिमें दारीरकी आहुति देकर अथन्ना शिवलीथोंमें अवगाहन करते हुए अपने शरीरको उन्हींके जलमें डालकर शिवशास्त्रोक्त विधिसे जो अपने प्राणोंका त्याग करता है। वह तत्काल मुक्त हो जाता है-इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदिसे विवश होकर श्विवक्षेत्रकी शरण छेता है, उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाय तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है—इसमें संशय नहीं है । इसल्रिये लोग अनशन आदिसे शिवक्षेत्रमें श्रेष्ठ मरणकी कामना करते हैं; क्योंकि शास्त्रपर विश्वास करके धीर हुए मनसे उनके द्वारा इस तरहकी मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिवके लिये अथवा शिवभक्तोंके लिये प्राणत्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्तिमार्गपर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसारमण्डलसे उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमेंसे किसी एक उपायका किसी तरह भी अवलम्बन करके अथवा विधिवत् षडध्वशुद्धिको प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरती है तो उसका अन्य पशुओं—प्राणियोंके समान यहाँ और्ध्वेदैहिक संस्कार नहीं करना चाहिये। विशेषतः उसके पुत्र आदिको उसके मरनेसे आशौचकी प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुषके मृत शरीरको धरतीमें गाड़ दे या पवित्र अग्निसे जला दे या शिव-स्वरूप जलमें डाल दे अथवा काठ या मिट्टीके ढेलेकी भाँति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिये बराब्र है। यदि ऐसे पुरुषके उद्देश्यसे भी कोई कर्म करनेकी इच्छा हो तो दूसरोंका कल्याण ही करे और अपनी शक्तिके अनुसार शिवभक्तोंको तृप्त करे। उसके धनको शिवभक्त ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिवभक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है । यदि ऐसा सम्भव न हो तो उसका धन भगवान् शिवको समर्पित कर दे। परंतु उसकी पशु-संतीत ( शिवभक्तिहीन संतान ) उस धनको प्रहण न करे। ( अध्याय ३९०)

वायुदेवका अन्तर्धान, ऋषियोंका सरस्वतीमें अवभृथस्नान और काशीमें दिव्यं तेजका दर्शन करके त्रह्माजीके पास जाना, ब्रह्माजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी सूचना देंकर मेरुके कुमारशिखरपर भेजना

स्तजी कहते हैं - इस प्रकार क्रोधको जीतनेवाले उपस्न्युसे यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णने जो ज्ञानयोग प्राप्त किया . था। उसका प्रणतभावसे वैठे हुए उन मुनियोंको उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाशमें अन्तर्धान हो गये । तद्नन्तर प्रातःकाल नैमिषारण्यके समस्त तपस्वी मुनि सत्रके अन्तमें अवभृथ-स्नान करनेको उद्यत हुए । उस समय ब्रह्माजीके आदेशसे साक्षांत् सरस्वतीदेवी स्वादिष्ठ जलसे भरी हुई स्वच्छ सुन्दर नदीके रूपमें वहाँ वहने लगीं । सरस्वती नदीको उपस्थित देख मुनि मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन (स्नान) आरम्भ किया । उस नदीके मङ्गलमय जलले देवता आदिका तर्पण करके पूर्ववृत्तान्तका स्मरण करते हुए वे सब-के-सब वाराणसीपुरीकी ओर चल दिये । उस समय हिमालयके चरणोंसे निकलकर दक्षिणकी ओर वहनेवाली भागीरथीका दर्शन करके उन ऋषियोंने उसमें स्नान किया और भागीरथीके ही किनारेका मार्ग पकड़कर वे आगे वढ़े। तदनन्तर वाराणसीमें पहुँचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । वहाँ उत्तरवाहिनी गङ्गामें स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिङ्गका दर्शन और विधिपूर्वक पूजन किया । पूजन करके जब वे चलनेको उद्यत हार, तब उन्होंने आकाशमें एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्योंके समान जान पड़ता था । उसने अपनी प्रभाके प्रसारसे सम्पूर्ण दिगन्तको व्याप्त कर लिया था। तदनन्तर जिन्होंने अपने शरीरमें भस्म लगा खला थाः वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेजमें छीन हो गये । उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार छीन हो जानेपर वह तेज तत्काल अहस्य हो गया । वह एक अद्भुत-सी घटना घटित हुई । उस महान् आश्चर्यको देखकर वे नैमिपारण्यके निवासी महर्षि 'यह क्या है' इस बातको न जानते हुए ब्रह्मवनको चले गये।

> इनके जानेसे पहले ही लोकपावन पवनदेव वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने नैमिपारण्यवासी ऋषियोंका जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी वातचीत हुई, उन ऋषियोंकी ग्रुद बुद्धि जिस प्रकार पार्षद्रींसहित साम्य सदाशिव-में ल्ह्मी थी और जिस प्रकार उन यश्चारायंण ऋषियोंका वह दीर्घकीळिक यज्ञ पूरा हुआ था; ये सारी वातें जगत्स्रष्टा

ब्रह्मबोनि ब्रह्माजीको बतायीं । फिर-अपने कार्यके किये उनसे आज्ञा ले वे अपने नगरको चले गये। तदनन्तर अपने स्थान-पर बैठे हुए ब्रह्मांजी गानकी कलाग्नें पैरस्पर स्पेद्धी रखने और विवाद करनेवाले तुम्बुरु और नारदके गाँन जानित एसका आस्वादन करते हुए वहाँ मध्यस्थता करेने लगे । उस समये वे गन्धवों और अप्सराओंसे सेवित हो 'सुखपूर्वैक बैठे थे। उस वेलामें किसी बाहरी व्यक्तिको वहाँ जानेका अवसर नहीं दिया जाता था । इसीलिये जब नैमिषारण्यनिवासी मुनि वहाँ पहुँचे, तब द्वारपालोंने उन्हें द्वारपर ही रोक दिया । वे मुनि ब्रह्मभवनसे बाहर ही पार्श्वभागमें बैठ गये । इधर सैंगीतगोष्ठीमें नारदने तुम्बुरुकी समानता प्राप्त की । तक परमेष्ठी ब्रह्माने उन्हें तुम्बुरुके साथ रहनेकी आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धाको त्यागकर तुम्बुरुके परम मित्र हो गये । तत्पश्चात् गन्ववों और अप्सराओंसे घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव-को बीणागान सुनाकर संतुष्ट करनेके लिये तुम्बुरुके साथ ब्रहा-भवनसे उसी प्रकार निकले, जैसे मेघोंकी घटासे सूर्यदेव बाहर निकलते हैं।

उस समय मुनिवर नारदको देखकर उन छः कुलोंमें उत्पन्न हुए ऋषियोंने प्रणाम किया और बड़े आदरके साथ ब्रह्माजीसे मिलनेका अवसर पूछा । नारदजीका चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावलीमें थे । अतः उनके पूछनेपर बोले—'यही अवसर है। आपलोग भीतर •जाइये।' यह कहते हुए वे चले गये। तदनन्तर द्वारपालोंने ब्रह्माजीसे उन ऋषियोंके आगमनकी सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सव एक साथ ब्रह्माजीकू भवनमें प्रविष्ट हुए । भीतर जाकर उन्होंने दूरसे ही दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिरकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया । फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि छनके पास गये और चारों ओरसे उन्हें घेरकर बैठे । उन्हें वहाँ बैठा देख कमलासन ब्रह्माने उनका कुराल-समाचार पूछा और वताया कि मुझे तुमलोगोंका सारा वृत्तान्त ज्ञात हो चुका हैं। क्योंकि वायुदेवने ही यहाँ सव कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अहस्य हो गये, तब तुमने क्या किया ?

देवेश्वर ब्रह्माके इस प्रकार पूछनेपर उन मुनियोंने अवस्थ-स्नानके पश्चात् गङ्गातीर्थमें जाने, वाराणसीकी यात्र

करने, वहाँ देवेश्वरोद्वारा स्थापित शिवलिङ्गों और अविमुक्तेश्वर लिङ्गके. भी दर्शन-पूजन करने, आकाशमें महान् तेजःपुञ्जके दिखायी देने, कृतिपयं महर्षिज्ञोंके उसमें लीन होने तथा फिर उस तेजैके अदृश्य हो जानेकी सब वातें ब्रह्माजीसे विस्तार-पूर्विक उन्हें औरवार प्रणाम करके कहीं । साथ ही यह भी •बताया कि 'हम अपने मनमें बहुत विचार करनेपर भी उस 'तेजको दीक ठीक जान न सके'। मुनिसोंका कथन मुनकर विश्वसंष्टा चतुर्मुखं ब्रह्माने किंचित् सिर हिलाकर गम्भीर वाणी-में कहा- 'महर्षियो'! तुम्हें परम उत्तम पारलैकिक सिद्धि प्राप्त होनेका अवसर आ रहा है । तुमने दीर्वकालिक सत्रद्वारा • चिरकालतक प्रभुकी आराधना की है। इसलिये वे प्रसन्न होकर तुमलोगोंपर कृपा करनेको उत्सुक हैं। उस तेजःपुञ्जके दर्शनकी जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सुचित होती है। तुमने वाराणसीमें आकाशके भीतर जो दीप्तिमान् दिन्य तेज देखा था, वह साक्षात् ज्योतिर्मय लिङ्ग ही था, उसे महेरवरका उत्कृष्ट तेज समझो । उस तेजमें श्रीत और पाशुपत-त्रतका पालन करनेवाले मुनि, जो स्वधर्ममें पूर्णतः निष्ठा रखुनेवाले थे और अपने पापको दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे खस्थ एवं मुक्त हो गये हैं। इसी मार्गसे तुम्हें भी शीघ ही मुक्ति प्राप्त होनेवाली है। तुम्हारे देखे हए उस तेजसे यही बात सुचित होती है। तुम्हारे लिये यह वही समय दैववश स्वयं उपिश्यत हो गया है । तुम मेरुपर्वतके दक्षिण शिखरपर, जहाँ देवता रहते हैं, जाओ, वहीं मेरे पुत्र सनत्कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं । वे वहाँ साक्षात् भूतनाथ नन्दीके आगमनकी प्रतीक्षामें हैं।

पूर्वकालकी बात है सनत्कुमार अज्ञानवश अपनेको सब योगियोंका शिरोमणि मानने लगे थे। इसीलिये दुर्विनीत हो

गये थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिवको सामने देखकर भी उनके लिये उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया । वे अपने स्थानपर निर्भय बैठे ्ररहे । उनके इस अपराधसे कुपित हो नन्दीने उन्हें बहुत बड़ा ऊँट बना दिया। तब उनके लिये मुझे बड़ा शींक हुआ . और मैंने दीर्घकालतक महादेव और महादेवीकी उपासना करके नन्दीसे भी वड़ी अनुनय-विनय की । इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊँटक़ी योनिसे छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत् सनत्कुमार-कृपकी प्राप्ति करायी । उस समय महादेवजीने मुर्स्कराते हुएँ-से अपने गणाध्यक्ष नन्दीसे कहा- अनघ ! सनत्कुमार मुनिने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट क्रियां थां, अतः तुम्हीं उनको मेरे यथार्थ स्वरूपका उपदेशं दो । ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्र मूढ्की भाँति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्यके रूपमें दिया हैं। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञामका प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्षके पदपर अभिषेक करेगा।

महादेवजीके ऐसा कहनेपर समस्त भूतगणोंके अध्यक्ष नन्दीने प्रातःकाल मस्तक झकाकर खामीकी वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत्कुमार भी मेरी आज्ञासे इस गणराज नन्दीको प्रसन्न करनेके लिये मेरुपर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नन्दीके समागमसे पहले ही तुमलोग सनत्कुमारसे मिलो; क्योंकि उनपर कृपा करनेके लिये नन्दी शीघ ही वहाँ आयेंगे।

विश्वयोनि ब्रह्माके इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर मेजनेपर वे मुनि मेरु पर्वतके दक्षिणवर्ती कुमार-शिखरपर गये। (अध्याय ४०)

---

मेरुगिस्कि स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनत्कुमारजीसे मिलना, भगवान नन्दीका वहाँ जाना और दृष्टिपात मात्रसे पाशछेदन एवं ज्ञानयोगका उपदेश करके चला जाना, शिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार

स्तजी कहते हैं—वहाँ मेर पर्वतपर सागरके समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कन्द-सर है। उसका जल अमृतके समान स्वादिष्ठ, शीतल, खच्छ, अगाध और हलका है। वह सरोवर सब ओरसे स्फटिक मणिके शिलाखण्डों-द्वारा संघटित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलनेवाले फूलोंसे भरे हुए बुद्ध उसे आच्छादित किये रहते

हैं । उस सरोवरमें सेवार, उत्प्रल, कमल और कुमुदके पुष्प तारोंके समान शोभा पाते हैं और तरङ्गें बादलोंके समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमिपर उत्तर आया है। वहाँ मुखपूर्वक उत्तरने-चढ़नेके लिये मुन्दर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँकी भूमि नीली शिलाओं से आवद है। आठों दिशाओंकी ओरसे वह सरोवर बड़िक शोभा पाता है। दहाँ बहुत से लोग नहाने के लिये उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किये, वल्कल पहने, सिरपर जटा अथवा शिखा रखाये या मूँड मुझये, ललाटमें त्रिपुण्ड् लगाये, वैराग्यसे विमल एवं मुसकराते मुखवाले बहुत-से मुनिकुमार घड़ोंमें, कमलिनीके पत्तोंके दोनोंमें, सुन्दर कलशोंमें, कमण्डलुओंमें तथा वैसे ही करकों (करवों) आदिमें अपने लिये, दूसरोंके लिये विशेषतः देवपूजाके लिये वहाँसे नित्य जल और फूल ले जाते हैं । वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जलमें झान करते देखें जाते हैं। उस सरोवरके किनारे-की शिलाओंपर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारकी पुष्पवलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्यको अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदीपर बैष्ठकर पूजन आदि करते हैं।

उस सरोवरके उत्तर तटपर एक कल्पवृक्षके नीचे हीरेकी शिलासे बनी हुई बेदीपर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बालरूपधारी सनत्कुमारजी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधिसे उसी समय उपरत हुए ये। उस समय बहुतसे ऋषिसनि उनकी सेवामें बैठे ये और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे । नैमिपारण्यके मुनियोंने वहाँ सनत्कुमारजीका दर्शन किया । उनके चरणोंमें मस्तक झकाया और उनके आस-पास बैठ गये । सनत्कुमारजीके पूछनेपर उन ऋषियोंने उनसे न्यों ही अपने आगमनका कारण वताना आरम्भ किया। त्यों ही आकाशमें दुन्दुभियोंका तुमुल नाद मुनायी दिया। उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरोंद्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएँ तथा स्द्रकन्याएँ भी थीं । वहाँ मृदङ्गः, ढोल और वीणाकी ध्वनि गूँज रही थी। उस विमानमें विचित्र रत्नजटित चँदोवा तना था और मोतियोंकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं । बहुत से मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते, गाते और वाजे वजाते हुए उस विमानको सब औरसे घेरकर चल रहे थे, उसमें वृपभचिह्नसे युक्त और मूँगेके दण्डसे विभूषित ध्वजा-पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुरकी शोभा बढ़ाती थी। उस विमानके ं मध्यभागमें दो चँवरोंके बीच चन्द्रमाके सम्मान उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले गुद्ध छत्रके नीचे दिव्य सिंहासनपर शिलादपुत्र नृन्दी देवी मुयशाके साथ बैठे थे । वे अपनी कान्तिसे, शरीरसे तथा तथ्नों नेत्रोंसे वड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकरको

आवश्यक कार्योंकी सूचना देनेवाले के नन्दी मानो जगत्सिष्टा शिवके अलङ्कनीय आदेशका मूर्तिमान् स्वरूप होकर वहाँ आये थे, अथवा उनके रूपमें मानो साक्षात् शम्भुका सम्पूर्ण अनुगृह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था । शीभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनकरि आयुध है । वे विश्वेश्वर गणोंके अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनीथकी॰ भाँति शक्तिशाली हैं । उनमें विश्वस्रष्टा विधाताओंका भी निमिह और अनुग्रह करनेकी शक्ति है। उनके चार भुजाएँ हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता सूचित होती वहा वे चन्द्रर्छेखासे विभूषित हैं। कण्ठमें नाग और' मस्तकपर चर्नद्रमा उनके अल्ङ्कार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्यके स्वरूप-से जान पड़ते हैं।

उन्हें देखकर ऋषियोंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारकी मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण-सा करते हुए खड़े हो गये। इतनेहीमें वह विमान धरतीपर आ गया, सनत्कुमारने देव नन्दीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियोंका परिचय देते हुए कहा-'ये छः कुलोंमें उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिपारण्यमें दीर्घकालसे सत्रका अनुष्ठान करते थे। ब्रह्माजीके आदेशसे आपका दर्शन करनेके लिये ये लोग पहलेसे ही यहाँ आये हुए हैं। वहापुत्र सनत्कुमारका यह कथन सुनकर नन्दीने दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पाशोंको तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैवधर्म एवं श्रानयोगका उपदेश देकर वे फिर महादेवजीके पास चले गये । सनत्कुमारने वह समस्त श्चन साक्षात् मेरे गुरु व्यासको दिया और पूजनीय व्यासजीने मुझे संक्षेपसे वह सब कुछ बताया । त्रिपुरारि शिवके इस पुराणरतका उपदेश वेदके न जाननेवाले लोगोंको नहीं देना चाहिये। जो भक्त और शिष्यू न हो, उसको तथा नास्तिकोंको-भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। यदि मोहवश इन अनिधकारियोंको इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगोंने सेवानुगत-मार्गसे इस पुराणका उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा भर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अन्तमें निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्गके सम्बन्धसे आप लोगोंने और मैंने एक दूसरेका उपकार किया है; अतः मैं सफल-मनोर्थ होकर जा रहा हूँ । हमलोगोंका सदा सब प्रकारसे गङ्गल ही हो।

स्तज्ञीके आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयागमें उस महावज्ञके पूर्ण हो जानेपर वे सदाचारी मुनि विषय-कल्लावित कलिकालके आनेसे काशीके आसपास निवास करने लगे। तदनन्तर पशु-पाशसे छूटनेकी इच्लासे उन सबने पूर्णत्या पाशुपत-व्रतका अनुष्ठान किया और सम्पूर्ण घोष एवं समाधियर अधिकार करके वे अनिन्य महर्षि परमानन्दको प्राप्त हो गये।

#### • व्यास उवाच

प्तिच्छिवपुराणं हि॰ समाप्तं हितसाद्रात्। पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च तथैव हि॥ नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रद्धाय शठाय अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च॥ एतच्छ्रत्वा द्येकवारं भवेत् पापं हि भस्मसात्। अभक्तो यक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसमृद्धिभाक्॥ पुनः शृते च सद्भक्तिर्मुक्तिः स्याच शृते पुनः। तसात् पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यं हि सुसुश्चिभः॥ पञ्जावृतिः प्रकर्तव्या पुराणस्यास्य सिद्धिया। परं फलं समुद्दिश्य तत्त्राप्तोति न संशयः॥ पुरातनाश्च राजानी विद्या वैश्याश्च सत्तमाः। संसकृत्वस्तदावृत्यालभन्त शिवदर्शनम् ॥ श्रोष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्परः। इह भुक्तवाखिलान् भोगानन्ते मुक्ति लभेच सः॥ एतन्छिवपुराणं हि शिवस्यातिप्रियं **अक्तिमुक्ति**प्रदं बह्यसस्मितं भक्तिवर्धनम् ॥

प्तिच्छिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा। सगणः संसुतः साम्बः शं करोतु स शंकरः॥ • (शि०पु०वा० सं० उ० ख० ४१। ४३—५१)

व्यासजी कहते हैं-यह शिवपुराण पूरा हुआ, इस हितकर पुराणको वड़े आदर एवं प्रयत्नसे पहुना तथा सुनगा चाहिये। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शाठ, महेश्वरके प्रति भक्तिसे रहित तथा धर्मध्वजी (पाखण्डी ) को इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। इसका एक बार श्रवण करनेसे ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्तिकी समुद्धिका भागी होता है। दोवारा श्रवण करनेपर उत्तम भक्ति और तीसरी बार मुननेपर मुक्ति सुल्भ हो जाती है, इसल्ये मुमुक्ष पुरुषोंको बारंबार इसका. अवण करना चाहिये । किसी भी उत्तम फलको पानेक लिये गुद्ध-कुद्धिसे इस पुराणकी पाँच आवृति करनी चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य उस फलको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । प्राचीनकालके राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्योंने इसकी सात आवृति करके शिवका साक्षात् दर्शन प्राप्त किया है । जो मनुष्य भक्तिपरायण हो इसका अवण करेगा, वह भी इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेगा । यह श्रेष्ठ शिव-पुराण भगवान् शिवको अत्यन्त प्रिम है। यह वेदके तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देनेवाला तथा भक्तिभावको बढाने-वाला है। अपने प्रमथगणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वतीजीके साथ भगवान् शंकर इस पुराणके वक्ता और श्रोताका सदा कल्याण करें। (अध्याय ४१)

॥ वायवीयसंहिता सम्पूर्ण ॥

॥ शिवपुराण सम्पूर्ण ॥



# रुद्र-देवता-तत्त्व

( लेखक---सर्वदर्शनाचार्य, तत्त्व-चिन्तक खामी अनन्तथी अनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी भेहाराज )

परीक्षा-पारितः व्यापक अतएव सर्वमान्य नैसर्गिक निप्तमोंके आधारपर प्रमाणोंके द्वारा तत्त्व-निर्णय-पद्धतिको मीमांसा (ग्याय) कहते हैं। यहाँ हद्र-तत्त्वका निर्णय भी इसी पद्धतिसे किया जा रहा है। 'हद्र' शब्दके अर्थ एवं 'हद्रतत्त्व'को जाननेके पूर्वः, 'देवता' शब्दके अर्थ और उसके तत्त्वको सम्यक् समझे लेना आवश्यक हैं; क्योंकि 'हद्रो देवता' इस ज्ञानमें देवता-तत्त्व व्यापक एवं हद्र-तत्त्व व्याप्य है। इसी प्रकार देवता-तत्त्व विशेष्य एवं हद्र-तत्त्व उसका विशेषण है। हद्र उद्देश्य एवं देवता-तत्त्व विधेय है।

उ

मद

नन्त

तमें

गाजी

स्व

ीको

होंने

या ।

रके

राणर

रणोंसे

हरके :

केनारे

व्या :

ा, वे

नि ह

निप

ो घः

मिष

ानते

स्रा

ल

अस्फुटतया भासमान व्यापक कंतुके 'इदिमदम्' 'इदिमयत्' 'इदिमत्थम्'-रूप निर्णयसे अस्फुटतया प्रतीयमान व्याप्य वस्तुका निर्णय भी सरल हो जाता है। अस्पष्टार्थ वैदिक शब्दोंको मु-स्पष्टार्थमें लानेके लिये 'निरुक्त-प्रक्रिया' आविष्कृत हुई है, जिसके द्वारा अस्पष्टार्थ शब्दोंके विवक्षित अर्थतक मुगमतासे पहुँचा जा सकता है। इस दिशामें 'निरुक्त-प्रक्रिया' शत-प्रतिशत-रूपमें सफल सिद्ध हुई है। 'शाकपूणि' 'तैटिकि' 'शतबलाक्ष' एवं 'यास्क' प्रमृति सभी प्राचीन आचार्योंने इस प्रक्रियापर परम श्रद्धा व्यक्त करते हुए उसका अनुसरण किया है।

### 'देवता' शब्दकी निरुक्ति

निरक्तकार 'यास्क' ने 'देवता' शब्दकी निरुक्ति यह की है—'देवो दानाहा, दीपनाहा, द्योतनाहा, द्यु-स्थानो भवित वा, यो देवः सा देवता इति' इन निरुक्तियोंके फलित अर्थोंका निर्देश 'तन्त्रालोक' प्रत्थमें सर्वध्री अभिनवगुप्ताचार्यने इस प्रकार किया है—जो शक्ति पुद्गल (स्थूल) पिण्डोंसे भिन्न है, किंतु उनकी उपादान-कारण भी है, जो शक्ति पुद्गल पिण्ड एवं तृद्गत कार्योंपर नियन्त्रण करती है और जो जड भूतोंके तत्-तत् परिणामोंकी जनियत्री एवं रक्षिका भी है, वही शक्ति 'देवता' शब्दसे अभिहित है । इस सिद्धान्तके उपोद्धलक 'ऐतरेय ब्राह्मण' एवं 'पाशुपत स्त्र' के क्रमशः 'यज्ञायते तदाभिन्देंवताभिः' 'शक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्'—ये दो वाक्य हैं,। अर्थात् जो वस्तु विश्वमें उत्पन्न होती है, उसके उपारान कारण देवता हैं एवं यह विश्व परमारमाकी शक्तियों (देवताओं ) की समष्टिमात्र है। ब्राधुनिक संस्कृत भाषामें

'शक्ति' इस शब्दमे जिस अर्थका बोध होत् है अथञा दार्शनिकोंकी परिभाषामें 'तत्त्व' शब्द जिस-अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, उसी अर्थको अभिव्यक्त करनेके छिये वैदिकः भाषामें देवता' शब्दका प्रयोग हुआ है।

# 'देवता' शब्दका प्रयोगे

मन्त्र-संहिता, ब्राह्मण-प्रन्थ, तन्त्र और पुराणोंमें 'देवता' शब्दका प्रयोग पाँच अथोंमें हुआ है । इनमेंसे चार अर्थ शक्य एवं एक अर्थ पारिभाषिक है । 'देवता' शब्दका नाक्षत्र प्राणोंमें भी कचित् प्रयोग हुआ है । उपासनाके लिये किंपत सांकिल्पक देवताओं ( प्रतिमाओं ) और विद्वानोंमें भी इसका प्रयोग कहीं-कहीं होता है ।

१. सब द्रव्योंके उपादानः इन्द्रिय-रहितः निरवयवः ज्योती-रूपः धर्मात्मकः ( गुण अथवा शक्तिरूप ) अग्निः सोमः इन्द्रः वरुण तथा सूर्य आदि प्राकृत पदार्थरूप तत्त्वविशेष 'देवता' शब्दका प्रथम अर्थ है। महाभाष्यकार पत्रञ्जलि-परिभाषातः 'गुणसमुदायो द्रव्यम्' इस द्रव्य-परिभाषाको वैदिक परिभाषामें 'देवतासमुदायो द्रव्यम्' इस प्रकार अभिनीत किया जा सकता है। पौराणिकोंकी परिभाषामें यह तत्त्व 'स्थानाभिमानी देवता' इस संज्ञासे भी परिभाषित है। (वायुपुराण)

२. अशब्द, असर्श, अरूप, अरस एवं अगन्ध अधामच्छदप्राण (दम ) देवता' शब्दका द्वितीय अर्थ है। यह प्राण अनेक रूपोंमें विवर्तित होकर विश्वरूपमें परिणत हो जाता है। इस प्राणात्मक दमके निकल जानेसे वस्तुमात्र निर्माल्य एवं नष्ट हो जाती है। इस प्राणको ही अधिष्ठात्री देवता कहते हैं।

रे. स्थानाभिमानी (भृतात्मक देवता) एवं अधिष्ठात्री देवता (प्राणात्मक) इस दोनोंपर नियन्त्रण करनेवाली मनोमयी अभिमानिविध देवता, 'देवता' शब्दका तीसरा अर्थ है। ये त्रिविध देवता अचेतन, सर्वव्यापक, नियताकार-रहित एवं विश्व-शरीरी हैं। 'कुमारिल भट्ट' की—

विग्रहो हविरादानं युगपत् कर्मसंनिधिः। प्रीतिः फलप्रदानं च देवतानां न विद्यते॥ यह उक्ति इन्हीं त्रिविध देवताओं को लक्ष्यमें रखकर कही गयी है। जिसका अभिषाय यह है कि देवता आकार (शरीर-रहित ) एवं न्वेसनाश्रहित है। इसलिये हिव-ग्रहण, प्रीति, कर्म-फलोंके प्रदान, आदिसे वे दूर हैं। किंतु इन त्रिविध देवताओं में धर्मात्मक (गुणात्मक) देवता ही अचेतन हैं, प्राणात्मक एवं अभिमानिरूप देवता चेतन हैं। ये अभिमानि-विध रुद्धदेव ही उपासनासे प्रसन्न तथी संकल्पानुसार एक देशकालमें परिन्छिन होकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं और अभिलिय फल देते हैं। यह न्याय सभी देवताओं के लिये लागू है। श्रीतुलसी एवं श्रीगङ्गा आदिकी पूजा-प्रार्थना उनके अभिमानि-विधरूप देवताके उद्देश्यसे ही की जाती है।

४. विमह्वान् ( शरीरधारी ) चेतन, सौम्यप्राणिविशेष, ब्राह्म, प्राजापत्यादि अष्टविकल्प-भिन्न २८ वीयोंसे सम्पन्न, सन्त-प्रधान सर्गके प्राणी 'देवता' शब्दका चतुर्थ अर्थ है। मनुष्याकार-शरीरयुक्त चेतन और प्राणि-विशेष ये देवता एक-देशीय हैं। बहुत-से तन्त्वचिन्तक इन्हें तथा अभिमानि-विध देवताओंको एक ही मानते हैं, किंतु यह अविज्ञान है—भ्रम है। अभिमानि-विध देवता मनोमय और सर्वव्यापक हैं, जब कि प्राणिविध देवता एकदेशीय एवं देवयोनिविशेष हैं।

५. जिसके उद्देश्यसे यितंकचन कर्म किया जाता है, उस कर्मकी वही देवता है एवं जिसके उद्देश्यसे जो वाक्य कहा जाता है, उस वाक्यमें भी वही देवता है। यह पारिभाषिक देवता 'देवता' शब्दका पाँचवाँ अर्थ है। पारिभाषिक देवता, जड-चेतन उभय-विध हैं; क्योंकि वैदिक मन्त्रोंमें दोनोंका वर्णन है। मीमांसकोंकी 'मान्त्रवर्णिकी' देवता अथवा शब्द-रूपा देवता वे ही पारिभाषिकी देवता हैं।

संहिता-ग्रन्थोंमें प्रायः प्राकृत-पद्मर्थ-विध अर्थमें, ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें प्रायः प्राणिविध एवं अभिमानि-विध अर्थमें, तन्त्र और पुराणोंमें प्रायः अभिमानि-विध एवं अष्ट-विकल्प-प्राणि-विध अर्थमें देवता शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्रचित्-क्रचित् इन अर्थोंमें 'देवता' शब्दकाँ प्रयोग-सांकर्य भी है ( आधि-दैविकाध्याय )

चिर-कालसे देवता शब्दके व्यापक तत्त्वात्मक अर्थ-ज्ञानके अभाव एवं देवता शब्दके, केवल ज्योत्स्नावासी, अष्टविकल्प (दैवसर्ग) सम्बन्धी एकदेशीय प्राणिविध अर्थतक ही सीमित हो जानेके कारण वैदिक मन्त्रोंके ऋषि-विवक्षित अर्थतक पहुँचना कठिन हो गया है। उदाहरणके लिये 'स्वं सोमासि

सत्पतिः त्वं राजोत बृत्रहा। त्वं भद्रो असि क्रतुः' यह ऋग्वेदीय भूचा प्रस्तुत की जा सकती है। देवता-विज्ञानसे रहित मानव इस ऋचाका यही सीमित अर्थ करेगा कि-'हे सोमदेव! आप सजनोंके खामी हैं, आप रांजा हैं, ब्रूत्रामुरके नाशक हैं, आप यज्ञरूप हैं।' किंतु रहगण-वंशज गौतम ऋषिको इस ऋचामें इतना ही अर्थ विवंक्षित नहीं है; अपित गौतंमने इसमें तत्त्वात्मक सोमदेवताके कार्योंका उल्लेख किया है-हे सोम! आप सत्पति हैं । यहाँ 'सत्' शब्द भूर्ति-शक्तिका वाचक है। जिसका कार्य विश्व-पदार्थोंमें विद्यमान ब्रिभिन्न घनताका उत्पादन है। वह शक्ति सोमाश्रित है, अतः सोम सत्पति ( घनताका उत्पादक ) है । विश्वमें 'यच्चयावत्' सौर, आग्नेय एवं चान्द्र आदि दीप्तियाँ ( प्रकाश ) हैं; इन् संबका कारण सोमतत्त्व ही है। इसलिये वह राजा है। बृत्र नाम अज्ञान, आवरण आदि तमःशक्तियोंका है। तामसिक शक्तियोंको ही वेदोंमें 'असुर' कहा गया है। प्रकाश एवं ज्ञानरूप होनेसे सोम इन बुत्रोंका निरसन करता है, अतः वह सोम ही बुत्रहा है । अग्नि, सूर्य एवं इन्द्र आदि भी सोमके संयोगसे ही बुत्रहा हैं, पृथक रहकर नहीं । विश्वके कोमल पदार्थरूपमें परिणत होनेसे सोम भद्र है। अध्यात्ममें संकल्परूपसे विवर्तित होनेके कारण वह कत ( संकल्प ) है । इस प्रकार वैदिक मन्त्रोंके वास्तविक ज्ञानके लिये देवता-तत्त्वका यथार्थ ज्ञान परमावश्यक है। देवताविशेष होबेसे रुद्र-देवताकी जिज्ञासा-गर्भित चर्चा की जा रही है।

## 'रुद्र' शब्दकी निरुक्ति

वेद, तन्त्र और पुराणोंमें 'रुद्र'शब्दकी निरुक्ति कई प्रकारसे की गयी है, जो 'रुद्र' शब्दके अर्थ एवं रुद्रतत्त्वके श्रानमें सहायक है। 'यत् अरुजत् तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम्' (काठक शाखा) व्याधियोंके उत्पादक होनेसे रुद्रकी रुद्रता है। 'यत् अरौदीत् तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम्' (हारिद्रविकम्) अभिव्यक्त होते ही रुद्रन करनेके कारण रुद्रका रुद्रत्व है। 'रोरूयमाणो द्रवति इति रुद्रः' (यास्क और देवुराज) रुद्रन (संशब्दन) करते हुए दौड़ना रुद्रकी रुद्रता है। 'रुत्तस्य भयस्य द्रावणात् रुद्रः' (पाशुपतस्त्रम्) भयको पिघलाकर यहा देना रुद्रकी रुद्रता है। 'रोधनात् (स्थूलावस्थातः) द्रावणात् रुद्रः' (तन्त्रालोक) पदार्थोंको स्थूलावस्थासे द्रावण (तरल) करना ही रुद्रकी रुद्रता है। 'रोषणात् रुद्रः' (गरुद्र-पुराणम्) रोष (क्षोमं) युक्त होना रुद्रकी रुद्रता है। 'द्रुतः रुद्रण उपलभ्यमानत्वात् रुद्रः' (अथवैशीषोंपनिषद्) तरलक्ष्पेसे

II3

कि

होंने

रके

राण

रणो

त्के

70

न

ाने

उपलब्ध पदार्थ रुद्र है। 'रोदनाद् द्वावणाद् रुद्रः (पद्मपुराणम्) दाब्दयुक्त और दावण-शींल पदार्थ रुद्र है। 'रोदयित इति रुद्रः' (देवराजयज्वा) अर्थपति होनेसे अर्थासक्त प्राणियोंको रुलानेवाला रुद्र है।

रुद्रतच्च कौन ?

वैह रुद्रतत्व कौन ? इस जिज्ञासाके उत्तरमें यजुर्वेदकी कठसंहिताने 'अग्निवें रुद्रः' यह कहा है, जिसका अभिप्राय है कि अग्नि ही रुद्र है । गुक्र यजुर्वेदकी काण्वशाखाने 'देवानां या घोराः तन्वः ताः रुद्रः' यह कहकर देवताओं के घोर शरीरों-को रुद्र-शब्दसे अभिहित किया है । तैत्तिरीयसंहिता' के मतमें 'रुद्रों वे कृरों देवांनामं' अनेकविध तत्त्वोंमें कृर तत्त्व ही रुद्र है । तान्त्रिक, पौराणिक और सांख्यके मतसे क्रियाशक्ति (अहंकार ) ही रुद्र है, जिसके ज्ञान, क्रिया और अर्थ—ये तीन अवान्तर भेद हैं । क्रियाशक्तिके रजोगुणात्मक होनेसे 'शान्ता घोराश्च सृढाश्च' इस सांख्य-परिभाषासे क्रियामय रुद्रकी धोरता स्वतःसिद्ध है ।

## रुद्रतत्त्वका निर्णय

पूर्वोक्त 'रुद्र' शब्दकी निरुक्तियों एवं समनन्तरोक्त रुद्र-शब्दार्थके निर्णायक वैदिक वाक्योंके समन्वयसे रुद्रतत्त्वका निर्णय यह होता है कि जो तत्त्व पदार्थमात्रमें स्पन्दनशील, क्षोभशील (रोप-रूप), द्रवणशील (गतिरूप) कृर (घोर), व्याधि-मूल, कठिन पदार्थोंका द्रावक (तरलता-सम्पादक), ध्वनि-शील होकर दौड़नेवाला, रुलानेवाला तथा सदा द्रुत अवस्थामें उपलब्ध है, वही रुद्रतत्त्व है। यह तत्त्व अन्तरिक्षमें अभिव्यक्त होकर विश्वमें फैला हुआ है।

# प्रतिमा और उपासना

अन्तरिक्षमें अभिव्यक्त, वस्तुत: विश्व-व्यापक रुद्रदेवता स्वानुकूल जिन-जिन विशेष शक्तियों अथवा अपने भिन्न-भिन्न विवर्तीद्वारा विश्वमें जिन कार्योंका संचालन करते हैं, उन्हीं शक्तियों और कार्योंको व्यवहार-मार्गसे सरल-रूपमें समझाने एवं उसकी उपासनाके लिये ऋषियोंने निदानशास्त्रके आधार-पर उसके भिन्न-भिन्न सहश-शिल्यों (मृतियों) का निर्माण किया है। किसी भी वस्तुके सहश-शिल्यको मृतिं कहते हैं। मृतिं (प्रतिमा) देवताओंका सांकल्यिक रूप है। देवताओंके इस सांकल्यिक आकार (आकृति), मुख, हस्त, वर्ण (रंग), अवस्था एवं वाहन आदिके भेदका रहस्य क्तन्त्रराज तन्त्रर में इस प्रकार उपलब्ध है—

क्षित्यादिभूतैः सस्त्रादिगुणैरेकैकसंहतैः। एकद्वयादिसमारव्येर्वर्णाकारैस्तु । शतंत्रयः॥ असंख्याता भवन्त्यासाम्

अर्थात् सत्त्वः रजः तीम आदि प्राकृत गुणों अथवा चित्ः स्पन्दः ज्ञानः इच्छा और कृतिरूप आत्मगुणोंमेंसे एक एक गुणोंसे संयुक्त क्षित्यादि पञ्चभूतोंमेंसे एक अथवा दो सूतोंसे उत्पन्न होनेके कारण प्राकृत ( नित्य-सिद्ध ) एवं °सांकरिपक् देवताओंके आकार, आयुघ, वर्ण असदिमें भेद हों जाता है और उससे देवता असंख्य हो जाते हैं। सांकित्पक देवताओंके रूपों ( प्रतिमाओं )में पाञ्चभौतिक शक्तियाँ मुख-रूप हैं । सत्त्व, रज आदि गुण-शक्तियाँ इस्त-रूप हैं। शक्तियोंके कार्य आयुध-रूप हैं। योगियोंका आवेदन है कि अचिन्त्व, अप्रसेय, निर्गण और गुण-खरूप परमात्माको समझने, एवं उसके साथ सम्बन्ध जोड़नेके लिये प्रतिमाकी कल्पना माध्यम-रूपसे की गयी है। परमात्माकी व्यष्टिगत उपासनासे समष्टिगत परमात्मा-की प्राप्ति होती है। सब जगह रहनेवाला अव्यक्त, अचिन्त्य वायु, जिस प्रकार पंखाके द्वारा प्रबुद्ध ( अभिव्यक्त ) होनेपर स्वेदापनोद आदि किया करता है, उसी प्रकार सर्वत्रगामी इन्द्र आदि सव शक्तियाँ साधकके विश्वाससे एक देशमें अभिव्यक्त होकर उसके मनोवाञ्चितको देती हैं। इसलिये उनका वह सर्वगामी खरूप अपने संकल्पसे परिच्छिन ( एकदेशीय ) हो नाता है। कार्य-मेदके अनुसार उसका दो-चार-छ: भुजा-रूपमें चिन्तन किया जाता है। वस्तुतः सब देवता ज्ञान और क्रिया-रूप होनेसे विश्वरूप एवं बोधरूप हैं। अपने संकल्पसे उनका जो रूप बनता है, उसे सांकल्पिक अथवा वैधानिक रूप कहते हैं। उस रूपकी आकृति, वर्ण, हाथ, आयुध एवं वाहन आदि अपने कार्य-मेदसे होनेवाले संकल्पके मेदसे भिन्न-भिन्न हैं। जैसे कि वक्ष्यमाण वचनोंते प्रमाणित है-

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः । उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ( ब्रह्मसंधान )

व्यष्ट्युपासनया पुंसः समष्टिक्यां हिमाप्नुयात्। सर्वगोऽप्यनिको यद्भद् व्यजनेनोपवीजितः॥ प्रवृद्धः स्विक्तयां कुर्याद् धर्मनिर्णोदनादिकास् तद्भत् सर्वगताः सर्वा ऐन्द्राद्याः शक्तयः स्फुटम्॥ साधकाश्वाससम्बुद्धास्तत्तत्प्रेष्ठफलप्रदाः

(तन्त्रालो )

ततैः सांकव्यिकं रूपं वपुरासां विचिन्तेयेत्। कृत्यभेद्री जुसारेण द्विचतुःषड् भुजादिकम्। . वस्तुतो विश्वरूपास्ता देव्यो बोधात्मिका यतः॥ (तन्त्रेराज तन्त्र)

मूर्तियोंका निर्माण निदान-शास्त्रके आधारपर किया जाता है। संकेतका ही नाम निदान है। अमुकको अमुक समझो-यही निदान है। एहलैकिक और पारलैकिक दोनों भावोंमें निदानका समान सम्बन्ध है-जैसे शोक और प्रलयका निदान ( संकेत ) काँछ। रंग हैं। आपत्कालका निदान ( संकेत ) लाल रंग है। निरुपद्रवताका संकेत हरितवर्ण है। कीर्तिका निदीन (सूचक) स्वेत रंग है। पृथिवीका निदान कमल है। मोहिनी शक्तिका निदान सुरा है, लक्ष्मीका निदान हस्ती है संहारशक्तिका निदान छिन्नमस्तक है। सकल कला एवं सकल विद्याओंका निदान ( संकेत ) शुक है। निदानका सम्बन्ध सजातीय भावसे ही होता है, विजातीयसे नहीं। निदानविद्या ( नैदान उपासना ) में आहार्यारोप-ज्ञानका प्रभाव मुख्य है । आहार्यारोप-ज्ञानका अभिप्राय अन्यमें अन्यवुद्धि करना है। जैसे कमल पृथिवी ही है, इसमें कमलमें पृथिवीका आरोप किया गया है। इससे यह जानना चाहिये कि जिस देवताका सम्बन्ध किसी भी रूपमें कमलसे जोड़ा गया है, वहाँपर उसका सम्बन्ध पृथिवीसे समझना ही निदान-विद्याको अभिप्रेत है। जैसे कि लक्ष्मीका निवास कमल है, ऐसा कहनेपर लक्ष्मीका निवास पृथिवी ही है, यह सिद्ध हो जायगा । कौन नहीं जानता कि सुवर्ण, रजत, रत्न तथा अन्नादि विविधरूपधारिणी लक्ष्मी पृथिवीसे प्रकट होती रहती है और उसीमें निवास करती रहती है। इसलिये उसे 'वसुन्धरा' कहा गया है। लक्ष्मीके समुद्रसे निकलनेके पौराणिक उपाख्यानका तात्पर्य अन्तरिक्षमें विद्यमान दिच्य सोम-समुद्रका स्वर्ण, रत्न, धातु, उपधातु एवं अन्नादि-रूपसे लक्ष्मीमें पदिणत हो जाना ही लक्ष्मीका समुद्र-जात आविर्भाव है। (लिङ्गपुराणम्)

भगवान्के हाथमें भी कमल है, जिसका यह अर्थ होता है कि पृथिवीसम्बन्धी समस्त ऐश्वर्य भगवान्के हाथमें है। कमल- का धारण पृथिवी-तत्त्वका ही धारण है; क्योंकि नैदानोंकी भाषामें पृथिवी ही कमल है।

चार प्रकारकी उपासनाओंमें निदानसे की जानेवाली उपासना निदानवती कहलाती है। उपासनाके विषयमें सर्वज्ञों-का आदेश है कि उसमें चित् (आतमा ), अचित् (प्राण आदि) जो कोई भी जड-चेतन पदार्थ साक्षात् अथवा परम्परासे भोग-मोक्षका साधक हो, वह उपास्य (पूज्य) है। उसकी प्राप्तिके उपाय (कर्म, ज्ञान, भक्ति) आदि भी पूज्य हैं। उपकी प्राप्तिके उपाय (कर्म, ज्ञान, भक्ति) आदि भी पूज्य हैं। उपकी प्राप्तिमें मूर्तिपूजा, काल (एकादशी आदि पर्व), किया (स्नान-संध्या) आदि भी सहायक होनेसे पूज्य हैं। उपायमें तन्मयतासे उपेयकी प्राप्ति शीघ होती है। पूजाका अर्थ है—पूज्यमें आदर-भावसे तल्लीन हो जाना। यह तल्लीनता ही निदान-विद्या एवं आहार्यारोपका मूल है। क्ष तत्तत् देवताओं की शक्तियोंको समझानेके लिये ऋष्वियोंने निदान (संकेत) द्वारा तत्तत् देवताओंका प्रकृति-अनुरूप ध्यान बताया है। इसी विज्ञानके आधारपर शास्त्रोंमें स्द्रका ध्यान इस प्रकार मिलता है। ब्रह्माण्डमें यथावस्थित स्द्रका आन्तर ध्यान ही बाह्यमें स्द्रकी पञ्चमुखी प्रतिमा है।

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजपावणेंर्भुखेः पञ्चभिः ज्यक्षेरिञ्चतमीशमिन्दुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभम् । श्रूलं टङ्ककृपाणवञ्चद्दनान् नागेन्द्रपाशाङ्कुशान् घण्टां भीतिहरां द्धानमभितो कल्पोडज्वलाङ्गं भजे॥

## पश्चमुख आदिका रहस्य

'अग्निवें रुद्रः' इस वैदिक वाक्यके अनुसार एक ही अग्नितत्त्व ( रुद्रतत्त्व ) अग्नि, वायु एवं स्र्यं—इन तीनों रुगोंमें परिणत हो रहा है। इनमेंसे एक ही स्र्यात्मक रुद्र (स्वांडिसो रुद्र उच्यते'—ब्रह्माण्डपुराण ) पाँच दिशाओं में व्याप्त होकर पञ्चमुख बन जाता है। उसी एकके पाँचों मुख, पूर्वा, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा एवं ऊर्ध्वा दिग्मेदमें कमशः तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अधोर एवं ईशान—इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं। पाँचों मुख कमशः चतुष्कल, अष्टकल, त्रयोदशकल, अष्टकल एवं पञ्चकल हैं। पाँचों कमशः हरित, रक्त, धूप्र, नील एवं पीतवर्णके हैं। इस पञ्चवकत्र शिवके 'प्रतिवक्तं सुजद्वयम्' इस सिद्धान्तसे १० हाथ हैं। दसोंमें अभय, टंक,

यन्निजाभीष्टभोगमोक्षोपकारकम् । # तत्र भवेचिदचिदात्मकम् ॥ पारम्पर्येण साक्षाद् पूज्यास्तन्मयताप्तये । तदुपायाश्च तत्पूज्यं मृतिकालिकयादिकः॥ सम्पूज्यो तदुपायोऽपि तदर्चनात्। उपेयस्तिसामर्थ्यमुपायत्वं शीधमामुयात् ।। तन्मयीभावादुपेयं • • • ( तन्त्रालोकः ) सा पूजा ह्यादरालयः "

शूल, बन्न, पारा, खड्ग, अंकुरा, घण्टा, नाद और अग्नि— ये दस आयुध हैं । शिवकी सर्वज्ञताके सूचक्र अमित आकल्प ( अस्भूषण ) हैं । निदार्न-भाषामें प्रकाशोंके निदान ( संकेत ) आभूषण हैं । रुद्रकी पाँच दिशाओंमें व्याप्ति है । उसके सूचक पाँच मुख हैं। इस रुद्रके आग्नेय, वायव्य एवं सौम्य-ये तीन स्वरूप धर्म हैं। ये तीनों भी तीन-तीन प्रकारके हैं। आग्नेय प्राणके अग्निः वायुः इन्द्र-ये तीन भेद हैं। वायव्य प्राणके वायुः शब्द एवं अग्नि—ये तीन भेद हैं। सौम्य प्राणके वरुण, चन्द्र, दिक्—ये तीन भेद हैं । इस प्रकार उसकी नौ शक्तियाँ हो जाती हैं। ये नवों शक्तियाँ घोर हैं। इनके अतिरिक्त एक शान्त शक्ति है, जिसे मिलाकर ये दस शक्तियाँ-उसके दस हाथ हैं एवं दस आयुध हैं। इन्हीं शक्तियोंके स्चक उपर्युक्त ध्यानक्लोकमें व्यणित दस आयुध हैं। टंक आग्नेय तापका सूचक है, इससे यह फिलत होता है कि जिस देवताके हाथमें टंक हो, वह यह सूचित करता है कि उस देवताके वदामें आग्नेय ताप है। शूल वायव्य तापका सूचक है। वज्र ऐन्द्र तापका द्योतक है। पाश वारुण तापका संकेत है। खड्गका सम्बन्ध चान्द्री शक्तिसे है। इसलिये उसका नाम चन्द्रहास है। अंकुदा दिक्सम्बन्धी शक्तिसे सम्बन्धित है। नाग विप-संचर नाडीसे सम्बन्धित है। जिस वायु-सूत्रसे शरीरोंमें रुद्र प्रविष्ट होता है, वही संचर नाडी कहलाती है। इस नाडीका नाक्षत्रिक सर्प-प्राणसे सम्बन्ध है। सारे ग्रह सर्गाकार हैं। इनमें सौर तेज व्याप्त रहता है । सब ग्रहरूप सर्वेकि साथ 'स्ट्रात्मक' सूर्यका भोग होता है । अतः स्ट्रके सर्वोङ्गमें सर्व भूषणरूपसे खित हैं । नाग इसी उपर्युक्त अर्थके सचक हैं। इनकी दृष्टि प्रकाशरूपा है। इसीकी परिचायिका अग्निज्वाला है। मस्तकस्य इन्दु (ब्रह्मणस्पतिसोम) सोमाहतिका सूचक है। अभय-मुद्रा परोरजाशक्तिकी परि-चायिका है। स्वरात्मक वाक्के अधिष्ठाता रुद्र हैं-इसका संकेत वण्टा है । सूर्यमें प्रकाशः ताप ( अग्नि ) और आहुति सोम ( चन्द्रमा )—ये तीनों हैं। रुद्रने इन तीनों ही प्रकाशोंसे विश्वको प्रकाशित कर रक्खा है । इन तीनों प्रकाशोंके सूचक तीन नेत्र हैं। आकर्षण-शक्तिका परिचायक पाश है। इसी आकर्षण-शक्तिका निर्देश 'अदित्यैरास्नासि' इस वैदिक मन्त्रमें निहित है, जिसके अर्थके अनुसार पृथिवीके आकर्षणका परिचायक रास्ना (पारा) है। इस आकर्षण पारासे ही समस्त विश्व प्रस्परमें आकृष्ट है । नियतिशक्तिका निदान अंकुश है । इस निय्तिके कारण ही सूर्य 'पथ्यासुदेति पथ्यासलमेति' यह

कहां गया है। जो प्रज्ञापराधसे कद्रकी इस नियतिशक्तिगत नियमों (वेदिक सनातन नियमों ) का उल्लिखने करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ग्रुक्टवर्ण शान्तिका सूचक है। इसका फलितार्थ यह है कि रुद्रका गैद्रभाव शान्ति स्थापनार्थ है अथवा भूलमें रुद्र ग्रुक्ट है, लाल और नीला रंग उसकी तूलावस्थाके सुचक हैं। इस प्रकार सब अस्त्र नास्त्र आदि संकेतोंसे प्रतीयमान अथोंको समझाना ही निदान-विद्याका कार्य है। (पितृ-समीक्षा)

उपर्युक्त अस्त्र-शस्त्र आदि संकेतींका रहस्य तन्त्रग्रन्थोंके अनुसार वर्णित किया गया है। अब विष्णुधर्मोत्तरपुराणके अनुसार निदानगत रहस्योंके अथींका उद्घाटन किया जा रहा है।

महादेवके पाँच मुख पञ्चमहाभूतोंके सूचक हैं । दस हाथ दस दिशाओंके संकेत हैं। हाथोंमें विद्यमान अस्त्र-रास्त्र जगद्रक्षक शक्तियोंके सूचक हैं, जिसका फलित अर्थ यह होता है कि दस दिशाओं में व्यास रुद्रकी शक्तियाँ जगत्की रक्षा कर रही हैं। इस्तगत अक्षमाला कालकी परिचायिका है, जिसका फिलतार्थ यह है कि काल और उसके परिणाम रुद्रके हाथमें हैं। कमण्डल जगदुत्पादक जलका सूचक है। रुद्रका चाप, जिसे आजगव और पिनाक भी कहा जाता है, विह्निका सूचक है। बाण पञ्चतन्मात्राओंके सूचक हैं अथवा निगमानुसार अन्न, वात और वर्षाके सूचक हैं । दण्ड मृत्युका परिचायक है। मातु छुंग, समग्र जगद्वीज परमाणुओंका सूचक है। चर्म ( ढाल ) अज्ञानावरणका संकेत है । त्रिशूल इच्छा, शान, क्रिया—इन तीनों शक्तियोंका सूचक है। खड़ग शानका प्रतीक है। स्ट्रके पाँचों मुखोंमेंसे औतराह मुखन उमामुख' कहलाता है, जो जल-तत्त्वप्रधान है। उमामुख महादेवके हाथोंमें इन्दीवर और दर्पण है। ऐहाँ 'इन्दीवर' ( नीलकमल ) वैराग्य एवं दर्गण निर्मल ज्ञानका परिचायक है। हद्रके सिरमें स्थित चन्द्रमा ऐश्वर्यका परिचायक है। त्रैलोक्य-शमन (नाशक) कोधका सूचक वासुकि नाग है। विशाल और चित्र-विचित्र ब्याम-चर्मः, विविधरूपधारिणी मृगतृष्णाका सूचक है। रक्तवर्ण वृष्म जगद्वारिणी शक्तिका निदान और 'तपः शौचं द्या सत्यमिति पादाः कृते कृताः' ( श्रीमद्भागवत ) चतुःपाद है । निदान-शास्त्रमें प्रकृति (मूलकारण) को शुक्क और विकृति (कार्य) को कृष्णवर्ण माना है। अतः महादेव कर्पूरगीर ( गुक्छ ) हैं। जगज्जीवनकी कारणभूत ओषधियाँ जटाएँ हैं।

यहाँतक 'विष्णुधर्भोत्तरपुराण'के अनुसार निदानगत रहस्योंका, वर्णन किया गया । इसके अनन्तर 'योगवासिष्ठ'के भृतसे निदान-रहस्योंकां निरूष्ण किया जा रहा है ।

अनेक त्रविचन्तक मान्ते हैं कि सृष्टि, स्थिति, लय, अनुमह (अनुमति) एवं निम्नह (जिर्म्मृति)—इन पाँच कार्योंकी निर्माती, पाँच शक्तियोंके निदान (संकेत) पाँच मुख हैं। पूर्व मुख सृष्टि, देक्षिणमुख स्थिति, पश्चिममुख प्रलय, उत्तरमुख अनुम्नह (कृपा) एवं ऊर्ध्व मुख निम्नह (ज्ञान)का स्चक है। बहुत से चिन्तनशील महादेवके पाँच मुखोंका संकेत (सम्बन्ध) मन्त्रयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं शरणागितयोगसे क्रमशः मानते हैं। सृष्टि आदि पाँच कार्योंके ही पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय एवं अध्वीम्नाय—ये तान्त्रिक संकेत हैं। इनका रुद्रके पाँच मुखोंसे सम्बन्ध है। रुद्रदेव कहीं पण्मुख भी माने गये हैं। उनके मतमें पडाम्नाय होते हैं।

अहंकारात्मक (सूर्यके अभिमानी) रुद्र सर्वभूतोंके आत्मा और सर्वव्यापी हैं। इस अहंकाररूपी रुद्रके प्रत्येक शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ ही पाँच मुख हैं। इसलिये ज्ञानेन्द्रियाँ सब ओरसे प्रकाशरूप कही गयी हैं। पाँच कर्मेन्द्रियाँ ( वाक्, पाणि, पायु, पाद, उपस्थ ) तथा इनके पाँच विषय ( वोलना, ग्रहण करना, मलत्याग, गमन एवं विषय-सुखकी उपलब्धि करना)—ये क्रमशः अहंकाररूपी स्द्रकी दाहिनी एवं वायीं भुजाएँ हैं । मुकुट बुलोकका और भस्मधारण विश्वधारणका परिचायक है। कपाल द्यावा-पृथिवीका निदान है। इमशानवास अध्यात्ममें सुषुम्णाका एवं अधिदैवतमें आकाशका संकेत है । अक्षमाला वर्णपञ्चाशिकाकी परिचायिका है। तीन गुण, तीन काल, अन्तःकरणत्रय, प्रणव-के तीन अक्षर और वेदत्रयी रुद्रके पाँचों मुखोंके क्रमशः तीन-तीन नेत्र हैं, जिनसे ब्रह्माण्डातमक एवं पिण्डातमक विश्व प्रकाशिद्वा हैं। त्रिशूल त्रिगुणात्मक जगत्के धारणका निदान ( संकेत ) है । चिद्घन रुद्रकी इच्छात्मक ( अहंतात्मक ) शक्तिके स्पन्दनका निदान, नृत्य है। वस्तुगत परिणाम ही नृत्यके अभिनय हैं। प्रलय और सृष्टि, सृष्टि और प्रलयकी संधियोंमें यह नृत्य अधिकतर होता है; इसिछिये रद्रको 'संध्या नट' कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान्के अभेदकी परिचायिका शिव-पार्वतीकी संश्लिष्ट ( अर्धनारीश्वर ) मूर्ति है। मात्राओंसे रहित पदार्थमात्रमें प्रतिष्ठित शब्द-ब्रहा (प्रणव) के नादका जो उच्चारण होता रहता है, वह अर्ध-मात्रारूप

होनेसे इन्दु कहलाता है। यही महादेवकी शिरःस्थ इन्दुकला है। अपनेसे उत्पन्न और अवग्रवभूत दृश्य-वस्तुओंको हृद्यमें धारण करनेकी परिचायिका भुण्डमाला है। रुद्रकी महान् आकृति उसकी सर्वव्यापकताकी स्चिका है। मृहादेवके संहारक होनेसे उनका वर्ण नील है। वेदने रुद्रको धूम्र एवं रक्तवर्ण भी कहा है। इनमें रक्तवर्ण सौभाग्य और विजयादिकों स्चक है तथा धूम्रवर्ण क्षोभ एवं उच्चाटनका स्चक है। सर्वगत अहंप्रतीति ही अहंकारात्मक रुद्रका कार्य है।

श्रीअभिनवगुताचार्यके मतसे निदान-रहस्योंका वर्णन इस प्रकार है। रुद्रके प्रकाशरूप होनेसे प्रकाशके ऊर्ध्व प्रसरणको ऊर्ध्वादिक् अथवा ईश कहते हैं। प्रकाशका सम्मुख होकर प्रसरण होनेके कारण पूर्वादिक तत्पुरुष है। प्रस्त प्रकाशके उद्रेकके अनुकूल होनेसे दक्षिणादिक अघोर कहलाती है। प्रकाशके प्रतिकृल प्रसरणके न्यून होने तथा मेय इन्दुकेसंस्पर्श होनेके कारण उत्तरादिक वामदेव कहंळाती है। प्रकाशके विमुख होनेके कारण पश्चिमादिक् सद्योजात है। प्रकाश संस्पर्शके अयोग्य होनेके कारण अधरा दिशा पातालवक्त्र अथवा पिचुवक्त्र है । महादेवके पञ्चमुखोंका यह भेद पञ्चमहाभूतीं-की व्याप्तिके कारण है । आकाशः वायुः अग्नि, जल, पृथिवी-ये रुद्रके मुख हैं। इसमें आकाश दो प्रकारका है-एक प्रकाशमय और दूसरा अन्धकारमर्थ । आकाशके द्विविध होनेसे महादेवको कहीं-कहीं पण्मुख भी कहा गया है, कहीं वे सप्तमुख भी माने गये हैं। महत्, अहंकार एवं पञ्च-तन्मात्रा ही महादेवके सप्तमुख हैं । भस्म प्रकृतिका परिचायक है। याज्ञवल्क्यने भस्मको ज्योतिका परिचायक माना है। <sup>(स्वच्छन्द तन्त्र'के</sup> अनुसार जटाएँ ऊर्ध्वाद वामेश्वर्यादि शक्तियोंका संकेत है । 'तन्त्रालोक'के अनुसार मुक्ट 'स्वातन्त्र्योच्छालन' (विकास) का परिचायक है। विश्वकी आप्यायिनी दयार्शक्तका निदान अर्धचन्द्र है। त्रिविध पाशों-के सूचक सर्व हैं । प्रपञ्जीय अवयवोंका सूचक कपाल है, जिसका फलितार्थ यह होता है कि सब प्रकारके प्रपञ्जोंके अवयव महादेवके हाथों ( शक्तियों ) पर हैं । चैतन्यस्फार (विकास) का परिचायक सिंह-चर्म है। माथाका सूचक गज-चर्म है । इच्छा आदि तीन चिक्तयोंके अष्टादश परिणामों-की सूचक अष्टादशू भुजाएँ हैं। अख्याति (अव्यक्तावस्था° अथवा अभाव ) का सूचक महाविष है, जिससे रुद्रदेव नील-कंग्ठ हैं। ज्ञान कियात्मक शक्तिका परिचायक द्वेषभ हैं वह चित्-अचित्को धारण करता है, इसलिये धर्म है। अर्धनारी धर-

माताएँ, काम, क्रोध आदि सप्त भावांकी परिचायिका हैं। महादेवके मस्तकमें स्थित गङ्गा, जटाएँ एवं सोम—ये तीनों अमृतके परिचायक हैं। भस्मृ वीर्यका एवं नग्नता शास्त्राच्छादन-का संकेत है। उनका सच्चा आच्छादन दया, क्षमा, धृति आदि आत्मगुण हैं । महादेव, अन्य प्राञ्चत आच्छादनों ( दुर्गुणों ) से रहित है । प्रलथकालमें आवरणों (विश्वविवर्ती) के राहित्यका निदान भी नग्नता है। वस्त्र समुद्रोंके संकेत हैं। मुजाएँ देवताओंकी सूचक हैं। मौक्तिक आभूषण नक्षत्रोंके परिचायक हैं । केश पुष्करावर्तादि मेथोंके सूचक हैं। प्राणापानका सूचक प्राणेन्द्रिय है। श्रुति और स्मृति रुद्रकी गतियाँ हैं। रुद्रका नील-लोहित वर्ण प्रकृति-पुरुपके समन्वयका द्योतक है। जटाएँ सप्तरसोंकी परिचायिका हैं। त्रिपण्ड इच्छा, क्रिया और ज्ञानात्मक शक्तियोंका द्योतक है। अग्निरूप प्रजापतिके मुर्घासे उत्पन्न वायुमय एवं व्योमकेश शिवकी वायुमयी (विभिन्न प्राणमयी ) जटाओं में विद्यमान जलेंकी स्चिका गङ्गा है । जटास्थित गङ्गा (सत-रसों ) द्वारा गङ्गाधर रुद्र क्षीण ओषधियोंका पुनः-पुनः प्रतिसंधान करते रहते हैं, जिससे ओपिथयां, वनस्पतियों और तृणादिकां-के मूल नष्ट नहीं होते । यह प्रभाव चद्र-जटास्थित गङ्गाजलका ही है । विश्वमें व्यात नादका निदान डमरू है । 'साधनमाला' के मतमें काल-रात्रिका निदान व्यावचर्म है। काल-रात्रि प्रकाशस्य स्ट्रको विविध स्पोंमें विवर्तित करती है, अतः वह चित्र-विचित्र है । ठठाटमें स्थित चन्द्रमा सर्वोषधि-मूलोंके उद्भव सोमका परिचायक है। सोमात्मक आपोमय यह सोम नीरूप वायुमें वायुरूप होकर सब ओपधियों और वनस्पतियों-का पोषक है। इस वायुरूप दिक्सोमको वायुरूप शिव धारण

करता है। गगनात्मक महादेव, अनेक ब्रह्माण्डरूप मुण्डमाला

पहनता है। 'वायुपुराण' के अनुसार रुद्र-शरीरके आभूषण

मर्प हैं, जो शारीरिक अष्ट-धातुओं के परिचायक हैं। 'अग्नि-

पुराण' के मतम रहके भूषण सर्वोको वात्-पित-कफात्मक माना गया है । र्रह-शिर:स्थित शङ्गाप्रवाह अमृत-सेचनका परिचायक

है। सहफे शस्त्रास्त्र राग-होप, सोह-ईच्यां, धर्म आदि शक्तियोंके

रूपमें वामार्घ भोग्य वस्तुका परिचायके है। दक्षिणार्घ भोक्तु-

वर्षु ( जीवात्मा ) का परिचायक है, जिसका यह अर्थ होता

है कि भोक्ता रुद्रके भोग्यवस्तु सदा वामार्धमें रहती है। नन्दी

आदि रुद्रगण मरीचि-समृहोंके परिचायक हैं। स्व-गणींके साथ रुद्र रुत्य करते हैं—इसका अर्थ है कि स्व-रिइमयोंके

साथ रुद्र नर्तन करते हैं। ब्राह्मी-माहेश्वरी आदि सप्त

परिचायक हैं। (साधनमाला)। स्कन्दपुराण' का कथन है कि चन्द्रमाकी सोलहवीं कला अमा' है, जो महादेदके सिरमें कि चन्द्रमाकी सोलहवीं कला अमा' है, जो महादेदके सिरमें शित होकर प्रकृति (विश्व) को प्रकाशित करती है। शित होकर प्रकृति (विश्व) को प्रकाशित करती है। शिर ख्य चन्द्रकला ग्रुद्धाग्रुद्ध-स्वरूपिणी है। रुद्रका तिश्कूल और परशु दुष्ट तत्त्वोंके नाशका संकेत है। आतोंकी सर्वविधि भीडाके नाशकी सूचिका उनकी अभय-मुद्रा है। उनका वरद्दिस्त स्वर्थोंको अस्युद्यमें पहुँचानेका संकेत है। रुद्रके हाथेमें विग्नमान मृगतन्त्रके अनुसार उनकी तीवगतिका एवं विष्णु-धर्मोत्तरपुराण' के अनुसार कर्मका परिचायक है। रुद्रकी वृषमध्यज्ञताका रहस्य निम्नाङ्कित क्लोकमें वताया गया है—धर्मो हि वीर्य प्रियते हि धर्मः धर्मो धतो धारयते हि रूपस्। यद् धर्मयोगादिह योऽस्ति धर्मी धर्मे हते हन्यत एव तस्मिन्॥

अर्थात् किसी भी देवताका ध्वज उसमें विद्यमान शक्ति-का संकेत है। जो धर्मी (पदार्थ) जिस धर्म (दाक्ति) को धारण करता है, वह शक्ति उसकी ध्वजा है और वही शक्ति उस धर्मी पदार्थका वाहन (आधार) है। इसिलिये ध्वज और वाहन दोनों एकरूप हैं। अहंकारात्मक चद्रके वस्तुरूप होनेसे वह अहंकारात्मक चद्र तत्-तत् धर्मोंको धारण करता है और वे धृत शक्तियाँ उसका वहन करती हैं; चद्रकी वृषमध्वजताका यही मार्भिक अर्थ है। जैसे मेष (उष्णता) अग्निका ध्वज और वाहन दोनों है, वैसे ही कार्तिकेयका मयूर (चित्राग्नि) ध्वज और वाहन दोनों है। वेदने देवता और वाहनमें अधिक भेद न मानकर इनका परस्परमें वाहक-वाह्यभाव-सम्बन्ध माना है।

यञ्चसूत्र (यज्ञोपवीत) इच्छा, ज्ञान, क्रिया—इन तीन शक्तियोंका सूचक है। इन शक्तियोंमें यज्ञातमक अखिल विश्व सम्प्रोत है। इन तीनों शक्तियोंमें एक-एकके तीन-तीन भेद होनेसे ये नौ हो जाती हैं। अतः यज्ञसूत्र नवतन्तुमय है। विश्व-धारक ये नौ सूत्र ही तन्त्रोक्त नौ महाविद्याएँ हैं। इनका परस्पर सम्मेलन ही यज्ञ-सूत्रकी ग्रन्थि है। घोडशी उपनिषत् ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) को ब्रह्मनाडीका निदान मानती है। जैसे—

> यस शक्तित्रयेणेहं सम्बोतमखिलं जगत्। , यज्ञस्त्रायते तस्मै यज्ञस्त्रं समर्पये॥

( नारदपञ्चरात्र )

विल्वपत्र सर्वतत्त्वमय है । विल्वपत्रके मूलमें जनार्दन, अध्यमें ब्रह्मा, अन्तमें सुद् एवं तलमें सर्वदेव निवास करते हैं। विल्वपत्र सर्वोद्यमें ज्योतिर्मय है । विल्वपत्रमें तीनों गुणों ( सत्त्व, रज, तम ), तीनों देवताओं ( ब्रह्मां, विष्णु, महेश ), तीनों तत्त्वों ( प्रकृति, जीव एवं परमात्मा ) का समभावसे उन्मेष है । विल्ववृक्षमें सुवर्ण-कृणोंका अधिक उद्रेक होनेसे वह श्रीवृक्ष है—'वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः' ( ऋण्वेद )। विल्वपत्रका स्पर्धा एवं गन्ध शोक, मोह, दारिद्रच, अपमृत्यु एवं अलक्ष्मीका नाशक है । उससे रुद्रका समर्चन ज्योति, ज्ञाने, लक्ष्मी, आरोग्य एवं आयुष्य आदिका वर्षक है और अन्धकार, अज्ञान, अलक्ष्मी, अनारोग्य एवं अनायुष्यका मेदक है—'बिल्वं भरणाद् वा भेदनाद् वा' ( निरुक्त )।

रुद्राक्षके सम्बन्धमें शास्त्रोंका मत है कि रुद्र (सूर्य) की अक्षि (तेज) ही वनस्पतिरूपसे परिणत होकर रुद्राक्ष हो गया है। केवल सौर-शक्तिके विकसित होनेपर एकवक्त्र (एकशक्ति.) रुद्राक्ष होता है, दो शक्तियोंके विकसित होनेपर द्विवक्त्र, तीन शक्तियोंके विकसित होनेसे त्रिवक्त्र आदि रुद्राक्षके अनेक भेद हैं। रुद्राक्ष-रूपसे परिणत ये विभिन्न शक्तियाँ मानवोंमें सम्भावित, वर्तमान एवं भविष्यत् तथा शारीरिक, मानसिक एवं वौद्ध रोगोंकी निरोधिका हैं। इसिल्ये आर्य-शास्त्रोंमें इनके धारणका विधान है।

स्द्रका मुख्य कार्य घन पदार्थोंको तरल बनाना है।
मूलाधार-कमल, हृदय-कमल, शिर:कमल—इन तीनों पुष्करों
(कमलों) में रहनेके कारण स्द्रको त्रिपुष्करस्थ कहा गया
है। इनमेंसे सहस्र-दल कमल (शिरोगुहा) ही अध्यात्ममें
कैलास है, अधिदैवतमें द्यु-लोक ही कैलास है। तीक्ष्णा, रौद्री,
भया, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी,
मृत्यु—ये स्द्रकी दस कलाएँ हैं (परशुरामकल्पसूत्र)।
अध्यात्ममें ब्रह्मा रजोभावमें, विष्णु सत्त्वभावमें, स्द्र क्रोधभावमें स्थित हैं। अधिदैवतमें पृथिवीभागमें ब्रह्मा, जलभागमें भगवान विष्णु एवं तेजोभागमें स्द्र स्थित हैं।(ब्रह्मसंधान)

'लिङ्गपुराण' के मतसे पञ्चमुखका रहस्य इस प्रकार है। इदका पहला ईशान-मुख ( आकाशात्मक ऊर्ध्वमुख) भोग्र प्रकृति-वर्गके भोक्ता क्षेत्रशरूप शक्तिका परिचायक है। यह ईशानात्मक क्षेत्रश्राक्ति (मुख) ही प्राणिमात्रमें ओत्रेन्द्रिय-रूप, वागेन्द्रिय-रूप, शब्दतन्मात्रा-रूप एवं आकाश-रूपसे परिणत हो गयी है। इनमेंसे शब्द-तन्मात्रा आकाशकी जननी है एवं आकाश, अणु, मध्यम तथा परम महत् परिमाणका जनक है। इन त्रिविध परिमाणोंके कारण वस्तुएँ ( श्रमेय ) छोटी-बड़ी और

मध्यम आकारकी हैं । दूसरा तत्पुरुष नामक पश्चिम मुख परमात्म-गुहां प्रकृति-शक्तिका सूचक है । तत्पुरुष-शक्ति • ही ्त्विगिन्द्रिय-रूप, पाणि ( इस्त )-रूप, स्पर्श-तन्मात्रा-रूप एवं बायुरूपसे परिणत हुई है। विश्वमें व्याप्ति ( फैल्राना ). इसका कार्य है। तीसरा अवोर नामक दक्षिण मुख बुद्धिशक्ति-का निदान है। बुद्धिके ही धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, विराग, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य ( अस्मिता )—ये आठ अवतार हैं। प्राणिमात्रके शरीरमें चक्ष-रूप, पादेन्द्रिय-रूप, शब्द-तन्मात्रा-रूप एवं अग्नि-रूपसे एक ही अघोरशक्ति परिणत हो गयी है। यही विश्वका प्रकाश है। चौथा वामदेव नामक उत्तर मख सर्वत्र व्याप्त महादेवकी सुन्दर मूर्ति अहंकार-राक्तिका द्योतक है । यही वामदेव-शक्ति रसनेन्द्रियरूप, पायु-इन्द्रियरूप, रस-तन्मात्रा एवं जरा-इन रूपोंमें परिणत हो गयी है। यह जलात्मक-रूप विश्वका संजीवन है। वामदेवका अर्थ सुन्दर देव होता है, विश्वमें जल ही सुन्दर हैं। पाँचवाँ सद्योजात नामक पूर्व-मुख सब शरीरमें विद्यमान मनःशक्तिका सूचक है। यही सद्योजात तत्त्व सब शरीरोंमें घाणेन्द्रिय-रूप, उपस्थे-न्द्रिय-रूप, गन्ध-तन्मात्रारूप और पृथिवी-रूपसे परिणत हुआ है। यह पार्थिवी-राक्ति विश्वकी आधार है। इस प्रकार रुद्रकी पञ्चमुखात्मक पाँच शक्तियाँ २५ तत्त्वोंमें परिणत होकर विस्तृत विश्वाकारको धारण कर रही हैं।

प्तन्त्रालोक में श्रीअभिनवगुतने चित्, सन्द, ज्ञान, इच्छा एवं कृति (प्रयत्न)—ये पाँच कलाएँ रुद्रके प्रतिमुखसे सम्बन्धित मानी हैं। अतः रुद्र इस प्रकार २५ तत्त्वोंमें परिणत होकर विश्वाकार बना हुआ है। श्रीमें धुसूदनजीका कथन है कि वह पञ्चमुख विभु रुद्र प्रतिमुख एकादश भेद-भिन्न है। इसल्यि ५५ भेदोंसे भिन्न होकर विश्व-रूप धारण कर रहा है। जब इन ५५ प्राणोंका परस्परमें यज्ञ (समबा-यात्मक) सम्बन्ध होता है, तब वे श्वक्तियाँ प्रमेयरूपमें परिणत होकर विश्वरूप धारण कर लेती हैं। अतः वस्तुमात्र उस रुद्र-का लिङ्ग (अनुमापक) है।

### रुद्र और शिव

देवता-तत्त्व अग्नि और सोम—इन दो भागोंमें विभक्त है। इनमें अग्नितत्त्व अग्नि, वायु और सूर्यरूपमें परिणत होता है। सोम वायु और आप-रूपसे विवर्तित होता है। इनमें आग्नेय वायु रुद्र है और सौम्य वायु शिव है, जैता कि—'या ते रुद्र शिवातनूरवोरा पापकाशिनी' (कैपिष्ठल-

संहिता ) इस वैदिक मन्त्रमें कहा गया है । रोपात्मक प्रलयंकर रह तत्त्व ही जब जल (सोम ) से युक्त होता है, तब वह शिव अथवा साम्ब सदाशिव कहलाता है । एक ही तत्त्व अवस्था मेदसे रुद्र और शिव-रूपमें विवर्तित होता रहता है । यह तो अवस्था मेदसे रुद्र और शिव-रूपमें विवर्तित होता रहता है । यह तो अवस्था मेदसे रुद्र और शिवकी परिभाषा हुई; किंतु यत्कालावच्छेदेन वह तत्त्व रुद्र है, तत्कालावच्छेदेन वह शिव भी है । रुद्र विश्वके नाशक, 'नाष्ट्रारक्षांसि' (नाशक शिक्त में ) का नाशक है । इसलिये सब वस्तुओंकी रुशा करनेके कारण वह शिव भी है । यदि रोपरूपी रुद्र ओपियों, वनस्पतियों, पश्चओं, पक्षियों, प्रस्तर तथा मनुष्योंमें मात्रा-रूपसे न रहे तो 'नाष्ट्रारक्षांसि' इनको कभी नष्ट कर डालें । इनकी रक्षाके लिये वह स्थिरधन्वा, क्षिप्रेषु और तिग्मायुध होकर भेषज-रूप हो रहा है—'रुद्र: किलास भेषजम्' (ऋग्-वेद ) । भेषजरूपता हो शिवकी शिवता है।

## रुद्रके व्यूह

देवता-तत्त्वसे अभिन्न होनेके कारण रुद्र-तत्त्व भी ६ व्यूहों ( प्रकारों ) में विभक्त है-- १ प्राकृत पदार्थ-रूप, २ प्राण-रूप, ३ अभिमानि-रूप, ४ सौम्य-प्राणि-रूप, ५ नाक्षत्रिक-प्राण-रूप, ६ औपासनिक-रूप। इनमें अर्क, धत्त्र, विष आदि उग्र प्राकृत पदार्थोंका उत्पादक प्राकृत-शक्ति-रूप पहला रुद्र है। काम, क्रोध, मोह, दम्भ आदि प्राणात्मक रुद्र दूसरा है। अर्क, भ्धत्तूर एवं काम, क्रोध आदिका अभिमानी तीसरा ब्यूह है। ज्योत्स्नावासी सौम्य-प्राणि-विशेष चौथा प्रकार है। मूल, ज्येष्ठा आदि नक्षत्र-सम्बन्धी प्राण पाँचवाँ व्यूह है। 'प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या'—इस न्यायसे प्रकृतिमें व्याप्त रुद्रका अपने संकल्प-भेद-विभिन्न रूपोंमें अभिव्यक्त संकल्पज प्रतिमामें आना पाँचवाँ अर्थ है । वेदोंमें इन सब अर्थोंके लिये रुद्र-शब्दका प्रयोग हुआ है । प्रकृति-शक्ति-रूप ( तत्त्वा-त्मक ) रुद्रः प्राण-रूप एट्रः अभिमानि-रूप रुद्र सर्वव्यापक एवं अप्राणिविध हैं। इनको छक्ष्यमें रखकर श्रीअभिनवगुप्त-का कथन है-

> न खब्वेप शिवः शान्तो नाम कश्चिद् विभेद्वान् । सर्वेतराध्वन्यावृत्तो घटनुल्योऽस्ति कुत्रचित् ॥ महाप्रकाशरूपा हि येयं संविद् विजृम्भते । स शिवः शिवतैवास्य वैश्वरूप्यावभासिता ॥

े (तन्त्राबोक) अर्थात् जगत्से भिन्न घटवत् एक देशमें स्थित कहीं

भी शान्त शिव नहीं रहते । यही प्रकाश-रूप संवित् जो सब जगह सब रूपोंसे उछल रही है, वही शिव है । विश्व-रूप-से भासना ही उसकी शिवता है।

# एकादश रुद्र

'प्राणा वाव रहः' इस वैदिक प्रमाणके अनुसार अध्यात्ममें मुख्य प्राणात्मक एवं अधिदैवतमें सूर्यात्मक एक उद्र हैं। प्राण, अपान आदि भेद-भिन्न अनेक प्राण एवं सूर्यकी अनेक रिमयाँ अनेक रुद्र हैं । रुद्रोंका कार्य भी कठिन द्रव्योंको तरल वनाकर पदार्थोंकी रक्षा करना है । रुद्रगण नील-लोहित हैं; फिर भी शोचिष्-केश होनेसे शुक्रवर्ण हैं। रुद्र-वायु चतुष्कर्मा होनेसे चतुर्भुज है । रुद्रोंके वर्ण रक्त, पोत, हरित आदि हैं । पदार्थोंमें विद्यमान संचरण ही रुद्रोंका कार्य है । रुद्रोंका आयुध त्रिशूल है । रुद्रगणोंके लिये 'ज्वलन्तः वर्षन्तः द्योतमानाः' आदि अनेक विशेषण मिलते हैं, जो रुद्रोंके कार्योंके निर्देशक हैं । पृथ्वीमें विद्यमान 'अङ्गिर्राप्त' रुद्र है । अङ्गिराधिके पुत्र रुद्रगण हैं । रुद्र-गर्णो-के पुत्र मरुद्गण हैं । रजोगुण ( रक्तवर्ण ) एवं तमोगुण ( कृष्णवर्ण )—इन दोनोंका समन्वित वर्ण नील-लोहित होनेसे ये नील-लोहित कहलाते हैं । वेदने रुद्र-गणोंका वर्ण धूम्र भी माना है, जो उच्चाटन तथा मारणका सुचक है । रुद्रगण संख्यामें ११ हैं। \* सामवेदीय 'जैमिनीय ब्राह्मण' का कथन है कि 'त्रिष्टुप्' छन्दके अक्षर ४४ हैं । 'त्रिष्टुप्' छन्दके साथ सम्बन्ध होनेसे रुद्रोंकी संख्या भी ४४ है। 'काठक-संहिता' रुद्रोंकी संख्या १० मानती है। प्रतिवस्तुकी रक्षाके लिये १०-१० ६६ प्रतिदिशाओं में रहते हैं । रैसा कि 'तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो-भ्वाः'—इस कपिष्ठल-संहितोक्त वाक्यसे रुद्रोंकी संख्या १०० हो जाती है। इनका वर्णन करनेके कारण ग्रन्थका नाम भी 'रातरुद्री' हो गया है। जिस दिशाके रुद्र निर्वेल पड़ जाते हैं। उसी खलसे वस्तुएँ सड़ने लगती हैं। 'स्कन्दपुराण' का आवेदन है कि रुद्र बोधनात्मक ( ज्ञान-रूप ) हैं, जिनके

> \* ये चैकादश रुद्रा वै तव प्रोक्ता मया प्रिये। दश ते वायवः प्रोक्ता आत्मा चैकादश स्मृतः॥ तेषां नामानि वध्यामि वायूनां शृणु मे क्रमात्। प्राणोऽपानः समानश्च ध्युदानो व्यान एव च॥ नागः कूर्मश्च कृकलो देवदक्तो धनंजयः।

(स्कन्दपुराण)

अविकाशमें वस्तु जड कहीं जाती है। स्पन्द ही जड-चेतनका विभाजक है। रुद्र स्पृन्दात्मक है।

## पार्वती

· ° दूरछीशक्तिरूपैकुमारी' इस 'पागुप्तस्त्र' के प्रमाणसे • महादेव रूद्रको इच्छाराँकि ही पार्वती है। इच्छाको ही प्रकृति कहाँ •गया हैं । स्कन्दपुराणीय 'शिवस्य गृह्रभेधिनो गृहिणी त्रकृतिदिंचैया प्रजाश्च भहदादयः' इस वाक्यके अनुसार प्रकृति महादेवकी पैती मानी गयी है। 'साधनमाला'के अनसार स्वाभा (अपनी कान्ति) ही अङ्गना है। निरुक्तकारने भी 'आत्मैव सर्वं देवस्य देवस्य' यह कहकर इस उपर्युक्त भावका अनुमोदन किया है। चन्द्रमाकी एक कलाको 'स्कन्दपुराण'ने 'अमा' कहा है, वही दक्षपुत्री 'सती' मानी गयी है। जिस व्यक्तिमें उपर्युक्त 'अमा' नामक कलाका विकास अधिक हो। उसका ज्ञानमय शिवके साथ प्रेमल सम्बन्ध रहता है और वह आस्तिक होता है । जिस व्यक्तिमें उक्त कलाके विकासकी न्यूनता है, वह केवल गुष्क कर्ममें निरत रहता है एवं ज्ञानात्मक शिवसे द्वेष रखता है; ऐसे व्यक्तिमें पशु-भावकी वृद्धि अधिक होती है और वह नास्तिक होता है। दक्षमें मानवोचित दिव्य-भाव नहीं है । इसका सूचक उसका मानव-मुखच्छेदन एवं पशु-भावका द्योतक अजमुखका प्रतिष्ठापन है । वस्तुतः पार्वती ज्ञानः इच्छा एवं किया—इन तीन शक्तियों के संम्मिटित-रूप शिवमें विद्यमान अहंता-राक्ति है । यह अहंता जब स्पन्दित होती है, तब पार्वती कहलाती है; क्योंकि उसमें ज्ञान, इच्छा, किया आदि पर्व आनेसे वह पर्ववती (पार्वती ) हो जाती है। यही क्रियौराक्ति है। जबतक यह इच्छा शक्तिरूपमें है, तबतक सती कह्ब्लाती है और क्रियादाक्तिरूपमें पृरिणत होते ही पार्वती बन जाती है।

### सेनापति स्कन्द

'वराहूपुराण'में अहंकारको स्कन्द कहा गया है। उसका कथन है—

पुरुषो विष्णुरित्युक्तः शिवो वा नामतः स्मृतः । अन्यक्तं तु उमादेवी श्रीर्वा पद्मनिभेक्षणा ॥ तत्संयोगादहंकारः स च सेनापतिर्गुहः ।

'लिङ्गपुराण'का कथन है कि प्रकृति-पुरुषके संयोगसे स्कन्न वीर्य ही 'स्कन्द' है। यह महत्तत्त्व अथवा अहंकार है। 'वैदिक ब्राह्मण' प्रन्थमें पृथिवी-पिण्डस्थित अग्निप्रजापित नामसे अभिहित किया गया है। उसके ५ अवतार हैं। संवत्सराग्नि, वैश्वानरामि, कुमारामि, चित्रामि एवं पामुकामि— इनमेंसे कुमारामि ही स्कन्द है। वह कुमारामिलपी स्कन्द चित्रामि (मयूर) रूप वाहनपर स्थित है। कालामि स्क (नाभिस्थविह्न) एवं ऊर्ध्वमस्तकस्थ शान्तिपूर्णामृतरस-रूप पार्वती—इन दोनोंका द्रवित तेज एवं शशाङ्कका स्कुटमिश्रण ही 'कार्तिकेय' है। यह अन्तः करणरूप है। कार्तिकेयके हाथमें विद्यमान शक्ति आम्नेय सामर्थ्य (ज्ञान) है। ज्ञान ही देवताओंका सेनापित है। द्यावापृथिवीके सम्पर्कसे स्कन्न वीर्य ही 'स्कन्द' है, वह संवत्सरामि-रूप है। संवत्सरकी छः ऋतुएँ उसके छः मुख हैं और वारह मास ही वारह भुजाएँ हैं। 'अहंकार स्कन्द है' इस पक्षमें मनसहित पाँच ज्ञानिन्द्रियाँ उस स्कन्दके छः मुख हैं। तन्त्र-झास्त्रका कथन है—

इच्छाज्ञानिकयाराष्ट्रिरूपराक्तियरं अजे। शिवशक्तिज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपकम्॥

इच्छा, ज्ञान एवं क्रियाका समवेत रूप ही स्कन्दके हाथमें रहनेवाली शक्ति है और वह स्वयं ज्ञान-स्वरूप है। भिन्न-भिन्न वस्तुओंके ज्ञानात्मक संयोगसे उत्पन्न अपूर्व सामर्थ्य ही शक्ति है।

#### गणेश

'ब्रह्मवैवर्तपुराण' का कथन है कि कल्याण एवं इर्षरूपात्मक गणेरा है। 'गणास्या विष्ननाशिनी' इस तान्त्रिक सिद्धान्तसे किसी भी देवताकी गजमुखता विघ्ननाशिनी शक्तिकी सूचिका है। 'वराहपुराण'में आकाशको 'गणपति' कहा गया है । आर्यशक्तिका सूचक गजमुख है । 'भावनोणनिषद्'का कथन है कि 'सुमति' और 'कुमति'—ये दो शक्तियाँ उनके दन्त है; उनमेंसे 'सुमति' नामक एक ही दन्तको गणेशजीने सुरक्षित रक्ला है। 'कुमति' नामक अग्रुभ दन्तको उखाइकर अपने हाथमें छे रक्ला है। नैदानोंकी परिभाषामें इसका यह अर्थ होता है-- 'कुमितको इन्होंने दवा रखा है।' पृथिवीमें विद्यमान 'मूषक' नामक अग्नि उनका वाहन है। मूलाधार-शक्ति ही गणेश है, ऐसा तान्त्रिक मानते हैं। आकाश सर्वाधार है, अतः आकाश अथवा शब्द-तन्मात्रा गणेश सिद्ध हो जाती है। आकाशकी उत्पत्ति अहंकार ( स्कन्द ) के अनन्तर शिव-शक्तिसे हुई है, अतः वह पार्वती एवं शिवका पुत्र है। देश, आयतन एवं काल सब कार्योंके सामान्य कारण हैं; अतः आधार-पूजा प्रथमं आवश्यक है। 'वैखानसागम'के महामें काम, क्रोध, शोक, मोह, भय आदि गण आकाशके ही परिणाम

हैं, इसलिये आकाश गणाधिपति है। गणेशकी महोदरता ससकी सर्वाधारताकी स्चिका है। हस्तिमुखका कमशः क्षीण शुण्डादण्ड कमशः शब्दतन्मात्रासे लेकर गन्धतन्मात्रातक अर्थ-शक्तिके विभिन्न परिणामोंका परिचय है। इससे यह भी स्चित होता है कि शब्द-तन्मात्राकी अपेक्षा स्पर्शतन्मात्रातक अल्प (ब्याप्य) है। शब्द-तन्मात्राक्षे लेकर गन्ध-तन्मात्रातक सब तन्मात्राएँ गणेशस्य हैं; क्योंकि ये भृतोंकी आधार हैं। आज भी महाराष्ट्रमें वृक्षादिकी मुख्य जड़को गणेश-मूल कहते हैं।

शिवलिई

'लयना लिक्क मित्याहुं'—इस लिक्क पुराणीय वाक्यके आधारसे कार्य-समूह जहाँ लयको प्राप्त होता है, वह तत्त्व लिक्क पदवाच्य है। कार्यों लय अक्षर-तत्त्वमें होता है, अतः क्षर-तत्त्वसे वेष्टित अक्षर-तत्त्व ही लिक्क है। वह तत्त्व तत्त्वचिन्तक कपिलंकी परिभाषामें अव्यक्त अथवा महत्तत्त्व है और वह क्षरात्मक अहंकारसे वेष्टित है। तत्त्वोंकी इसी अवस्थाको ब्रह्म कहा गया है—

प्रकृतिश्च पुसांश्चेव परं ब्रह्म प्रकीतिंतम् । पुमान् विन्दुस्तद्वदने नादरूपा जगन्मयी ॥ बिन्दुर्छिङ्गं शिवः पुंसः योनिर्नादस्वरूपिणी ।

—हरुसंकेतचंद्रिका अर्थात् प्रकृति-तत्त्व और पुमान्-तत्त्व-इन दोनोंकी यामल ( सम्भिलित ) अवस्था ही परब्रहा-राब्द्से अभिहित की जाती है। इनमेंसे निदान-शास्त्रानुसार पुमान्-तत्त्वका सूचक विन्दु है। बिन्दुतत्त्वको परिच्छिन्न ( वेष्टित ) करनेवाली प्रकृति है। इसी अर्थको दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि पुमान्तत्त्वका लिङ्ग ( चिह्न ) बिन्दु है और नादतत्त्वका लिङ्ग ( चिह्न ) योनि है । अतः क्षरात्मक योनि-रूप नादसे आलिङ्गित अक्षर-तत्त्व ही शिवशक्तिकी अव्यक्तावस्थाका लिङ्ग ( अनुमापक ) है। ( पुरा-णोत्पत्ति-प्रसङ्ग ) निदान-माषामं विन्दुका निदान ( संकेत ) लिङ्ग है। नादका निदान (संकेत) योनि है। प्रकृति ही पीठ है, जीव लिङ्ग है। 'प्रकृतिस्तस्य पत्नी च पुरुषो लिङ्गसुच्यते' अथवा प्राण लिङ्ग है, अग्नि पीठ है। प्राण अथवा जीव दोनों ही दीपाकार हैं और प्रकृति एवं अग्निमें स्थित हैं । सूर्य ही ' ज्योतिर्छिङ्ग है। शिवछिङ्गका रहस्य एवं खरूप वताते हुए 'स्कन्दप्राण' ने यह कहा है-

अनादिमच्युतं दिव्यं प्रमाणातीतगोचरम् । अवश्चोध्वंगतं दिव्यं जीवास्यं देहसंस्थितम् ॥ हृद्यादि द्वादशान्तस्थं प्राणापानोदयास्तगम् । अग्राह्यमिन्द्रियात्मानं निष्कलं कालगं विभुम् ॥ स्वरादिन्यक्षनातीतं वर्णादिपरिवर्जितम् । जहंकारार्धरूपिणम् ॥ हृद्वपञ्चक्षोशमध्यस्थं शून्यरूपं निरक्षनम् । एनं सदाशिवं विद्वि प्रभासे (शरीरे) लिङ्गरूपिणम् ॥

इसका फिल्तार्थ यह है कि जो अनादि, अच्युतः दिन्यः, प्रमाणातीतः, सर्वत्रगः, हृदयसे लेकर हाद्दशान्तमें स्थितं है, प्राण-अपानके उदयास्तमें है, इन्द्रियाप्राह्मः, अवयवांसे रहितः, जो प्राणोंमें स्थित है, व्यापक है, स्वर और व्यञ्जन—इन दोनोंसे रहितः, वर्णोंसे रहितः, स्थूलादि अवस्थाओंसे रहितः, वाणीका अविषयः, जिसका आधा शरीर अहंकार है, वह सदाशिवः, जीवरूपसे हृदय-कमल्में निवास करता है। वही प्रभासक्षेत्रमें लिङ्ग-रूपसे विराजमान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति-रूप मेखलांसे वेष्टित परमात्मा ही लिङ्ग (जीवरूप अथवा प्राणरूप) से विवर्तित हो रहा है। खेद है कि विषय-कीट पामरोंको वेदसिद्ध निदान-विद्याद्वारा निर्दिष्ट नाद-विन्दुके यामलरूपके प्रतिमात्मक चिह्नमें प्राकृत लिङ्ग-योनिका भ्रान्तिमृलक आभास होता है! इसे उनके घोर अञ्चानः मानसिक विकार अथवा स्त्रेण-स्वभावके अतिरिक्त और क्या कहा जाय ?

# अष्टमूर्ति शिव

तिसन् ध्रुवे निस्तरङ्गे समापत्तिमुपागतः। संविदः सृष्टि-धर्मित्वादाद्यामेति तरङ्गिताम्॥ सैव मूर्तिरिति ख्याताः

(तन्त्रालेक)

उपर्युक्त श्लोकसे उपलब्ध होनेवाले अर्थके अनुसार मूर्ति-की परिमाधा यह है कि ध्रुव, निस्तरङ्ग ज्ञानमें तरङ्गोंकी परम्परा मूर्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि तत्त्वका सूक्ष्म अवस्थासे स्थूल अवस्थामें आ जाना ही मूर्ति है। यह इसकी मूर्ति है, ऐसा कहनेसे यह उसकी स्थूलानस्था है—यह बोध होता है। किसी भी तत्त्वको सदा-सर्वदा अव्यक्त (निराकार) और निर्गुण अवस्थामें मानना अज्ञान है। एक ही तत्त्व व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंको धारण करता रहता है। सूक्ष्म स्द्रतत्त्वका आठ प्रकारकी स्थूलावस्थाओंमें परिणत हो जाना ही उसकी आठ मूर्तियाँ हैं, जिनके अध्यात्म, अधिमूत, अधि-दैवतमें भिन्न-भिन्न कार्य हैं। स्द्रकी वक्ष्यमाण आठ मूर्तियोंके

नाम, स्थान तथा कार्योंका निर्देश 'ब्रह्माण्डपुराण' में इस प्रकार . किया गया है - १ रुद्रु २ भव, ३ शर्व, ४ ईशान, ५ पशु-पति ६ भीमः ७ उग्र, ८ महादेय-इनमेंसे प्रथम 'छ्ट्र' नामक. मूर्ति सूर्यमें प्रकाशरूपसे रहती है। इसी कारण उदय और अस्त होते हुए सूर्यका देखना निषिद्ध माना गया है । न्योंकि **ं**उस समक्ष्मी रक्तता सूर्यकी रुद्रताका चोतक है । द्वितीय 'भव' नामक मृति रूस-रूपसे जलमें रहती है । जल अथवा जलस्थ र्हेंद्रको 'भव' इस लिये कहते हैं कि उससे प्राणी उत्पन्न होते हैं और स्थिर रहते हैं। जलमें रुद्र-शक्तिके निवासके कारण ही उसमें मल-मूत्र त्याग करना निषिद्ध माना गया है। जलमें थूकने, नग्न-स्नान करने और मैथुनके निषेधका भी यही कारण है। जलमें मल-मूत्रादिके त्याग करनेसे जलस्य स्ट्रकी उग्रशक्तिके आधातसे इन्द्रियोंकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगती है । तृतीय शार्वं नामक मूर्ति भूमिमें काठिन्य (अस्थ ) रूपरें निवास करती है। भूमिगत रौद्री शक्तिके कारण ही कृष्ट ( खेती की हुई ) जमीन, मार्ग, स्वच्छाया तथा वृक्ष-तलमें मल-मूत्रका त्याग निषिद्ध माना गया है; क्योंकि इन स्थलोंमें भूमिख्य, रुद्रकी रुद्रता विशेषरूपसे रहती है, जिसके सम्बन्धसे इन्द्रिय-निर्वलता आना निश्चित है । चतुर्थ 'ईशान' नामक मूर्ति वायुमें प्राणापान आदि पञ्च-प्राणरूपसे रहती है, इसलिये प्रवान्त वायुकी निन्दा निषिद्ध है; क्योंकि वायुका वहन विश्व-हितार्थ है । पाँचवीं 'पशुपति' मूर्ति उष्णतारूपसे अग्निमें रहती है। अग्नि स्वयं पद्य ( प्रमेय ) एवं पद्युओं ( दृश्यवस्तुओं ) का रक्षक भी है, इसलिये वह अग्न्यात्मक रुद्र पशुपति कहलाता है। रुद्रके अग्निगत निवासके कारण ही अग्रिमें अमेध्य ( मलादि ) का जलाना, पाँव तपाना, अभिका उल्लङ्घन करना एवं उसे अपने नीचे रखना निषिद्ध माना यया है । यहाँ प्रसङ्गवशात् यह जान लेना भी अयुक्त न होगा कि अग्न्यु-पासक पारसियोंने शवको दग्ध न कैर गृधादि पक्षियोंके लिये छोड़नेकी जो प्रथा प्रचलित की है, उसके मूलमें अग्निको पवित्र रखनेका भाव ही निहित है। पर शव तो सोम हो जाता है, अतः आर्योंने उसके अन्तिमें होमनेको निषिद्ध नहीं माना । अग्निमें अमेध्य वस्तुको जलानेसे उसके परमाणु वायु-मण्डलको दूषित करते हैं। अग्निमें पाँव तपानेसे चक्षु-शिराएँ उम्र होंकर

\* उयन्तमस्तं यन्तं च वर्जथेद् दर्शने रिवम्। शश्च जायते यसात् शश्त् संतिष्ठते तु यत्॥ तसात् सूर्यं न वीक्षेत आयुष्कामः शुचिः सदा। - (ब्रह्माण्डपुराण) चक्षु-शक्तिको मन्द करती हैं । छठी भीम नामक मूर्ति आकाशमें सुपिर (छिद्र ) रूपसे रहती है । उसका सम्बन्ध हमारे शरीरस्थ छिद्रोंसे है, इसलिये असंवृत तथा खुले सिर मल्ब्याग करना निषिद्ध है। भोजन, जलपान, दायन एवं उच्छिष्ट पदार्थोंको मुक्ताकाशके नीचे न सेवन करनेके शास्त्रीय आदेशके मूलमें भी यही भावना है, कि ऐसा करनेवालेकी शक्तियोंको भीमात्मक रह कमजोर कर देता है। सातवीं 'उप्र' नामक मूर्ति सोमयागमें दीक्षित ब्राह्मणमें चैतन्यरूपसे रहती है, अतः दीक्षित ब्राह्मणकी निन्दा एवं उसके अपकर्मोंका कीर्तन निषिद्ध है। ऐसा करनेसे उसके सब पाप अपनेमें संक्रान्त हो जाते हैं; क्योंकि उस समय दीक्षित यजमान उग्र रहता है। आठवीं 'महादेव' नामक मृति संकल्यरूपसे चन्द्रमामें रहती है। सोमकी आत्मा ( ऋरीर ) ओषधियाँ हैं। अमावस्या-के दिन चन्द्रमा ओषिक्यों और प्राणियोंमें पूर्णरूपेण प्रवेश करता है, अतः उस दिन किसी भी प्राणीकी हिंसा और ब्रक्ष-का छेदन करना निषिद्ध है। अमावस्थाके दिन निषिद्ध दो बातोंको आचरणमें छेनेसे रुद्रकी अवज्ञाके दोषसे दूषित होकर शुभ संकल्पांके नष्ट होनेका भय वना रहेगा। अमावस्या-को दिन और रात्रिके रक्षक सूर्य-चन्द्रके दोनों प्रकाश एक होकर रहते हैं, इसलिये उस दिन संयम (ब्रह्मचर्य) से रहना चाहिये।

अध्यातममें रुद्रकी अष्ट-मृर्तियोंके कार्य नीचे लिखे प्रकारसे यताये गये हैं-पहली 'रुद्र' नामक मूर्ति आँखोंमें प्रकाशरूप है, जिससे प्रजा देखती है। दूसरी 'भव' नामक मूर्ति भुक्त-पीत अन्न-पान आदिसे देहका उपचय ( वृद्धि ) करती है । इसे 'स्वधा' कहा जाता है । तीसरी 'शर्व' नामक मूर्ति अध्यात्ममें स्थित (तेज ) अस्थिरूपसे सव वस्तुओंके धारणकी आधार-भूता है । यह आधारशक्ति ही भणेश' कहलाती है । चौथी 'ईशान' शक्ति प्राणापान-वृत्तिरूपसे प्राणियोंके शरीरमें स्थित है और वही प्राणियोंकी जीवनी शक्ति है। पाँचवीं 'पशुपति' मूर्ति उदरमें रहकर अशित-पीतको पचाती हैं, जिसे पाचकामि कहा जाता है । इसीका अपर नाम 'स्वाहा' है । छठी 'भीमा'मूर्ति देहमें छिद्रों की कारण है। वेदमें उसे 'दुरोदेवता" भी कहा गया है। सातवीं 'उग्रा' नामक मूर्ति जीवात्माओं के वितान भाव ( ऐश्वर्य ) में रहती है । आठवीं 'महादेव' मूर्ति, संकल्परूपसे प्राणिमात्रके मनमें रहती है । इस संकल्परूप चन्द्रमाके लिये ही 'नवो नवो भवति जायमानः' यह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि संकल्पोंके सदैव ही नवीन नवीन रूप बन्ते, रहते हैं।

अभिनश्गुप्तके मतमें रुद्रकी अष्ट मूर्तियाँ निम्नलिखित प्रकारोंसे हैं—आठ नाग, आठ दिगाज, आठ प्रह, आठ मेरव और आठ गणपति । 'लिङ्गपुराण'के मतमें अञ्यक्त (पुरुष) एवं प्रधान (प्रकृति) अथवा महत्तत्व, अहंकार और पञ्च तन्मात्राएँ—ये महादेवकी आठ मूर्तियाँ हैं। मतान्तरसे १ स्वयम्, २ आत्मा, ३ इन्द्र, ४ सूर्य, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ पृथिवी—इस प्रकार भी रुद्रकी अष्ट-मूर्तियाँ कही गयी हैं।

### रुद्रका इरि-हरात्मक रूप

जिस प्रकार रुद्रका अर्घनारीश्वर रूप प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उसका हरि-हर-रूप भी पुराणोंमें वर्णित है। इसके अर्घ (वाम ) भागमें हरि और अविशय अर्घ (दक्षिण ) भागमें हर हैं। दोनों-मिलकर एक-रूपसे प्रकट हो रहे हैं। 'वासुपुराण'का आवेदन है—

प्रकाशं चाप्रकाशं च जङ्गमं स्थावरं तथा। विश्वरूपमिदं सर्वं रहनारायणात्मकम्॥

अर्थात् यह विश्व हरि-हरात्मक है। इसिल्ये प्रतीकोपासना (अङ्गोपासना) के सिद्धान्तसे एकका उपासक ज्ञात-अज्ञात अवस्थाने दोनोंका उपासक है। वैदिक दाव्दोंमें यह विश्व हरि-हरात्मक है—इसका अर्थयह होता है कि विश्व अग्नीपोमा-त्मक है। 'सोमो वै विष्णुः' इस वैदिक वाक्यके अनुसार सोमतत्त्व नारायणात्मक एवं 'अग्निगैं रुद्धः' इस वेदवाणीके अनुसार अग्नितत्त्व रुद्धात्मक है। दोनोंका मिला हुआ रूप ही यह विश्व है—'अन्नीपोमात्मकं जगत्' (ग्रह्मारत)

#### कामदहन

कंदर्पों हर्पतनयो योऽसी कामो निगद्यते। स शंकरेण संदग्धो हानक्षत्वसुपागतः॥

( वायुपुराण )

अर्थात् हर्पपुत्र (कंदर्प) सबको गर्धमुक्त बना देता है। ज्ञानस्पी शंकरने उसे जला दिया। वह स्यूलस्पसे जल जानेपर भी सूक्ष्म वासनारूपसे प्राणिमात्रके हृदयमें रहता है। अतः निष्काम (हर्प-शोकर हेत) हो जाना ही काम-दहन है। ब्रह्माके शिरदेलेदका अभिप्राय वह है कि मानसामि ब्रह्माका पाँचवाँ सिर है, वह सस्वरूप है; उसका रजःसम्युक्त तमोगुणसे मृत्लिल हो जाना ही शिरदेलेद है—'मुमोह रजसा सस्वस्' (स्कन्दपुराण)।

# दक्ष-यज्ञ-विध्वंस

'वरहिपुराण'के अनुसार वोधाःमक रुद्रद्वारा यज्ञ '(प्राणलप-दक्ष ) के मुख्के (प्रजनन-हाक्ति ) का नाहा कर दिया लाना ही दक्ष-यज्ञ-विध्वंस हैं । वस्तुमें विद्यमान प्रजनन-हाक्ति ही दक्ष है । ज्ञानात्मक शिवकी पत्नी सती ( वृद्धि ) है । बुद्धि प्राणात्मक दक्षकी अन्यतम शक्ति है, अतः, वह दाक्षायणी कहलाती है । ज्ञान-रुद्र एवं वृद्धि ( सती ) के तिरस्कर्ता प्राण (दक्ष ) का यज्ञ ( कार्य ) विश्वके लिये अम्युदयात्मक न होकर नाहाक होता है । यह वायुपुराणोक्त अर्थ अध्यात्मपक्षका है । अन्य पुराणों में आधिरैयत तथा आधिमौतिक पक्षमें इसके तात्पर्यान्तर भी हैं; क्योंकि पुराणोंके उपाख्यान अनेक अभिप्रायोंको लिये हुए होते हैं ।

### मोहिनीपर मोह

'अग्निवें वरुणानीरभ्यकासयत्, तस्य तेजः परापतत्, तिद्धरण्यमभवत् । अग्नि वरुणानीरभ्यकामयन्त । ताः समभवन् । यद्मे रेतोऽसिच्यत, तद्धरितमभवत्, यद्पां तहजतम्, आपो वै वहणानीः' (कपिष्ठल-संहिता) । इन वैदिक वाक्योंका तात्पर्य यह है कि अग्नि ( रुद्र ) ने जल ( सोम ) की कामना की और वह उसके साथ मिल गया; मिलनेपर जलसे प्रतिमूर्च्छित अग्नि ( स्द्र ) देवता ( तत्त्व ) धातु-उपधातु-रूपमें परिणत हो गये । रुद्र ( अग्नि ) तत्त्वकी प्रधानता और वरुणानी ( मोहिनीरूप ) जलकी न्यूनतामें सुवर्ण वन जाता है । रुद्र-तत्त्वकी और वरुणानी-तत्त्वकी अधिकतामें रजत वन जाता है । लोहमें रुद्र-तत्त्वकी अत्यस्पता और वरुणानी-तस्त्रकी अत्यधिकता है। सोमसे अप्ति ( स्ट्र.) का मूच्छित ( मुन्ध ) हो जाना ही स्ट्रका मोहिनीपर आसक्त होकर पीछे दौड़ना है। मोहिनी नाम सुन्दर वस्तुका है। वेदमें स्त्री-रूप जलको सुन्दर कहा है। इस प्रकार वेदोक्त नैसर्गिक धातु-निर्माण-प्रक्रियाका वर्णन श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में मोहिनीकथाके रूपकसे किया गया है।

## आधुनिकोंका अज्ञान

वेदों, तन्त्रों और पुराणोंमें ऋषियोंके अभिप्रेत रुद्रतत्त्वके सम्बन्धमें प्रमाणोंके आधारसे यह चर्चा की गयी है। इस चर्चासे रुद्र देवताके विषयमें आधुनिकोंकी कल्पनाएँ कितनी भ्रान्तिम् कृक हैं, यह विदित्त हो जाता है। उन्होंने अपनी भ्रान्तिमूलक

कल्पनाओंके आघारसे यहाँतक कह डाला है कि 'कद्र, गणेश · आदि देवता अर्वैदिक होनेसे अनार्य-देवता हैं । आर्योने अनार्योसे जब . संघि की, बब उनके दैवताओंको अपने देवताओंमें मिलाकर उन्हें मान्य कर लिया। उन्होंने अपने अज्ञानमूलक भ्रमके कारण आयोंके इतिहास, तत्त्ववाद, सामाजिक व्यवस्था, देश ( वीसस्थान ) कैं।ल ( उद्गम-समय ) आदि-आदि सब विषयों में विपयांस उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बुँबि-अम उत्पक्ष हो जानेसे हम ऋषिप्रोक्त प्राचीन वैज्ञानिक, सांस्कृतिक मर्योदाओं से दूर होते जा रहे हैं। खेद है कि भारतकी वैज्ञानिक एवं संस्कार-सम्पन्न परम्पराके रहस्योंको न जाननेके कारण, उन लोगोंने संस्कृत भाषाके कतिपय शब्दोंका विचित्र, अघटित एवं गर्ह्य अर्थ करनेमें कुछ भी संकोध नहीं किया है। उनकी संकीर्ण दृष्टिमें 'नर्मदा' शब्द 'नृमेघा' का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ वे यह करते हैं कि नर-बिल देनिवाले नृमेधा मानव जहाँ रहते हों, वह नर्मदा है। इन बसेघा मनुष्योंसे वे रुद्रका सम्बन्ध भी जोड़ते हैं, जब कि संस्कृत भाषामें 'नर्मदा' का अर्थ होता है-श्चन-प्रवाहिनी नदी 'नर्मदां नदीवरां चिद्र्पां विशालाम्'— (वैखानसागम।)

पाश्चात्त्य विद्वान् एवं उनके शिष्य भारतीय विद्वानोंकी यह कल्पना भी नितान्त मिथ्या है कि 'कद्र कोई मनुष्यविध प्राणी था और वह महान् क्रूर था, उसीका वर्णन वैदिक ऋचाओं और पुराणोंमें है।' उनकी इस कल्पनाको—

क्षोणी रथो विधिर्यन्ता शरोऽहं (विष्णुः) सन्दरं धनुः। रथाङ्गे चापि चन्द्राकीं युद्धमस्य च त्रैपुरे॥

—यह स्रोक ही खण्डित कर रहा है, जिसका अर्थ यह है

कि, पृथिवी ही महादेवका रथ है, सार्थि ब्रह्मा है, शर भगवान्
विष्णु है, धनुष अग्नि ही है, चन्द्र और सूर्य ही रथके चक्र हैं।
यह युद्ध प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु-लोक-रूप अधिदेवत एवं
नाभि, हृदय और शिरोरूप आध्यात्मिक त्रैपुरोंमें होता रहता
है, जिसका फल उभयत्र सुर्ख-झान्ति है।

'निरुक्त' में रुद्रदेवताके इस घोर किंतु परिणाममें शान्त (शिव) रूपका निर्देश करते हुए 'यास्क'ने दो वैदिक ऋचाओंको उद्धृत किया है, जो इस प्रकार हैं—

१ इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधान्ने, अषाढाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय-भरता श्रणोतु नः। २ या ते दिशुद्वसृष्टा दिर्वस्परि क्ष्मया चर्ति परि सा वृणक्तु नः, सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीदिषः।

प्रथम ऋचामें 'इसा गिरः,' 'भरत श्रणोतु नः' ये पाँच पद स्पष्टार्थक हैं। अन्य पदोंकी व्याख्या यह है कि निण्ड, (अध्यातम ), ब्रह्माण्ड (अधिदैवत ) एवं भूत (आधि-भौतिक ) भेदसे त्रिविध विश्वमें तीन तन्त्र हैं। अर्थ-तन्त्र, प्राण-तन्त्र, ज्ञान-तन्त्र—इन तीनोंके क्रमशः रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा संचालक एवं अधिकारी हैं। इसलिये ब्रह्मसूत्रमें इन तीनों देवताओंको आधिकारिक देवता कहा गया है। इनमेंसे अर्थ-तन्त्रके संचालक रुद्र हैं और वे ही पदार्थोंके रक्षक होकर उन्हें नाशक शक्तियोंसे त्रिविध रीतियोंद्वारा बचाते हैं। बहुत-से पदार्थोंमेंसे नाशक शक्तियोंको निकालनेके रूपमें, बहुत-से पदार्थोंमेंसे नाशक शक्तियोंको निकालनेके रूपमें, बहुत-से पदार्थोंमेंसे नाशक शक्तियोंको नष्ट करनेके रूपमें, बहुत-से पदार्थों नश्लिकी त्रिविध रीतियों हैं।

मन्त्रमें प्रयुक्त 'स्थिरधन्वने' का अर्थ है कि रहकी धनुःशक्ति बड़ी प्रबृक है । धनुःशक्ति अस्त्र-शक्तियों (असन्शक्तियों ) में अन्यतम है। अस्त्र-शक्तिका रूप आदित्य-सदृश है, वह द्रव्यगत दोष-गणोंका उच्चाटन अथवा दाह करती है । 'परशुरामकल्पसूत्र' के अनुसार धनुःशक्ति मोहनरूपा भी है । वेदने देवताओंका धनुष आज्य-(तेज) वायु-विह- अहंकार-रूपात्मक माना है । अतः वेदोक्त धनुष-शङ्दके अर्थके अनुसार 'स्थिरधन्वने'का अर्थ यह हुआ कि रुद्रका प्रकाश-वायु-अग्नि-अहंकाररूप धनुष स्थिर तथा दृढ़-प्रकाश है और वही नाशक शक्तियोंके निरसनमें समर्थ हो सकता है ।

'क्षिप्रेषवं' का अर्थ यह है कि रुद्रकी वाणात्मिका-राक्ति क्षिप्र ( नाशक शक्तियोंको शीव दवानेवाली ) है। वेदने वाणशक्तिको अग्नि, वायु, सूर्य, अन्न, वर्षा, इन्द्रिय, शब्दादि विषय एवं क्रियाशक्ति आदि रूपोंमें, माना है। पञ्चरात्र' ने वाणात्मिका शक्तिको कुट्टनात्मक ( दोषापनोदक ) माना है ( कुट्टनं तु शरात्मना—पञ्चरात्र )। रुद्रदेव अपने वाणोंके द्वारा नाशक शक्तियोंका द्रावण, शोषण, वन्धन, मोहन एवं उन्मादन करते हुए उनका शासन करते हैं।

'तिरमायुधाय'का अर्थ है कि रुद्रकी आयुध-राक्ति बड़ी तीक्ष्ण है, इसलिये उन्हें 'तिरमायुध' कहा गया है। आयुध-राक्तिके शर, कुन्त, असि, मुद्गर, चक्र, पिट्टश, बज्र, शूब, ऋष्टि, शक्ति, इषु, चाप आदि कई भेद हैं। ये सब आयुध-शक्तिके रिश्मरूप हैं। तन्त्रोंका यह सिद्धान्त है कि देवता ही अपने अङ्ग, उपाङ्ग, आयुष एवं आकल्य—इन चार व्यूहें (विभागों) में परिणत हो जाती है। पिन्हक्त में प्यास्त का भी यही मत है कि 'आत्मैवैषां रथो भवति, आत्मा अखान, आत्मा अखान, आत्मा इववः, आत्मा सर्वन् , (जायादि) देवस्य देवस्य इति। इसका फलितार्थ यह होता है कि आत्मा (देवता) ही अपने रथ, वाइन, आयुष्म, इषु एवं पत्नी आदि ह्योमें परिणत हो जाती है। इस सिद्धान्तसे बदके जाप, वाण, आयुष्य आदि हरके रिक्मरूप हैं। इददेव अपनी बद्रताके मूर्तस्य चाप, वाण एवं आयुष्मात्मक शक्तियोंका नाश करते हैं। ओषि, वनस्पति, पुष्प एवं फल आदिके उत्पादनमें सहायक बनते हैं, अजोत्पादक और जीवनीय शक्तियोंका नाश करते हैं। ओर स्वयं अनिभृत रहकर नाशक शक्तियोंका नाश करते रहते हैं। ऐसे इद्रदेवसे स्तुतिद्वारा सम्बन्ध जोड़ना प्रथम मन्त्रका अभिप्राय है।

नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः ।
 नमो अस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तिरिक्षे येषां वात इषवः ।
 नमो अस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिन्यां येषामन्निषवः ।

इन आयुर्वेदिक श्रुतियोंके आधारपर इनसे पूर्व उपरिलिखित 'यां ते दिशुत् अवसृष्टा दिवश्परि' इस ऋचाका पह अर्थ होता है कि हे छद्र !'विकृत वर्षाः वासु और अज्ञसे उत्पन्न अतिसार, मन्दामि, शूल आदि रोगोंकी उत्पादक और विव्वंसक राक्तियोंके नाशके लिये आपके द्वीरा प्रयुक्त सहस्रों संरक्षक शक्तियाँ युलोक, अन्तरिक्ष और भूलोकमें घूमती रहती हैं है वे विश्वमें 'सर्वजनहितायः सर्वजनसुखाय' प्रमाणित हों — ऐसी कामना है। इस कामनाका मुली यह है कि विश्वमें रोगोंके मूल रुद्र, यम, वंरुण, निऋति—ये चार देवता हैं। विविध ज्वर, महामारी और उन्माद आदि रोग रद्र-जन्य हैं। मूर्च्छा, मृत्यु, अङ्ग-भङ्ग प्रभृति यम-जन्य हैं। संधिवात, शूल, पक्षाघात आदि वरुण-जन्य हैं । महाशोक, कलइ, दारिद्रय आदि व्याधियाँ निऋित-जन्य हैं । इन देवताओं में रुद्र प्रथम और मुख्य हैं। अतः उक्त व्याधियोंसे मुक्ति पानेकी कामना करते हुए रुद्र-देवतासे संम्बन्ध जोड़ना ही भ्या ते दिद्युत्' इस ऋग्वेदीय ऋचाका ध्येय है। हम भी इस वैदिक आदेशके पालनार्थ 'ॐ नमः शिवाय, शिवतराय' उचारण करते हुए इस लेखका समापन करते हैं।



## प्रलयंकरके प्रति

( लेखक--श्रीरसिकविहारी मंजुल, एम्० ए० ) नेति हे निरपेक्षित-नीतों नेति के कुसुमायुध-रिषु हे त्रिनेत्र, हे साधु-सहायक॥ स्जक विधाता, विष्णुरूप हो संस्रति-पालक। रुद्र-रूपसे विकट प्रलयके हो संचालक ॥ परम-ज्ञान-भंडार, भक्तिमय हे भूतेइवर । होता तुम्हारा ताण्डव-तुङ्ग-भयंकर ॥ तुम्हीं नित्य हो, तुम्हीं सत्य हो, हे जगदीइवर। नीलकण्ड ! तुमको प्रणाम शत-शत उर के कर॥ रुद्र-कृद्ध, द्स-यज्ञ-विध्वंस-विधायक । ब्रह्मचर्य-पद हे अखण्ड, हे ब्रह्म-सहायक॥ हे उदार योगीइवर े! हे उन्मुक्त शेषधर। दुग्ध-ताप-जग-मध्य तुम्हीं हो परम शान्तिकर॥ द्या करो, स्वीकार करो अन्तरतमके क्षमा करो, धो दो त्रिताप, हे पाप-ताप हर!॥ कृपादृष्टि कर दो, वर दो, हर लो दुख सत्वर। अखिल-अमर-कर-बन्ध देवाधिदेव

## शिव-महिमा

(केखक-महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी, वाचस्पति )

राकरकी अर्द्धाङ्गभूता भगवती पार्वती जिस समय अद्भुत तपस्यामें निरत थीं और उनके प्रेमकी परीक्षाके िक्ये स्वयं भगवान राकरने ब्रह्मचारीका वेष बनाकर उनके सामने अपनी ही मरपेट निन्दा की थीं, 'रांकर इतना दरिंद्र है कि उसे बस्त्रतक पहननेको नहीं मिलता, इसीसे 'दिगम्बर' कहलाता है। वह रमशानवासी है, उसका रूप ही भयंकर है', इत्यादि अनेकानेक दोष जब अपने-आपमें बताये थे, उस समय पार्वतीका उत्तर महाकिव कालिदासके शब्दोंमें यों अङ्कित हुआ है—

अर्थात् शिव परम दिद्र होकर भी सब सम्पत्तियों के उद्गमस्थान हैं, सब सम्पत्तियाँ वहींसे प्रकट होती हैं; वे इमशानवासी होकर भी तीनों लोकोंके नाथ हैं, भयानक रूपमें रहनेपर भी उनका नाम 'शिव' है। सत्य तो यह है कि पिनाकधारी भोलानाथका यथार्थ तत्त्व कोई जान ही नहीं पाया; वे क्या हैं और कैसे हैं—यह तत्त्व कोई नहीं जानता। यह भगवान् शंकरकी अत्यन्त अन्तरङ्ग, परमशक्ति भगवती पार्वतीकी राय है। इसी प्रकार बालब्रह्मचारी परमतत्त्वज्ञ भीष्मपितामहसे नीति, धर्म और मोक्षके सुक्ष्म-से-सूक्ष्म रहस्यका विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिरने जब शिव-महिमाके सम्बन्धमें प्रकन किया, तब वृद्ध पितामहने भी यही उत्तर दिया था—

अञ्चक्तोऽहं गुणान् वक्तुं महादेवस्य धीमतः। यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र हदयते॥

(महा० अनु० १४। ३)
'जो सबमें रहते हुए भी कहीं किसीको दिखायी नहीं
देते, उन महादेवके गुणोंका वर्णन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ
हूँ।' भैं असमर्थ हूँ' इतना ही कहकर भीष्मिपतामहको
संतोष नहीं हुआ; किंतु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कह
दिया कि मनुष्य-देह-धारी कोई भी महादेवकी महिमा नहीं
कह सकता—

को हि शक्तो गुणान् वक्तुं देवदेवस्य धीमतः। गर्भजन्मजरायुक्तो मर्त्यो मृत्युसमन्वितः॥

आगे भीष्मिपतामहने युधिष्ठिरको निराश होते देख यों वैर्य दिलाया कि 'इस सभामें साक्षात् विष्णुके अवतार भगवान् श्रीकृष्ण उपिष्टित हैं, वे शिवकी महिमा कह सकते हैं।' साथ ही खयं भगवान् श्रीकृष्णसे प्रार्थना की कि—'आप युधिष्ठिरको और सव ऋषि-मुनि आदिको शिवमहिमा मुना ।' भगवान् श्रीकृष्णने भी यहाँसे प्रारम्भ किया कि 'हिरण्यगर्भ', इन्द्र, महिष्ट्रें आदि भी शिव-तत्त्व जाननेमें असमर्थ हैं; मैं उनके कुछ गुणोंका ही व्याख्यान करता हूँ।' ऐसी स्थितिमें एक क्षुद्रातिक्षुद्र नरकीटका शिवमहिमाकी व्याख्याके लिये मुँह खोलना या लेखनी उठाना सर्वथा दुस्साइस एवं अनिधकार चेष्टा ही कही जा सकती है; किंतु इसका उत्तर श्रीपुष्पदन्ताचार्यने अपने मुप्रसिद्ध 'महिम्न:- स्तोत्र' के आरम्भेंमें ही दे दिया है—

सहिन्नः पारं ते परमिवदुषो यद्यसदृशी
स्तुतिर्व्वद्वाद्गीनामपि तद्वसञ्चाद्व्वयि गिरः।
अथावाच्यः सर्वः स्वमितपिरणामाविध गृणन्
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥

भ्यदि आपकी महिमाको पूर्णरूपसे बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्मादिकी भी वाणी रुक जायगी। कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा; क्योंकि आपकी महिमाका अन्त कोई जान ही नहीं सकता। अनन्तका अन्त केसे जाना जाय। तब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जिसने जितना समझ पाया है, उतना कह देनेका उसका अधिकार दूषित न ठहराया जाय, तो मुझ-जैसा तुच्छे पुरुष भी स्तुतिके छिये कमर क्यों न कसे। कुछ तो हम भी जानते ही हैं; जितना जानते हैं, उतना क्यों न कहें ?' आकाश अनन्त है— सृष्टिमें कोई भी पक्षी ऐसा नहीं, जो आकाशका अन्त पा छे। किंतु इसिछये वे उड़ना नहीं छोड़ते; प्रत्युत जिसके पक्षोंमें जितनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और कौआ अपनी शक्तिके अनुसार। यदि न उड़ें तो उनका पक्षि-जीवन अर्थ ही हो जाता कार करें पक्षी कहे ही कीन। इसी प्रकार अपनी

अपनी बुद्धिके अनुसार अनन्त श्चिवतत्त्वमें जितना समझ सकें, उतना समझना और जितना समझा है, उसके मननके लिये परस्पर कहना और सुनना मनुष्य-जीवनकी सफलताके लिये सबका आवश्यक कर्तव्य है। बस, उसी कर्तव्यकी आंशिक पूर्तिके लिये यह छोटा-सा लेख भी पाठकोंकी सेवामें समर्पित है।

### ईश्वर-निरूपण

शिव जगन्नियन्ता जगदीश्वर हैं '। ईश्वर और महेश्वर शिवके पर्याय शब्द हैं, शिवके ही नाम हैं—यह अमरकोष पढ़नेवाला भी जानता है। श्रुति भी यही कहती है—

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु-र्ष इसाँछोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यङ्जनाँस्तिष्टित संचुकोचान्तकाले संस्टन्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥

( इवेताश्वतर० ३ । २ )

प्क ही रह है, जो कि इन सब लोकोंको अपनी शिक्ति से बशमें रखता हैं। अतएव वह ईश्वर है। उसीकी सब उपासना करते हैं। वह सब लोकोंको उत्पन्नकर अन्तकालमें संहार भी करता है, वही सबके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित है। इत्यादि। अत्यव शिवतत्त्वका विचार या ईश्वर-तत्त्वका विचार एक ही बात है। ईश्वरका निरूपण वैदिक सिद्धान्तमें दो भागोंसे है—एक वैज्ञानिक भावसे अर्थात् व्यापकरूपसे, दूसरा उपासना-भावसे अर्थात् मनुष्यरूपमें। वैज्ञानिक रूपकी भी मनुष्याकार कल्पना होती है और अवताररूपसे मनुष्याकारधारी भीईश्वर होता है। इन दोनों रूपोंमें आश्चर्यजनक समानता होती है। अस्तु, वैज्ञानिक भावमें ईश्वरका जगत्के साथ छः प्रकारका सम्बन्ध शास्त्रमें बताया जाता है—(१) 'जैगिति ईश्वरः', (२) 'ईश्वरे' जगत्', (३) 'जगद् ईश्वर एव', (४) 'जगद् ईश्वरश्च शिन्नों', (५) 'ईश्वरें जगतोऽतिरि-

१-२. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

(गीता ६।३०)

३. मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय ।

(गीता ७।७)

४. परस्तसात्तु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात्सनातनः।

(गीता ८।२०)

५. नत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः।

(गीता ९।४)

च्यते, जगत्तु ईश्वरान्नातिरिच्यते<sup>7</sup>, (६) 'ईश्वर्<sup>°</sup>मेदेन अमेदेन वा अनिर्वचनीयं जगत् ।' [ (१) जगत्में ईश्वर है, (२) ईश्वरमें जगत् है, (३) जगत् ईश्वर ही है, (४) जगत् और ईश्वर भिन-भिन्न हैं—ईश्वर जगत्से परे हैं, (५) ईश्वर जगत्स भिन्न है, किंतुं जगत् ईश्वरसे भिन्न नहीं, (°६) जगत् अनिर्वचनीय है—भिन्न वा अभिन्न कुछ भी तहीं कहा . जा सकता । ] ये, सम्बन्ध देखनेमें परसारविरुंद्ध प्रतीत हीते हैं, किंतु विचारदृष्टिसे देखनेपर उपाद्गान-कारणके त्साथ कार्यके छहों प्रकारके सम्बन्ध ज्यवहारमें आर्ते हुए प्रतीत होते हैं। वस्त्रमें तन्तु हैं, तन्तुओंके आधारपर वस्त्र हैं; तन्तु ही पटरूपताको प्राप्त हो गये हैं; पट एक अतिरिक्त वस्तु ( अवयवी ) है जो तन्तुओंसे उत्पन्न हुआ है; तन्तुओंकी सत्ता स्वतन्त्र है—तन्तु पटसे पूर्व भी थे, आगे की रहेंगे और नहाँ पट उत्पन्न नहीं हुआ, वहाँ भी हैं, किंतु पट तन्तुओंसे स्वतन्त्र अपनी सत्ता नहीं रखता; कह नहीं सकते कि तन्तु और पट भिन्न-भिन्न हैं या एक हैं। यों छहों प्रकार-के व्यवहार लोकमें भी उपादान और उपादेयमें प्राप्त होते हैं। ईश्वरने अपनी इच्छासे स्वयं ही जगद्रूप धारण किया है—'एकोऽहं बहु स्याम् प्रजायेय'। वह जगत्का उपादान-कारण भी है और निमित्त-कारण भी, इसलिये उसके साथ जगत्के छहों प्रकारके सम्बन्धोंका होना युक्तियुक्त ही है। हाँ, तन्तु-पट आदिकी अपेक्षा इतनी विशेषता यहाँ समझने योग्य है कि ईश्वर चेतन है, अतः वह जगत्को अपनी इच्छासे रचकर शासकरूपसे भी उसके प्रत्येक अवयवमें प्रविष्ट हो रहा है-

तत् सङ्घा तदेवानुप्राविशत् । (श्रुति )

र्द्श्वर जगत्को बनाकर उसीमें अनुप्रविष्ट होता है।' निम्नाङ्कित श्रुति इस दूसरे रूपका ही वर्णन करती है; क्योंकि सृष्टिके अनन्तर प्रविष्ट होना इसमें बताया गया है—

प्तस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचनद्रमसौ विश्वतौ तिष्ठतः। (बृहदारण्यक उपनिषद्)

'हे गार्गि ! इस अक्षर पुरुषके शासन—नियन्त्रणमें सुर्थ और चन्द्रमा ठहरे हैं।'

भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । ( कठोपनिषद् )

६. नाइं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

(गीता ७। २५)

-- इत्यादि



'इसीके भयसे पवन चलता है। इसीके भयसे सूर्य उदय

· — इत्यादि श्रुति भी शासकरूपसे इसी प्रविष्ट रूपका वर्णन करती है। लकड़ी, पत्थर, बुक्ष आदि जितने पार्थिव पदार्थ हुम देखते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिसे दो प्रकारकी प्राणरूप अधि है एक वह जो उन पदार्थोंकी उत्पादिका ( उपादान-कारण ) है और दूसरी उनमें उत्पत्तिके अनन्तर प्रविष्ट हुई है। इन दोनोंका नाम वैदिक परिभाषामें क्रमसे 'चित्य' और 'चिते निधेय' है। जिसका चयन हुआ है, तह-पर-तहके क्रमसे जिसकी चुनाई होकर ये सब वस्तुएँ बनी हैं, वह 'चित्य' अग्नि है और वस्तु बन जानेपर समुदायपर जो प्राणशक्ति बैठकर उसे अपने खरूपमें रखती है, वह 'चिते निधेय' ( चुने हुएपर ठहरनेवाली ) कहाती है। इस प्राणशक्तिकी व्याप्ति उस स्थूल वस्तुकी सीमातक ही नहीं रहती, किंतु यह उसकी परिधिसे बाहर भी बहुत दूरतक व्यास रहती है। भिन्न-भिन्न वस्तुओंके आकारको हमारे नेत्रों-तक लाकर हमें दिखाना, फोटोग्राफीके आईनेमें वस्तुके आकारको ले आना उत्कट गरम या ठंढे पदार्थकी गर्मी या सर्दीका दूरतक प्रभाव होना, अत्यन्त प्रकाशमान पदार्थका दूरसे ही आँखोंको चौंधिया देना, इमलीके वृक्षके नीचे जाते ही वायुका प्रभाव हो जाना या नीमके वृक्षके नीचे सोने-बैठनेसे आरोग्य प्राप्त होना आदि शतशः इस दूसरी ( चिते निधेय ) प्राणशक्तिके ही कार्य हैं । वैदिक विज्ञान बहुत कुछ इसीपर निर्भर है। अस्तु, इसी प्रकार ईश्वर भी उपादान-रूपसे और शासकरूपसे—दोनों प्रकारसे सब जगत्में प्रविष्ट माना गया है। यों ईश्वरके तीन रूप हैं—सृष्ट, प्रविष्ट और विविक्त । जो जगत्का उपादान-कारण बना है -वह सुष्ट रूप कहा जाता है; जो उसका शासन, कर रहा है-वह प्रविष्ट रूप है और-

पादीऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ( पुरुषस्क )

'यह सम्पूर्ण भूतग्राम उस परमात्माका एक पाद हैं। रोष तीन पाद तो उसके अमृतरूपमें प्रकाशमान रहते हैं।'

विष्टभ्याहसिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ (गीता १०।४२)

'मैं सम्पूर्ण जगत्में एक अंशते व्याप्त होकर उसको भारण करता हुआ विराजमान हूँ।'—-इत्यादि श्रुति-स्मृतिद्वारा जो जाना जाता है, वह जगत्से असंस्पृष्ट ग्रुद्ध रूप ईश्वरका तीसरा 'विविक्त' रूप है; इन्हीं तीनोंको क्रमसे 'विश्व', 'विश्वचर' और 'विश्वातीत' नामोंसे भी कहा जाता है।

### पशुपति या प्रजापति

विश्वको 'सत्य' या 'प्रजापति' भी कहते हैं। उसमें तीन भाग हैं-आत्मा, प्राण और प्रजा या पशु । शैव दर्शनोंमें इन तत्त्वोंको 'पशुपति,' 'पाश' और 'पशु' कहा जाता है। निरूपणकी परिभाषा भिन्न-भिन्न होनेके कारण परस्पर थोड़ा-बहुत भेद हो जाता है; किंतु मूल-तत्त्व सब जगह एक ही रहते हैं, शब्दोंका ही भेद रहता है। कार्य-जगत् या जगत्-का वाह्य रूप 'पशु' नामसे कहा. जातां है, इसमें जड-चेतन दोनों नामोंसे कहे जानेवाले सभीका अन्तर्भाव हो जाता है। जीवभावमें रहता हुआ जीव भी 'पशु" श्रेणीमें ही आता है; क्योंकि जीवभाव उसका जगत्सम्बन्धी रूप है। इन सबका नियमन करनेवाला या उत्पन्न करनेवाला, सबका पिता, सबका स्वामी तथा आत्मा ईश्वर या पशुपति है; और वह जिन साधनोंसे इन्हें उत्पन्न करता है या वाँधकर वशमें रखता है, वे 'प्रकृति' या 'प्राण' पारा कहे जाते हैं। प्रकृति-पारा प्रजा या पशु आत्मासे सर्वथा पृथक नहीं कहे जा सकते-इस कारण तीनोंकी समष्टिका भी प्रजापित या पशुपित-नामसे निर्देश हुआ है। अस्तु, ये आत्मा और प्राण आदि शब्द सापेक्ष होनेके कारण भिन्न-भिन्न स्थानों में अपेक्षाकृत व्यवहारमें आते हैं। - किसी दृष्टिसे जो 'प्राण' है, दूसरी दृष्टिसे वह 'आत्मा' भी कहा जा सकता है। एक दृष्टिसे जिसे 'पशु' कह सकते हैं, दूसरी दृष्टिसे वह 'आत्मा' भी हो सकता है । जैसे श्रुति के सिद्धान्तमें इस सब जगत्का मूल तत्त्व एक है, वह सब नाम-रूपसे परे सब गुण-धर्मोंका मूल होनेके कारण उनसे रहित-स्वतन्त्र एक निर्विशेषतत्त्व है, जो मन और बुद्धिकी पहुँचसे बाहर है। यद्यपि गुण-धर्मसे रहित होनेके कारण उसका वाचक कोई शब्द नहीं हो सकता, तथापि व्यवहारके लिये उसे 'रस' नामसे पुकारते हैं---(रसो वै सः' (तैत्तिरीव श्रुति )। वह मुख्य 'आत्मा' है, सबका आत्मा होनेके कारण उसे 'परमात्मा' भी कह सकते हैं । यह निर्विकार होनेके कारण

१. यह विषय श्लीकृष्णावतारपर वैज्ञानिक दृष्टि' शीर्षक लेख-में कुछ विस्तारसे लिखा गया है—देखिये कल्याण 'श्लीकृष्णाङ्कका परिशिष्टाङ्क' पृ० ५२२। यहाँ आवश्यकतानुसार उसका स्परांश दिया जाता है। जगत्का कारण नहीं बन सकता; इसिल्ये जो उसकी आत्म-भूत 'शक्ति' सृष्टि, प्रलय और स्थितिके कारणरूपसे मानी जाती है, वह 'बल' या 'शक्ति' प्राणरूप है और इससे आगे उत्पन्न होनेवाले पुरुष, प्रकृति आदि सब 'पशु' हैं। यह एक हृष्टि हुई। यह निर्विशेष 'क्षर,' 'अक्षर' और 'अव्यय' तीनों पुरुषोंसे भी पर—उनका भी आत्मा है; यही शिवका मुख्य रूप 'परमशिव' है।

अद्दृष्टमञ्चवहार्यमग्राह्मसङ्क्षणमचिन्त्यमञ्चपदेश्यमेका-त्मग्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः। (माण्डून्योपनिषद् ७)

यह श्रुति निर्विशेष रूपका ही वर्णन करती है और उसे ही शिया कहती है। इस रूपकी उपासना नहीं हो सकती; क्योंकि यह मनमें नहीं आ सकता। 'नेति-नेति' कहकर श्रुति किसी प्रकार उसका परिचय कराती है, कर्म या उपासनासे उसका साक्षात् सम्बन्ध नहीं बन सकता; किंतु यह भी सिद्धान्त है कि लक्ष्य हमारा वही है। आगे उत्पन्न होनेवाले प्रतीकोंके द्वारा उसीकी उपासना की जाती है, मुख्य आत्मा वही है, वही प्राप्य मुख्य लक्ष्य है।

अव आगे चिलये । शक्तिसहित आत्मा या वलविशिष्ट रस परात्पर' कहलाता है । वल या शक्ति जब मायारूपसे प्रकट होकर अपरिच्छिन्न रसको परिच्छिन्न (सीमाबद्ध) कर लेती है, तब अव्यय पुरुषका प्रादुर्माव होता है । उसकी पाँच कलाएँ हैं—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक् । क्रमसे वलोंकी चिति होकर अक्षर पुरुष और आगे उसीसे क्षर पुरुष भी प्रकट हो जाता है । अब इस दशामें अव्यय पुरुष आत्मा,' अक्षर उसकी 'प्रकृति' या 'प्राण' और क्षर 'पशु' कहा जाता है । अर्थात् 'क्षर' रूप पशुके लिये 'अव्यय' पशुपति और अक्षर पाश है । या यों कहें कि अव्यय ईश्वर, अक्षर, प्रकृति और क्षर जगत है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें अव्यय पुरुषको ही 'ईश्वर' कहा गया है। नारायणोपनिषद्में भी अव्ययकी कलाओंका प्रतिसंचार (विपरीत) क्रमसे जन्यजनकभाव कहा गया है—

अलात् प्राणा भवन्ति भृतानाम्, प्राणैर्मनो मनसश्च त्रिज्ञानम्, विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः स या एष पुरुषः पञ्चर्याः, पञ्चातमा, येन सर्वमिष् प्रोतस् ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युसुपयाति विद्वान् । (नागयणोपनिपद् ७९)

ंइन पाँचों कलाओंके अधिष्ठातीरूपसे भूगवान् शंकरके पाँच रूपं माने जाते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न ध्यान तन्त्र-प्रन्थोंमें प्रसिद्ध हैं । आनन्दमय रूपकी 'मृत्युंजय' नामसे विपासनी होती है; क्योंकि 'रस' स्वयं आनन्दरूप है-'रस' होयायं ल्लां अवितं ( श्रुति ) । और बल, जिसका दूतरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्दका तिरोधान करता है। मृत्यु (बल ) पर जय करनेसे, मनसे हटा देनेसे आनन्द प्रकट होता है, वा यों कहिये कि आनन्द ही मृत्युका जय करकें प्रकट हुआ करता है । इसल्यि आनन्द 'मृत्युंजय' है। दूसरी कला विज्ञानमय शंकरमूर्तिकी 'दक्षिणामूर्ति' नामसे उपासना प्रसिद्ध है । 'विज्ञान' बुद्धिका नाम है, उसका घन 'सूर्यमण्डल' है, सूर्यमण्डलसे ही विज्ञान सौर-जगत्के सब प्राणियोंको प्राप्त होता है । सूर्य सौर-जगत्के केन्द्रमें स्थित है वृत्त ( मण्डल ) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है । यह वृत्तकी परिभाषा है, अतः विज्ञान उत्तरसे दक्षिणको आने-वाला सिद्ध हुआ । इसी कारण विज्ञानमय मृर्ति 'दक्षिणामृर्ति' कही जाती है। 'वर्णमातृका' पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञानका आधार वर्णमातृका है । इसके स्पष्टीकरणकी सम्भवतः आवश्यकता न होगी । ये दोनों (मृत्युंजय और दक्षिणामूर्ति ) प्रकाश-प्रधान होनेके कारण क्वेतवर्ण माने जाते हैं। तीसरी मनोमय ( अन्यय पुरुष ) की कलाका अधिष्ठाता 'कामेश्वर' शिव है । मन कामप्रधान है-

कामस्तद्ग्रे समवर्तताधि समसो रेतः प्रथमं तदासीत्। (श्रुति)

इस कारण इसका 'कामेश्वर' नाम है और मनके धर्म अनुरागका वर्ण 'रक्त' माना जाता है, इसिलये यह, कामेश्वर-मृतिं तन्त्रोंमें रक्तवर्ण मानी गयी है। पञ्चप्रेतपर्यङ्कपर शक्तिके साथ विराजमान इस कामेश्वरमूर्तिकी उपासना तान्त्रिकोंमें प्रसिद्ध है। चौथी कला 'प्राणमय मूर्ति' 'पशुपति', 'नीललोहित' आदि नामोंसे उपासित होती है। यह पञ्चमुखी मूर्ति है। आत्मा-पशुपति प्राणरूप पाशके द्वारा विकाररूप पशुओंका नियमन करता है—यह इम पूर्व कह चुके हैं, अतः प्राणमय मूर्तिको ही 'पशुपति'कहना युक्तियुक्त है। प्राण वैदिक परिभाषामें दो प्रकारका है—एक आग्रेय, दूरारा सौम्य। अग्निका वर्ण लोहित—



सुनहरी और सोमका नील या कृष्ण माना गया है। 'यदमें रोहितं इक्ष्म,' 'तेजसस्तद्पम्', 'यच्छुक्के तद्याम्', 'यत्कृष्णं तद्वस्य' (इन्दोध्योपनिषद् ६ प्रपा० ४ खं०) ( सोम ही अब होता है, इस कारण यहाँ अन शब्दसे सोमका निर्देश हुआ है)। इसीलिये यह मूर्ति 'नीललोहित कुमार' नामसे प्रसिद्ध है। इन दोनों रूपों के सम्मिश्रणसे पाँच रूप बनते हैं— इसलिये पाँच वर्णके पाँच मुखोंका ध्यान एस मूर्तिका ध्यान कहाँ ग्या है—

सुक्तापीतपयोदमौक्तिकज्ञवावणस्त्रे प्रश्निः प्रश्निमः स्यक्षेरिश्चतमीशमिनदुसुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रमम् । शूळं टक्ककृपाणवज्रदहनान्नागेन्द्रघण्टाङ्कृशान् पाशं भीतिहरं द्धानममिताकल्पोऽज्वलाङ्गं भजे ॥

सोम ( कुष्णवर्ण ) पर जब अग्नि ( लोहित ) आरूढ़ हो तो धूमल रक्त होता है और अग्निपर सोम आरूढ़ हो तो पीत-रूप हो जाता है । सोम और अग्निकी मात्राके तारतम्यसे और भी—मोतिया, बैंगनी, हरित आदि रूप वनते हैं । अस्तु, यहाँ इस विषयका विस्तार करनेसे प्रकरण-विच्छेदका भय है, इसल्ये उक्त शिव-मूर्तिके ध्यानपर विशेष वक्तव्य यथास्थान उपस्थित किया जायगा । इस पञ्चमुख मूर्तिका एक मुख सबके ऊपर है और चार मुख चारों दिशाओंमें । ऊर्ध्वमुख ईशान नामसे, पूर्वमुख तत्पुरुष नामसे, दक्षिण अघोर नामसे, उत्तर वामदेव नामसे और पश्चिम सद्योजात नामसे पूजा जाता है। अवसर हुआ तो इन वातोंका स्पष्टीकरण मूर्तिनिरूपणमें करेंगे। पाँचवीं कला वाड्ययमूर्ति 'भूतेश' नामसे उपास्य है । वाक, अज और भूत —थै शब्द-एक ही अर्थके बोधक हैं। ये ही 'भूतेश' शिव अष्टमूर्ति-माने जाते हैं, इस सम्बन्धमें भी आगे बहुत कुछ वक्तव्य होगा।

यह अब्यय पुरुष सर्वात्माः सर्वाधारः सबका आयतन है। आगे जो दूसरे प्रकारसे शिवमूर्तियाँ कही जायँगीः वे भी इससे पृथक् कभी नहीं हो सकतीं , सब इसीका विस्तार है।

हाँ, तो यह बताया जाँ चुका है कि तीनों पुरुशोंका प्रादुर्भाव होनेपर अव्यय पुरुष आत्मा या पशुपति, अक्षर पुरुष प्राण या पाश और क्षर पुरुष विकार या पशु समझा जाता है— यह दूसरी दृष्टि हुई । अब क्षर पुरुषके प्रथम विकार—प्राण, अप, बाक, अन्नाद और अन—ये पाँच जब प्रादुर्भृत होते हैं तब अव्यय पुरुष आत्मा, अक्षर और क्षर—दोनों उसकी परा और अपरा-प्रकृति या प्राण और प्राण, अप आदि पाँचों

विकार कहे जाते हैं; इन्होंको इस दृष्टिसे पशुपति, पाश और पद्म कहा जाता है। आगे जब कमसे प्राण आदि पाँची तत्त्व परस्पर पञ्चीकरणके द्वारा आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक रूपोंमें विस्तृत होते हैं और आधिदैविक रूपमें इनके स्वैयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा; आध्यौत्मिक • रूपमें अव्यक्त, महान् विज्ञान, प्रज्ञान और शरीर एवं। आधिभौतिक रूपमें गुहा ( सत्य यां आकाश ) अप् ज्योति, रस और अमृत—ये नाम पड़ते हैं, तब अव्यय, अक्षर और क्षर-ये तीनों 'पुरुष' 'आत्मा' या 'पशुपति', प्राण आदि पाँचों पूर्वोक्त 'प्रकृति' 'प्राण' या 'पादा' और ये आधिदैविक आदि सब रूप 'विकार' या 'पशु' कहे जाते हैं। आधिदैविक आदि रूपोंमें भी पुरुष और प्रकृतिसे अनुगत खयम्भू और परमेष्ठीका एक सम्मुग्धरूप अपद्यपति', सूर्य और चन्द्रमा 'पादा' और पृथ्वी 'पशु' कहे जाते हैं । यों ही सौर-जगत्की दृष्टिसे सूर्य पञ्चपति ( औत्मा ), सूर्यरिंग पाश और पृथ्वी, चन्द्रमा आदि पशु होते हैं । आगे इन पाँचों मण्डलोंमें जो-जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनकी दृष्टिसे ये मण्डल पशुपति और वे जन्य पदार्थ पश्च समझे जाते हैं-जैसे पृथ्वीमें उत्पन्न होनेवाले ओषधि, पार्थिव शरीर आदिके लिये पृथ्वी ही 'पशुपति' है, पृथ्वीका आकर्षण पारा है और वे ओषधि आदि पशु हैं। आगे अभिके भेदों में भी पाँच प्रकारके पशुओंका उल्लेख होगा और नियन्ता ईश्वरके प्रकरणमें 'ऋत' पदार्थोंको 'पशु' कहा जायगा-वहाँ 'पश्चपति' भी भिन्न-भिन्न होंगे । यों ही दृष्टिभेदसे नाब्द-व्यवहारमें भेद होता जायगा । नियामकको ईश्वर, आत्मा या पश्चपति, नियम्यको विकार या पशु और जिसके द्वारा नियमन हो; उसे प्राण या पाश कहा जाता है; किंतु यह स्मेरण रहे कि ये सब पढार्थ वैदिक सिद्धान्तमें एक ही मूलतत्त्वके भिन्न-भिन्न रूप हैं, इसलिये अनेकेश्वरवादका वैदिक दृष्टिमें कोई प्रसङ्ग नहीं आता । अव्यय पुरुषकी भावनासे ही हम भिन्न-भिन्न रूपोंकी उपासना किया करते हैं, अधिकारके अनुसार उपास्यरूपमें भेद होता है; किंतु लक्ष्य एक है, उसमें किसीका भेद नहीं। आगे इसका कुछ स्पष्टीकरण सुनिये—

# अक्षर पुरुष और महेश्वर

पूर्व कह चुके हैं कि अव्यय पुरुष सबका आलम्बन है,

थे पाँचों ब्रह्माण्डके अधिष्ठानमण्डल हैं, इन्हें ही 'सप्तलोक'
 कहा जाता है । देखों श्रीकृष्णाङ्कका परिशिष्टाङ्क पृ० ५९४-६२५।

किंतु वह कार्य और कारण दोनोंसे अतीत है। वह न जगत् है न जगत्कर्ता; हाँ, जगत् और जगत्कर्ता दोनोंका आलम्बन अवस्य है—

न तस्य कार्षं करणं च विद्यते । (अति ) तस्य कतौरमपि मां विद्धायकर्तारमध्ययम् । मतस्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ न च मतस्थानि भूतानि । (गीता )

—इत्यादि विचित्र भावोंसे श्रुति-स्मृतिमें उसका वर्णन मिलता है । जब बलोंकी प्रन्थि होकर बलप्रघान अक्षर पुरुषका प्रादुर्भाव होता है, तब जगत्की सृष्टिका उपक्रम होता है । अतः सृष्टि-कर्ता ईश्वर 'अञ्चर' पुरुषको ही कहते हैं । यह सदा स्मरण रखना आवश्यक है कि अन्ययः अक्षर और क्षर—ये तीनों पुरुष कभी पृथक्-पृथक् नहीं रहते । जीहाँ क्षर है, वहाँ अक्षर और अन्यय भी अवस्य है। अक्षर भी बिना अर्व्ययके निरालम्ब कभी नहीं रहता । विशिष्टरूप एक है और वही उपलब्ध होता है, अपेक्षाकृत दृष्टिमेदसे तीनों पुरुषोंका विभाग है । अस्तु, अक्षर पुरुष जो कि जगत्का निमित्तकारण है, ईश्वर है। वह बलप्रधान है; बलका नाम शक्ति, प्राण या क्रिया भी है ! सोता हुआ बल इक्ति-नामसे, जागकर कार्य करनेको उद्यत होनेपर प्राण-नामसे और कार्यरूपमें परिणत होनेपर क्रिया-नामसे पुकारा जाता है। इक्तिका बल तीन प्रकारसे सब पदार्थोंमें लक्षित होता है-गति, आगति और प्रतिष्ठा ! प्रत्येक पदार्थमेंसे प्रतिक्षण प्राणोंकी गति या उत्करित होती रहती है। किंतु केवल उत्क्रान्ति ही हो तो सब पदार्थोंका प्रतिक्षण समूल नाश हो जाय; इसलिये जैसे गति है वैसे आगति (आमद) भी है। जगत्के सब पदार्थ प्रतिक्षण लेते और देते रहते हैं, इसी व्यवहारको दार्शनिक परिभाषामें 'आदान' और 'विसर्ग' कहते हैं । सूर्यमण्डलमें आदान और विसर्ग स्फुटरूपसे हमें दिखायी देते हैं। सूर्य अपनी किरणोंसे सब पदार्थोंको ताप देता है। ओषधि आदिका परिपाक करनेमें अपनी शक्ति लगाता है और चारों ओरसे जल, रस या सोमको लेता भी रहता है। न केवल सूर्य, किंतु पृथिवी भी अपना बल पार्थिव पदार्थोंको देती रहती है और आकर्षणद्वारा उनमेंसे कुछ लेती भी रहती है। किसी भी पदार्थमें आदान-विसर्ग न हों) तो वह कभी परिवर्तित न हो, पुराना न पड़े, सदा एकरूप रहे; किंतु एक रूपमें कोई भी पदार्थ रहता नहीं, इससे सबमें आदान और विसर्गका होना सिद्ध है। जब आदान अधिक होता है और विसर्ग न्यून, तब सब पदार्थ बढ़ते हैं, बाल्यावस्थासे यवावस्थामें, जाते हैं और इसके विपरीत आदानकी अपेक्षा

विसर्ग जब अधिक होता है, तब घटनेकी बारी आती है; इससे ही जरा ( बृद्धावस्था ) आती है । थों आदान और विसर्गके द्वारा परिवर्तन होता रहनेपर नी पदार्थमें जो सत्ता-स्थिरता-एकल्पता प्रतीत होती है, उससे तीसरा प्रतिष्ठा-बल भी स्वीकार करना पड़ता है। बौद्ध दर्शनमें केवल आदान-विसर्ग हो याने जाते हैं - इससे वहाँ प्रत्येक पदार्थको श्राणिक, कहा गना है; किंतु इस क्षणिकताको उच्छृङ्खल मान लेनेपर व्यवहारका लोप हो जायगा। 'स एवायम्' ( यह वस्तु बही है )—्यह प्रत्यभिज्ञा सबको होती है और इसीके आधारपर सार जगत्का व्यवहार चलता है। एक कुम्हार बड़े परिश्रमसे बड़ा पड़ा घड़ा बनाता है और इंजीनियर बड़े कला-कौशलसे मशीन ° बनाता है । अपना बनाया घड़ा और अपनी बनायी मधीन एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगी—ऐसी सम्भावना इन्हें हो तो ये कभी बुद्धि और शरीरका श्रम न करें । इसारे बोये आमके बीजसे एक वृक्ष लगेगा और वह चिरस्थायी होकर फल देता रहेगा, ऐसा विश्वास न हो तो कोई भी चतुर माली सुयोग्य स्थानमें वृक्ष लगाकर उसे सींचनेका प्रयास न करे। यह एक विषयान्तर है, विस्तारकी आवश्यकता नहीं । ऐसी बहुत सी युक्तियोंसे क्षणिकवादका निराकरण करके वैदिक दर्शनमें प्रतिष्ठा-बल भी माना जाता है। बलकी इन तीनों अवस्थाओं के अधिष्ठाता अक्षर पुरुषके भी तींन रूप हैं—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र । प्रतिष्ठा-बलका अधिष्ठाता ब्रह्मा है, आदानका विष्णु और विसर्ग या उल्क्रान्तिका इन्द्र । ये तीनौं ईश्वरके रूप हैं । वारह आदित्योंमें जो विष्णु और इन्द्र हैं या अन्तरिक्षके देवता जो इन्द्र हैं, वे देवतारूप इन्द्र या विष्णु आगे उत्पन्न होनेवाले हैं। उनको और इनको एक न समझ लिया जाय। अस्तु, इन तीनोंकी स्थिति स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा या इन मण्डलोंसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थोंके केन्द्र या हृदयमें रहती है, अथवा यों कहिये कि ये ही तीनों इन सब मण्डलोंको या इनके आध्यात्मिक और आधिभौतिक ( पूर्वोक्त ) रूपोंको बनाकर उनमें विराजमान होते हैं। ऋग्वेद-संहिता म० ६ अ०६ का ६९ सूक्त इन्द्र और विष्णुका सूक्त है, उसका सूक्ष्मदृष्टिसे मनन करनेपर यह तत्त्व स्फुट होता है । उसका अन्तिम मन्त्र है-

उमा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्च नैनोः। इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां श्रेष्ठा सहस्रं वि तहेरयेथाम्॥

इसका अर्थ है कि इंदं और विष्णु दोनों ही विजय करने-वाले हैं, वे कभी नहीं हारते और इन दोनोंमें भी कोई एक नहीं हारता । थे दोनों स्पर्का ( युद्ध ) करते रहते हैं और इसीसे तीन प्रकारके 'सहस्र' को प्रेरित करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ६।१५ में इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए तीन प्रकारके (सहस्र का अर्थ छोकसहस्र, वेदसहस्र और वाक-सहस्र किया है। लोक, वेद और वाक ही अक्षर पुरुषसे निकलकर सब संसारके उपादान-कारण होते हैं। यह वैदिक विज्ञानका एक जटिल विषय है, इस छोटे-से लेखमें इस विषय-पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जिन सजनोंको इस विषयको जाननेकी अभिरुचि हो, वे इसका स्पष्टीकरण गुरुवर श्री ६ मधुसूदन झा विद्यावाचस्पति महानुभावके 'ब्रह्मविज्ञानं' का 'संशयो केंद्रेदवाद', 'अहोरात्रवाद' या 'सिद्धान्तवाद' पढें। अस्तु, शतपथर्वौद्याण, काण्ड ११, अ० १ ब्रा० ६ में भी क्षर और अक्षर पुरुषकी कलाओंका निरूपण प्राप्त होता है । अन्यान्य स्थानोंमें भी इनका निरूपण ब्राह्मणोंमें बहुधा हुआ है।

उत्झान्ति और आगतिके साथ जब प्रतिष्ठा-बलका सम्बन्ध होता है, तब क्रमसे अग्नि और सोम नामकी दो कलाएँ और प्रकट हो जाती हैं। यहाँ भी यह स्मरण रहे कि जिसे हम 'अग्नि' कहते हैं, वह भौतिक अग्नि तथा रसरूप सोम अभी बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाले हैं। ये अग्नि और सोम अक्षर पुरुषके केवल शक्तिविशेष हैं, इन्हें भीटर' न समझा जाय। बाह्य गतिशील (भीतरसे बाहरको जानेवाली) प्राणशक्तिको अग्नि और अन्तर्गतिशील (बाह्रसे भीतरकी ओर जानेवाली) प्राणशक्तिको सोम कहा जाता है। अग्नि विकासशील है और सोम संक्रोचशील । अमि प्रसरणशील (फैलनेवाला ) है, तो सोम आकुञ्चनशील ( सिकुड़नेवाला )। अग्नि विरलभाव (पतलापन) करनेवाला है, त्मे सोम घनीभाव (ठोसपन, मोटापन ) करनेवाला । किसी भी वस्तुका विकास वा प्रसरण होते-होते 'जब अन्तिम सीमापर पहुँच जाता है—जहाँ आगे विकास सम्भव ही न हो। प्रत्येक अवयव विशकलित ( पृथक्-पृथक ) हो चुका हो, तव फ़िर स्वभावतः संकोचन आरम्भ हो जाता है, इसलिये वैज्ञानिक प्रक्रियामें ऐसा समझा गया है कि अग्नि ही सोम बन जाता है और सोम फिर अग्निमें गिरते ही अग्निरूप हो जाता है। इन्हीं विकास और संकोचनके परिणाम-

१. ये सब प्रन्थ संस्कृतभाषामें पद्मबद्ध हैं। आदिके दो भाग
 प्रकाशित हो चुके हैं।

रूपमें पिण्डों (सूर्य, पृथिवी और गोलों) की उत्पत्ति होती है और उन पिण्डोंमें भी ये ही अग्नि और सोम वरावर येश करते रहते हैं। यो अक्षर पुरुषकी पाँच कलाएँ सिद्ध हुईं—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम । इनमें आदिके तीन अन्तश्चर, अन्तर्यामी या हुए (केन्द्रमें रहनेवाले) और आगेके दोनों अग्नि और सोम वहिश्चर (पिण्डमें व्याप्त रहनेवाले) या सूत्रात्मकरूप हैं।

आदिके तीन रूपोंमें प्रतिष्ठा-वर्ल-ब्रह्मा और आदान-बल-विष्णुको बाहर जानेका अवसर नहीं आता, ये केन्द्रमें ही अपना-अपना कार्य करते हैं; किंतु उत्क्रान्ति-बल-इन्द्र केन्द्रमें रहता हुआ भी केन्द्रस्थ शक्तिको बाहर फेंकनेवाला है, इसलिये वह स्वयं भी उत्क्रान्त होता है अर्थात् बाहर जाता है। बाहर जानेपर अग्नि और सोमके साथ भी उसका योग होता है। अथवा सूक्ष्म दृष्टिसे यों कहो कि अग्नि और सोमका प्रादुर्भाव उल्कान्तिके कारण ही है, अतः वे दोनों इन्द्रके ही रूपान्तर हैं। वस, इन्द्र, अग्नि और सोम-इन तीनों सम्मिलित शक्तियोंका नाम 'महेश्वर' या 'शिव' है। अक्षर पुरुष ही जगत्कर्ता ईश्वर कहाता है, यह कह चुके हैं। उसकी प्रत्येक कला भी 'ईश्वर' है; किंतु तीन कलाएँ जहाँ सम्मिलित हों, उस रूपको महत्त्वके कारण 'महेश्वर' कहा जाता है। इसीलिये भगवान शंकर 'त्रिनेत्र' हैं, वे तीन वलोंके 'नेता' हैं । श्रुतिमें भी उनका नाम 'व्यम्बक' है और पुराणादिमें तो स्पष्ट ही उनके तीन नेत्रोंके नाम वताये गये हैं---

वन्दे सूर्यशाङ्कविह्ननयनम् । सूर्यमण्डल 'इन्द्रप्रधान' है— यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी। ( श्रुति )

'जैसे पृथिवीके गर्भमें अग्नि है, वैसे सूर्यमण्डलके गर्भमें इन्द्र है।'

चन्द्रमाका 'सोम' मण्डल होना प्रसिद्ध ही है और अग्नि तो अग्नि है ही; यों इन्द्र, अग्नि और सोम—तीनोंकी समष्टिका महेश्वर होना स्पष्ट बताया जाता है । यद्यपि हम कह चुके हैं कि अक्षरकी कलाएँ शक्तिरूप हैं—प्रत्यक्ष-दृश्य भौतिक अग्नि, सोम, सूर्य आदिसे वे बहुत परे हैं; किंतु उन अदृश्य शक्तियोंका परिचय शास्त्रमें हमें इन सूर्य आदिके द्वारा ही देता

१. यज्ञकी व्याख्याकें लिये देखो कत्याण श्रीकृष्णाङ्गका परिशिष्टाङ्क' पृष्ठ ५२१।

है। यदि ऐसा न किया जाय तो उन अदृश्य शक्तियोंका शान ही मनुष्योंको कैसे हो। ईश्वरकी उपासना प्रकृतिको या जगत्को आलम्बन या प्रतीक बनाकर ही की जाती है। इन सूर्य-पृथिवी आदि मण्डलोंकी परिचालिका भी तो वही अक्षरशक्ति है, इन्हींमें कार्य करती हुई उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें हीं उसकी दृष्टि स्वकर उपासना करते हैं। यही क्यों, वह शक्ति भी तो इन्हीं पाशोंके द्वारा हमारा सबका नियमन करती है। इसल्ये भगवान् शिव इन तीनों नेत्रोंसे सब जगत्को देखते हैं, या सब जगत् इनके द्वारा उन्हें देखता है (नेत्रोंसे ही मनुष्यका भाव पहचाना जाता है)। किसी भी प्रकारसे उलट-पुलटकर समझ लीजिये, वैज्ञानिक भाषामें सब तरह कहा जा सकता है।

तीन बलोंकी समृष्टि होनेके कारण तीनोंके धर्म शिवमें व्यवहृत होते हैं । इन्द्र उत्क्रान्ति ( विसर्ग ) वलका अधिष्ठाता है और उत्क्रान्तिसे ही वस्तुका विनाश होता है। जब आसदसे व्यय अधिक हो, शनै:-शनै: जीर्ण होकर प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपको खो देता है, इसी दृष्टिसे महेश्वरको 'संहारक' या 'प्रलयकर्ता' कहा जाता है। आदानसे (विहरसे खुराक लेनेसे) वस्तुका पालन होता है और आदान ही यज्ञ है, इसलिये विष्णुको पालक वा यज्ञरूप और प्रतिष्ठासे ही वस्तुका स्वरूप वनता है, इसल्यि ब्रह्माको 'उत्पादक' कहा जाता है; किंतु यह सब अपेक्षाकृत है । एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे 'उत्क्रान्ति' कहते हैं। दूसरी वस्तुके लिये वही 'प्रतिष्ठा' या 'आगति' ( आदान ) हो जाती है। जैसे दीपशिखा उत्क्रान्त हुई, उससे कजलकी प्रतिष्ठा ( नन्म ) हो गयी । समुद्रसे जलकी उत्क्रान्ति हुई-उससे मेवका जन्म हो गया । सूर्यमण्डलसे किरणोंकी उल्क्रान्ति हुई; इससे पृथिवी या पार्थिव ओपिव आदिका पालन होता है। सूर्यसे प्रकाश उल्कान्त हुआ, उससे चन्द्रमण्डल प्रकाशित या पालित हो गया । सूर्यने रसका आदान किया, इससे जलका सरोवर सूख गया । यही न्याय सृष्टि और प्रलयमें भी चलता है। स्वयम्भू आदि मण्डलेंसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति होकर परमेष्ठी, सूर्य आदि नये नये मण्डल वनते हैं; सूर्यसे पृथिवी बनती है और वह इसकी शक्तियोंको अपनेमें छे छेता है, तो यह छीन हो जाती है। तालर्य यह कि एकका आदान दूसरेकी हिंग्से विसर्ग और एकका विसर्ग दूसरेकी दृष्टिसे आदान कहा जा सक्ता है । एकका विनाश दूसरेका उत्पादक है । वीज नष्ट हुआ, अङ्करने जन्म लिया; इसलिये आदीन और विसर्गमें ही प्रतिष्ठी भी अनुगत है। इसी विचारसे स्पष्ट कहा जाता है कि-

## एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर धुरुषके तो तीन रूप हैं, एक ही शक्तिके ती तीम व्यापार हैं कहिष्टमात्रका भेद है। एक ही बिन्दुपर तीनों शक्तियाँ रहती हैं; किंतु कार्यवश कमी भिन्न-भिन्न स्थान भी प्रहंण कर लेती हैं। चेतन प्राणियोंमें विशेषकर इक्तियोंका स्थान भेद देखा गया है; वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्यमें और गितिबल तथा. आगति-बल इधर-उधर रहते हैं। जैसा कि मनुष्य-शरीरके अन्तर्गत हृदयकमलमें ब्रह्माकी, नाभिमें विष्णुकी और मस्तक-में शिवकी स्थिति मानी गयी है । मनुष्य-शरीर पार्थिव है, पृथिवीसे जो प्राण मानव-शरीरमें आता है, वह नीचेसे ही आतां है। इसल्यि आदान-शक्तिके अधिष्ठाता विष्णुकी स्थिति नाभिमें कही गयी है और उक्तमण उससे विपरीत दिशामें होना सिद्ध ही है; इससे महेश्वरकी स्थिति शिरोभागमें मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीरकी प्रतिष्ठा हृदय है, हृदयमें ही एक प्रकारकी तिलमात्र ज्योति याज्ञवल्क्यस्मृति आदिमें बतायी जाती है, वहींसे सब शरीरको चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्माका स्थान हुआ । संध्योपासनमें इन्हीं स्थानोंमें इन तीनों देवताओंका ध्यान होता है; किंतु वृक्षोंमें यह स्थिति कुछ बदल गयी है, वहाँके लिये यों कहा जाता है-

### मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः॥

यहाँ अश्वत्थको प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षणरूपसे अश्वत्थका नाम लिया गया है, सभी वृक्षोंकी स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूलपर निर्भर हैं, इसलिये मूलमें ब्रह्मा कहा जाता है। मूलसे जो रस आता है, उसके ह्यारा वृक्षका पालन या पोषण मध्यभागसे होता है। आया हुआ रस यश्रद्धारा गुदा, त्यचा आदिके रूपमें मध्यभागमें ही परिणत होता है, इससे यश्रूद्धा पालक विष्णुकी स्थिति मध्यमें मानी गयी है और यह रस ऊपरके भागसे उत्कान्त होता रहता है; इसीसे वृक्षके ऊपरी भागसे शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं। अतएव उत्क्रान्तिका अधिपति महेश्वर वहाँ भी अग्रभागमें ही माना गया है। यह सब इन्द्रप्राणरूपसे महेश्वरकी उपासना है।

## रुद्र और शिव

अव अग्नि और सोमके सम्बन्धको लेकर भी शिव-तत्त्व-का विचार आवश्यक है; क्योंकि तीनों प्राणोंकी समष्टिका



नाम 'महेश्वर' या 'शिव' कहा गया है। अग्निको 'इद्र' कहते हैं। 'अभिनेतें रुद्रः' ( शतपथत्रा० ५ । ३ । १ । १० । १ १.। ३ । १० ), अत्रैष सर्वोऽग्निः संस्कृतः स एषोऽत्र रुद्धो देवेता' ( शतपथत्रा० ९ । १ । १ । १ ) इत्यादि अनेकानेक श्रुतियोंमें अग्निको 'इद्र' कहा गया है। यद्यपि इन वाक्योंमें सामान्यरूप्रसे अग्निको 'रुद्र' कहा है, तथापि देवताओं-की स्वरूपविवेचनाके लिये इस सम्बन्धमें कुछ विशेष समझने-ैं की आवेश्यकता है। अक्षरकी पाँच कलाएँ और क्षर पुरुवसे पाँच प्रकृतियोंका पाँदुर्भाव होकर उनसे उत्पन्न होनेवाले स्वयम्भू आदि पाँच मण्डल कहे जा चुके हैं। ये मण्डल क्षर पुरुषकी आधिदैविक पाँच कलाएँ कही जाती हैं। इनमें यद्यपि सव अक्षर-प्राण सर्वत्र व्यापक हैं, तथापि एक-एक मण्डलमें क्रमसे एक-एक अक्षर-प्राणकी प्रधानता रहनेसे वह मण्डल उसीका कहा जाता है। स्वयम्भूमण्डलमें ब्रह्मा, परमेष्टी-में विष्णु, सूर्यमें इन्द्र, पृथिवीमें अग्नि और चन्द्रमामें सोमकी प्रचानता है-

### यथाम्निगर्भा पृथिवी तथा धौरिन्द्रेण गर्भिणी।

•---इत्यादि श्रुतियोंमें पृथिवीमें अग्निकी प्रधानता सर्वत्र घोषित है । पृथिवीमें अग्नि दो प्रकारसे रहता है-चित्य और 'चिते निधेय', यह पूर्व ईश्वर-निरूपणमें कह आये हैं। पृथिवी-पिण्डकी सुष्टिके अनन्तर जो अग्नि-प्राण इस पिण्डमें प्रविष्ठ हुआ है, वह 'असृताग्नि' नामसे ब्राह्मणोंमें व्यवहृत है। वह अमुताग्नि पृथिवीके गोळेसे प्रतिक्षण निकलता हुआ सूर्यमण्डलतक जाता है, इसकी व्याप्तिको कई भागोंमें बाँटकर उनके नाम श्रुतिमें 'स्तोम' वा 'अहर्गण' रक्ले गये हैं और उन भागोंके आधारपर ही त्रिलोकीकी कल्पना है। अमृताग्नि-की स्थिति पृथिवी-गोलके हृदय या केन्द्रमें है। वहाँसे पृथिवी-गोलकी परिधितक तीन 'अहर्गण' मान लिये जाते हैं। इन तीनसे आगे क्रमेसे छ:-छ:का एक-एक विभाग है, जिसे पृथक्-पृथंक् स्तोमके नामसे पुकारा जाता है। पहला स्तोम ३+६=९ अहर्गणपर पूरा होता है, जिसे 'त्रिवृत्स्तोम' कहते हैं, (त्रिवृत् नाम ९ का हैं), दूसरा ९+६=१५ पर पूर्ण होनेवाला पञ्चदशस्तोम कहलाता है और तीसरा १५+६=२१ एकविंशस्तोम है। नौतक पृथिवीछोक, पंद्रहतक अन्तरिक्ष और इक्कीसतक चुलोक माना गया है। इक्कीसवें भागका सूर्य-

मण्डलसे सम्बन्ध है-'असी वा आदित्यो एकविंशः' ( श्रुति )। इस त्रिलोकीमें त्रिवृत् ( ९ ) स्तोमतक इस अग्निका नाम 'अग्नि' ही रहता है, अन्तरिक्षलोकमें अर्थात् ९ से १५ तक इसे 'वायु' कहते हैं और १५ से २१ तक. युलोकमें 'आदित्य' नामसे इसका निर्देश होता है। यह सब् विषय निरुक्त दैवतकाण्डके प्रथमाध्यायमें वर्णित है। अस्तु, • तात्पर्य यह कि एक ही अग्निकी तीन अवस्थाएँ होती हैं—अग्निः वायुः आदित्य । अग्निके सहचर <sup>९</sup>आठ वसु<sup>२</sup>ः वायुके सहचर 'एकादश रुद्र' और आदित्यके सहचर 'द्वादश आदित्य' कहलाते हैं। अर्थात् अग्नि आठ ल्पोंमें, वायु ग्यारह रूपोंमें और आदित्य बारह रूपोंमें प्राप्त होता है । इससे आगे (सूर्यमण्डल-से परे ) यह अमृताग्नि सोमरूपमें परिणत होकर बारह अहर्गणतक और जातू। हैं, जिसमें २१+६=२७ का त्रिणव-स्तोम और २७+६=३३ तक त्रयिखंशस्तोम कहा जाता है। ये दोनों स्तोम त्रिलोकीसे बाहर हैं, इनमें 'दिक्सोम' और 'भारवरसोम'—दो प्रकारके सोमकी स्थिति है। यह स्तोम फिर ऊपरसे नीचेको आकर अग्निका अन्न (खाद्य) बनता रहता है, इसी अन्न' से 'अन्नाद' अग्निका जीवन है। जिस प्रकार अग्निकी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी हैं, वैसे ही सोमकी भी तीन अवस्थाएँ हैं सूक्ष्म दशामें 'सोम', किञ्चित् वन होनेपर 'वायु' और अधिक वन होनेपर उसे ही 'अप्' कहते हैं । इसिळिये सूर्यते ऊपरका परमेष्ठिमण्डळ ( महः और जनलोक ) 'अपूलोक', 'वायुलोक' या सोमलोक कहलाता है। स्मरण रहे कि अग्निकी अवस्थाओं में भी एक वायुका उल्लेख आया है, वह 'आग्नेय वायु' है और सोमकी अवस्थाओंका यह 'सौम्य वायु' है । ये दोनों प्राणरूप हैं अर्थात् राक्तिविशेष हैं, 'मैटर' या भृत नहीं। यह भी स्मरण रहे कि बिना अग्निके सोम या विना सोमके अग्नि कहीं रह नहीं सकता, इसल्जिये सौम्य वायुमें भी अग्निका सम्बन्ध है; किंतु सोमकी प्रधानता-के कारण उसे 'सौम्य वायु' कहते हैं और आग्नेय वायुमें भी सोम है। किंतु अग्निकी प्रधानता है। पृथिवी और सूर्यके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें आग्नेय वायु रहता है और सूर्य और परमेष्ठीके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें सौम्य वायु रहता है । यही आग्नेय वायु भौतिक वायु और भौतिक अग्निका उत्पादक है, अतएव श्रुतिमें कहा गया है कि

त्रिलोकी दस प्रकारकी है। उनमें यह त्रिलोकी 'सौम्य त्रिलोकी' कही जाती है।

१. यह वायु देवतारूप वायु है, भौतिक वायु नहीं। भौतिक वायु इससे उत्पन्न होता है।

है। यदि ऐसा न किया जाय तो उन अह्र य शक्तियोंका शान ही मनुष्योंको कैसे हो। ईश्वरकी उपासना प्रकृतिको या जगत्को आलम्बन या प्रतीक बनाकर ही की जाती है। इन सूर्य-पृथिवी आदि मण्डलोंकी परिचालिका भी तो वही अक्षरशक्ति है, इन्हींमें कार्य करती हुई उस शक्तिको हम पाते हैं और इनमें ही उसकी दृष्टि स्वकर उपासना करते हैं। यही क्यों, वह शक्ति भी तो इन्हीं पाशोंके द्वारा हमारा सबका नियमन करती है। इसलिये भगवान् शिव इन तीनों नेत्रोंसे सब जगत्को देखते हैं, या सब जगत् इनके द्वारा उन्हें देखता है (नेत्रोंसे ही मनुष्यका भाव पहचाना जाता है)। किसी भी प्रकारसे उलट-पुलटकर समझ लीजिये, वैज्ञानिक भाषामें सब तरह कहा जा सकता है।

तीन वलोंकी समृष्टि होनेके कारण तीनोंके धर्म शिवमें व्यवहृत होते हैं । इन्द्र उत्क्रान्ति ( विसर्ग ) वलका अधिष्ठाता है और उल्ज्ञान्तिसे ही वस्तुका विनाश होता है। जब आमदसे व्यय अधिक हो, शनै:-शनै: जीर्ण होकर प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपको खो देता है, इसी दृष्टिसे महेश्वरको 'संहारक' या 'प्रलयकर्ता' कहा जाता है। आदानसे (विहरसे खुराक लेनेसे) वस्तुका पालन होता है और आदान ही यज्ञ है, इसलिये विष्णुको पालक वा यज्ञरूप और प्रतिष्ठासे ही वस्तुका स्वरूप बनता है, इसलिये ब्रह्माको 'उत्पादक' कहा जाता है; किंतु यह सब अपेक्षाकृत है । एक वस्तुकी दृष्टिसे जिसे 'उल्क्रान्ति' कहते हैं। दूसरी वस्तुके लिये वही 'प्रतिष्ठा' या 'आगति' ( आदान ) हो जाती है। जैसे दीपशिखा उत्क्रान्त हुई, उससे कजलकी प्रतिष्ठा ( जन्म ) हो गयी । समुद्रसे जलकी उत्क्रान्ति हुई-उससे मेचका जन्म हो गया । सूर्यमण्डलसे किरणोंकी उत्कान्ति हुई, इससे पृथिवी या पार्थिव ओषि आदिका पालन होता है। सूर्यसे प्रकाश उल्कान्त हुआ, उससे चन्द्रमण्डल प्रकाशित या पालित हो गया । सूर्यने रसका आदान किया, इससे जलका सरोवर सूख गया । यही न्याय सृष्टि और प्रलयमें भी चलता है। खयम्भू आदि मण्डलेंसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति होकर परमेष्ठी, सूर्य आदि नये-नये मण्डल वनते हैं; सूर्यसे पृथिवी वनती है और वह इसकी शक्तियोंको अपनेमें छे छेता है, तो यह छीन हो जाती है। तात्पर्य यह कि एकका आदान दूसरेकी दृष्टिसे विसर्ग और एकका विसर्ग दूसरेकी दृष्टिसे आदान कहा जा सक्ता है। एकका विनाश दूसरेका उत्पादक है। वीज नष्ट हुआ, अङ्कुरने जन्म लिया; इसलिये आदान और विसर्गमें ही प्रतिष्टी भी अनुगत है। इसी विचारसे स्पष्ट कहा जाता है कि-

# एका मूर्तिस्थयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर धुरुपके तो तीन रूप हैं, एक ही शक्तिके ती तीन व्यापार है हिष्मातका भेद है। एक ही बिन्दुपर तीनों शक्तियाँ रहती हैं; किंतु कार्यवश कभी भिन्न-भिन्न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैं। चेतन प्राणियोंमें विशेषकर इक्तियोंका स्थान भेद देखा गया है; वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्यमें और गतिबल तथा. आगति-वल इधर-उधर रहते हैं। जैसा कि मनुष्य शरीरके अन्तर्गत हृदयकमलमें ब्रह्माकी, नाभिमें विष्णुकी और मस्तक-में शिवकी स्थिति मानी गयी है । मनुष्य-शरीर पार्थिव है, पृथिवीसे जो प्राण मानव-शरीरमें आता है, वह नीचेसे ही आतां है। इसलिये आदान-शक्तिके अधिष्ठाता विष्णुकी स्थिति नाभिमें कही गयी है और उत्क्रमण उससे विपरीत दिशामें होना सिद्ध ही है; इससे महेरवरकी स्थिति शिरोभागमें मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीरकी प्रतिष्ठा हृदय है, हृदयमें ही एक प्रकारकी तिलमात्र ज्योति याज्ञवल्क्यस्मृति आदिमें बतायी जाती है, वहींसे सब शरीरको चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्माका स्थान हुआ । संध्योपासनमें इन्हीं स्थानोंमें इन तीनों देवताओंका ध्यान होता है; किंतु वृक्षोंमें यह स्थिति कुछ बदल गयी है, वहाँके लिये यों कहा जाता है-

### मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः॥

यहाँ अश्वत्थको प्रधान वृक्ष मानकर उपलक्षणरूपसे अश्वत्थका नाम लिया गया है, सभी वृक्षोंकी स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूलपर निर्भर है, इसलिये मूलमें ब्रह्मा कहा जाता है। मूलसे जो रस आता है, उसके ह्यारा वृक्षका पालन या पोषण मध्यभागसे होता है। आया हुआ रस यश्वद्वारा गुदा, रचा आदिके रूपमें मध्यभागमें ही परिणत होता है, इससे यश्वरूप पालक विष्णुकी स्थिति मध्यमें मानी गयी है और यह रस ऊपरके भागसे उत्कान्त होता रहता है; इसीसे वृक्षके ऊपरी भागसे शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं। अतएव उत्क्रान्तिका अधिपति महेश्वर वहाँ भी अग्रभागमें ही माना गया है। यह सब इन्द्रप्राणरूपरे महेश्वरकी उपासना है।

## रुद्र और शिव

अव अग्नि और सोमके सम्बन्धको छेकर भी दिवि-तत्त्व-का विचार आवश्यक है; क्योंकि तीनों प्राणोंकी समष्टिका



नाम 'महेश्वर' या 'शिव' कहा गया है। अग्निको 'इद्र' कहते हैं। 'अभिनेतें रुद्रः' ( शतपथत्रा० ५ । ३ । १ । १०, ।.६ १. | ३ | १० ), अत्रैष सर्वोऽनिः संस्कृतः स एषोऽत्र रुद्धो देवैता ( शतपथत्रा० ९ । १ । १ । १ ) इत्यादि अनेकानेक श्रुतियोंमें अग्निको 'इद्र' कहा गया है। यद्यपि इन वाक्योंमें सामान्यरूप्तसे अम्निको (रुद्र) कहा है, तथापि देवताओं-की स्वरूपविवेचनाके लिये इस सम्बन्धमें कुछ विशेष समझने-ैकी आवश्यकता है । अक्षरकी पाँच कलाएँ और क्षर पुरुवसे पाँच प्रकृतियोंका पाँदुर्भाव होकर उनसे उत्पन्न होनेवाले स्वयम्भू आदि पाँच मण्डल कहे जा चुके हैं। ये मण्डल क्षर पुरुषकी आधिदैविक पाँच कलाएँ कही जाती हैं। इनमें यद्यपि सव अक्षर-प्राण सर्वत्र व्यापक हैं, तथापि एक-एक मण्डलमें क्रमसे एक-एक अक्षर-प्राणकी प्रधानता रहनेसे वह मण्डल उसीका कहा जाता है। स्वयम्भूमण्डलमें ब्रह्मा, परमेष्टी-में विष्णु, सूर्यमें इन्द्र, पृथिवीमें अग्नि और चन्द्रमामें सोमकी प्रचानता है-

#### यथामिगर्भा पृथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्सिणी।

•---इत्यादि श्रुतियोंमें पृथिवीमें अग्निकी प्रधानता सर्वत्र घोषित है। पृथिवीमें अग्नि दो प्रकारसे रहता है-चित्य और 'चिते निधेय', यह पूर्व ईश्वर-निरूपणमें कह आये हैं। पृथिवी-पिण्डकी सुष्टिके अनन्तर जो अग्नि-प्राण इस पिण्डमें प्रविष्ठ हुआ है, वह 'असृताग्नि' नामसे ब्राह्मणोंमें व्यवहृत है। वह अमुताग्नि पृथिवीके गोळेसे प्रतिञ्चण निकलता हुआ सूर्यमण्डलतक जाता है, इसकी व्याप्तिको कई भागोंमें बाँटकर उनके नाम श्रुतिमें 'स्तोम' वा 'अहर्गण' रक्खे गये हैं और उन भागोंके आधारपर ही त्रिलोकीकी कल्पना है। अमृताग्नि-की स्थिति पृथिवी-गोलके हृदय या केन्द्रमें है। वहाँसे पृथिवी-गोलकी परिधितक तीन 'अहर्गण मान लिये जाते हैं। इन तीनसे आगे क्रमेसे छः-छःका एक-एक विभाग है, जिसे पृथक्-पृथंक् स्तोमके नामसे पुकारा जाता है। पहला स्तोम ३+६=९ अहर्गणपर पूरा होता है, जिसे 'त्रिवृत्स्तोम' कहते हैं, (त्रिवृत् नाम ९ का है), दूसरा ९+६=१५ पर पूर्ण होनेवाला पञ्चदशस्तोम कहलाता है और तीसरा १५+६=२१ एकविंशस्तोम है। नौतक पृथिवीलोक, पंद्रहतक अन्तरिक्ष और इक्कीसतक युलोक माना गया है। इक्कीसवें भागका सूर्य-

सम्बन्ध है- 'असौ वा आदित्यो एकविंशः' ( श्रुति )। इस त्रिलोकीमें त्रिवृत् ( ९ ) स्तोमतक इस अग्निका नाम 'अग्नि' ही रहता है, अन्तरिक्षलोकमें अर्थात् ९ से १५ तक इसे 'वायु' कहते हैं और १५ से २,१ तक . युलोकमें 'आदित्य' नामसे इसका निर्देश होता है। यह सब् विषय निरुक्त दैवतकाण्डके प्रथमाध्यायमें वर्णित है। अस्तु, • तालर्यं यह कि एक ही अमिकी तीन अवस्थाएँ होती हैं—अमि, वायु, आदित्य । अग्निकै सहचर <sup>१</sup>आठ वसु<sup>२</sup>, वायुके सहचर 'एकादश रुद्र' और आदित्यके सहचर 'द्वादश आदित्य' कहलाते हैं। अर्थात् अग्नि आठ रूपोंमें, वायु ग्यारह रूपोंमें और आदित्य बारह रूपोंमें प्राप्त होता है । इससे आगे (सूर्यमण्डल-से परे ) यह अमृताग्नि सोमरूपमें परिणत होकर बारह अहर्गणतक और जातू। है, जिसमें रू१+६=२७ का त्रिणव-स्तोम और २७+६=३३ तक त्रयिखंशस्तोम कहा जाता है। ये दोनों स्तोम त्रिलोकीसे बाहर हैं, इनमें 'दिक्सोम' और 'भारवरसोम'—दो प्रकारके सोमकी स्थिति है। यह स्तोम फिर छपरचे नीचेको आकर अग्निका अन्न (खाद्य) बनता रहता है, इसी अन्न' से 'अन्नाद' अग्निका जीवन है। जिस प्रकार अग्निकी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी हैं, वैसे ही सोमकी भी तीन अवस्थाएँ हैं-सूक्ष्म द्यामें 'सोम', किञ्चित् वन होनेपर 'वायु' और अधिक वन होनेपर उसे ही 'अप्' -कहते हैं । इसिळिये सूर्यसे ऊपरका परमेष्ठिमण्डल ( महः और जनलोक ) 'अप्लोक', 'वायुलोक' या सोमलोक कहलाता है। स्मरण रहे कि अग्निकी अवस्थाओं में भी एक वायुका उल्लेख आया है, वह 'आग्नेय वायु' है और सोमकी अवस्थाओंका यह 'सौम्य वायु' है । ये दोनों प्राणरूप हैं अर्थात् शक्तिविशेष हैं, 'सैटर' या भूत नहीं। यह भी स्मरण रहे कि बिना अग्निके सोम या विना सोमके अग्नि कहीं रह नहीं सकता, इसल्चि सौम्य वायुमें भी अग्निका सम्बन्ध है; किंतु सोमकी प्रधानता-के कारण उसे 'सौम्य वायु' कहते हैं और आग्नेय वायुमें भी सोम है, किंतु अग्निकी प्रधानता है। पृथिवी और सूर्यके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें आग्नेय वायु रहता है और सूर्य और परमेष्ठीके मध्यमें जो अन्तरिक्ष है, उसमें सौम्य वायु रहता है । यही आग्नेय वायु भौतिक वायु और भौतिक अग्निका उत्पादक है, अतएव श्रुतिमें कहा गया है कि

त्रिलोकी दस प्रकारकी है। उनमें यह त्रिलोकी 'सौम्य त्रिलोकी' कही जाती है।

१. यह वायु देवतीरूप वायु है, भौतिक वायु नहीं। भौतिक वायु इससे उत्पन्त होता है।

**3** 

'मस्तो रुद्रपुत्रासः'—मस्त् रुद्रके पुत्र हैं। 'मस्त्' नाम भौतिक वायुका है और इस अग्निको भी कंद्रका वीर्य कहा जाता है, जिससे कि रुद्रका नाम 'कृशानुरेताः' है। सूर्यके ताप (धूप) में भी रुद्रप्राणकी ही प्रखरता रहती है। अतः धूपको 'रौद्र' या 'रौद' कहते हैं। रुद्रप्राणसे ही भूमिके ्स्तरमें पारद व्यनता है, अतुः उसे 'रुद्रबीर्य' कहा गया है। यह सब 'ब्रह्मविज्ञान' ग्रन्थका विषय है, यहाँ इसका विशेष विस्तार किया नहीं जा सकता । यहाँ इतना ही कहना है कि सौम्य वायु 'साम्य सदाशिव' और आग्नेय वायु 'रुद्र' कहा जाता है। आग्नेय वायु उपद्रावक है। वह रूक्षता पैदा करता है, रोग उत्पन्न करता है, हर एक पदार्थका मेदक है, अतः वह 'रुद्र' ( रुलानेवाला भवंकर ) कहा गया है और सौम्य वायु सबका प्राणप्रदः सब उपद्रवोंका शान्त करनेवाला संयोजक है । अतः वह 'शिव' है । जैसा कि आगे कहते हैं-बद्र भी किसी अवस्थामें 'शिव' होता है; किंतु सौम्य वायु सदा ही शिव है, अतः उसे 'सदाशिव' कहते हैं । अम्बा वैदिक परिभाषामें 'जल' का नाम है। सौम्य वायु जलसे मिश्रित रहता है, अतः वह 'साम्त्र सदाशिय' कहलाता है।

> स्द्रके सम्बन्धमें ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है— अग्निवी स्द्रः, तस्यैते हे तन्वी, घोरान्या च शिवान्या च।

अर्थात् अग्निका नाम कह है। उसके दो रूप हैं—एक घोर, दूसरा शिव। जो अग्निका रूप उपद्रावक, रोगप्रद, नाशक है, उसे 'घोरकट्ट' कहते हैं और जो लाभप्रद, रोग-नाशक, रक्षक है, उसे 'शिव' कहते हैं। यों कह भी 'शिव' माने गये हैं। घोर कट्रोंसे 'मा नो वधीः पितरं मोत मातरस्', 'मा नः स्तोके तनये मा न आयुषि' 'नमस्ते अस्त्वायुधाया-नातताय घण्णवे' इत्यादि रक्षाकी प्रार्थना या 'परो मूजवतो-ऽतीहि' इत्यादि दूर रहनेकी प्रार्थना की जाती है, उनसे वचना आवश्यक है और शिव-रुद्रकी पूजा-उपासना होती है, उनकी रक्षामें हम सब रहना चाहते हैं। अग्निमें जितना सोम-सम्बन्ध है, वह उतना ही 'शिव' (कल्याणकर) हो जाता है, यह शतपथ—नवमकाण्डमें आरम्भमें ही स्पष्ट किया गया है।

स्द्र ग्यारह प्रसिद्ध हैं । आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक या अधियज्ञ-भेदसे इन ग्यारहके पृथक्-पृथक् नाम श्रुति, पुराग आदिमें प्राप्त होते हैं । शेतएथ—चतुर्दशकाण्ड ( बृह्टारण्यक उपनिषद् )—५ अध्याय, ९ ब्राह्मणमें शाकल्य

और याज्ञवल्क्यके प्रश्नोत्तरमें देवतानिरूपणमें (दशेमे पुरुषे प्राणाः, आत्मैकादशः ) पुरुषके दस प्राण और ग्यारहवाँ आत्मा आध्यात्मिक रुद्र बताये गये हैं । दस प्राणोंकी व्याख्या अन्यत्र श्रुतिमें इस प्रकार है—'सप्त शीर्षण्याः प्राणाः, द्वाववाज्ञी, नाभिद्शमी'-मस्तकमें रहनेवाले-सात प्राप, दो आँख, दो नाक, दो कान और एक मुख्य नीचेके दें प्राण, मल-मूत्र त्यागनेके दो द्वार और दशवीं नाभि । अन्तरिक्षस्य वायुप्राण ही हमारे शरीरोंमें प्राणरूप होकर प्रविष्ट है और बही इन दसों स्थानोंमें कार्य करता है, इसलिये इन्हें रुद्रप्राणके सम्बन्धसे 'रुद्र' कहा गया है। ग्यारहवाँ आत्मा भी यहाँ 'प्राणात्मा' ही विवक्षित है, जो कि इन दसोंका अधिनायकी 'मुख्य प्राण' कहाता है। आधिभौतिक रुद्र पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत् ), पवमान, पावक और ग्रुचि नामसे कहे गये हैं। इनमें आदि-के आठ शिवकी अष्टमूर्ति कहाते हैं, जिनका निरूपण आगे **ब्रिखते हैं और आगेके तीन (पवमान) पावक और शुचि)** षोर रूप हैं। ये उपद्रावक रुद्र (वायुविशेष) हैं। इनमें शुचि सूर्वमें, पवमान अन्तरिक्षमें और पावक पृथिवीमें ,कार्य करता हैं। किंतु हैं तीनों अन्तरिक्षके वायु । अष्टमूर्तिकी उपासना है और तीनोंसे पृथक् रहनेकी प्रार्थना है। आधिदैविक एकादश रुद्र तारामण्डलोंमें रहते हैं —इनके कई नाम भिन्न-भिन्न रूपसे मिलते हैं-(१) अन्न एकपात् । (२) अहिर्बु स्न्यः (३) विरूपाक्ष, (४) त्वष्टा अयोनिज या गर्भ, (५) रैवत, भैरव, कपदीं वा वीरभद्र, (६) हर, नकुलीश, पिङ्गला या स्थाणु, (७) बहुस्प, सेनानी या गिरीश, (८) व्यम्वक, सुवनेश्वर, विश्वेश्वर या सुरेश्वर, (९) सावित्र, भूतेश या कपाली, (१०) जयन्तः वृषाकपि, शम्भु या संध्यः (११) पिनाकी, मृगव्याधः छुज्यक या शर्व-इनका पुराणोंमें स्थान-स्थानपर विस्तृत वर्णन है। ये सब तारामण्डलमें तारारूपसे दिखायी देते हैं। चद्रप्राण इनमें अधिकतासे रहता है और इनकी रुदिमयोंसे भूमण्डलमें आया करता है, इसीसे इन्हें 'रुद्र' कहा गया है। इनमें भी 'घोर' और 'शिव' दोनों प्रकारकी रुद्राग्नि है। इनके आधारपर फलाफल हिंदू-शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं—जैसे कि श्लेषा-नक्षत्रपर सूर्यके रहनेपर जो वर्षा होती है, उसे रोगोत्पादक और मत्राकी वर्षाको रोगनाशक माना जाता है, इत्यादि । रोम देशके पुराने तारामण्डलके चित्रोंमें सर्वधारी, कपालधारी,

श्रीगुरुचरणोंकी 'देवतानिवित्' पुस्तककें
 आधारपर लिखी गयी है। —लेखक

ग्र्लधारी आदि भिन्न-मिन्न आकारोंके इन तारोंकें चित्र दिखायी देते हैं, उन तारोंका आकार ध्यामपूर्वक देखनेपर उसी संनिवेशका प्रतीत होता है, इसीलिये उनके वैसे आकार बनाये गये हैं। ऐसे ही शिनके भी भिन्न-भिन्न रूप उपासनामें प्रसिद्ध हैं । पुराणोंमें कई एक हिावके आख्यान इस तारोंके ही समूबनर्धके हैं, जैसा कि शिवने ब्रह्माका एक मर्रतक कार्ट् दिया⊸-इसं कथाका 'छब्धकबन्धु' तारेसे सम्बन्ध वह । पह कथा बाह्मणों में भी प्राप्त होती है और वहाँ इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयज्ञकी कथा भी आधि-दैविक और आधिभौतिक—दोनों भावोंसे पूर्ण है। वह मनुष्याकारधारी शिवका चरित्र भी है और 'दक्षका सिर काटकर उसके वकरेका सिर लगाया गया'—इसका यह आशय भी है कि प्राचीन कालमें नक्षत्रोंकी गणना कृतिकाको आरम्भमें रखकर होती थी, किंतु उसे अश्विनी ( मेष ) से आरम्भ किया गया । यों ही कई एक कथाएँ आधिदैविक भावसे हैं। यज्ञमें ग्यारह अग्नि होते हैं। पहले तीन अग्नि हैं---गाईपत्य, आहवनीय और घिष्ण्य । इनमें गाईपत्यके दो भेद हो जाते हैं। इष्टिमें जो गाईपत्य था, वह सोमयागमें 'पुराणगाईपत्य' कहाता है और इष्टिके आहवनीयको सोमयाग-में गाईपत्य बना लेते हैं-वह 'नूतनगाईपत्य' कहाता है। धिष्ण्याग्निके आठ मेद हैं—जिनके नाम श्रुतिमें आग्नीश्रीय, आच्छावाकीयः नेष्ट्रीयः पोत्रीयः ब्राह्मणाच्छंसीयः होत्रीयः प्रशास्त्रीय और मार्जालीय हैं। आइवनीय एक ही प्रकारका है, यों ग्यारह होते हैं । ये सब अन्तरिश्वस्थ अग्नियोंकी अनुकृति हैं - इसिलये ये भी एकादश रुद्र कहे जाते हैं। ये शिवेरूप ही यज्ञमें प्राह्म हैं, घोर रूपोंका यज्ञमें प्रयोजन नहीं।

### एक रुद्र और अनन्त रुद्र

'एक एव इद्घोऽवतस्थे न द्वितीयः' और 'असंख्याताः सहस्राणि ये हद्घा अधिभूम्याम्', यों तन्त्रोंमें एक हद्द और असंख्यात हद्द—दोनों प्रकारके वर्णन प्राप्त होते हैं । इसकी व्यवस्था शतपथत्राह्मण—नवैम्रकाण्डके आरम्भमें (प्रथमाध्याय, प्रथम त्राह्मण) ही इस प्रकार की गयी है कि 'क्षत्र हद्द' एक है और असंख्यात हद्द 'विट्' (वैश्य) हद्द हैं, विट्को ही 'प्रजा' कहते हैं । इसका अभिप्राय यही होता है कि एक हद्द राजा—अधिनायक मुख्य है और अनन्त हद्द उसकी प्रजा—अनुगामी हैं। मुख्य हद्दको 'शतशीर्षा', 'सहस्राक्ष', 'शतेषुषि' कहा गया है। उसकी उत्पत्ति प्रजापतिके मन्यु (क्रोध)

और अश्रुके सम्बन्धसे वहाँ बतायी गयी है । 'नमस्ते रुद्र मन्यवे इत्यादि मन्त्रोंकी व्याख्या भी वहाँ है । अस्तु—इसका तात्पर्य पूर्वोक्त ही है कि अग्नि ( प्रजापतिका मन्यु वा क्रोध ) और सोम ( अश्रुजल ) के सम्बन्धसे 'रुद्र' प्राण होता है । जिनमें 'विपुट्'-बिन्दुमात्रका सम्बन्ध है, वे वायुके अनन्त भेद असंख्यात रुद्र बताये गये हैं । विकृत वायुके भिन्न-भिन्न अंश जो पृथिवी, अन्तरिक्ष या सूर्यं लोकमें व्याप्त हैं, उनका ही विस्तृत वर्णन रुद्राध्यायके मन्त्रोंमें आया है-उन रुद्रोंके अस्त्र आदि भी बताये हैं। धेषां बात इषवः इत्यादि और किस तरह इनका प्रभाव प्राणियोंपर पड़ता है, इसका भी वर्णन है। 'ये यामे पात्रे विध्यन्ति' इत्यादि स्थानविशेष भी इनके आये हैं--- 'परो मूजवतोऽतीहि' ( आप मूजवान् पर्वतसे परे चले जाइये )। मूजवान् पर्वत हेमकूट (हिंदूकुश) का प्रत्यन्त पर्वत है—जो कि पश्चिमके मुलेमान पर्वतसे बहुत उत्तर, श्वेतिगिरि ( सफेद कोह ) से भी उत्तर है। इसीसे पूर्वकी ओर क्रौञ्चिगिरि (काराकुरम् ) है, जिसका विदारण स्वामिकार्तिकेयके द्वारा पुराणोंमें वर्णित है। 'उमावन', 'शरवण' आदि स्थान इसीके आसपास हैं। वहाँसे आगेका वायु बहुत ही विकृत माना जाता है, इसीलिये विकृत वायुसे वहाँसे चले जानेकी प्रार्थना की गयी है। अस्तु, रुद्रका विज्ञान न समझकर आजकलके कई विद्वान् रुद्रपाठवर्णित रुद्रोंको 'जर्म्स' कहने लगे हैं; किंतु हैं वे विकृतवायुप्रविष्ट 'रुद्रप्राण'। यह सब 'घोर रुद्र' का विस्तार है । रुद्रका वर्णन श्रुति, मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में ओतप्रोत है। बोर रुद्र दूरसे नमस्कार्य हैं और शिवरुद्र उपास्य ।

## अष्टमृतिं शिव

अक्षर पुरुषकी 'इन्द्र', 'अग्नि', 'सोम'—इन तीनों कलाओं के एक अधिष्ठाता 'महेरवर' या 'शिव' कहाते हैं— इस पूर्वोक्त तत्त्वका स्मरण रिलये। जितने पिण्ड वने हैं, वे सब अग्नि और सोमसे वने हैं; किंतु किसी पिण्डमें अग्निकी और किसीमें सोमकी प्रधानता है। स्वयम्भू मण्डल आग्नेय, परमेष्ठि-मण्डल सौम्य, फिर सूर्यमण्डल आग्नेय, चन्द्रमा सौम्य और फिर पृथिवी आग्नेय है। जो-जो आग्नेय हैं, उन्हें 'महेरवर', 'रुद्र' या 'शिव' कहकर पूजते हैं। सोमसम्प्रक्त अग्निको ही पूर्वप्रकरणमें 'रुद्र' कहा जा चुका है।

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्रुः सुमङ्गर्लः । ये चैनं रुद्रा अभितो दिश्च श्रिताः सहस्रताः ॥

'जों यह लाल (वेंगनी), गुलाबी, खाखी या मिश्रित ल्पका दिखायी देतां है और इसके चारों ओर जो हजारों स्द्र हैं<sup>3</sup> इत्यादि वर्णन सूर्यमण्डलका ही स्द्ररूपसे हैं, वही सर्ववर्ण है और उसके चारों ओर सब देवता रहते हैं 'चित्रं देवानासुदगादनीकम् ।' अस्तुः सूर्यमण्डलसे जो मण्डला-कार आग्नेय प्राण निकलता रहता है, उसे 'संवत्सराग्नि' कहते हैं। इसकी पूर्ति एक वर्षमें होती है, इसलिये वर्षको भी 'संवत्सर' कहा करते हैं । यह सौर अग्नि ही पृथिवीमें 'वैश्वानर' अग्निरूपसे परिणत होता है, यह निरुक्तकारने सिद्ध किया है। भूमण्डलके चारों ओर बारह योजन जपरतक एक 'भ्वायु' है, जिसमें भूमिका-सा आकर्षण है। पश्ची उसीके आधारपर रहते हैं, इसे ज्योतिषमें 'आवह वायु' और वैदिक परिभाषामें 'एमूष वराह' या 'उपा' कहते हैं । इस उपारूप पत्नीमें संवत्सराग्निरूप पुरुष जब गर्भाषान करता है ( प्रविष्ट होता है ) तब दोनोंके योगसे 'कुमार' नामक अग्निकी उत्पत्ति होती है-यह सब विषय शतपथब्राह्मण-काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण तीनमें स्पष्ट है । यही कुमाराग्नि 'कुमारो नील-कोहितः' कहकर इद्ररूपसे उपास्य मानू। गया है। इस कुमाराग्निके आठ रूप हैं, जो कि 'चित्राग्नि' नामसे कहे जाते हैं। इन आठों रूपोंका विवरण उनके आठ नाम-रुद्र, सर्व ( शर्व-), पशुपति, उम्र, अशनि ( भीम ), भव, महादेव और ईशान और उनके आठ स्थान-अग्नि ( भौनिक तेज ), अप् ( जल ), ओषघि ( पृथिवी ), वायु, विद्युत् ( वैश्वानराग्निः, यजमानका आत्मा ), पर्जन्य ( आकाश ), चन्द्रमा और सुर्य शतपथके उक्त स्थानमें स्पष्ट रूपसे गिनाये हैं। पौराणिक निरूपणमें जो नामभेद हैं-उन्हें हमने कोष्ठोंमें प्रकट कर दिया है। इसी श्रुतिका संकेत करते हुए महिम्न:स्तोत्रमें कहा गया है-

> भवः शर्वो रुद्रः षञ्चपतिरथोऽग्रः सहमहां-स्तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाष्टकमिद्म् । असुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥

उक्त आठों स्थानों में जो आग्नेय प्राण हैं—वे 'रुद्र' या 'द्रीव' रूपसे उपास्य हैं, यही शिवकी आठ मूर्तियाँ कही जाती हैं। इसके आगे ही शतपथके काण्ड ६ अ० २ ब्रा० १ में इस कुमाराग्निसे पाँच पशुओं—पुरुष, अश्व, गो, अज और अविकी उत्पत्ति बतायी है। ये पाँचों भी अग्नि

(प्राणिवरोष) हैं, जिनकी प्रधानतासे आधिभौतिक पशुओं के भी यही नाम पड़ते हैं। इन पशुओं का पति (अधिनायक) होनेके कारण भी यह कुमाराजि— रद्र अशुपति कहाता है।

## शिव और ईक्ति

रह-निरूपणमें पूर्व कह आये हैं कि पार्थिय अग्नि इक्कीस अहर्गण (एकविंद्रास्तोम) तक अर्थात् चुलोक या स्वलांक-तक (सूर्यमण्डलतक) व्याप्त है, उससे आगे सोममण्डल है। अग्निकी गति ऊपरको और सोमकी गति ऊपरसे नीचेकी ओर रहती है। यह भी कह चुके हैं कि विश्वकलको सीमापर पहुँचकर अग्नि ही सोमरूपसे परिणत हो जाता है और फिर ऊपरसे नीचेकी ओर आकर अग्निमें प्रवेशकर सोम अग्नि बन जाता है। इनमें अग्निको 'शिव' और सोमको 'शक्ति' कहते हैं। 'सोम' शब्द उमासे ही बना है—'उमया सहितः सोमः'। शक्तिरूपकी विवक्षा कर उमा भगवती कह लीजिये और शक्तिमान् इत्य या प्राणको शक्तिका आश्रय, शक्तिसे अतिरिक्त मानकर 'उमया सहितः सोमः' कह लीजिये, बात एक ही है। मेद-अमेदकी विवक्षामात्रका मेद है। यह तत्त्व बृहजाबालोपनिषद्—ग्राह्मण २ में स्पष्ट है—

अझीषोमात्मकं विश्वमित्यद्विराचक्षते । रौद्री घोरा या तैजसी तन्ः । सोमः शक्त्यस्तमयः शक्तिकरी तन्ः ।

असृतं यस्त्रतिष्ठा सा तेजीविद्याक्का स्वयम्। स्थूलस्क्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजसि (सी)॥१॥ द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यातमा चानलात्मिका। तथैव स्सराक्तिश्च सोमात्मा चान (नि) लात्मिकी ॥ २ ॥ वैद्युदादिमयं तेजो मधुरादिसयो रसः। तेजोरसविभेदे स्तु वृत्तमेतचराचरम् ॥ ३॥ अझेरसृतनिष्पत्तिरसृते पाझिरेधते अतएव हविः **क्रसमग्रीषोमात्मक** जगत्॥ ४॥ कर्ध्वशक्तिमयं (यः) स्रोम अधो (धः) शक्तिमयोऽनलः। ताभ्यां सम्पुटितस्तसाच्छश्वद्विश्वमिदं जगत्॥ ५॥ अग्ने (ग्नि) रूध्वं भवत्येषां (ष) यावत्सीम्यं परामृतम् । यावद्रस्यात्मकं सौम्यमसृतं विसृजत्यधः ॥ ६ ॥ अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिरूध्वंगा। यावदादहनश्चोध्वमधस्तात्पावनं भवेत् ॥ ७ ॥ आधारबाक्त्यावस्तः कालाग्निरयमुर्ध्वगः। तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ ८

शिवश्लोध्वमयः शक्तिरूथ्वंशक्तिमयः शिवः। तदिन्थं शिवशक्तिभ्यां नाज्यासमिहं किञ्चन॥९॥.

इसका 'तात्वर्य है कि 'इस सब जगत्के आत्मा अप्रि और सोम हैं या इसे अमिल्प भी कहते हैं । घोर तेज (अमि) रुद्रको शरीर हैं अमृतमय, शक्ति देनेबाला सोम शक्तिरूप है। अमृतुरूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है, विद्या और कला आदिमें तेज ( अमि ) न्यास है । स्थूल या सूक्ष्म सब भूतों में रस ( सोम ) और तेज ( अग्नि ) सब जगह व्यास हैं। तेज दो प्रकारका है-सूर्य, और अग्नि; सोमके भी दो रूप हैं—रस (अप्) और अनिल (वायु)। तेजके विद्युत् आदि अनेक विभाग हैं और रसके मधुर आदि भेद हैं। तेज और रससे ही यह चराचर जगत् बना है। अग्निसे ही अमृत ( सोम ) उत्पन्न होता है और सोमसे अग्नि बढ़ता है, अतएव और और सोमके परस्पर हविर्यश्रसे सब जगत् उत्पन्न है। अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर अर्थात् ऊपरको जाकर सोमरूप हो जाता है और सोम अधःशक्तिमय होकर अर्थात् नीचे आकर अग्नि वन जाता है, इन दोनोंके सम्पूटमें निरन्तर यह विश्व रहता है। जवतक सोमरूपमें परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर ही जाता रहता है और सोम-अमृत जबतक अग्निरूप न बने तबतक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिये कालाग्निरूप रुद्र नीचे हैं और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी आहुति हो जानेपर ) अग्नि ऊपर और पावन-सोम नीचे हो जाता है। ऊपर जाता हुआ अग्नि अपनी आधारशक्ति सोमसे ही धृत है (विन्ना सोमके उसका जीवन नहीं ) और नीचे आता हुआ सोम शिवकी ही शक्ति कहाता है अर्थात् बिना शिवके आधारके वह भी नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरेके आधारपर हैं । शिव शक्तिमय है और शक्ति शिवमय है, शिव और शक्ति जहाँ व्याप्त न हों-ऐसा कोई स्थान नहीं।

अब इसपर और व्याख्या लिखनेकी आवश्यकता नहीं रही। अग्निसे सोम और सोमसे अग्नि बनते हैं—वे दोनों एक ही तत्त्व हैं। इसिंद्धिये शिव और शिक्तिका अभेद (एकरूपता) माना जाता है, एकके बिना दूसरा नहीं रहता। इसिलिये शिव और उमा मिलकर एक अङ्ग है, उमा शिवकी अर्द्धाङ्गिनी है। सोम मोज्य है और अग्नि भोक्ता, इसिलिये अग्नि पुरुष और सोम स्त्री माना गया है। लोकक्रममें सोम ऊपर रहता है, इससे शिवके वक्ष:स्थलपर खड़ी इर्द शिककी उपासना होती है। शिव ज्ञानस्वरूप या

रसस्वरूप है और शक्ति किया या बल्ल्पा। किया या बल, ज्ञान या रसके आधारपर खड़ा रहता है, इसल्ये भगवतीको शिवके वक्षः स्थलपर खड़ी हुई मानते हैं,—यह भी भाव इसमें अन्तर्निहित है। विना कियाके ज्ञानमें स्फूर्ति नहीं—वह मुर्दा है, इसल्ये वहाँ शिवको श्वाव लप माना जाता है। अथवा यों भी कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराट्ल्प) शिव है, उसपर चित्कलल्पा (ज्ञानशक्तिरूपा) भगवती खड़ी है। वही इसकी प्रधान शिक्त है, उसके विना विश्वरूप निश्चेष्ट है। वह श्वाव लप है। ज्ञान और कियाको अर्द्धाङ्ग भी कह सकते हैं। यों कोई भी भाव मान लिया जाय, सभी प्रमाणसिद्ध और अनुभवगम्य हैं।

विश्वचर ईश्वर और शिवमृतिं

विश्वकी उत्पत्तिसे शिवका सम्बन्ध संक्षेपमें दिखाया गया
है, यह शिवका 'विश्व' रूप या 'ब्रह्मसत्य' क्रहाता है। हम ईश्वरनिरूपणमें पूर्व कह चुके हैं कि ईश्वर जगत्को रचकर उसमें
प्रविष्ट होता है। वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वरका 'विश्वचर'
रूप कहा जाता है, इसे वैदिक परिभाषामें 'देवसत्य' कहते
हैं। यही सब जगत्का नियन्ता है और व्यवहारमें, न्यायदर्शनमें या उपासनाशास्त्रों में यही नियन्ता 'ईश्वर' कहलाता है।
ईश्वरके इस रूपकी व्याप्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें है, समष्टिब्रह्माण्डमें और प्रत्येक व्यष्टि-पदार्थमें यह व्यापकरूपसे विराजमान है

अौर ब्रह्माण्डसे बाहर भी व्याप्त रहकर ब्रह्माण्डको अपने
उदरमें रक्खे हुए है—

एको सर्वभूतेषु देवः गुढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरस्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः केवलो निर्गुणश्च ॥ साक्षी चेता नापरमस्ति किञ्चिद यसात्परं यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्। इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक-वृक्ष पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ॥ स्तेनेदं योनि योनिमधितिष्ठत्येको यो यसिनिदं सं च विचैति सर्वम् । देवमीड्यं तमीशानं वरदं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ निचारयेमां सर्वभूतगुहाश्यः ।-सर्वाननशिरोधीवः सर्वन्यापीं सं भगवांस्तसात् सर्वगतः शिवः ॥° ( इवेताश्वतर उपनिषद् ) —इत्यादि शतशः मन्त्रोंमें ईश्वरिक विश्वचर रूपका वर्णन मिलता है और इनमें 'शिव', 'ईशान', 'रुद्र' आदि पर भी स्पष्ट है।

बह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वरंका शरीर कहलाता है, इस शरीरका वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है—

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रस्यौं
दिशः श्रोत्रे वाग्तिवृताश्च वेदाः।
वायुः प्राणो हृद्धं विश्वसस्य
पद्भ्यां पृथिवी होषै सर्वभूतान्तरात्मा ॥
(मुण्डक०२।१।४)

'अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा सूर्य दोनों नेत्र हैं, दिशाएँ श्लोत्र हैं, वेद वाणी हैं, विश्वव्यापी वायु प्राणरूपसे हृदयमें है, पृथिवी पादरूप है-वह सब मूतोंका अन्तरात्मा है।'

इसी प्रकारका संक्षित या विस्तृत वर्णन पुराणों प्राप्त होता है। इसी वर्णनके अनुसार उपासनामें शिवमूर्तिके ध्यान हैं। हम पूर्व कह चुके हैं कि अग्निकी व्याप्ति इक्कीस स्तोमतक (सूर्यमण्डलतक) है, इसी अग्निको यहाँ मस्तक बताया गया है और उसी मस्तकके अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमाको नेत्र माना है। यो पृथिवीसे आरम्भकर सूर्यमण्डलसे परे, स्वयम्भूमण्डल-तक ईश्वरकी व्याप्ति बतायी जाती है। हमारी आराध्य शिवमूर्तिमें भी तृतीय नेत्ररूपसे अग्नि ल्लाटमें विराजमान है, जो कि अन्य दोनों नेत्रोंसे किञ्चित् ऊँचेतक है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों नेत्र हैं ही—

#### 'वन्दे स्यंशशाङ्कविह्नयनम्'

यहाँतक अमिकी व्याप्ति हुई, इससे आगे सोममण्डल है और सोमकी तीन अवस्थाएँ हैं—अप् वायु और सोम, यह भी पूर्व कह चुके हैं। इनमेंसे सोम चन्द्रमारूपसे, अप् गङ्गारूपसे और वायु जटारूपसे शंकरके मस्तकमें (अमि आदिसे ऊपर) विराजमान है। सूर्यमण्डलसे ऊपर परमेष्टिमण्डलका सोम मण्डलस्पमें नहीं है—इसलिये शिवके मस्तकपर भी चन्द्रमाका मण्डल नहीं, किंतु कलामात्र है। सोमके ही तीन भाग हैं, जो कि तीन कला (अंश, अवयव) कही जा सकती हैं। केवल सोम पूर्णरूपमें नहीं रहता; किंतु भागोंमें विभक्त होकर रहता है—इसलिये भी चन्द्रकी कलाका सस्तकपर विराजित होना युक्तियुक्त है। मण्डलस्प पृथिवीका चन्द्रका पहले नेत्रोंमें आ चुका है यह समरण रहे; परमेष्टि-

मण्डलका 'अप' ही गङ्गाके रूपमें परिणत होता है—यह गङ्गा-के विज्ञानमें कहीं अन्यत्र स्पष्ट किया जायगा। वह गङ्गा जटामें है अर्थात् वायुमण्डलमें व्याप्त है। शिवका नाम 'व्योमकेश' है, अर्थात् आकाशको उनकी जटा माना गया है और आकाश धायुसे व्याप्त ही मिलता है—

# यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रुगो भहाष् । . .

इससे भी जटाओंका वायुरूप होना सिद्ध है। एक-धिक केशके समूहको 'जटा' कहते हैं और वायुका भी एक-एक डोरा पृथक्-पृथक् है, जिनकी समष्टि 'वायु' कहलाता है— यह जटा और वायुका साहश्य है । पृथिवीका अधिकतर सम्बन्ध सूर्यसे ही है, आगेके सोममण्डलका पृथिवीसे साक्षात् सम्बन्ध नहीं होता—सूर्य-चन्द्रद्वारा होता है; इससे हमारौँ असली ब्रह्माण्ड सूर्यतक ही है । यही यहाँ भी (शिवमूर्तिमें भी ) सूचित किया है, क्योंकि मस्तकतक ही शरीरकी व्याप्ति है, केश मुख्यतः शरीरके अंश नहीं कहे जाते । शरीरका भाग ही अवस्थान्तरित होकर केशरूपमें परिणत होता है, इसी प्रकार अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोमरूपमें परिणत होता है-यह, कह चुके हैं। यह परमेष्टिमण्डलका वायु जटारूपसे है और जिसे श्रुतिमें प्राणरूपसे द्धदयमें विराजमान कहा है, वह इस हमारे अन्तरिक्षका वायु है । पद्मपुराणमें पृथिवीका पद्मरूपसे निरूपण किया है; और शंकरका ध्यान पद्मासनस्थितरूपमें है-'पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः', इससे पृथिवीकी पाद-रूपता भी ध्यानमें आ जाती है।

ईश्वरके शरीर इस ब्रह्माण्डमें विष और अमृत्—दोनों हैं। विष भी कहीं वाहर नहीं, ईश्वर-शरीरमें ही है। किंतु ईश्वर विषको गुत—अन्तर्लीन रखता है और अमृतको प्रकट। जो ईश्वरके उपासक ईश्वरके शरीररूपसे जगत्को देखते हैं, उनकी दृष्टिमें अमृत ही आता है, विष विलीन ही रहता है। अतएव शंकरकी मूर्तिमें विष गलेके भीतर है, वह भी कालिमारूपसे मूर्तिकी शोभा ही वढ़ा रहा है और अमृतमय चन्द्रमा स्पष्टरूपसे सिर्पर विराजमान है। वैज्ञानिक समुद्रमन्थनके द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे रुद्र ही धारण करतें हैं; किंतु इस संक्षिप्त लेखमें उस कथाका भाव नहीं वताया जा सकता। ईश्वरको शास्त्रकारोंने विरुद्धधर्माश्रय' माना है; जो धर्म हमें परस्पर-विरुद्ध प्रतीत होते हैं, वे सब ईश्वरमें अविरुद्ध होकर रहते हैं। सभी विरुद्ध धर्मोंको ब्रह्माण्डमें ही तो रहना है, वाहर जायँ कहाँ ? और ब्रह्माण्ड,



ठहरा ईश्चरु शरीर, फिर वहाँ विरोध काहेका ? यह माव मी शिवमूर्तिमें स्पष्ट है कि वहाँ अमृत भी है, विष भी; अग्नि भी हैं। जल भी किसीका परस्पर विरोध है ही नहीं। इस भावको, पार्वतीकी उक्तिमें कविकुलगुरु कालिदासके बड़े मुन्दर शब्दों में चिचित किया है। इस प्रकरणका एक पद्य हम लेखके आरम्भा में है चुके हैं, दूसरा भी वड़ा मार्मिक है—

विभूषणोद्भाक्षि भुजङ्गभोगि वा

गजाजिनालक्षिव दुक्ळधारि वा ।
कपालि वा स्वाद्ध वेन्दुशेखरं
न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः ॥
(कुमारसम्भव ५)

वृह शरीर भूषणोंसे भूषित भी है और सर्व-शरीरोंसे वेष्टित भी । गजचर्म भी ओढ़े हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वस्त्रधारी भी हो सकता है। वह शरीर कपालपाणि भी है और चन्द्रमुकुट भी। जो विश्वमूर्ति ठहरा, उस शरीर-का एक रूपसे निश्चय कौन कर सकता है ?

भगवान् शंकरके हाथमें परशु, मृग, वर और अभय बताये गये हैं—

### परग्रस्गवराभीतिहस्तं प्रसन्म्।

ध्यानमें हाथोंके द्वारा देवमूर्तिके कार्य प्रकट किये जाते हैं - यह 'निदान' की परिभाषा है। यहाँ भी शंकरके (ईश्वरके) चार कर्म इन चिह्नोंद्वारा बताये गये हैं। पर्यु ( या त्रिशूल ) रूप आयुधसे दुष्टोंका, आत्मविधातक दोषों और उपद्रवोंका और पवमान, पावक, शुचि आदि घोर रुट्रोंका हनन सूचित किया जाता है। काल आनेपर सबका हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है। दूसरें हाथमें मृग है। ·शतपथत्राह्मण—काण्ड १, अध्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्ण मृगको यज्ञका स्टब्ल्प बताया गया है । अन्यत्र शतपथ और तैत्तिरीयमें यह भी आख्यान है कि अप्ति वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हो गया, 'वनस्पतीनाविवेश' इस ऋचाको भी वहाँ प्रमाणरूपमें उपस्थित किया गया है। उस अभिको देवताओं ने हूँदा, इससे 'मृग्यत्वान्मृगः'—हूँ'दुनेयोग्य होनेसे वह अमि 'मृग' कहाया । यह अमि वेदका रक्षक है । अस्तु, दोनों ही प्रकारसे मृगके धारणद्वारा यज्ञकी रक्षा या वेदकी रक्षा-यह ईश्वरका कर्म सूचित किया गया है। वरमुद्राके द्वारा सबको सब कुछ देनेवाला ईश्वर ( शंकर ) ही है, अमि, वायु और • इन्द्ररूपसे वही सब जगत्का पालक है-यह भाव व्यक्त किया

है और अभयके द्वारा अनिष्टसे जगत्का त्राण विवक्षित है। यम, निर्म्मृति, वरुण और रुद्र—ये चार जगत्के अर्निष्ट-कारक माने गये हैं; इनमें रुद्र समयपर हनन करता है और अन्य अनिष्टोंका उपमर्दन कर रक्षा भी करता है। इसीसे रुद्रमूर्तिमें अभयमुद्रा आवश्यक है। शंकर व्याम-चर्मको नीचेके अङ्गमें पहनते हैं या आसन बनाकर विद्यात भी हैं और गजचर्मको ऊपर ओढ़ते हैं, इससे भी उपद्रवी दुष्टोंका दवना और सम्पत्ति देंना लक्षित होता है। उनके गलेमें जो मुण्डमाला है, उससे यही सूचित होता है कि सब जगत्के पदार्थ ईश्वरके रूपमें अन्तर्गत हैं, उनके रूपमें सब पिरोये हुए हैं—

### मिय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

ईश्वरसत्तासे पृथक् किये जानेपर सन पदार्थ अचेतन—
मृत हैं, यही भान 'मुण्ड' रूपसे सूचित किया है। प्रलयकालमें शिन ही शेष रहते हैं, शेष सन पदार्थ चेतनाशून्य होकर
मृत-मुण्डरूपसे उनमें प्रोत रहते हैं—यह भी मुण्डमालाका
भान है।

### सर्प

शिवको 'सर्पभूषण' कहा जाता है । उनकी मूर्तिमें जगह-जगह साँप लिपटे हुए हैं। इसका स्थूल अभिप्राय कह चुके हैं कि मङ्गल और अमङ्गल सब कुछ ईश्वर-शरीरमें है। दूसरा अभिप्राय यह भी है कि संहारकारक शिक्के पास संहारसामग्री भी रहनी ही चाहिये । समयपर उत्पादन और समयपर संहार-दोनों ईश्वरके ही कार्य हैं। सपैसे बड़कर संहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि अपने वालकोंको भी खा जाना-यह व्यापार सर्वजातिमें ही देखा जाता है, अन्यत्र नहीं । तीसरा अभिप्राय किञ्चित् निगृद है। चन्द्रमा, मङ्गल, बृहस्पति आदि ग्रह जो सूर्यके चारों ओर घूमते हैं-वे अपने एक परिभ्रमणमें जिस मार्गपर गये थे, ठीक उन्हीं विन्दुओंपर दूसरी बार नहीं जाते । किञ्चित हटकर उसी मार्गपर चलते हैं, यों एक-एक बारके भ्रमणका एक-एक कुण्डलाकार वृत्त बनता जाता है। कुछ नियत परिभ्रमणोंके बाद वे फिर अपने उस पूर्व वृत्तपर आ जाते हैं, यह नियम भिन्न-भिन्न ग्रहोंका भिन्न-भिन्न रूपसे है। मङ्गल ७९ वर्षमें फिर अपने पूर्व-वृत्तपर आता है, और-और प्रहोंका भी समय नियत है। यह भिन्न-भिन्न मण्डलोंका समुदाय रस्तीकी तरह लपेटा हुआ खयालमें लाया जाय तो वह सप-कुण्डलीके आकारका ही होता है। अतः वेदोंमें इनका

व्यवहार नाग या सर्प कहकर ही किया गया है। आधुनिक व्यवहार नाग या सर्प कहकर ही किया गया है। आधुनिक व्यवहार नाग या सर्प कहकर हो किया गया है। आधुनिक क्योतिष-शास्त्रमें इन्हें 'कक्षावृत्त' कहते हैं। सूर्यको मध्यमें रखकर घूमनेवालोंमें आठ ग्रह मुख्य हैं, अतः आठ ही सर्प प्रधान माने गये हैं। और भी बहुत से तारे घूमनेवाले हैं, उनके लघु सर्प बनते हैं। ये सब ग्रह और उनके कक्षावृत्त (सर्प) ईश्वरके शरीर—ब्रह्माण्डमें अन्तर्गत हैं—इसलिये शिवके शरीरमें भूषणक्षि सर्पोक्ती स्थिति बतायी गयी है। तारामण्डलमें भी अनेक रुद्ध हैं, और उनके आकार सर्प जैसे दिखायी देते हैं—यह पूर्व रुद्धनिरूपणमें कह चुके हैं। उन सबके धारक मुख्य रुद्ध भगवान शंकर हैं—यह चौथा अभिप्राय भी भुलाया न जाय।

## वंत सूर्ति

भगवान् शंकरकी मूर्ति उज्ज्वल - श्वेत है --रताकल्पोज्ज्वलाङ्गम्

इसके अभिप्राय निम्नलिखित हैं-

- (१) व्यापक ईश्वर चेतन अर्थात् क्वानरूप है। ज्ञान-को 'प्रकाश' कहते हैं, अतः उसका वर्ण क्वेत ही होना चाहिये।
- (२) श्वेत वैर्ण क्रिंत्रम नहीं, खाभाविक है। वह्न आदिपर दूसरे रंग चढ़ानेके लिये यत करना पड़ता है, किंतु, इवेत रंगके लिये कोई रँगरेज नहीं होता। इवेतपर और और लप चढ़ते हैं और धोकर उतार दिये जाते हैं, इवेत पहले भी रहता है और पीछे भी। धोबीद्वारा दूसरे रंगके उतार दिये जानेपर खेत प्रकट हो जाता है। इससे खेत नैसर्गिक ठहरा। वस, यही बताना है कि ईश्वरका कृतिम रूप नहीं है, सब रूप उसमें उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं, वह खभावत: एकरूप है, या यों कहो कि कृतिम रूपोंसे वर्जित है, नीरूप है।
- (३) वैज्ञानिक छाँग जानते हैं कि स्वेत कोई भिन्न रूप नहीं। सब रूपोंके समुदायको ही स्वेत कहते हैं। सब रूपोंको जब मिलाया जाय तब वे यदि सब-के-सब मूर्च्छित हो जायँ तो काला रूप बनता है और सब जाप्रत् रहें तो स्वेत प्रतीत होता है। सूर्यकी किरणोंमें सब रूप हैं—यह वैज्ञानिक लोग जानते हैं। तिकोने काँचकी सहायतासे सर्वसाधारण भी देख सकते हैं; किंतु सबके मिलनेके कारण प्रतीत स्वेत रूप ही होता है। भिन्न-भिन्न रूव वणोंके पत्ते एक यन्त्रमें रखकर उसे जोरसे धुमाया जाय तो स्वेत ही दिखायी देगा। इससे सिद्ध है कि सब रूप हों,

किंतु उनमें भेद-भाव न हो; वह गुक्र होता है। यही स्थिति ईश्चरकी है। जगत्के सब रूप उसीमें ओतप्रोत हैं किंतु भेद छोड़कर। भेद अविद्योकृत है। ईश्वरमें अभिन्नरूपसे सबकी स्थिति है। तब उस ईश्वरको इवेत ही कहना और देखना चाहिये।

(४) सात लोकोंमं जो स्वयम्भूसे पृथिवीतिक पाँच मण्डल बताये गये हैं, उनमेंसे सूर्यमण्डलमें सब वर्ण हैं। आगे परमेष्ठिमण्डल कृष्ण है—यह हम केंद्र्याणके कृष्णाङ्क-परिशिष्टाङ्किने पृष्ठ ५३६-५३७ में दिखा चुके हैं। उससे आगे स्वयम्भूमण्डल प्रकाशमय स्वेतवर्ण है और आग्नेय-मण्डल होनेके कारण वह 'शिवमण्डल' या 'रुद्रमण्डल' भी कहाता है। वही मण्डल सर्वव्यापक होनेके कारण ईश्वरका रूप कहा जा सकता है। उसके प्रकाशमय स्वेतवर्ण होनेके कारण शिवमूर्तिका स्वेतवर्ण युक्तियुक्त है।

## विभृति

शंकर भगवान् सर्वाङ्गमें विभूतिसे अनुलिस---आच्छन रहते हैं। इसका भी यही कारण है। उक्त पाँचों मण्डलेंके प्राण सारे पार्थिव पदार्थींमें व्याप्त हैं। उनमेंसे सौर-जगत्में सूर्यप्राण उद्भूत ( सबसे ऊपर, प्रकाशित ) रहते हैं और आगेके अमृतमण्डलें (परमेष्ठी और स्वयम्मू) के प्राण आच्छन ( ढके हुए, गुप्त ) रहते हैं । सूर्यकिरणोंके कारण ही भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें भिन्न-भिन्न रूप दीख पड़ते हैं —यह वैज्ञानिकोंका सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है। सूर्यकी किरणोंमें सब रूप हैं, हर एक पदार्थ अपनी विशेष शक्तिसे अन्य रूपोंको निगल जाता है और एक रूपको उगल देता है। जिसे उगलता है वही हमें उस पदार्थका रूप प्रतीत होता है, यह आधुनिक वैज्ञानिकोंका कथन है। अस्तु, जव इन पदार्थोंमें अग्नि लगायी जाती है तो अग्निका स्वशाव है कि घनीभूत पदार्थोंकी विशकलन करे—उन्हें तोड़े। यों अग्निद्वारा पृथक् किया जाकर सौर-प्राणोंका ऊपरी स्तर जब निकल जाता है, तब भीतरका छिपा हुआ परमेष्ठिमण्डलके प्राणका समनुगत कृष्ण-रूप काले कोयलेके रूपमें निकल आता है, किसी भी पदार्थको जलातेपर वह काला ही होगा—यह प्रत्यक्ष है। यह पदार्थीमें दूसरा स्तर है। जब इसपर भी फिर अग्निका प्रदोग किया जायऔर अग्निद्वारा विशक्ति होकर दूसरा स्तर भी निकल जाय-उड़ जाय-तब तीसरा अन्तर्निगूढ़ स्वयम्भू प्राणींका स्तर प्रकट होता है और वह स्वयम्भूपाणके समनुगत इवेत रूपका देखा जाता है। किसी भी रंगके पदार्थको जलाइये, अन्त में



प्रकाशमान इवेत भस्म ही शेष रहता है। यह मौलिक तत्त्व है, इसे अबि नहीं उद्घा सकता। भगवान शंकर इसी मौलिक तत्त्व—भस्मसे सदा उद्धृलित रहते हैं। इसी मौलिक तत्त्वसे वे सृष्टिकी रचना करते हैं—यह शिवपुराणकी सृष्टि-प्रक्रियामें स्पष्ट है। स्वयम्भू मण्डलके अधिष्ठाता श्वेत मूर्ति शिवका जगद्व्यास स्वयम्भू प्राणस्म भस्मसे उद्धृलित रहना सर्वथा स्वारसिक है— इसमें संदेह नहीं। शिवके अन्य प्रकारके भी ध्यान हैं, यह पूर्व लिखा गया है। उन अन्यान्य शिवमूर्तियों के सम्बन्धमें भी विवेचना आवश्यक थी और शिवलिङ्गके सम्बन्धमें भी बहुत कुछ वक्तव्य था; किंतु लेख विस्तृत हो गया, अब लिखनेके लिये न तो उपयुक्त समय है और न स्थान ही। इसलिये इन विवेचनाओं को समयान्तरके लिये छोड़कर, दो-एक आवश्यक बातें और कहकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं।

## शिव और विष्णु

उपासनाके प्रेमियोंमें इस वातपर आधुनिक युगमें बहुत विवाद रहता है कि शिव और विष्णुमें कौन वड़ा ? कोई विष्णुको ही परमात्मा कहकर शिवको उनके उपासक मानते हुए जीवकोटिमें माननेका साहस करते हैं और कोई शिवको पर-तत्त्व कहकर विष्णुको उनके अनुगत, सेवक या जीवविशेष कहनेतकका पाप करते हैं। कुछ सज्जन दोनोंको ईश्वरके ही रूप कहते हुए भी उनमें तारतम्य रखते हैं। वैज्ञानिक प्रिक्रियामें वस्तुतः इन विवादोंका अवसर ही नहीं है। यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा । अपने अपने कार्यके सब प्रभु हैं। यह उपासककी इच्छा और अधिकारके अनुसार नियत है कि वह किसी रूपको अपनी उपासनाके लिये चुन ले किंतु किसीको छोटा कहना या निन्दा करना अपनेको विज्ञानग्र्त्य न्घोषित करना है। अस्तु, अब् क्रमसे देखिये—निर्विशेष, परात्पर या अन्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञानका मुख्य लक्ष्य है, जो जीवका अन्तिम प्राप्य है, उसमें किसी प्रकारका मेद नहीं । उसे 'वेवेष्टीति विष्णुः'—सर्वत्र व्यापक है, इस-लिये 'विष्णु' कह लीजिये, अथवा 'शेरतेऽस्मिन् सर्वे इति शिवः'-सब कुछ उसीके पेटमें है, इसलिये 'शिव' कह लीजिये। उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी-

#### सर्वधर्मोपपत्तेश्च ।

—इस वेदान्तसूत्रके अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम उसके हो सकते हैं। अतएव विष्णुसहस्रनाममें शिवके नाम अौर शिवसहस्रनाममें विष्णुके नाम आते हैं, मूलरूपमें मेद है ही नहीं । यों परम शिव या महाविष्णु एक ही वस्तु है, उपासकके अधिकार या रुचिके अनुसार उसकी मिन्न-भिन्न नाम-रूपोंसे उपासना होती है। अव आगे अक्षर पुरुषमें आइये—यहाँ विष्णु और महेश्वर शक्ति-भेदसे पृथक-पृथक प्रतीत होंगे, जैसा कि कहा गया है कि आदान-क्रियाके अधिष्ठाता विष्णु और उत्क्रान्तिके अधिष्ठाता महेश्वर हैं; किंतु वस्तुतः विचार करनेपर एक ही अक्षर पुरुषकी दोनों कलाएँ हैं, इसलिये मौलिक भेद इनमें सिद्ध नहीं होता। आदान और उत्क्रान्ति दोनों एक ही गृतिके भेद हैं। गृति यदि केन्द्राभिमुखी हो तो 'आदान' कहाता है और यदि केन्द्रसे विपरीत दिशामें अर्थात् पराङ्मुखी हो तो 'उत्क्रान्ति' कहाती है, यों एक ही गृतिके दिग्मेदसे दो विभेद हैं—तव वास्तविक भेद कहाँ रहा ? नाममात्रका ही तो भेद है। एक कविने वड़ी सुन्दरतासे कहा है—

### उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो भिन्नवद्गाति। कलयतु कश्चन मूढो हरिहरभेदं विना शास्त्रम्॥

व्याकरणके अनुसार हरि और हर दोनों शब्द एक ही 'हु' धातुसे बनते हैं, अतः प्रकृति (मूल धातु) दोनोंमें एक है, केवल प्रत्यय जुदा-जुदा है—तव इनका मेद मानना शास्त्रसे अनिभग्नोंका हो काम है। दूसरा अर्थ श्लोकका यह है कि दोनोंकी प्रकृति एक है अर्थात् मूल-तत्त्वरूपसे दोनों एक हैं, केवल प्रत्यय—प्रतीति—वाहरी दृष्टिसे मेद हो रहा है; दह मेद शास्त्र-दृष्टिवालोंको कभी प्रतीत नहीं होता। अतएव उत्क्रान्तिका नेता 'इन्द्र' कहाता है तो आदानका 'उपेन्द्र' (दूसरा इन्द्र)। विष्णुका दूसरा नाम 'उपेन्द्र' भी है।

कुछ सज्जन शिवको संहारकर्ता कहकर उपासनाके अयोग्य मानते हैं; किंतु वैज्ञानिक दृष्टिसे यह भी तर्क नहीं ठहरता। हम अक्षर पुरुषके निरूपणमें स्पष्ट कर चुके हैं कि एक दृष्टिसे जो संहार है, दूसरी अपेक्षासे वही उत्पादन या पालन है। नाममात्रका भेद है, वास्तविक भेद इसमें भी नहीं है। इसके अतिरिक्त संहार भी तो ईश्वरका ही काम है और वह अवश्यम्भावी है। समयपर उत्पादन और पालन जैसे नियत हैं, वैसे ही संहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वरके द्वारा ही होते हैं। मिद एक ही शक्ति तीनों कार्योंकी करनेवाली न मानी जाय तो बड़ा युक्तिविरोध आ पड़े। संहार करनेवाला कोई और है, तो वह पालकसे जबर्दस्त कहा जायगा; क्योंकि उसके पालितको वह नष्ट कर देता है।

फिर संहारक ही ईश्वर कहायेगा, पालक नहीं। इसके अतिरिक्त ज्यिने सबका संहार किया वहीं तो अन्तमें शेष रहेगा, फिर सृष्टिके समय सृष्टि भी वहीं करेगा । दूसरा रूप है ही कहाँ, जो सृष्टि करे ? इन सब कुतकोंका समाधान तभी होता है जब कि एक ही ईश्वरके कार्यपिक्षासे तीनों रूप माने जायँ— ्रेडनमें भेद नन्माना जाय। जिस समय जिस रूप या राक्तिकी आवश्यकता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक ही है। फिर भी कहा जाय कि तत्त्व चाहे एक हो, किंतु संहारकारक रूपसे हमें ध्यान नहीं करना चाहिये—तो यह युक्ति भी निःसार है। सबं रूपोंके उपासक अपने उपास्यमें सभी शक्तियोंका ध्यान करते हैं। विष्णुके उपासक भी उनको उत्पादक, पालक और संहर्ता तीनों कहते हैं और शिवके उपासक भी ऐसा ही करते हैं । ° कोई भी शक्ति न माननेसे ईश्वरमें न्यूनता आ जायेगी। ईश्वरका कीम यथाकाल सब कार्य करना है, कालमें संहार अभीष्ट ही है। क्या संहारका ध्यान न करनेवालोंका संहार न होगा ? फिर महेश्वर तो केवल संहारक हैं भी नहीं, तीन अक्षर कलाओंकी समष्टिको 'महेश्वर' बताया गया है; इनमें अग्नि और सोम ही तो सब जगत्के उत्पादक हैं, इसिंख्ये यह उत्कर्षापकर्षकी कल्पना कोरी कल्पना ही है। कुछ सज्जन शिवको तमोगुणी कहकर उपासना-के अयोग्य ठहरानेकां साहस करते हैं, किंतु यह भी साहसमात्र ही है। शिव ईश्वर हैं, वे तमोगुणके वशमें तो हो ही नहीं सकते ; ईश्वर और जीवमें यही तो भेद है कि जीव प्रकृतिके वरामें है और ईश्वर प्रकृतिका नियन्ता है। तब शिव तमोगुणी हैं-इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुणके नियन्ता हैं। तो फिर सत्त्वगुणके नियमन करनेकी अपेक्षा तमोगुणके नियमन करनेका कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेवाला रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं-इसका विचारशील स्वयं निर्णय करें।

> वस्तुतः तमोगुण 'आवरक' कहलाता है, भूतोंकी उत्पत्ति तमोगुणसे ही मानी जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रियामें भूतोंके उत्पादक अग्नि और सोम हैं। उन अग्नि और सोमके अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिये उन्हें तमोगुणका अधिष्ठाता कहा गया है। इससे उपास्प्रतामें कोई हानि नहीं। उपासक उन्हें तमोगुणके नियन्ता कहकर उपासना करते हैं; अतएव परमवैराग्यवान्, अत्यन्त शान्त, विषयनिर्जित्त रूपमें वे उनका ध्यान करते हैं, इससे उपासकों में तमोगुणकी वृद्धि होगी— इसदी लेशतः भी सम्भावना नहीं। बल्कि वे भी तमोगुणके नियन्ता हो जायँगे।

अय प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलापर विचार कीजिये । यहाँ भी एक दृष्टिसे एककी व्याप्ति न्यून् रहती हैं तो दूसरी द्धष्टिसे दूसरेकी । विष्णु यज्ञस्वेरूप हैं और • यज्ञद्वारा ही रुद्र आदि सव देवता उत्पन्न होते हैं — यज्ञके आधारपूर ही सव देवताओंकी स्थिति है। रुद्र शिवका रूप है, इस्लिये कहा जा सकता है कि शिव विष्णुके उदरमें हूँ — उनर्से, इत्पन्न होते हैं। किंतु दूसरी दृष्टिसे अग्निप्रधान सूर्यमण्डल रुद्रका रूप है, उस मण्डलकी व्याप्तिमें अर्थात् सौर-जगत्के अस्तर्गत् यज्ञ प्य विष्णु हैं। सौर-जगत्में जो यज्ञ हो रहा है उसीसे हमारा जीवन है और 'यज्ञो वै विष्णुः'—यज्ञ ही विष्णुका रूप है, इस दृष्टिसे शिव या रुद्रके पेटमें विष्णु रहे । अब आगे विद्ये—सूर्यका उत्पादक यज्ञ परमेष्ठिमण्डलमें होता है, अतएव वह् मण्डल विष्णुप्रधान कहा गया है—उस मण्डलके पेटमें सूर्येमण्डल आ जाता है, इससे विष्णुके पेटमें शिवका अर्न्तर्भाव हुआ । और आगे चलें तो परमेष्ठिमण्डल स्वयम्भूमण्डलके अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भूमण्डल आग्नेय होनेके कारण रुद्रका या अग्निके नियन्ता महेश्वरका मण्डल कहा जा सकता है—यह अभी विस्तारसे निरूपित हो चुका है। स्वयम्भूमण्डलके अन्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुतिमें इन्द्र माना गया है और इन्द्र महेश्वरके रूपमें अन्तर्गत है । उस मण्डलकी व्याप्तिमें परमेष्ठिमण्डलके अन्तर्भृत रहनेके कारण फिर शिवके उदरमें विष्णु आ गये । इसीलिये स्पष्ट कहा गया है-

## शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोस्तु हृदयं शिवः।

सव जिसके अन्तर्गत हैं—वह परमाकाश सर्वृक्ष्य है, उसे परमशिव कह लीजिये या महाविष्णु । इसलिये इस दृष्टिसे भी कोई मेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता ।

 कार्य हो रहा, है—यदि संम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति वनायी जाय तो बह विष्णुकी मिर्ति होगी और ज्ञानकी प्रधानता- से प्रधानतभावमें व्यदि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति बनायी जाय तो वह ज्ञिवमूर्ति कही जायगी। इसीलिये यह प्रवाद भी चला है कि उपासनाका, विष्णुसे और ज्ञानकाण्डका शिवसे सम्बन्ध है, क्योंकि उपासना कि कियालप है। महेक्वरकी उपासना भी ज्ञानप्रांतिके लिये ही मानी गयी है—'ज्ञानं भहेश्वरादिच्छेत्'। ज्ञानप्रांतिके लिये ही मानी गयी है—'ज्ञानं भहेश्वरादिच्छेत्'। ज्ञानप्रांतिके ब्रियं भी प्रथम मूमिकाओंमें निद्ध्यासन आदि क्रियाओंकी मुक्तिके लिये आवश्यकता रहती है— इसलिये फिर 'भोक्षिमच्छेजनार्जनात्' मान लिया गया। ज्ञान विना अर्थके नहीं रहता, वही अर्थका धारक है—इसलिये विद्वानोंकी उक्ति है कि—

र्शव्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य बह्नभा। अर्थजातमशेषं च धत्ते भुग्धेन्दुशेखरः॥

'सव अथौंके धारण करनेवाले वालेन्दु-मुकुट भगवान् शंकर हैं।'

इस दृष्टिमें भी अर्थ मुख्य है या यज्ञ—इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। यज्ञसे अर्थ वनते हैं, अर्थ होनेपर ज्ञान होता है और ज्ञानसे किया या यज्ञ होता है, बिना अर्थ-के भी यज्ञ नहीं हो सकता। यों दोनों रूप परस्पर सापेक्ष रहते हैं, विवक्षाभेदसे कोई किसीको प्रधान मान ले। वस्तुतः यज्ञ और अर्थ एक ही मूलसे निकले हैं—अतः एक ही हैं।

यों वैज्ञानिक भावमें किसी भी दृष्टिसे हरि और हरका मौलिक भेद या छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं हो सकता। केवल दृष्टिभेद हैं। उसमें उपासकके अधिकार और रुचिके अनुसार किसी भी रूपमें प्रधान-दृष्टि की जा सकती है। पुराणादिमें जो कहीं किसीकी और कहीं किसीकी प्रधानतां लिली है, वह भी उस अधिकारीका मनोभाव उस रूपमें दृढ़ करनेके लिये—उसी रूपमें 'ब्रह्मदृष्टि' करानेके उद्देश्यसे है—किसी-के वास्तविक उत्कर्ष या अपकर्षका कहीं भी तात्पर्य नहीं।

न हि निन्दा निन्दान् निन्दितुं प्रवर्तते, अपितु स्तुत्यान् स्तोतुम् ।

'निन्दा निन्दनीयकी निन्दाके उद्देश्यसं नहीं होती। अपितु स्तुत्यकी स्तुतिके उद्देश्यसे होती है'—यह मीमांसाका न्याय भी इसीके अनुकूछ है।

### मनुष्याकारधारी शिव

लेखके आरम्भमें हम कह आये हैं कि हमारे शास्त्रोंमें ईश्वर-

का दो भावोंमें वर्णन है, वैज्ञानिकरूपसे और मनुष्याकारसे। वे मनुष्याकार ईश्वरके सगुणरूप या अवतार कहे जाती हैं। वैज्ञानिक निरूपणमें और इन मनुष्याकारधारी ईश्वर-रूपोंके चरित्रोंमें आश्चर्यजनक साहस्य देखा जाता है। अतएव आर्थ-शास्त्रोंका विश्वास है कि उपासकोंपर अनुग्रहके कारण ईश्वर मनुष्यरूप ग्रहण करता है। गुरुवर श्री ६ मधु**सूदन**जी ओझा विद्यावाचस्पतिके 'देवासुरख्याति', 'अत्रिख्याति' और 'इन्द्रविजय' आदिमें निरूपण है कि पृथिवीमें भी एक त्रिलोकी है। कारणावतपर्वत—जिससे इरावनी नदी निकलती है—के उत्तरका प्रदेश भूस्वर्ग (त्रिविष्टप ) कहाता है, उसके 'इन्द्र-विष्टप', 'विष्णुविष्टप', 'ब्रह्मविष्टप' आदि विभाग भी पुराणादि-में सुप्रसिद्ध हैं। आर्यसम्यताके प्राधान्यकालमें इस प्रदेशमें सव वैज्ञानिक देवताओं के समान ही संस्था प्रचलित थी। अस्तु, इस अप्रकृत विषयका हम यहाँ विस्तार न करेंगे; यहाँ हमारा वक्तव्य केवल इतना ही है कि एक भगवान् शंकरका मनुष्यरूप भी है। वह लक्ष्यालक्ष्यरूप है, कभी कार्यकालमें प्रकट होता है और कभी अलक्षित रहता है। इसी प्रकारके वर्णन इस रूपके पुरीणोंमें हैं। इसे शिवावतार कह सकते हैं। समय-समयपर इन शंकर भगवान्की तीन स्थानोंपर स्थिति बतायी गयी है। प्रथम भद्रवट-स्थानमें जो कि कैलाससे पूर्वकी ओर छौहित्यगिरिके ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नदी उसके नीचे सेकर बहती है। दूसरा स्थान कैलास पर्वतपर और तीसरा मूजवान् पर्वतपर । मूजवान्का स्थान-निर्देश हम पहले कर चुके हैं। इन शंकरके गण, भूत आदिका निवास हिमालय और हेमकूटके दरोंमें वताया गया है। ये शंकर भगवान् भी पूर्ण वैराग्यरतः आत्मसंयमी हैं। काशीलण्डमें एक कथा है कि इन शंकर भगवान्ने अपना सारा राज्य मानसरीवरपर विष्णुभगवान्को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्तमें रहने लगे । देवताओं के कार्यके लिये-स्वामिकार्तिकेयकी उत्पत्तिके लिये पार्वती-विवाह करनेको या त्रिपुरासुरका वध करनेको--ऐसे ही अन्यान्य समयोंमें देवताओंकी प्रार्थनापर ये प्रकट होते रहे हैं । पार्वती-विवाह, त्रिपुर-वेध आदिकी कथाएँ इनकी बड़ी रोचक और आर्यसम्यताके युगमें पदार्थ-विज्ञानका अद्भुत महत्त्व प्रकट करनेवाली हैं; किंतु उनका विवरण शंकर भगवान्की कुपासे कभी समयान्तरमें सम्भव होगा-यह आशा कर शंकर-स्मरण करते हुए इस लेखको पूर्ण किया जाता है। ॐ शान्तिः।

# लिङ्ग-रहस्य

( लेखक—ख॰ श्रीरामदार्सजी गौड़ एम्॰ ए॰ )

यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह दैवतैः। अर्चयेथाः सदा छिङ्गं तस्माच्छ्रेष्ठतमो हि सः॥ ( महाभारत, अनु० अ० १४ )

### १-लिङ्गार्चनकी व्यापकता

माहेश्वरलिङ्गकी अर्चा अनादिकालसे जगद्वापक है। स्त्रीष्टीय धर्मके प्रचारके पूर्व पाश्चात्त्य देशोंकी प्राय: सभी जातियोंमें किसी-न-किसी रूपमें लिङ्गपूजा सर्वत्र प्रचलित रही है। रोमक और यूनान दोनों देशोंमें क्रमशः प्रियेपस और फल्लुसके नामसे लिङ्गकी ही अर्चा होती थी । इन दोनों राष्ट्रोंके प्राचीन धर्मका लिङ्गपूजा प्रधान अङ्ग था। वृषकी मूर्ति लिङ्गके साथ ही पूज्य थी। पूजाकी विधिमें धूप, दीप, पुण्यादि हिंदुओंकी ही तरह काममें आते थे। मिस्रदेशमें तो हर और ईशि:की उपासना उनके धर्मका प्रधान अङ्ग था। इन तीनों देशोंमें प्रायः फाल्गुनमासमें ही वसन्तोत्सवके रूपमें छिङ्गमूना वार्षिक समारोहसे हुआ करती थी । मिस्नमें ओसिरि: नामके देवता एथियोपिआके चन्द्रशैलसे निकली हुई नील्ट्यीके अधिष्ठाता माने जाते हैं । यहाँ कैलासके चन्द्रगिरिसे निकली गङ्गा और पश्चिमगामी सिन्धुनद् जिसका दूसरा नाम नील भी है, दोनोंके ही खामी भगवान् शंकर हैं। 'फल्छुस' शब्दकी व्युत्पत्ति कर्नल टाडके मतसे अद्भुत है । वह कहते हैं कि यह शब्द संस्कृतके 'फलेश' से निकला है \* क्योंकि भगवान् शंकर यजनका तुरंत ही फल देते हैं और उन्हें वसन्तारम्भके ऋतुफल निवेदन भी किये जाते हैं। प्लुतार्कके लेखोंसे पता चळता है कि उस समय मिस्रमें प्रचूळित ळिङ्गपूजा सारे पश्चिममें प्रचलित थी।

प्राचीन चीन और जापानके साहित्यमें भी लिङ्गपूजा-

\* Tod's Rajasthan, Vol. I. P. 603.

की गमही मिलती है और पुरानी मूर्स्तियोंसे यह भी अनुमान होता है कि अमेरिकाक महाद्वीपोंक प्राचीन निवासी भी लिङ्गपूजा किया करते थे

ईसाइयोंके वेदके दो विभाग हैं । पुराने सुसमाचार नामक विभागमें राजाओंकी पुस्तकके पंद्रहवें अध्यायमें यह कथा है कि रैहोगोयमके पुत्र आशाने अपनी माता मामाकांको लिङ्गके सामने बलि देनेसे रोका था 🔟 पीछे उन्होंने क्रोधमें आकर उस लिङ्गमूर्तिको तोड-फोड़ डाला। यहूदियोंके देवता बेलफेगोकी पूजा लिङ्गमूर्तिकी होती थी। उनका एक गुप्तमन्त्र था, जिसकी दीक्षा यहूदी लिया करते थे। मोयावी और मरिनावासी यहूदियोंके उपास्य लिङ्गकी स्थापना फेगोरौलपर हुई थी । इनकी उपासनाविधि मिस्नवासियोंसे मिलती-जुलती थी । पहाड़के ऊपर जंगलमें और बड़े बृक्षके नीचे यहूदियोंने लिङ्ग और बछड़ेकी मृत्तिं स्थापित की, इसपर यहूदियोंके परम पिता उनसे रुष्ट हो गये थे । यह बालेश्वर-शिवलिङ्ग पत्थरका बनाते और स्थापित करते थे और 'बाल' नामसे ही पूजते भी थे। बालेश्वरकी वेदीके साधने यह धूप जलाते थे और लिङ्गके सामनेवाले वृष (नन्दी) को हर अमावस्याको पूजा चढ़ाते थे । मिस्रके ओसिरिसके लिङ्गके सामने भी बैल रहता था।

कर्नल टाडका कहना है कि मुहम्मद साहबके पहले 'लात' नामक अरबके देवताकी उपासना 'लिङ्ग' के 'रूपमें हुआ करती थी और सोमनाथके शिवलिङ्गकों भी पश्चिमी लोग 'लात' ही कहते थे। 'लात' की मृत्तियाँ दोनों जगह बहुत विशाल और रह्नोंसे सुसज्जित थीं। यह एक ही पत्थरका लिङ्ग था, जो पचास पुरुष या पोरसा ऊँचा था। जिस मन्दिरमें यह स्थापित था उसमें इस लिङ्गको सँभालनेके लिये ठोस सोनेके छण्पन खम्मे

थे । अपहासूद गजनवी इसे ध्वंस करके सोना ढो ले इतना प्रचार था कि 'लिङ्गार्चा' अथवा Phallicism एक गया । दोनों देशोंमें नाम एक ही था 'लात' या 'लाट', सम्प्रदाय ही समझा जाता था, जिसका अस्तित्व सभी यह विचित्रता थी । आकार और लम्बाईके हिसाबसे देशोंमें पाया जाता है। इसी तरहका 'लिङ्गायत' सम्प्रदाय 'लाटै'. कैहना तो ठीक हीं था। परंतु को पकार रिधर्डसमें लिखता है कि 'लात' अल्लाहकी सबसे बड़ी पुत्रीका नाम था और उसका चिह्न या मूर्ति लिङ्गकी तरह थी । जो हो, •मुस्तुमानोंने 'लात'का व्वंसावशेष भी न रक्खा, • परंतु मक्केश्वर तो अवतक लिङ्गरूपमें काबेमें पधराये हुए हैं। इस मक्केश्वर लिङ्गकी चर्चा भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वमें आयी है।

मक्केश्वरिष्ट्रङ्ग काले पत्थरका है । इसे मुसल्मान 'असबद' कहते हैं। पहले इसराएली और यहूदी इसकी पूजा करते थे । मुहम्मद साहबके समयमें इसकी चार कुलोंके पण्डे पूजा-अर्चा किया करते थे। जब काबेमें इसके लिये एक स्थान बनाया गया और इसके प्राचीन स्थानसे वहाँ ले जाकर जब पधरानेका प्रश्न आया तत्र चारों पण्डोंमें यह झगड़ा उठा कि मूर्तिको उठाकर निश्चित स्थानतक पहुँचानेका गौरव किसे प्राप्त हो ? हजरत मुहम्मद साहबका फैसला सर्वमान्य हुआ और एक चादरपर चारोंने उसे थामकर रक्खा और चादरके चारों कोनोंको थामकर उस स्थानपर ले जाकर मूर्तिको पधराया । काबेमें इस मूर्तिकी पूजा नृहीं होती, परंतु जो मुसल्मान हज करने जाता है, इस मूर्तिका चरणचुम्बन करके आता है।

यद्यपि अब पहलेकी तरह पूजा नहीं होती तथापि फांसके अनेक प्रसिद्ध स्थानोंमें अवतक लिङ्ग देखनेमें आते हैं । गिरजाघरोंमें, धर्म-मन्दिरोंमें, अजायबखानोंमें, फांस ही-नहीं और देशोंमें भी लिङ्गरूपके पत्थर स्मारक-रूपसे रक्खे देखे जाते हैं । लिङ्गपूजाका पाश्चात्त्य देशोंमें

हमारे देशमें भी है । दक्षिणमें इस सम्प्रदायके शैव मिलते हैं जो 'जङ्गम'\* कहलाते हैं और सोने या चाँदीके सम्पुटमें शिवलिङ्ग रखकर बाहु या गलेमें पहनते हैं। ऐंसाइक्कोपीडिया ब्रिटानिकामें Phallicism शब्दमें इस सम्प्रदायका वर्णन अधिक विस्तारंसे मिलेगा।

पणि:जातिके छोगोंकी चर्चा हमारे वैदिक साहित्यमें आयी है । यह पाश्चात्त्य वृणिक्-समाज़ था,जिसका आना-जाना भारतसे लेकर भूमध्यसागरतक हुआ करता था। पच्छाहँमें यही लोग फणिश कहलाते थे और इबरानी-जाति इन्हींके विकासका फल हुई, जिनके यहाँ भारतीय बालेश्वरलिङ्गकी उपासना विधिवत् होती थी । मन्दिरोंकी बनावट भी भारतीय ढंगकी थी, जैसा कि उनके ध्वंसावरोषोंसे अवगत होता है । इस बालेश्वरलिङ्गको बैबिलमें 'शिउन' कहा है । इस घने सादश्यको देखकर अनेक प्राच्यविद्या-विशारद कहलानेवालोंने यहाँतक अटकलका घोड़ा दौड़ानेका साहस किया है कि उनकी दृष्टिमें भारतके छोगोंने छिङ्गोपासना पच्छाहीं देशोंके लिङ्गायत-सम्प्रदायवालोंसे सीखी है।

अमेरिका-महाद्वीपमें पेरुविया नामक स्थानमें वहाँके प्राचीन निवासी रहते हैं। उनका पुराना राजवंश सूर्यवंशी कहा जाता है और वह 'रामसीतोया' नामका एक महोत्सव भी करते हैं । वहाँकी मध्यवर्त्ती कुछ जातियोंमें ईश्वरको 'सिन्नु' कहते हैं । फीजिया-देशमें जो आसुरिया-देश या छोटी एशियाका एक भूखण्ड है वहाँके निवासी 'सेवा' या 'सेवाजिय:' नामके देवताकी उपासना करते हैं । जिस समय मन्त्र लेते हैं कुछ ऐसा

Richardson's Dictionary (1829) में देखी **ब्लात'** शब्द ।

<sup>\*</sup> काशीमें इन्हों जङ्गमोंके वसनेसे एक पुराना महका॰ 'जङ्गमवाड़ी' के नामसे प्रसिद्ध है।

अनुष्ठान भी करते हैं जिसमें साँपोंका भी काम लगता है। मिस्नमें भी 'सेना' देवताके साथ सर्पका सम्बन्ध है। यह व्यालमालवारी भगवान् शिवके सिवा और कोई नहीं। इन प्रमाणोंपर विचार करनेसे इस बातमें तो तिक भी संदेह नहीं रह जाता कि लिङ्गपूजा बहुत प्राचीन है और संसारमें साधारणतया किसी कालमें अवस्य फैली हुई थी और सर्वत्र लिङ्गोपासनाका प्रचार था।

अब अपने देशकी ओर आँड्ये । हमारे देशमें तो हिमालयमें मानसरोवर और कैलाससे लेकर कन्याकुमारी और रामेश्वरजीतक और अटकसे लेकर कटकतक लिङ्गों और शिवालयोंकी फोई गणना नहीं है । असंख्य लिङ्ग हैं, असंख्य शियालय हैं। यह देश शिवमय ही है। यह तो वर्तमानकालकी बात हुई जब कि एक सुदीर्घ-कालसे हमारा देश आसुरी माया और संस्कारसे आवृत है। परंतु शिवलिङ्ग और शिवालय भारतीय संस्कारोंमें रग-रगमें भिना चळा आया है—इस वातकी साक्षी भूगर्भमें गड़ी पड़ी है । छोटी-छोटी खुदाइयोंमें, नेवों और कुओंके भीतर तो शिविछङ्ग अकसर मिछते ही रहते हैं । काशीमें अभी हालमें कपड़ेके चौक वाजारके बीचमें दो-तीन पोरसा नीचे शिवछिङ्ग और मन्दिरका मिळना फोई मूल्य नहीं रखता जब कि मोहं-जो-दारो और हरप्पाकी ख़दाईमें ऐसी तहोंमें शिवलिङ्ग मिलते हैं जो समयको निकट-से-निकट खींच छानेवाले कहर आनुमानिकोंकी अटकलसे आजसे कम-से-कम छ: हजार और भारतीय महायुद्धसे कम-से-कम एक हजार वर्ष पहलेके ठहरते हैं । सर जान मार्शल अनेक लिझोंके प्रादुर्भावसे चकराकर कहते हैं कि शैवधर्म कलकालियिक (Chalcolithic age) युग या इससे भी पहलेका है और इस सम्बन्धके अपने प्रन्थमें उस समयके इन शैबोंको आर्यजातिके पूर्वगामी कोई अधिक सम्य राष्ट्रके 'मनुष्य ठहराते हैं; क्योंकि उनके मतसे भारतमें तबतक आर्यछोग आकर वसे ही न थे। यह एक वैज्ञानिक

तथ्य है कि पुरातत्व एवं भूगर्भके खोजी सत्यकी खोजकी उत्सुकतामें समयको सदा संकुचित करके ही देखते .रहे हैं। अतः मेरी समझमें तो मोहं-जो-दारोके सबसे नीचेके स्तर महाभारतकी छड़ाईके कई हंजारे वर्ष पहलेके होंगे । इस तरह शित्रिङ्गकी उपसिनाकी सीक्षी महाभारतकी ऐतिहासिक घटनांसे कई हजार वर्ष पूर्वेकी पत्यरकी ठीक है । मार्शें महोद्य यह कहकर मोहं-जो-दारोकी उस लिङ्गप्राप्तिको अनार्य ठहराते हैं कि 'शिव'जीका वैदिक विश्व-देवतामें कोई स्थान नहीं है, परंतु यह मार्शलकी भारी भूल है। रुद्राध्याय तो शिव भगवान्के नामोंसे भरा पड़ा है । रुद्रकी स्तुतियाँ चारों संहिताओंमें हैं। 'शिव' नामपर अनेक मन्त्र हैं। कपर्दिन्, पशुपति, सहस्राक्ष, सद्योजातादि अनेक नाम अनेक स्थलोंमें आये हैं और जहाँ इन्द्रद्वारा शिवलिङ्गोपासकोंके प्रति घृणा प्रकट की गयी है वहाँ तो स्पष्टतया लिङ्गपूजा प्रमाणित होती है ।\* लिङ्गपूजाकी प्राचीनतम परम्परा प्रमाणित है।

## २-लिङ्गार्चन-सम्बन्धी साहित्य

त्रागेवेदमें लिङ्गोपासनाकी चर्चा जब मौजूद है तब रामायणकालमें उसकी चर्चाका होना कोई विशेष महत्त्वकी बात नहीं समझी जा सकती । तो भी कालक्रम-से वैदिक साहित्यके बाद इतिहास, पुराण तथा तन्त्रोंकी गणना की जाती है । बैदिक साहित्यमें, संहिताओंमें, ब्राह्मणोंमें, आरण्यकोंमें और उपनिषदोंमें रुद्रादि अनेक नामोंसे और उमा, विद्या आदि अनेक नामोंसे उमामहेश्वर-के प्रसङ्ग आते हैं । पुराणोंमें उन्हीं वैदिक विश्रयोंकी ही, तो व्याख्या है । इतिहासोंमें तो घटना-प्रसङ्गसे चर्चा आती है । वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमें रावणके कथाप्रसङ्गमें आया है—

क्ष ऋग्वेद १०।९२ । ९, १। ११४ । १८४, १०।१३६ । सम्पूर्ण । २।३४ । १ तथा २ । ११ । २

यत्र यत्र च याति सा रावणो राक्षसेद्वरः।
जाम्बूनदमयं लिङ्गं तत्र तत्रं सा नीयते॥
वांखुकावेदिमध्ये तु तिल्लिङ्गं स्थाप्य रावणः।
अर्घयाद्वास गन्धेश्च पुष्पेश्चामृतगन्धिभिः॥
(३१।४२-४३)

े शिवभक्त रायण जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ खर्णछिङ्ग भी जाता है और बार्छको वेदीपर पधराकर वह विधिवत्

पूजा करता है और लिङ्गके सामने नृत्य करता है।

महाभारत अनुशासनपर्वमें चौदहवें अध्यायसे भगवान् महेश्वरका प्रसङ्ग चलता है, जिसके अन्तर्गत 'शिवसहस्रनाम' कहा गया है और सौप्तिकपर्वमें तो अश्वत्थामाकी स्तुतिपर रीझकर भगवान् शंकरने उनके रारीरमें ही प्रवेश किया है। भगवान् श्रीकृष्णका उपमन्युसे दीक्षा पाना और भगवान शंकरके प्रीत्यर्थ तपस्या करना न केवल अनुशासनपूर्वमें ही वर्णित है बल्कि प्रायः सभी वैष्णव और शैवपुराणोंमें यह कथा आयी है। फिर लिङ्गपूजाकी चर्चा भी प्रायः सभी पुराणोंमें है। पद्मपुराण वैष्णवपुराण है तो भी लिङ्गपूजाका प्रसङ्ग उसमें बड़े विस्तारसे वर्णित है। शिवपुराण, छिङ्गपुराण, स्कन्दपुराण, मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण और ब्रह्माण्ड्मुराण—यह छ: तो शैवपुराण ही ठहरे । इनमें तो भगवान् शंकरकी कथाका विस्तार है ही, परंतु हिंदू-साहित्यमात्रमें जहाँ कहीं शिवोपासनाकी चर्चा है, वहाँ बहुधा लिङ्गकी चर्चा अवस्य ही आयी है।

इतिहासों और पुराणोंके सिवा तन्त्र-प्रन्थ और स्मृतियाँ भी हैं। तन्त्रोंकी तो रचना ही उमा-महेश्वर-संवादपर है। तन्त्रोंके द्वारा भगवान् शंकरने अनेक विद्याओं और रहस्योंका उद्घाटन किया है। स्मृतियोंमें भी कर्मकाण्ड-सम्बन्धी वित्रयोंमें शिवोपासनाका विषय जहाँ-तहाँ आया है। बीरिमत्रोदयमें शिवोपासना और छिङ्गार्चाका विस्तारसे वर्णन है। तन्त्रोंमें छिङ्गार्चनतन्त्र तो वस्तुत: अर्चाकी विधिका प्रामाणिक प्रन्थ है। इन

सभी धर्म-शाखोंमें शिव-पूजाको नित्यकर्ममें रक्खा है और संध्याकी तरह जलप्रहणके पूर्वका इसे आवश्यक कर्म बृतलाया है।

संहिताओं में तो रुद्रकी स्तुतिमात्र है, परंतु शतपृथ ब्राह्मणमें (६।१।३।७–१९) और शांखायन ब्राह्मणमें (६।१।३।७–१९) भगवान् रुद्रकी उत्पत्तिका वर्णन प्रायः उसी ढंगपर है जिस ढंगपर कि मार्कण्डेयपुराण और विष्णुपुराणमें दिया हुआ है। साथ ही सारे शैवसाहित्यमें भगवान्, महेश्वरके साथ-ही-साथ भगवती उमाका भी वर्णन है। वाजसनेयिसंहितामें 'अम्बिका' (३।५७) और 'शिवा' (१६।१), तल्वकार उपनिषद्में (३।११-१२ तथा ४।१-२) 'ब्रह्मविद्याखरूपिणी उमा हैमवती' और तैत्तिरीय आरण्यक-के दसवें प्रपाठकमें 'कल्याकुमारी' 'कात्यायनी' 'दुर्गा' इत्यादिकी चर्चा है।

इस तरह प्रायः सारा हिंदू-साहित्य भवानी-शंकरके यशःकीर्त्तनसे भरा पड़ा है।

प्र०-'इसी तरह क्या सारा हिंदू-साहित्य भगवान् विष्णुके उत्कर्षसे नहीं भरा पड़ा है ? कहर शैवपुराणोंमें भी तो भगवान् विष्णुका प्रतिपादन है ! ,यह क्या बात है ?'

उ०-प्रस्तुत प्रसङ्गमें इस प्रश्नपर विस्तारपूर्वक विचार नहीं हो सकता। हम इतना ही कह देना यहाँ पर्याप्त समझते हैं कि सृष्टिसे पर परमात्म-सत्ता एक ही है, जिसे परमब्रह्म, परमेश्वर या परमित्रण्यु अथवा चाहे जिस नामसे कहें, उसका निराकारत्व एक ही है, परंतु उसकी सगुण सत्ता त्रिगुणात्मिका होनेसे तीन रूपोंमें तीनों शक्तियोंके साथ व्यक्त होती है। भक्त जिस भाव-का उपासक होता है वही उसके छिये उत्कृष्ट दीखता है। दूसरे दो रूप उसके अवीन भासते हैं। वस्तुतः सत्ता एक ही है। एकपर दूसरेका उत्कर्ष भक्तोंके हितार्थ भक्तभावनकी .छीछामात्र हैं। यह .बात प्रसङ्ग-प्रसङ्ग्यर अच्छी तरह स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त कर दी गयी है कि त्रिमूर्ति एक ही सत्ता है। इनमें मेद माननेवाछों-की अधोगित होती है। इस प्रकार सारे हिंदू-साहित्यमें शिन्न-भिन्न नामोंसे एक ही परमात्म-सत्ताका प्रतिपादन है। 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' इति श्रुति:।

लिङ्गपुराणके तीसरे ही अध्यायमें कहा है कि भगवान् महेश्वर अलिङ्ग हैं। प्रकृति प्रधान ही लिङ्ग है, महेश्वर निर्गुण हैं। प्रकृति सगुण है। प्रकृति या लिङ्गके ही विकास और विस्तारसे विश्वकी सृष्टि होती है। सारा ब्रह्माण्ड लिङ्गके ही अनुरूप बनता है। ब्रह्माण्डरूपी ज्योतिर्लिङ्ग अनन्त-कोटि हैं। सारी सृष्टि लिङ्गके ही अन्तर्गत है, लिङ्गमय है और अन्तमें लिङ्गमें ही सारी सृष्टिका लय भी होता है। इसी तरहका भाव स्कन्दपुराणके इस श्लोकसे व्यक्त होता है—

आकारां लिङ्गमित्याहुः पृथिवी तस्य पीठिका । आलयः सर्वदेशानां लयनाल्लिङ्गमुच्यते ॥

आकाश लिङ्ग है, पृथिवी उसकी पीठिका है, सब देवताओंका आलय है। इसमें सबका लय होता है, इसी-लिये इसे लिङ्ग कहते हैं।

आकाशको लिङ्ग कहा है, यह आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे बड़े महत्त्वकी उक्ति है । सम्प्रित शर्मण्य-देशके (जर्मनीके ) प्रसिद्ध विश्वविख्यात गणिताचार्य अलवते एंस्टैनने यह सिद्ध किया है कि अनन्त आकाश वक्र है, पर बलयके-से बक्रके अनुंरूप है । देशमात्र वक्र है, जो कि लिङ्गका रूप है । देश, काल और वस्तु—इन्हीं तीन पदार्थोंसे यह सारा विश्व बना है । ये तीनों ही लिङ्गकत् बक्र हैं । उपादान जब वक्र हैं तो जितनी वस्तुएँ इन उपादानोंसे बनी हैं—विद्युक्तणों, परमाणुओं और अणुओंसे लेकर ब्रह्माण्डतक सम्पूर्ण सृष्टि वक्र है, लिङ्गरूप है । बस्तुतः जिसे सीधी रेखा कहते हैं वह कोई अस्तित्व नहीं रखती, वह केवल अंश-मात्र है वक्रका ।

एंस्टैनका सापेक्षवाद आज पाश्चात्त्य विज्ञानपर शासन कर रहा है, उसके अनुसार धरतीकी आकर्षण-राक्ति कोई. वस्तु नहीं है। देशकी वक्रताके कारण ही वस्तुएँ गिरती हैं या खुढकती हैं। वस्तुकी मात्रा जिस पिण्ड्में जितनी अधिक है, उतनी ही वक्रता उस पिण्डमें बढ़ी, हुई है. इसीलिये उसमें उतना ही अधिक खिचाव देखनेमें आता है। वराह भगवान्का जोरोंसे दौड़ना छिखि है; गिरना नहीं । केतकीका पत्ता गिरता है परंतु अभी उसी पिण्डके आघे-तक भी नहीं पहुँचा है जिसका विस्तार अनन्त है, जिसकी आधीसे भी कम दूरीतक गिरनेमें केतकच्छ्दको दस कल्प बीत गये हैं। आकाशकी अनन्तता तो इस लिङ्ग या पिण्डकी अपेक्षा अत्यधिक होगी और वह भी 'लिङ्ग' है । यह महान् ज्योतिर्लिङ्ग तो प्रकृतिका, आग्नेय वस्तुमात्राका एक विशाल समूह है, जिसका आकाशकी अपेक्षा आद्यन्त होनेपर भी जो ब्रह्मा और विष्णुके समान ईश्वरोंको भी अनादि-अनन्त है । निदान अनन्तकोटि विश्व लिङ्गमय है और विश्वोंसे परे सगुण परात्पर ब्रह्मका आकार भी लिङ्ग है । अतः सब शर्वमय है। 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' सिद्ध है।

सृष्टिकं आरम्भमें सर्वप्रथम ज्योतिर्मय लिङ्गका आविर्माव उसके कर्त्ता और पाताके सम्मुख हुआ है। परमात्म-सत्ता जो निर्गुण, निराकार, निर्विकार है, विवृत्तं होकर इसी वक्राकारमें विकसित होती है जिसे चिह्नमात्र कह सकते हैं और इसी चिह्नके मूल रूपसे अनादि और अनन्त विविधताका विकास होता है। उस अमूर्त और अरूप परमात्माकी मूर्ति और रूपका आविर्माव इसी लिङ्ग-रूपमें हो सकता है।

यह छिङ्ग त्रिदेववाले रुद्रका नहीं है। यह परात्पर परतम ब्रह्मका छिङ्ग है। देखिये खयं भगवान् विष्णु अपने श्रीमुखसे क्या कहते हैं—

श्रष्टा त्वं सर्वजगतां रिक्षता सर्वदेहिनाम् । इतां च सर्वभृतानां त्वां विनैवास्ति कोऽपरः॥११॥



अणूनाम्नप्यणीयांस्त्वं महांस्त्वं महतामपि । अन्तर्वहिस्त्वमेन्नेतज्जगदाकम्य वर्तसे ॥१२॥ निगम्रास्त्वं निःश्वासा विद्वं ते शिल्पवेभवम् । सत्त्वं त्वदीय् एवांसि झनमात्मा तव प्रभो ॥१३॥ अमुरा स्नवा दैत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः ।

प्राणिनः पृक्षिणः शैंलाः शिखिनोऽपि त्वमेव हि ॥१४॥ स्वर्गस्त्वमप्पर्धास्त्वं त्वमोङ्कारस्त्वमध्वरः । त्वं योगस्त्वं परा संचित्कि त्वं न भवसीश्वर ॥१५॥ त्वमादिर्मध्यमन्तश्च तस्थुषां जग्मुषामपि । कालस्वरूपतां प्राप्य कलयस्यिललं जगत् ॥१६॥ परेक्वाः परतः शास्ता सर्वानुग्राहकः शिवः । स एव मे कथंकारं साक्षाङ्गवति धूर्जिटः ॥१७॥ (स्क॰पु० १ । ३ । २ । १४)

शिवपुराणमें भी वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डके छठे अध्यायमें भगवान् वायुदेवने शिवके लिङ्गखरूपका ऐसा ही उपनिषदुक्त परब्रह्मके सदश ही वर्णन किया है।

### ३-मैथुनी सृष्टिका आरम्भ

जगत्की सृष्टिमें मैथुनी सृष्टिका विकास पीछेका है। पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजीने पहले मानसिक सृष्टिसे ही काम लिया । उन्होंने अपने मानसपुत्र इसीलिये उत्पन किये कि वे मानसी सृष्टिको ही बढ़ावें, परंतु उन्हें सफ्छता नहीं मिछी । उनके मानसिक पुत्रोंमें प्रजाकी वृद्धिकी ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती थी। भला, प्रजाकी वृद्धि वे क्यों करें ? इससे उन्हें क्या लाभ ? हानि अवस्य थी कि कर्मका बन्धन बढ़ता था, झंझट बढ़ता था, परमात्मासे या अध्यात्मसे दूरीकरण होता था । सनकादिको पसंद न आया । नारदको एक आँख न भाया । उन्होंने देखा कि संसार जितना ही बढ़ता है उतना ही भगवान्से दूर होता है, परंतु ब्रह्माका उद्देश्य तो संसारको बढ़ाना ही था। वे कैसे रुक सकते थे ? उन्होंने सृष्टि-रचनाकी परीक्षा-पर-परीक्षा की और पग-पगपर असफल हुए और प्रत्येक असफलतापर उन्होंने तपस्या की । तपस्या एकमात्र उपाय थी। जब जिस किसीको कोई मनोरथ होता उसकी

पूर्तिके छिये वह तपस्यां करता । तपस्याकी निर्दिष्ट विधियाँ थीं और अधिकार-निर्धारण भी था । अविहित तपस्या फल्वती नहीं होती थी । यह सब सही है, परंतु विहित तपस्या ही उस समय उपाय था । इस प्रसङ्गमें शिवपुराणकी वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें पंद्रहवें अध्यायमें वम्यु भगवान् कहते हैं—

यदा पुनः प्रजाः सृष्ट्या न व्यवर्धन्त वेधसः ।
तदा सैथुनजां सृष्टिं ब्रह्मा कर्जुममन्यत ॥ १ ॥
न निर्गतं पुरा यस्मान्नारीणां कुलमीश्वरात् ।
तेन मैथुनजां सृष्टिं न रांशांक पितामहः ॥ २ ॥
ततः स विद्धे दुद्धिमर्थनिश्चयगामिनीम् ।
प्रजानामेव वृद्धेयर्थं प्रष्टव्यः परमेश्वरः ॥ ३ ॥
प्रसादेन विना तस्य न वर्धेरिक्तमाः प्रजाः ।
पवं संचिन्त्य विश्वातमा तपः कर्जुं प्रचक्रमे ॥ ४ ॥
तदाद्या परमा शिकरनन्ता लोकभाविनी ।
आद्या सक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा ॥ ५ ॥

×

तया परमया शक्त्या भगवन्तं त्रियम्बकम्। संचिन्त्य हृद्ये ब्रह्मा तताप परमं तपः॥ ७॥ तीव्रेण तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिनः। अचिरेणैव कालेन पिता सम्प्रतुतोष ई॥ ८॥ ततः केनचिदंशेन मूर्तिमाविश्य कामपि। अर्धनारीश्वरो भूत्वा ययौ देवः खयं हरः॥ ९॥ तं दृष्टा परमं देवं तमसः परमव्ययम्। अद्वितीयमनिर्देश्यमदृश्यमकृतात्मभिः सर्वलोकेश्वरेश्वरम्। सर्वलोकविधातारं सर्वलोकविधायिन्या शक्त्यः परमया युतम् ॥ ११ ॥ अप्रतक्रयमनाभासममेयमजरं अचलं निर्गुणं शान्तमनन्तमहिमास्पदम्॥ १२॥ सर्वगं सर्वदं सर्वं सदसद्व्यक्तिवर्जितम्। सर्वोपमाननिर्मुक्तं शरण्यं शाश्वतं शिवम्॥१३॥ प्रणम्य दण्डक्द् ब्रह्मा समुत्थाय कृताञ्जलिः।

तुष्टाव देवं देवीं च स्कैः स्क्ष्मार्थगोचरैः ॥ १५॥ -× × × सकलभुवनभूतभावनाभ्यां जननविनाशविद्यीनविग्रहाभ्याम् । नरवरयुवतीवपुर्घराभ्यां सततमहं प्रणतोऽस्मि शंकराभ्याम् ॥ ३५ ॥

 जब फिर्भी प्रजा न बढ़ी, तब ब्रह्माको मैथुनी सृष्टिका च्यान आया । पहले ईश्वरने स्त्रीकुल नहीं पैदा किया था। यह बात साधारण जीवोंकी समझमें आ ही नहीं सकती कि आरम्भमें सृष्टिके छिये कैसी असाधारण आवश्यकता थी । ब्रह्मामें भी वह असाधारण बुद्धि न थी । पूर्वकल्पकी स्मृतिसे उन्होंने पुरुष और स्त्रीकी रचना भी की तो भी उन्हें ठीक विधि न सूझी । इसलिये उन्होंने भगत्रान् शंकरके साथ-ही-साथ उनकी परमा शक्तिका भी ध्यान किया और महाघोर तप किया । भगवान् संतुष्ट हुए और अर्धनारीश्वररूपमें ब्रह्माके सामने प्रकट हुए । ह्झाजीने विनीत हो स्तुति की और नर-नारीरूप भगवान्को साष्टाङ्क प्रणाम किया । भगवान्ने उन्हें वर दिया और साथ ही अपने शरीरसे देवी-देवकी रचना करने लगे। ससर्ज वपूषो भागाहेवीं देववरो हरः॥ ६॥ यामाहर्बह्य विद्वांसो देवीं दिव्यगुणान्विताम्। परस्य परमां शक्ति भवस्य परमात्मनः॥ ७॥ यस्यां न खलु विद्यन्ते जन्ममृत्युजराद्यः। या भवानी भवस्याङ्गात्समाभिरभविक्छ॥ ८॥ यस्या वाचो निवर्त्तन्ते मनसा चेन्द्रियः सह । सा भर्जुर्वपुषो भागाज्जातेव समदद्यत ॥ ९ ॥ परमेशानी सर्वलोकमहेश्वरीम्। प्रणिपत्य महादेवीं प्रार्थयामास वै विराट् ॥ १४ ॥ न निर्गतं पुरा त्वत्तो नारीणां कुलमव्ययम्। तेन नारीकुलं स्रष्टुं शक्तिर्मम न विद्यते॥ १८॥ त्वामेव वरदां मायां प्रार्थयामि सुरेइवरीम्। चराचरवितुद्ध वर्थमंशेनैकेन सर्वगे ॥ २०॥ द्शस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवादिनि। एवं साँ याचिता देवी ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना॥ २१॥

शक्तिमेकां भ्रुवोर्मध्यात्ससर्जात्मसमप्रभाम् । तामाह प्रहसन् प्रक्ष्य देवदेववरो हरः॥ २२॥ ग्राह्मणं तपसाराध्य कुरु तस्य यथेप्सितम् ।

ब्रह्मणो वचनाहेवी दक्षस्य दुहिताभंतत्। दत्त्वेवमतुलां शक्ति ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणीम्म् ॥ २४ ॥ विवेश देहं देवस्य देवध्यान्त्रधीयत्। तदाप्रभृति लोकेऽस्मिन् स्त्रियां भोगः प्रतिष्ठितः ॥ २५ ॥ प्रजासृष्टिश्च विप्रेन्द्रा मैथुनेन प्रवर्तते। ब्रह्मापि प्राप सानन्दं संतोषं मुनिपुङ्गवाः॥ २६ ॥

उस देवीको विद्वान् 'ब्रह्म' कहते हैं । ( यहाँ 'ब्रह्म' नामसे पुरुष और प्रकृतिकी एकता स्पष्ट है । ) वह प्रमात्माकी शक्ति है। प्रमात्माके सभी विशेषण उसके लिये उपयुक्त हैं । वह अर्घाङ्गिनी देवी जब प्रकट हुई तब ब्रह्माजीने स्तुति की और कहा कि इस सृष्टिको बारंबार बनाता हूँ पर इनकी बढ़न्ती नहीं होती, इसीलिये अब मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ । आपने पहले नारीकुल नहीं सिरजा, इसलिये मुझमें नारीकुल सिरजनेकी शक्ति नहीं है। आप सारी शक्तियोंकी खानि हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अपने एक अंशसे चराचरकी वृद्धि करो और मेरे अंशसे उत्पन्न पुत्र दक्षकी कन्या होओ । इसपर उस 'ब्रह्म' ने अपनी भौंहोंके बीचसे एक राक्ति प्रकट की और आप ईश्वरमें लीन हो गयी। जो शक्ति ब्रह्माके लिये इस तरह प्रकटी, उसे भगवान् शंकरने आज्ञा दी कि तू तपस्याद्वारा ब्रह्माका आराधन करके उनके मनोरथोंको पूरा कर । यह कह भगवान् अन्तर्धान हो गये । ब्रह्माको मैथनी सृष्टिकी शक्ति मिळी और तभीसे मैथुनधर्मद्वारा प्रजाकी सृष्टि प्रवृत्त हुई। भगवती दक्षकी कल्या सती हुईँ और मैथुनधर्मकी प्रवृत्ति-के लिये पहले-पहल ब्रह्माजी अपने शरीरको ही विभक्त करके दिहने आघेसे खायम्भुव मनु और बायें आघेसे शतरूपा-रूपसे खयं प्रकट हुए और मानव-सृष्टिका प्रारम्भ किया । मनु और शतरूपाने भी तपस्या की और तब वे सृष्टि-कर्ममें प्रवृत्त हुए।

सृष्टिकी कथा बहुत बड़ी है। सभी पुराण सर्ग और प्रतिसंगिकी कथा कहते हैं। यहाँ वह सब प्रयोजनीय नहीं है। इसने ऊपर अत्यावश्यक स्त्रोक उद्भृत किये हैं। ऊपर उसके भाव भी संक्षेपसे दिये हैं। सभी प्रसङ्गोपर अवतरण देनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जायगा। अर्थनारीश्वर-रूपका लिङ्ग और पीठिकासे धनिष्ठ सम्बन्ध है।

सृष्टिके इस प्रसङ्गका महाभारत अनुशासनपर्वके चौदहवें अध्यायमें इन्द्र और उपमन्युके संवादमें उपमन्युके इन वचनोंसे मिळान करनेपर मैथुनी सृष्टिसे अर्धनारीश्वर-का सम्बन्ध रूपष्ट हो जाता है।

सुरासुरगुरोर्वक्त्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्। कस्य वान्यस्य रेतस्तद्येन हैमो गिरिः कृतः॥२१६॥ दिग्वासाःकीर्त्यते कोऽन्यो लोके कश्चोद्र्ध्वं रेतसः। कस्य चार्घे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जितः॥२१७॥

पुँछिङ्गं सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं विद्धि चाप्युमाम्। द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिदं जगत्॥२३५॥

'देवों और असुरोंके गुरु अग्निके मुखमें आदिकालमें किसके वीर्यकी आहुति दी गयी ! वह क्या किसी औरका वीर्य है जिससे खर्ण-सुमेरु बना है ! कोकमें दिगम्बर और ऊर्चरेता और कौन है ! किसने अपनी स्त्रीको अर्धाङ्गिनी बनाया है और किसने कामको जीता है !' 'चराचरमें पुरुषमात्रको हर और की-मात्रको गौरी जानो, यह 'चराचर जगत् इन दोनों शरीरोंसे व्याप रहा है '''।'

शैवपुराण तो साम्प्रदायिक प्रन्थ समझे जाते हैं, परंतु महाभारत इतिहास है, उसे किसी साम्प्रदायिक पक्षपातसे कीई प्रयोजन नहीं है। उपमन्युका उपाख्यान जिससे कि ऊपरका अंश अवतरित है, महाभारतकी विशेषता नहीं है। प्राय: सभी पुराणोंमें श्रीकृष्ण भगवान्के चरितमें उपमन्युकी कथा है जिसमें भगवान् श्रीकृष्णने

उपमन्युसे दीक्षा. ली है, भगवान् शंकरके प्रीत्यर्थ बड़ी उम्र तपस्या की है और मनोवाञ्छित वर पाया है। इसी अध्यायके ये उद्भृत क्षोक पता देते हैं कि अर्थनारीश्वरने ब्रह्माजीको मैथुनी सृष्टिमें किस तरहकी सहायता दी ? ब्रह्माजीने सारी असृष्टि कर डाली, परंतु सृष्टिकी वृद्धिका कोई उपाय न किया । जिनको सिरजा वे बने रहे, परंतु फिरं ! उनकीं. रक्षा भी होती रही। परंतु अपने आप वह सृष्टि बढ़ें—ऐसा कोई उपाय न था । ब्रह्माजी अपनी असफलतापर झुँबलाये तो पिशाच-प्रेतादि उत्पन्न हो गये । क्रोध "हुआ तो रुद्रोंकी उत्पत्ति हुई। इस तरह विविध भावोंसे विविध प्रकारकी सृष्टि होती गयी। नियमन कैसे हो ? जब उन्होंने देखा कि हमारे मानस पुत्र वैरागी हुए जाते हैं, तब काम, लोभ, मोह आदि विकार उपजाये। जिनकी सृष्टि की, उनमें मिलनेकी कामना हुई, कलाकी प्रवृत्ति हुई, सुन्दर रचनाओंकी ओर मन लगा । प्रकृतिमें, संसारमें सौन्दर्य देखनेकी इच्छा हुई । सुन्दर मणि हों, सुन्दर पौघे हों, सुन्दर पशु-पक्षी हों, मुन्दर मनुष्य, ऋषि, देवता हों । सौन्दर्यपर मोह हुआ, उन धुन्दर वस्तुओंके संग्रहपर छोभ हुआ, इसी प्रकार मद-मारसर्य आदि भी उत्पन हुए। परंतु इनसे भी वृद्धि न हुई तब ठाचार हो वे अर्धनारीश्वर भगवान् शंकरकी शरण गये। उन्होंने शक्तिमान् और शक्तिमें मेलका मार्ग दिखाया । अब ब्रह्माजीने जिस काम-देवताकी रचना की थी, उससे काम लिया गया। काम अब मैथुनी सृष्टिके लिये प्रवर्त्तक हुआ । शक्तिने नारीको सुन्दर बनाया और कामने दोनोंको मिलनेके 'लिये प्रवृत्त किया । यों गर्भाधानका कारण काम बना ।

यह लिङ्गोपासना सृष्टिके परम रहस्यकी साक्षी है, प्रवृत्ति-मार्गका ठीक पता देती हैं और धीरे-धीरे जब इस उपासनाका रहस्य उपासकके अनुभवमें जाता है तब वह लिङ्गोपासनासे . ही यथार्थ निवृत्ति-मार्गपर आरूढ़ हो जाता है। ४-पशुपति और लिङ्ग-शब्द तथा लिङ्गार्चन भगवान् शंकरके अनेक नामोंमेंसे 'पशुपति' और 'लिङ्ग' ये दो समझमें कम आते हैं। 'पशुपति' शब्दपर शिवपुराणकी वायवीयसंहिताके पूर्वखण्डमें यो लिखा है—

स पश्यित शरीर तच्छरीर तम्न पश्यित । तौ पश्यित परः कश्चित्तावुभौ तं न पश्यतः ॥६०॥ ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पश्चाः परिकीर्तिताः । पश्चामेव सर्वेषां प्रोक्तमेतिन्नदर्शनम् ॥६१॥ स पव वध्यते पाशैः सुखदुःखाशनः पशुः । छीछासाधनभूतो य ईश्वरस्येति सूरयः ॥६२॥ अन्नो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्खर्गं वा श्वश्चमेव वा ॥६३॥ (अध्याय ५)

'यह जीव शरीरको देखता है, शरीर जीवको नहीं देखता । दोनोंको कोई उनसे भी परे देखता है परंतु ये दोनों उसे नहीं देखते । ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सभी पश्च कहलाते हैं । सब पश्चओंके लिये ही यह निदर्शन कहा है । यह मायापाशोंमें वैधा रहता है और मुख-दु:खरूपी चारा खाता है और भगवान् ( मदारी ) की लीलाओंका साधन है, ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । यह प्राणी अज्ञानी है, ईश नहीं है, मुखात्मक और दु:खात्मक है और ईशकी प्रेरणासे खर्म और नरकमें जाता है ।

इसलिये जीव 'पञ्च' है और उसका 'पति' ईश है, इस है, इसलिये 'पञ्चपति' महेश्वरका एक नाम है।

'लिङ्ग' शब्दकां साधारण अर्थ चिह्न या लक्षण है। सांख्यदर्शनमें प्रकृतिको, प्रकृतिसे विकृतिको भी लिङ्ग कहते हैं। देव-चिह्नके अर्थमें लिङ्ग-शब्द शिवजीके ही लिङ्गके लिये आता है। और प्रतिमाओंको मूर्ति कहते हैं, कारण यह है कि औरोंका आकार मूर्तिमान्के ध्यानके अनुसार होता है, परंतु लिङ्गमें आकार या रूपका उल्लेखन अर्नी हैं। वह चिह्नमात्र है और चिह्न भी पुरुषकी जनने-न्द्रियका-सा है, जिसे लिङ्ग कहते हैं; परंतु स्कन्दपुराणमें

'छयनाछिङ्गमुन्यते' कहा है अर्थात् छय या अछय होता है इसीसे उसे 'छिङ्ग' कहते हैं । श्रष्ट्यसे 'छिङ्गका क्या सम्बन्ध है ?

प्रलयकी अग्निमं सभी कुछ अस्म होकर शिविङ्किमं
समा जाता है। वेद-शास्त्रादि भी लिङ्कमं ही स्विन्के-संब
जाते हैं। फिर सृष्टिके आदिमें लिङ्कमें ही स्विन्के-संब
प्रकट होते हैं। अतः 'लय' से ही लिङ्क-शब्दका उद्भव
ठीक ही है, उससे लय या प्रलय होता है और उसीमें
सम्पूर्ण विश्वका लय होता है। यह एक संयोगकी बात है कि
'लिङ्क' शब्दके अनेक अथेंमिं एक लोकप्रसिद्ध अर्थ अश्वील
है। वैदिक शब्दोंका यौगिक अर्थ लेना ही समीचीन
माना जाता है। यौगिक अर्थमें कोई अश्वीलता नहीं रह
जाती। इसके सिवा अश्वीलता तो प्रसङ्गसे आती है।
विश्वयात्मक वर्णनमें जो अश्वील और अनुचित दीखता है
वही वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक वर्णनोंमें श्वील और समुचित
हो जा सकता है। 'पशुपति' और 'लिङ्क' शब्दका भी
यही हाल है।

लिङ्गार्चनमें अश्वीलताके भावकी कल्पना परम मूर्खता, परम नास्तिकता और घोर अनभिज्ञता है।

हमारे देशमें प्राय: सभी जगह पार्थिव-पूजा प्रचलित है। परंतु विशेष-विशेष स्थानोंमें पाषाणमय शिवलिङ्गकी भी स्थापना है। ये स्थावर मूर्तियाँ होती हैं। बाणिङ्गि या सोने-चाँदीके छोटे लिङ्ग जङ्गम कहलाते हैं। इन्हें प्राचीन पाशुपत सम्प्रदायवाले एवं आजकलके लिङ्गायत सम्प्रदायवाले पूजाके व्यवहारमें लानेके लिये अपने साथ लिये फिरते हैं अथवा बाँह या गलेमें बाँघे रहते हैं।

िङ्ग विविध द्रव्योंके बनाये जाते हैं। गरुडपुराणमें इसका अच्छा विस्तार है। उसमेंसे हम संक्षेपसे वर्णन करते हैं।

(१) गन्धिलङ्ग-दो भाग कस्त्री, चार भाग चन्दन

और तीन भाग क्रुंकुमसे बनाते हैं। शिव-सायुज्यार्थ इसकी अर्चा की जाती है।

- (२) पुष्पिलिङ्ग्-विविध सौरभमय फूलोंसे बनाकुर पृथ्वीके आविपत्य-लामके लिये पूजते हैं।
- ('३) गोशकि हैं क्र-स्वच्छ कपिलवर्णके गोवरसे बना-कर पूजने पे पेश्वर्थ मिलता है, परंतु जिसके लिये बनाया जाता है वह मर् जाता है। मिट्टीपर गिरे गोवरका व्यवहार वर्जित है।
- (४) रजोमयिलिङ्ग-रजसे बनाकर पूजनेवाला विद्या-धरत्व और अफर शिव-सायुज्य पाता है।
- (५) यवगोधूमशालिज लिङ्ग—जौ, गेहूँ, चावलके आटेका बनाकर श्रीपुष्टि और पुत्रलामके लिये पूजते हैं।
  - (६) सिताखण्डमय लिङ्ग—से आरोग्यलाभ होता है।
- (७) लवणज लिङ्ग-हरताल, त्रिकटुको लवणमें मिलाकर बनता है। इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण होता है।
- (८) तिलिपिष्टोत्थ लिङ्ग—अभिलाषा सिद्ध करता है। इसी तरह—
- (९-१२) तुषोत्थ लिङ्ग—मारणशील है, भस्ममय लिङ्ग—सर्वर्फेलप्रद है, गुडोत्थ लिङ्ग—प्रीति बढ़ानेबाला है और शर्करामेय लिङ्ग—सुखप्रद है।
- ( १३-१४ ) वंशाङ्करमय हिङ्ग-वंशकर है, केशा-स्थिलिङ्ग-सर्वशत्रुनाशक है।
- (१५-१७) द्रुमोङ्ग्त लिङ्ग—दारिद्रयकर, पिष्टमय—विद्याप्रद और देश्विदुग्धोङ्गव लिङ्ग—कीर्ति, अक्मी और सुख देता है।
- (१८ँ–२१) धान्यज—धान्यप्रद, फलोत्थ—फलप्रद, धात्रीफलजात—मुक्तिप्रद, नवनीतज—कीर्ति और सौभाग्य देता है।
  - (२२-२७) दूर्वाकाण्डज—अपमृत्युनाशक, कर्पूरज

—मुक्तिप्रद, अयस्कान्तमणिज—सिन्द्रिप्रद, मौक्तिक— सौभाग्यकर, स्वर्णनिर्मित—महामुक्तिप्रद, रजते— भूतिबर्चक है।

(२८-३६) पित्तलज तथा कांस्यज—मुक्तिद, . त्रपुज, आयसज और सींसकज—शत्रुनाशक होते हैं। अष्ट-धातुज—सर्वसिद्धिप्रद, अष्ट्रलौहजातू—कुष्ठनाशक, वैदूर्यज— शत्रुदर्पनाशक और स्मिटिकलिङ्ग—सर्वकामप्रद है।

परंतु ताम्र, सीसक, रक्तचन्दन, राङ्क, काँसा, छोहा— इन द्रव्योंके छिङ्गोंकी पूजा किछयुगमें वर्जित है। पारेका शिवछिङ्ग विहित है और वह महान् ऐश्वर्य देता है।

लिङ्ग बनाकर उसकी संस्कार करना पार्थिव लिङ्गोंको छोड़ और सब लिङ्गोंके लिये करना पड़ता है। खर्णपात्रमें दूवके अंदर तीन दिनोंतक रखकर फिर 'त्र्यम्बकं यजामहे' इत्यादि मन्त्रोंसे स्नान कराकर वेदीपर पार्वतीजीकी षोडशो-पचारसे पूजा करनी उचित है। फिर पात्रसे उठाकर लिङ्गको तीन दिन गङ्गाजलमें रखना होता है। फिर प्राण-प्रतिष्ठा करके स्थापना की जाती है।

ै पार्थिव लिङ्ग एक या दो तोला मिट्टी लेकर बनाते हैं। ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीली और शूद्र काली मिट्टी लेता है। परंतु यह जहाँ अन्यवहार्य हो, वहाँ कोई हर्ज नहीं, मिट्टी चाहे जैसी मिले।

लिङ्ग साधारणतया अंगुष्ठप्रमाणका बनाते हैं। पात्राणादिके लिङ्ग मोटे और बड़े बनते हैं। लिङ्गसे दूनी वेदी
और उसका आधा योनिपीठ करना होता है। लिङ्गकी
लम्बाई कम होनेसे शत्रुकी वृद्धि होती है। योनिपीठ
बिना या मस्तकादि अङ्ग बिना लिङ्ग बनाना अञ्चम है।
पार्थिव लिङ्ग अपने अंगूठेके एक पोरवेमर बनाना होता
है। लिङ्ग सुलक्षण होना चाहिये। अलक्षण अमङ्गलकारी
होता है।

लिङ्गमात्रकी पूजामें पार्वती-परमेश्वर दोनोंकी पूजा हो। जाती है। लिङ्गके मूलमें ब्रह्मा, मध्यदेशमें व्रिलोकीनाय विष्णु और ऊपर प्रणवाख्य (ॐ-रूप) महादेव स्थित हैं। वेदी महादेवी हैं और छिङ्ग महादेव हैं। अतः एक छिङ्गकी पूजामें सबकी पूजा हो जाती है—( छिङ्गपुराण )। परदिकों छिङ्गका सबसे अधिक माहात्म्य है। पारद-शब्दमें प विष्णु, आ कालिका, र शिव, दं ब्रह्मा—इस तरह सभी मौजूद हैं। उसके बने छिङ्गकी पूजासे, जो जीवनमें एक बार भी की जाय, तो धन, ज्ञान, सिद्धि और ऐश्वर्य मिलते हैं।

यह तो लिङ्ग-निर्माणकी बात हुई । परंतु नर्मदादि निदयोंमें भी पाषाणलिङ्ग मिलते हैं । नर्मदाका बाणलिङ्ग मुक्ति-मुक्ति दोनों देता है । बाणलिङ्गकी पूजा इन्द्रादि देवोंने की थी । इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना करके पूजा करते हैं । वेदी ताँबा, स्फटिक, सोना, पत्थर, चाँदी या रूपेकी भी बनाते हैं ।

परंतु नदीसे बाणिङ्ग निकालकर पहले परीक्षा होती है, फिर संस्कार । पहले एक बार लिङ्गके बराबर चावल लेकर तौले । फिर दूसरी बार उसी चावलसे तौलनेपर लिङ्ग हलका ठहरे तो गृहस्थोंके लिये वह लिङ्ग पूजनीय है । तीन, पाँच या सात बार तौलनेपर भी तौल बराबर निकले तो उस लिङ्गको जलमें फेंक दे । यदि तौलमें भारी निकले तो वह लिङ्ग उदासीनोंके लिये पूजनीय है— ( स्तसंहिता ) । तौलमें कमी-वेशी ही बाणिलङ्गकी पहचान है । जब बाणिलङ्ग होना निश्चित हो जाय तब संस्कार करना उचित है । संस्कारके बाद पूजा आरम्भ होती है । पहले सामान्य विधिसे गणेशादिकी पूजा होती है । फिर बाणिलङ्गको स्नान कराते हैं । स्नान कराकर, यह च्यान-मन्त्र—

क्ष्यमत्तं शक्तिसंयुक्तं वाणाख्यं च महाप्रभम्। कामवाणान्वितं देवं संसारदहनक्षमम्। श्रृष्टकारादिरसोह्यासं वाणास्यं परमेश्वरम्॥

—पड्कर मानसोपचारसे तथा फिरसे ध्यानकर पूजा

विष्णु और ऊपर प्रणवाख्य (ॐ-रूप) महादेव स्थित हैं। वेदी करनी होती है। भरसक षोडशोपचार पूजा होती है। महादेव हैं। अतः एक लिङ्गकी फिर जप करके स्तवपाठ करनेका दस्तूर है। बाणलिङ्गकी महादेव हैं। अतः एक लिङ्गकी फिर जप करके स्तवपाठ करनेका दस्तूर है। बाणलिङ्गकी

बाणिल्क्न प्रकार बहुत हैं। विस्तारभयसे यहाँ हम उनका उल्लेख नहीं करते। हाँ, यह जानगा अप्रवश्यक है कि बाणिल्क्न निन्ध न हो। कर्कश होनेसे पुत्र-दारादि-क्षय, चिपटा होनेसे गृहमंग, एकपार्श्वस्थित होनेसे पुत्रदारादिधनक्षय, शिरोदेश स्फुटित होनेसे व्याधि, छिद होनेसे प्रवास और लिक्नमें कार्णिका रहनेसे व्याधि होती है। ये निन्ध लिक्न हैं, इनकी पूजा वर्जित है। तीक्णाप्र, वक्रशीर्ष तथा त्रिकोण लिक्न भी वर्जित हैं। अति स्थूल, अति कृश, खल्प, भूषणयुक्त मोक्षार्थियोंके लिये हैं, गृहस्थोंके लिये वर्जित हैं।

मेघाम और कपिल वर्णका लिङ्ग शुभ है, परंतु गृहस्थ लघु या स्थूल कपिल वर्णवालेकी पूजा न करे । भौरिकी तरह काला लिङ्ग सपीठ हो या अपीठ, संस्कृत हो या मन्त्रसंस्काररहित भी हो तो गृहस्थ उसकी पूजा कर सकता है । बाणलिङ्ग प्रायः कँवलगृहेकी शकलका होता है । पकी जामुन या मुरगीके अण्डेके अनुरूप भी होता है । स्वेत, नीला और शहदके रंगका भी होता है । ये ही लिङ्ग प्रशस्त हैं । इन्हें बाणलिङ्ग इसलिये कहते हैं कि बाणासुरने तपस्या करके महादेवजीसे वर पाया था कि वे पर्वतपर सर्वदा लिङ्गरपमें प्रकट रहें । एक बाणलिङ्ग-की पूजासे अनेक और लिङ्गोंकी पूजाको फल मिलता है ।

### पार्थिव-पूजा

'ॐ हराय नमः' मन्त्रसे मिट्टी लेकर 'ॐ महेश्वराय नमः' मन्त्रसे अंगूठेके पोरमरका लिङ्ग बनावे । तीन भागमें बाँटे । ऊपरीको लिङ्ग, मध्यको गौरीपीठ और नीचेके अंशको वेदी कहते हैं । दहिने या बायें किसी एक ही हाथसे लिङ्ग बनावे । असमर्थ दोनों लगा सकता है । लिङ्ग बन जाय तो उसके सिरपर नन्हीं-सी मिट्टीकी गोली बनाकर रक्खी जाती है । यह वज है । पूजनेवाला कोई दूसरा हो तो शिवके गात्रपर हाथ रखकर 'ॐहराय नमः' और 'ॐमहेश्वरायं नमः' कहें । पूजाके समय षोंडशोपचारकी सामग्रीमें बिल्वपत्र जरूरी है। पूजकके माथेपर भस्म या मिट्टीका त्रिपुण्ड् और गलेमें रुद्राक्षकी माला जरूर होनी चाहिये । आसनशुद्धि, जलशुद्धि, गणेशादि देवताओंकी पूजा करके इस प्रकार भगवान् शंकरका घ्यान करे—

ॐध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परगुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैः व्याव्रकृत्ति वसानं विश्वायं विश्ववीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

यह घ्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर वही ध्यान-पाठ करके लिङ्गके मस्तकपर फूल रक्खे। तब 'ॐपिनाकधृक्, इहागच्छ, इहागच्छ, इह तिष्ठ, इह तिष्ठ, • इह संनिधेहि, इह संनिधेहि, इह संनिरुद्धयस्न, इह संनिरुद्धचख, अत्राधिष्ठानं कुरु, मम पूजां गृहाण ।' इस प्रकार आवाहनादि करे । आवाहनादि पाँच मुद्रा दिखा-कर करते हैं। पीछे 'ॐश्र्लपाणे, इह सुप्रतिष्ठितो भव' मन्त्रसे लिङ्ग-प्रतिष्ठा करे । फिर 'ॐपशुपतये नमः' मन्त्रसे तीन बार शिवके मस्तकपर जल चढ़ाये। फिर मस्तकपरका वज्र फेंककर चार अरवा चावल चढ़ाये। फिर पाद्यादि दशोपचार 'ॐ एतत् पाद्यम् ॐ नमः शिवाय नमः । ' 'इदमर्घ्यम् ॐ नमः शिवाय नमः' इत्यादि क्रमसे मन्त्रके साथ करें । शिवके अर्ध्यमें केला और बेळपत्र देना होता है और स्नानके पहले मधुपर्क। इसके बाद शिवकी अष्टमूर्तिकी पूजा करनी होती है। गन्ध-पुष्प लेकर पूर्वसे लेकर उत्तरावर्त्ती मार्गसे आठवीं दिशा अग्निकोणपर आकर समाप्त करना होगा । 'एते गन्धपुष्पे ॐ सर्वाय क्षितिमूर्त्तये नमः' ( पूर्व ) । 'एते गन्धपुष्पे ॐ भवाय जलमूर्त्तये नमः' ( ईशान ) । 'एते गन्धपुष्पे ॐ रुद्राय अग्निमूर्त्तये नमः' ( उत्तर )। 'एते

गन्धपुष्पे ॐ उग्राय वायुमूर्त्तये नमः! ( वाय्व्य ) ।

'एते गन्धपुष्पे ॐ भीमाय आकाशमूर्त्तये नमः! ( पश्चिम ) ।

'एते गन्धपुष्पे ॐ पशुपतये यजमानमूर्त्तये नमः!

( तैर्ऋत्य ) । 'एते गन्धपुष्पे ॐ महादेवाय सोममूर्त्तये नमः! ( दक्षिण ) । 'एते गन्धपुष्पे ॐ ईशानाय सूर्य-मूर्त्तये नमः ( अग्निकोण ) । इस तरह अष्टमूर्तिपूजाके अनन्तर यथाशक्ति जप करे, फिर जप और पूजाका भी विसर्जन 'गुह्यातिगुह्या' इत्यादि मन्त्रोंसे करे । फिर दिहने हाथका अंगूठा और तर्जनी मिलाकर उसके द्वारा 'वम् वम्' शब्द करते हुए दिहना गाल बजाये । अब अन्तमें मिहमस्तोत्र या और कोई शिव-स्तुति पढ़ना आवश्यक है । अब प्रणाम करके दिहने हाथसे अर्ध्यजलसे आत्म-समर्पण करके लिङ्गके मस्तकपर थोड़ा जल चढ़ाये और कृताक्किल हो क्षमा-प्रार्थना करे ।

## आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनम्। विसर्जनं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर॥

इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करके विसर्जन करना होता है। ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डल बनाकर पीछे संहारमुद्राद्वारा एक निर्माल्यपुष्प सूँघते हुए उस त्रिकोण-मण्डलके ऊपर डाल देना होता है। इस घड़ी- ऐसा सोचना चाहिये कि भगवान् शंकरने मेरे हृत्-कमलमें प्रवेश किया है। इसके बाद 'एते गन्धपुष्पे ॐ चण्डे-श्वराय नमः' 'ॐ महादेव क्षमस्व' कहकर शिवको ले मण्डलके ऊपर रख देना होता है।

### ५-ज्योतिर्लिङ्गानि

शैवपुराणोंमें वारह ज्योतिर्लिङ्गोंका उल्लेख है । काशी-धामके विश्वेश्वरिलङ्ग इन सबमें प्रधान हैं । इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है । औरंगजेबके समयमें मुसल-मानोंके उपद्रवसे वह ज्योतिर्लिङ्ग ज्ञानवापीके भीतर सुरक्षित रहा । वद्रिकाश्रममें केदारेश्वर दूसरे हैं । कृष्णा-के तटवर्ती श्रीशैलपर मिल्लकार्जन तीसरे हैं । वहीं भीमशंकर चौथे हैं । काश्मीर-प्रदेशके ओंकारमें अमरेश्वर या अम्ब- नाथ पाँचवें हैं । उज्जयिनीमें महाकालेश्वर छठे हैं । महा-कालेश्वरकी मूर्तिको अञ्जलमश बादशाहने शक ११५८में बताया तोड़ डाळा था । सरत या सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथके मन्दिर-को संवत् १०८१ में महमूद गजनवीने नष्ट किया और को संवत् १०८१ में महमूद गजनवीने नष्ट किया और व्हानाथजी आठवें हैं । औड़देशमें नागनाथ नवें हैं । बातों रेशवाल्यमें चूरमेश (या शैवालमें सुप्रमेश) दसवें हैं । रहत ब्रह्मिगिरिमें त्र्यम्बकनाथ ग्यारहवें हैं । सेतुबन्धमें रामेश्वर पृष्ठीं वारहवें हैं । शिवपुराण उत्तरखण्डके तीसरे अध्यायमें अपने उपर्युक्त नाम दिये हुए हैं । परतु 'द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग-स्तोत्र' प्रसिद्ध है । उसमें कावेरी और नर्मदासङ्गमपर मान्यातापुरमें ओंकारेश्वर नाम लिङ्गको चौथा बताया है । का सह्यादिकी चोटीपर गोदावरीके किनारे त्र्यम्बकनाथका पता बताया है । भीमशंकरका ठीक पता वहाँ भी नहीं लिखते । एक

इलापुरीमें घुरमेश्वरकी जगह धृष्णेश्वरको बारहवाँ ज्योतिर्लिङ्ग बताया है। इन स्थानोंका ठीक पता लगाना स्वतन्त्र वित्रय है।

लिङ्गसम्बन्धी साहित्य ईतना विशील है कि उसंका सारंभी यहाँ इस लेखमें सम्भन्न नहीं है, परंतु जिन सारंभी यहाँ इस लेखमें सम्भन्न नहीं है, परंतु जिन बातोंके जाननेका शिन्न-भक्तोंको साधारणंतया कुत्हल बातोंके जाननेका शिन्न-भक्तोंको साधारणंतया कुत्हल खातोंके जाननेका शिन्न-भक्तोंको शोड़ी-सी जानकारी पिछले एष्ठोंसे यदि पाठकोंको हो जाय तो इप-पंक्तियोंको लेखको अपनेको कृतकृत्य समझेगा। यदि यह कृतकृत्यता उसे अपनेको कृतकृत्य समझेगा। यदि यह कृतकृत्यता उसे न भी प्राप्त हुई तो इसमें तो संदेह नहीं कि जगद्गुरु जगदीश्वर मदीयगुरु महेश्वर भगनान् शंकरके गुण-किर्नन-का उसे अलम्य लाभ और कल्याणके साथ-ही-साथ सहदय पाठकोंका और लेखकका परम कल्याण हुआ। अ

## शिव-तत्त्व

( लेखक स्व॰ श्रीभीमचन्द्र चट्टोपाध्याय बी॰ए॰, बी॰एल्॰, बी॰एस्-सी॰, एम्॰आर्०इ०इ०, एम्॰आई॰ई॰ )

देवाधिदेव महादेवके विषयमें सम्यक्रिपसे आछोचना करना किसीके छिये भी सम्भव नहीं है, यही सब शास्त्री-का सिद्धान्त है। पूर्णका वर्णन ही क्या किया जा सकता है ? हम भी गन्धर्वराज पुष्पदन्तके शब्दोंमें सर्वप्रथम यही कहते हैं—

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदद्शी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्विय गिरः। अथावाच्यः सर्वः खमतिपरिणामाविध गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर! निरपवादः परिकरः॥

'हे शिव ! मुझ-जैसे अज्ञ पुरुषसे तुम्हारी महिमा यदि पूर्णरूपेण व्यक्त करके नहीं कही गयी है तो मैं यह कहूँगा कि ब्रह्मींदे भी तुम्हारी महिमाको व्यक्त करनेमें समर्थ नहीं हो सके हैं, मेरी तो विसात ही क्या है ? किंतु अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हारा विषय कहनेमें यदि दोष न होता हो तो मैं भी यथासार्ध्य तुम्हारे गुणोंका

वर्णन अपनी बुद्धिके अनुसार करता हूँ, इसमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरी प्रार्थना है—

आमि शिखि नाइ किछु बृक्षि नाइ किछु दाओं हे शिखाये बुझाये।

अर्थात् 'न तो मैंने कुछ सीखा है और न मैं कुछ समझता ही हूँ । तुम्हीं सिखा दो, समझा दो ।' मेरी इच्छा होती है कि माता पार्वतीने ब्रह्मचारि-वेशघारी शंकरके निकट शिवकी जो व्याख्या की है उसे ज्ञातव्य समझकर नीचे उद्धृत करूँ—

स आदिः सर्वजगतां कोऽस्य वेदान्वयं ततः। सर्व जगद्वयस्य रूपं दिग्वःसाः कीर्त्यते ततः॥ गुणत्रयमयं शूळं शूळीं यसाद्विभक्तिं सः। अवद्धाः सर्वतो मुक्ता भूता एव स तत्पतिः॥ स्मशानं चापि संसारस्तद्वासी कृपयार्थिनाम्। भूतयः कथिता भृतिस्तां विभित्तं स भृतिभृत्॥

 <sup>&#</sup>x27;शिवाङ्क' में प्रकाशित स्वर्गीय श्रीगौड़जीके महत्त्वपूर्ण लेखका कुछ अंश ।

वृषो धर्म इति प्रोक्तस्तमारूढस्ततो वृषी।
सर्पाक्ष दोषाः कोधाद्यास्तान् विभक्ति ज्ञानमयः॥,
नानाविधान् कर्मयोगाञ्जटारूपान् विभक्ति सः।
वेदनयी निनेत्राणि त्रिपुरस्तिगुणं वपुः॥
भक्षाकरोति तद्वेवस्त्रिपुरझस्ततः स्मृतः।
प्वंविधं महादेवं विदुर्ये सूक्ष्मदर्शिनः॥

'ने समस्त ज्गतूके आदि हैं, सुतरां उनके वंशका वृत्तान्त कौन जान सकता है ? समस्त जगत् उनका म्बरूप है, इसीलिये वे विवस हैं । वे त्रिगुणात्मक शूल धारण करते हैं, इसीलिये उन्हें 'शूली' कहते हैं । भूत सर्वथा सैंसारमें बद्ध नहीं हैं; बल्कि पूर्णतः मुक्त हैं, इसीलिये वे मुक्त भूतगणोंके अधिपति हैं। यह संसार ही इमशानक्षेत्र है, वे प्रार्थियोंके प्रति कृपावशतः इस रमशान-में वास करते हैं । उनकी विभूति ही सबको प्रकृत विभूति ( ऐश्वर्य ) प्रदान करती है, इसीलिये वे इस विभूतिको अपने शरीरपर धारण करते हैं। धर्म ही वृष है और उसपर आरूढ़ होनेके कारण वह 'वृष्वाहन' कहलाते हैं। क्रोधादि दोषसमूह ही सर्प हैं, जगन्मय महेश्वर इन सबको वशीभूत कर भूषणके रूपमें धारण करते हैं । विविध कर्मकलाप ही जटा हैं, वह इन सबको धारण करते हैं । वेदत्रयी उनके तीन नेत्र हैं । त्रिगुणमय रारीर ही त्रिपुरपदवाच्य है, इसको भस्मसात् करनेके कारण ही वह 'त्रिपुरम्न' कहलाते हैं । जो सूक्पदर्शी 'पुरुष इस प्रकारके महादेवको॰ जानते हैं वे उन हरका भजन क्यों न करेंगे ??

माँ पार्वतीके द्वारा वर्णित शिव उन्होंके निकट प्रकट होते हैं । हम इस रहस्वको क्या समझें ? साधारण नेत्रोंसे देखते हैं तो माछ्म होता है कि शिव सर्वशासके वर्णनातीत छक्ष्य हैं । काण्ट (Kant) के देश और काल (Time and Space) से अतीत 'Ding an sich' (वस्तु-तत्त्व) हमारे शिव ही हैं । इसीलिये वे महाकालके नामसे विख्यात हैं, दिगम्बर हैं—असम्ब, वर्बरजातीय पुरुष अथवा राक्षस नहीं । भर्तृहरिने भी उन्हें

'दिकालाद्यनविच्छिन' ( दिशा एवं काल आदिसे अनवच्छिन ) कहा है । श्रुति भी उन्हें 'अप्रमेय' और 'अनाद्य' कहती है—

अप्रमेयमनाद्यं च बात्वा च परमं , शिवम्। • ( ब्रह्मबिन्दु० १४। ५। २)

इसी कारण वह 'स आदिः सर्वजगताम्' हैं और उनके पिताका कोई पता नहीं बताया गया है । उन्हींके विषयमें यह कहा गया है—

> 'सर्वकार्यधर्मविल्रक्षणे ब्रह्मणि' ( तैत्ति० उ० भा० )

He forms the very supreme unity of all contradictions. (Cardinal Nichola Causa)

इसी कारण माता पार्वतीने कहा है—'सपश्चि दोषाः क्रोधाद्याः' इत्यादि । उनका प्रभुत्व असमग्र नहीं है अर्थात् वे Devil या Satan अथवा God ही नहीं, वे तो 'शिवमद्देतम्' हैं—एकेश्वर, सर्वेश्वर हैं । शिव भिक्षुक हैं, यह मुनकर, जान पड़तर है, माता पार्वती सकुचा जाती हैं । परंतु मैं समझता हूँ कि वे हमारे मनकी ही भिक्षा माँगते हैं । अहा ! वे सर्वदा ही वंशीनिनादसे अथवा डमरू-ध्वनिसे हमारे मनको भिक्षा-रूपमें हरण करते हैं । हम उनको नहीं चाइते तथापि वे हमारे मनको चाहते हैं, क्योंकि वे अपना मन भक्तों-को देकर खां भिक्षुक बन गये हैं । यही बात अन्यत्र भी देखनेमें आती है—

इत्थं वद्ति गोविन्दे विमला पद्मरातया। मनोरथवती नाम भिक्षापात्रं समर्पिता॥ (काशीखण्ड ३०। १०२)

तथा हम भी प्रार्थना करते हैं—
लक्ष्मीपते निगमतत्त्वविदाश्रयाय
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय।
राधागृहीतमनस्से मनसोऽस्ति दैन्यं
दत्तं मया मम मनः कृपया गृहाण्॥
अब उपर्युक्त वर्णनके विषयमें कुछ विचार किया

ज्ञयगा । 'बोधसार'\* नामक प्रन्थसे 'सर्वसाधारणके ज्ञानार्थ संक्षेपमें कहा जाता है ।

## दिगम्बरता-विचार

निरावरणविज्ञानखरूपो हि स्वयं हरः। स्वैरं चरति संसारं तेन प्रोक्तो दिगम्बरः॥

जो कारणाविद्या जीयको अपने ब्रह्मत्वकी उपलब्धि नहीं करने देती, उस अविद्याका, लेशमात्र भी परमात्मा शिव गुरुमें खभावतः ही नहीं रह सकता, क्योंकि वे समष्टि-व्यष्टि देहत्रयरूप प्रपन्नके विधि-निषेधसे अतीत हैं। इसी कारण वे 'दिंगम्बर' कहंलाते हैं। उनकी इस दिगम्बरताको वेसमझ लोग 'नग्नता' कह बैठते हैं।

## भसोद्धृलन-विचार

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसान्कुरुते किल । तेनैव भस्मना गात्रमुद्धृलयि धूर्जिटिः ॥

देह-संबिध्त चिदाभासमें 'मैं' बुद्धिके द्वारा जो कर्म होते हैं वे संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणरूपमें बन्धनका कारण बनते हैं, वही सब कर्म निष्क्रिय ब्रह्मरूपताकी प्राप्ति 'होनेपर शरीरान्तर (पुनर्जन्म) के उत्पादनमें असमर्थ हो जाते हैं और इसिध्ये भस्मके सदश अकिश्चित्कर हो जाते हैं —यह बात गीता आदि शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। शिवके असुरिवमर्दन तथा विश्वसंहारादि कर्म उसी प्रकार अकिश्चित्कर हैं। इसी कर्मके द्वारा आवृत होकर वे छोकदिष्टमें आविर्भूत होते हैं। इसी कारण वे मृद्जनोंके निकट भस्मावृततया प्रतिपादित होते हैं।

\* 'बोधसार' प्रन्थ महात्मा श्रीनरहिर्स्वामीकृत है । बहुत उत्तम प्रन्थ है । इसका हिंदी-भाषान्तर पं० रामावतारजी विद्याभास्कर शास्त्रोने किया है और उसे ठा० कायमसिंहजीने प्रकाशित किया है । उसका कुछ अंश कल्याणमें भी पहले छप चुका है । हिंदी-भाषान्तरसिंहत, ६२५ पृष्ठके ग्रन्थका मूल्य २।) है । साधकों और वेदान्तप्रेमी महानुभावोंको ग्रन्थ पढ़ना चाहिये । पहले यह ग्रन्थ—विद्याभास्कर बुकडिपो, चौक, बाराणसीमें मिलता था ।

भासते भिन्नभावानामि भेदो न भस्मि । खखभाव्खभावेन भसा भर्गस्य बद्धभम् ॥ परस्पर भिन्न वस्तुएँ भी भरपीभूत हो जानेपर एक-रूप ही भासती हैं, इसी कारण भस्म सब वस्तुओंकी एकरूपताका प्रतिपादक है । तुल्य खभाववाले भगो। अर्थात् जगद्वीज-भर्जक शिवके निकट आनन्दद्(यक्ष है ।'

जटाजूट-विचार

विश्रामोऽयं मुनीन्द्राणां पुरातनवटो हरः। वेदान्तसांख्ययोगाख्यास्तिस्नस्तज्जटयः स्मृताः॥

'यही हर अर्थात् अपरोक्ष परमात्मा पञ्चम्यादिभूमिका-रूढ़ जीवन्मुक्तोंके विश्रामस्थान, पुरातन वटवृक्षखरूप हैं। वेदान्त, सांख्य और योग—ये तीन उस वटवृक्षकी जटाके रूपमें शिरोभूषण हैं। शिवके जटाजृटका यही तात्पर्य है।'

### त्रिनेत्रता-विचार

आप्यायनस्तमोहन्ता विद्यया दोषदाहरूत्। सोमसूर्याग्निनयनस्त्रिनेत्रस्तेन दांकरः॥

'शंकर चन्द्रके समान जगदानन्ददायक, सूर्यके समान अज्ञानतमोनाशक तथा अग्निके समान रागादि दोषोंके दहनकर्त्ता हैं। इसी कारण चन्द्रसूर्याग्निनयन अथवा त्रिनेत्र कहकर उनका वर्णन किया जाता है।'

## भुजगभूषणता-विचार

योगिनः पवनाहारास्तथा गिरिबिलेशयाः। निजरूपे धृतास्तेन भुजङ्गाभरणो हरः॥

'योगिजन सर्पके समान वायुमक्षण कर प्राणधारण करते हैं तथा पर्वतीय गुहाओंमें रहते हैं । 'विविक्तसेवी' एवं 'छचाशी' होनेके कारण वे शिवको इतने प्रिय हैं कि वे इन योगिजनोंको अपने अङ्गका भूषण बनाये रखते हैं । इसी कारण शंकर 'भुजङ्गाभरण' के रूपमें वर्णित होते हैं ।'

त्रिशुल-विचार शान्तिवैराग्यवोधास्यैस्त्रिभिरग्रैस्तरस्विभिः । त्रिगुणत्रिपुरं इन्ति त्रिशूलेन त्रिलोचनः॥ शान्ति अर्थोत् उपरति, जो यम-नियमदिके अभ्यास, चित्तनिरोध् तथा व्यवहारके संकीचद्वारा उत्पादिन होती है ।

धैराग्व अर्थात् दोषदर्शनकें द्वारा रूप-रैसादि सब विषयोंके त्यागकी इच्छाँ एवं भोग वस्तुके अभावमें बुद्धिकी अदीनता।

बोध अर्थात् श्रमणादिजनित सत्य-मिध्या-विवेचन, जिसके द्वारा चिदात्मा और अहंकारकी एकतारूप प्रन्थिका अमुदय और विनाश होता है।

ये त्रीनों उपाय अज्ञान और अज्ञानके कार्यको शीघ्र ही मेदन करनेम्नें समर्थ होनेके कारण त्रिशूलके फलोंके साथ साहश्यको प्राप्त होते हैं । इसी त्रिशूलके द्वारा त्रिलोचन सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंका तथा उनके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक देहत्रयका विनाश करते हैं, मिथ्यात्वका निश्चय करा उसमें अप्रतीति उत्पादन कराते हैं।

#### वृषभवाहन-विचार

ब्रह्माचा यत्र नारूढास्तमारोहित शंकरः। समाधि धर्ममेघाल्यं तेनायं वृषवाहनः॥

जिस धर्ममेघ नामक समाधिमें ब्रह्मादि कोई स्थित नहीं हो सकते, शंकर उसी समाधिमें आरूढ़ देखे जाते हैं। इसी कारणे शंकर 'वृषवाहन' कहलाते हैं। जिस प्रकार मन ही ब्रह्म है, ऐसा समझक्र मनमें ब्रह्मबुद्धि करके उपासना की जाती है, इसी प्रकार नन्दीवृषमें धर्ममेघ-समाधि-बुद्धि एवं शिवमें ब्रह्माभिन-प्रत्यात्मगुरु-बुद्धि करके उपासना करनी चाहिये। समाधिद्वारा बुद्धिका साक्षात्कार हो जानेपर निरोध-समाधिद्वारा चैतन्यमात्राधिगम होनेसे वह बुद्धि जब पृथक्त्वविषयक प्रज्ञा बनती है तब उसे 'विवेक-ख्याति' कहते हैं। इस प्रकारकी विवेक-ख्यातिसे सर्वज्ञता-सिद्धि उत्पन्न होती है। ब्रह्मवेत्ता जब इस सर्वज्ञता-सिद्धिके प्रति भी आसक्तिरहित हो जाता है तब विवेक-ख्याति पूर्णताको प्राप्त होती है। इस प्रकारकी सपाधिको

'धर्ममेघ' कहते हैं। मेघ जिस प्रकार वारिवर्षण करते हैं, यह समाधि भी उसी प्रकार परम धर्मका वर्षण करती है, अर्थात् उस अवस्थामें साधक विना प्रयत्नके ही कृतकृत्य हो जाता है।

### श्मशान-विचार

नित्यं क्रीडित यंत्रायं स्त्रयं संसारभैरवः। तत्र इमशाने संसारे शिवः सर्वत्र दृश्यते॥

खतः सिद्ध प्रत्यगात्मखरूप, ज्ञानिजन-प्रत्यक्ष शंकर सर्वजगत्के लयके अधिष्ठान हैं। इसी कारण वे सबके भयका कारण बन संस्रारमें नित्य-क्रीड़ा करते हैं। इस इमशानवत् अमङ्गलरूप संसारमें सर्वदा और सब पदार्थीमें वे ज्ञानिजनोंको दृष्टिगोचर होते हैं। उपासनाके लिये संसारमें इमशान-दृष्टि करनी चाहिये।

## गण-विचार

आनन्दसागरः शम्भुस्तच्छकिर्द्रव उच्यते । शिकरा इव सामुद्रास्तदानन्दकंणा गणाः॥

• शम्भु चतुर्विध (विद्यानन्द चार प्रकारका होता है — (१) दु:खाभाव या दु:खनाश, (२) सर्वकामावाप्ति, (३) कृतकृत्यता तथा (४) प्राप्तप्राप्तव्यता ) विद्यानन्दके समुद्रके समान हैं। मुनिगण शक्तिको या जगदुत्पादन-सामर्थ्यको इस सागरके जल्रूपमें वर्णन करते हैं। समुद्रके शीकरोंके समान इस आनन्द-समुद्रके समस्त क्षुद्र अंशोंको अर्थात् विविध प्रकारके विद्यानन्दको, शिवके सांनिध्य और अन्तरङ्गताके कारण, गण या सेवक समझना चाहिये। अर्थात् उपासनाके लिये गणोंकी विद्यानन्दरूपताका चिन्तन करना चाहिये।

जगद्विस्रथाः स्वामी स्वरूपाकृतिस्रयोः। जगद्विस्रथा एव गणास्तस्य किमद्भुतम्॥

जब खामी खयं ही खरूप, आकृति और स्वक्षणसे सृष्टिसे विलक्षणं हैं, तब उनके गण या सेवकगण अद्भुत खमाववाले हों, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? भावार्थ यह है कि सिचडानन्दखरूप शिव असत्, जड और हु:खरूप जगत्-प्रपञ्चके विपरीत खभाववाले होनेके कारण उनके सेवक—विद्यानन्दादि भी विषयानन्दसे विपरीत खभाववाले अवस्य होंगे।

इस प्रकार शिवके साधारण, प्रचित तथा ध्यानमें वर्णित समस्त विषय शास्त्रोंमें विवेचित हुए हैं। लेखके बढ़ जानेके भयसे उन संबका उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता।

कोई ऐसा निचार कर सकते हैं कि यदि तत्त्वतः शिव परमात्माके खिरूप हैं तो उनका इस प्रचिति भावमें च्यान क्यों किया जाता है श्वात यह है कि अधिकारिमेदसे कार्य-कारण-मेद होता है। परंतु— नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।

अर्थात् जिस प्रकारसे नाना प्रकारके नदी-नाले नाना मार्गसे समुद्रमें ही जाते हैं, उसी प्रकार भक्त चाहे जिस भावसे भक्ति करे, तुम्हीं उसके गन्तव्य स्थान हो । कोई मार्ग तुमसे विपरीत नहीं है तथा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें तुम शिव-खरूपसे विद्यमान न हो ।

त्वमर्कस्तवं सोमस्त्वमिस पवनस्तवं हुतवह-स्त्वमापस्तवं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । परिच्छिन्नामेवं त्विय परिणता विश्वति गिरं न विद्यस्तत् तस्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि ॥

अतएव उनका प्रचित भावसे विचार करनेमें ही क्या दोप है ? वे भावमय हैं, भाव ही देखते हैं । वे अमूर्त हैं, भक्तके छिये मूर्ति धारण करते हैं । यही देखता हूँ—

सत्यं विधातुं निजमृत्यभाषितं व्याप्तिं च सर्वेष्वविक्षेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भृतक्षपमुद्रहन् स्तम्म सभायां न मृगं न मानुपम्॥ चिन्सयस्याद्वितीयस्य विष्कृत्वस्याद्वारीरिणः।
उपासकीनां कार्यार्थं ब्रह्मणों क्रिपकृत्वनां॥
साकारका अवलम्बन करके ही निर्मुण-निराकार
ब्रह्मकी भावना की जाती है। साकारके विना विराकारमें स्थितिलाभ नहीं होता। सब कुळ साक्रीर ही हिएगोचर होता है, परंतु अभ्यास्के द्वारा निराकीरकी
उपलब्धि होती है तथा उसमें स्थिति प्राप्त की जाती
है। भगवान् चिन्मय, अद्वितीय, कलारहित तथा रूपरिद्त होते हुए भी उपासकको कृतार्थ करनेके लिये
उसके घ्येयरूपमें उपस्थित होते हैं। 'ब्रह्मगो रूपकल्पना—कत्तिर षष्ठी'। इसीको स्पष्ट करते हुए
अगस्य अपि कहते हैं—

सर्वेदवरः सर्वमयः सर्वभूतिहते रतः। सर्वेषामुपकाराय साकारोऽभूत्रिराकृतिः॥ (अग० सं० तृ०)

जो सर्वेश्वर, सर्वमय, सब भूतोंके हितमें लगे रहने-वाले हैं, वही सबके उपकारके लिये निराकार होते हुए भी साकार हुए हैं। यह साकार रूप मनुष्यकी कल्पना नहीं है, भगवान् ही अपनी शक्तिसे रूप धारण करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट पथपर चलनेसे गीताके १६ वें अध्यायमें वर्णित देवी सम्पत्तिके लिये भगवान्से आत्म-निवेदन करनेपर तथा १२ वें अध्यायमें कहे हुए भक्तके लक्षणोंसे युक्त होनेपर आशुतोष शंकर साधकके निकट आविर्भूत होते हैं। ऐसा कृरनेसे ही शिवका रूप है या नहीं, पुराण सत्य हैं या असल्य इत्यादि नाना प्रकारके संदेह दूर होते हैं। केवल पुस्तक पढ़नेसे पुस्तकी विद्याके आगे कोई नहीं जा सकता। सहुरुके शरणागत हो अपने चिरत्रको सुधारना तथा भगवान् शंकरकी कृपा प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ समझकर कार्य करनेसे शिव दया करते हैं। तब—भिग्नन्ते हृद्यग्रन्थिइल्यन्ते सर्वसंशयाः।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् इष्टे परावरे ।

दोहा

अर्ज अनादि अविनत अलख, अकल अतुल अधिकार। बंदों• रिप्न-पद्धुगु-कमल असल अतीव उड़ार ॥ १ ॥ आर्तिहर्ण भुलकरण ग्रुस भक्ति-दातार । करो अनुप्रह दीनं लखि अपनो विरद विचार ॥ २ ॥ परयो पतिते . भवकूप महँ सहज नरक आगार। सहज सुहद पाँकन पतित, सहजिह छेहु उबार ॥ ३॥ पलक-पलक आशा भरवी, रह्यो सु-बाट निहार। दरी तुरंत स्वभाववश, नेक न करी अवार ॥ ४॥ जय शिवशंकर औढरदानी। जय गिरितनया मातु भवानी ॥ १ ॥ सर्वोत्तम वोगी योगेश्वर। सर्वलोक-ईश्वर-परमेश्वर 11 7 11 सब उर-प्रेरक सर्वनियन्ता। उपद्रष्टा भर्ता अनुमन्ता ॥ ३ ॥ पराशक्ति-पति अखिल विश्वपति। परब्रह्म परधास परमगति ॥ ४ ॥ सर्वगत । सर्वातीत अनन्य निज स्वरूप महिमामें स्थित रत॥ ५॥ अंगभृति-भृषित इमशानचर । भुजंगभूषण चन्द्रमुकुटधर ॥ ६ ॥ बृषवाहन नंदीगण नायक। अखिल विश्वके भाग्य-विधायक ॥ ७ ॥ ब्याघ्रचर्म परिधान मनोहर। रीछचर्म ओद्वे गिरिजावर ॥ ८॥ . कर त्रिशूल • डमरूवर राजत। अभंय वरद सुद्रा शुभ साजत ॥ ९ ॥ तनु कर्पूर-गौर उज्ज्वलतम। पिंगल जटीजूट सिर उत्तम ॥१०॥ भाल त्रिपुण्डू मुण्डमालाधर । गल रुद्राक्ष-माल शोभाकर ॥११॥ विधि-हरि-रुद्र त्रिविध वपुधारी।

वने सृजन-पालन-लयकारी ॥१२॥

तुम हो नित्य द्याके सागर। आञ्जतीष आनन्द-उजागर ॥१३॥ अति द्यालु भोले भण्डारी। अग-जग सबके संगळकारी ॥१४॥ सती-पार्वतीके प्राणेश्वर । स्कन्द-गनेश-जनक शिव सुखकर ॥१५॥ हरि-हर एक रूप गुणशीलां। करत स्वामि-सेवकंकी छीछा ॥१६॥ रहते दोउ पूजत पुजवावत। पूजा-पद्धति सब्दिह सिखावत ॥१७॥ सारुति बन हरि-सेवा कीन्ही। रामेश्वर बन सेवा लीन्ही ॥१८॥ जग-हित घोर हलाहल पीकर। बने सदाशिव नीलकंठ वर ॥१९॥ असुरासुर शुचि वरद शुभंकर। असुरनिहन्ता प्रभु प्रलयंकर ॥२०॥ 'नमः शिवाय' सन्त्र पञ्चाक्षर। जपत मिटत सब क्रेश भूगंक्र ॥२१॥ जो नंर-नारि रटत शिव-शिव नित । तिनको शिव अति करत परम हित ॥२२॥ श्रीकृष्ण तप कीन्हों भारी। है प्रसन्न वर दियो पुरारी ॥२३॥ अर्जुन संग छड़े किरात बन। दियो पाञ्चपत-अस मुदित मन ॥२४॥ सब कष्ट निवारे। दे निज भक्ति सबन्हि उद्धारे ॥२५॥ शंखचूड़ जालंधर मारे। दैत्य असंख्य प्राण हर तारे ॥२६॥ अन्धकको गणपति पद दीन्हों। गुक गुक्रपथ बाहर कीन्हों ॥२७॥ तेहि संजीवनि विद्या दीन्हीं। बाष्ट्रासुर गगपति-गति कीन्हीं ॥२८॥ अष्टमूर्ति पंचानन चिन्मय। . द्वादर्श ज्योतिलिङ्ग ज्योतिर्मय ॥२९॥

भुवन चतुर्दश न्यापक रूपा। अकथ अचिन्त्य असीम अमूज ॥३०॥ काशी सरत जंतु अवलोकी। देत मुक्ति-पद करत अशोकी ॥३१॥ . भक्त भगीरथकी रुचि राखी। जटा बसी गंगा सुर साखी ॥३२॥ रुरु अगस्त्य उपमन्यू ज्ञानी। ऋषि दंधीच आदिक विज्ञानी ॥३३॥ शिवरहस्य शिवज्ञाम् प्रचार्क। शिवहिं परम प्रिय लोकोद्धारक ॥३४॥ इनके शुभ सुमिरनतें शंकर। देत मुद्ति है अति दुर्लभ वर ॥३५॥ अति उदार करुणावरुणालयः १ .हरण दैन्य-दारिद्वच-दु:ख-भय ॥३६॥ तुम्हरो भजन परम हितकारी। विप्र शुद्ध सब ही अधिकारी ॥३७॥

いかんかんのくらんらんのくのくのくのくらん

बालक वृंद्ध नारि-नर ध्याविहें।
ते अलभ्य शिवपदको पाविहें ॥३८॥
भेदशुन्य तुम सबके स्वामी।
सहज सुहद सेवक अनुगामी ॥३९॥
जो जन शरण तुम्हारी आवत।
सकल दुरित तत्काल नशावत ॥४९०॥

दोहा

वहन करो तुम शीलवश, निज जनको सब भार।

गनी न अघ, अघ-जातिकछु, सब विधि करो सँभार ॥१॥

तुम्हरो शील स्वभाव लखि, जो न शरण तव होय।

तेहि समकुटिल कुबुद्धि जन, निह कुभाग्य जन कोय ॥२॥

दीन हीन अति मिलन मिति, मैं अघ-ओघ अपार।

कृपा-अनल प्रगटी तुरत, करो पाप सब छार॥३॥

कृपा-सुधा बरसाय पुनि, शीतल करो पवित्र।

राखौ पदकमलिन सदा, हे कुपात्रके मित्र!॥४॥

## शिवपश्चाक्षरस्तोत्रम्

त्रिलोचनायं भसाङ्गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै 'न'काराय नमः शिवाय ॥ मन्द्किनीसिळिळचन्द्नचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय। मन्दारपुष्पवहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै 'म'काराय नमः शिवाय ॥ गौरीवद्नाञ्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । श्रीनीलकण्डाय वृषध्वजाय तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय ॥ वशिष्टकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । चन्द्रार्क्षेत्रधानरलोचनाय तस्मै 'व'काराय नमः शिवाय॥ यद्यसम्पाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै. 'य'काराय नमः शिवाय ॥ पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं पठेच्छिवसंनिधौ । यः शिवलोकमवामोति शिवेन सह मोदते ॥

(8.)

• -सगवानं शिव परम कल्याणमय हैं। उनके खरूपमें, र्ज़िलामें, साधनमें सर्वज परम कल्याणकारी कल्याण ही भरा है । अत्तर्व कल्याणकारी कल्याणके कल्याणेच्छु सम्पादकोंने कल्याणजीकी पाठकोंकी कल्याणी कामनासे प्रेरित होकर जो यह प्रयास किया है सो सर्वथा उचित ही है। किंतु स्थूल दृष्टिवालोंको शिवके लोकप्रसिद्ध वेश-भूषादि-में कल्याण नहीं दीखता। ठीक भी है——

नंगा शरीर, सिरपर जटा, गलेमें मुण्डमाल, इमशानमें वास, राखसे रँगे हुए और संहारमें तत्पर कैसा कल्याण करते हैं ! चरित-चर्चामें भी कई घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें अमङ्गल हुआ है । उदाहरणमें दक्षका यज्ञ विष्वंस करके उसका अमङ्गल किया । इन्द्रादिको हर्षित करनेवाले सृष्टि-बीज कामदेवको भस्म करके रितको रुलाया और सृष्टिका कई बार संहार करके ब्रह्माको निराश किया !

ऐसी अवस्थामें शिवको 'कल्याण' कहना विलक्षण कल्पना है। किंतु तत्त्वज्ञ शिव-भक्त शिवको शिव ही नहीं, सुदाशिव कहते हैं। और इसीलिये शिवाराधनासे शिव-सायुज्य मिलनेका सफल प्रयत्न किया जाता है।

(3)

पुराणादिके पढ़नेसे प्रतील होता है कि सृष्टिके बनाने, बढ़ाने और विनाश करनेवाले त्रिदेव हैं । उनमें बहाा उसको बनाते, विष्णु उसको बढ़ाते और शिव उसका संहार करते हैं । ऐसा कई बार हुआ है और आगे भी होगा । विशेषता यह है कि ब्रह्मा कई बार प्रकट होते, सृष्टि रचते और शास्त्र बनाते हैं और विष्णु यथावकाश सोते हैं । किंतु शिव और शक्ति सोते नहीं, सदा उप-ष्टित रहते हैं । उनको कब विश्राम मिळता है, यह उनके प्रणेता (परमेश्वर) की इच्छापर है ।

शास्त्रोंमें शिव के अनेकों नाम लिखे हैं। वे स्व गुण-कर्मादिके अनुसार निर्दिष्ट किये गये हैं। अत्यन्त प्राचीन-कालमें शिवका 'रुद्र' नाम था। प्रलयकारी, भयकारी, महाक्रोधी अथवा संहारक आदि गुणोंको देखकर ही इस नामकी कल्पना की गयी थी। 'वैदिककालके देव, दानव, महर्षि या मनुष्य मानते थे कि 'प्रलयकालके अवसरमें जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निदाइं, प्रज्वलन, तिडत्प्रवाह अथवा वज्रपातादि होते हैं, वे सब रूदके ही प्रतिरूप या प्रभाव हैं। अथवा खयं रुद्र ही वायु, विह्न या इन्द्रादिके द्वारा प्रलय करते हैं।

ऋग्, यजु और अथर्वनेद में शिवके ईश, ईश्वर, ईशान, रुद्र, कपदीं, शितकण्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वभूतेश आदि नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । साथ ही उनको भयकारी, भयहारी, शान्तिनर्द्धक, महौपधिज्ञ, लानप्रद, खर्णसंनिभ और चमकती हुई चाँदीके पहाड़-जैसा माना है तथा उनसे पुख-सम्पदा, संतान तथा सौभा-ग्यादि प्राप्त होनेकी प्रार्थना की है ।

अकेले ऋग्वेदकी ६०-७० ऋचाओंमें शिवके नाम, काम, प्रभाव और खरूपादिका वर्णन है । यजुवेंदमें कोधित शिवको शान्त करनेके लिये शतरुद्रका खतन्त्र विधान किया है । अथर्ववेदमें इनको 'सहस्रचक्षु' 'तिग्मा-युध' 'वज्रायुध' और 'विद्युच्छक्ति' आदि वतलाया है और सामवेदमें इनका 'अग्नि' खरूप खीकार किया है ।

कैत्रह्य, अथर्व, तैत्तिरीय, इत्रेतास्वतर और नारायण आदि उपनिषदोंमें एवं आश्वलायनादि गृह्यसूत्रोंमें शिवको , त्र्यम्बक, त्रिलोचन, त्रिपुरहन्ता, ताण्डवनर्तक, पञ्चवक्त्र, कृत्तिवास, अृष्टमूर्ति, व्याव्रकृत्ति, वृपभव्यज, व्यक्टेस्तु, भिषक्तम, संगीतज्ञ, पशुपति, औषधविधिज्ञ, आरोग्यकारक, बंशवर्धक और नीलकण्ठ कहा है और इन सबकी सार्थ-कता तथा तथ्य आदि भी बतलाये हैं।

शित्र वामन और स्कन्द आदि पुराणोंमें तथा वाल्मी-कीय रामायण, महाभारत और कुमारसम्भव आदि अनेकों प्रन्थोंमें शिवके लोकोत्तर गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन है। उनमें उनके अनेकों चरित्र, अनेकों आख्यान या अनेकों कथाएँ लिखी हैं "और उनको परमेश्वर, सर्वेश्वर या अजन्मा माना है। प्रसङ्ग-वहर यहाँ शिवके कुछ नाम, काम और चरित्रोंका दिग्दर्शन कराया जाता है।

(3)

विद्युद् (विजली) शिवका ग्रहरण (प्रहार करने-का सावन) है। त्रिपुर और मदनका दहन इसीसे किया था। शिवके तीसरे नेत्रसे विद्युष्प्रवाह निर्गत होता है। अजेय शत्रुओंका संहार करना हो तभी वे उस नेत्रको खोलते हैं। मानो वर्तमान समयके विज्ञानकी विद्युद् ज्याला तीसरा नेत्र है। संहारकारी अवसरों में उक्त विजली-को शूलप्रमें नियुक्त करके भी कई बार प्रहार किया है। शिवास और स्द्रास उसीके रूपान्तर हैं।

शिव अपने सेवकोंपर न तो कभी क्रोध करते हैं और न उनकी हिंसा। वे सदैव मङ्गलकर और कृपालु रहते हैं। इसीसे 'शिव' नाम सार्थक हो सकता है। शत्रुनाशके लिये सदैव धनुष चढ़ाये रहनेसे 'पिनाकी' और ब्रह्माके मस्तकको करमें धारण करनेसे आप 'कपाली' कहलते हैं। ब्रह्माके अनुचित व्यवहारको देखकर तन्काल सिर काट लिया और कई दिनोंतक उसे करमें लिये रहे।

आत्रालवृद्धको आरोग्य रखने, पशुओंतकको तन्दुरुस्त करने और प्रत्येक प्रकारकी महौपधियोंका ज्ञान होनेसे आप 'वैद्यनाय' कहाते हैं। धन-पुत्र-और खुख-सीभाग्यादि देनेसे ही इनका 'सदाशिय' नाम विख्यात हुआ है। सदैब अचल-अटल या स्थिर रहनेसे 'स्थाणु' और शीव्र

प्रसन होनेसे 'आग्रुतोष' कहलाते हैं तथा अम्बिका अथवा पार्वतीके पीत होनेसे आपने 'अम्बिकेश्वर' नाम पाथा है।

एक, बार परब्रह्मने खर्य अलिक्षत स्हक्तर देवताओं को विजयी किया था। इससे देवता गर्वित , हुए दिन हम सबको जीत सकते हैं। परब्रह्मने उनका व्यमंड हूर करनेके लिये हाथमें एक तृण लेकर अम्बिसे कहा कि इसे जलाओ, वह न जला सके। वरुण (जल) से कहा इसे बहाओ, वह न बहा सके और वायुसे कहा इसे उड़ाओ, किंतु वह न उड़ा सके। अन्तमें इन्द्र आये तब परब्रह्म अन्तर्धान हो गये और सुशोधना खिर्णवर्णा 'अम्बिका' ने इनको दर्शन दिये।

अम्बिका ब्रह्मविद्या हैं। वे ही कात्यायनी, गौरी, पार्वती और भवानी आदि भी कहलाती हैं। भगवान रुद्र अग्निखरूप हैं, यह पहले कहा जा चुका है। शास्त्र-में अग्निकी सात जिह्नाएँ बतलायी हैं। वे सब शिवाके नामोंमें भी परिणत होती हैं। 'काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूमवर्णा, स्फुलिङ्गिनी, विश्वरुचि'—ये सब नाम अग्निवर्णा दुर्गाके भी हैं। जिस माँति शिव अग्निवर्ण माने गये हैं, उसी भाँति शिवा भी खयं अग्निखरूपा हैं। अतएव—

अग्निवर्ण रुद्धके अग्निवर्णा अग्विका, कत्याणकारी शिवके कल्याणिनी पार्वती और देवाधिदेव महादेवके देव्यादिपूज्या महादेवी दुर्गा पत्नीरूपमें प्रतिष्ठित हैं। इससे विदित होता है कि शिवने जैसा खरूप धारण किया है—शक्ति भी तद्भूमें ही अवतरित हुई हैं। उमा, कात्यायनी, गौरी, कार्ळ, हैमवती, ईश्वरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमङ्गळा—ये सब शक्तिके ही रूपान्तर हैं।

(8)

वास्तवमें जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेरा एक

हैं उसी प्रकार ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी भी एक हैं। अपने-अपने प्रसङ्ग या प्रयोजनवश इनको भिन्न-भिन्न मानते हैं अथवा कार्य और अवसरके अनुसार ये सब यथासमय भिन्न-भिन्न रूप धारणकर प्रयोग सिद्ध करती हैं।

• इस निष्यमें एक बार शिवने विष्णुसे पूछा था कि हम सब एक होते हुए भी अलग-अलग क्यों हैं ! इसपर विष्णुने उत्तर दिया कि—'संसारमें जिस समय कुछ भी नहीं रहता उस समय केवल परब्रह्म या उनका काल-नामक नित्यखरूप रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश-ये उसी परब्रह्मके रूप हैं और ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी उस नित्यखरूपा (प्रकृति) अथवा शक्तिके रूपान्तर हैं ।

जब म्रष्टाको सृष्टि रचनेकी इच्छा होती है, तब प्रकृति-को विक्षोमित करके अपने त्रिगुणात्मक अखण्ड शरीरको तीन भागोंमें बाँटकर ऊपरके भागको चतुर्मुख, चतुर्भुज, रक्तवर्ण और कमल्रसंनिभ रूपमें परिणत करते हैं । वही 'ब्रह्मा' हैं । मध्य-भागको एकमुख, चतुर्भुज, स्यामवर्ण और शङ्ख, चक्र, गदाधारीके रूपमें परिणत करते हैं । वही 'विष्णु' हैं । और अधोभागको पञ्चमुख, चतुर्भुज और स्फटिकसंनिभ शुक्करूपमें परिणत करते हैं । वही 'शिव' हैं । इन तीनोंमें उत्पत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्तिकी शक्ति भी युक्त कर देते हैं जिससे ये अपने-अपने कर्त्तव्य-'पालनमें परायण हो जाते हैं और उससे विकास, वृद्धि, विनाश सदैव हीते रहते हैं ।

शिवके उपर्युक्त नामोंमें एक नाम 'सर्वभूतेश' भी आया है और सर्वेश, मिर्वशिक्तमान् या सृष्टिसंहारक हैं ही । इन नामोंके तथ्यपर दृष्टि दी जाय तो सर्वभूतेश-का अर्थ पश्चमहाभूत (पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश) के अधिपति या उनसे यथारुचि काम कराने-वाला भी हो सकता है । यह स्पष्ट है कि संसारके प्रत्येक प्राणी और पदार्थ पश्चमहाभूतोंसे ही प्रकट होते हैं और

उनका यथायोग्य योग होता रहनेसे ही वे बढ़ते और जीवित रह सकते हैं । कदाचित् कुपित भूत विगड़ जायँ तो संसारके प्रत्येक प्राणी और पदार्थका सर्वनाश हो सकता है । किंतु विगड़ना भूतेशकी इच्छापर है । यही कारण है कि शिव 'सर्वभूतेश' होनेसे ही परमात्मा माने गये हैं, इसी प्रकार शिवाके नामोंमें भी एक नाम 'स्फुलिङ्गिनी' है ।

'स्फुलिङ्ग' का असली खरूप प्रज्वलित अग्निकी ज्वालामय शिखाओं के साथ व्रमक-दमकसे उठती या उड़ती हुई चिनगारियों के देखनेंसे प्रतीत होता है अथवा वेगवान बिजली के महाप्रवाहमें किसी प्रकारका अवरोध आनेपर जब वह कोचित शक्तिकी तरह तड़कती-भड़कती और वोर नाद करती है, उस समय भी स्फुलिङ्गके खरूप-का आभास होता है। इसीलिये शिवके सम्बन्धमें कहा गया है कि— विह चाहें तो चराचर सृष्टिका क्षणभरमें नाश कर सकते हैं। अस्तु।

उपर्युक्त विवरणसे विज्ञ पाठकोंको विदित हो सकता है कि—'शिव क्या हैं, उनकी शक्ति कैसी है, संसार-का सर्वनाश या अमिट कल्याण करनेमें ये कहाँतक समर्थ हैं और प्राचीनकालमें इनका किस रूपमें और किस सीमातक प्रभाव फैला हुआ था।'

(4)

यहाँ इस बातके विचारकी विशेष आवश्यकता है कि 'शिव जब अग्निमय, वायुमय या हिममय आदि हैं तो फिर पुराणोक्त कथाओं में इनके मानव-शरीरधारी-जैसे चिर्त्रोंका वर्णन किस प्रकार किया है हैं इसके छिये यह ध्यान रहना चाहिये कि प्रथम तो सर्वसमर्थ सभी कुछ कर सकते हैं। जिनमें संसारके बनाने या बिगाइनेकी सामर्थ्य है वे खर्य संसारी होकर भी सांसारिक व्यवहार बना सकते हैं और दूसरे किसी अप्रकट रूपवाले देव, देव, वेवी या उपास्यकी उपासना की जाम तो सर्वशाधारण

उसको किस रूपमें मानकर या उसके किस आधारको लेकर उसकी पूजा, उपासना या भक्ति कर सकते हैं ?

यह स्पष्ट ही है कि 'विश्वास ही फल देता है' और मुत्येक देवभक्त अपने इष्टदेवसे अभीष्ट-सिद्धिके विश्वासपर ही उसकी आराधना करता है । ऐसी अवस्थामें शिव-भक्तों-के लिये पुराणोंमें उनके मानवशरीरधारियों-जैसे नाना-विध खरूपोंका वर्णन होना अत्यावस्यक ही है और उनके चारु चरित्रोंको पढ़ने, देखने या सुननेसे ही उसकी सेत्रा, पूजा या उपासनामें प्रवृत्ति हो सकती है।

पुराणोंमें शिवके अनेक चरित्र वर्णन किये गये हैं और उनके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ हैं, जिनसे शिवतत्त्व-का ज्ञान होता है और उनमें भक्ति, प्रीति या अनुराग बढ़ता है । यह उसीका प्रभाव है कि भारतमें छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े असंख्य शिव-मन्दिर हैं और उनमें अगणित मनुष्य पूजा, उपासना या स्तोत्रपाठादि करते हैं। यदि शिव-मन्दिरोंकी गणना की जाय तो उनकी संख्या लाखोंपर और उनके उपासकोंकी संख्या करोड़ोंपर पहुँच मुकती है।

अति क्षद्र बस्ती या छोटी-सी ढानीमें भी गजभरके चबृतरेपर शिव-मूर्ति स्थापित देखी जाती है और उनकी उसी भक्ति-भात्र या कामनासे पूजा होती है जिससे रामेश्वर, विश्वेश्वर, सोमेश्वर या तारकेश्वर आदिकी होती है। अन्तर यही है कि वहाँ विशाल मन्दिरोंके भन्य आयोजनोंसे हजारों-लाखों उपासक उपस्थित होते हैं और यहाँ संकीर्ण पन्दिरकी मध्यगत मूर्तिको एक, दो, दस या सौ-पचांस स्त्री-पुरुष पूजते हैं । जो फल सोमेश्वर या विस्वेश्वर देते हैं वही फल हमारे मालेश्वर, जागेश्वर या कामपूर्णेश्वर देते हैं । प्रधानता है भाव, भक्ति और विश्वांसकी और आवश्यकता है एकान्त चिन्तन या चित्त-संख्यनताकी । अस्तु ।

, पुराणोंके गूढारायगर्भित<sup>े</sup> स्थलोंकों साधारण, मनुख्य सहज ही नहीं समझते । साथ ही विज्ञान्भित्तिपर अस्बद किये हुए वर्णन भी वे नहीं समझ सकते । अधिकांश बातोंको सुनकर है आश्चर्यचिकत हो जाते हैं 1 पया-'हिंदू शिविजिङ्गका पूजन करते हैं और गोर्निमें 'उसकी' स्थापना की जाती है। यह विषय गहन है, वे जान नहीं सकते। लिङ्गोपासकोंके लिये यहाँ इसका किञ्चित् दिग्दर्शन हो जाना अच्छा है।

- (१) किसी प्रकारके चिह्न या खरूपका नाम भी 'लिङ्ग' होता है । पश्चभूतात्मक, स्थावर जंगमात्मक या सृष्टिरूपात्मक शिवका क्या खंरूप होना चाहिये ? इसके समाधानार्थ शिवखरूपको 'लिङ्ग' रूपमें परिणत किया है। लिङ्ग कैसा होना चाहिये यह लिङ्गपुराण और लिङ्गा-र्चनतन्त्र आदिमें लिखा है।
- (२) सृष्टिसंहारके बाद सम्पूर्ण जगत्-पिण्ड अण्डाकृतिमें हो जाता है और उसी अण्डसे सृष्टि विकसित होती है। विनाश और विकासमें शिवका प्राचान्य या रूपयोग है ही । अतः 'शिविजङ्ग' ( शिवचिह्न ) सबके छिये हितकर एवं पुजनीय है।
- (३) शैवलोग सृष्ट्युत्पादनमें लिङ्गको प्रधान मानते हैं। उनका कथन है कि प्रकृति और पुरुषके सहयोगसे ही सृष्टि आरम्भ होती है । ठीक ही है— मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी और कीट-पतंगादिमें भी सह-वासजनक सृष्टिका विधान देखा जाता है। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति हैं।
- ( ४ ) स्कन्दपुराणमें आकाशको लिङ्ग और पृथिवी-को पीठ माना है। यही सब देवताओंका आलय

है और इसीमें सबका लय होता है। इसीलिये इसे

• ( ५ ) . लिङ्गपुराणमें दो . प्रकारका लिङ्ग बतुलाया . है । अलिङ्ग ( बिना , चिह्नवाले ) शिवसे लिङ्ग (चिह्नवान् ) शिवकी उत्पत्ति हुई है । उसमें शिव , लिङ्गी और शिवा े लिङ्ग मीने नमें हैं ।

(६) अन्यत्र उसी पुराणमें यह भी लिखा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपसमें अपनेको बड़ा बताने लगे। उनके बड़ेपनको प्रत्यक्ष करनेके लिये वहाँ ज्योतिमय शिवलिङ्ग उपस्थित हुआ। वे दोनों उसको नीचे-ऊपरसे नापने लगे किंतु किसीको भी उसका थाह नहीं आया, तब वे खतः शान्त हो गये। जो कुछ भी हो, लिङ्गार्चन सबके लिये हितकर और आवश्यक बतलाया गया है और सर्वापक्षा लिङ्गार्चनका महाफल लिखा है। यही कारण है कि भारतवर्षके अतिरिक्त अन्य देशोंमें भी येन केन प्रकारेण शिव-लिङ्ग-पूजनका प्रचार पाया जाता है।

चीनमें 'हुवेड-हिपुह', प्रीकमें 'फालास', रोमकमें 'प्रियासस' और मक्केमें 'मक्केश्वर' के नामसे शिवलिङ्ग-का पूजन होता था। इनके सिवा विसमिसके सर्किसमें, इटालिके मन्दिरोंमें, टैलोसके गिरजामें तथा वुरजोके धर्म-मन्दिरोंमें अब भी शिवलिङ्ग मौजूद हैं। पृथ्वीके अन्यान्य स्थानोंमें बहुत-से शिवलिङ्ग पाये गये हैं। अनेक जगह अति विशाल या प्रलम्ब शिवलिङ्ग भी देखे गये हैं। चीनी परित्राजक हेनसांगने काशीमें १०० हाथ लम्बा 'ताँबेका शिवलिङ्ग' देखा था। अब वह नहीं मास्म होता। प्रीकलोग विकसदेवके साथमें १२० हाथ लम्बा शिवलिङ्ग ले जाते थे और सीरिया-प्रदेश तथा बाबिलन-राज्योंमें ३०० हाथ लम्बा शिवलिङ्ग था।

भारतवर्षीय शिवलिङ्गोंमें द्वादश् ज्योतिर्लिङ्ग सबसे विशोप विख्यात और सुपूजित हैं। शिवपुराणमें लिखा है, कि यों तो मैं (शिव) सर्वव्यापी हूँ, किंतु द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोंमें मेरा विशेषांश विद्यमान है।

#### (0)

शिव-मन्दिरोंमें पाषाण-निर्मित शिविलिङ्गोंकी अपेक्षा बाणलिङ्गोंकी विशेषता है । अधिकांश उपासक मृणमय शिवलिङ्ग अथवा बाणलिङ्गकी खतन्त्र सेवा भी करते हैं । शास्त्रोंमें अनेक प्रकारके शिक्लिङ्ग-निर्माणका विधान, उनकी पूजा-विधि और तस्कृष्य विविध फल भी लिखे हैं।

(१) 'कस्तूरी' आदिसे निर्माण किये हुए शिव-लिङ्गका यथाविधि पूजन करनेसे शिव-सायुज्यका लाभ होता है। (२) 'पुष्पमय' लिङ्गका पूजन करनेसे भूस्याधिपत्य प्राप्त-होता है। (३) 'गो-शकृत्' (गोबर) का लिङ्ग पूजनेसे ऐश्वर्यलाभ और जिसके लिये किया जाय उसकी मृत्यु होती है । गोवर अधर लिया जाय, पृथिवीपरं न गिरे । ( ४ ) 'रजोमय' लिक्क जनेसे विद्या धारण होती है। (५) धान्य'—जी, गेहूँ और चावल आदिके चूनसे बने हुए लिङ्गको पूजनेसे स्त्री, पुत्र और धन मिलता है । और (६) 'सिता' (मिश्री) के लिङ्गका पूजन करनेसे आरोग्य-लाभ होता है । इसी प्रकार (७) 'लवण' लिङ्गसे सौभाग्य, (८) 'पार्थिव' से कार्यसिद्धि, (९) 'भस्ममय' से सर्वफल, (१०) 'गुड़लिङ्ग' से प्रीतिवृद्धि, (११) 'वंशांकुरनिर्मित' लिङ्गसे वंशवृद्धि, (१२) 'केशास्थि' निर्मित लिङ्गसे शत्रुनाश, ( १३ ) 'दुमोद्भूत' से दारिदय, ( १४ ) 'दुग्धोद्भव' से कीर्ति, लक्ष्मी और पुख, (१५) 'फलोत्य' से फललाभ, (१६) 'धात्रीफल' से मुक्ति-लाभ, (१७) 'नेवनीत' निर्मितसे कीर्ति तथा सौभाग्य, (१८) 'कर्प्र' जनितसे मुक्तिलाम, (१९) 'खर्णम्य' से महामुक्ति, (२०) 'रजत' से विभूति, (२१)

'कृतिय' तथा पित्तलमयसे सामान्य भीदा, (२२) 'सीसकादि' से शत्रुनाश, (२३) 'अष्टधातुज' से सर्वसिद्धि, (२४) 'मणिजात' से अभिमाननाश और (२५) 'पारद' निर्मितसे महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है । स्मरण रहे कि लिङ्ग-निर्माण-त्रिधि और उसकी पूजातिधि सम्यक्-प्रकारसे जानकर फिर सकाम शित्र-पूजन करना चाहिये। उसका संक्षिम् विधान यह है—

ब्राह्मण सफेद मिट्टीको, क्षत्रिय लाल मिट्टीको, बैश्य पीली मिट्टीको और शृद्ध काली मिट्टीको भिगोकर एक या दो तोला लेकर उसका अंगुष्टप्रभाण शिवलिङ्ग और उससे दुनी बेदी तथा उससे आधी योनिपीठ (जलहरी) बनावे। पापाणादिका शिवलिङ्ग मोटा और रान अथवा धातुओंका यथाशिक इच्छानुसार मोटा या छोटा भी हो सकता है। लिङ्ग सुडोल, अवण और सुलक्षण होना चाहिये। अलक्षण लिङ्ग अच्छा नहीं। पीठहीन और अंगुष्टपर्व-प्रमाणसे छोटा-बड़ा भी श्रुभ नहीं। ऐसे लिङ्ग त्याग देने चाहिये।

िङ्गार्चनमें 'बाणिङ्गि' का विशेष महत्त्व माना गया है। वह सब प्रकारसे शुभ, सौम्य, सुन्क्षण और श्रेय-स्कर होता है। प्रतिष्ठामें भी पाषाणिङ्ग्निकी अपेक्षा वाणिङ्ग्निका स्थापन सुगम है। नर्मदाके सभी कंकर 'शंकर' माने गये हैं। उनमें मनोरम मूर्तिको लेकर चावलोंसे तौलना चाहिये। तीन बार तौलनेपर भी चावल बढ़ते ही रहें तो वह मूर्ति वृद्धिकारक होती है। नर्मदानदीमें आध तोला वजनसे लेकर ८० मन वजनतककी मूर्तियाँ मिलती हैं। वे सब असंख्य संख्यामें स्वत: प्राप्त और स्वत: संघटित होती हैं। उनमें कई लिङ्ग बड़े ही अद्भुत, मनोहर, विलक्षण और सुन्दर होते हैं। उनके पूजनेसे महाफल मिलता है।

मिट्टीकी, पाषाणकी या नर्मदांकी जिस किसी मृर्त्तिका पूजन करना हो, पूजा करनेसे पहले पवित्र होकर शुद्धा-

सनपर पूर्वीभमुख बेठे। जल, फल, कुल और गन्धाक्षत आदि यथायोग्य रख ले। पार्थिव-पूजन, करना हो तो भीगी हुई मिट्टीका कराङ्गुष्ठके कर्च-पर्व-तुल्य शिव्हिङ्ग बनावे। उसको जलहरीमें स्थापनकर प्राणप्रतिष्ठा करे और फिर षोडश, दश या पन्न यथोपलन्य, उपचारोंसे पूजन करे। यदि बाणलिङ्ग मन्दिरोकी चिरप्रतिष्टित मूर्तिका का पूजन करना हो तो उसमें प्राणप्रतिष्ठां न करें। अस्तु, सब प्रकारकी शिव-पूजन-विधि अनेक प्रन्थोंमें लिखी है। उसे देख लेना चाहिये।

( ) >

शिविलक्षिके दर्शनोंसे उनके आध्यार्त्मिक खरूपका आभास होता है और तत्त्वज्ञ उसमें भूमण्डलके प्रत्येक पदार्थका अनुभव करते हैं। किंतु सर्वसाधारणके जाननेके लिये शिव-पार्वतीकी मानुपी मूर्ति ही उनके प्रत्येक चित्रको प्रकट करनेवाली होती है। अतः चित्रादिमें उनका वही खरूप अङ्कित देखा जाता है जो उनके चित्रोंमें वर्णित हुआ है।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अत्यन्त प्राचीन कालमें शिव-भक्त सृष्टिके प्रत्येक पदार्थको शिवस्र रूपमें परिणत मानते थे और इस कारण उनको चित्र-प्रतिमा या लिङ्ग-स्थापनकी आवश्यकता नहीं होती थी । उनकी दृष्टिमें सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ ही शिव था । उनको यदि उपासना या पूजा करनी होती तो उसीकी करते थे । संसारमें उस प्रकारके 'रुद्र-वन,' 'शंकर-दावानल,' 'शिव-समुद्र' और 'गौरीशंकर' आदि दृश्य पदार्थ या प्रतिमाएँ अब भी ऐसी विद्यमान हैं जिनसे शिवस्क्र्य नाम-तुल्य आभामित होता है और वे हजारों-लाखों वजांसे शिव-स्क्र्य धारण किये हुए हैं ।

धन्य है उन यूरोपीय सज्जनोंको जिन्होंने भारतीय हिंदू-शास्त्रोंके वर्णनोंको प्रत्यक्ष देखनेका सफल प्रयत्न या प्रयास किया है और धन, जन तथा समयकी अपरि- मित हानि सहकर 'गौरीशंकर' जैसे अगम्य और दुंबोंच्य दृश्योंको देखी है। इस लेखका अङ्गीभृत होनेसे उसका संक्षिप्त विवरण विदित कर लेगा आवश्यक प्रतीत हुआ है। हिमालयके दो अति उच्च शिखर ही भौरीशंकरं' नामसे प्रसिद्ध हैं और व्यास्तवमें उनका खरूप भी शास्त्र-लिखतके तुहुँय है। पुराणोंमें हिमालयकी विस्तृति चालीस हिंगार कांस और महोन्नति आठ हजार कोस मानी गयी है। किंतु आधुनिक अन्वेषक अभीतक इसका आपाद-मस्तक अन्वेषण कर नहीं सके हैं। अभी उनकी नाप-जोखमें चालीस शिखर आये हैं, जिनकी ऊँचाई सत्रहसे उन्तीस हजार फीटतक है। यह समुद्द-तलसे मानी गयी है।

भारतीय यात्रियोंको जिन शिखरोंतक जानेका प्रयो-जन पड़ता है या वे जाते हैं उनके नाम और ऊँचाई इस भाँति हैं—(१) कृष्णशैल १७५७२ फीट, (२ं) यमुनोत्तरी २००३८, (३) श्रीकण्ठ २०१४९, (४) नीलकण्ठ २१६६१, (५) केदारनाथ २२७९०, (६) बदरीनाथ (नर-नारायण) २३२१०, (७) त्रिशूल २३३००, (८) धवल-गिरि २६८२६, (९) काञ्चनजङ्घा २८१५३ और (१०) गौरीशंकर (एवरेस्ट) २९००२ फीट हैं। भारतके ब्रह्मपुत्र, सतलज, व्यास, रात्री, कोशी, घाघरा, चनाव, झैलम और गङ्गादि नद-नदी शैलराजसे ही निर्गत हुए हैं।

अकाराके अन्वेषकोंका अनुमान है कि विष्णुपादाब्ज-सम्भूत, सिप्तर्पिमण्डलसे गिरी हुई गङ्गा गौरीरांकर (शिखरों) पर पड़ती है और उसके पार्श्वर्ती अपर पर्वत-शृङ्गोंके विस्तृत और गहनतम गर्तोमें घूमती हुई गंगोत्रीमें पहुँचती है और बहाँसे निर्गत होकर भारतके भूभागोंको तृप्त और पवित्र करती हुई सागरमें सम्मिलित हो जाती है। अनुमानत: गौरीरांकर और उनके जटाजूट तथा गङ्गा आदि-का अमिट ख़रूप इसी प्रकारका प्रतीत होता है। (9)

उपासकों के लिये इस बातकी नितान्त आवश्यकता होती है कि वह अपने अभीष्ट देवके खरूपको हृदयङ्गम करके उसका घ्यान करें। शिव-भक्तोंने उनके चरित्रगत अनेकों खरूपोंकी कत्यना की है और उन्हींका घ्यान करते हैं। उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ भी प्रकाशित किये जाते हैं—

#### १-सदाशिंव

मुक्तापीतपयोदमौकिकजवावणैंमुंखैः पञ्चभि-स्वयक्षरिक्षतमीशमिनदुमुकुटं पूर्णनदुकोटिप्रभम् । शूलं टङ्कणाणवज्ञदहेनान्नागेन्द्रघण्टाङ्कशान् पाशं भीतिहरं द्धानममिताकल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत् ॥१॥

## २-शिव-पार्वती

वन्दे सिन्दूरवर्णं मणिमुकुटलसञ्चारवनदावतंसं भालोचन्नेत्रमीरां सितमुखकमलं दिव्यभुगङ्गरागम्। वपारुन्यस्तपाणेररुणकुवलयं संद्धन्याः प्रियाया वृत्तोत्तुङ्गस्तनाथे निहितकरतलं वेद्दुङ्केप्टहस्तम्॥२॥

### ३-मृत्युंजय

बन्द्रार्काधिविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तःस्थितं. मुद्रापाशमृगाक्षसुत्रविलसत्पाणि हिमांग्रुप्रभम् । कोटीरेन्दुगलत्सुधाप्लुततनुं हारादिभूपोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनंपशुपति मृत्युंजयं भावयेत्॥३॥

## ४-महामृत्युंजय

हस्ताभ्यां कलशद्वयामृतरसैराप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्यां तौद्धतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् । अङ्कन्यस्तकरद्वयामृतघटं कैलासकान्तं शिवं क् स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटाभातं त्रिनेत्रं भजे ॥४॥

#### ५-महेश

ध्यायेतित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चाहवन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोउज्वलाङ्गं परशुमुगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात्स्तुत्ममरगणैन्यांत्रशृत्तं क्सानं विश्वाशंविद्यवीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम्।५

# ६-पशुपति

मध्याहार्कसमप्रभं शशिधरं भीमादृहासोज्ज्वलं ज्यक्षं पन्नगभृषणं शिखिशिखाश्मश्रु स्फुरन्सूर्इजम् । हस्ताव्जैक्षिशिखं सुसुन्दरमसि शक्ति द्धानं विभुं दंष्ट्राभीमचतुर्मुखं पशुपति दिव्यखरूपं भजे॥६॥

## ७-चण्डेश्वर

चण्डेरवरं रक्ततनुं त्रिनेत्रं रक्तांशुंकाढशं हृदि भावयामि। टङ्कं त्रिशूलं स्फटिकाक्षमालां कमण्डलुं विभ्रतमिन्दुचूडम्

## ८-अर्द्धनारीश्वर

नीलप्रवालक्विरं विल्सित्त्रनेत्रं पारागुरुणोत्पलकप्गलकराल्हस्तम्। अर्द्धाम्बिकेरामनिशं प्रविभक्तभूगं बालेन्दुबद्धसुकुटं प्रणमामि रूपम्॥८॥

#### ९-पञ्चवकत्र

घण्टाकपालभ्राणिमुण्डकपाणखेट-खट्वाङ्गशूलडमरूमभयं द्धानम् । रक्ताम्बमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रं पञ्चाननाष्जमरुणां शुकमीशमीडे ॥९॥

### १०-सद्योजात

कर्प्रेन्दुनिभं देवं सद्योजातं त्रिलोचनम्। हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुर्मुखम्। बालेन्दुरोखरोह्यासिमुकुटं पश्चिमे यजेत्॥१०॥

#### ११-विश्वरूप

हृदिस्थः सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः। भक्तानामनुकम्पार्थं दर्शनं च यथाश्रुतम्॥११॥ १२-दिग्वाह

कैलासाचलरांनिभं त्रिनयनं पञ्चास्यमम्बायुतं नीलग्रीवमहीराभूपणधरं व्याव्यत्वचा प्रावृतम्। अक्षस्रग्वरकुण्डिकाभयकरं चान्द्रीं कलां विश्वतं गङ्गाम्भोविलसज्जटं दरासुजं वन्दे महेरां परम् ॥१२॥

सब भूतों ( पृथिवी-अप्-तेज़ादि ) के हदयमें स्थित रहनेबाले विश्वकृप महेश्वर भक्तोंपर कृपा करके यथाश्रुत

दर्शन देते हैं। इसीलिये करपनागत खरूपका ध्यान

(30-)

आरम्भमें विचार था कि लेखकी समाप्ति शिव्चिरित्रके संकलनसे की ज्ञाय, किंतु इसके समाप्ति होनेसे फहले वह विचार ही समाप्त हो गया। वेदों, पुराणों, इतिहासों, स्तोत्रपाठ, पूजा और उपासना आदिके विधानोंमें और अगणित प्रन्थोंके मङ्गलाचरणोंमें शिव-चरित्रका संकलन है।

- (१) शिव गैँजेड़ी, भँगेड़ी, मुल्फाबाज, अमलदार, पोस्ती और आक-धत्रे खानेवाले हैं। (२) वह कामी, कोधी, त्यागी, वैरागी, योगी, भोगी, द्रयालु, कृगालु, उदार और भोले भण्डारी हैं। (३) समुद्र-मन्थनके चौदह रत्नोंमें हालाहल इन्हींको मिला था। (४) भस्मामुरको वर देनेमें इनसे बड़ी भूल हुई थी। (५) जालन्धरके न मरनेसे उसकी पतिव्रता स्त्रीको बिगाइनेका जाल इन्होंने ही रचा था। (६) त्रिपुर और मदन-दहनका दावानलरूप नेत्र इन्हींका है।
  - (७) सतीके खतः चले जानेसे श्वशुरका यज्ञनाश इन्होंने ही करवाया था। (८) सतीको सीतारूपमें देखकर इन्होंने उसे त्याग दिया था। (९९) उसके मृतदेहको कंष्नेपर रखकर ये पागलकी तरह फिरते रहे थे। (१०) पार्वतीपरिणयनमें इनके अद्भुत रूपको देखकर खास सासू भी सहम गयी थी। (११) पार्वतीके साथ रहकर इन्होंने मन्त्र-तन्त्र-यामल और औषधशास्त्रोंकी अपूर्व रचना की थी। (१२) शुकदेवने इनसे ही अमर कथा पढ़ी थी।
    - (१३) हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुम्भ-कर्ण, वज्रक और बाणासुरादि इन्होंकी दयासे दिग्विजयी बने थे। (१४) अपना अमोघ अस्त्र अर्जुनको इन्होंने ही दिया था। (१५) सीताखयंत्ररका किसीसे भी

न हटनेवाला धनुष इंन्ह्रींका पिनाक था। (१६) इन्होंने ही उड़ाया था और पत्नीकी प्रसन्नताके लिये पुत्र- कहाँतक लिखें-को गुजबद्दन बना दिया था।

(१८) अस्पृत्य भीलके न्ठे जलबिन्दु और वासी विल्वपत्रोंकों प्राप्तकर इन्होंने ही उसे शिवसायुज्य दिया इस लेखको यहीं समाप्त कर दिया है।

था। (१९.) मेवनाद-जैसे दुधमुँहे बच्चोंको इन्होंने ही वृत्रासुरादि अजेय असुरोंका इन्होंने ही संहार किया था । इन्द्रजीत बनाया था और (२०) छङ्कासे रामेश्वर आकर (१७) °पार्वतीके पास•जानेसे रोकनेवाले गंणेशका सिर प्रतिदिन दर्शन करनेवाला विभीषण इन्हींका भक्त था।

> शिव-चरित्रका इस प्रकार प्रावल्य और बाहुल्य देखकर ही उसकी सूचीमात्र देनेमं भी संकोच हो गया है और

# श्रीशिवनिर्माल्यादिनिर्णय

( <mark>लेखक—सम्मान्य पण्डित ख० श्रीहाराणचन्द्रजी भट्टाचार्यः, प्रधानाध्यापक मारवाडी-संस्कृत-कालेजः, काशी )</mark>

#### अवतरणिका

शिव-नैवेद्यके विषयमें शिवपुराणादि शास्त्र-प्रन्थोंमें विस्तारसे निरूपण है; इसके पूर्व अनेक विशिष्ट पण्डित भी विचारकर इस विषयमें शास्त्रीय सिद्धान्त प्रकाशित कर चुके हैं, तथापि इस समय कुछ लोग शास्त्रीय सिद्धान्तकी अनभिज्ञताके कारण इस विषयमें भ्रममें पड़े हैं; इसलिये यहाँ दो-चार अक्षर लिख देना कर्तव्य समझता हूँ।

## शिवनैवेद्य-ग्रहणकी प्रशंसा

शिवपुराण-विधेश्वरसंहिताके २२वें अध्यायमें शिव-नैवेद्यकी प्रशंसा स्पष्टरूपसे लिखी है---

द्यापि शिवनेवेदां यान्ति पापानि दूरतः। भुक्ते तु शिवनैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः॥ ४ ॥ आगतं शिवनैयेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा। भक्षणीयं प्रयत्नेन । शिवस्मरणपूर्वकम् ॥ ७ ॥ यस्य शिवनैवेच्छहणेच्छा प्रजायते। स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यानरकं यात्यपि ध्रवम् ॥ ९ ॥ शिवदीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसादसंबकम्। सर्वेपामि छिङ्गानां नैवेद्यं भक्षयेच्छुभम् ॥ ११ ॥

'शिवके नैवेद्यको देखनेमात्रसे समस्त पाप दूर भाग ॰ जाते हैं। उसके॰ खा लेनेपर तो करोड़ों पुण्य अपने

भीतर आ जाते हैं । आये हुए शिव-नैवेषको सिर झुकाकर मुद्ति मनसे ग्रहण करे और प्रयत्नपूर्वक शिवजीका स्मरण करके उसका भक्षण करे । जिसके मनमें शिव-नैवेद्यके प्रहानकी इच्छा नहीं, वह घोर पापी है और वह निश्चय ही नरकगामी होगा । शिवकी दीक्षासे युक्त शिवसक्त पुरुषके लिये सभी शिवलिङ्गोंका नैवेच ग्रुभ और महा-प्रसाद है । अतः वह उसका अवस्य मक्षण करे ।

इस प्रकार जो शिवमन्त्रसे दीक्षित हैं, वे सभी छिङ्गोंका नैतेच मक्षण कर सकते हैं। जिनकी अन्य

देवकी दीक्षा है, उनके लिये विचारणीय है। अन्यदीक्षायतनृणां शिवभक्तिरताऽऽत्मनामे । भ्राणुष्वं निर्णयं प्रीत्या शिवनैवेद्यभक्षणे॥ शालग्रामोद्धवे लिङ्गे रसलिङ्गे तथा द्विजाः। पापाणे राजते खर्णे खरसिबप्रतिष्ठिते ॥ काइमीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिछिङ्गेषु सर्वशः। चान्द्रायणसमं प्रोक्तं शम्भोनै वेद्यभक्षणम् ॥ ब्रह्महापि शुनिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्। भक्षयित्वा द्वतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति॥

( शि० पु० वि० सं० २२ । १२-१५ )

**'**जिनकी अन्य देवताकी दीक्षा है और श्रीशिवमें भक्ति • है, - उनके लिये शिवनैवेद्य-भक्षणका यह निर्णय है-जिस स्थानमें शालियाम-शिलाकी उत्पत्ति होती-है.

वहाँके उत्पन्न लिङ्गमें, पारद (पारा) के लिङ्गमें, पानाण,

रजत तथा खर्णसे निर्मित छिङ्गमें, देवता तथा सिद्धोंके द्वारा प्रतिष्ठित छिङ्गमें, केसरसे निर्मित छिङ्गमें, स्फिटिक-छिङ्गमें, रत्निर्मित छिङ्गमें, समस्त ज्योतिर्छिङ्गोंमें श्रीशिवका नैवेद्य-भक्षण चान्द्रायण-त्रतके समान पुण्यजनक है। ब्रह्महत्या - करनेवाला बुरुव भी यदि पवित्र होकर शिवनिर्मालय भक्षणकर उसे धारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है।

इन वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि जिनकी शैवी दीक्षा नहीं है, वे भी उपर्युक्त लिङ्गोंक नैवेधका मक्षण कर सकते हैं, परंतु पार्थिय लिङ्ग प्रमृतिके, अर्थात् जिनके नाम क्षोकोंमें नहीं आये हैं, नैवेधका मक्षण वे न करें। शैवी-दीक्षावाले तो सभी लिङ्गोंक नैवेधका मक्षण करें। यह पहले उद्भृत किये हुए—

शिवदीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसादसंज्ञकम् । सर्वेषामपि लिङ्गानां नैवेद्यं भक्षयेच्छुभम् ॥ (शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ । ११)

—इस वचनमें स्पष्ट कहा है। ज्योतिर्लिङ्गोंके नाम तथा नैवेद्यकी ग्राह्मता

अपर उद्भृत किये हुए श्लोकमें ज्योतिर्छिङ्गोंका नैवेद्य सभीको प्रहण करना चाहिये, यह बताया है । ज्योति-छिङ्गोंका निरूपण शिवपुराण-कोटिरुद्रसंहितामें इस प्रकार किया है और उनके नैवेद्यको सबके छिये प्राह्म तथा भक्ष्य कहा है—

सौराष्ट्र-देशमें सोमनाथ, श्रीशैलमें मिल्ल्फार्जुन, उज्जियनीमें महाकाल, ओङ्कारमें परमेश्वर, हिमाल्यमें केदार, डािकतीमें भीमशङ्कर, वाराणसीमें विश्वनाथ, गोमतीतटमें क्र्यम्बंक, चिताभूमि (अन्य लिङ्गोंके स्थानकी तरह यह भी देशिवशेष हे—मृतककी चिता नहीं है ) में वैद्यनाथ, दारुकावनमें नागेश, सेतुबन्धमें रामेश्वर, शिवाल्यमें घुश्मेश—ये द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं; इनके नैवेद्यका ग्रहण तथा भोजन सबको करना चाहिये। जो इनके नैवेद्यका ग्रहण तथा भोजन करते हैं, उनके सारे पाप क्ष्माभरमें भरम हो जाते हैं।

श्रीविश्वेश्वरप्रभृति लिङ्गोंके नैवेद्यकी ग्राह्मता

काशीमें श्रीविश्वेश्वर-लिङ्गका नैवेद्य-भक्षण उसके ज्योति-लिङ्ग होनेके कारण सभीके लिये पुण्यजनक है, यह शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध है। पहलेशिवपुराण-विद्येश्वरसंहिताका जो वचन उद्भृत किया गया है, उसमें देवता तथा सिद्धोंके द्वारा प्रतिष्ठित सभी लिङ्गोंके कैवेद्यको प्रदेय बताया है। काशीमें शुक्तेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर प्रभृति जितने पुराणप्रसिद्ध लिङ्ग हैं, वे सभी किसी-न-किसी देवता या सिद्धके द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए हैं; इसलिये काशीके पुराण-प्रसिद्ध लिङ्गोंका नैवेश्व शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, गाणपत्य—सभीको भक्ष्य है।

श्रीविश्वेश्वरप्रभृति लिङ्गोंके स्नानजलकी महिमा स्नापियत्वा विधानेन यो लिङ्गस्नपनोदकम् । त्रिः पिबेत्त्रिविधं पापं तस्येहाशु विनद्यति ॥ (शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२ । १८)

जो मनुष्य शिविङ्गिको विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नानके जलका तीन बार आचमन करते हैं, उनके शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकारके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। श्रीविश्वेश्वरके स्नानके जलका विशेष माहात्म्य है—

जलस्य धारणं सूर्धिन विश्वेशस्नानजन्मनः । एष जालन्धरो बन्धः समस्तसुरदुर्लभः ॥

(स्कन्दपुराण-काशीखण्ड ४१ । १८०)

'श्रीविश्वेश्वरके स्नान-जलको मस्तकमें धारण करना, यह योगशास्त्रमें प्रतिपादित जालन्धर-बन्धके समान पुण्य-जनक है और समस्त देवताओंको दुर्लभ है।'

## मीमांसकपद्धतिसे वचनोंकी एकवाक्यता

जपर उद्भृत किये हुए शास्त्र-वाक्योंसे शिव-नेवेद्यकी भक्ष्यता तथा शिवचरणोदककी ग्राह्यता सिद्ध होती है। इस विषयमें कुछ शास्त्रवाक्य अन्य प्रकारके भी मिछते हैं; पूर्वपण्डितोंकी परम्पराके अनुसार उन वचनोंकी



मीमांसा की जाती है। श्रुति-वाक्योंमें परस्पर विरोध प्रतीत होनेपर पूर्व-मीमांसा क्या उत्तर-मीमांसाकी युक्तियोंसे उसका निर्णय किया जाता है। धर्मशास्त्रके निबन्धकार कमलाकर भट्ट, बाचरपति मिश्र, शूलपाणि, रघुनन्दन महाचार्य प्रमृति महानुभावोंने मीमांसाकी पद्धतिसे परस्पर विरुद्ध-से प्रतीत होनेकले शास्त्रवाक्योंका अर्थ निर्णय किया है और उसी निर्णयको सभी शिष्टजन आजतक मानते आये हैं। मीमांसाकी पद्धतिको न जाननेसे विरुद्ध वचन देखकर लोगोंको भ्रम हो जाता है। इसलिये मीमांसाकी पद्धतिसे यहाँ निर्णय दिखाया जाता है—

पूर्व-मीमांसा, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद, चतुर्थ सुत्रमें मीमांसकधुरन्धर श्रीकुमारिल भट्ट लिखते हैं—

सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते।
( क्लोकवार्तिक १।१।४।९)

जिन स्थलोंमें एकवाक्यता सम्भव है, वहाँ वाक्यभेद इष्ट नहीं है; (क्योंकि वाक्यभेद करनेसे अर्थात् भिन्न वाक्य माननेसे वहाँ गौरव होता है।) यही युक्ति प्रकृतमें सारी मीमांसाका मूल है। सामान्य वचनका विशेष वाक्यमें उपसंहार किया जाता है अर्थात् विशेष वाक्यके साथ सामान्य वाक्यकी एकवाक्यंतासे विशेष वाक्यके विषयमें सामान्य वाक्यकी एकवाक्यंतासे विशेष वाक्यके विषयमें सामान्य वाक्यको किया जाता है—सामान्य वाक्यको विशेष विषयमें नियमित किया जाता है—यह मीमांसकोंकी युक्तियुक्त सिद्धान्तपद्धति है। कुमारिल भट्टने यही बात तन्त्रं-वार्तिकृतें कहीं है—

सामान्यविधिरस्पष्टः संह्रियेत विशेषतः। विधि तथा निषेधोंका उपसंहार

यह उपसंहार विधिवाक्य तथा निषेधवाक्य दोनोंका माना गया है। 'पुरोडाशं चतुर्धा करोति' इस सामान्य विधिका 'आग्नेयं चतुर्धा करोति' इस विशेष वाक्यमें उप-संहार माना गया है। इसी पद्धतिके अनुसार— सहानुगमनं .नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात् । या स्त्री ब्राह्मणजातीया सृतं पितमनुबजेत् । सा स्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पितं नयेत् ॥ न म्रियेत समं भर्ता ब्राह्मणी शोककर्षिता । न ब्रह्मगतिमाप्नोति मरणाद्द्रमघातिनी ॥ ब्राह्मणीके छिये सहमरणके निषेधक इन सामान्य निषेध-बाक्योंका—

पृथक् चितिं समारुद्य न विप्रा गन्तुमहीति॥

अर्थात् पृथक् चितामें आरूढ़ होकर ब्राह्मणीको सती न होना चाहिये, इस विशेष निषेध-वाक्यके साथ उपसंहार होता है। यह सिद्धान्त प्राचीन प्रामाणिक मीमांसक शंकर भट्टने 'मीमांसाबालप्रकाश'में प्रतिपादित किया है। वेद-भाष्यकार माधवाचार्यने 'पराशर-भाष्य' में तथा कमलाकर भट्टने 'निर्णय-सिन्धु'में इन निषेध-वाक्योंकी इसी प्रकार एकवाक्यता मानी है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि सामान्य निषेध-वचनोंका विशेष वचनोंमें उपसंहार प्रामाणिक प्रन्थकारोंको सम्मत है। इसी पद्धतिसे शिवनिर्माल्यके निषेधक सामान्य वचनोंके साथ विशेष वचनोंकी एकवाक्यता करनेसे इस विषयमें कुछ भी संदेह नहीं रह जाता।

शिवनिर्माल्यकी अग्राह्मताकी व्यवस्था

शिवनिर्माल्यकी अग्राह्यताके प्रतिपादक वचन ये हैं---

अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम् । शालग्रामशिलासङ्गात् (स्पर्शात्) सर्वं याति पवित्रताम् ( शिवपुराण-विद्येश्वरसंहिता २२। १९ )

अनहीं मम नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्। मह्यं निवेद्य सकलं कृप पवं विनिःक्षिपेत्॥ (पाद्ये शिवोक्तिः)

विसर्जितस्य देवस्य गन्धपुष्पनिवेदनम् । निर्माल्यं तद्विजानीयाद् वर्ज्यं वस्त्रविभूषणम् ॥ अपियत्वा तु ते भूयश्चण्डेशाय निवेदयेत् । (स्नान्दे सुतोक्तिः)

धराहिरण्यगोरत्नं ताम्चरौप्यांशुकादिकान् । विद्याय रोषं निर्माल्यं चण्डेशाय निवेदयेत्॥ (निर्णयसिन्धुमें उद्भृत) इन वाक्योंसे यह सिद्ध होता है नि स्पूमि, वस, भूषण, स्वर्ण, रोप्प, ताम आदि छोड़कर श्रीशिवके चढ़े हुए पृत्र, पुष्प, फल, जल-ये सब निर्माल्य अग्राह्य हैं, इन निर्माल्योंको 'चण्डेश्वर'के निवेदन करना चाहिये। (इस प्रकार) यद्यपि ये निर्माल्य स्वयं अग्राह्य हैं तथापि शालग्राम-शिलाके स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं। अर्थात् शालग्रामजी-का स्पर्श हो जानेपर सबके प्रहणके योग्य हो जाते हैं।

इन वचनोंसे यह स्पष्ट हो गैया कि श्रीशिवके जो निर्माल्य या नैवेब चण्डेश्वरके भाग हैं, उनका प्रहण निषिद्ध है; जो निर्माल्य या नैवेब चण्डेश्वरके भाग नहीं हैं, उनके प्रहणमें कोई दोष नहीं है—उनको प्रहण करना चाहिये। इसिलिये शिवपुराण-विद्येश्वरसंहितामें स्पष्ट कहा है—जिनमें चण्डका अधिकार है, मनुष्य उन निर्माल्यों या नैवेबोंका भक्षण न करें—

चण्डाधिकारो यत्रास्ति तङ्गोक्तव्यं न भानवैः । ( २२ । १६ )

यह भी उसीमें कहा है कि जिनमें चण्डका अधिकार नहीं है, उनका भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिये— चड्डाधिकारों नो यत्र भोक्तव्यं तथा भक्तितः। (शिवपराण-विद्येशरसंहिता २२। १६)

## शिवनिर्माल्य-निषेधका परिहार

निम्न प्रकारके छिङ्गोंमें चण्डका अधिकार नहीं है, इस-छिये इन छिङ्गोंके निर्माल्य प्रहण तथा भक्षणके योग्य हैं— बाणछिङ्गे च छोहे च सिद्धछिङ्गे खयंसुनि । प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिरुतो भवेत् ॥ ( शि० पु० वि० सं० २२ । १७ )

'बाणिक् (नर्मदेखर), छौह (खर्णादिधातुमय)
छिङ्ग, सिद्धिक् (जिन छिङ्गोंकी उपासनासे किसीने
सिद्धि प्राप्त की है, या जो सिद्धोंद्वारा प्रतिष्ठित है),
खयम्भूछिङ्ग (केदारेखरप्रसृति)—इन छिङ्गोंमें तथा
दिखकी 'प्रतिमाओंमें (मूर्तियोंमें ') चण्डका अधिकार
नहीं है।'

लिङ्गे खायम्भुवे वाणे रत्नजे रस्तिनिर्मिते । सिद्धप्रतिष्ठिते चैव न च्रण्डाधिक्रतिर्भवेतः ॥ (निर्णयसिन्धुमें उद्घृतं)

इस, वाक्यमें 'र्त्निर्मित तथा पारदितिर्मित' व्रिक्तिमें भी चण्डका अधिकार नहीं है'—इतना अधिक कहा गया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इम, शिविलिक्तोंक्रे निर्मीब्य या नैवेद्यका ग्रहण करनेमें दोष नहीं हैं के

# नर्मदेश्वरके निर्मार्ल्यकी ग्राह्मता

वर्तमान श्रीविश्वेश्वर-लिङ्ग बाणलिङ्ग ( नर्मदेश्वर ) हैं। ईसलिये उनके स्नानोदक, निर्माल्य तथा नैवृद्धादिमें ग्रहण न करनेकी शङ्का भी ठीक नहीं है,। बाणलिङ्गके सम्बन्धमें उपर्युक्त वचनके अतिरिक्त मेरुतन्त्र ( चतुर्दश पटल ) में भी विशेष वचन है—

बाणिलक्षे न चाराचिं न च निर्मात्यकत्पना। सर्वे बाणापितं त्राह्यं भक्तत्या भक्तेश्च नान्यथा॥ ॰ प्राह्याप्राह्यविचारोऽयं बाणिलक्षे न विचते। तद्पितं जलं पत्रं प्राह्यं प्रसादसंज्ञया॥

'वाणिङ्गिके विभयमें प्राह्य तथा अग्राह्यका विचार नहीं है । बाणिङ्गिपर चढ़ाया हुआ सभी कुछ ( जल, पत्र आदि ) भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये।' यह इस वाक्यमें स्पष्ट बताया गया है ।

## सिद्धलिङ्ग तथा खयम्भूलिङ्ग

शिवपुराण-काटिश्द्रसंहिता तथा काशीखण्ड प्रमृति प्रन्थोंके अवलोकनसे प्रतीत होता है कि काशीप्रमृतिं तीथोंमें पुराणप्रसिद्ध जितने भी लिङ्ग हैं, उनमें कोई खयम्भूलिङ्ग हैं तो कोई सिद्धलिङ्ग हैं। जो लिङ्ग भक्तोंके अनुप्रहके लिये खयं प्रकट हुए हैं वे स्वयम्भूलिङ्ग हैं, जो लिङ्ग सिद्ध-महात्मा जनोंद्वारा प्रतिष्ठित या उपासित हैं, वे सिद्धलिङ्ग हैं—वे सभी पुराणप्रसिद्ध हैं। ऊपर उद्धृत किये हुए शिवपुराणके बचनके अनुसार पुराणप्रसिद्ध इन लिङ्गोंमें चण्डका अधिकार नहीं है और उनके निर्माल्य या नैवेचके प्रहणमें कोई दोष नहीं है; अपितु पूर्वप्रहर्शित शिवपुराण-

विद्येश्वरसंहिताके वाक्योंके अनुसार उन लिङ्गोंके नैवेद्यका ग्रहण पुण्यजनक है।

• शिरानिर्माल्य-निषेधकी विशेष व्यवस्था

पूर्वपदर्शित जिन किहोंमें चण्डका अधिकार है उनके विजयमें भी विशेष व्यवस्था है और वह इस प्रकार है— लिहोंपरि चं यह इंद्यं तदबाहां मुनीश्वराः। सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं सल्लिङ्गस्पर्शवाह्यतः॥ (शि० पु० वि० सं० २२। २०)

जो वस्तु लिङ्गके ऊपर रक्खी जाती है, वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिङ्गस्पर्शसे रहित है अर्थात् जिस वस्तुको अलग रखकर श्रीशिवजीको निवेदित किया जाता है— लिङ्गके ऊपर नहीं चढ़ाया जाता—वह अत्यन्त पवित्र है।

लिङ्गार्चनतन्त्र, द्वादशपटलमें भी शिवलिङ्गके ऊपर चढ़ायी हुई वस्तुओंको ही अग्राह्य बताया है— यत्किञ्चिद्वपचारं हि लिङ्गोपरि निवेदयेत्। तन्निर्माल्यं महेशानि अग्राह्यं परमेश्वरि॥

इन वाक्योंके साथ एकवाक्यता करनेसे पता लगता है कि जितने शिवनिर्माल्यके निषेधक वाक्य हैं, सभी लिङ्गके ऊपर चढ़ायी हुई वस्तुओंका ही निषेध करते हैं।

विवनिर्माल्यकी व्यवस्थाका सारांश

समस्त सामान्य वचनोंके साथ विशेष वचनोंकी एक-वाक्यता करनेसे यह सिद्ध होता है कि—

नर्मदेश्वर लिङ्ग, धातुमय लिङ्गे, रतन-लिङ्ग, पुराणप्रसिद्ध लिङ्गे—इन लिङ्गोंके ऊपर चढ़ाये हुए निर्माल्यका सबके लिये प्रहण तथा मक्षण करना शास्त्रविधिसम्मत है। अन्य लिङ्गोंके ऊपर चढ़ाये हुए नैवेद्य तथा निर्माल्योंका प्रहण करना शास्त्रसम्मत नहीं है। शिवनिर्माल्य-प्रहण तथा शिव-नैवेद्य-मक्षणके निमित्त जो प्रायिश्वत्त शास्त्रमें कहे गये हैं, बे भी इन निषिद्ध नैवेद्य तथा निर्माल्योंके विषयमें ही हैं। जिन शिव-नैवेद्य तथा शिव-निर्माल्यका प्रहण और मक्षण शास्त्रविधिसम्मत है, उनके प्रहण तथा मक्षणके निमित्त प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । निषिद्ध कर्मोंके लिये शासोंमें प्रायश्चित्त कहे हैं, विहित कर्म करनेसे प्रायश्चित्तकी प्राप्ति ही नहीं है । पापोंके हटानेके लिये प्रायश्चित्त किया जाता है । विहित कर्मके अनुष्ठानसे पाप नहीं होता, अपितु विहित कर्मके न करनेसे, निषिद्ध कर्मके करनेसे और इन्द्रियोंका निम्नह न करनेसे पापोंकी उत्पत्ति होती है; उन्हीं पापोंकी शुद्धिके लिये शास्त्रोंमें प्रायश्चित्तका उपदेश किया गया है—

विहितस्यानगुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्। अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छति॥ तस्मात्तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विग्रुद्धये। पवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदिति॥ (याज्ञवलयस्मृति ३। २१९-२२०)

निर्णयसिन्धु तृतीय परिच्छेद पूर्वभागमें भी श्रीशियनिर्माल्यके विषयमें इसी प्रकार व्यवस्था की है। नर्मदेश्वरलिङ्ग, धातुमयलिङ्ग, रत्नलिङ्ग तथा खयम्भू और सिद्धलिङ्ग
( जो पुराणप्रसिद्ध लिङ्ग हैं )—इन लिङ्गोंमें चण्डका
अधिकार न होनेसे इनके ऊपर चढ़ाये हुए नैवेद्य तथा
निर्माल्य सभीके भक्ष्य तथा प्राह्य हैं, यह पहले कहा जा
चुका है। जो वस्तुएँ शिवलिङ्गपर चढ़ायी नहीं गयी हों,
किंतु किसी भी लिङ्गको निवेदित की गयी हों, वे वस्तुएँ
रौवी दीक्षावाले मनुष्योंके लिये प्राह्य हैं। जिन्हें रौवी
दीक्षा नहीं है उनके लिये पार्थिवलिङ्गके निवेदितको छोड़कर और सभी लिङ्गको निवेदित की हुई वस्तुएँ तथा
शिवप्रतिमाको निवेदित किये हुए प्रसाद ग्राह्य हैं। और
जिन शिवनिर्माल्योंके लिये निषेध है, वे भी शालग्रमशिलाके स्पर्शसे ग्रहण योग्य हो ज्यते हैं, यह
शास्त्रमर्यादा है।

शिवनिर्माल्य-धारणके आयश्चित्तका निर्णय 'प्रायश्चित्तविवेक', 'तिथितत्त्व' तथा 'निर्णयसिन्धु' आदि प्रन्थोंमें यह वन्दन उद्धृत है— स्पृष्ट्वा रुद्रस्य निर्माल्यं सवासा ( वाससा ) आप्द्युतः श्रुचिः। अर्थात् रुद्रके निर्माल्यको स्पर्श करनेवाळा पुरुष सचैठ स्नानसे शुद्ध होता है ।

रघुनन्दन भट्टाचार्यने तिथितस्य-शिवरात्रिप्रकरणमें इस सामान्य वचनकी अन्य विशेष वचनके साथ एकवाक्यता

निर्माल्यं यो हि मद्भक्त्या शिरसा धारियध्यति । अद्युचिभिन्नमर्यादो नरः पापसमन्वितः॥ नरके पच्यते घोरे तिर्यग्योनौ च जायते॥ (स्कन्दपुराण)

इस वचनमें जो अशुचि अवस्थामें शिवनिर्माल्यको धारण करते हैं, उनके लिये पाप कहा है। इस वाक्यके अनुरोधसे पूर्वप्रदर्शित सामान्य वाक्य भी अशुचिविषयक समझना चाहिये। इन दोनों वाक्योंको मिलाकर यह अभिप्राय निकलता है—

'अशुचि-अवस्थामें शिवनिर्माल्यको नहीं धारण करना चाहिये। जो अशुचि-अवस्थामें शिवनिर्माल्यको धारण करता है वह पापी होता है; इस पापकी शुद्धिके लिये सचैलस्नान प्रायश्चित्त है।

स्नानादिसे शुद्ध होकर शिवनिर्माल्यको धारण करनेसे व ब्रह्महत्या-जैसे पापतक नष्ट हो जाते हैं—यह शिवपुराण तथा स्कन्दपुराणके वाक्योंमें कहा है—

ब्रह्महापि द्युचिर्भृत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्। भक्षयित्वा द्वुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति॥ (विद्येश्वरसंहिता २२।१५)

ब्रह्महापि द्युचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्। तस्य पापं महच्छीद्यं नारायिष्ये महाव्रते॥ (तिथितन्त्रमें उद्धृत स्वन्दपुराण)

शिवनिर्माल्य-चारणकी इस विधिके साथ अविरोध सम्पादन करनेके छिये—इस विधिके अनुरोधसे भी— पूर्वोक्त शिवनिर्माल्य-धारणका प्रायश्चित 'अशुचि'के विषयमें ही समझना उचित है।

चिविनिर्भाल्य-विषयक अन्य दाक्योंकी व्यवस्था ऊपर शिव-निर्माल्य-प्रहणके अनुकृष्ठ तथा प्रतिकृष्ठ

शास्त्र-वाक्योंका तारपर्य मीमांसक-पद्धतिसे चिर्णय करके दिखाया गया है। इस विश्रयमें इस प्रकारके जितने भी अन्य शास्त्र-वाक्य हैं, उन सभीके तारपर्यका पूर्वप्रदर्शित भीमांसकपद्धतिसे निर्णय करना शास्त्रमर्भई पुरुषोंका कर्त्तव्य मीमांसकपद्धतिसे निर्णय करना शास्त्रमर्भई पुरुषोंका कर्त्तव्य है। युक्तियुक्त मीमांसा-पद्धतिका प्रित्यभा क्रूर, शास्त्र-वचनोंके अनर्थको अर्थ कर जनतांने उपदेश देना अपने पाण्डित्यपर विज्ञजनोंका संशय उत्पन्न कराना ही हैं।

# भसरुद्राक्षधारणकी विधि

इस अवसरपर प्रसङ्गवश और दो बातें कह देना अनुचित न होगा।

कुछ महाराय साम्प्रदायिक आग्रहवरा भस्म-त्रिपुण्ड् तथा रुद्राक्षधारणकी अनर्गछ निन्दा करते हैं। उनसे मुझे कुछ कहना नहीं है। जो आग्रही हैं, वे अपना हठ छोड़नेके छिये कभी प्रस्तुत नहीं होंगे—इस बातको मैं निश्चितरूपसे जानता हूँ। इसिछिये उन आग्रही महारायोंके छिये व्यर्थ परिश्रम न उठाकर मैं जिज्ञासु जनताके छिये इस तत्त्वका उद्घाटन करना उचित समझता हूँ।

बृहजाबालोपनिषद्—पञ्चम ब्राह्मणमें भस्म-धारणकी विशेष प्रशंसा है—

तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठित्स्। येन विप्रेण शिरसि त्रिपुण्डूं भस्मना धृतम्॥ त्यक्तवर्णाश्रमाचारो लुप्तसर्विक्रयोऽपि यः। सकृत्तिर्यक्त्रिपुण्डूाङ्कधारणात् सोऽपि पूज्यते॥ ये भस्मधारणं त्यक्तवा कर्म कुर्वन्ति मानवाः। तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसाराज्ञन्मकोटिभिः॥ (७-९)

'जिस ब्राह्मणने मस्तकमें भ्रम्म-त्रिपुण्डू धारण किया है, उसने समस्त शास्त्रोंका अध्ययन तथा श्रवण किया है—समस्त कर्तव्यका अनुष्ठान किया है। जिसने वर्णा-श्रमके आचारका परित्याग कर दिया है, जिसकी समस्त किया छप्त हो गयी है—एक बार त्रिपुण्डू धारण कर छेनेपर वह भी पूजित होता है। जो मनुष्य भ्रस्मधारण न कर कर्म करते हैं, कोटि जन्मोंसे भी उनकी संसारसे

बृहजाबाद्योपनिषद्में और भी बहुत वाक्य हैं जिनसे चारों वर्णोंके हिये भूसम-धारण कर्त्तन्य सिद्ध होता है। काल्यामिरुद्ध तथा भूसमजाबाल-उपनिषदोंमें भी भूसमधारणकी विकि विस्तारिपूर्वक लिखी है।

रहाक्षजाबाठोंपनिषद्भें रुद्राक्ष-धारणकी विधि है— एक मुखसे लेकर चतुर्दशमुखपर्यन्त रुद्राक्षके धारणका फल विस्ताररूपसे वर्णन किया गया है। शिवपुराण-विद्येश्वरमंहिता तथा स्कन्दपुराण-काशीखण्डमें भी भस्म-रुद्राक्ष-धारणकी विधि है।

उपनिषद् श्रुति हैं; पूर्वोक्त सब उपनिषद् अथर्ववेदके अन्तर्गत हैं। धर्म तथा अधर्मके निर्णयमें श्रुति सबसे प्रबल प्रमाण है। महर्षि जैमिनि पूर्व-मीमांसामें लिखते हैं— विरोधे 'त्वनपेक्षं स्याद्सति' ह्यनुमानम्। ,

. इस सृत्रका अर्थ 'कुत्इलकृति'में इस प्रकार लिखा है— प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे स्ति अनपेक्षं मूलप्रमाणानपेक्षं श्रुतिवाक्यमेव प्रमाणं स्याच्च तु स्मृतिवाक्यम् ।

जिस स्थलमें प्रत्यक्ष श्रुतिसे विरोध हो, उस स्थलमें श्रुतिवाक्य ही प्रमाण है, स्मृतिवाक्य ( मन्वादि धर्मशास्त्र तथा पुराण ) प्रमाण नहीं हैं।

'व्यासस्मृति' में इस वातको स्पष्ट किया है— श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दश्यते। तत्र श्रौतं प्रमाणं स्यात्तयोद्धें से स्मृतिर्वरा॥

'जिस विषयमें श्रुति, स्मृति तथा पुराणका परस्पर विरोध हो, उस स्थळमें श्रुतिवाक्य प्रमाण है; स्मृति तथा पुराणके विरोधस्थळूमें स्मृति प्रमाण है।

# श्रीशिवकी अष्टमूर्तियाँ

( लेखक-श्रीपन्नालालसिंहजी )

श्रीविष्णुपुराणमें छिखा है-

सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद् ब्रह्मविष्णुरिावात्मिकाम् । स स्ंक्षां याति भंगवानेक एव जनार्दनः॥

'एक, ही भगवान् जनार्दन सृष्टि, स्थिति और प्रलय-के सम्बन्धको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन विभिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं ।'

शिव प्रमान्मा या ब्रह्मका ही नामान्तर है। वे शान्त शिव अद्देत और चतुर्थ ('शान्तं शिवमद्दैतं चतुर्थम्'—माण्ड्क्योपनिषद्) हैं, वे विश्वाद्य, विश्ववीज, विश्वदेव, विश्वरूप, विश्वाधिक और विश्वान्तर्यामी हैं। 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म'—यह सभी कुछ ब्रह्ममय है, तभी तो बृहदारण्यक उपनिषद्के अन्तर्यामीब्राह्मणमें कहा है कि 'जो सर्वभूतोंमें अवस्थित होते हुए भी सर्वभूतोंसे प्रमक् हैं, सर्वभूत जिन्हें जानते नहीं, किंतु सर्वभूत जिनके शरीर हैं और जो सर्वभूतोंके अंदर रहकर सर्वभूतोंका नियन्त्रण करते हैं, वे ही (परम ) आत्मा, वे ही अन्तर्यामी और वे ही अमृत हैं।

भगवान्ने गीतामें कहा है—

मया ततमिदं सर्वे जगद्वयक्तमूर्तिना।

'अर्थात् मेरी इस अञ्यक्त मुर्तिद्वारा सारा संसार ज्यात है।' शिवपुराणमें भी महादेव कहते हैं—

अहं शिवः शिवश्चायं त्वं चापि शिव एव हि। सर्व शिवमयं ब्रह्म शिवात्परं न किंचन॥

'मैं शिव, यह शिव, तुम शिव, सब कुछ शिवमय है। शिवके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।'

पश्चभूतोंमें 'जगंत् संगठित है । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य और जीवात्मा इन्हीं अष्टमूर्तियों-

द्वारा समस्त चराचरका बोध होता है। तभी महादेवका एक नाम 'अष्टमूर्ति' है।

### शिवपुराणमें आया है-

तस्यादिदेवदेवस्य मूर्त्यप्रक्रमयं जगत्।
तिस्मन् व्याप्य स्थितं विद्यं सूत्रे मणिगणा इव ॥
द्यावां भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपितः।
ईशानस्य महादेवः मूर्त्तयस्राष्ट्र विश्वताः॥
भूभ्यम्भोऽग्निमरुद्व्यामक्षेत्रभाकंतिशाकराः ।
अधिष्ठिता महेशस्य सर्वादेरप्टमूर्तिभिः॥
अप्रमूर्त्यात्मवा विश्वमधिष्ठाय स्थितं शिवम्।
भजस्य सर्वभावेन उद्यं परमकारणम्॥

'इन देवादिदेवकी अष्टमूर्तियोंसे यह अखिल जगत् इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार स्तके धारोमें सूतकी ही मणियाँ । भगवान् शंकरकी इन अष्टमूर्त्तियोंके नाम ये हैं—शर्व, भव, रुद्ध, उम्र, भीम, पश्चपति, महादेव और ईशान । ये ही शर्व आदि अष्टमूर्तियाँ क्रमशः पृथिवी, जल, अमि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमाको अधिष्ठित किये हुए हैं । इन अष्टमूर्तियोंद्वारा विश्वमें अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवान्की सर्वतो-भावेन आराधना करो ।'

ॐ शर्वाय क्षितिमूर्त्तये नमः ॐ भवाय जलसूर्त्तये नमः ॐ रद्वाय अन्तिमूर्त्तये नमः ॐ रद्वाय वायुमूर्त्तये नमः ॐ भीमाय आकाशसूर्त्तये नमः ॐ पशुपत्ये यजमानमूर्त्तये नमः ॐ महादेवाय सोमनूर्त्तये नमः ॐ ईशानाय सूर्यमूर्त्तये नमः सूर्य और चन्द्र प्रत्यक्ष देवता हैं।

पृथिवी, जल आदि पञ्चस्क्षमभूत हैं, जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। जीव ही यजमानरूपसे यज्ञ या उपासना करने-'बाल है, इसलिये उसे 'यजमान' भी कहते हैं। पाश या मायायुक्त जीव ही पाशु या पशु है और जीवके उद्धार-

कर्ता होनेके कारण ही महादेव 'पशुपति' हैं । वे ही जीवका पाशमोचन करते हैं —

त्रह्माद्याः स्थावरान्तास्य देवदेवस्य शूलिनः ।
पशवः परिकीर्त्यन्ते संसारवरावर्शिनः ॥
तेषां पतित्वादेवेशः शिवः पशुप्तिः स्सृतः ।
मलमायादिभिः पाशैः स वधाति पशुन् पतिः ॥
स पव मोचकस्तेषां भक्तानां समुपासितः ।
चतुर्विशतितस्वानि मार्थाकर्मगुणास्तथा ।
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिबन्धनाः ॥
सर्वात्मनायधिष्ठात्री सर्वक्षेत्रतिवासिनी ।
मूर्तिः पशुपतिक्षया पशुपाशनिक्रन्तनी ॥

'ब्रह्मासे लेकर स्थावर (वृक्ष-पाषाणादि ) पर्यन्त जितने भी संसारवशवर्ती जीव हैं, सभी देवाविदेव महादेव-के पशु कहे जाते हैं और उन सबके पित होनेके कारण महादेव 'पशुपित' कहे जाते हैं। वही पशुपित ब्रह्मा आदि सब पशुओंको मल, मायादि अविद्याके पाशमें जकड़कर रखते हैं और फिर मक्तोंद्वारा पूजे जाकर उन्हें उक्त पाशसे मुक्त करते हैं। चौबीस तक्त्व और मायाकृत कर्मके गुण 'विषय' कहलाते हैं। ये विषय ही जीवको बन्धनमें डालनेवाले हैं, इसीलिये इन्हें 'पाश' कहते हैं। महादेव सब जीवोंके अधिष्ठाता और सर्वक्षेत्रोंमें वास करनेवाले (क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेष्ट्र भारत। —गीता) तथा पशुपाशको काटनेवाले होनेके कारण पशुपित नामसे प्रख्यात हैं।

शिवपुराणका कथन है कि परमात्मा शिवकी ये अष्टमूर्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इस कारण
जैसे मूळमं जळ-सिञ्चन करनेसे बृक्षकी सभी शाखाएँ
हरी-भरी रहती हैं, वैसे ही विश्वातमा शिवकी पूजा करनेसे
उनका जगद्रूकप शरीर पृष्टि-लाभ करता है । अब हमें
यह देखना है कि शिवकी आराधना क्या है ? सब
प्राणियोंको अभयदान, सबके प्रति अनुग्रह, सबका
उपकार करना—यही शिवकी वास्तविक आराधना है ।
जिस प्रकार पिता पुत्र-पौत्रादिके आनन्दसे आनन्दित होता

है, उसी प्रकार अख़िल विश्वकी प्रीतिसे शंकरकी प्रीति होती है। किसी देहधारीको यदि कोई पीड़ा पहुँचाता है तो इससे अष्टम् तिथारी महादेवका ही अनिष्ट होतां है। जो इस अकार अपनी अष्टम् तियोंके द्वारा अखिल विश्वको अधिष्ठित किये हुए हैं, उन्हीं परम कारण महादेव-का संवतो महिन आराधन करना चाहिये १

आतमसञ्जाहमी . मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः। व्यापकेतरबूर्त्तांनां विईवं तस्माच्छिवात्मकम्॥ ब्रुक्षमृत्रस्य सेकेन शासाः पुष्यन्ति वै यथा। शिवस्य पूजया तहत् पुष्येत्तस्य वपुर्जगत्॥ सर्वाभग्नप्रदानश्च सर्वानुग्रहणं सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधनं विदुः॥ यथेह पुत्रगौत्रादेः प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता। तथा सर्वस्य सम्प्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः॥ देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहः। अनिष्टमष्टमूर्त्तेस्तत् कृतमेव न अष्टमूर्र्यातमना विश्वमधिष्टाय स्थितं शिवम्। सर्वभावेन रुद्धं परमकारणम्॥ ( शिवपुराण )

'सर्व भूतोंमें और आत्मामें ब्रह्म अथवा शिवका दर्शन अर्थात् 'सर्व शिवमयं चैतत्'—इस भावकी अनुभूति किये बिना जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं होती। इस भावकी उत्पत्तिके किये ही इन अष्टमूर्त्तियोंकी पूजा कही गयी है। वास्तवमें जीव-देह ही देवालय है। मायासे मुक्त होनेपर जीव ही सदाशिव है। अज्ञानरूप निर्मान्यका त्याग कर सोऽहं-भावसे उन्हीं सदाशिवकी पूजा करनी चाहिये—

देहो देवालयः प्रोंको ज्ञीवो देवः सदाशिवः। त्यजेद्ज्ञाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्॥

इसी भावको हृदयस्थ करके आओ, आज हृम महादेव-के असंख्य मन्दिरोंमें उनका पूजन करें। आओ, हम अपने हृदयकमलमें उन्हीं आत्मलिङ्गका अनुभव करके निर्मल-चित्तसे श्रद्धारूपी नदीके जलसे समाधि-सुमनोंके द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये उनकी पूजा करें— आराधयामि मणिसंनिभंमातमिलङ्गं मायापुरीहृद्यपङ्कजसंनिविष्टम् श्रद्धानदीविमलचित्तजलावगाहं नित्यं समाधिकसुमैरपुनर्भवाय॥ अष्टमूर्तिके तीर्थ

(१) सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं-

आदित्यं च शिवं 'विद्याच्छित्रमादित्यरूपिणम् । उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च॥

अर्थात् शिव और सूर्यमें कोई भेद नहीं है, इसिल्ये प्रत्येक सूर्यमन्दिर शिवमन्दिर ही है।

(२) 'चन्द्र'—काठियांवाडका सोमनाथ-मन्दिर और बङ्गालका चन्द्रनाथ-क्षेत्र—ये दोनों महादेवके सोमम्र्तिके ही तीर्थ हैं।

सोमनाथका सिन्दर प्रभासक्षेत्रमें है और चन्द्रनाथका वर्तमान पूर्व-पाकिस्तानके चटगाँव (Chittagong) नगरसे ३४ मील उत्तर-पूर्वमें एक पर्वतपर स्थित है। स्थानका नाम सीताकुण्ड है। श्रीचन्द्रनाथका मन्दिर अर्वतके सर्वोच्च शिखरपर है, जो समुद्रकी सतहसे चार सौ गज ऊँचा हैं। देवीपुराणके चैत्र-माहात्म्यके अनुसार यह त्रयोदश ज्योतिर्लिङ्ग है जो पहले गुप्त था और कलिमें लोकहितार्थ प्रकट हुआ है। काशी, प्रयाग, भुवनेश्वर, गङ्गसागर, गङ्गा और नैमिपारण्यके दर्शनसे जो फल प्राप्त होता है, वह श्रीचन्द्रनाथ-क्षेत्रमें जानेसे एक साथ प्राप्त हो जाता है।

श्रीचन्द्रनाथके निकट और भी अनेक तीर्थ हैं। उदाहरणार्थ—

(१) उत्तरमें लवणाक्ष कुण्ड है जिसमेंसे अग्निकी ज्वाला निकलती है, (२) पर्वतके नीचे गुरुधूनी है जो पत्थरपर प्रज्वलित है, (३) बडवानल कुण्ड है जिसके जलपर सप्तजिह्यात्मक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती

<sup>\*</sup> इसका चित्र भी इसी अंकमें अलग दिया गया है। \* ---सम्पादक

है। इसके अतिरिक्त (१) तम जलमुक्त ब्रह्मकुण्ड, (५) सहस्रधारा-जलप्रपात, (६) कुमारी कुण्ड, (७) श्रीव्यासजीकी तपत्याभूमि, व्यास कुण्ड, (८) सीता कुण्ड, (९) ज्योतिर्मय, जहाँ पाषाणके ऊपर ज्योति प्रज्वलित है, (१०) काली, (११) श्रीखयम्भूनाथ, (१२) मन्दाकिनी नामका स्रोत, (१३) गयाक्षेत्र, जहाँ पितरोको पिण्डदान दिया जाता है, (१४) श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर, (१५) क्षत्रशिला, जहाँ पत्थरकी गुहामें अनेक शिवलिङ्ग हैं, (१६) विरूपाक्ष-मन्दिर, (१७) हर-गौरीका विहार-स्थल, जो एकं सुरम्यं नीरव स्थानमें है। यहाँ सघन वृक्षावलीके होते हुए भी पञ्च-पक्षीगण बिल्कुल शब्द नहीं करते। तथा (१८) आदित्यनाथ।

(३) नेपालके पशुपतिनाथ महादेव 'यजमान' मूर्तिके तीर्थ हैं—पशुपतिनाथ लिङ्गरूपमें नहीं, मानुशी विग्रहके रूपमें विराजमान हैं। विग्रह किटिप्रदेशसे ऊपरके भागका ही है। मन्दिर चीनी और जापानी ढंगका बना हुआ है और नेपालराज्यकी राजधानी काठमाण्डूमें वागमती नदीके दक्षिण तीरपर आर्याधाटके समीप अवस्थित हैं। मूर्ति खर्णानिर्मित पश्चमुखी है। इसके आसपास चाँदीका जँगला है, जिसमें पुजारीको छोड़कर और किसीकी तो बात ही क्या, खर्य नेपाल-सम्राटका भी प्रवेश नहीं हो सकता। नेपालराज्यमें भी बिना पासपोर्टके बाहरके लोगोंका प्रवेश बंद है; पर महाशिवरात्रिके अवसरपर लोग पासके बिना भी जाकर पशुपतिनाथके दर्शन कर सकते हैं। नेपाल महाराज अपनेको श्रीपशुपतिनाथजीका दीवान कहते हैं।

(४) शिवकाञ्चीका 'क्षिति' लिङ्ग—पञ्चमहाभूतोंके नामसे जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं वे सभी दक्षिण भारतके मद्रासप्रान्तमें हैं। इनमेंसे एकाम्रेश्वरका क्षितिलिङ्ग शिवकाञ्चीमें है। इस म्र्तिपर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेठीके तेलसे स्नान कराया जाता है। मन्दिर बहुत

विशाल और सुन्दर है । अंदर. अनेक देवमूर्त्तियोंके साथ एक पाषाणमृत्ति भगवान् शङ्कराचार्यकी भी है । मन्दिरके 'गोपुरम' पर हैदर अलीके गोलोंके चिह्नं अवतक मौजूद हैं । अप्रैल, मासमें यहाँका प्रधान वार्षिकात्सव होता है जो पंद्रह दिनतक रहता है । यहाँ ज्वरहरेश्वर, कैलासनाथ तथा कामाक्षीदेवी आदिके मन्दिर भी दर्शनीय हैं । काञ्चीमें मरनेसे काशीकी तरह संबोधुक्ति भानी जाती है । इसकी सप्त मोक्षदा पुरियोंमें गणका है ।

इस तीर्थका इतिहास यह है कि एक समय पार्वतीने कौत् हल्वश चुपचाप पीछेसे आकर दोनों हाथोंसे भगवान् शंकरके तीनों नेत्र बंद कर लिये। श्रीमहेश्वरके लोचनत्रय आच्छादित हो जानेसे सारे संसारमें घोर अन्धकार छा गया; क्योंकि सूर्य, चन्द्र और अग्नि जो संसारको प्रकाशित करते हैं, वे शंकर (के नेत्रों) से ही प्रकाश पाते हैं—

तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमदं विभाति । (कठोपनिषद्)

अतः ब्रह्माण्डलोपकी नौवत आ पहुँची । इस प्रकार श्रीशिवके अर्द्धनिमेषमात्रमें संसारके एक करोड़ वर्ष व्यतीत हो गये । असमय ही देवीके इस प्रलयद्धर अन्याय-कार्यको देखकर श्रीशिवजीने इसके प्रायश्चित्त-खरूप श्रीपार्वतीजीको तपस्या करनेका आदेश किया । अतएव वह महादेवजीकी आज्ञासे काञ्चीपुरीमें कम्पानदीके तटपर आकर एक आम्रवृक्षकी छायामें जटावल्कलधारिणी एवं भस्म-विभूषिता तपिखनीका वेश धारणकर कम्पाकी वालुकासे लिङ्ग बना, विधिपूर्वक पूजा और तपस्या करने लगीं । जब श्रीपार्वतीको किंतन तपस्या करते कुछ काल वीत गया, तब शंकरजीने गौरीकी मिक्त और एक निष्ठाकी परीक्षाके लिये नदीमें बाढ़ ला दी, जिससे उनके चारों ओर जल-ही-जल हो गया । भगवतीने आँख खोलकर देखा तो उन्हें यह आशङ्का हुई कि नदीके वर्द्धमान

प्रबल प्रवाहमें कहीं वह बालुका-लिङ्ग विलीन न हो जाय, जिससे उनकी तपस्यामें विन्न उपस्थित हो, और इसी आशङ्कासे वे चितित हो उठीं। समस्त कामनाओं के त्यागपूर्वक मंगवान्को अपना मन समर्पण करके उनका मंजन करनेसे कोई भी विन्न भक्तका अनिष्ट नहीं कर सकता । भगवती शिवलिङ्गको छातीसे चिपटाकर ध्यानमप्र हो गर्यों। उन्होंने जलप्रवाहके भँवरमें पड़कर भी उस लिङ्गको परित्याग नहीं किया। तब भगवान् शंकर प्रकट होकर बोले—

विमुश्च बालिके लिङ्गं प्रवाहोऽयं गतो महान्। त्वयार्चितिषदं लिङ्गं सैकतं स्थिरवैभवम्॥ भविष्यति महाभागे वरदं सुरपूजितम्। तपश्चर्या तवालोक्य चरितं धर्मपालनम्। लिङ्गमेतक्वमस्कृत्य कृतार्थाः सन्तु मानवाः॥

'हे बालिके ! नदीमें जो बाढ़ आयी थी वह अब चली गयी है । तुम लिङ्गको छोड़ दो । तुमने इस स्थिर बैभवयुक्त सैकत-लिङ्गकी पूजा की है, अतएव हे महाभागे ! यह सुरपूजित पार्थिव लिङ्ग वरदाता बन गया । अर्थात् जो कोई इसकी जिस कामनाके साथ उपासना करेगा, उसकी वह कामना पूर्ण होगी । तुम्हारी तपश्चर्या और धर्मपालनका दर्शन क्और अवण एवं इस लिङ्गकी आराधना करके लोग कालार्थ होंगे ।'

, अनैपं तैजसं रूपमृहं स्थावरिङ्गताम्।

• 'यहाँ मैं अपने ज्योतिर्मय रूपको त्यागकर स्थावर लिङ्गमें परिणत हो गया हूँ ।' तुम गौतमाश्रम, अरुणाचल ( तिरुवण्णमल्ले ) तीर्थमें जाकर तपस्या करो । वहाँ मैं तेजोरूपमें तुमसे मिळूँगा ।

शिवकाञ्चीका एकाम्रनाथ क्षितिलिङ्ग ही महादेवीद्वार। प्रतिष्ठित स्थावर लिङ्ग है ।

अम्बिकाने काञ्चीसे चलते समय तपस्याके लिये
 आये हुए देवताओं और ऋषियोंको वर प्रदान किया ।

तिष्ठताजेव वे देवा मुनयश्च नियमांश्राधितिष्ठन्तः कम्पारोधिस पवने ॥ सर्वसीभाग्यवर्द्धनम् । सर्वपापक्षयकरं °पूज्यतां सैकतं लिङ्गं क्चकङ्गणलाञ्छन्म् ॥ 。 अहं च निष्कलं रूपमास्थायैतदिवानिराम्। महेश्वरं आराधयामि सन्त्रेण वैरप्रदम्॥ मद्धर्मपरिपालनात् । मत्तपश्चरणाल्लोके मित्रदर्शनाच तथा सिद्धयन्त्वष्टविभूतयः॥ ,कामाक्सीमिति सर्वकामप्रदानेन मां प्रणस्यात्र मञ्जूका लभन्तां वाञ्छितं वरम् ॥

'हे दृद्धत्रत देवताओं और 'मुनियों! नियमाधिष्ठित होकर आपलोग पवित्र 'कम्पातटपर' निवास कीजिये और सर्वपापक्षयकर तथा 'सर्वसौभाग्यवद्धें क मदीयकुचकङ्कण-लाञ्छित इस सैकतलिङ्गकी पूजा कीजिये। मैं भी निष्कल (अन्यक्त) रूपसे अवस्थित होकर अहर्निश इस स्थानपर वरद महेश्वरकी आराधना करूँगी। मेरे तपस्या-प्रभाव एवं धर्मपालनके फलखरूप इस लिङ्गका दर्शन और पूजन करके मनुष्य अभिल्पित ऐश्वर्य और विभूति लाभ करेंगे। मैं सर्वकाम प्रदान करंती हूँ, मेरे भक्त मुझे कामदायिनी कामाक्षी मानकर कामनापूर्वक मेरी अर्चना करके अभिल्पित वर लाभ करेंगे।'

- (५) जम्बुकेश्वर—मद्रास-प्रान्तके त्रिचनापृष्ठी जिलेमें 'श्रीरङ्गनाथ' से एक मीलपर जम्बुकेश्वर—'अप'लिङ्ग है । यहाँके शिवलिङ्गकी स्थिति एक जलके स्रोतपर है, अतः जलहरीके नीचेसे जल बराबर ऊपर उठता हुआ नजर आता है । स्थापत्य-शिल्पकी दृष्ठिसे यह मन्दिर भी बहुत उत्तम बनां है । मन्दिरके बाहर पाँच परकोटे हैं, तीसरे परकोटेमें एक जलशय भी है, जहाँ स्नान किया जाता है । यहाँके जम्बु अर्थात् जामुनके पेड़का भी बड़ा माहात्म्य है । यह स्थान 'चिदम्बरम्' से पश्चिमकी ओर हरोद जानेवाली लाइनपर त्रिचिनाप्रक्षीसे थोड़ी दूर आगे है ।
- (६) तिरुवण्णमञ्जे या अरुणाचल—यहाँ महादेवका 'तेजोलिङ्ग' है। शिवकाम्बीसे श्रीपार्वतीजीके तिरुवण्णमल्ले

या अरुणाचल-तीर्थ पहुँचकर कुछ काल और तपस्या करनेके पश्चात् अरुणाचल-पर्वतमें अग्निशिखाके रूपमें एक तेजोलिङ्गका आविर्भाव हुआ और उससे जगत्का वह अन्धकार दूर हुआ, जिसका वर्णन काञ्चीके क्षितिलिङ्गके इतिहासमें आया है । यही 'तेजोलिङ्ग' है । यहाँ हर और पार्वतीका मिलन हो गया । यह स्थान \* चिदम्बरम्के उत्तर-पश्चिममें विल्लुपुरम्से आगे कटपडी जानेवाली लाइन-पर स्थित है ।

(७) कालहस्तीश्वर—तिरुपति-बालाजीसे कुछ ही दूर उत्तर आर्कट जिलेमें खर्णमुखी नदीके तटपर काल-हस्तीश्वर—'वायु'लिङ्ग है। मन्दिर बहुत ऊँचा और मुन्दर है और स्टेशनसे एक मील दूर नदीके उस पार है। मन्दिरके गर्भगृहमें वायु और प्रकाशका सर्वथा अभाव है। दर्शन भी दीपकके सहारे होते हैं। यह स्थान वायु-लिङ्गका माना जाता है। लोगोंका विश्वास है कि यहाँ एक विशेष वायुके झोंकेके रूपमें भगवान सदाशिव विराज-मान रहते हैं। यहाँकी शिवमूर्ति गोल नहीं, चौकार है। इस शिवमूर्तिके सामने एक मूर्ति कण्णण भीलकी है। कण्णप भील एक बहुत बड़ा शिवभक्त हो गया है। इसने भगवान शंकरको अपने दोनों नेत्र निकालकर अपण कर दिये थे। शिवजीने प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा;

\* यहाँका सबसे बड़ा उत्सव 'कार्तिगाई' नामक है। इस उत्सवके अवसरपर मन्दिरके पुजारी एक बड़े से पात्रमें बहुत-सा कपूर जलकर उस पात्रको ऊपरसे ढक देते हैं और प्रज्व-लित अवस्थामें ही उसे बाहर मण्डपमें ले आते हैं, जहाँ दक्षिण-की प्रथाके अनुसार भगवान्का दूसरा मानुषी विग्रह घुमा-फिराकर रक्खा जीता है। वहाँ उस पात्रको खोल दिया जाता है और उसी समय मन्दिरके शिखरपर भी बहुत-सा कपूर जला दिया जाता है और बीकी मशाल भी जला दी जाती है। कहते हैं कि शिखरका यह प्रकाश दो दिन दो रात बराबर रक्खा जाता है। यही भगवान्का तेजोलिङ्ग कहलाता है और इसीके दर्शनके लिये लगभग एक लोल दर्शकोंकी भीड़ उत्सव-पर जला होती है।

जिसपर इसने यही माँगा कि 'मैं सेवार्य सदा आपके सामने उपस्थित रहा करूँ।'

स्वर्णमुखी नदीका सम्बन्ध शांलग्रामकी मूर्तिसे बत्लाया जाता है, अतः वे यात्री, जिनके पास शांलग्रामकी मूर्ति होती है, इसमें एक रात्रिके लिये अवश्य किशास करते हैं। दाक्षिणात्यलोग इस तीर्थको 'दक्षिण कर्षशी' कहते हैं। यहाँ एक मन्दिर मणिकुग्र डेश्वर नामका है। लोग मरणासन व्यक्तियोंको इस मन्दिरके अंदर सुला देते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसीकी भाँति यहाँ भी शिवजी मरनेवालोंके कानमें तारकमन्त्र सुनान्तर मुक्त कर देते हैं। पास ही पहाड़ीपर, एक भगवती दुर्गाका मन्दिर भी है। महाशिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है, जो सात दिनोंतक रहता है।

(८) चिदम्बरम्-'आकाश'लिङ्ग—यह मन्दिर समुद्र-तटसे दो तीन मीलके अन्तरपर कावेरीनदीके तटपर बड़े धुरम्य स्थानमें बना हुआ है । मन्दिरके चारों ओर एकके बाद दूसरा, इस क्रमसे चार बड़े-बड़े घेरे हैं। यहाँ मुल-मन्दिरमें कोई मूर्ति ही नहीं है। एक दूसरे ही मन्दिरमें ताण्डवनृत्यकारी चिदम्बरेश्वर नटराजकी मनोरम मूर्ति विराजमान है । चिदम्बरम्का अर्थ है ( चित्=ज्ञान+अम्बर= आकारा ) चिदाकारा । बगळमें ही एक मन्दिरमें रोष-शायी विष्णुभगवान्के दर्शन होते हैं । शंकरजीके मन्दिरमें सोनेसे मढ़ा हुआ एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त राह्व रक्खा हुआ है, जो गजमुक्ता, सर्पमणि एवं एकमुखी रुद्राक्षकी भाँति अमृत्य और अलभ्य माना जाता है । मन्दिरमें एक ओर एक परदा-सा पड़ा हुआ है। परदा उठाकर दर्शन करनेपर खर्णनिर्मित कुछ मालाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ निरा आकारा-ही-आकारा है। यही भगवान्का आकाशिङ्क है। निज-मन्दिरसे निकलकर बाहरके घेरेमें आते ही कनक-सभा मिलती है, जिसके पूर्वीय और पश्चिमीय द्वारोंपर नाट्यशास्त्रोक्त १०८ मुद्राएँ खुदी हुई हैं। मन्दिरके बाहरी घेरमें रक्खी हुई श्रीगणेश-जीकी मूर्ति इतनी विशाल है, जितनी भारतमें कहीं नहीं मिलेगी 1 इस मन्दिरका अनूठी कारीगरीसे तैयार किया हुआ प्रधानद्वार (गोपुर), सहस्र स्तम्भोंका मण्डप तथा सिवगङ्गा नामक सुन्दर सरोवर आदि द्राविड़ स्थापत्य या भारकर्य गिल्पके अद्भुत नमने हैं। सहस्रस्तम्भ-मण्डपमें केवल सम्में-ही-सम्मे हैं, ऊपर छत नहीं है। उत्सवोंके अवसरपर इन सम्भोपर चाँदनी डाल दी जाती है। गर्भ-मन्दिरके सामने ड्योदीपर पीतलकी एक विशाल चौखट बनी हुई है। वहाँपर रात्रिमें सैकड़ों दीपक जलाये जाते हैं। यहाँ जून तथा दिसम्बरके महीनोंमें दो बड़े-बड़े उत्सव होते हैं। जिन्हें कमशः 'तिरमञ्जनम्' और 'अरुद-दर्शनम्' कहते हैं। इन अवसरोंपर बड़ी धूमधामसे भगवान्की सवारी निकलती है और कई दिनोंतक बड़ी भीड़-भाड़ रहती है।

दक्षिणमें ६३ शिवभक्त या 'आडियार' आविर्भूत हुए हैं जिन्होंने 'द्राविड़देव' के नामसे तामिल-प्रबन्ध लिखे हैं। ये सब तीर्थ इन भक्तोंके छीळा-क्षेत्र हैं। इस स्थानमें एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है जो हिंदू-किश्व-विद्यालयके ढंगका है। यहाँका पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध है, इसमें संसारभरकी भाषाओंकी पुस्तकें संगृहीत-हुई हैं।

अन्तमें, महाकवि कालिदासने अष्टम्र्तिकी जिस स्तुति-से अपने विश्वविख्यात 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटकका मङ्गलाचरण किया है, उसीके द्वारा हम भी सर्वान्तर्यामी श्रीमहादेवको प्रणाम कर लेखको मङ्गलके साथ समाप्त करें।

या सृष्टिः स्नष्ट्र्राचा वहितं विधिद्वतं या हिवर्या च होत्री य होत्री च होत्री ये हे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणां या स्थिता व्याप्य विश्वम् । यामाद्वः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु व-स्ताभिरष्टाभिरीशः ॥

## भगवान् शिव

( रचियता—श्रीवल्लभदासजी बिन्नानी 'ब्रजेश' साहित्यरत )

शिव शिव हर हर, शिव शिव हर हर, धर । शिव० ॥ १॥ सुकर वाघाम्बर धर, डमरू तर् त्रिशूल धर, अभय सुवर कर, धर । शिव० ॥ २ ॥ धर, जटाजूट अंग भस्म तीन नयनधर, चन्द्रधर भाल धर । शिव० ॥ ३ ॥ मुण्ड माल हार धर, नाग गंग सारंग अंग जरा धर । शिव० ॥ ४॥ श्रीनाथ दश वाम उमा नीलकंड धर, कंड धर, गरल धर। शिव् ॥ ५॥ भूत-भार नन्दि पीठ भव धर , क्रिया-कर्म-कारण अनन्त धर । , शिवं के १ ह ॥ भक्त-हेत् सुधर सार

## शिव-तत्त्व

( हेलक-अद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्रका )

शान्तं पद्मासनस्यं शशधरमुकुटं पञ्चवकत्रं त्रिनेत्रं शूलं वजं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षभामे वृहन्तम् । । नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीयं नमामिनी क

शिव-तत्त्व बहुत ही गहन है । मुझ-सरीखे साधारण व्यक्तिका इस तत्त्वपर ' कुछ छिखना एक प्रकारसे छड़कपनके समान है । परंतु इसी बहाने उस विज्ञाना-नन्दघन महेश्वरकी चर्चा हो जायगी, यह समझकर अपने मनो-विनोदके छिये कुछ छिख रहा हूँ । विद्वान् महानुभाव क्षमा करें।

श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमें सृष्टिकी उत्पत्तिका भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन मिळता है। इसपर तो यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियों के पृथक्-पृथक् मत होने के कारण उनके वर्णनमें भेद होना सम्भव है; परंतु पुराण तो अठारहों एक ही महर्षि वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है। शैवपुराणों में शिवसे, वैष्णवपुराणों में विष्णु, कृष्ण या रामसे और शाक्तपुराणों देवीसे सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। इसका क्या कारण है ! एक ही पुरुषद्वारा रचित भिन्न-भिन्न पुराणों में एक ही ख़ास विषयमें इतना भेद क्यों ! सृष्टिके विषयमें ही नहीं, इतिहासों और कथाओं-में भी पुराणों कहीं-कहीं अत्यन्त भेद पाया जाता है। इसका क्या हत है !

इस प्रक्रपर ग्ल-तरवकी ओर लक्ष्य रखकर गम्भीरताके साथ विचार करनेपर यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रममें भिन्न-भिन्न श्रुति, स्मृति और इतिहास-पुराणोंके वर्णनमें एवं योग, सांख्य, वेदान्तादि शास्त्रोंके रचियता ऋषियोंके कथनमें भेद रहनेपर श्री वस्तुत: म्ल-सिद्धान्तमें कोई खास भेद नहीं है; क्योंकि प्राय: सभी कोई नाम-इप वदलकर आदि-

में प्रकृति-पुरुषसे ही सृष्टिकी उत्पंक्त बतलाते हैं ते वर्णन में मेद होने अथवा मेद प्रतीत होनेके निम्नलिखित कई कारण हैं—

१—मूळ-तत्त्व एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गर्के आदिमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा एक-द्र्मा नहीं रहता; क्योंकि वेद, शास्त्र और पुराणोंमें भिन्न-भिन्न महासर्गोंका वर्णन है, इससे वर्णनमें भेद होना खाभाविक है।

२-महासर्ग और सर्गके आदिमें भी उत्पत्ति-क्रममें भेद रहता है। प्रन्थोंमें कहीं महासर्गका वर्णन है तो कहीं सर्गका, इससे भी भेद हो जाता है।

३-प्रत्येक सर्गके आदिमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका एक कारण है।

४—सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन - और संहारके क्रमका रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समझानेके लिये नाना प्रकारके रूपकोंसे उदाहरण-वाक्योंद्वारा नाम-रूप बदलकर मिन्न-मिन्न प्रकारसे सृष्टिकी उत्पत्ति आदि-का रहस्य बतलानेकी चेष्टा की गयी है। इस तात्पर्यको न समझनेके कारण भी एक-दूसरे प्रन्थके वर्णनमें विशेष भेद प्रतीत होता है।

्ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें वेद-शास्त्रोंमें भेद होनेके कारण हैं । अब पुराणोंके सम्बन्धमें विचार करना है । पुराणोंकी रचना प्रसिद्ध महर्षि वेदव्यासजीने की है । वेदव्यासजी महाराज बड़े भारी तत्त्वदर्शी विद्वान् और सृष्टिके समस्त रहस्य-

को जाननेवाले महापुरुष थे। उन्होंने देखा कि वेद-शास्त्रोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक . नामोंका वर्णनं होनेसे वास्तविक रहस्यको न समझकर अपनी-अयनी रूचि और बुद्धिकी विचित्रताके कारण मनुष्य इन भिन-भिन नाम-रूपवाले एक ही परमात्माको अनेक मानने छगे हैं और नाना मत-मतान्तरोंका विस्तार होनेसे असूर्की तर्वंका लक्ष्य छूट गया है । इस अवस्था-में उन्होंने सबको एक ही परम लक्ष्यकी ओर मोड़कर सर्वोत्तम मार्गपर लानेके लिये एवं श्रुति, स्मृति आदिका रहस्य स्त्री, श्द्रादि अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको समझानेंके लिये उन सबके परमहितके उद्देश्यसे पुराणों-की रचना की । पुराणोंकी रचनाशैछी देखनेसे प्रतीत होता है कि महाप वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकार-के वर्णन और उपदेश किये हैं, जिनके प्रभावसे परमेश्वर-के नाना अकारके नाम और रूपोंको देखकर भी मनुष्य प्रमाद, लोभ और मोहके वशीभूत हो सन्मार्गका त्याग करके मार्गान्तरमें नहीं जा सकते । वे किसी भी नाम-रूपसे परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही सन्मार्गपर आरुढ रह सकते हैं । बुद्धि और रुचि-वैचित्र्यके कारण संसारमें विभिन्न प्रकारके देवताओंकी उपासना करनेवाले जनसमुद्ायको एक ही सूत्रमें बाँधकर उन्हें सन्मार्गपर लगा देनेके उद्देश्यसे ही वेदोक्त देवताओंको ईश्वरत्व देकर भिन्न-भिन्न पुराणोंमें भिन्न-भिन्न देवताओंसे भिन्न-भिन्न भाँतिसे सृष्टिकी उत्पत्ति, क्थिति और लयका क्रम क्तलाया गया है । जीवोंपर महर्षि वेदच्यासजीकी परम कृपा है । उन्होंने सबके लिये परम धाम पहुँचनेका मार्ग सरळ कर दिया |- पुराणोंमें यह सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य भगवान्के जिस नाम-रूपका उपासक हो, वह उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्दघन परमात्मा माने और उसीको सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेराके रूपमें प्रकट होकर किया करने-

वाला समझे। उपासकके लिये ऐसा ही समझना परम लाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्यदेवसी बढ़कर और कोई है ही नहीं। सब उसीका लीला-विस्तार या विभूति है।

वास्तवमें बात भी यही है। एक निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही हैं । उन्हींके किसी अंशमें प्रकृति है । उस प्रकृतिको ही छोग माया, शक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं। वह माया बड़ी विचित्र है। उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं तो कोई अनादि, सान्त मानते हैं; कोई, उस ब्रह्मकी शक्तिको ब्रह्मसे अभिन मानते हैं तो न्होई भिन्न बतलाते हैं; कोई सत् कहते हैं तो कोई असत् प्रतिपादित करते हैं । वस्तुत: मायाके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे विलक्षण है; क्योंकि उसे न असत् ही कहा जा सकता है, न सैंत् ही। असत् तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका विकृत रूप यह संसार ( चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न हो ) प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत् इसलिये नहीं कह सकते कि जड दश्य सर्वया परिवर्तनशील होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकालमें उसका या उसके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव भी बतळाया गना है और ज्ञानीका भाव ही असली भाव है। इसीलिये उसको अनिर्वचनीय समझना चाहिये।

विज्ञानानन्द्यन परमात्माके वेदोंमें दो खरूप माने गये हैं । प्रकृतिरहित ब्रह्मको निर्मुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंशमें प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस प्रकृतिसहित ब्रह्मके अंशको सगुण कहते हैं । सगुण ब्रह्मके भी दो मेद माने गये हैं—एक निराकार, दूसरा साकार । उस निराकार, सगुण ब्रह्मको ही महेश्वर, परमेश्वर आदि नामेंसे पुकारा जाता है । वही सर्वन्यापी, निराकार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश—

इन तीनों रूपोंमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं। इस प्रकार पाँच रूपोंमें विभक्त-से हुए परात्पर, परब्रह्म परमात्माको ही शिवके उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महाविष्णु और शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोंसे पुकारते हैं। श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाण मिळते हैं। शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको महेश्वर; सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले-को ब्रह्मा, पाळनकतीको विष्णु और संहारकर्ताको रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूप बतळाते हैं। भगवान विष्णुके प्रति भगवान महेश्वर कहते हैं—

त्रिधा भिन्नो हार्ह विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया।
सर्गरक्षालयगुणैर्निष्कलोऽपि सदा हरे॥
यथा च ज्योतिषः सङ्गाजलादेः स्पर्शता न वै।
तथा ममागुणस्यापि संयोगाद्वन्धनं न हि॥
यथैकस्य मृद्दो भेदो नाम्नि पात्रे न वस्तुतः।
यथैकस्य समुद्रस्य विकारो नैव वस्तुतः॥
एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न दृश्यं भेद्कारणम्।
वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम॥
अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति।
एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च वन्धनं भवेत्॥
तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम्।
मृलभूतं सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्॥
(शिवपुराण)

'हे विण्णो ! हे हरे !! मैं स्वभावसे निर्गुण होता हुआ भी संसारकी रचना, स्थिति एवं प्रलयके लिये जमशः ब्रह्मा, विण्णु और रुद्र— इन तीन रूपोंमें विभक्त हो रहा हूँ । जिस-प्रकार जलादिके संसर्गसे अर्थात् उनमें प्रतिविम्व पड़नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंमें कोई स्पर्शता नहीं आती, उसी प्रकार मुझ निर्गुणका भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता । मिद्दीके ताना प्रकारके पात्रोंमें केवल नाम और आकारका

ही मेद है, वास्तविक मेद नहीं है एक मिट्टी ही है। समुद्रके भी फेन, बुद्रबुदे, तरङ्गादि विकार लेक्षित होते समुद्रके भी फेन, बुद्रबुदे, तरङ्गादि विकार लेक्षित होते हैं; वस्तुत: समुद्र एक ही है। यह समझकर आपलोगोंको मेदका कोई कारण न देखना चाहिमे। बस्तुत: हें स्पप्ति मात्र शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरों मल हैं। मैं, आप, ये ब्रह्माजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमुर्दि उत्पान होगी—ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई मेद नहीं है। मेद ही बन्धनका कारण है। फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप नित्य, सनातन एवं सबका मूल-खरूप कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत परबस है।

साक्षात् महेश्वरके इन वचनोंसे उनका 'सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म'—नित्य विज्ञानानन्दघन निर्गुणरूप, सर्व-व्यापी, सगुण निराकाररूप और ब्रह्मा, विष्णु रुद्ररूप— ये पाँचों सिद्ध होते हैं। यही सदाशिव पञ्चवक्त्र हैं।

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्म-को महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको वासु-देव तथा सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले रूपोंको क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। महर्षि पराशर भगवान विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने ।
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च ।
वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥
एकानेकस्बरूपाय स्थूळसूक्ष्मात्मने नमः ।
अव्यक्तव्यक्तभूताय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥
सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः ।
मूळभूतो नमस्तस्मै विज्ञवे परमात्मने ॥
आधारभूतं विद्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम् ।
प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमम् ॥
(विष्णु०१।२।१—५)

'निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एकरूप, सर्वविजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि नामीं- से प्रसिद्ध संसार-तार्क, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छयके करिण, एक और अनेक खरूपविले, स्थूल, सृक्ष्म-छंभयात्मक व्यक्तांव्यक्तखरूप एवं मुक्तिद्धाता भगवान् विष्णुको मेस बारंबार नमस्कार है। इस संसारकी अत्पत्ति, पालक एवं विनादा करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेराके भी मूलकारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है। विश्वाधार, सृक्ष्मसे भी अति सृक्ष्म, सर्वभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है।

यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध प्रमात्माका निर्गुण खरूप समझना चाहिये। व्यक्तसे सगुण खरूप समझना चाहिये। उस सगुणके भी स्थूल और सूक्ष्म—दो खरूप बतलाये गये हैं। यहाँ सूक्ष्मसे सर्वव्यापी भगवान् वासुदेवको समझना चाहिये, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेशके भी मूल-कारण हैं एवं सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे बतलाये गये हैं तथा स्थूलखरूप यहाँ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेशके वाचक हैं जो कि हिरण्यगर्भ, हिर् और शंकरके नामसे कहे गये हैं। इन्हीं सब वचनोंसे श्रीविष्णुभगवान्के उपर्युक्त पाँचों रूप सिद्ध होते हैं।

इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए देवगण-कहते हैं—

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तभूते सनाति। गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ (मार्कण्डेय० ९१। १०)

'ब्रह्मा, विष्णुं और महेशके रूपसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और विनाश केरनेवाली हे सनातनी शक्ति!' हे गुणाश्रये! हे गुणमयी नारायणीदेवी! तुम्हें नमस्कार हो।'

खयं भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं---

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीइवरी। त्वमेवाद्या खृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥ कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम् । परव्रहार्खक्तपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ तेजःस्वक्तपा परमा भक्तानुब्रहविब्रहा । सर्वस्वक्रपा सर्वेशाः सर्वाधारा परात्परा ॥ सर्ववीजसक्तपा च सर्वपूज्या निरार्थया । सर्ववा सर्वतोभद्राः सर्वमङ्गळमङ्गळा ॥ १ (ब्रह्मवै० प्रकृति० २ । ६६ । ७—११)

'तुम्हीं त्रिश्चजननी, मूळ-प्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिकी उत्पत्तिके समय आद्यांशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। यद्यपि वस्तुतः तुम खयं निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवशः सगुण हो जाती हो। 'तुम परब्रह्मखरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो; पर्म तेजःखरूप और भक्तोंपर अनुप्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती हो; तुम सर्वखरूपा, सर्वध्वरी, सर्वाधारा एवं परात्परा हो। तुम सर्वजीजखरूपा, सर्वध्वरी, सर्वाधारा एवं परात्परा हो। तुम सर्वजीजखरूपा, सर्वध्वरूपा एवं आक्ष्यरहिता हो। तुम सर्वज्ञा, सर्वप्रकारसे मङ्गळ करनेवाली एवं सर्वमङ्गळोंकी भी मङ्गळ हो।'

ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्द्धनखरूप-के साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और विनाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें होना सिद्ध है।

इसी प्रकार ब्रह्माजीके वारेमें कहा गया है--

जय देवातिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे । अव्यक्तजनम्ह्रपाय कारणाय महात्मने ॥ एतित्रभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक । रजोगुणगुणाविष्ट सुजसीदं चराचरम् ॥ सत्त्वपाल महाभाग तमः संहरसेऽखिलम् ।

( देवीपुराण ८३ । १३—१६ )

'आपकी जय हो । उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्त-रूप, त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले महात्मा देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे महाभाग ! आप रंजोगुणसे आविष्ट, होकर हिरण्य-गर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्व-गुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्ति धारण करके रद्धरूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं।' उपर्युक्त 'वचनोंसे ब्रह्माजीके मी परात्पर ब्रह्मसहित पाँचों रूपोंका होना सिद्ध होता है। अव्यक्तसे तो परात्पर परब्रह्मखरूप एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सगुणरूप तथा उत्पत्ति, पालन और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु-महेशरूप होना सिद्ध होता है।

इसी तरह भगवान् श्रीरामके प्रति भगवान् शिवके

पकस्तवं पुरुषः साक्षात् प्रकृतेः पर ईर्यसे।
यः स्वांशकलया विश्वं सृजत्यवित हन्ति च॥
अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्।
पक पव त्रिधा रूपं गृह्णासि कुह्कान्वितः॥
सृष्टे विधात्र रूपस्तवं पालने स्वप्रभामयः।
प्रलये जगतः साक्षावहं शर्वास्यतां गतः॥
(पद्म० पता० २८। ६ --- ८)

'आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात् अद्वितीय पुरुष कहे, जाते हैं, जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध-रूपसे विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्वके परम कारण हैं। आप एक होते हुए भी माया-संविलत होकर ब्रिविध रूप धारण करते हैं। संसारकी सृष्टिके समय आप ब्रह्मा-रूपसे प्रकट होते हैं, पालनके समय खप्रभामय विष्णु-रूपसे व्यक्त होते हैं और प्रलयके समय मुझ शर्व (रुद्ध) का रूप धारण कर लेते हैं।

श्रीरामचिरतमानसमें भी भगवान् शंकरने पार्वतीजीसे भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है—

अगुन अरूप अलख अज लोई। भगत प्रेमक्स सगुन सो होई॥ जो गुन्रहित सगुन सो कैसे। जल हिम उपल बिलग नहिं जैसे॥ राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं तहें मोहनिसा-लबलेसा॥ राम बहा ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना॥

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके परम् परमात्मा होने-का विविध प्रन्थोंमें उल्लेख है । ब्रह्मवैव्यतिपुराणमें कथा है कि एक महांसर्गके आदिमें भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य अङ्गोर्स भगवान् नास्म्यण और भगवान् शिक तथा अन्यान्य सब देवी-देवता प्रादुर्भूत हुए । वहाँ श्रीशिवजी ने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है—

विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वंकारणम्। विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्॥ विश्वरक्षाकारणं च विश्वद्यं विश्वजं परम्। फळवीजं फळाधारं फळं च तत्फळप्रदम्॥ (ब्रह्मवै०१।३।२५-२६)

'आप विश्वरूप हैं, विश्वके खामी हैं, नहीं नहीं, विश्वके खामियोंके भी खामी हैं, विश्वके कारण हैं, कारणके भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना रूपोंसे विश्वमें आविर्भूत होते हैं । आप फलोंके बीज हैं, फलोंके आधार हैं, फलस्वरूप हैं और फलदाता हैं।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। शास्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य ः॥

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमन्ययम्॥

तपास्यहमहं वर्षे निगृह्वाम्युत्सृजामि च। अमृतं वैव मृत्युश्च सद्सच्चाहमर्जुन॥

मत्तः परतरं नान्यतिकचिद्दस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥

(७।७) यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

(8013)

ंहे अर्जुन ! उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्य-धर्मका एवं अखण्ड एकरसं आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ; अर्थात् उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अन्यय और शास्रतधर्म तथा ऐकान्तिक सुख—यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त होने योरय, भरण-पोषण करनेवाला, सबका खामी, अनाशुमका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयाँग्य; प्रत्मुपकार न चाहकर हित करनेवाला, उत्पत्त-प्रलयक्प, सबका आधार, निधान\* और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । मैं ही सूर्यक्पसे तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ एवं हे अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत् और अमृत—सब कुळ मैं ही हूँ ।

'हे धनंजय ! मेरेसे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मिणयों-के सहर्श मेरेमें गुँथा हुआ है। जो मुझको अजन्मा (वास्तवमें जन्मरहित) अनादि न तथा छोकोंका महान् ईश्वर तत्त्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।

ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान् श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण तत्त्वती एक ही हैं । इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकल्ता है कि सभी उपासक एक सत्य, विज्ञानानन्द्धन परमात्माको मानकर सच्चे सिद्धान्तपर ही चल रहे हैं । नाम-रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तत्त्वमें कोई भेद नहीं । सबका लक्ष्यार्थ एक ही है । ईश्वरको इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वन्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दधन समझकर शास्त्र और आचार्योंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उस परमात्माको छक्ष्य करके जो उपासना की जाती है, वह उस एक ही प्ररमात्माकी उपासना है।

विज्ञानानन्द्घन, सर्वव्यापी परमात्मा शिवके उपर्युक्त तत्त्वको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगत्रान् विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान् शिवकी निन्दा करते हैं । कोई-कोई यदि निन्दा और द्वेप नहीं भी करते हैं तो प्रायः उदासीन-से तो रहते ही हैं। परंतु इस प्रकारका व्यवहार वस्तुत: ज्ञानरहित समझा जाता है। यदि यह कहा जाय कि ऐसा न करनेसे एकनिष्ठ अबन्य उपासनामें दोष आता है तो वह ठीक नहीं है। जैसे पतित्रता न्ही एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई, पतिके माता-पिता, गुरुजन तथा अतिथि-अभ्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी और प्रेमी बन्धुओंकी भी पतिके आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्तताके लिये यथोचित आदरभावसे मन लमाकर विधिवत् सेवा करती है और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पातिव्रत-धर्मसे जरा भी न गिरकर उलटे शोभा और यशको प्राप्त होती है । वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेष-बुद्धिमें है अथवा व्यमिचार और शत्रुतामें है। यथोचित वैध सेवा तो कर्तव्य है। इसी प्रकार परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसकी अनन्यभावसे भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देत्रोंकी अपने इष्टदेवके आज्ञानुसार उसी स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और आदरके साथ यथा-योग्य सेवा करनी चाहिये । उपर्युक्त अवतरणोंके अनुसार जत्र एक नित्य विज्ञानानन्द्घन ब्रह्म ही है तथा वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं हैं, तत्र किसी एक नाम-रूपसे द्वेष या उसकी निन्दा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस परब्रह्मसे ही वैसा करना है । कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या श्रीब्रह्मा-

अध्यकालमें सम्पूर्ण भूत स्क्ष्मरूपसे जिसमें लय होते
 इं उसका नाम 'निधान' है ।

<sup>्</sup>राचित्र असको कहते हैं जो आदिरहित हो और सबका कारण हो।

ने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की हैं और न निन्दा आदि करनेके छिये किसीसे कहा ही है; बल्कि निन्दा आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी प्रशंसा की है। शिवपुराणमें कहा गया है—

पते परस्परोत्पञ्चा धारयन्ति परस्परम् । परस्परेण वर्धन्ते, परस्परमनुव्रताः ॥ कचिद्रह्मा कचिद्विष्णुः कचिद्रुद्धः प्रशस्यते । नानेव तेपामाधिक्यमैश्वर्यः चातिरिच्यते ॥ अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभितिवेशिनः । यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥ (शिवपुराण)

प्ये तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेके धारण करते हैं। एक दूसरेके अनुकृष्ठ आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्ष एवं ऐक्वर्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा है मानो वे अनेक हों। जो संशयात्मा मनुष्य यह विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है वे अगले जन्ममें राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

खयं भगवान् शिव श्रीविष्णुभगवान्से कहते हैं—
महर्शने फलं यद्वै तदेव तब दर्शने।
ममैव हदये विष्णुर्विष्णोश्च हदये ह्यहम्॥
उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम।
(शिव० शान० ४। ६१-६२)

'मेरे दर्शनका जो फल है वही आपके दर्शनका है। आप मेरे हृद्यमें निवास करते हैं और मैं आपके हृद्यमें रहता हूँ। जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, बही मुझे मान्य है।'

भगवान् श्रीराम भगवान् श्रीशिवृते कहते हैं— ममाह्ति हदये शर्वो भवतो हदये त्वहम् । आवयोरन्तरं नास्ति मृद्धाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥ ये भेदं निद्धत्यद्वा आवयोरेक रूपहोः। कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नशाः कर्लपहरू कम् ॥ ये त्यद्भक्ताः सदासंस्ते मद्भका धर्मसंयुताः। मद्भक्त अपि भुयस्या भक्त्या तव निर्वहराः॥ (पद्मा० पाता० २८ । २१—९१)

'आप ( शंकर') मेरे हृदयमें रहते हैं और में आप के हृदयमें रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई में व नहीं हैं । मुर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं । हम दोनों एक रूप हैं, जो मनुष्य हमारे अंदर भेद नहीं मेद-भावना करते हैं वे हजार करपपर्यन्त कुम्भीपाक नरकोंमें यातना सहते हैं । जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं वे प्रगाढ़ मिक्से आपको भी प्रणाम करते हैं ।'

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण भी भगवान् श्रीशिवसे कहते हैं—

त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः ।
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥
पच्यन्ते काळस्त्रेण यावचन्द्रदिवाकरौ ।
कृत्वा ळिझं सकृत्पूज्य वसेत्करपायुतं दिवि ॥
प्रजावान् भूमिमान् विद्वान् पुत्रवान्धववांस्तथा ।
ज्ञानवान् मुक्तिमान् साधुः शिवळिङ्गार्चनाद्भवेत् ॥
शिवेति शब्दमुचार्य प्राणांस्त्यज्ञति यो नरैः ।
कोठिजन्मार्जितात् पापान्मुको मुक्ति प्रयाति सः ॥
( व्रह्मवैवर्तः प्र० ६ । ३१, ३२, ४५, ४७ )

'मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे, अपनी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी, अज्ञानी एवं बुद्रिहीन पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्र और सूर्यका अस्तित्व रहेगा तबतक कालसूत्रमें (नरकमें) पचते रहेंगे। जो शिवलिङ्गका निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, वह दस हजार कल्पतक स्वर्गमें निवास करता है। शिवलिङ्गके अर्चनसे मनुष्यको प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धव, श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति सब कुळ प्राप्त हो जाता है।

जो मनुष्य (शिव' राब्दका उचारण कर , शरीर छोड़ता ७। १८); क्योंकि अन्तमें वह भी ईश्वरको ही प्राप्त है वह करोड़ों जन्मोंके संचित पापोंसे छूटकर मुक्तिकों, होता है। 'मद्भक्ता यान्ति मामपि' ( गीता ७। २३ )। प्राप्त हो जाता है।

 भगवान् तिष्णु श्रीमद्भागवत ( ४ । ७ । ५४ ) में दक्षप्रअपितिक प्रति कहते हैं-

त्रयाणार्शेकअर्जानां यो न पदयति वै भिदाम्। सर्वभूतान्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति॥

• 'हे विप्र ! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी आत्मा हैं, हमारे अंदर जो भेद-भावना नहीं करता, निस्संदेह वह शान्त ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है।

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् श्रीरामने कहा है-संकरप्रिय सम द्रोही सिवदोही सम दास। ते नर करहिं कलप भरि घोर नरकमहँ बास ॥ • औरउँ एक गुपुत सत सबहि कहीं कर जोरि। संकरभजन बिना नर भगति न पावह मोरि॥

ऐसी अवस्थामें जो मनुष्य दूसरेके इष्टदेवकी निन्दा या अपमान करता है, वह वास्तवमें अपने ही इष्टदेवका अपमान या निन्दा करता है। परमात्माकी प्राप्तिके पूर्व-कालमें परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण भक्त अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप कल्पित करता है, वास्तवमें उपास्थदेवका स्वरूप उससे अरयन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना तथा रुचिके अनुसार की हुई सची और श्रद्धायुक्त उपासना-को परमान्मा सर्वथा सर्वांशमें स्वीकार करते हैं; क्योंकि ईश्वर-प्राप्तिके पूर्व ईश्वरका यथार्थ स्वरूप किसीके भी चिन्तनमें नहीं आ सकता । अतएव परमात्माके किसी भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना करनेत्राला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्द्वन परमात्माको प्राप्त हो जाता है। हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको विलम्ब हो सकता है। तथापि सकाम-भावसे उपासना करनेवाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है ( गीता

'शिवं' शब्द नित्य विज्ञानानन्द्धन परमात्माका वाचक है। यह उच्चारणमें बहुत ही सरल, अत्यन्त मधुर और 🗇 स्वाभाविक ही शान्तिप्रद है। 'शिव' शब्दकी उत्पत्ति 'वश कान्तौ' धातुसे हुई है, जिसका ताल्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम 'शिव' है । सब चाहते हैं अखण्ड आनन्दको । अतएव 'शिव' शब्दका अर्थ आनन्द हुआ । जहाँ आनन्द है वहीं शान्ति है और परम आनन्दको ही परम मङ्गल और परम कल्याण कहते हैं, अतएव 'शिव' शब्दका अर्थ परम मङ्गर्ल, परम कल्यार्ण समझना चाहिये । इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शंकर कहते हैं । 'शं' आनन्दको कहते हैं और 'कर' से करनेवाला समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता है वही 'शंकर' है । ये सब लक्षण उस नित्य विज्ञानानन्द्वन परम ब्रह्मके ही हैं।

इस प्रकार रहस्य समझकर शिवकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उपासना करनेसे उनकी कृपासे उनका तत्त्व समझमें आ जाता है । जो पुरुष शिव-तत्त्वको जान लेता है उसके लिये फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता । शिव-तत्त्वको हिमालयतनया भगवती पार्वती यथार्थरूपसे जानती थीं, इसीलिये छवावेशी स्वयं शिवके बहुकानेसे भी वे अपने सिद्धान्तसे तिलमात्र भी नहीं टलीं । उमा-शिवका यह संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है।

शिव-तत्त्वैकनिष्ठ पार्वती शिवप्राप्तिके लिये घोर तप करने छगीं । माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ (वत्से!) मा ( ऐसा तप न करो ) कहा, इससे उनका नाम 'उमा' हो गया । उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिये, तब उनका 'अपर्णा' नाम पृड़ा । उनकी कठोर तपस्याको देख-सुनकर परम अध्ययीन्वित हो ऋषिगण भी कहने लगे कि 'अहो, इसको धन्य है, इसकी तपस्याके सामने

दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है । पार्वतीकी इस तपस्याको देखनेके छिये स्वयं भगवान् शिव जटाधारी बृद्धं ब्राह्मणके वेपमें तपोभूमिमें आये और पार्वतीके द्वारा फल-पुष्पादिसे पूजित होकर उसके तपका उद्देश्य 'शिवसे विवाह करना है यह जानकर कहने छगे।

मित्रता हो गयी है। मित्रताके नाते मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने बड़ी मृल की है। तुम्हारा शिवके साथ विवाह करनेका संकल्प सर्वथा अनुचित है। तुम सोनेको छोड़कर काँच चाह रही हो, चन्दन त्यागकर कीचड़ पोतना चाहती हो। हाथी छोड़कर बैलपर मन चलती हो। गङ्गाजल परित्यागकर कुएँका जल पीनेकी इच्छा करती हो। सूर्यका प्रकाश छोड़कर खबोतको और रेशमी बस्न त्यागकर चमड़ा पहनना चाहती हो। तुम्हारा यह कार्य तो देवताओंकी संनिधिका त्याग कर असुरोंका साथ करनेके समान है। उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर शंकरपर अनुराग करना सर्वथा लोकविरुद्ध है।

'जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम-सुकुमार शरीर और त्रिमुबनकमनीय सौन्दर्य और कहाँ जटाधारी, चिताभरमलेपनकारी, इमशानिवहारी, त्रिनेत्र भूतपित महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके देवतालोग और कहाँ शिव्के पार्षद भूत-प्रेत ! कहाँ तुम्हारे पिताके घर बजनेवाले पुन्दर बाजोंकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके डमरू, सिंगी और गाल बनानेकी ध्वनि! न महादेवके माँ-बापका नता है, न जातिका ! दरिव्रता इतनी कि पहननेको कपड़ातक नहीं है । दिगम्बर रहते हैं, बैलकी सवारी करते हैं और बाघका चमड़ा ओढ़े रहते हैं ! न उनमें विद्या है और बाघका चमड़ा ओढ़े रहते हैं ! न उनमें विद्या है और वाघका चमड़ा ओढ़े रहते हैं ! न उनमें विद्या है और वाघका चमड़ा ओढ़े रहते हैं ! सदा अकेले रहनेवाले, उत्कट विरागी, रण्डमालाधारी महादेवके साथ रहकर तुम क्या घुख पाओगी !

पार्वती और अधिक शिव-निन्दा न सह सर्की । वे

तमककर बोर्छीं-- 'बस, बस, बस, रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहीं चाहती । माखूम होता है, तुम श्विवके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते । इसीसे यों मिथ्या प्रठाप कर रहे हो । तुम किसी धूर्त ब्रह्मचारीके रूपमें यहाँ आये हो । शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, करणावृहाँ १ ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण़—इभग्नात्मक शिवकी जाति कहाँसे होगी ? जो सबके आदि हैं, उनके माता-पिता कौन होंगे और उनकी उम्रैका ही क्या परिमाण बाँघा जा सकता है ? सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतएव उनकी शक्तिका पता कौन लगा सकता है 🕺 वही अनादि, अनन्त, नित्य, निर्विकार, अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सनातृन देव हैं। तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं। अरे, ये सारी विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ? वेद जिनके नि:स्वास हैं उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो ? छि: छि: !! तुम भुन्ने विवको छोड़कर किसी अन्य देवताका वरण करनेको कहते हो। अरे, इन देवताओंको, जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँसे हुआ ? यह उन भोलेनाथकी ही कृपाका तो फल है। इन्द्रादि देवगण तो उनके दरवाजेपर ही स्तुति-प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणोंकी आज्ञाके अंदर घुसनेका साहर्स नहीं कर सकदे । तुम उन्हें अमङ्गलवेश कहते हो ? अरे, उनका 'शिव'—यह मङ्गलमय नाम जिनके मुखमें निरन्तर रहता है, उनके दर्शनमात्रसे सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हैं, फिर भला स्वयं उनकी तो बात ही क्या ? ज़िस चिता-भस्मकी तुम निन्दा करते हो, नृत्यके अन्तमें जब वह उनके श्रीअङ्गोंसे झड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तकोंपर धारण करनेको ठाठायित होते हैं। बसर मैंने समझ लिया, तुम उनके तत्त्वको बिल्कुल नहीं जानते। जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वको विना जाने उनकी निन्दा करते हैं, उनके जन्म-जन्मान्तरोंके संचित किये हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं। तुम-जैसे शिव-

निन्दक्ता सत्कार करनेसे पाप लगता है। शिव-निन्दक्तों देखकर भी मनुष्यकों सचैल स्गान करना चाहिये, तभी वह शुद्ध होता है। बस, अब मैं यहाँसे जाती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि यह दुष्ट फिरसे शिवकी निन्दा प्रारम्भकर मेरे कानोंको अपित्र करे। शिवकी निन्दा प्रारम्भकर मेरे कानोंको अपित्र करे। शिवकी निन्दा करनेबालेको नो पाप लगता ही है, उसे सुननेत्राला भी पापका भागी होता है। यह कहकर उमा वहाँसे चल दीं। ज्यों ही वे वहाँसे जाने लगीं, वटु-नेश-धारी शंकरने उन्हें रोक लिया। वे अधिक देरतक पार्वतीसे लिपे न रह सके, पार्वती जिस रूपका ध्यान करती थीं उसी रूपमें उनके सामने प्रकट हो गये और बोले—'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो।'

पार्वतीकी इच्छा पूर्ण हुई, उन्हें साक्षात् शिवके दर्शन हुए । दर्शन ही नहीं, कुछ कालमें शिवने पार्वतीका पाणिप्रह्रण कर लिया ।

जो पुरुष उन त्रिनेत्र, व्याघ्राम्बरधारी, सदाशिव परमात्माको निर्गुण, निराकार एवं सगुण, निराकार समझकर उनकी सगुण, साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना करता है, उसीकी उपासना सची और सर्वाङ्गपूर्ण है। इस समप्रतामें जितना अंश कम होता है, उतनी ही उपासनाकी सर्वाङ्गपूर्णतामें कमी है और उतना ही वह शिव-तत्त्वसे अनिभिज्ञ है।

महेरुवरकी छीछाएँ अपरम्पार हैं। वे दया करके जिनको अपनी छीछाएँ और छीछाओंका रहस्य जनाते हैं, वही जान सकते हैं। उनकी कृपाके बिना तो उनकी विचित्र छीछाओंको देख-सुनकर देवी, देवता एवं मुनियोंको भी भ्रम हो जाया करता है, फिर साधारण छोगोंकी तो बात ही क्या है परंतु वास्तवमें शिवजी महाराज हैं बड़े ही आशुतोब ! उपासना करनेवाछोंपर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रहस्यको जानकर निकाम-प्रेमभावसे भजनेवाछोंपर प्रसन्न होते हैं, इसमें

तो कहना ही किया है ? सकामभावसे, अपना मतलक गाँठनेके लिये जो अज्ञानपूर्वक उपासना करते हैं उनपर भी आप रीझ जाते हैं। भोले भण्डारी मुँहमाँगा वरदान देनेमें कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचते। जरा-सी भक्ति करनेवालेपर ही आपके हृदयका दयासमुद्र उमड़ पड़ता है। इस. रहस्यको समझनेवाले आपको व्यक्तसे 'भोलानाथ' कहा करते हैं। इस विषयमें गोसाई तुलसीदासजी महाराजकी कल्पना बहुत ही सुन्दर है। वे विधाताके वचनोंमें कहते हैं—

बावरो रावरो नाह भवानी ! ० .

दानि बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद वड़ाई भानी ॥ टेक ॥
निज घरकी बर बात बिलोकहु, हो तुम परम सयानी ।
सिवकी दई संपदा देखत, श्रीसारदा सिहानी ॥
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी ।
तिन रंकनको नाक सँवारत, हों आयो नकबानी ॥
दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी ।
यह अधिकार सौंपिये औरहिं, भीख भली मैं जानी ॥
प्रेम-प्रसंसा बिनय व्यंगजुत, सुनि विधिकी बर बानी ।
तुलसी सुर्दित महेस मनहिं मन, जगतमातु सुसकानी ॥

ै ऐसे भोलेनाथ भगवान् शंकरको जो प्रेमसे नहीं भजते, वास्तवमें वे शिवके तत्त्वको जानते नहीं हैं, अतएव उनका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यर्थ है इससे अधिक उनके लिये और क्या कहा जाय। अतएव प्रिय पाठकगणो ! आपलोगोंसे मेरा नम्न निवेदन है, यदि आपलोग उचित समझें तो नीचे लिखे साधनोंको समझकर यथाशिक उन्हें काममें लानेकी चेष्टा करें—

- (क) पवित्र और एकान्त स्थानमें गीता अध्याय ६, -स्लोक १० से १४ के अनुसार—
  - (१) भगवान् शंकरके प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी, अमृतमयी कथाओंका, उनके तत्त्वको जाननेवाले भक्तोंद्वारा श्रवण कुरके, मनन करना एवं खयं भी सत्-शाकोंको पढ़कर उनका रहस्य समझनेके लिये मनन

करना और उनके अनुसार, आचरण करने-के लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करना ।

- ् (२) भगवान् शिवकी शान्तमूर्तिका पूजन-वन्दनादि श्रद्धा और प्रेमसे नित्य करना ।
  - (३) भगवान् शंकरमें अनन्य प्रेम होनेके छिये विनय-भावसे रुदन करते हुए गद्गद वाणी-द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना।
  - (४) 'ॐ नमः शिवाय'—इस मन्त्रका मनके द्वारा या श्वासोंके द्वारा प्रेमभावसे गुप्त जप करना।
  - (५) उपर्युक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित यथारुचि भगवान् शिवके खरूपका श्रद्धा-भक्तिसहित निष्कामभावसे ध्यान करना ।
  - ( ख ) व्यवहारकालमें---
  - (१) ख़्र्यक्रो त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ सद्व्यवहार करना।
  - (२) भगवान् शिवमें प्रेम होनेके छिये उनकी आज्ञाके अनुसार फलासक्तिको त्यागकर शास्त्रानुकूल यथाशक्ति यज्ञ, दान, तप, सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके कर्मोंको करना।
    - (३) सुख, दु:ख एवं सुख-दु:खकारक पदार्थीकी प्राप्ति और त्रिनाशको शंकरकी इच्छासे दुआ समझकर उनमें पद-पदपर भगवान् सदाशिवकी दयाका दर्शन करना।
    - ( १ ) स्हस्य और प्रभावको समझकर श्रद्धा और निष्काम प्रेमभावसे यूयारुचि भगवान् शिवके

- खरूपका निरन्तर ध्यान होनेके लिये चलते-फिरंते, उठते-बैठते; इस सिंवके नाम-जपका अभ्यास सदा-सर्वदा करना ।
- ('प) दुर्गुण और दुराचारको स्यागिकर सद्धुण और स्माय सहाचारके उपार्जनके लिये हिर्मि संमय कोशिश करते रहना है

उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध हीकर ज्यों-ज्यों करता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसके अन्त:करणकी पविश्रता, रहस्य और प्रभावका अनुभव तथा अतिराय श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। इसलिये कटिबद्ध होकर उपर्युक्त साधनोंको करनेके लिये प्राणपर्यन्त कोशिश करनी चाहिये। इन सब साधनोंमें भगवान् सदाशिवका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना सबसे बढ़कर है । अतएव नाना प्रकारके कर्मीके बाहुल्यके कारण उसके चिन्तनमें एक क्षणकी भी बाधा न आये, इसके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये । यदि अनन्य प्रेमकी प्रगाढ़ताके कारण शास्त्रा-नुकूल कर्मोंके करनेमें कहीं कमी भी आती हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु प्रेममें बाधा नहीं पड़नी चाहिये; क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ भगवान्का चिन्तन ( ध्यान ) तो निरन्तर होता ही है और उस ध्यानके प्रभावसे पदं-पद्पर भगवान्की दयाका अनुभव करता हुआ मनुष्य भगवान् सदाशिवके तत्त्वको येथार्थरूपसे समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात् परम पदको प्राप्त हो जाता है । अतएव भगवान् शिवके प्रेम और प्रभावको समझकर उनके खरूपका निष्काम प्रेमभावसे निरन्तर चिन्तन होनेके छिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये।

### परात्पर शिव

( लेखक स्व॰ श्रीगौरी शंकरजी गोयनका )

नोद्यंति यज्ञ नश्यवि निर्वाति न निर्वृति प्रयच्छिति च । 'ज्ञानकियास्त्रभावं , तत्त्रेजः शाम्भवं जयति ॥

'एक पर्मतत्त्व है, जो सर्वत्र अनुस्यूत है, सब कारणेका कारण है । सबका अधिपति, सबका रचयिता, पालियता एवं संहर्ता है । जिसके भयसे सूर्य प्रतिदिन यथासमय उदित होता है और यथासमय अस्त । वायु अविरत बहता है, चन्द्र प्रतिपक्ष घटता-बढ़ता है, ऋतुएँ यथावसर आविर्भूत होती हैं, अपने वैभवसे प्रकृतिकी छविकी नयनाभिराम बनाती हैं । कभी अवनितंल, तरु, निकुञ्ज और लताएँ पछ्नों और पुष्पोंसे आच्छन होकर मनोज्ञताकी मूर्ति वन जाती हैं, तो कभी उनुमें एक पीला पत्ता भी नहीं दिखायी देता। कभी नाना पक्षियोंके कलखसे कोने-कोनेमें चहल-पहल मच जाती है, तो कभी कहीं एक शब्द भी नहीं ध्रनायी देता । कभी काले-काले बादलोंकी घटाएँ, विद्युल्लताओंका परिनर्तन, मेघका तर्जन-गर्जन अपना दृश्य उपस्थित करते हैं, तो कभी खूकी लपटें, हेमन्तका शीतजन्य हाहाकार और शिशिरका सीत्कार आदि अपना अभिनय दिखाते हैं। यह सब उसी सचतुर शियोकी कुराळता ही तो है, उसी मायावीकी मायाका विळास ही तो है। वसन्तके बाद सदा ग्रीष्मका ही आविर्भाव होता. है । उसके पश्चात् वर्षा, इसी क्रमसे अन्यान्य ऋतुएँ आंती हैं और जाती हैं। इसमें तनिक भी परिवर्तन या विपर्यय नहीं, होता । ये सब बातें बिना संचालकके सम्भव नहीं हैं।

जो दिग्वसन होते हुए भी भक्तोंको अतुल ऐश्वर्य देनेवाले हैं, इमशानवासी होते हुए भी त्रेलोक्याधिपति हैं, योगिराजाधिराज होते हुए भी अर्द्धनारिश्वर हैं, सदा कान्तासे आलिङ्गित रहते हुए भी मदनजित् हैं, अज

होते हुए भी अनेक रूपोंसे आविर्भृत हैं, गुणहीन होते हुए भी गुणाध्यक्ष हैं, अन्यक्त होते हुए भी न्यक हैं, सबके कारण होते हुए भी अकारण हैं, अनन्त रत-राशियोंके अधिपति होते हुए भी भस्मविभूषण हैं, वही इस जगत्के संचालक हैं, वही परात्पर शिव हैं। विपत्ति पड़नेपर सव देवता जिनकी शरणमें जाते हैं, हहा, विष्णु आदि देव भी घोर तपस्या कर जिनके कृपाभाजन दूए हैं, जिन्होंने अन्धक, युक्र, दुन्दुभि, महिष, त्रिपुर, रावण, निवातकवच आदि अनेकोंको अतुल ऐश्वर्य देकर फिर उनका संहार किया, जिन्होंने भयभीत देवताओंकी प्रार्थनापर हालाइल गरलको अमृतके समान पी लिया, चून्द्र, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं; खर्ग सिर है, आकाश नामि है, दिशाएँ कान हैं; जिनके मुखसे ब्राह्मण और ब्रह्मा पैदा हुए, इन्द्र विष्णु और क्षत्रिय जिनके हार्थोंसे उत्पन्न हुए, जिनके ऊरुदेशसे वैश्य और पाँवसे शूद्र पैदा हुए, अनेक देव, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, किलर, मनुष्य, राक्षस आदि जिनकी कृपासे अनन्त ऐश्वर्यके अधिपति हुए हैं; जो ज्ञान, तप, ऐश्वर्य, लीला आदिसे जगत्के कल्याणमें रत हैं; जिनके समान न कोई दाता है, न तपखी है, न ज्ञानी है, न त्यागी है, न वक्ता है, न उपदेश है, न ऐश्वर्यशाली है, जो सदा सब वस्तुओंसे परिपूर्ण हैं; जिनके आवास कैलासका विशाल वर्णन करते-करते शोप, शारदा आहि भी थिकत रह जाते हैं; जो श्रुतियोंमें महातेव, देवदेव, महेरवर, महेशान, आद्युनोष आदि अनेक नामोंसे पुकारे गये हैं -- वही परात्पर हैं, परमकारण हैं।

उनके अनन्त नाम हैं और हैं उनकी अपरिमित विभूतियाँ। कोई उनकी शिव, महादेव कहकर उपासनी करता है तो कोई ब्रह्म, नारायण, पुरुष, कर्ता, कर्म, अर्हन्, बुद्ध आदि विभिन्न नामोंसे उन्होंकी उपासना करते हैं। महाकवि काळिदासने बहुत ठीक कहा है—

बहुधाप्यागमैभिषाः पन्थानः सिद्धिहेतवः। त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवार्णवे॥

निश्चय ही ये विभिन्न मार्ग उसी एक परात्परको विषय करते हैं । नद्र-नदी-नाले, इनमेंसे भले ही कोई पूर्वकी ओर बहे और कोई पश्चिमकी ओर, अन्तमें वे सब समुद्रमें ही जा गिरते हैं ।

महिम्नः स्तोत्रमें पुष्पदन्ताचार्यने भी इसी भावका

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। इचीनां वैचित्र्यादजुकुटिलनानापथजुपां मृणामेको गम्यस्त्वमिस पयसामर्णव इव॥

'स्मार्त, सांख्य, योग, पाशुपतमत, पाश्चरात्रमत आदि विभिन्न शाकोंमें 'यह श्रेष्ठ है, यह हितकर है' इत्यादि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सीघे-टेढ़े अनेक मार्गोंका अवल्य्यन करनेवाले लोगोंके एक आप ही गम्य हैं, जैसे कि नद, नदी, नाले, इरनों, स्रोतोंके जलका एकमात्र आश्रय सागर है।'

कहाँ अतुल महिमावाले परात्पर शिव, कहाँ मैं अत्यल्पज्ञ प्राणी ! उनकी परात्परता तथा सर्वकारणताके विषयमें लिखनेकी भला मेरी क्या सामर्थ्य ! तथापि अपनी लेखनीको उनके गुण-लेखनसे पवित्र करनेके लिये कुछ निवेदन करनेका साहस करता हूँ । सम्भव है, इससे पाठकौंका याँकिचित् मनोविनोद हो जाय ।

जैसे चपतिके छत्र, चँवर आदि असाधारण अभिज्ञान है, उसी प्रकार जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहार करना परात्परका असाधारण अभिज्ञान है:—

यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि

जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्य । तद्वह्य ।

ं जिससे हिरण्यगर्भसे लेकर कीट्रपर्यन्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर प्राण धारण करते हैं; अन्तमें जिसमें विलीन हो जाते हैं; उसकी जीननेकी इच्छा करो, वही ब्रह्म है।'

द्यावाभूमी जनवन् देव एकः। ( इवे० ३।३)

'बौ और पृथिवी ( ब्रह्माण्डके दो कटाहों ) की सृष्टि, स्थिति और लय करनेवाला खयंप्रकाशः एक है।' इत्यादि अनेक श्रुतियों एवं 'जन्माद्यस्य चतः' (ब०१। १।२) 'जिससे इस जगत्के जन्म आदि होते हैं, वह ब्रह्म है'—इत्यादि सूत्रोंसे उपर्युक्त कथनकी पृष्टि होती है।

यहाँपर देखना यह है कि उक्त लक्षण शिवजीमें घटता है या नहीं ? श्वेताश्वतर-उपनिषद्में एक गार्था आयी है। उसका आशय यह है कि कितपय ब्रह्मवादी ऋषियोंको 'यतो वा' श्रुतिके बलसे जगत्के जन्म आदिका कारण, सबका अधिष्ठाता ब्रह्म है—ऐसा निश्चय हुआ; किंतु वह ब्रह्म अमुक देवतारूप है, इस प्रकार विशेष ज्ञान उन्हें नहीं था। अतः उन्हें संशय हुआ कि समस्त संसारकी रचना, पालन तथा संहार करनेवाला वह ब्रह्म किस रूपवाला है। उक्त संशयको 'कि कारणं ब्रह्म' (इवे० १।१) इत्यादि प्रकरणसे दिखाकर जगत्के हेतु काल, खभाव, नियित, महाभूत, पुरुष हैं या इनका संयोग है, अथवा यह बिना किसी कार के बना है, इस प्रकारकी भाशङ्काओंका—

कालः स्वभावो नियतिर्यहच्छा
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् ।
संयोग एषां न त्वात्मभावात्
—इत्यादिसे उपर्युक्त संशयकी सिद्धिके लिये

निराकरण करते हुए ब्रह्म किरूप है, इस विषयमें खयं निर्णय करतेमें असमर्थ हो ऋषियोंने सोचा कि ब्रह्मविद्या देनेमें अतिनिपुण तथा उदार परमशक्तिखरूपा अम्बिका देनीके प्रसादसे ही इस विषयका निर्णय हो सकेगा। वे ऐसा निश्चय कर समाधिस्थ हो गये। उन्हें परमात्माकी शक्तिके दर्शन हुए। उसके प्रसादसे उन्हें पूर्वोक्त काल, खभाव आदि कारणोंके कारण, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभाव, सत्-अभिन्न चित्, चित्-अभिन्न सत्, आनन्दाम्बुनिधि परमात्माका विशेषरूपसे साक्षात्कार हुआ। अनन्तर—

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीद्याते देव एकः। ( इवे० १ । १० )

—इत्यादि उपसंहारसे विस्तारपूर्वक यह निर्णय किया है कि 'यतो वा' श्रुतिमें जिसे 'ब्रह्म' नामसे जगत्के जन्म आदिका कारण कहा गया है, वे शिव ही हैं। कूर्मपुराणमें इसी गाथाका विस्तृत वर्णन इस तरह किया गया है—

समेत्य ते महात्मानो मुनयो ब्रह्मवादिनः। वितेनिरे बहून् वादानात्मविश्वानसंश्रयान्॥ किमस्य जगतो मूळमात्मा वास्माकमेव हि। कोऽपि स्यात्सर्वभूतानां हेतुरीश्वर एव च॥ इत्येवं मन्यमानानां ध्यानकर्मावळिस्वनाम्। आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिवरात्मजा॥

-इत्यादिसे लेकर

निपिक्षितास्ते . परमेशपत्न्या तदन्तरे देवमशेषहेतुम् । पश्यन्ति शम्भुं कविमीशितारं रुद्रं वृहन्तं पुरुषं पुराणम् ॥

— एतत्पर्यन्त इवेताश्वतर-उपनिषद्की गाथाका ही विशद रूपसे उल्लेख है । इसका भी सारांश यही है कि शिवजी सबके कारण हैं, परात्पर हैं, पुराणपुरुष हैं, इस्यादि ।

अथर्वशिर-उप्रनिपद् २ में कहा है-

देवा ह वै स्वर्ग लोकमगमंस्ते देवा रुद्रमण्डल् को भवानिति । सोऽव्रवीदहमेकः प्रथममासं वर्तामि भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति ।

'देवतालोग महाकैलासमें गये, उन्होंने रुद्धसे पूछा— 'आप कौन हैं ?' रुद्धभगवान् बोले—'मैं एक (प्रत्यप्रप) हूँ । मैं सृष्टिके पूर्वमें था, इस समय हूँ और भविष्यमें रहूँगा—मैं तीनों कालोंसे अपरिच्छित्र हूँ । मुझ सर्वेश्वरसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।'

अथर्वशिखा-उपनिषद्में भी सनत्कुमार आदिने अथर्वण ऋषिसे प्रश्न किया है— \*

भगवन् ! किमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितन्यं किं तद्धवानं को वा ध्याता कश्च ध्येयः ।

वे क्रमशः तीन प्रश्लोका उत्तर देकर कहते हैं— ध्यायीतेशानं प्रध्यायितव्यम् । सर्वामिदं ब्रह्मविष्णु-रुद्रेन्द्रास्ते सम्प्रसूयन्ते .....कारणं तु ध्येयः सर्वेश्वर्य-सम्पन्नः । सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये ।

वहाँपर 'ध्यायीतेशानम्' से शिवजीको ध्यानयोग्य कहा । तदनन्तर शिवसे इतर सम्पूर्ण देवताओंकी उपेक्षा कर शिवजीका ही ध्यान करना चाहिये, यह दिखानेके छिये कहा है । सब देवताओंमें प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और स्द्र इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहारमें नियुक्त हैं; किंतु वे भी भूत और इन्द्रिय आदिके समान परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं । सब कारणोंके कारण शिवजी कदापि उत्पत्ति, विनाश आदि विकारोंको प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार सब देवताओंसे शिवजीकी विशिष्टताका निश्चय कर, उपपत्तिपूर्वक—ये सबके ध्येय हैं, ऐसा उपसंहार किया है ।

इवेताखतर-उपनिपद्में---

यो देवानां प्रभवश्चोङ्गवश्च विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः

हिरण्यगर्भे पश्यत जायमानं स नो देवः ग्रुभया स्मृत्या संयुनकु ॥ ( दवे० ४ । १२ )

जो देवताओंकी उत्पत्ति करनेवाला है, ऐश्वर्य देनेवाला है, जगत्में सबसे अधिक (श्रेष्ठ) है उस महर्षि रुद्रने पैदा होते हुए हिरण्यगर्भको देखा, वह हमको अच्छी बुद्धिसे युक्त करे।

यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि-र्न सन्न चासच्छिव एव केवलः। तद्श्वरं , तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तसात् प्रसृता पुराणी॥ (३वे०४।१८)

'सृष्टिके आदिकालमें जब केवल अन्धकार-ही-अन्धकार था; न दिन था न रात्रि थी, न सत् (कारण) था न असत् (कार्य) था, केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। वहीं अक्षर हैं, वहीं रात्रके जनक परमेश्वर-का प्रार्थनीय खरूप हैं, उन्हींसे शास्त्रविद्या प्रवृत्त हुई है।'

इत्यादि अनेक उपनिषद्-ख़ण्डोंसे स्पष्टत्या प्रतीत होता है कि भगवान् शंकर अनादि हैं, अनन्त हैं, सबुके कारण हैं, परम उपास्य हैं, आनन्दमय हैं, सिचित् हैं, उनके वरावर दूसरा कोई है ही नहीं । उन्होंने सबसे प्रथम उत्पन्न हुए जीव हिरण्यगर्भको पैदा होते देखा । वे देश तथा काळके परिच्छेदसे शून्य हैं ।

श्वेताश्वतर-उपनिपद्को देखनेसे ज्ञात होता है कि वह आदिसे लेकर अन्ततक सारा-का-सारा शिवपरक ही है—

पको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः।

(क्षे०३।२)

'केवल एक रुद्र ही तो हैं, इसलिये ब्रह्मवादीलोग दूसरेके मुखका अवलोकन नहीं करते थे—

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।

(४०३।४)

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्। पति पतीनां परमं परस्ताद् ... विदाम देवं भुवनेशमी विस् ॥ (श्वे ६। ७)

ं ज़गत्की उत्पत्ति, स्थिति और ळयके करण न्त्रह्मा, विण्यु और रुद्रसे भी उत्कृष्ट, इन्ध्र आदि देवतर् कोंके भी देवता, जगत्के पति हिरण्यगर्भ आदिके भी अविप्ति, पर्-अक्षरसे भी पर, भुवनोंके परमेश्वर देवको हम् जानते हैं।

मायिनं तु मेहेश्वरम्। '

—इत्यादि अनेक वचन उपर्युक्त कथनका समर्थन करते हैं । श्वेताश्वतरकी भाँति अथर्वशिर-उपनिषद् भी पूर्णतया शिवपरक ही है।

यत्स्क्ष्मं तद्वैद्युतम्, यद्वैद्युतं तत् परं ब्रह्म, यत् परं ब्रह्म स एकः, य एकः स रुद्रः, यो रुद्रः स ईशानः, य ईशानः स भगवान् महेश्वरः ।

( अथर्वशिर्० ३ )

—इत्यादिसे शिवजीकी ज्योति:खरूपता, अद्वितीयता, परब्रह्मता, परात्परताका स्पष्ट वर्णन किया गया है ।

इसी प्रकार श्वेताश्वतरके 'तमेव विदित्वातिमृत्यु-मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' आदि अनेक मन्त्र-खण्डोंके अविकल्रूपसे मिलने तथा 'विश्वतश्चश्चरूत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्' आदि कितने ही मन्त्रोंका अर्थसाम्य होनेसे पुराणपुरुषके विराद्-रूपका प्रतिपादन करनेवाला पुरुष्ठस्क भी शिवपरक ही है। रुद्रपरक होनेके कारण ही रुद्राभिषेकमें उसे स्थान मिला है। लिङ्गपुराणमें शिवजीकी पूजीकी विधिमें कहा गया है—

ज्येष्टसाम्नां त्रयेणैव तत्या देववतरिप । रथन्तरेण पुण्येन स्केन पुरुषेण च॥

'तीन ज्येष्ठसाम (सामके मेद), तीन देवत्रत, पुण्य-रथन्तर (साममेद) तथा पुण्यपुरुषसूक्तसे शिवजीका अभिषेक करे।' इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पुरुषसूक शिवपरक ही है। इसके अतिरिक्त छिङ्कपुराणमें, पुरुषसूक्तमें प्रतिपादित पुराणपुरुष हैं, यह स्पष्टतया कहा गया है— है, शिवजी ही पुराणपुरुष हैं, यह स्पष्टतया कहा गया है— चौर्मू की हि विभीस्तस्य खं नाभिः परमेष्टिनः। स्थेमसूर्याग्नयो नेत्रं दिशः श्रोत्रे महात्मनः॥ वक्त्राहे ब्रह्मणा जाता ब्रह्मा च भगत्रान् विभुः। इन्द्रविष्णू भुजाभ्यां तु क्षत्रियाश्च महात्मनः॥ वैद्यस्थ्रोक्प्रदेशासु श्रुद्धाः पादात् पिनाकिनः।

अन्य पुराणोंमें भी शिवजीकी परात्परता, सर्वकारणताके बचनोंकी जहाँ-तहाँ भरमार है। शिवपुराणमें इसका वर्णन देखिये—

त्रयस्ते कारणात्मानो जाताः साक्षात् महेश्वरात् । चराचरस्य • विश्वस्य सर्गस्थित्यन्तहेतवः ॥ पिना नियमिताः पूर्वं त्रयोऽपि त्रिष्ठु कर्मसु । ब्रह्मा सर्गें हरिस्त्राणे रुद्रः संहरणे पुनः ॥

इत्यादि यहाँपर 'महेश्वर'पदवाच्य शिवजीको ब्रह्मा, विष्णु एवं इदका जनक और शासक स्पष्ट ही कहा गया है।

महाभारतमें देखिये—

यत्र भूतपतिः सृष्ट्वा सर्वलोकान् सनातनः। उपास्यते तिग्मतेजा वृतो भूतैः सहस्राशः॥ (भीष्मपर्व)

—इत्यादि मैनाकके वर्णनके प्रकरणमें भूतपति शिवजीको सुब लोकोंका स्रष्टा, सब प्राणियोंका उपास्यदेव तथा पुराणपुरुष कहा गया है।

शान्तिपर्वमें-

ईश्वरश्चेतनः कर्ता पुरुषः कारणं शिवः । विष्णुर्वह्या शशीस्त्र्यः शको देवाश्च सान्वयाः ॥ सृज्यते त्रस्यते चैव तृमोभूतिमदं जगत्। अप्रकातं जगत्सर्वे तदा होको महेश्वरः॥ — इत्यादिसे ईश्वर शिवजीको सर्वकारण एवं सर्व-देवमय बत्र गया गया है और सृष्टिके पूर्व केवल उन्हींकी स्थितिका निर्देश किया गया है।

अनुशासनपर्वमं-

स एव भगवानीशः सर्वतत्त्वादिरव्ययः। सर्वतत्त्वविधानम्ः प्रधानपुरुषेश्वरः॥ सोऽस्जद्क्षिणाद्क्षाद् ब्रह्माणं लोकसम्भवम् । वामपादर्वात्तथा विष्णुं लोकरक्षार्थमीश्वरः ॥ युगान्ते चैव सम्प्राप्ते रुद्दं प्रभुरथास्जत् ।

यहाँपर भी ब्रह्मा, विष्णु तया संहारकर्ता रुद्र आबिकी सृष्टि करनेत्राले शित्रजी सर्वादि, सर्वप्रधान, सन्न तत्त्वोंको ब्राननेत्राले हैं—ऐसा स्पष्टतया उल्लेख है।

महाभारतमें शिवजी सर्वप्रधान, देवाधिदेव, परिपूर्ण-तम, परात्पर एवं क्या ज्ञानमें, क्या दानमें, क्या सम्मानमें सबसे अधिक हैं—इस बातकी द्योतक अनेकानेक आख्यायिकाएँ हैं।

जाम्बवतीके अत्यन्त अनुनय-विनय करनेपर भगवान् श्रीकृष्ण उसकी पुत्र-प्राप्तिके लिये शिवजीकी आराधना करने-को कैलासपर गये। ऋषिप्रवर उपमन्युके मुखारविन्द से उनकी अतुल महिमाको सुनकर अति मुग्य हुए और ऋषिके उपदेशसे विधियूर्वक भगवान् शिवजीकी आराधनामें संलग्न हुए। एक मासतक फल खाकर, दूसरे मासमें पानी पीकर और तीन मास केवल वायुका भक्षण करके, ऊपरको हाथ उठाये, एकं पैरसे खड़े रहे। उनकी इस उम्र तपस्यासे भगवान् प्रसन्न हुए। शिवजीने जगदम्बा पार्वतीसमेत उनको दर्शन देकर मनोवाञ्चित आठ वरदान दिये। उस समय उनके चारों और सभी देवगण वेदमन्त्रोंसे उनका जयजयकार मना रहे थे। श्रीकृष्ण भगवान्ते

त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽग्निर्मनुर्भवः। धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः॥ त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। सर्वतःपाणिपादस्त्वं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः। सर्वतःश्वतिमाँह्योके सर्वमावृत्य तिष्ठसि॥ (महा० अनु० ४५। ३९६-९७, ४०७)

—इत्यादि वाक्योंसे उनकी स्तृति की और उनके साक्षात्कारसे अपनेको कृतकृत्य माना। द्रोणपर्वमें अभिमन्युके शोकसे कातर अर्जुनकी प्रतिज्ञाको पूर्ण कराने तथा पाशुपतास्त्रकी प्रातिके छिये अर्जुनको लेकर भगवान् श्रीकृष्ण कैलासमें देवाधिदेव महादेवके समीप गये और—

नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः । नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुर्जमृत्यवे॥ सहस्रनेत्रपादाय नमोऽसंख्येयकर्मणे। भकानुकम्पिने नित्यंसिद्धवतां नो वरः प्रभो॥ (महा० द्रोण० ८०। ६३-६४)

—इत्यादि अनेक प्रकारकी स्तुतिसे उन्हें प्रसन कर कृतकृत्य हुए । इस प्रकारको अनेक गाथाएँ हैं । कहाँतक कहें, श्रीकृष्णभगवान्का शधान अस सुदर्शन भी शिवजीका प्रसादरूप ही है। यह गाया शिवपुराण आदिमें विस्तारसे \* कही गयी है। किसी समय दैत्य बड़े बळवान् हो गये थे। उन्होंने देवताओंको बड़ा कष्ट दिया। देवताओंने विष्णुभगवान्की शरग छी। विष्युभगवान्ने उन्हें आश्वासन देकर देवदेव शिवजीकी वड़ी आराधना को । अन्तमें नियम किया कि भगवान् शिवजीके सहस्रनामका पाठ किया जाय और प्रत्येक नामपर भगवान्को मानसरोवरमें पैदा हुए सुन्दर कमल चढ़ाये जायँ। इस प्रकार स्तुति करनेसे भगवान् शिव अवस्य प्रसन्त, होंगे । विष्णुकी दृढ्मिक्को जाननेके छिपे शिवजीने एक दिन चढ़ानेके लिये प्रस्तुत हजार कमलोंमेंसे एक कमल उठा लिया। जब विष्णुको ज्ञात हुआ कि एक कमल का है, तो उन्होंने सारी पृथित्री खोज डाळी, किंतु उन्हें कमल नहीं मिला। तत्र अन्तमें उन्होंने अपनी आँख कमलके बदलेमें चढ़ा दी । भगवान् शिव दृढ़भक्त जानकर विष्णुपर रीझ गये और साक्षात् दर्शन देकर बोले-- 'हे हरे ! मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मेरे दढ़भक्त हो; जो इच्छा हो, माँगो । तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है ।

प्रसन्नदन विण्युने हाथ जोड़कर कहा—'आप अन्तर्यामी हैं, सबके अभिक्रायको जानते हैं। यद्यपि आपसे कुछ छिपा नहीं है, तथापि आपके आज्ञानुसार कहता हूँ—हे देवदेव ! दैत्योंने सारे संसारको पीड़ित कर रक्खा है। उनका संहार करनेमें मेरे अख-राख्न समर्थ नहीं हैं। मैं क्या कहाँ ! आपको छोड़ मेरा कोई दूसरा आसरा नहीं है।' यह सुनकर भगवान् देवाधिदेव शिवने तेज: पुद्राख्य अपना सुदर्शनंचक विष्णुके अर्पण कर दिया। उसे पाकर उन्होंने अनायास दैत्योंको मार डाला और देवोंकी रक्षा की, इत्यादि।

हरिवंशमें शिवजीकी स्तृति करते हुए श्रीकृष्ण
भगवान्ने कहा है—

अहं ब्रह्मा कपिलोऽथाप्यनन्तः

पुत्राः सर्वे ब्रह्मणश्चातिवीराः।

त्वतः सर्वे देवदेव प्रसृता

एवं सर्वेश कारणाल्या त्वसीङ्गः।

इस वचनसे भी भगवान् शिवकी सूर्वदेवमस्तान् सबका आविपत्य, देवाधिदेवता, सर्वकारणता और परा-त्परता स्पष्ट झळकती है।

वायुसंहितामें शिवजीका उपक्रम करके कहा है— सोमं ससर्ज यहार्थ सोमाद् द्योः समवर्तत । घरा विह्य सूर्यश्च वज्रपाणिः शत्रीपितिः॥ विज्युर्नारायणः श्रीमान् सर्वे सोममयं जगत्।

इससे भी स्पष्टतया प्रतीत होता है कि पुरुषस्कर्में उक्त महाविराट् पुराणपुरुष शिवजी ही हैं। वही जगत्के मूळ हैं। उन्होंसे चराचर जगत्की सृष्टि हुई है।

पराशरपुराणके निम्निलियित वचनोंसे मलीमाँति विदित होता है कि श्रुतियों, स्मृतियों एवं पुराणोंमें जहाँ कहीं अन्यान्य देवताओंको जगत्का कारण बतलाया गया है—
उसका पर्यवसान शंकर नीमें ही है। उसमें स्पष्ट कहा गया है—साम्बरित्र ही सबके कारण हैं। सत्य, ज्ञान, अनन्त वही हैं। ब्रह्मा, विण्यु, इद आदि उनके अधीन हैं, उनकी आज्ञा तथा कृपा विना कुछ नहीं कर सकते।

सर्वकारणमीशानः साम्यः सत्यादिस्मणः।
न विष्णुर्न विरश्चिश्च न रुद्रो नापरः पुमान्॥
श्वतयश्च पुराणानि भारतादीनि सत्तम।
शिवमेव सदा साम्यं हृदि कृत्वा युवन्ति हि॥
इत्यादि।

परमेश्वर सबसे परे हैं, यह बात स्मृतिमें भी डिण्डिम-घोषसे स्पष्ट कही गयी है—

सर्वेन्द्रियेभ्यः परमं मन आहुर्मनीविणः।
मनसश्चाप्यहंकारः अहंकारान्महान् परः॥
महतः परमञ्यकमञ्यकात् पुरुषः परः।
पुरुषाद् भगवान् प्राणस्तस्य सर्वमिदं जगत्॥
प्राणात् परतरं व्योम व्योमातीतोऽग्निरीश्वरः।
ईश्वरान्न परं किञ्चित्

विद्वान् लोग कहते हैं कि सारी इन्द्रियोंसे मन पर .है, मनसे अबुकार पर है, अहंकारसे महरात्व पर है, अविमात्रका कथन है। उसका कारण भी भगवान प्रात्पर महत्तंत्वसे प्रकृति पर है, प्रकृतिसे पुरुष पर है, पुरुषसे शिवका वरदान ही है। जैसे कूर्मपुराणमें उन्होंने कहा है— भगवान प्राण श्रेष्ठ है, प्राणका ही यह सारा चगत् है। ग्राणसे ब्योम प्रतर है, ज्योति:खरूप ईश्वर ( शिव ) व्योमसे भी परे हैं; ईश्वरसे कुछ भी पर बहीं है—वह परात्पर है। श्रुति भी कहती है—

युसात्परं नापरमस्ति किंचित् अर्थात् 'जिससे परे और कुछ भी नहीं है।'

पूर्व-उद्भृत श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहासके वचनोंपर प्यान देते हुए किसीको भी शिवजीके देवाधि-देव, सर्वकारण, गरात्पर, परमोपास्य, अनादि, अनन्त, परमैश्वर्यशाली, सबके शोक-संतापको हरनेवाले ज्योति-रूप होनेमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता। किंतु अनेक स्थलोंमें त्राक्ष, शूलपाणि, रुद्र, नीललोहित, महेश आदि नामोंका उल्लेख करते हुए उन्हें कहींपर विष्णु-भगवान्से उत्पन्न और कहींपर ब्रह्मासे उत्पन्न माना गया है। यहाँपर लोगोंको संदेह हो जाता है कि बात क्या है, कहींपर उसी नामवाले व्यक्तिकी ऐसी महिमा गायी गयी है और कहींपर उन्हें जन्म तथा संहारका कर्तामात्र माना गया है ? जैसे-

तस्य लेलाटात् ज्यक्षः शूलपाणिः पुरुषोऽजायत । अर्थात् 'विष्णुके ठठाटसे शूलको हाथमें लिये हुए

एक त्रिनेत्र पुरुष पैदा हुए।' एतौ ह्रौ पुरुषश्चेष्ठी प्रसादकोधजौ मम। अर्थात् 'ये दो पुरुवश्रेष्ठ (ब्रह्मा और रुद्र ) मेरे ( विष्युके ) प्रसाद और काँधसे पैदा हुए हैं। प्रादुरासीत्प्रधोरङ्के 'कुमारो नीळळोहितः। अर्थात् 'ब्रह्माकी गोदमें कुमार नीळलोहित ( शिव् )

पंदा हुए ।

इत्यादि श्रुति और स्मृतिमें नारायण ( विष्णु ) तथा ब्रह्मासे जो उनकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है, वह

अन्यान्य कल्पोंमें संहार-रुद्धरूपसे नारायणसे उनके आवि-अहं च भवतो वक्त्रात् कल्पान्ते घोरकप्रधुक्। शूलपाणिर्भविष्यामि कोधजस्तव इस्यादि ।

ब्रह्मासे आविर्भूत .होनेमें श्री कारण भगवान्का अनुप्रह ही है। वायुपुराणमें कहा है-निर्दिष्टः परमेशेन महेशो नीळलोहितः। पुत्रो भूत्वानुगृङ्गति ब्रह्माणं. ब्रह्मणोऽनुजः॥ इत्यादि ।

महाभारतमें भी कहा-है-अनादिनिधनो देवस्वैतम्यादिसमिन्वतः। ज्ञानानि च वदो यस्य तारकादीन्यदोषतः॥ अणिमादिगुणोपेतमैश्वर्य त च क्रिनम्म । सृष्टवर्थं ब्रह्मणः पुत्रो ललाटादुत्थितः प्रसुः॥

अर्थात् 'अनादि, अनन्त एवं चैतन्य आदिसे युक्त देव ( परमशिव ), जिनके वशमें तारक आदि समस्त ज्ञान हैं और जिनका अणिमा आदिसे युक्त ऐस्वर्य कुन्निम नहीं है, वे प्रभु (प्रमिश्व) सृष्टिके लिये ब्रह्माके ल्लाटके पुत्ररूपसे उदित हुए ।' ऐसा ही वर्णन शिवपुराणमें है ।

भगवान् परात्पर शिव कितने दयाञ्च हैं कि एरम उत्कृष्ट होते हुए भी अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये स्वेच्छा हो उनके नियम्य बन जाते हैं । महान् छोगोंका यह समाव ही है, अपनी मान-मर्यादाको कम करके भी अपने आश्रित-की मान-मर्यादाको बढ़ाना ।

परम पुरुषार्थकी इच्छा करनेवाले जनोंको परमञ्जवकी उपासना अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि उनके समान दूसरा कोई नहीं है-

नास्ति दार्वसमो देवो नास्ति दार्वसमा गतिः। नास्ति रार्वसमो दाने नास्ति रार्वसमो रणे ॥ ( महा० अनु० ४६ १ १६ )

## श्रीशिवाष्ट्रक

अखेद सुबेदं, बतावें आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अगोचर रूप महेस को जोगि जती-मुनि ध्यान न पर्वे ॥ थागम-निगम-पुरान सबै इतिहास सदा जिनके बङ्भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव की नित ध्यावें ॥ १ स्जन-सुपालन-लय-लीला हित जो विधि-हरि-हर रूप बर्नातें। प्कहि आप विचित्र अनेक सुवेष बनाइके छीछा रचार्चे ॥ , सुंदर सृष्टि सुपालन करि जग पुनि वन काल जु खाय पदावें। बङ्भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव कों नित ध्यार्वे ॥ २ ॥ द्रगुन अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धरावें। एरम सुरम्य बसन-आभूषन सजि मुनि-मोहन रूप करावें॥ छछित छछाट बाल विधु विलसे रतन-हार उर पै लहरावें। नरनारि सोई जो सांव-सदासिव कों नित ध्यावें ॥ ३ ॥ अंग विभृति रमाय मसानकी विषमय भुजगिन की लपटावें। बर-कपाल कर, मुंडमाल गल, भालु-चरम सब अंग उढ़ावें ॥ बोर दिगंबर, होचन तीन भयानक देखि के सब थर्गावै । बङ्भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव को नित ध्यावें ॥ ४ ॥ सुनतिह दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उबारन धार्वे। पहुँच तहाँ अविलंब सुदारुन मृत्युको मर्म बिदारि भगावें॥ सुनि मृकंडु-सुत की गाथा सुचि अजहुँ विश्वजन गाइ सुनावें। बहुभागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव को नित ध्यावें॥ ५॥ बाडर चारि जो फूल धतूरके, वेल के पात औ पानि चढ़ावैं। बाल बजाय के बोल जो 'हरहर महादेव' धुनि जोर लगांवें ॥ तिनहिं महाफल देयँ सदासिव सहजहि भुक्ति-मुक्ति सो पार्वे। बङ्गागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव कों नित ध्यावें ॥ ६ ॥ बिनसि दोष दुख दुरित दैन्य दारिद्र च नित्य सुख-सांति मिलार्वे । आसतोष हर पाप-ताप सव निरमल बुद्धि-चित्त बकसावें॥ असरन-सरन काटि भववंधन भव निज भवन भव्य बुलवावें। बद्भागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव कौं नित ध्यावें ॥ ७ ॥ औदरदानि, उदार अपार जु नैकु-सी सेवा तें दुरि जावें। इसन असांति, समन सब संकट, विरद बिचार जनहिं अपनावें ॥ बेसे इपालु इपामय देव के क्यों न सरन अवहीं चिल जावें। बहुभागी नरनारि सोई जो सांव-सदासिव कौ नित ध्यावें ॥ ८॥



## श्रीशिव-तत्त्व

( लेखक—स्व॰ पण्डितवर श्रीपञ्चाननजी तर्करत )

'कल्यापा' सम्पादकने मुझे कुछ 'लिख देनेका अनुत्रोध किया। मुझे 'शिवतत्त्व' अत्यन्त प्रिय है। अतः मैं लोम संवरण न क्षर सका। इस प्रकारके अमृतमय तत्त्वके आस्प्रदन्त्री स्पृहाका प्रिहार न कर सका। मैं समझता हूँ कि यह स्पृहा, यह लोम पङ्गुके गिरिलङ्गनकी कामनासे भी अधिक असम्भव है।

### यं चिकतमभिधत्ते श्रुतिरिप।

वेद भी जिसके तत्त्रका निरूपण करनेमें चिकत है, मैं विषयासक्त मूढ़ मनुष्य उसीके तत्त्रके निरूपण करनेके लिये लेखनी हाथमें लेता हूँ । यह सत्य ही मेरी घृष्टता है, जानता हूँ यह अमार्जनीय (अक्षन्तन्य) अपराध हैं। लेखनी आगे चलती नहीं है, हृदय थर-थर काँप रहा है। भय और उद्देगसे, नहीं-नहीं उल्लास और आनन्दसे भी।

हे देवाधिदेव करुणानिधान ! तुम अपने इस दीन , दासके ऊपर एक बार प्रसन्न हो जाओ ।

भवदुपगमशृन्ये मन्मनोदुर्गमध्ये

 निवसति भयहीनः कामवैरिन् रिपुस्ते ।
स यदि तव विजेयस्तूर्णमागच्छ शम्भो
नृपतिरिधमृगव्यं किं न कान्तारमेति ॥

शक्कर आमार मनो दुर्गमाँझे तोमार प्रवेश नाई। तव रिपु काम हये निर्भय एखाने रयेछे ताई॥ • ताहाके जिनिते यदि शाके साध एस हेथा शीव्रगति। श्वापदसंकुल वने जाय नाकि मृगयाय नरपति॥

'हे शंकर ! मेरे मनके किलेमें तुम्हारा प्रवेश, नहीं है, इसीसे तुम्हारा शत्रु काम निर्भय होकर वहाँ बस रहा है। शम्मो ! यदि उसे जीतनेकी इच्छा हो तो यहाँ तुरंत चले आओ । क्या शिकारके लिये राजा पशुओंसे भरे जंगलमें नहीं जाता ?

हे शिव ! तुम्हारे प्रसादरूप पवित्र स्पर्शमणिकी प्रभासं मेरी हृदय-गुहा आलोकित हो, जिससे मैं उस आलोकिमें तुम्हारे दुर्शेय तत्त्वको क्षणमात्रके लिये भी अणुमात्र अवलोकनकर कृतार्थ हो जाऊँ । हे महेरवर ! 'महाकवि कहते हैं — 'महेरवरस्त्रचम्बक 'एव नापरः' । महान् ईश्वर परमेश्वर तुम्हीं हो । परमेश्वरका तत्त्व ही तुम्हारा तत्त्व है ।'

इतने बड़े विशाल भूमण्डलका मानचित्र कितना छोटा होता है। घूर-घरमें भूमण्डलके करोड़वें भागके एक-एक अंशमें वही मानचित्र, लाखोंकी संख्यामें रहते हैं। एक-एक क्षुद्र मानचित्रमें समस्त भूमण्डल होता है। तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी साकार छीछा भी तुम्हारे ही सुगम्भीर असीक परमतत्त्वका मानचित्र है। लाखों भक्तोंके हृदयमें वही मानचित्र अवस्थित रहता है । तुम्हारी स्वच्छ शुभ्र कान्ति निर्गुण परमेश्वरके स्वाभाविक निर्मळत्वकी प्रतिच्छाया है । निराकार परमेश्वर-स्वरूपमें बुम्हीं निरावरण हो, इसीसे साकार-छीछामें तुम दिगम्बर हो । परमेश्वर-रूपमें तुम्हीं पञ्च-ब्रह्मके प्रवर्तक हो, इसीसे साकार-छीलामें तुम पञ्चानन हो । परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, इसीसे साकार-छीलामें तुम त्रिनयन हो । परमेश्वर-रूपमें बुम भय और अभय दोनोंके हेतु हो, इसीसे साकारलीलामें विषयर और सुयाकर तुम्हारे भूषण हैं। परमेश्वर-रूपमें सर्वातिशायिनी शक्ति तुमसे अलंग नहीं रहती, इसीसे साकार-छीलामें सर्वातिशायिनी भवानी तुम्हारी अद्भीिनी है। जो 'शान्तं शिवमद्वैतम्' दुरवगाह तत्त्व है, उसीको अपने लीलाविप्रहमें चित्रित करके तुम जगत्का कल्याण करते हो । इस विषयके प्रमाण हैं-

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, युत्प्रयन्त्यंभिसंविशन्ति । (तैत्ति व००३) सर्वव्यापी स भगवान् शिवः।( क्वेता०) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मं । आनन्दं ब्रह्म । (तैतिः ) ईशावास्यमिद्श्सर्थम् । (ईशः ) यतो वास्रो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । शान्तं शिवमद्रैतम् । (तैतिः )

—इत्यादि श्रुतियाँ न्त्या इनके व्याख्यास्वरूप पुराण-वचन नोचे उद्भृत किये जाते हैं—

यतः सर्वे समुत्पन्नं येनैव पाल्यते हि तत्।
यरिमश्च लीयते सर्वे येन 'सर्वमिदं ततम्॥
तदेव शिवरूपं हि प्रोच्यते हि मुनीश्वराः॥
सत्यं ज्ञानमनन्तं च चिदानन्दः उदाहृतः।
निर्गुणो निरुपाधिश्च निरञ्जनोऽव्ययस्तथा॥
न रक्तो न च पीतश्च न रवेतो नील एव च।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
तदेव प्रथमं प्रोक्तं ब्रह्मैव शिवसंज्ञितम्॥
(शिवप्राण)

अर्थात् जिनसे इस विश्वकी उत्पक्ति, पालन और संहार होता है, जो इस समस्त विश्वरूपमें व्याप्त हैं, हे मुनिवर ! वे (वेदमें ) शिवस्वरूपसे कथित हुए हैं । वहीं सत्य हैं, ज्ञानस्वरूप हैं; वहीं अनन्त हैं, असीम चिद्रानन्द हैं । वे निर्गुण, निरुपाधि, निरञ्जन और अव्यय हैं । वे रक्त, पीत, नील, स्वेतवर्ण नहीं हैं । वे तो मन और वाणीकी पहुँचके परे हैं । वहीं ब्रह्म पहले शिव नामसे कहें गये हैं ।

उभयोर्वादनाशार्थे यदूपं द्शितं पुरा।
महादेविति विख्यातं शिवाच निर्गुणादिह ॥
तेन चोकं हाहं रुद्रो भविष्यामि कपोलतः।
रुद्रो नाम स विख्यातो लोकानुग्रहकारकः॥
ध्यानार्थे चैव सर्वेषामरूपो रूपवानमृत्।
स पव च शिवः साक्षाद् भक्तवान्सल्यकारकः॥

( शिवपुराण )
निर्मुण निराकार शिवसे एक अद्भुत रूप उत्पन्न
होता है । ब्रह्मा और विण्युके विवादकों नष्ट करनेके
छिपे ही उस रूपका प्रदर्शन होता है । वह महादेव नामसे
विख्यात है । उनकी स्वसुख-विनिः सृत वाणी है—भैं स्ट

हूँगा। संसारके प्रति अनुप्रह्शील शिवने रूपहीन होते हुए भी सबके ध्येय होनेके लिये रूप धारण किया। मक्तवसल वे रूपधारी रुद्ध भी साक्षात् शिव हैं। उन रूपहीन और रूपवान्में कोई भेद नहीं है ी यजिवेंदें माध्यन्दिनीय शाखाके सोलहवें अध्यायमें सर्वस्वरूप हुंकों जगरपति रुद्धका तत्त्व उपदिष्ट हुआं है। उसका लग्नम प्रथम मन्त्रमें रुद्ध हितीय और तृतीय यन्त्रमें मिरिशन्त, गिरित्र; चालीसवें मन्त्रमें पशुपति, उप्र, भीभी; ४१वें मन्त्रमें शंकर, शिव; ४०वें मन्त्रमें नील, लोहित; ४८वें मन्त्रमें कपदी; ४९वें मन्त्रमें मृड वर्णित हुआ है। ये सब नाम पुराण-तन्त्रादिमें भी प्रसिद्ध हैं। ५१वें मन्त्रमें यह प्रार्थना है—

कृति वसानः पिनाकं विश्वदा गहि। अर्थात् व्याघ्रचर्म पहनकर और पिनाक धारण करके आओ।

इन एक साकार शिवकी ही जगत्की नाना वस्तुओं, प्राणियों तथा जातियोंके रूपमें वन्दना की गयी है। ये ही जगत्पतिके नामसे पुकारे जाते हैं। निराकार शिव तथा साकार शिव एक ही हैं, यह बात इस अध्यायमें विशद-रूपसे वर्णित है।

ऋग्वेदके ७वें मण्डलके ५१वें सूक्तमें दनका 'त्र्यम्बक' नाम आया है। विदित होता है कि शृत्युके मोचनार्थ तथा अमृतमें स्थितिके लिये इनका यजन ऋषियों-ने किया है।

यह ऋग्वेदका सुप्रसिद्ध मन्त्र है— इयम्बकं यजामहे सुगिन्ध पुष्टिवर्द्धनम् । उर्वारकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ रद्र-रिवत बहुतेरे मन्त्र ऋग्वेदादि संहिताओंमें

रद-रचित बहुतेरे मन्त्र ऋग्वेदादि संहिताओं में भरे पड़े हैं। इवेतास्वतर-उपनिषद्के तृतीय अध्यायमें इसी एक शिवतत्त्वका उपदेश किया गया है—

पको हि रुद्दो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमाँ छोकानी वात इंबानीभिः। .पुनश्च---

यो देवानां प्रभवश्चोज्ञवश्च विश्वाधियो रही महर्षिः । हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्वम् ।

सर्वानन्द्रिरोत्रीवः सर्वभूतगुहारायः। • सर्वव्यापी स्थानवांस्तस्मात्सर्वगतः शिवः॥

प्क अद्वितीय रूद अपने शक्तिसमृहके द्वारा सब लोकोंके इंश्वर हैं। सर्वज्ञ रुद देवताओंके स्नष्टा और पालक हैं। उन्होंने पहले ब्रह्माकी सृष्टि की थी। उनके मुख, मस्तक और प्रीवा असंख्य हैं। वे सब प्राणियोंकी इदयगुहामें अवस्थित हैं। वे ही सर्वव्यापी भगवान शिव हैं। इसी प्रसङ्गमें उपनिषद्ने कहा है—

. अपाणिपादो जननो ग्रहोता परयत्यचक्षुः स श्रणोत्यकर्णः।

---इत्यादि ।

. उनके हाथ नहीं, परंतु वे ग्रहण करनेमें समर्थ हैं। चरण नहीं हैं, किंतु दुतगामी हैं; चक्षु नहीं, परंतु सर्वद्रष्टा हैं। कर्ण नहीं हैं तथापि वह श्रवगशक्तियुक्त हैं। इन समस्त श्रुतिवाक्योंमें शिवके निर्गुग, सगुग एवं विश्वरूप-के भाव प्रदर्शित हुए हैं। छीछाविग्रहके अप्राकृत कर, चरण, नयन, कर्णादिकों भी भक्तगग देखते हैं। क्रैवल्योपनिषद्में छिखा है—

तमादिमध्यान्तिवहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्। उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं • त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्॥

बे आदि, मध्यं और अन्तर्शन हैं, वे रूपहीन हैं, चे एक हैं —अद्वितीय देंं, चिदानन्द हैं, वे अद्भुत हैं, चेदेवरा हैं, वे ही उमासहचर त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रमेरवर हैं —अर्भात् जो निराकार हैं, वही साकार हैं । वे साकार रूपवान् होकर भुवनमोहन हैं, इसी कारण वे अद्भुत हैं । इसी भुवनमोहन रूपकी कथा शिवपुराणके अनेकों असकों वर्णित हुई है । वही एक अद्वितीय शिव

विभूतिरूपमें असंख्य हैं । गुक्र यजुर्वेद-संहिताके सोलहवें अध्यायमें इसका प्रमाण है—

• असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् । (मन्त्र ५४) नीलप्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्चिताः॥ १ (मन्त्र ५५)

रार्वाः—(मन्त्र ५७)
ये भूतानामधिपतयः "ंकपर्दिनः'—(मन्त्र ५९)
स्द्रोंकी गिनती नहीं की जा सकती । ये सभी
नीटकण्ठ, भूतोंके अधिपति, क्रपर्दी, संहार-शक्तिमान्,
शर्व, भूतल, आकांश सर्भत्र ही रहते हैं । एकादश स्द्रकी कथा बृहदारण्यक, महाभारत तथा पुराणादिमें वर्णित
है । स्द्रगणोंका उल्लेख ऋग्वेदादिमें भी है ।

संख्यामेदसे जो विरोध या असामञ्जस्य जान पड़ता है, इसकी मीमांसा बृहदारण्यक उपनिषद्में देवता-संख्या-विचारके प्रसङ्गें हुई है । जनककी सभामें शाकल्य और याज्ञवल्क्यके प्रश्न और उत्तरमें निश्चित हुआ है कि देवता श्र्याखंशात् सहस्र त्रयाखंशात् शंत (३३३३००) हैं, तत्पश्चात् पुनः प्रश्नोत्तरमें कहा गया है कि देवताओं-की संख्या तैंतीस ही है । इस संख्याविरोधका परिहार इस प्रकार हुआ है—'महिमानमेत्रैपामेते त्रयाखंश्वात्वेच देवाः' अर्थात् प्रथमोक्त ३३३३०० देवता इन्हीं ३३ देवताओंकी विभूतिमात्र हैं, म्ल्याः ३३ ही देवता हैं । इन्हींमें ११ सद हैं । इन एकादश स्त्रोंकी विभूति १११०० देवताओंमें है । सबके अन्तमें यह ३३ देवता एक ही प्राणदेवताकी विभूति हैं । वे एक प्राण-देवता ही ब्रह्म हैं । श्वेताश्वतर प्रभृति उपनिषदोंमें वही शिव आदि नामोंसे कहे गये हैं ।

महाभारत, रामायण, पुराण, उपपुराण सबमें भगवान् शिवका तत्त्व वर्णित है । उन सबमें उनके निराकार और साकार दोनों ही भावोंका निर्देश पाया जाता है । १ उदाहरणार्थ महाभारत और श्रीमद्भागवतसे यहाँ किञ्चित् प्रमाण उद्धृत किये जाते हैं । महाभारतके अनुशासन-पर्विक १४वें अध्यायमें युधिष्टिरके प्रश्नका उत्तर देते हुए भीष्मिपतामह कहते हैं—

अशकोऽहं गुणान् वकुं महादेवस्य धीमतः।
यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दृद्यते॥
व्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च।
व्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते॥
प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः।
चिन्त्यते योयोगविद्धिः प्रृषिभिस्तत्वदर्शिभिः॥
अक्षरं ब्रह्म परमं असच सद्सच यः।
को हि शको भवं इत्तुं मिह्यः परमेश्वरम्॥
प्रहृते नारायणात्पुत्र शङ्कचक्रगदाधरात्।
रहमक्त्यातु कृष्णेन जगद्व्यानं महात्मना॥
तं प्रसाद्य महादेवं चद्यां किल भारत।
आपत् प्रियतरत्वं च सुवर्णाक्षान्महेश्वरात्॥
पूर्णे वर्षसहस्रं तु तत्तवानेष माधवः।
प्रसाद्य वरदं देवं चराचरगुरुं शिवम्॥
युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो वै महेश्वरः।

'उन सर्वबुद्धिके अविपति श्रीमहादेवजीके गुण-वर्णनमें मैं असमर्थ हूं । वे सर्वन्यापी होते हुए भी सर्वन्न अदृह्य हैं-वे ही ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि देवताओंके म्नष्टा और प्रमु हैं । ब्रह्मादि देवोंसे पिशाचपर्यन्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं; प्रकृति और पुरुषके अतीतरूप योगमें स्थित योग-तत्त्वदर्शी ऋषिगग जिनका ध्यान करते हैं, जो अक्षर परब्रह्म हैं, जो असत् और सदसत् हैं, उन परमेश्वर भवको मेरे समान मनुष्य क्या जान सकता है ? क्रेवल एक शङ्ख-चक्र-गदाके धारण करनेवाले नारायण श्रीकृष्ण उनको जानते हैं, भगवान् श्रीकृष्ण इद्रभक्तिके प्रभावसे ही जगत्-व्यापक हो रहे हैं। उन्होंने बदरिकाश्रममें महादेवको प्रसन्नकर उनसे प्रियवरत्व-रूप बर प्राप्त किया है। पूर्ग सहस्र वर्ष अर्थात् सहस्र दिन उन्होंने तपस्था की थी । उद्देश्य केन्नल चराचर-गुरु शिवकी प्रसन्तताकी प्राप्ति थी । श्रीकृष्णने नाना अवतारों-में युग-युगमें महेश्वरको तपस्याद्वारा तुष्ट किया है।

इसके पश्चाद् भीष्मकी प्रार्थनासे श्रीकृष्ण महेक्वरके गुण-कीर्तवमें सम्मंत हो पहले ही कहते हैं— ! न गतिः कर्मणां शक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः । हिरण्यगर्भप्रमुखा देवाः सेन्द्राः महर्षयः ॥ न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सुक्ष्मदिशैनः ।

इसके पश्चाद् श्रीकृष्ण भगतात् ने महादेवजीकी जो आराधना की थी उसका पूरा वर्गन किया । भगवान महादेव प्रसन्न होकर श्रीकृष्णके सम्मुख आ प्रकट हुए भीकृष्ण भगवान थे, उस अवस्थाका वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं—

ईश्चितुं च महादेवं न से शक्तिरभूत्तदा । ततो मामव्रवीदेवः पश्च कृष्ण वदस्वं च ॥ त्वया द्याराधितश्चाहं शतशोऽथ सहस्रशः। त्वत्समोनास्ति मे कश्चित्त्रिषु लोकेषु वै प्रियः॥ ततोऽहमव्रवं स्थाणुं स्तृतं व्रह्मादिभिः सुरैः। नमोऽस्तु ते शाश्चत सर्वयोने व्रह्माधिपं त्वामुषयो वदन्ति।

तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥ त्वयासृष्टमिदं कृत्स्नं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ इत्यादि ।

श्रीकृष्ण कहते हैं कि ''तेज:पुञ्जकलेवर महादेव मेरे सम्मुख प्रकट हुए। मैं उनको देखनेमें समर्थ ने हुआ, उनके तेजसे मेरी दृष्टि-शक्ति प्रतिहत हो गयी। मेरी उस अवस्थाको देखकर देवदेव श्रीमहादेव मुझसे बोले—'हे कृष्ण! मेरी ओर देखों और अपनी मन:कामना प्रकट, मरो। तुमने मेरी सैकड़ों-सहस्रों वार आराधना की है। तीनों छोकमें तुम्हारे समान प्रिय मेरा कोई नहीं है।' इसके पश्चात् ब्रह्मादि देवताओंके वन्द्य श्रीमहादेवसे मैंने कहा—'हे शाक्वत पुरुष! सर्वकारण! आपको, मेरा प्रणाम हो। ऋषिगण आपको ब्रह्माधिपति (ब्रह्माके मी प्रभु या वेदके अधिस्वामी) कहते हैं। और मी आपको तप:स्वरूप, सत्त्व, रज एवं तमोगुणस्वरूप

कहते हैं । आप ही सत्य हैं । (यहाँ सत्य शब्दका परब्रह्म भर्भ श्रुतिसम्मत है । ) आप ही इस चराचर समस्त जगत्के स्टिकर्ता हैं ।"

इस प्रवंगर महाभारतमें अनेक स्थानोंमें ज्ञिव-तत्त्वकी आर्कीचना की गन्धे है । श्रीमद्भागवतके अष्टम स्कन्धके सम्भाग अध्यायमें है—

ेत्वं ब्रह्म परमं गुद्यं सद्सद्भावभावनः। नानाशकिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः॥

इसी प्रकार इसका पूर्व श्लोक भी है-

गुणमय्या खराक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् बिभो। धत्से यथा खदग् भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्॥

'तुम निगूढ़ परब्रह्म हो, सदसत् समस्त वस्तुएँ तुम्हींसे उत्पन्न होती हैं। तुम ईश्वर हो, नाना प्रकारकी शक्तियोंके द्वारा तुम जगत्खरूपमें प्रकाशित हो रहे हो। तुम अपनी गुणमयी शक्तिकी सहायतासे ब्रह्मा, विष्णु और शिव-नाम धारणकर सृष्टि, स्थिति और संहार करते हो। तुम खप्रकाश भूमाखरूप हो।'

इस प्रकार साकार, निराकार एवं विश्वरूपकी आलोचना करनेके बाद स्तुतिकर्त्ता प्रजापतिगण कहते हैं—

यत्तिच्छवाख्यं परमात्मतत्त्वं व देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते ।

्हे देव ! शिव-नामसे अभिहित स्वयंज्योति परमात्म-तत्त्व ही तुम्हारी नैसर्गिक अवस्था है ।'

इसके पृथात् कहते हैं—

, न ते .गिरिचाखिललोकपाल-विरिञ्चवैङ्गण्टसुरेन्द्रगम्यम् । ज्योतिः परं यच रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्॥

॰ 'हे गिरिंत्र ! तुम्हारी परम इयोति ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि निखिल लोकपालोंको अप्राप्य है । उसमें रज, तम और सत्त्वगुणका सम्बन्ध नहीं है एवं वही द्वैतहीन ब्रह्म है ।' अब और अधिक अवतरण देनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं रह गयी है। सभी शास्त्रोमें शिव-तत्त्व उपिष्ट हुआ है। न्यायशास्त्रकार महर्षि गौतमने वादयुद्धमें शिवको संतुष्ट करके उनकी करुणासे सिद्धि ब्राप्त की थी। महर्षि कणाद शिवकी कृपासे ही वैशेषिक दर्शनके प्रणेता बने हैं। तण्डि, उपमन्यु, दधीचि, मार्कण्डेय, ऋमु, दुर्वासा प्रमृति ऋषिगण शिव-तत्त्व-सुधाके आनन्द-सिन्धुमें सदा निमग्न रहते थे। एक ऐसा समय था जब समस्त पृथिवी, यही क्यों समस्त जगत् (अखिल विश्व), ब्रह्मासे लेकर पिशाचपर्यन्त सभी शिवकी आराधनामें रत थे। आज जगत्में उनकी आराधना हासको प्राप्त हो रही है।

अव जगद्व्यापी शिवाराधनाके मेदोंका उल्लेख किया जाता है। शिवकी आराधना प्रधानतः दो प्रकारकी होती है—वैद्विक और अवैदिक। देवता, ऋषि तथा वर्णाश्रम-धर्मानुयायी मानवगण शिवकी वैदिक आराधना करते हैं। इस आराधनाकी तीन पद्धतियाँ हैं—कर्ममार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग। रुद्द-याग प्रसृति यज्ञ, स्मार्त, पौराणिक एवं वेदानुमत तन्त्र-सम्मत शिव-पूजा कर्ममार्गके अन्तर्गत है। श्वेताश्वतर-उपनिषद्में कथित—

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं रारीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥

—योग-साधना योग-मार्गकी है । तथा— तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।

—इत्यादि उपनिषदोंमें प्रदर्शित पद्धति ज्ञानमार्ग-की है।

पद्धति-भेदसे शिव-तत्त्वका स्मरण पहले विभिन्न हो सकता है, परंतु चरमावस्थामें सभी एक तत्त्व हैं। अवैदिक उपासनांकी दृष्टिसे भी तीन प्रकारकी पद्धति शिवाराधनांकी है, परंतु उससे वर्णाश्रम-धर्मका, सम्बन्ध

नहीं है । ब्राह्मणादि संज्ञा उस सम्प्रदायमें प्रचिति न होनेके कारण वे शैंव-नामसे ही प्रसिद्ध हैं ये शैव होग नाथ-सम्प्रदाय, जङ्गन-सम्प्रदाय प्रमृति कतिपय सम्प्रदायोंमें विभक्त हैं। वर्णोश्रम-धर्मवर्जित वैष्णव भी होते हैं। इस प्रकारके शेव और वैष्णव प्राय: परस्पर विवाद किया करते हैं। स्मृति-शास्त्र वर्णाश्रम-धर्म-हीन छोगोंका पृथक् स्थान निर्देश करते हैं । मैंने इस निवन्धमें वैदिक उपासत्तांके अनुकूछ ही शिवतत्त्वकी आलोचना की है। श्रीमद्भागवत, शिवपुराण प्रमृति कतिपय पुराणोंमें आया है कि रुद्ध-ब्रह्माके ललाटसे उत्पन्न हुए हैं। कल्पमेदसे परमेश्वरकी छीछा विविध प्रकारकी है। ब्रह्मवैवर्त्तपुराणमें श्रीकृष्णको परब्रह्म कहा गया है । उनके ही दक्षिणपार्श्वसे वैकुण्ठनाथ नारायणका तथा बामपार्श्वसे कैलासपति शिवका उद्भव होता है। दोनों मतसे परब्रह्मका संज्ञामेद होनेपर भी साकार शिव-तत्त्व मूलतः एक ही है । वैष्णवपुराणोंमें अनेक स्थानोंमें शिव विष्णुके उपासकके रूपमें कथित हुए हैं तथा शैवपुराणोंमें विण्यु शिवके उपासंकरूपमें वर्णित हुए हैं । इस प्रकारके वर्णनका मूळ हरि-हरकी मेद-ळीळा है । जान पड़ता है, ॰ यही शिव-तत्त्वका चरम सिद्धान्त है। हरिहरयोः प्रकृतिरेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदोऽयम् । एकस्यैग नटस्यानेकविधा भूमिकाभेदात्॥\*

'हरि और हरमें मूलत: मेद नहीं है। प्रत्ययमें ही मेद होता है। भाटकमें अभिनेता नाना रूष धारण करता है, परंतु वस्तुत: वह जो है सी ही रहता है।

हे जगद्गुरु महेश्वर ! एकमात्र तुम्हीं सब जीवांके जानदाता हो, मैंने उसी ज्ञानके काममाञ्चक अनुसर्ण कर इस दुरूह, दुंज्ञेंय तत्त्वकी खंटपातिखरूप आकोचना की है। इसीछिये गन्ध्वत्रराज पुष्पदन्तको पदोका अनुसर्ण करता हुआ उन्हींकी भाषामें कहता हूँ—

महिस्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसहरी।
स्तुतिर्व्रह्मादीनामपि तद्वसम्नास्त्विय गिरः।
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामाविध गृणन्
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥

तोमार महिमा सीमा ना जानिया से विषये अालोचने यदि हय दोष ।

ब्रह्मा आदि देवता ओ ताहा हते अन्याहति नाहि छमे प्रभु आञुतीप ै

तव दत्त ज्ञानमते ये याहा बलिवे ताहे यदि नाहिं हय अपराध

हड्छे ओ क्षुद्र आमि बिलते तोमार कथा

बल केन ना करिब साध ॥

तमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वर ॥

#### हर हर भज

अचल अमल अज अनघ अचर-चर अजगव-धर हर । अकल सकल खल-दमन शमन-यम-भय शशधर-धर॥ अचल अटल तन-विमल अतन गणधर अजगर-धर। भव-भय-हर अघहरण अभयकर भज भव हर-हर॥





क हि और हर दोनों ( शब्दों ) की प्रकृति (वास्तविक तत्त्व; व्हुं धातु ) एक ही है। परंतु प्रत्यय (विश्वास; व्हं एवं व्यं प्रत्यय ) के भेदसे रूपभेद हो जाता है।

## शिवलिङ्ग और काशी

( लेखक स्व॰ पण्डित श्रीभवानीशङ्करजी )

ं श्रीगणेश

पञ्च उपास्य देवोंमें एक देव श्रीआदिगणेशको महें सर ने स्टिइंक ग्रारम्भमें स्टिइंक्ट विम्न विभ्न-वाधाके प्रशाननार्थ अपने साक्षात् अंशसे प्रकट किया, इसी कारण प्रदेशक यज्ञादि श्रुभ कार्यमें प्रथम श्रीगणेशकी पूजा होती है। जब उस महेश्वर परात्पर तत्वने व्यक्त-रूपमें शिवमुर्ति धारण की तो उसी अनादि शैलीके अनुसार श्रीगणेश भी उनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए और गणोंके (देवताओंके) अधिपति अर्थात् संचालक बने। इस भगवान् शित्र-सम्बन्धी लेख लिखनेके पूर्व श्रीगणेशकी वन्दना और गुणगान करना आवश्यक है— देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः।

हरन्तु हेरस्वचरणास्वुजरेणवः॥

ये गणाधिप गणेश ज्ञानके दाता हैं, इसी कारण बुद्धिद्वारा कार्य करते हैं। इनका विशाल मस्तक इनकी महती बुद्धिका मुचक है। इसी बुद्धिके बलसे इनका क्षुद्रक अधोभाग इनके विशाल ऊर्ध्वभागको सहारा देता है और परम लघु जन्तु, मूजकसे वाहनका कार्य चलता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आभ्यन्तरिक ज्ञान और बुद्धि प्रचुर रूपमें प्राप्त हो तो उसके बलसे बहुत खल्प बाह्य सामग्रीसे कार्य उत्तमदासे चल सकता है। समाज- में कोई-कोई जो नेता होनेकी योग्यताके साथ जनम लेके हैं, वे इन्हीं श्रीगणेशके कृपापात्र होते हैं। श्रीगणेश अर्थात् बुद्धिमान् थोड़े परिश्रमसे बड़ा कार्य करते हैं।

्रक बार श्रीमहादेवको अपने एक यज्ञमें बुलानेके लिये देवताओंको निमन्त्रण मेजना था। कार्तिकेयजीसे यह कार्य अवधिके भीतर न हो सका। तत्र श्रीगणेशजीपर यह भार दिया गया, किंतु उनका वाहन क्षुद्र मूक्क था जो •बहुत मन्दगतिसे चलनेवांला था। अतः श्रीगणेशजीते बुद्धिसे कार्य किया। श्रीमहादेवजीमें सब देवताओंका बास है, ऐसा समझकर उन्हींको तीन बार परिक्रमा करके सब देवताओंको वहीं निम्नत्रण दे•िदया। परिणाम यह हुआ कि सब देवताओंको यज्ञ और निमन्त्रणकी जानकारी हो गयी और सब-के-सब यज्ञमें सम्मिलित हुए।

परात्पर शिव और आद्या शक्ति

सृष्टिमें जो परम पराँत्पंर हैं वही शिव हैं । माण्ड्क्योप-निषद्में शिवका यों वर्णन मिळता है—

नान्तःप्रज्ञं न वहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञमदृष्टमन्यवहार्यमृत्राह्यमुक्षणमचिन्त्व-मन्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः।

जिनकी प्रज्ञा बहिर्मुख नहीं है, अन्तर्मुख नहीं हैं और उमयमुख भी नहीं हैं, जो प्रज्ञानघन नहीं हैं, प्रज्ञ नहीं हैं और अप्रज्ञ भी नहीं हैं, जो वर्णनसे अतीत हैं, दर्शनसे अतीत, व्यवहारसे अतीत, प्रहणसे अतीत, छक्षणसे अतीत, चिन्तासे अतीत, निर्देशसे अतीत, आत्मप्रत्ययमात्र-सिद्ध, प्रपञ्चातीत, शान्त, शिव, अदैत और तुरीयपदस्थित हैं, वे ही निरुपाधिक जाननेयोग्य हैं। इनका ही नाम 'महेर्झर', 'स्वयम्भू' और 'ईशान' है। श्रुति भी कहती है—

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं
तं देवतानां परमं च दैवतम्।
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्॥
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्।
योऽस्मात्परसाच परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्॥
तमीश्चानं वरदं देवमीड्यं तन्वास्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥

1

वे ईश्वरोंके भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता, पितयोंके भी परम पित, परात्पर, परम पूज्य और मुवनेश हैं। जिनमें यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, जिनसे यह विश्व है, जो स्वयं यह विश्व हैं, जो इस विश्व के परसे भी परे हैं, उन खयम्भू भगवान्की मैं शरण लेता हूँ। उन्हीं ईशान और वरदाता पूज्यदेवको जाननेसे जीव आत्यन्तिकी शान्तिका अधिकारी हो जाता है।

ये सदाशिव अपनी शक्तिसे युक्त होकर सृष्टि रचते हैं। श्वेताश्वतर-उपनिषद्में लिखा है—
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तुं महेश्वरम्।
तस्यावयवभूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्॥
माया प्रकृति है और महेश्वर प्रकृति—मायाके अधिष्ठाता, मायी हैं। मायाके द्वारा उन्हींके अवयवभूत जीवोंसे समस्त संसार परिव्याप्त हो रहा है।

इस प्रकार यह अव्यय सदाशिव सृष्टिकी रचनाके निमित्त दो हो जाते हैं; क्योंकि सृष्टि बिना द्वैत (आधार-आधेय) के हो नहीं सकती। आधेय (चैतन्य पुरुप) बिना आधार (प्रकृति, उपाधि) के व्यक्त नहीं हो सकता। इसी कारण इस सृष्टिमें जितने पदार्थ हैं उनमें आभ्यन्तर-चेतन और बाह्य प्राकृतिक आधार अर्थात् उपाधि (शरीर) देखे जाते हैं। दश्यादश्य सब छोकोंमें इन दोनोंकी प्राप्ति होती है। इसी कारण इस अनादि-चैतन्य परमपुरुप परमात्माकी 'शिव'संज्ञा सृष्ट्युन्मुख होनेपर अनादि छिङ्ग है और उस परम आधेयको आधार देनेवाछी अनादि प्रकृतिका नाम योनि है; क्योंकि ये दोनों इस अखिछ चराचर विश्वके परम कारण हैं। शिव छिङ्गरूपमें पिता और प्रकृति योनिरूपमें माता हैं। गीतामें इसी भावको इस प्रकार प्रकट किया गया है—

सम योनिर्महद् ब्रह्म तिस्मन् गर्भ द्धाम्यहम् । सम्भवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत॥ (१४।३)

भहद्ब्रस ( महान् प्रकृति ) मेरी योनि है, जिसमें में

बीज देकर गर्भका संचार करता हूँ और इसीसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है।

इसी अनादि सदाशिव-लिङ्ग और अनादि प्रकृति-योनिस समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। इसमें आघेथ बीजि-प्रदाता (लिङ्ग) और आधार बीजको धारण करने के लिं (योनि) का संयोग आवश्यक है । इन दोनों के संयोग के बिना कुछ नहीं उत्पन्न हो सकता। ईसी परम गावका मनुजीन इस प्रकार वर्णन किया है—

द्विधा कृतात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् । अर्द्धेन नारी तस्यां स विराजमस्जात्प्रभुः॥

सृष्टिके समय परम पुरुष अपने ही अर्द्धाङ्गसे प्रेक्टाति-को निकालकर उसमें समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार शिवका लिङ्ग-योनिभाव और अर्द्धनारीश्वरभाव एक ही वस्तु है। सृष्टिके बीजको देनेवाले परमलिङ्गरूप श्रीशिव जब अपनी प्रकृतिरूपा नारी (योति) से आधार-आघेयकी भाँति संयुक्त होते हैं, तभी सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्रीशिव अपनी तेजोमयी प्रकृतिको धारणकर उससे आच्छादित होकर व्यक्त होते हैं, अन्यथा उनका व्यक्त होना असम्भव है। इसी कारण कहा है—

त्वया हृतं वामवपुः शरीरं त्वं शम्भोः । अर्थात् 'हे देवि ! आपने श्रीशिवके आघे शरीर वाम भागको हरण कर छिया है, अतएव आप उनके शरीर हैं।'

यह छिङ्ग-योनि जिसका व्यवहार श्रीशिव-पूजामें होता है, प्रकृति और पुरुषके संयोगसे होनेवाछी सृष्टिकी उत्पत्ति-की सूचक है। इस प्रकार यह परम परात्पर जगत्पिता और दयामयी जगन्माताके आदिसम्बन्धके भावकी द्योतक है। अतः यह परम पवित्र और मधुर भाव है। इसमें अश्लीछताका आक्षेप करना सर्वया अज्ञान है। यह अनादि प्रकृति-पुरुषका सम्बन्ध परम सृष्टि-यज्ञ है जिसका परिणाम यह सुन्दर सृष्टि है। इसीसे शुद्धमेथुन, जिसका उद्देश्य

कामोपभोग नहीं बिल्कं पिंतृत्रग्रणसे उद्घार पानेके लिये उत्पत्ति-धर्मका पालन करना है, कामाचार नहीं, परम यज्ञ है और इस प्रकार किचार करनेसे परम कर्तव्य सिद्ध होता है । इस दिस्ति प्रत्येक जन्तुका परम पवित्र कर्तव्य है कि वह इसका उत्पत्ति-धर्मके पालनके लिये ही उचित्र व्यवहार करे । और इनका यज्ञार्थ—धर्मार्थ व्यवहार न करके कामोपभोगके निमित्त व्यवहार करना दुरुपयोग है और अवश्य ही पायजनक तथा दुर्गतिकारक है!

.00

इस प्रकार शिविङ्किका अर्थ ज्ञापक अर्थात् प्रकट करनेवालाः है. क्योंकि इसीके व्यक्त होनेसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई हैं। दूसरा अर्थ आल्य है अर्थात् यह प्राणियोंका परम् कारण और निवास-स्थान है। तीसरा अर्थ है 'लीयते यस्मिनिति लिक्कम्', अर्थात् सब दृश्य जिसमें, लय् हो जायँ वह परम कारण लिक्क है। लिखा भी है—

#### लीयमानिमदं सर्वे ब्रह्मण्येव हि लीयते।

लिङ्ग परमानन्दका कारण है जिससे क्रमशः ज्योति और प्रणवकी उत्पत्ति हुई है। लिङ्गपुराण तथा शिवपुराणमें कहा है कि सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मा और विष्णुके बीच यह विवाद चूळ रहा था कि दीनोंमें कौन श्रेष्ठ है। इतनेमें उन्हें एक ब्रह्त ज्योतिर्लिङ्ग दिखलायी दिया। उसके मूल और परिमाणका पता लगानेके लिये ब्रह्मा ऊपर गये और विष्णु नीचे, परंतु दोनोंमेंसे किसीको उसका पता न चला। विष्णु के स्मरण करनेपर वेद-नामके ऋषि वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि प्रणवमें 'अ'कार ब्रह्मा हैं, 'उ'कार विष्णु हैं और 'म'कार श्रीशव हैं।

'म'कार ही बीज है और वही बीज लिङ्गरूपसे सबका परम कारण है । ऊपरकी कथामें विष्णुसे ब्रह्माण्डके विष्णुसे तात्पर्य है न कि महाविष्णुसे, जो अनेक ब्रह्माण्डों-के नायक हैं तथा जिनमें और सदाशिवमें कोई भी भेद नहीं है ।

#### शिव और मन्त्र

परमपुरुष शिव और उनकी शक्तिके सम्मेळनसे जो स्पर्न्दन उत्पन्न हुआ, वहीं सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण बना। इसीको शिवका ताण्डय-चृत्य कहते हैं। रसायन-विज्ञानका सिद्धान्त है कि इलेंक्ट्रोन (Electrons) जो पुरुषके समान आचेय (Position) हैं उनका प्रोटोन (Protons) जो प्रकृतिके समान आचेय (Negation) हैं, के साथ संघर्ष होनेसे जो स्पन्दन (Encircling motion) उत्पन्न होता है, उत्तीके द्वारा अणुओंकी उत्पत्ति होती है और उन अणुओंसे आकार बनते हैं।

जब सदाशिव आनन्दोन्मत्त होकर अर्थात् माँ आनन्द-मयीसे युक्त होकर कृत्य करते हैं, तब उस महाकृत्यके परिणामसे इस सृष्टिके पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार यह विश्व सहाशिवके नृत्य और नादका परिणाम है. क्योंकि नृत्यमें वह डमरू वजाते हैं । जहाँ स्पन्दन ( Motion ) होता है वहाँ शब्द भी होता है । इस प्रकार श्रीशिवके डमरूके शब्दसे ( जो प्रकृति और पुरुषके सम्मेलनके द्वारा नादरूपमें प्रकट होता है ) व्याकरणके मुख्य शब्द-सूत्रकी उत्पत्ति हुई । यह शब्द चार प्रकारके शब्दोंमें अन्तिम 'वैखरी' वाक्का व्यक्त रूप है । अतएव वर्णमालाके प्रत्येक अक्षरमें शक्ति संनिहित है । इस शक्तिके कारण आभ्यन्तरिक षट्चक्रोंमें इन अक्षरोंका निवासस्थान है। इस शिवशक्तिके नादका स्थान खर्गके ऊपरी भागमें है जिसकी 'परा' संज्ञा है। उस पराको खर्गछोकमें ऋषिगण मन्त्ररूपमें देखते हैं, इसीसे उसे 'प्रयन्ती' . कहते हैं । परंतु ये मन्त्र उस 'परा के आध्यात्मिक रूप हैं, जो खर्गमें देखे और धुने जाते हैं। पश्चात् वे मन्त्रमें 'वैखरी' रूपसे प्रकट होते हैं; क्योंकि श्रीशिव उस परावाकके कारण हैं जिसके द्वारा मन्त्र आदि समस्त वाक्योंकी उत्पत्ति हुई है। अतएक श्रीशिव मन्त्रशासको प्रवर्तक कहे जाते हैं। शिवपूजाके

য়িত তুত ভাত এছ-

अन्तमें जो 'बम्, बम्' शब्दका उद्यारण किया जाता है वह प्रणवका ही सुलभ रूप है जो अत्यन्त प्रभावशाली है। तीन अवस्थाओं की घोतका हैं, जैसे ऊपर सदाशिवका वर्णन हुआ । परंतु सनका व्यक्तभाव श्रीमहादेव मनुष्य ह्रप पिण्डाण्डका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तात्पर्य यह कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवनमें ऊँची-से-ऊँची जितनी उत्तित कर सकता है, श्रीमहादेव उसके आदर्शखरूप हैं । उन्हींको लक्ष्यमें रखकर साधकको उन्नतिके पथमें अप्रसर होना चाहिये। इसी कारण श्रीशिव जगद्गुरु हैं। तात्पर्य यह कि उनमें यज्ञ, तपस्या, योग, भक्ति, ज्ञान आदिकी पराकाष्टा पायी जाती है। वे इनके आदर्श और उपदेश हैं। शिवका तीसरा नेत्र दिव्य ज्ञानचक्षु है जो प्रत्येक मनुष्यके भीतर है, परंतु यह बिना श्रीजगद्गुरु शिवकी सहायता-के खुल नहीं सकता । गायत्रीशक्ति शिवके इसी आदर्श-को लेती है और अपने सृष्टि-कार्यमें इसको लक्ष्य बना-कर उसी ओर साधकोंको प्रवृत्त करती है।

. आध्यात्मिक काशी

जब साधककी चित्तवृत्ति शुद्ध, शान्त और नि:स्वार्थ होकर अपने अभ्यन्तरके आध्यात्मिक हृंदयमें वहाँ स्थित होती है जहाँ प्रज्ञाका बीज होता है तो उसी अवस्थाको 'काशीरगप्ति' कहते हैं । यह अवस्था परम सुषुप्तिके समान है। इसमें आनन्दका अनुभव होता है, इसी कारण काशीको आनन्द-त्रन कहते हैं । इस काशीमें महास्मशान-की स्थिति ( जहाँ शिवका वास होता है ) का कारण यह है कि यहाँ शिवके तेजसे विकारोंके दग्ध होनेपर अनात्मरूप उपाधियोंसे छुटकारा मिलता है और अहंकार भी दग्ध हो जाता है। गौरीमुखका ताल्पर्य यह है कि इस काशीप्राप्तिकी अवस्थामें साधक दैवी ज्योति और बोधशक्तिके सम्मुख पहुँच जाता है और ज्यों ही उसका आष्यामिक दिव्य चक्षु श्रीशिवके द्वारा खुलता है त्यों ही वह त्रिलोकीक पार पहुँच गारी अर्थात विद्या देवीको बिना क्षावरणके देखनेमें समर्थ हो जाता है । मणिकणिका

प्रणवकर्णिका है और इनकी तीन कर्णिकाएँ चित्तकी

- ः (१) साधारण, जाप्रत्-अवस्था । ::
  - ( २ ) दूर-दर्शन और दूर-अवणकी अवस्था भे
  - (३) ख़र्गलोककी अवस्था

काशी इन तीनोंके परे है जिसके लाभेसे मुक्ति होती है। श्रीशिवजी तारक-मन्त्र तभी प्रदान करते हैं जब साधक हृदयरूप काशीमें (कारण-शरीरमें) स्थित होता है और तब वह तारक-मन्त्रके प्रभावसे सदाके लिये तुरीयावस्थामें चला जाता है ।

त्रिशूलका भाव है—त्रितापका नाश करना अर्थात् त्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत्, खप्त, सुक्रुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना । ऐसा साधक ही यथार्थ त्रिशूलधारी है।

#### अन्य भाव

शिवके मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्द्ध-मात्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्द्धचन्द्र भूषित करता है। योगिगण अपने अभ्यन्तरके चित्-अग्निके द्वारा अहंकारको दग्ध करते हैं और उसके साथ उसके कार्य पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदि सबको दग्धकर परम शुद्ध आध्यात्मिक भावमें परिवर्तित कर देते हैं तब वह निर्विकार, शुद्ध और शान्त हो जाता है। उसे ही भस्म कहते हैं। उस शुद्ध भावरूप भस्मको धारण करनेसे शान्ति मिळती है । आध्यात्मिक गङ्गा ैएक वड़ा तेज:पुञ्ज है, जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डके नायक श्रीमहादेवके मस्तकपर गिरता है और वहाँसे संसारके कल्याणके निमित्त फैलता है। इस तेज:पुञ्जको केवल महादेव धारण कर सकते हैं; क्योंकि शिव और विष्णु एक हैं । श्रीशिवकी कृपासे इस आध्यात्मिक गङ्गाका लाभ अभ्यन्तरमें-अन्तरस्थ काशीक्षेत्रमें होता है।

शिवके पाँच मुख हैं—ईशान, अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजात। ईशानका अर्थ हैं खामी। अघोर-का अर्थ हैं कि निन्दित कर्म करनेवाले भी श्रीशिवकी कृपास, मिन्दिल कर्मको गुद्ध बना लेते हैं। तत्पुरुषका अर्थ है अपने आत्मामें स्थिति लाम करना। वामदेव विकारिक नाश करनेवाले हैं। सद्योजात वालकके समान परम खेळा, गुद्ध और निर्विकार हैं। त्र्यम्बकका अर्थ

है ब्रह्माण्डके ब्रिट्रेव ब्रह्मा, विष्णु; महेरा तीनोंके अम्ब अर्थात् कारण । जीवात्माकी तीव्र मक्ति (सेवा) और मिळूनके प्रगाढ़ और अनन्य अनुराग तथा विशुद्ध निर्हेतुक प्रेमसे शिवप्राप्ति होती है और अनुराग-मिळन हीनेपर वह श्रीशिवके चरण-कमळके स्पर्शकी परम शान्तिमें पूर्णताको प्राप्त होता है।

## शिव-महिमा-सूत्र

[ लेखक— पं० श्रीसुरजचन्दजी सत्यप्रेमी ( डाँगीजी ) ]

- (१) क्रियादक्ष प्रजापति दक्षने शिव-(कल्याण) को निमन्त्रित नहीं किया, इसीलिये यन प्रश्वंस हो गया। हमारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ कितनी ही दक्षतापूर्ण हों, पर विश्व-कल्याण शिवके प्रतिकूल होंगी या उसका खागत न करेंगी तो ध्वंसकी और ही ले जायँगी।
- (२) दक्षकी कन्या शिवकी शक्ति-बुद्धि—सती होनेपर भी सिचदानन्दकी अवतार-छीछाओंपर संशय करनेके कारण जळनेयोग्य समझी गयीं और हिमाचळकी पार्वती अविचळ शान्तश्रद्धा हुई, जो सप्तिष्योंके डिगानेपर भी नहीं डिगी, तब शाश्वत खीकृत हुई और रामायण सुननेकी अधिकारिणी बनी । इसी प्रकार हमारी व्रक्ष-बुद्धि भी संशय छोड़कर शान्त, स्थिर, अचळ और उज्ज्वल बनेगी—हिमाचलके घर जन्मेगी, तभी रामचरित्रके योग्य बन सकती है—अन्यथा नहीं।
- (३) गणपित-वाहन मृषक और शिव-भूषण सर्प वैदी होनेपर भी समन्वय-शक्तिसे साथ-साथ रहते हैं। शिव-भूषण सर्प और सेनापित-वाहन मयूरका भी वैर, नीलकण्ठके विष और चन्द्रमौलिके अमृतमें भी वैर, भवानी-वाहन सिंह और शिव-वाहन बैलमें भी वैर, काम भस्म करके भी श्री रखनेमें परस्पर विरोध, शिवके तीसरे नेत्रमें प्रलयकी आग और सिर निरन्तर शीतल-धारामयी गङ्गासे ठंडा भगवानके चरणामृतसे शान्त, यह भी परस्पर विरोध एवं पूत-भूत और दिगम्बर विभूतका

- भी वैर । ऐसे दक्ष-जामाता राजनीतिज्ञ होनेपर भी भोले-भाले । परंतु इस सहज परस्पर-विरोधितामें भी नित्य सहज समन्वय ! धन्य ! धन्य ! धन्य ! शिव ! इसीलिये तो महाराणा प्रतापके मालिक, संस्कृति, सम्पत्ति, सत्ता, संतित आदि सब विभ्तियोंसे सम्पन्न पौल्लस्यके पूज्य, भगवान् रामके ईश्वर, ग्रामेश्वर, भगवान् परश्चरामके गुरुदेव भगवान् शिवकी सदाकाल जय हो, विजय हो !
- (४) ऋदि-सिद्धिका खामी, गणका पति, गणके पिता भगवान् शंकरके आशीर्वादके विना प्रकट ही नहीं हो सकता—उन्हींके आशीर्वादसे वह खण्ड-खण्ड करनेवाले चूहोंपर सवारी करके भी राष्ट्र-गणको अखण्ड करता है। राष्ट्रको, गणको खण्ड-खण्ड करनेवाले चूहोंको वाहन बनाकर संयत करनेवाले और अखण्ड करनेवाले गण-पतिके बाप भगवान् शंकरकी सदा जय हो, विजय हो!
- (५) नखसे नयनतक सत्र गरम रक्खो, पर क्सिर कभी गरम न हो । माथेमें गङ्गा रक्खो, चन्द्रमा रक्खो । तभी महादेवकी महिमा ठीक-ठीक समझमें आयेगी। 'शिवो भूत्वा शिवं यजेत'।
- (६) वम, भोळाकी जय ! अशिव वेषमें शिवधाम भगवान्के चरणामृत् गङ्गाको इसीळिये नित्य धारण करते हैं!

## शिवताण्डव-स्तोत्र

(अनु ० — प्रो ० गोपालजी 'स्वर्णिकरण', एम् ० ए० )

ओ पुण्यकण्ठ, गंगासे शांभित जटा-विपिन, ओ रम्यरूप, धारे अुजंग माला महान। डमरूकी डिम्-डिम्-डिम् ध्विन, ताण्डव नृत्य-निरत, ओ शंकर, प्रलयंकर, हर, दो कल्याण-दान॥१॥

घूमिंतकर जटा-कटाह गंग चल वीचि-लता , शोभित ग्ललाटपरं चिह्न श्रधकती परम तृप्त । नव बालचन्द्र धारण कर मस्तकपर ललाम , ओ सब्यरूप, हो प्रीति चरणतें नित प्रदीष्ठ ॥ २ ॥

गिरितनयाके सनहर कटाक्षसे परम सुदित , कर कृपा-दृष्टि हर छेते कठिन, भक्तके दुख । ओ अवदरदानी, धारणकर दिक् गगन-वसन , हो आश्रय ग्रुम, आनन्द-गृशि, सन-विषय-प्रसुख ॥ ३॥

> ओ जटालिस फणि-मणि पिंगल द्युति केसरसे रँगकर दिग्वधुओंके मुखको, रहते हर्षित। मदमत्त गजासुर चर्माभ्वर द्युम उत्तरीय, ओ रक्षक भूत जगतके, हो मन आनन्दित॥ ४॥

ओ, मस्तक-प्रांगण-उवित्त अग्निकी लपटोंसे, जल गया काम, नतमस्तक सब इन्द्रादि देव। ओ शिशिशेखर, गंगासे शोभित जटाजूट, दो धर्म-विभव, ओ महाक्रपाली, महादेव॥ ५॥

इन्द्रादिदेवके सुकुट-साल-सकरन्द-विन्दु , शुभच्युणोंके नीचेकी भू धृसरित रंग। ओ सर्पराजसे बद्ध विभूषित जटाजूट , शंकर, दो धर्मादिक पुरुषार्थ, विभव-तरंग॥ ६॥

ओ, भारूपट्टिकाकी नेदी प्रज्विति ज्वार , बनव्य होता, आहुति दे, हर्षित पंचवान । गिरितनयाके स्तनके हित चित्रक, शिल्पकार , ओ ओ त्रिनेत्र, हो प्रेम निरन्तर वर्द्मान ॥ ७ ॥

> नव घनसमूह दुस्तर तम-तोम अमा ग्रीवा , शोक्षित गंगासे तन, भृषित गज-वर्माम्बर । कंधेपर भवके भार धारकर तुम हर्षित , ओ दीष्ठ भारू वालेन्द्र, विभन्न वरसे झर-झर ॥ ८॥

विंकसित इन्दीवर-द्युति प्रीवा अति आहामान , अ ओ स्तर-छेदक, ओ पुर-छेदक, ओ मख-छेदक। ओ गज-छेदक, अन्धक-छेदक, अघहर मज-भज्ञ , हो तृप्तकाम शंकर, ओ महाकाल-छेदक । ९०॥

अिक समान चूसते मंजैरी-रैस प्रैवाह , कादम्ब सर्वमंगला-कला, विद्या-निःसृत । ओ स्मर-पुर-अन्तक, भव-अन्तक, मखके अन्तक , गजके अन्तक, अघ-तम-अन्तक, हम नतमस्तक ॥१०॥

मस्तक-प्रांगणमें अग्नि प्रदीपित ज्वालामय , विभ्रमित भुजंगोच्छ्वासोंसे जो है बाधित। धिम्-धिम्-स्वर, मृदंग ध्वनिकर, ताण्डवमें रत, अने प्रकर्वकर, उत्कर्ष करो, तुम हो प्रकटित ॥११॥

चट्टान-सेज, मुक्ताकी माला, सर्प-माल ; बहुमूल्य रत्न, मृक्तिका-लोष्ट, औ शत्रु-मित्र । तृण और कमलनेत्री सुरम्य, भू-प्रजामहिए , कब सम प्रवृत्तिसे देखें, समदर्शी पवित्र ॥१२॥

कर त्याग दुष्ट दुर्मित गंगा-निकुंजमें जा, बद्धाञ्जिल शिरपर धरे हाथ शिव-मन्त्र जाप— जो रह्नरूप हिमगिरि-तनया-ललाट अंकित, हों तुप्त-काम, कट जाएँ सब दुष्कर्म पाप॥१३॥

> ओ इन्द्र-अप्सरावृन्द-शिरस्-मिल्लकागुर्-छ-मकरन्द्विन्दुके उष्ण तापसे दीसवानः । तन कान्ति-कुंज शोभाके अनुपम दीसधाम , हो कृपादृष्टि, अन्तरानन्द नित वर्द्धमान ॥१४॥

ओ हिमिगिरि-तनयाके परिणय कालिक ग्रुमध्यिन , १ बड़वानल दीस महाष्ट्रसिद्धि पँग गूँज गगन । 'शिव-शिव'का मन्त्रासूषण जिसका है सम्बल , सवसागरके हित हो वह सुन्दर अवलम्बन ॥१५॥

> जो नर संध्या समय शेषकर पूजार्चन , पढ़े शम्भु पूजनपर रावण स्तोत्रऽभंग । पाये वह अबहर शंकरकी कृपादृष्टि , हों मत्त गजेन्द्र, अचंचळ छक्ष्मी औ तुरंग ॥१६॥

## श्रीशिवाशिवसे वर-याचना

( याचक 🕳 पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्र' शास्त्री )

• • शिंवाशिव ! तुम हो द्यानिधान । हमें दे डाळो यह वरदानः॥ प्रणव-जप-तप-व्रत कर अविराम।
• (१)
• करें हम प्रभु-पूजन निष्काम॥

रहें ईम संघ राष्ट्रित खाधीन। परस्पर नत्सरचैर-विहीन॥ • करें इस विधि उद्योग नवीन। न रह जाँयें हम जग्नमें दीन ॥

हमारा दिन दिन हो उत्थान। हमें दे डालो यह वरदान॥

भरें हक सबमें विमल विचार। वनें हम शुभ गुण-गण भण्डार॥ शान्ति सम्ताका रख व्यवहार। करें हम अविरत पर-उपकार॥

सभ्यताका हो हममें स्थान। हमें दे डालो यह वरदान॥ (3)

क्षमा करुणा श्रद्धा विश्वास। निरन्तर हममें करें निवास॥ करें हम हिलमिल यही प्रयास। समुज्ज्वल हो अपना इतिहास॥

प्रसारित हों फिर वेद-विधान। हमें दे डालो यह वरदान॥

(8) रुचे हमको हरि-कथा-प्रसंग। मिले संतत संतोका संग॥ धर्मकी इसमें बढ़े उमंग। न शुभ कर्मोंका क्रम हो भंग॥

करें हम सबका सम सम्मान। हमें दे डालो यह वरदान॥ (04)

भक्तिका हममें बहे प्रवाह। सत्त्वगुण हममें भरे अथाह॥ बढ़ें हममें साहस उत्साह। भवतापोंका दाह॥ सब

करें हम कमलापतिका ध्यान। इमें दे डालो यह वरदान॥

करें हम प्रभु-पूजन निष्काम॥ हृद्योंमें सीताराम । वसा हगोंमें राधायुत घनस्याम॥

सुने मंजुरु मुरलीकी तान। हमें दे डांछो यह वरदान॥

उपनिषद् उपवन् सुमन सुवास । उड़े पाकर अध्यात्म , विकास ॥ हमारा सवका हर् निश्वास ! करे वह सुरभित हर हिय-हास ॥

मोह-मायाका हो हमें दे डालो यह वरदान॥

सकल जीवोंका हित हिय धार। लक्ष्यकर सब जगका उद्धार॥ करें हम बनकर विवुध उदार। ... ब्रह्मविद्यांका प्रचुर प्रचार ॥

- भरें हिय-हियमें ब्रह्म-ज्ञान। हमें दे डालो यह वरदान॥

(9)

प्रगति दुष्कर्मौकी कर मन्द। विषय विषका पीना कर बन्द ॥ आत्मचिन्तन रत हो खच्छन्द्। सुलभ कर लें हम ब्रह्मानन्द्॥

वही सुख हमको जचे प्रधान। हमें दे डालो यह वरदान'॥

( 80 )

चराचरके हम बनकर 'मित्र'। बना लें जीवन परम पवित्र॥ विराद् कर अपना चारु चरित्र। दिखा दें हम आदर्श विचित्र॥

मोक्षपद भागी बने ' इमें दे डालो यह वरदान॥ आगुतोष भंगवान् शिवजीके चरणोंमें एक विनीत प्रार्थना

१-शिव हैं।

२-त्रिशूलवारी हैं।

३-पित्राकपाणि हैं।

१-सृष्टि-संहारक हैं।

५-आपके पुत्र षण्भुंख कार्तिकेय देवसेनाके अध्यक्ष

हैं, और -

६-कार्तिकेयकी माता पार्वती तो खयमेव शक्ति हैं। इस तरह हम देखेते हैं आप और आपका कुटुम्ब लोकसर्वस्व ही तो है। दोनों मिलकर तो संरक्षण और आक्रमणकी दिशामें सुरासुर-स्तुत्य और लोकालोकदुर्लम हैं।

आपकी भृकुटी-विलासमें विश्व-ब्रह्माण्डोंका उद्यास्त होता रहता है। भगवती उमाके कोपसे अजय दैत्य-दानव भी समाप्त होते हैं और उनके पराक्रमी पुत्रके प्रवापसे तो असुरोंके आक्रमण भी निष्फल हो जाते हैं, तभी तो भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-

### सेनानीनामहं स्कन्दः।

भगवन् ! आजके अणु वम, हाइड्रोजन वम तथा रॉकेट और मेगाटन वम तो आपके छोकसंहारक तीसरे नेत्रकी तुलनामें अणु-रेणुमात्र भी नहीं हैं । परंतु समझमें नहीं आता कि आजके भारतीय संस्कृति-घातक तत्त्रोंके विनाशार्थ आप दण्डका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते, जब कि भारतीय आचार-संहितामें भगवान् मनु इस प्रकार कहते हैं—

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि किनरोरगाः। तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः॥ दीनबन्धु ! आज संसारमें सर्वत्र असांस्कृतिक तत्त्रोंका दौरदौरा है, पथम्रष्ट विज्ञान मानव-जातिको नामशेष

त्रैलोक्यवन्दा ! देवाधिदेव भगवान् महादेव ! आप— . करनेको समुद्यत है, मनुष्य सर्वथा असुर वत रहा है ! शान्त ही बने रहकर तथाकथित अन्ध्रीने व्हेंगे और आपका कुटुम्ब भी आपका ही अर्नुकृरण करता हहेगा ?

त्रिपुरारि ! धह शान्ति-काल , नहीं है । प्रत्युति लोम-हर्षण अशान्ति-काल है। आपके रौद्र एवं विकृट व्यक्तित्व-के उपयोगका यही उपयुक्त समय है, अपितु हम तो आपसे यह प्रार्थना भी करते हैं कि आप भारतवासियों में भाग्यवादके स्थानमें पुरुषार्थवादका मन्त्र फूँकें और उन्हें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें कि वे उपनिषद्के इस वाक्यको खप्तमें भी न भुठायें—

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। \* साथ ही वैदिक और छौकिक संस्कृत वाड्मयके इन अमर शब्दोंको अपने हृदय-पटलपर अङ्कित कर हें और इनको अपने चरित्रमें ढालें-

स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसृतिः । † पुरुषार्थों मे दक्षिणे हस्ते जयश्च वामे हस्ते । 🌣 विन्दति चरन् वै मध्

खादुमुदुम्बरम्।

श्रेमाणं पइय यो न तन्द्रयते चरैश्चरैवेति ॥§

या फिर, अपने परम शान्त शिवतत्त्वकः इसारकर विश्व-मानवके हृदयको ही परम सान्विक सुञ्चान्त वना दें, जिससे प्रत्येक मानव प्राणिमात्रमें आपके 'शिव'रूपका दर्शन करं सबके कल्याण तथा सबकी सेवामें संलग्न हो जाय । विषमय भौतिक निज्ञानकी ज्वाला शान्त हो जाय तथा सर्वत्र शान्त शिवात्म-.तत्त्वके दर्शन हों—प्रार्थी—श्रीरामनिवास दामी

बल्हीनके लिये आत्मा अलभ्य है ।

<sup>🕇</sup> मनुकी संतति स्वयल-संरक्षित है—पराश्रय-आकाङ्क्षिणी नहीं।

<sup>🛨</sup> पुरुषार्थ मेरे दिहने हाथमें हो और जय बाँये हाथमें; क्योंकि पुरुषार्थींके लिये जय तो वायें हाथका ही खेल है। § गतिशील व्यक्ति मधु पा लेता है और आगे बढ़नेवाला उदुम्बर आदि फल भी प्राप्त कर लेता है। अविश्रान्त गतिशील रहनेके ही कारण सूर्य विश्व-वन्दा है। इसिलिये जीवनमें हुढ़ निश्चयके साथ कदम बदाते ही चली।

# हिंदीवर्णानुक्रम जययुक्त अष्टोत्तरशिषसहस्रनाम

जय अजै, अञ्चय, अमित शक्ति जय जय अनियम, अधुव, अनादि जय • जय असृताचा, असृत-वपु जय असुतप, अमृतरूप, जय थायकृतिक क्रिय-तनु जय अर्गादि-मध्यान्त जयति जय अर्थिगम्य, जैय अष्टमूर्ति जय अपरिच्छेद्य, अध्यातम-निलय जय अचलेश्वर, अजितप्रिय जय अनिवृत्तातमा असाध्य, जय॰ अभिवाद्यः अकल्मष जय जय अनन्तदक, अञ्चलप जय जय अघरिषु जयित अजातशत्रु, जय अन्तर्हित-आत्मा जय जय अभूणी, अक्रिय, अकथनीय जय अभिजन, अकुतोभय, अकुण्ड जय अतिप्राकृत, अतिदैव, अजर जय अतिमानुष, अतिवेल, अचर जय जयित अखण्ड, अग्रय, अक्षर जय अतिवल, अतनु-प्राण-हर जय जय जय अधिराज, अधृष्य जयति जय असुरारि असंदिग्ध, जयति जय अतिथि जय अद्रयालय, अद्रि, अविशिष्ट अपांनिधि जय जय अराग, अभिराम, असृत जय जय अंगिरा, अत्रि जय जय अगस्त्य, अनन्त, अरिदमन, अचल ज्य जय अज्ञेय, अभेद, , जय अमल जय अमोघ अन्थंनारान, जय जय अनर्थ, े अर्थ, अभिनव जयति जय असंसृष्ट अचंचल, जय जयति अधर्मरिपु, अन्धकप्रि जय जय अघोर, अनिरुद्ध, अभव जय जय अमरेश्वर अरिन्द्म, जय जयति अपराजित, अणु अलोभ, जय जय अकिञ्चन जय जय अक्र, जय

जय अक्षुण्ण, अनघ, अग्रह जय जयति अगुण, अनन्तगुणनिधि अक्षयगुण, जय अधिष्ठान जय जयति अपूर्वः अनुत्तर जय 'जय जय अप्रतिम, अकस्प, अधृत जयति अकाल, अकर्ल, असुरासुरपति, अहपति जयति अमाय, अनामय जय जयति अखिलकत्रे अकर्ता, जय जयति अतीन्द्रिय, अखिलेन्द्रिय, अनपायोक्षर, जय जय आनन्द, जय आत्मचेतन जय आत्मयोनि, आश्चितवत्सल जय आशुतोष, आलोक जय जयति ईशान, इष्ट, जय जय ভাষায়, उग्र, उत्तर जय जयति उच्चा, उन्मत्तवेष जय जयति उपष्ठव, उत्तारण जय उद्योगी, उद्यमप्रिय जय जय ऋषि, ऋक्षचर्मधर जय जय एकरुद्र, जय पकवन्धु जय एकनेत्र एकात्मा, जय जय पेश्वर्याचिन्त्य जयति जय जय ओज, ओंकारेइवर जयति जय अन्तर्यामी जय अम्बुजाक्ष, अन्तरप्रिय अन्तरहित, जय कमण्डलुधर कमलाक्ष, जय जयित कल्प, कर्ता, कवि जय कर्णिकारप्रिय, कर-कपाल जय केतु कलेवर, कमनीय जय जय कपिलइमञ्ज कनकाभा, जय जय जय कल्याण-नाम-गुणधर जय कल्याण-विधायक जय जय जय कलाधर, कल्पवृक्ष जय जयति कपाई, कल्पादिः जय कपाली, कारण

जय कामी कामशासन, जयति जय कामपाल कामरियु, काम, जय कल्पनृक्ष जय काल, जयति -जय कालभूषण कालाधार, कालरहित जय जय कालकाल; कान्त जयित जय जय - कान्ताप्रिय, जय किरात किनरसेवित, जय कितव-अरि जय केकरवश्य, जय करोटि जय कीर्तिविभूषण, जय कृतानन्द् जय कृतज्ञ, जय जय कृष्ण-वरद जय जयति कृष्ण, कुमार, कुशलागम जय जय जय ज्ञय केदारनाथ केवल, जय जय कैवल्यप्रदाता जय कैलासशिकरवासी ज्य जय कंकणि-कृत-वासुकि जय जय जय जय खग, खगवाहनप्रिय जय जय खट्वांगी, खण्डपरस नय खलदलारि जय खलकण्डक, जय जय गणकायः, गहन गणेश, जय जय शणनायक ग्गनकुन्द्-प्रभः जय जय गायत्रीवल्लभ जय गिरीश, गिरिजापति जयं जय जय गिरिरत जय गिरि-जामाता, जय गुह, गुरु, गुणसत्तम जय जय जय गुणराशि, गुणाकर जय गुणब्राहक, ब्रीष्म जयति जय गोपतिः गोप्ताः गोप्रिय जय जय गाशाखा जय गोविन्द, जय जय गंगाधर गौरी-भर्ताः घुष्मेश्वर, धनानन्द जय जय दतुर, जय चन्द्रचूड जय चन्द्रमौलि जय जय चत्वंद, चतुरप्रिय जय जय चतुभाव, चतुवाह जय जयति चतुष्पद्, चतुमुंख, चिदानन्द जय जयति चित्रचेश चिरन्तन: जय जयात **छिजसं**शय जय तन्त्रापीड,

जय जगहुरु जगदीशः, त्रध जय ज्ञय जनादंन जन्मारि, 'जाय जय जनन जय जगदाद्जि, जनक, जयति जप्य, जमद्धि जयति जागाहर्ष जलेष्वर, जिंहिलं; जय जन-मन-रंजन जनाध्यक्ष, 'जरादिशमन, जनपति ज्य जयति जातुन्तर्परी जाय जगजीवन, जितेन्द्रिय जय जय जय जितकामः जय जीवनेश जीवितान्तकर, ज्योतिर्भय ज्ञाय ज्ञाय जयित ज्योतिः तस्वद्य जयति तस्व, जयति जाय जाय तमिसहा तापस, जय जय तमोहर तमक्प, जय ताक्यं, तारक तत्पुरुष, जय तीर्थधामा जय तिग्मांग्र, जय तीर्थहर्य जय तीर्थमय, तीर्थ, जय तंज तुम्बवीण, तुष्टः जय जय तेजराशि तेजद्यतिधर, त्रिवर्ग-खर्ग-साधन जय जयति जय जय त्रयीतन नैविद्य, जय त्रिदशाधिप त्रिलोचन, जयति त्रिलोकपतिः स्यम्बक जय जय जय त्रिशूलघर, ज्यक्ष जयित जय दुर्जय, दुस्सह, दम जय ज्य दुरतिक्रम जय दुर्धर्ष, जय जय जय दक्षारि, द्धत्राता जय जय द्श-जाग्राता जय जयति जयित जय दपेहा दपंद, जय जयति दमयिता जय , द्नुज-द्मन, द्दान्त, द्यानिधि, द्वाता जय जय जय दिवाकर, दिव्यायुध जयति दीर्घतपा जय दिवस्पति, जयति जय॰ दुर्लभ जय दुज्य, दुःसह, दुर्गति दुर्ग, जय दुश्य, जय दुराधर्ष जय दुवांसा, जय दुर्गतिनाशन, जय दुरंत जय दुष्कृतिहा जय जय दुरावास,

. जयं . दुःस्वप्नविनाशक, जय दुत व्युधवा, . दुरासद् .जय° जय देव्यदेवं, ॰ ॰ देवाधिप जय जय देवासुरू-गुरुदेव' . जयति जय . देवासुर-पूजित ईश्वर जंय देवाखर-सर्वाश्रय जय द्वासह, , देवात्मरूप जय देवनांथ, 🐪 जय देवप्रिय जय जय, दढ़, दढ़प्रतिज्ञ, दढ़मति जय जय द्युतिधर, जय द्युमणि-तरणि जय जयित द्रहिण, द्रोहान्तक जय जय धर्म, जय जयति धर्मधाम जय• जय धमाङ्ग, धर्मसाधन जय धर्मधेंनु, धर्मचारि जय जय जयं. धन्वी, धव, धनद्खामि जय जयति धनागम, धनाधीश जय जयति धनुर्धर, धनुर्वेद जय धात्रीश, जय धातृधामा जय धीमान्, धुर्य, धूर्जिट जय ध्यानाधार, ध्येय, ध्याता जय धृतवतः धृतियुतः धृतः जन-कर जय प्रिय नर-नारायण जय जय नरसिंह-रूपधर जय जय जय नरसिंहतपन, जय नन्दी जय नन्दीश्वर, ंनग्नवत जय जय नन्दिस्कन्धधर, नभोयोनि जय नक्षत्रमालि, जय नव-रस जय नदीधूर नयनाध्यक्ष, जय जय नागेश्वर्, नागेश, नाक जय .नागेन्द्रहार-भूषण जय निर्वार, निशाकर जय निरावरण, त्यिध, नियताश्रय जय नित्य, निरञ्जन, नियतात्मा जय ्निःश्रेयसकर, निराकार जय निष्कलङ्क जय निष्कण्डक, जय निरुपद्भव, निरातङ्क जय जय निस्योजः नित्यग्रुखमय जय नय जयति - निरह्मग्रा निष्प्रपश्च जय

जय तिर्व्यङ्ग, नित्यसुन्दर जय नित्यशान्तिमय, नित्यनृत्य जय नित्यनियतकल्याण, नीति जय नीतिमान, नीलकण्ड जय ' जय नीलाभ, नीललोहित जय नैककर्मकृत्, नैकात्मा ° जय न्यायगम्य, जय न्यायी जय न्यायंनियामकः न्यायप्रिय जय जयति परात्पर, ं परब्रह्म जय परमात्मा, जय परमेष्टी जय जयति परावर, परं ज्योति जय पशुपंति, जय पद्मगर्भे जय जय जय परश्वधी, पंदु, पंरिवृद्ध जय . जयति परंतप, पंचानन जय परावरज्ञ, परार्थवृत्ति ' जय परकार्येक-सुपण्डित जय जय जयति प्रणवः प्रणवात्मक जय जय जय प्रधान, प्रभु, प्रमाणज्ञ जय जयति प्रभाकर, प्रमथनाथ जय जय प्रच्छन्न, प्रशान्तवुद्धि जय जयति प्रतप्तः प्रकाशक जय जय प्रतापमय, प्रभव जयति जय प्रलम्बसुज, जय प्रलयंकर जय जयति प्रकीण, प्रगल्भ, जय जय पावन, पारावर-भुनि जय पारिजात, जय पाञ्चजन्य जय पिनाकी पिगल-जटी, जय जय पिंगलाभ-शुचि-नयन जयति जय पुण्यश्रोक, पुरंदर जय जय पुलस्त्य, पुरंजय पुलह, जय जय पुष्पविलोचन पुस्कर, जय जय पूर्ण, पूषदन्तभित्, पूर्त जय प्रमथाधिप, प्रबुद्ध, प्रणप्रिय जय प्रभावान्, प्रभु विष्णु जयति जय प्रेतचारी प्रेताधीश, जय पौराण-पुरुषः फाणिधर जय बहुश्रुत, बहुद्भप, वली जय बागाधिप ज्ञय

ब्राह्मण • जय ब्रह्म, ब्रह्मा, जयति व्रह्मगर्भ जय ब्राह्मणिय, जय ब्रह्मज्योति जय ब्रह्मवर्चसी, व्रह्मचारि जय ् ब्रह्मवेद्निधि, जय विन्दुरूप वीजविधाता जय • वीजवाहन वीजाधार, जयति जय बृहद्श्व बृहदगर्भ, जय ं जय वृहदीश्वर-मंगलमय जय भव, भव्य, भसाप्रिय जय जय जय भस्मशायी भगवान, जय भस्मोद्धित-विग्रह ज्य भक्तिकाय जय भस्म शुद्धिकर, जय भक्तभक्त भक्तिवद्य, जय जय भानुदेव भालनेत्र जय; भावातमातमानि-संस्थित जय जय जयति भीमपराक्रम, भीम जय भुवनजीवन जय अवनेश, भृतिनाशन, भूशय जय भृति, भूपति भूतवाहन, जय जयति भूतभव्य जय जयति भ्तकृत, भूतभावन, भूषण जय जयति भोग्य, भोका, भोजन जयति जय महेश्बर, महादेव जयति जय महाद्यति, महातपा जयति जय महानिधि, त्यति महामाय जय महागर्भ महग्गतं जय, जय महातेज जय, जय महानाद महाबीर्य महाशक्ति जय, जय महाबुद्धि जय, महाकल्प जय महाकोश महाकाल जय, जय महामना महायशा जय, जय महाभूत जय, महापृत जय जयति महौपधि मंगलमय जय महदाअयः, महत् जयति जय महामहिम, मत्सरविद्दीन जय जयति महाहद्, महावली जय मन्त्रतिधपमय जय 'जयति भन्त्र-प्रस्थयः सन्त्री

जय, भहिभर्ता जय महोत्साह महर्षि जिय मधुरप्रियदर्शन, मधुप्रिय ज्ञय महारेता, जयति महाकवि, ं महाप्राप्र ज्य • जयति जय॰ जय महाघन जय मघवान्, महार्षु हुंप • , ज्ञय जयति मानधन, महास्वन जय , जयू र्मध्यस्थ, महेच्चास, जय मृदु, मृहं जयं जय जयित महिकार्जुन, \* मृगपित • जय मोहविरहित जय मारुतिरूप, जय मृग-वाणार्पण, मेर, यज्ञश्रष्ठ जय • जयति यज्ञ, जय जय यश जय यश्रभोक्ता, जयित जयित यशोधन, युगपित जय जय योगपार ॰ युगावह, जयति योगीश्वर जय योगेश्वर, जय योगविद् जय जय योगाध्यक्ष, जय रवि, रविलोचन, रसप्रिय जय जयित रसञ्ज, रसद्, रसनिधि जय रमापति जय रजनीजनक, रुचि रामचन्द्र, राघव, जय जय रुचिरांगद, जय जयित जय रुद्ध रिपुमर्दन, रोचिष्णु जयति जय जयित छित्र, जय छछाटाक्ष जय लिङ्गप्रतिमा लिङ्गाध्यक्ष, जय जयति लोककर, लोकवन्ध्र जय लोकनाथ लोकपाल जय, जय लोकगूढ़ जय, लोकवीर जय लोकोत्तर-सुख-आलय जय लोकानामग्रणी जयवि जय जयति लोक-सारंग जयति जय लोक-शल्य-धृक्, **ओकोत्तम** जय लोकवर्णोत्तम जयति जय जय लोक-लव्याताकर्ता जय ज्य लोक-रचयिता, लोकचारि जय लोहितात्मा, लोकोत्तर जय वरेण्य, ज्य वरवाहन जय वशिष्ठ, वरद, वसुप्रद् ज्य अय वसु, वसुमना, वरांग जयति जय वसुधामा, , वसुश्रवा<sup>°</sup> जय ं वसंत-माधव, वत्सल • जय ुवर्णी, वर्णाश्रमगुरु जय वसुरेता, वज्रहस्त जय जयति वर-गुण जय जय बर्झील, वागीरा, वायुवाहैन जय बार्खेखिंद्यं , जय, वाचस्पति जय वामदेव, वामाङ्क-उमा जय वासुदेव, वासवसेवित जय वाराहर्श्वगधुक् जय जय वाणीपति, ज्ञय वाणीवर जय• जय वृषांक, वृषवाहन जय जय जयति चृषाकपि, वृषवर्धन जय जयित विश्व, विश्वस्भर जय जय विश्वसूर्ति जय, विश्वदीप्ति जय जयति विश्वसृक्, विश्ववास जय विश्वनाथ जय, विद्वेश्वर जय जयति विश्वकर्ता-हर्ता जय विश्वरूप विश्वधमे जय, जय विश्वोत्पत्ति, विश्वगालव जय जयति विश्ववाहन, विशोक जय विश्वगोप्ता, विराट जय जयित विरंचि, विमोचन जय जय विद्येश जयति विश्वदेह, जय जय विशाख, विजितात्मा जय जय विश्वसह, विद्वत्तम जयति जय जयति विनीतात्मा, विराम जय जयति , विरोचन, विरूपाक्ष जय जैय विमलोदय जय वियतज्वर, विषमाक्ष, विशाल-अक्ष जय जय विरूप, विकान्त, विमल जय वियोगात्मा विद्याराशिः जय जय जयति विधेयात्मा, विशाल विधाता, विष्णु, विरत जय विश्वल जय विशारद, वीरेश्वर, वीरभद्र जय जय विधि वीर्यवान्त्र, वीरासन,

वीरशिरोमणि, ं वीराग्रणि जय वीतराग, वीतभीति जय जय वेदरूप, वेदवेद्य जय जय जय वेदाङ्ग, वेदविद जय वेदकर, वेत्ता जय जय वेदशास्त्र-तत्त्वज्ञ जयति - जय वेदान्त-सार-निधि जय • वैयाद्यधुर्य वैद्यनाथ, जय जयित वैद्य, वैरिक्च्य जयित जय जयित दार्व, जैय दाक जयित इसरााननिलय, शरण्य जय इमर्रामिय, श्मनशोक रात्रुझ, ैं रात्रुतापन शबल, शक्त, शम, शरभ जयति जय जय शनि, शरण, शत्रुजित् जय जय शक्तिधाम शवासन, जय जयति शस्भु राष्ट्रब्रह्म जय, जय शबर-बन्ध जय, रामनदमन जय् शंकर, शंवर, जय शाश्वत, शान्त, शाख, शास्ता जय जयति शान्तभद्र, वाकल्य जय शिव, जय शिपिविष्ट जयति जय शिशु, शिखि, शिखि-सारथी जयति जद जय शिवज्ञाननिरतः शिखण्डि शिवालय शिष्टेष्ट, जय जय श्रीकण्ठ, श्रीमान् जयति जेय श्रीवास श्रीशैल, जयति जय शुचि, शुचिसत्तम, शुचिस्मित जय जय जय शुभ, शुभद, शुभांग जयति जय गुद्धमूर्ति, शुद्धात्मा ॰ जय गुभंकर, श्म-खभाव जय॰ ग्रुभकर्ता, गुभनामा जय शूली, जय शूलनाशन शूर, शोकनाशन जय शोभाधाम, शंखवणे शंकाविरहित, जय श्रीवृद्धिकरण जय श्रुतिप्रकारा <sup>े</sup> श्रुतिमान जयति जय समान जय, समाजाय ज्य

समावत सदाचार . जय, सगण, स्थपित, सनातन जय जय जय सदाशिव जय सद्योजात, सत्यसंध जय सत्यवतः सत्य, सत्यकीर्ति जय सत्यपरायण, सत्यमृति जय सत्यपराक्रम, सफल, सकल-निष्कल, समाधि जय जय जय सत्तम सती-देहधर, समतामय जय सदाराय, सद्य, जय सक्ल-आश्रय सक्लाधार, जय सकलागम-पारग-स्वभाव जय सचिदानन्द सचरित्र, जय सत्पुरुपाधिप, सदानन्द जय सर्वस्रप्टा-पालक सर्व, जय जयति सर्वादि सर्वेश्वर, सर्वसंहारमृति जय सर्वाचार्य-मनोगति जय जय सवेशासन जय त्रवीवास, जयति जय सर्वरूप-चर-अचर जयित जय सवेश सर्वलोक, महान् जय सर्वलोक-ईश्वर सर्वभूत-ईश्वर जय महान् जय महान् सर्व-शास्त्र-रक्षक सर्वशास्त्र-भंजन जय महान् जय महान् सर्वधमरक्षक जय सर्वधमभक्षक महान् जय महान् सर्वसाध्य-साधन सर्वदेवसत्तम महान् जय जयति सवेशास्त्र-सत्सार जय सर्ववन्धमोचन-खभाव जय सर्वशुद्धि जय सवलाकधृक, सर्वयोनि सर्वहक, जय सवेसत्य सर्वेप्रजापति, जय सर्वगोचर सर्वज्ञ, जय सर्वसाक्षी, सर्वग जय सर्व द्व्य-आयुध-हाता, जय सर्वपापहर-त्राता जय सर्वर्तु-विधायक जय 54 जय

्रसर्वेसुर-नायक सर्ववीर्य जंय रार्वशक्तिमत् त्यं सर्वेसर्वा सर्वोत्तर, ससज् सर्वाणी-स्वामी, स्योगो सत्कृति, सद्गति, सदागति जिय जय सज्जाति, जय जिस खधमी संम्राट, जयित स्कन्दः जय स्कन्दजनक स्तोता 'जय जयित स्तव्य, स्तवप्रिय, जयति खक्ष, खघृत, खर्बन्धु जय जय खच्छन्द, खवश, स्वराट स्वर्गत जय खभाव-भद्र, जयति जय स्वमहिमामय , स्रतःप्रमाण, खबरा, खयंभू, खंच्छ जयित जय स्वरमयस्वन • जय खर्गखर, जयित स्थविष्ट, स्थविर ध्रुव जय जय सहसवाहु ज्य जय, सहसपाद सहसकर्ण जय जय, सहसनेत्र जय सहसकण्ठ सहसर्शाश जय, सहसअर्चि जय सहसगिरा जय, साधुसार जय जय, साधुसाध्य सार-सुशोधन, जय जय साधन सात्त्विकप्रिय जय जय जयति साध्य, जय सानुराग साम-गानप्रिय, साम्ब-सदाशिव जयति जयति जस ॰ सिद्ध, सिद्धि जय, सिद्धिद् जय जय सिद्धिकरण जय, सिद्धखड्ग जय सिद्धवृन्द-चंदित-पूज्रित जय श्थिर, श्थिरमति जय, श्थिर-समाधि जय सुरपतिसेबित जय सुरेश, जय • ू जयित सुभग, सुवत, सुपण जयित सुतन्तु, सुनीति; सुलभ जय , जयित सुधी, सुशरण, सुकीर्ति जय छुहृद्, सुधीर, सुचरित जयित जय जय सुकुमार, सुलोचन जय जय जयति सुखानिल, सुप्रतीक जय जयित सुप्रीत, सुमुख, सुन्द्र जय सुवीर " सुधां गुरोखर, जय

जय सुकीर्तिशोभन, सु-स्तृत्यु ः सुमंति, सुक्रः सुरनायक जय जय सुनिष्पन्न जय, सुषमामय जय सुर्खी पुरम, जय संक्ष्मतत्त्व जय, .सूये-उष्मा-प्रकाश जय ं जयः जय सोमः सोमरतं सोमनाथ जय सोंमप, सोक्य, सोक्यप्रियः जय जय संकर्षण, संकल्प-रहित संगरहित, संगीत-निपुण जय संग्रहरहित, संग्रही जय संवृत, संभाव्य जयति जय संसार-चक्रभित् जय जय जय संसरण-निवारण जय जय जय पॅंट चक्र-विकासन जय जय षट्रात्रु-विनाशन जय जय

ेषट्कर्म-विधायक जय षड् दर्शन-नायक जय जय षड्ऋतु, षड्रसमय षडाननजनक जयति जय जय हर, हरि, हिरण्यरेता जय हंसगति, हर्व्यवाह जय जयित हिरण्यवूर्ण, हिमप्रिय जय जयित हिरण्यगर्भ, हितकर जय हिरण्यक्षवच, ं हिरण्य जय हिंसारहित, हितैषी जय ह्यिकेश जय, जय हत्पद्मविराजित जय जय क्षमाशील जय, शाम, क्ष्यण जय क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक जय श्चानगस्य शानम्रतिं जय जय, जय

## शिवलिङ्गपूजनमें स्त्रियोंका तथा शिवनिर्माल्यमें सबका अधिकार है या नहीं ?

( लेखक-श्रीवल्लभदासजी वि<mark>न्ना</mark>नी 'ब्रजेशे' साहित्यरत्न )

इस प्रकारका एक विचार सर्वत्र फैठा है कि स्त्रियोंको भगवान् शंकरका पूजन तथा स्पर्श नहीं करना चाहिये। अवस्य ही इस प्रकारक शास्त्रवचन मिठते हैं, पर वे वैदिक मन्त्रोंसे पूजा करनेके सम्बन्धमें हैं। वैसे सभीको शिवपूजाका अधिकार है, इसमें भी शास्त्रप्रमाण हैं। भगवान्की भक्तिके सभी अधिकारी हैं। स्त्रियोंके शिव-पूजाके सस्वन्धमें कहा, गया है—

प्रसवो जायते यस्यास्तया तु शिवपूजनम् । कर्तव्यं मानसं नित्यं दशाहान्तं प्रयत्नतः ॥ दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि । शिवळिङ्गार्चनं कार्यं द्विजस्त्रीभिद्विजैरिव ॥

'जिस स्त्रीके शंकरजीके पूजनका नियम हो और उसके बालकका जन्म हो जाय तो उसे दस दिनोंतक धूतिकागृहमें मानसिक पूजन ही करना चाहिये।' 'दस हिन व्यतीत हो जानेपर विधिपूर्वक कुल-मर्यादाके अनुसार स्नान करके द्विजातियोंकी श्लियोंको श्रीशंकरजी-के लिङ्गका पूजन करना चाहिये, जैसे द्विज पुरुष पूजन करते हैं, उसी प्रकार श्लियाँ भी पूजन करें।

काशीखण्डमें आया है-

पुरा हि मृण्मयं लिङ्गमर्च्य लक्ष्मीः प्रयत्नतः। जाता सौभाग्यसम्पन्ना महादेवप्रसादतः॥ 'श्रीलक्ष्मीजी पहले प्रयत्नपूर्वक श्रद्धासे पार्थिव लिङ्गकी पूजा करके ही शंकरजीके प्रसादसे सर्वदाके लिये सौभाग्यवती हुई थीं।'

श्रीपार्वतीजीने तो कठिन तपस्या करके ही शम्भुको स्वामीके रूपमें प्राप्त किया था। यह प्रसिद्ध ही है।

दक्षिण देशमें एक धुष्मा नामकी स्त्री थी, तह प्रतिदिन शंकर-पूजन करती थी । उसपर भगवान् शंकर प्रसन्न हुए और उसे वर माँगनेको न्कहा । उसने यही वर माँगा कि मेरे नामसे इसी ध्यानपर आप निवास करें और भक्तोंका कल्याण करें । भगवान् शिवने यह स्वीकार किया और धुष्मेश्चरके नामसे वहीं प्रतिष्ठित हुए । धुष्मेश्चर महादेवजी दक्षिण देशमें ज्योतिर्छिङ्गोंमेंसे प्रसिद्ध ज्योतिर्छिङ्ग हैं । इसके अतिरिक्त अनस्या, सुमित, सीमन्तिनी, महानन्दा तथा विधवा ब्राह्मणी आदि स्त्रियोंके द्वारा शिवपूजनकी अनेक कथाएँ शिवपुराणमें हैं । शिवपुराणमें समीके लिये शिविजङ्ग-पूजनका अधिकार बतलाया गया है।

श्रीमृतजी कहते हैं-

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदयः शूद्रो वा प्रतिलोमजः । पूजयेत् सकतं लिङ्गं तत्तन्मन्त्रेण साद्रम् ॥ कि वहक्तेन सुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः । अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गार्वने द्विजाः ॥ (शिव० विद्येश्वरसं० २१ । ३९-४० )

भाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्ध अथवा विलोम संकर— कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकारके, अनुसार वैदिक अथवा तान्त्रिक मन्त्रसे सदा आदरपूर्वक शिवलिङ्गः की पूजा करे । मुनियो ! ब्राह्मणो ! अधिक कहनेसे क्या लाम ! शिवलिङ्गका पूजन करनेमें खियोंका तथा अन्य सब लोगोंका भी अधिकार है ।' (इतना अवस्य है कि द्विजेतर वर्णको तथा खियोंको वैदिक मन्त्रोंसे शिवकी पूजा न करके तान्त्रिक मन्त्रोंसे करनी चाहिये । )

पद्मपुराणके वचनः हैं---

यो न पूजयते लिङ्गं ब्रह्मादीनां प्रकाशकम् । शास्त्रवित्सर्ववेत्तापि चतुर्वेदः पशुस्तु सः॥

'ब्रह्मादि देवताओं के प्रकाशक अथवा ब्रह्मज्ञान आदिको प्रकाशित करनेवाले शिवलिङ्गका जो पूजन नहीं करता, बह चारों वेदोंका तथा शास्त्रोंका ज्ञाता तथा सर्ववेत्ता होनेपर भी पशुके समान है।

इसी प्रकार जहाँ चण्डेश्वरका अधिकार नहीं है,

वहाँ शिवनिर्माल्य \* भी परम आदरके साथ प्रहण करना चाहिये।

्शास्त्र वहते हैं— गङ्गोदकात्पवित्रं तु शिवपादीदक हितम्। पीतं वा मस्तकस्थं वा नृणां पीपंहरं प्रम्

'गङ्गाजलसे भी शिवजीका चरणोदक हितंकर तथा पवित्र है। पान करनेसे तथा मस्तकार 'एवं शरीरमें धारण करनेसे वह मनुष्योंके सम्पूर्ण पाप नाश कर देता है।'

यद्क्षीन्दुर्लोके पचित विविधं त्वोषधिगणं तथैवान्नं विद्वरिवरिष पुनातीह सकर्लम् । विधिर्यद्वेतो यो जनयित जर्गत्स्थावरचरं सुवर्ण यद्वेतः सुरनरगणा विश्वति तनौ ॥

'जिन विराट्स्वरूप शंकरका नेत्ररूप चन्द्रमा चुलोकरूप उनके मस्तकमें विराजमान होकर समस्त अन्नादि
रूप उनके मस्तकमें विराजमान होकर समस्त अन्नादि
ओषियोंको अमृत बरसाकर पृष्ट करता है, इसी प्रकार
जिनका दूसरा नेत्र वैश्वानर-अग्नि शरीरोंमें प्रत्येक प्राणीके
खाये हुए अन्नको पचाता है और शरीरोंको पृष्ट करता
है तथा जिन विराट्रूपी शंकरका सूर्यरूपी तीसरा नेत्र
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंको पित्रत्र कर रहा है और जिन शंकरके
वीर्यसे उत्पन्न ब्रह्मा जड-चेतन सबको पैदा करता है,
तथा प्रत्येक घरोंमें जिस अग्निसे अन्नादि पैकीये जाते
हैं और उन्हें मनुष्य खाते हैं तथा जिन शंकरके शुक्रसे
उत्पन्न सोनेको आभूषण्यू पमें देवता तथा मनुष्यगण
शरीरोंमें धारण करते हैं और भस्म बनाकर ओषधिरूपमें
खाते हैं तथा जिसके वीर्यसे उत्पन्न हुए गन्धक, पारेको
लोग औषधोपचारमें प्रहण करते हैं । एवं—

श्रुतिर्यं इदक्षाजा मनिस द्धते वाचि च बुधा यदङ इयुत्थं चक्रं हरिरवित बिभ्रत्त्रभुवनम् । तथा धत्ते नेत्रं हरयजनसम्पृतमिनशं क इष्टे भोक्तं तत्परमशिवसम्पर्करहितम् ॥

# 'शिवनिर्माल्य'के सम्बन्धमें एक विचारपूर्ण शास्त्रनिर्णया तमक लेख इसी अङ्कर्में प्रकाशित हुआ है।—सम्पादक

जिन शंकर भगवान्के डमरूसे उत्पन्न हुई श्रुतिरूपी पाणिनीय ब्याकरण शास्त्रको सम्पूर्ण विद्वान् छोग मनमें, हृद्यमें तथा वाणीमें मुखमें धारण करके शास्त्रोंके अनेका-नेक अर्थ करहे हैं तथा जिन आशुतोय अगुवान्के •चरणुसे उत्पन्तं हुए •सुदर्शनचक्रको धारण किये हुए श्रीविण्यु, भगवान् तीनों छोकोंकी रक्षा कर रहे हैं, एवं श्रीशंकरजीको पूर्जनके समय कमलके स्थानपर चढ़ाये हुए तैया उनके प्रसादरूपमें दुनः प्राप्त हुए नेत्र-को विष्णु भगवान् सदा धारण किये हुए हैं और अपने पुण्डरीकाक्ष नामको चरितार्थ करते हैं, उन परमदेव शिवजीके सम्पर्कसे रहित वस्तुका उपमोग करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? अर्थात् ऐसी कोई वस्तु नहीं जो शिवजीके सम्पर्केसे रहित हो और शंक्ररजीका निर्माल्य न हो । सभी कस्तु शंकरजीको समर्पित हैं, अतः उनमें मेदबुद्धि करना सर्वथा अज्ञान ही है।

महामुन्नं प्रयत्नेन निवेद्याइनाति यः सदा । सं भूपालः सर्ववेत्ता भवत्येव हि सर्वथा॥

शंकरजी कहते हैं- 'जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक-श्रद्धापूर्वक मेरे छिये अन्नादि नैवेद्य निवेदन करके भोजन करता है, वह मनुष्य सब प्रकारके शास्त्रोंका ज्ञाता और भूपाल अर्थात् राजा होता है ।' ( ब्रह्माण्डपुराण )

गङ्गानङ्गरिपोर्जटाविगलिता चन्द्रश्च तन्मस्तके केशाज्ञस्य वियत् ततो विगलिता वृष्टिर्जगज्जीवनी। रुद्रोऽग्निः श्रुत, एव संर्वमशनं तज्जिह्नया वाचते निर्माल्यं तु विहाय वै क्षितितले जीवन्ति के मानवाः॥

वे गङ्गाजी, जो संसारको पवित्र कर रही हैं, शंकर-जीकी जटासे निकली हैं । चन्द्रमा, जो सम्पूर्ग ओषधियों-को सब प्रकारके अन्नोंको अमृतसे पुष्ट करता है, शिवजीके मस्तकमें विद्यमान है । रुद्र ही अग्नि है, ऐसा वेदोंमें कहा गया है, सभी देवगण उसी अग्निरूपिणी जिह्नासे हिवण्यरूप भोजन प्राप्त करनेकी आशा करते हैं। अतः पृथ्वीतलमें शंकरजीके निर्माल्यका त्याग करके कौन मनुष्य जीवित रह सकते हैं ? कोई भी नहीं रह सकता । अतः उनके प्रति भेदबुद्धि करना अज्ञान नहीं तो और क्या है ? ( स्कन्दपुराण )

गङ्गापुष्करनर्मदासु यमुनागोदावरीगोमती-मायाद्वारवतीप्रयागवद्दरीवाराणसोसिंधुषु वेणीसेतुसरस्रतीप्रभृतिषु ब्रह्माण्डभाण्डोदरे तीर्थस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीराम्भुपादोदकम्॥

श्रीगङ्गाजी, पुष्करराज, नर्मदा, यमुना, गोह्त्वरी, गोमती, वेणी, सरस्वती एवं सिन्धु आदि नदियोंमें तथा हरिद्वार, प्रयागराज, बद्दीनारायण एवं सेतुबृन्ध् रामेश्वर आदि पुरियोंमें, इतना ही नहीं, समस्त ब्रह्माण्डके उदरमें जितने भी तीर्थ हैं, उन मूल तीर्थीमें स्नान करनेकी अपेक्षा हजारों-करोड़गुना पुण्यकल देनेवाला श्रीशम्भु-चरणोंका धोवन है। (स्कन्दपुराण)

## नटराज शंकर

अमित उमंगनि सों नार्चे शिव शृंगनि पै, घमकें हुलास तें कैलास भाल बाल इन्दुहू तें झरि के सुधा के बिन्दु, थिरकत है॥ हंग छहरि बिभूति भरै डमरू डम मुंड-माल उर पै बिसांल थिरकत, अंग-अंग द्विरकत, संस विरोसके भुजंग सरकंत है। -पृथ्वीसिंह जोहान 'ग्रेमी'





# . महेश्वरस्त्रयम्बक एव नापरः

(लेखक—पं० श्रीजानकीनाथजी रामा )

वेदोंका अधिकांश भागं भगवान् शंकरकी स्तुर्तियोंसे वे ही पूर्ण है। 'रुद्राष्टाध्यायी,' 'शतरुद्रिय' आदिका तो प्रत्येक मन्त्र ही शिवस्तुति है। 'वेदस्योपनिषत्सारम'—ज्ञानसार-सर्वस्व उपनिषदें भी. इनकी ही प्रशंसामें रत हैं। 'श्वेताश्वतर', 'रुद्रहृद्य', 'कठरुद्र', 'रुद्राक्षजावाल', 'भस्मजावाल', 'पाशुपतब्रह्म', 'योगतत्त्व', 'निरालम्ब' आदि उपनिषदें एक स्वरसे भगवान् शिवको विस्वाधिपति, महेश्वर बतलाती हैं। ईशोपनिषद् प्रभुके ही नामपर है। दूसरी—

१. (क) नमस्ते रुद्र मन्यवे (यजु० १६ । १), न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति (ऋक् ७ । ४), आ नो राजा मध्वरस्य रुद्रम् (साम०), नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः (अथर्व० ११ । २ । १५), रुद्राय नमः कालायः नमः कलविङ्करणाय नमः (तैत्तिरीयारण्यक २), द्रार्व एतान्यष्टौ अग्निरूपाणि (द्रातपथ० १६ । १ । ३ । १८), रुद्राय नमो अस्त्वग्नये (अथर्व० ७ । १२ । १), अग्निर्वे स देनः (द्रातपथ० १ । ७ । ३ । ८), उमापतये पद्य-पतये नमोनमः (तैत्तिरीया० १८)।

- (ख) सायणने रुद्रका प्रायः सर्वत्र परमातमा अर्थ किया है। यथा—रुद्रस्य—परमेश्वरस्य (ऋ०६।२८ ७), रुद्रः—परमेश्वरः (अथर्वभाष्य ११।२ ३), जगत्स्रष्टा रुद्रः (अथर्वभा०७।९२।१)।
  - (ग) अन्यत्र (अथर्व० ११ । २ में ) महादेव, भव, शर्व, मृड, भूतपति, शिखण्डी, भीम आदि शब्द बार-बार आये हैं । शतपथ (६ । १ । ३ । ११-२०) में रुद्र, शर्व, उप्र, ईशान, भव, महादेव आदि नामोंकी सुन्दर व्याख्या है ।
- २. यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः ( स्वेतास्व० ३ | ४; ४ | १२ ), मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायिनं तु महेरवरम् ( स्वेतास्व० ४ | १० )। एको हि रुद्रो न हितीयाय तस्तुर्यं इमाँ होकानीश्चत

केबोपनिषद्भें 'उमा है मवती' (३ । १२:) इन्हें हो ब्रह्म वतलाती हैं। इन यक्षकी कथाका लिक्नपुराण (५३। ५४)—ं ६२) तथा देवी भागवत (१२ । ८) में भी सुरुपष्ट रूपसे उपबृंहण एवं न्याख्यान हुआ है। 'भाण्डूक्यमेक मेवां मुमुश्लूणां विमुक्तये' (मौक्तिक पिनिषद्) अगिर से सर्वाधिक प्रशंसित माण्डूक्योपनिषद् भी सर्वदृश्यविवर्जित, अवस्था- त्रयातीत, स्वप्रकाश, सिचदानन्द्धन ब्रह्मका नाम शिव हो बतलाती है—'शान्तं शिवमद्दैतं चतुर्थं मन्सन्ते' (७) अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्दैतः' (१२) विश्वमें प्रतिमाएँ भी शिवकी ही सर्वाधिक हैं। लिक्न (चिह्नात्मक) द्रूप होनेसे तो सारा विश्व ही शिवस्वरूप है। 'सर्वा लिक्नमयी भूमिः सर्व लिक्नमयं जगत्।' (काशीखण्ड)

### पुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व शिव

अष्टादश महापुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व भी भगवान् चन्द्रशेखर ही हैं। इसे शूलपाणि, वाचस्पति मिश्र, अप्पय्य दीक्षितेन्द्र आदिने अपने-अपने प्रन्थोंमें विस्तारसे सिद्ध किया है। उनका कथन है कि 'हरिद्धीभ्यां रिवर्द्धीभ्यां चण्डीविनायकौ। द्वाभ्यां ब्रह्मा समाख्यातः शेषेण भगवान् भवः' इस प्रसिद्ध स्कान्दवचनानुसार दस पुराण तो एकान्ततः शिवपरक हैं, जब कि गणेशजीका एक, दुर्गाका एक, विष्णुके दो, ब्रह्माके दो और सूर्यके भी दो ही प्रतिपादक पुराण हैं—'हरिद्धीभ्यां—वैष्णवनवराह्मां, रिवर्द्धीभ्यां—वामनभविष्याभ्यां, द्वाभ्यां चण्डीन

ईशनीभिः ( श्वेताश्त् ३ । २ ), उमासहायं परमेश्वरं विभुम् ( कैवल्योपनिषद् ७ ), यो रुद्रः छ ईशानः स भगवान् महेश्वरः ( अथर्वशिर उपनिषद् ३ ), ऊर्ध्वशक्तिर्भवः शिवः (बृहजाबालोप०२ । ९), पञ्चवक्त्रयुतं सौम्यं दशवाहुं त्रिलोचनम् ( योग-तश्वोपनि० १०९ ), महादेवसुमार्भकृतवीलां ( अअज्ञाहां जीव ) ।

विनायकौ नहसवैवर्तेन विनायकः, देवीभागवतेन चण्डी, द्धंभ्यां वैहा-मुद्धब्रह्माण्डाभ्यामिति श्रूलप्। णिवां चस्पित-मिश्राद्वयः । वाणीविलासका देवीभागवतोपोद्ध्यात . पृ० है )। इनमें अकेले स्कन्दपुराण ही ( संहितात्मक तथा वण्डामक मिलकर) एक लाख ६२ हजार खोकोंका होता है । शिवपुराण, वायुपुराण, छिङ्गपुराण, कूर्मपुराण, अग्निपुराण, मत्स्यपुराण आदि भी शिवपरक ही हैं। अपय्य दीक्षितने तो अपने भहाभारततात्पर्यनिर्णय एवं रामायणतात्पर्य-निर्णयः नामक प्रन्थोंमें 'वाल्मीकीय रामायणः एवं 'महाभारतः के भी प्रतिपाद्य भगवान् शिवको ही माना है। उनके तर्क बड़े ही प्रौढ़ और युक्तियाँ सर्वया अकाट्य हैं । बादके इन इतिहास-पुराणोंके आधारपर बने काव्य, साहित्य, नाटकादिमें भी शिव ही वन्च हैं। प्राय: सभी काव्य-नाटकोंके आरम्भमें शिवकी ही वन्दना है, यह शोवकर्ताओंके लिये ध्यान देनेकी वस्तु है। कालिदासने तो सर्वत्र शिव-वन्दनासे ही मङ्गळाचरण किया ही है, भवभूति, वाण, हर्ष, शूद्रक, विशाखदत्त, जगन्नाथ पण्डितराज, शंकरा-चार्य, क्षेमेन्द्र, अप्पय्य दीक्षित आदिने भी अपने-अपने प्रन्थोंके आद्यन्तमें उन्हें ही स्मरण किया है। भागवत-जैसे श्रेष्ठ काव्य तथा वैष्णव पुराणमें भी-

वहादियो यत्कृतसेतुपाला
यत्कारणं विश्वमिदं च माया।
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या
अहो विभूस्नश्चरितं विडम्बनम्॥
यस्थानवद्याचरितं मनीषिणो
व्युणन्त्यविद्यापटलं विभित्सवः।
निरस्तसाम्यातिरुखोऽपि यत्स्वयं
पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्॥
(३।१४।२८,२६)

दृह्युः शिवमासीनं त्यक्तामर्थमियान्तकम्।\*\*\*

१. पूर्वोक्तरीत्या रामायणे प्रायः सर्वत्र ध्वन्यमानं शिव-पारम्थमेव तस्य प्रधानप्रतिपाद्यम् । ( रामावणसारस्तव ) त्वमेव • भगवन्नेतिच्छवशास्योः सरूपयोः । विश्वं सृजसि पास्यित्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथाः॥ (४।६। ३३, ४३)

— इन्हें ही ब्रह्मा आदिका भी स्नष्टा परब्रह्म परमात्मा बतलाया गया है। इससे सिद्ध है कि महेश्वर ही पुराणोंके प्रतिपाद्य तत्त्व हैं। स्तुतिकुसुमाञ्जलि-जैसे बृहत्स्तोत्रके रचयिता जगद्धर भेट्ट, अपय्य दीक्षित तथा बाण, कालिदास आदि तो ईश; महेश, ईश्वर, महेश्वर, ईशानादि शब्दवाच्य शिवको ही परमेश्वर मानते हैं—

हरिर्यथैकः ्रपुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्ट्यम्बक पव नीपरः । ( रघुवंश ३ । ४९ )

अष्टाभिरेव तनुभिर्भुवनं द्यान-स्तेजस्त्रयेण महता विहतेक्षणश्रीः। अन्येषु सत्स्वपि य 'ईश्वर'-दाव्दवाच्यः। (पार्वतीपरिणयम् १ ८१)

ईशमेवाहमत्यर्थं न च मामीशतेऽपरे। ददामि च सदैश्वर्यमीश्वरस्तेन कीर्त्यते॥

उपमन्यु आदि भक्तोंके भी बड़े रम्प वचन हैं-

पशुपतिवचनाद् भवामि सद्यः कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः। अपशुपतिवरप्रसादजां मे

अपशुपातवरप्रसादजा म त्रिभुवनराज्यविभृतिरप्यनिष्टा ॥ ॥ ॰

यावच्छराङ्कधवलामलबद्धमोलि-र्न प्रीयते पशुपतिर्भगवान् महेराः । तावज्जरामरणजन्मशताभिघातै-

र्दुःखानिदेहविहतानि समुद्रहामि॥

( महा० अनु० १४ । ८०, ८९ )

'पुरुषविशेष ईश्वरः' (योग० १ । २४) आदि दर्शन-वचनोंके द्वारा योगिन्येय भी वे ही कहे गये हैं। बिनु छल बिस्बनाथ पद नेहूं। रामभगत कर लच्छन पहूं॥ जेहि पर कृपा न करिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥ संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मुद्र मित थोरी॥

—आदिसे अन्य इष्टे देवताओंकी पूर्ण प्रसन्तता-लाभके लिये भी आपकी आराधना परमावश्यक है ।

## शिवपुराण और शिव

अन्यत्र सर्वत्र शिवमाहात्म्य होनेपर भी 'शिवपुराण' का शिवसे साक्षात् सम्बन्ध है । इसके प्रतिपाँच -एकमात्र भगवान् शिव ही हैं। यह पुराण पहले बहुत ही सम्मानित रहा है १ इसके खोक सरल होनेसे इसपर संस्कृत टीकाकी भी आवश्यकता नहीं रही । इसकी शैली तथा ख़ोक बड़े ही रम्य, मधुर एवं भावोत्पादक हैं । इसकी महिमा पुराणोंमें निरूपित है । गणनाकी दृष्टिसे इसे धुराणोंमें चतुर्श स्थान प्राप्त है। रेवामाहात्म्य, देवीभागवतः • ब्रह्मवैवर्तः, मतस्य मार्कण्डेयादि पुराणींमें इसे २४ सहस्र इलोकोंवाला चौथा पुराण बतलाया गया है। पर इसमें संदेह नहीं कि इसके संस्करणोंमें कुछ भिन्नता आ गयी है। शिवपुराणके आदिमें इसमें १२ संहिताएँ बतलायी गयी हैं। फिर वहीं ७ संहिताओं के संक्षिप्त संस्करणकी भी बात है। किसी प्रतिमें ज्ञानसंहिता पहले है, किसीमें विद्यश्वरसंहिता। किसीमें ज्ञानसंहिता नहीं है, रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड ही ज्ञान-संहिता है। किसीमें विद्येश्वरका नाम विद्नेश्वरसंहिता या विष्नेशसंहिता भी है। किसी प्रतिमें सनत्कुमार तथा धर्मसंहिताएँ भी हैं। एक शिवपुराणका उत्तरखण्ड भी देखां जाता है। इसी प्रकार स्द्रसंहिताका नाम कहीं-कहीं पार्वतीखण्ड देखा जाता है। एक शिवधर्मीतर नामके पुराणकी भी बात आती है। इसकी गणना उप-पुराणोंमें होती रही । पर अब इसका दर्शन नहीं होता । सम्भव है, इस 'उत्तरखण्ड'में उसका अंश आया हो । कुछ छोग बायपुराणको ही शिवपुराण मानते हैं । पर बायपुराण सर्वथा भिन्न है । हाँ, ब्रह्माण्ड तथा वायुपुराण लिलतामाहात्म्य-के अतिरिक्त दो-एक अध्यायोंके हेर-फेरसे तथा सर्वथा एक हैं, यह कोई भी अध्येता समझ सकता है। पर उनका तित्रपुराणसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

## शिवपुराणका प्रभाव और संमयनिरूपण

कालिदासका कुमारसन्भव शिषपुराण ( रुद्रसंहिता १४-१९) पर ही आघृत है। इसे निर्णयसागरप्रेसने अपने कुमारसम्भवके अन्तमें परिशिष्ट देक्र तुल्नातमक श्लोकोंसे स्पष्ट सिद्ध किया है। गोस्तामी हुं उसीदी सज़ीके पार्वतीमङ्गलपर इन दोनों प्रन्थोंकी ही छाया है। उनवर्त मानंस का नारद-मोह रुद्रसंहिता (अ० १ से ५) का अनुवाद ही प्रतीत होता है। मानसका शिवविवाह भी इसीके २६ से ५५ तकके अध्यायोंपर आधृत है। इससे सिद्ध है कि कभी रिवपुराण भी श्रीमद्भागवत-जैसा घर-घर प्रचित था।

तुलसीदासके-

यह इतिहास सकल जग जाना।ताते में संछेप बखाना ॥ दक्षयज्ञ-ध्वंस, शिवविवाह, कुमारजन्मके-

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । घन्मुख जन्म सकल जग जाना ॥

जगु जान षन्सुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथे महर्रि। तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥

---आदि चौपाइयोंका भाव शिवपुराणके प्रचारमें ही है। कुछ पाश्चात्त्योंका पुराणोंको नवीन सिद्ध करनेकी दुश्चिकितस्य व्याधि-सी रही है । पर हेमाद्रि, दानसागर ( बछालसेन ) आदिके निबन्ध-प्रन्थोंमें इसका स्पष्ट उल्लेख होने, मतस्य-मार्कण्डेयादि पुराणोंमें इसकी महिमा एवं वर्णन् ह्रोने तथा कालिदासपर इसका अत्यधिक प्रभाव होनेसे इसुका समय बहुत ही प्राचीन है, यह सूर्यके आलोककी भाँति सुस्पष्ट है। पर इघर छोगोंकी कुछ उदासीनता हो रही है। अव तो शिवपुराणका कोई उत्तम संस्करण नहीं मिळता। मूळ पुस्तकाकार रूपमें यह किहींसे भी प्राप्य नहीं है। सटीक पत्राकार एक वेंकटेश्वरफ़ेससे प्राप्य है, पर उसका मूल्य अधिक पड़ता है। अतः हम सभी समर्थ प्रकाशकीसे इसके मूळपाठसहित गुद्ध, सस्ते सम्पूर्ण ग्रन्थ-प्रकाशनकी भी एक बार प्रार्थना करना आवश्यक कर्तव्य समझते हैं। यों भगवान् शिवकी मङ्गळमयी इच्छा ।

# पवित्रतमं शिवपुराणको कैसे पढ़ना, सुनता और रखना चाहिये

( लेखक - भक्त श्रीराभशरणदासजी )

• ह्रिंह पढ़कर कि "कल्याण' का विशेषाङ्क अवकी बार 'शिवपुराणीङ्ग' प्रकाशित हो रहा है, अपार हर्ष और प्रसन्नता हुई । शिव्रपुराण सनातनधर्मी शिवभक्तोंका प्राण है और यह डंकेकी चोट सप्रमाण कहा जा सकता है कि .शिवपुराणके द्वारा जितना जीवोंका कल्याण हुआ है और विदेशोंमें भी इसके द्वारा जितना शिवभक्तिका प्रचार और हिंदूसम्यता-संस्कृतिका प्रसार तथा रक्षण हुआ, वह वड़े ही महत्त्वका है । यह शिवपुराणकी ही अद्भुत विशेषता और महिमा है कि भारतके कोने-कोनेमें, गछी-गछीमें, मोहल्ले-मोहल्लेमें आज भी लाखों शिवमन्दिर, शिवलिङ्ग दिखलायी पड़ते हैं और सारा भारत शिवलिङ्गपर जल चढ़ाता तथा 'हर हर महादेव' के नारे लगाता मिलता है। भारतके साथ-साथ विदेशोंमें भी कहीं भी चले जाइये, आपको वहाँ आज भी किसी-न-किसी रूपमें शंकरकी पूजा-प्रतिष्ठा मिलेगी । आज भी खुदाईमें जगह-जगह शिवमन्दिर तथा शिवलिङ्ग मिल रहे हैं। कहीं-कहीं मन्दिरोंकी दीवसोंपर शिवपुराणके श्लोक खुदे मिले हुए हैं। इससे प्रकट होता है कि एक समय समस्त संसारमें शिवभक्तिका विस्तार था । यह माना जाता है कि मकामें भी मक्केश्वर महादेवके मन्दिरमें शिवलिङ्ग विराजमान ेहै । उस मन्दिरके तोड़े-दहाये जानेपर भी वहाँ एक शियाँळेङ्ग रह गया जो आज 'असवद' नामसे प्रसिद्ध है तथा बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता है। प्रतिवर्ष जगह-जगहसे मुसल्मान आते हैं और वे असवदंको पापहारी मानकर बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे, उसका बोसा लेते ( चरणचुम्बन करते ) हैं तथा ऐसा करनेपर अपने सारे गुनाहोंका कट जाना मानते हैं।

शिवपुराण्की बड़ी विलक्षण महिमा है। यह अपने

जोड़का बस एक ही पुराण है और शिवभक्तोंके छिये तो-साक्षात् प्राणखरूप है। इसके द्वारा जितनी रक्षा हुई है वह वर्णनातीत है । यह शिवपुराणकी ही अद्भुत विशेषता है कि आज भारतदेशमें और विदेशोंमें छाखों-करोड़ों ऐसे हिंदू हैं कि जो अपना सारा धर्मकर्म मुछा बैठनेपर भी एक छोटा जल 'शिव-शिव हर-हर' कहकर शिविङ्मिपर चढ़ा देते हैं और उससे अपना सर्वविध कल्याण होना मानते हैं। यह सब शिवपुराणकी ही महिमा है।

### निम्नलिखित बातोंपर अवस्य ही ध्यान दें-

१—यह यद रखिये कि शिवपुराण कोई साधारण किताब या पोथी नहीं है, यह एक बड़ा ही पित्रत्र तथा आदरणीय प्रन्थ है । जिस प्रकार श्रीमद्भागवत साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णकां वाङ्मयखरूप है तथा श्रीरामायण भगवान् श्रीराघवेन्द्र प्रभुका साक्षात् खरूप है, उसी प्रकार शिवपुराण भगवान् श्रीशंकरका साक्षात् वाङ्मयखरूप है । शिवपुराणका जितना भी मान-सम्मान् किया जाय, थोड़ा है । शिवपुराणका तिनक भी अपमान करना मानो साक्षात् श्रीशंकरजीका अपमान करना है ।

२—जहाँपर शिवपुराण है, वहाँ समझना चाहिये
िक साक्षात् श्रीशंकरजी ही विशाजमान हैं। जिस घरमें
शिवपुराण है, वह घर तीर्थस्थठ है। शिवपुराणकी कथा
सुनना भवसागरसे पार होनेका सैर्वसुठभ साधन है।
शिवपुराणकी कथा बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ सुननी-सुनानी
चाहिये और विचित्र पवित्र शिवछीछाओंको सुनकर
श्रीशंकरप्रेममें निमग्न हो जाना चाहिये। शिवजीकी दिव्ये
छीछाओंका रहस्य भगवान् शिवकी कृपासे ही शिवभक्त

समझ पाते हैं, साधारण प्राणी नहीं समझ सकते। इपिलये शान्तिसे बैठकर सुननेमें ही सन्धा कल्याण है।

३—यदि कोई ऐसी जातिमें हैं, जिनको शास्त्र-मर्यादानुसार अधिकार नहीं है, उनको इस पित्रत्र प्रन्थकों स्वयं अध्ययन नहीं करना चाहिये । शास्त्रमर्यादाका भङ्ग करना बड़ा दोष है । जिन घरोंमें मुद्दें पशुओंको चीरा-फाड़ा जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है, घर दुर्गन्थसे भरा रहता है नथा जहाँ अपित्रत्र गंदी चीजें रहती हैं, वहाँ शित्रपुराणको रखकर उसका तिरस्कार करना उचित नहीं । ऐसी अत्रस्थामें भगतान् शित्रके पित्रत्र नामकी रटन लगाकर तथा शित्रपुराणकी आज्ञाका अनुसरण करके जीवनको पित्रत्र करना चाहिये ।

8-रजखला माता-बहनोंको भी पवित्र शिवपुराणके हाथ नहीं लगाना चाहिये। ज्ते पहने शिवपुराण नहीं

पढ़ना चाहिये। जूँठे हाथोंमें लेकर नहीं पढ़ना चाहिये। पढ़ते समय भूल्कर भी थूक लगाकर पृष्ठ नहीं. बदलने चहिये। बीड़ी-सिगरेटका धुआँ उड़ाते नहीं पढ़ना चाहिये। बीड़ी-सिगरेटका धुआँ उड़ाते नहीं पढ़ना चाहिये। अश्रद्धाल अनधिकारीको क्रमी नहीं एखना चाहिये। अश्रद्धाल अनधिकारीको क्रमी नहीं सुनाना चाहिये। विश्वासपूर्ण हृदयक्षेले स्नीतनधर्मी विद्वान् ब्राह्मणके द्वारा शिवपुराण सुन्नेसे बड़ी ली में हो सकता है।

५-शिवपुराणको शुद्ध पवित्र वस्त्रमें छपेटकर शुद्ध पवित्र स्थानपर रखना चाहिये। इसे बाजारोंमें रदीमें बेचना महाघोर पाप मानना चाहिये। शिवपुराणमें को कुछ छिखा है उसे अक्षर-अक्षर सत्य मानना चाहिये। समझमें न आये तो भी शङ्का नहीं करनी चाहिये।

बोलो सनातनधर्मकी जय!

## कालिदासोक्त कुमारसम्भवगत भगवान् शिवजीका विलक्षण स्वरूप\*

( लेखक-पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा )

भिक्षुकोऽपि स्वकलेण्सितदाता प्रेतभूमिनिलयोऽपि पवित्रः। भूत्वमित्रमपि योऽभयसत्र-स्तं विचित्रचरितं शिवमीडे॥

असाधारण महात्मा एवं हिंदू-देवताओंके व्यक्तित्व, रूप तथा आनुषङ्गिक सभी बातें प्रायः आधुनिक लोगोंकी दृष्टिमें घृणित, विकृत तथा अरुचिकर प्रतीत होने लगी हैं। चतुर्भुज विष्णु और चतुर्मुख ब्रह्मा भी इसके अपवाद नहीं हैं। षण्मुख कार्तिकेय तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, किंतु ब्रैलोक्यवन्य नटनागर त्रिभंगी श्रीकृष्ण तथा प्रथम-पूज्य गणेश भी इसके अपवाद नहीं हैं। परंतु आद्युतोष

शिवजी तो तथाकथित रूपमालामें शिरोमणि ही हैं।

जनका तो रूप और शृङ्गार, आवासस्थान एवं भोजन आदि
सभी कुछ अद्भुत और विचित्र हैं। अतएव उनको समझनासमझाना असम्भव नहीं तो दु:सम्भव अवश्य है। यही
कारण है कि युगोंके बाद इस क्षण भी हम उन्हें अच्छी
तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्राचीन मनीषी, साधक
विद्वान् और प्रन्थकार भी उनके विषयमें 'यह इतना और
ऐसा ही है'—यों नहीं कह सके। महिमाका पार न
पा सके। सच है किसी भी लोकातीत तत्त्व-यस्तुको
तत्त्वतः समझ सकना कठिन ही है।

तत्त्वतः समझ सकना कठिन ही है।

"

\* यह शास्त्रोक्त वात है कि ऋषिकत्य महापुरुष ही वास्तविक किव हो सकता है और वही मन्त्रदृष्टा ऋषिकी तरह आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक व्यक्तित्वको हृद्यके नेत्रोंसे पूर्णतः देख सकता है। हमारे महाकिव कालिदास भी ऋषिकत्य व्यक्ति थे। यही कारण है कि वे शिवजीके विभिन्न गुण तथा सद्शिवके व्यक्तित्वको ठीक तरह समझ सके तथा चित्रित भी कर सके। वह भी समन्वय-सामञ्जस्यपूर्ण। यह स्मरण रखना चाहिये कि कालिदासकी रचनाका आधार भहा-शिवपुराण शै है।

† अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विपन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम् ॥ (कुमारसम्भव)

यहाँ काळिदासके मतसे शिवजीके व्यक्तित्वके खीकृत और वास्तविक दो प्रकार प्रतीत हो रहे हैं—

'खीकृत ( छीठावेंश ) वास्तविक.

(क) दाग्रिव्य (क) सर्वसम्पत्तियों के कारण

( ख ) रमराानाश्चित ( ख ) त्रैळोक्याचिपति

·(ग) भयंकराकृति (ग) शिव, गूरम सुन्दर

शिवजीका खीकृत रूप देखनेमें अमाङ्गलिक है, मङ्गलमय नहीं, ऐसा क्यों ? कालिदासके मतसे इसका सदुत्तर यह है—

• विपत्तियोंके प्रतीकारको चाहनेवाला एवं ऐश्वर्यको चाहनेवाला मङ्गलका सेवन करता है, किंतु अपनी रक्षा करनेमें समर्थ, अभिलाषासे रहित, आत्मतुष्ट तथा भोग-निरपेक्ष शिवजीको इन मङ्गलोंसे क्या प्रयोजन जो तृष्णासे अन्तः करणकी वृत्तिको दूषित करनेवाले हैं ? एतद्विषयक कालिदासके अपने शब्द इस प्रकार हैं—

अिंकचनः सन् प्रभवः स सम्पदां
विशेषकाथः पितृसद्मगोचरः।
स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते
न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः॥
विपत्प्रतीकारपरेण मङ्गलं
निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन वा।
जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः
किमेभिराशोपहतात्मवृत्तिभिः॥
( क्रमारसम्भव )

यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि श्रिवजीका कल्पनातीत .सौन्दर्य-धन-व्यक्तित्व इससे भी कहीं ऊँचा है। तभी तो पार्वती शिवजीको वरण करनेके छिये आत्म-सौन्दर्यको तपस्याके द्वारा समधिक सुन्दर और सफल बनानेके प्रमत्नमें छगीं—

इबेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः। अवाप्यते वा कथमृन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादद्याः॥ (कुमारसम्भव)

यह भी सर्वतन्त्र-खतन्त्र सत्य है कि हिंदू सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे वर्णाश्रम-धर्म लोकालोकसंमुद्धारक है, किंतु उसमें शिवजीका अद्भुत व्यक्तित्व जनव्यक्तित्व-समुन्नायक, मानवता-धन तथा विश्वसमाज-प्राण ही नहीं, प्रत्युत आधुनिक विश्ववादके लिये चुनौती-खरूप भी है।

प्रकृति-रहस्य-मर्मज्ञ, सौन्दर्य-विज्ञानके आचार्य एवं व्यक्तित्वके अनोखे पारखी महाकवि काळिदासद्वारा वर्णित शिवजीका विरुद्ध-धर्माश्रित एवं हृदयस्पर्शी व्यक्तित्व झाँकी लैने और आरती उतारनेकी वस्तु है। ईश्वर करे शिवजी-की यह झाँकी मानव-मात्रके मन-मन्दिरमें विराजमान होकर 'कल्याण'के द्वारा विश्वकल्याणकारी सिद्ध हो।\*

#### ---

少なんなんで

शिव शिव हर हर जपत जग मन वाणी सौं नित्य।
लहत नित्य आनन्द सो भव-दुख मिटत अनित्य॥
दुर्लभ हर-पद-रित परम शिवखरूपको ज्ञान।
भावत सो नर सहज ही शुद्धहृदय मितमान॥



श्रीवपुराणमें भगवान् शिवके रौद्र और सौम्य—भयंकर और मनोहर दोनों ही खल्पोंका विशद वर्णन है । उदाहरणके
 लिये पार्वती-शिव-विवाह-प्रसङ्ग देखिये । रौद्रलपको देखकर पार्वतीकी माता अत्यन्त भूयभीत और निराश हो जानी हैं एवं
 वही शिवके मधुर मनोहर खल्प-सौन्दर्यको देखकर फूली।नहीं समातीं ।

## अमोघशिवकवच्चम्

## अमोघ शिवकवच

यह अमोघ शिवकतच परम गुह्य, अत्यन्त आदरणीय,
सव पापोंका दूर करनेवाला, सारे अमङ्गलोंको, विप्त-वाधाओंको हरनेवाला, परम पवित्र, जयप्रद और सम्पूर्ण विपत्तियोंको नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और
सब भयोंको हूर करता है। इसके प्रभावसे क्षीणाय,
मृत्युके समीप पहुँचा, हुआ महान् रोगी मनुष्य भी शीघ्र
नीरोगताको प्राप्त करता है और उसकी दीर्घाय हो
जाती है। अर्थानावसे पीड़ित मनुष्यकी सारी दरिद्रता
दूर हो जाती है और उसको सुख-वैभवकी प्राप्ति होती
है। पापी महापातकसे छूठ जाता है और इसका भिक्तश्रद्धापूर्वक धारण करनेवाला निष्काम पुरुष देहान्तके
वाद दुर्लम मोक्षपदको प्राप्त होता है।

महर्षि ऋषभने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजाको दु: खमुक्त किया था। यह कवच श्रीस्कन्द-पुराणके ब्रह्मोत्तरखण्डमें है।

पहले विनियोग छोड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हृदयादि-अङ्गन्यास करके भगवान् शंकरका ध्यान करे । तदनन्तर कवचका पाठ करे ।

अस्य श्रीशिवकबचस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीसदाशिवरुद्दो देवता, हीं शक्तिः, वं कीछकम्, श्रीं हीं क्लीं वीजम्, सदा-शिवशीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोगः।

### ऋष्यादिन्यासः

ॐ ब्रह्मऋषये नमः शिरसि । अतुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । श्रीसदाशिषरुद्रदेवताये नमः हिद् । हीं-शक्तये नमः पाद्योः । बं-कीलकाय नमः नाभौ । श्रीं ही क्लीं इति बीजाय नमः गुहो । विनियोगाय, नमः सर्वाङ्गे ।

अथ करन्यासः

ॐ नमो भगवते ज्वलज्जीलामालिसे ॐ ही से सर्वशिक्षामने ईसानात्मने अङ्गुष्ठीभ्यांनमः (

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं सी नित्यत्तिधामने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां स्वाहा। '

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं रूं अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां वंषट्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ दि। र खतन्त्रदाकिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां हुम्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां रौं अलुप्तराकिधाम्ने सद्योजातात्मने क्रीनेष्ठिकाभ्यां वौषद् ।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं रः 🎉 अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्टाभ्यां फट्।

### हृद्याद्यङ्गन्यासः

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ हीं रां सर्वराक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः १ °

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे खाहा।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं रूं अनादिशक्तिधाम्ने अघोरात्मने 'शिखायै वधट्।

ॐ नमो भगवते ज्वलृज्ज्वालामालिने ॐ दिं। हैं खतन्त्रशक्तिधामने वामदेवातमने कवचाय हुम्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां री अलुत्तराक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वीवट् ।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं रः अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्।

अथ ध्यानम् त्रिनयनं कालकण्डमसिद्मम्। सहस्रकरमस्युमं वन्दे 'शस्सुमुमापतिम् ॥ करते हैं, जिनके कैण्ठमें हालाहल-पाषका नील चिह्न शम्भुको मैं प्रणाम करता हूँ।

सुशोभित होता है, जो शत्रुभाव रखनेवालोंका दमन 'करते हैं, जिनके सहस्रों कर (हाथ अथवा किर्णें) जिनकी दाढ़ें वज़के समान हैं, जो तीन नेत्र धारण हैं तथा जो अभक्तोंके लिये अत्यन्त उम्र हैं, उन उमापति

े अथापरं सर्वपुराणगुद्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम्। जयप्रदं सर्वविपद्धिमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायं ते॥

नमस्कृत्य महादेवं विद्वव्यापिनमीद्वरम्। वक्ष्ये दिावमयं वर्म सर्वस्क्षाकरं नृणाम्॥१॥ शुचौ देशे समासीनो यथावत्किल्पतासनः। जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमन्ययम्॥२॥

हृत्पुण्डरीकान्तरसंनिविष्टं खतेजसा व्याप्तनभोऽनकाराम् । ३ : अतीन्द्रियं सुक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्द्मयं महेशान् ॥ ३॥. ध्यानावधृताखिलकर्भवन्धश्चिरं चिद्ानन्द्निमग्नचेताः । षड्शरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम्॥४॥.

भ्रमुषभजी कहते हैं—जो सम्पूर्ण पुराणोंमें गोपनीय कहा गया है, समस्त पापोंको हर लेनेवाला है, पवित्र, जयद्मयक तथा सम्पूर्ण विपत्तियोंसे छुटकारा दिलानेवाला है, उस उत्तम शिवकवचका मैं तुम्हारे हितके लिये उपदेश करूँगा । मैं विश्वन्यापी ईश्वर महादेवजीको नमस्कार करके मनुष्योंकी सब श्रकारसे रक्षा करनेवाले इस शिवस्करूप कवचका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ पवित्र स्थानमें यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे । इन्द्रियोंको अपने वशमें करके प्राणायामपूर्वक अविनाशी भगवान् शिवका चिन्तन करे ॥ २ ॥ 'परमानन्दमय भगवान् महेश्वर हृदयन्क्रमळके भीतरकी कर्णिकामें विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेजसे आकाशमण्डलको व्याप्त कर रक्खा है। वे इन्द्रियातीत, सूक्ष्म, अनन्त एवं सबके आदिकरण हैं।' इस तरह उनका चिन्तन करे।। र ॥ ईस प्रकार ध्यानके द्वारा समस्त कर्म्यन्थन-का नाश करके चिदानन्दमय भगवान् सदाशिवमें अपने चित्तको चिरकालतक लगाये रहे। फिर षडक्षरन्यासके द्वारा अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य निम्नाङ्कित शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे ॥ ४ ॥

मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकृपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिन्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्॥५॥ सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिज्योतिर्मयानन्द्घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुस्याक्तिरेकः स ईदवरः पातु भयाद्रोपात्॥६॥ यो भूखरूपेण विभर्ति विद्यं पायात्स भूमेर्गिरिशोऽष्टमूर्तिः। ॰ योऽपां खरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः॥ ७॥ कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। स कालरुद्रोऽचतु मां द्वाग्नेर्वात्यादिभीतेरिखलाच तापात्॥ ८॥ प्रदीप्तविद्युत्र्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः । चतुर्मुखस्तत्पुरुविद्यतेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु समिजस्मम् ॥ ९॥ कुटारचेदाङ्कुरापाशरूळकपालढकाक्ष्युणा<u>न</u>् चतुर्मुखो नीलरुचिल्निनेत्रः पायाद्घोरो दिवा दक्षिणस्याम् ॥ १०॥

## अमोघशिवकवन्नम्

## अमोघ शिवकवच

यह अमोघ शिवकत्वच परम गुद्धा, अत्यन्त आदरणीय, सब पापोंको दूर करनेवाला, सारे अमङ्गलोंको, विघ्न-वाधाओं-को हरनेवाला, परम पवित्र, जयप्रद और सम्पूर्ण विपत्तियों-का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयोंको दूर करता है। इसके प्रभावसे क्षीणाय, मृत्युके समीप पहुँचा, हुआ महान् रोगी मनुष्य भी शीघ नीरोगताको प्राप्त करता है और उसकी दीर्घाय हो जाती है। अर्थामावसे पीड़ित मनुष्यकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख-वैभवकी प्राप्ति होती है। पापी महापातकसे छूठ जाता है और इसका भक्ति-श्रद्धापूर्वक धारण करनेवाला निष्काम पुरुष देहान्तके बाद दुर्लभ मोक्षपदको प्राप्त होता है ।

महर्षि ऋषभने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजाको दुः वैमुक्तं किया था। यह कवच श्रीस्कन्द-पुराण्के ब्रह्मोत्तरखण्डमें है।

पहले विनियोग छोड़कर ऋष्यादिन्यास, करन्यास और हुदयादि-अङ्गन्यास करके भगवान् शंकरका ध्यान करे। तदनन्तर कवचका पाठ करे।

अस्य श्रीशिवकवन्यस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीसदाशिवरुद्दो देवता, हीं शक्तिः, वं कीठकम्, श्रीं हीं क्लीं वीजम्, सदा-शिवश्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्रजपे विनियोगः।

### ऋष्यादिन्यासः

ॐ ब्रह्मऋषये नमः शिरसि। अतुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे। श्रीसदाशिषरुद्रदेशतायै नमः हिद्। हीं-शक्तये नमः पाद्योः। वं-कीलकाय नमः नामौ। श्रीं हीं क्लीं इति बीजाय नमः गुहो। 'विनियोगाय, नमः सर्वाङ्गे।

अथ करन्यासः

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिसे ॐ हीं से सर्वशिकधामने ईस्नानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुवातमने तर्जनीभ्यां स्वाहा । °

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं रूं अनादिशक्तिधाम्ने अधोरात्मने मध्यमाभ्यां वंषट्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ्रीं रें खतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां हुम्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां रौं अलुप्तराक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां वौषट ।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं रः 🌖 अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्टाभ्यां फट्।

### हृद्याद्यङ्गन्यासः

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ हीं रां सर्वराक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः १ °

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे खाहा।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं रूं अनादिशक्तिधाम्ने अघोरातमने शिखायै ववह्।

ॐ नमो भगवते ज्वलूज्ज्वालामालिने ॐ शिं <sup>हैं</sup> खतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां री अलुस्मिक्षाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वीवर्।

ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं रः अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्।

अथ ध्यानम् त्रिनयनं कालकण्डमसिंद्मम्। सहस्रकरमस्युयं वन्दे "शस्मुसुमापतिम् ॥ जिंतके कैएठमें हालाहल-पानका नील चिह्न राम्भुको में प्रणाम करता हूँ।

सुरोभित होता है, जो रात्रुभाव रखनेवालोंका दमन 'करते हैं, जिनके सहस्रों कर (हाथ अथवा किरणें) जिनकी दाढ़ें वज़के समान हैं, जो तीन नेत्र धारण हैं तथा जो अभक्तोंके लिये अत्यन्त उम्र हैं, उन उमापति

सर्वपुराणगुद्धं निःशेषपापौघहरं पवित्रम्। अथापरं जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते॥

नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीद्वरम् । वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वनक्षाकरं नृणाम् ॥ १॥ शुचौ देशे समासीनो यथावत्किल्पितासनः। जितेन्द्रियो जितप्राणिश्चन्तयेच्छिवमव्ययम्॥२॥

हृत्पुण्डरीकान्तरसंनिविष्टं खतेजला व्याप्तनभोऽनकाराम् । अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्द्मयं महेशान् ॥ ३॥. ध्यानावधूताखिलकर्मवन्धश्चिरं चिदानन्दनिमग्नचेताः षड्क्षरन्याससमाहितातमा शैवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम्॥४॥

भ्रष्टभजी कहते हैं—जो सम्पूर्ण पुराणोंमें गोपनीय कहा गया है, समस्त पापोंको हर लेनेवाला है, पवित्र, जयद्मयक तथा सम्पूर्ण विपत्तियोंसे छुटकारा दिलानेवाला है, उस उत्तम शिवकवचका मैं तुम्हारे हितके लिये उपदेश कर्हेंगा । मैं विश्वन्यापी ईश्वर महादेवजीको नमस्कार करके मनुष्योंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाले इस शिवस्तरूप कवचका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ पवित्र स्थानमें यथायोग्य आसन बिछाकर बैठे । इन्द्रियोंको अपने वशमें करके प्राणायामपूर्वक अविनाशी भगवान् शिवका चिन्तन करे ॥ २ ॥ 'परमानन्दमय भगवान् महेश्वर हृदयन्क्रमळके भीतरकी कर्णिकामें विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेजसे आकाशमण्डलको व्याप्त कर रक्खा है। वे इन्द्रियातीत, सूक्ष्म, अनन्त एवं सबके आदिकरण हैं। इस तरह उनका चिन्तन करे।। इ ।। इस प्रकार ध्यानके द्वारा समस्त कर्मश्रन्धन-का नारा करके चिदानन्दमय भगवान् सदाशिवमें अपने चित्तको चिरकालतक लगाये रहे। फिर षडक्षरन्यासके द्वारा अपने मैनको एकाम्र करके मनुष्य निम्नाङ्कित शिवकवचके द्वारा अपनी रक्षा करे ॥ ४ ॥

> मां पातु देवोऽखिळदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तम्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं दृदिस्थम्॥ ५॥ सर्वज्ञ मां रक्षतु विश्वमूर्तिज्योतिर्मयानन्द्घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशिकरेकः स ईइवरः पातु भयादशेषात्॥६॥ यो भूखक्रपेण विभर्ति विश्वं पायात्व भूमेगिरिशोऽष्टमूर्तिः। भ्योऽपां खरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः॥ ७॥ कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। स कालरुद्रोऽवतु मां द्वाग्नेवीत्यादिभीतेरिखलाच तापात्॥ ८॥ प्रदीप्तविद्युत्कनेकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषिक्षनेत्रः प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्रम् ॥ ९ ॥ कुठारवेदाङ्कुरापाराशूलकपालढकाक्षगुणान् दूधानः। चतुर्मुखो नीलरुचिखिनेत्रः पायादघोरो दिवि दक्षिणस्याम् ॥ १०॥

वेदासमाळावरदाभयाङ्गः । ज्यक्षश्चतुर्वकत्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु सां प्रतीच्याम्॥ ११॥ सरोजिंकअल्कसमानवर्णः । त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदी,च्यां दिश्चि वामदेवः॥१२॥ वराक्षमालाभयटङ्गहस्तः, वेदासयेष्टाङ्कराटङ्कपादाकपालढकाक्षकरूलपाणिः सितद्यंतिः पञ्चसुखोऽवतान्मासीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ॥१३॥ मूर्द्धानमव्यान्सम चन्द्रमौलिभीलं ममाव्याद्थ भालनेत्रः [ नेत्रे ममाव्याद् भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः ॥१८॥ पायाच्छुती मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमञ्यात् सततं कपाली । वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्नां सदा रक्षतु वेदजिह्नः ॥१५॥ कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः। बोर्जूलमञ्यान्मम धर्मबाहुर्वेक्षःस्थर्ल दक्षमखान्तकोऽज्यात्॥१६॥ ममोद्रं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मद्नान्तकारी। हेरम्बतातो सम पातु नाभि पायात्कटी धूर्जटिरीश्वरो मे ॥ १७॥ ऊरुद्वयं पातु कुवेरिमत्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात्। जङ्घायुगं पुंगवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्यपादः॥ १८॥ महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽवतु वामदेवः। त्रियम्बकः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ १९ ॥ पायान्निज्ञादौ ज्ञाज्ञिज्ञेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निज्ञीये। गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम् ॥ २०॥ अन्तःस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणुः सदापातु वहिःस्थितं माम्। तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्॥ २१॥ तिष्टन्तमव्याद्भवनैकनाथः पायाद् वजन्तं प्रमथाधिनाथः। वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामन्ययः पातु शिवः शयानम् ॥ २२ ॥ मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्डः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः। अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ॥ २३ ॥ कल्पान्तकाटोपपद्वप्रकोपः स्फुटाट टहासोच्चिताण्डकोशः। घोरारिसेनार्णवदुर्निवारमहाभयाद् रक्षतु वीरभद्रः॥ २४॥ पत्त्यभ्वमातङ्गघटावरूथसहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां रातमाततायिनां छिन्द्यान्मृडो घोरकुठारधारयाः॥ २५ ॥ निहन्तु दस्यून् प्रलयानलाचिंज्वंलित्रशूलं त्रिपुरान्तकस्य। शार्दृळिसहर्भवृकादिहिस्रान् संत्रासयत्वीशधनुः पिनाकम् ॥ २६ ॥ दुःखप्नदुश्शकुनदुर्गतिदौर्मनस्यदुर्भिभृदुर्व्यसनदुस्सहदुर्यशांसि । उत्पाततापविषभीतिमसद्रहार्तिव्याधींश्चनाशयतु ने जगतामधीशः॥२७॥

'सर्बदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कूपमें गिरे हुए मुझ असहायकी रक्षा करें । उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ट मन्त्रका मूल है, मेरे हृदयस्थित समस्त पापोंका नाश करे ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनन्द्रधनस्वरूप चिदातमा हैं, वे भगवान् शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें । जो सूक्ष्मसे भी अत्यत्त सूक्ष्म हैं, महान्

शक्तिसे सम्पन हैं, वे अद्वितीय 'ईश्वर' महादेवजी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिन्होंने पृथ्वीरूपसे इस विश्वको वारण कर रक्खा है; वे अष्टमूर्ति 'गिरीश' पृथ्वीसे मेरी रक्षा करें। जो जलक्ष्पसे जीवोंको जीवन-दान दे रहे हैं, वे 'शिव' जलसे मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ जो विशद लीलविहारी 'शिव' कल्पके अन्तमें समस्त भुवनोंको दग्ध कंरके ( आन-दसे) नृत्य करते हैं, वे 'काल्रुद्धे' भगवान् दावानलसे, आँधी-त्फानके भयसे और समस्त तापोंसे मेरी र्क्षा करें । ८ । प्रदीत विद्युत् एवं स्वर्णके सदश जिनकी कान्ति है; विद्या, वर, अभय ( मुद्रा ) और कुठार े . जिनके कर-कमलोंमें सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन हैं, वे भगवान् 'ततपुरुष' पूर्व दिशामें निरन्तर मेरी रक्षा करें ।। ९ ॥ जिन्होंने अपने हाथोंमें कुठार, वेद, अङ्कुरा, पारा, शूल, कपाल, उमरू और रुद्राक्षकी मालाको धारण कर रक्खा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकान्ति त्रिनेत्रधारी भगवान् 'अघोर' दक्षिण दिशामें मेरी रक्षा करें॥ १०॥ • कुन्द, चन्द्रमा, राङ्ख और स्फटिकके समान जिनकी उज्ज्वल कान्ति है; वेद, रुद्राक्ष-माला, वरदं और अभय ( मुद्रा ) से जो सुराोभित हैं; वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान् 'सद्योजात' पश्चिम दिशामूं मेरी रक्षा करें। ११॥ जिनके हाथोंमें वर, अभय, मुद्रा, रुद्राक्षमाला और टाँकी विराजमान है तथा कमल-किञ्जलकके सददा जिनका गौर वर्ण है, .वे सुन्दर चार मुखवाले त्रिनेत्रधारी भगवान् 'वामदेव' उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ १२॥ जिनके कर-कमलोंमें वेद, अभय, वर, अङ्कुश, टाँकी, पाश, कपाल, डमरू, रद्राक्षमाला और शूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभासे युक्त हैं, वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख भगवान् 'ईशान' मेरी ऊपरसे रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान् 'चन्द्रमीलिंग मेरें सिरकी, 'भालनेत्र' मेरे भालकी, 'भगनेत्रहारी' मेरे नेत्रोंकी और 'विश्वनाथ' मेरी नासिकाकी सदा स्वा करें ।। १४ ।। 'श्रुतिगीतकीर्ति' मेरे कानोंकी, 'कपाली' निरन्तर मेरे कपोलोंकी, 'पश्चमुख' मुखकी तथा 'वेद जिह्न' जीभकी रक्षा करें । १५ ॥ 'नीलकण्ठ' महादेव मेरे गलेकी, 'पिनाकपाणि' मेरे दोनों हाथोंकी, 'धर्मबाहु' दोनों कंशोंकी तथा 'दक्षयज्ञ-विद्वंसी' मेरे वक्षःस्थलकीरक्षा करें ॥ १६॥ 'गिरीन्द्रधन्वा' मेरे पेटकी, 'कामदेवके नाशक' मंच्यदेशकी, 'गगेशजीके पिता' मेरी नाभिकी तथा 'धूर्जिट' मेरी कटिकी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 'कुबेरमित्र' मेरे दोनों जाँघोंकी, 'जगदीश्वर' दोनों घुटनोंकी, 'पुङ्गवकेतु' दोनों पिंडलियोंकी और 'सुरवन्द्यचरण' मेरे पैरोंकी सदैव रक्षा करें | १८ | 'महेश्वर' दिनके पहले पहरमें मेरी रक्षा करें | 'वामदेव' मध्य पहरमें मेरी रक्षा करें | 'ट्यम्बक' तीसरे •पहरमें और 'वृत्रमव्वज' दिनके अन्तवाले प्रहरमें मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ 'शशिशेखर' रात्रिके आरम्भमें, 'गङ्गाघर' अर्थरात्रिमें, 'गौरीपति' रात्रिके अन्तमें और 'मृत्युंजय' सर्वकालमें मेरी रक्षा करें ॥ २०॥ 'शंकर' घरके भीतर रहुनेपर मेरी रक्षा करें । 'स्थाणु' बाहर रहनेपर मेरी रक्षा करें । 'पशुपति' बीचमें मेरी रक्षा करें और 'स्नैदाशिव' सब ओर मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 'भुवनैकनाय' खड़े होनेके समय, 'प्रैमथनाय' चळते समय, 'वेदान्तवेद्य' बैठे रहनेके समय और 'अविनाशी शिव' सोते समय मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 'नीलकण्ठ' रास्तेमें मेरी रक्षा करें । 'त्रिपुरारि' शैलादि दुर्गीमें और 'उदारशक्ति' मृगन्याध वनवासादि महान् प्रवासीमें मेरी रक्षा करें ।। २३ ।। जिनका प्रबल क्रोध करपोंका अन्त करनेमें अत्यन्त पटु है, जिनके प्रचण्ड अदृहाससे ब्रह्माण्ड काँप उठता है, वे 'वीरभद्रजी' समुद्रके सँदृश भयानक शत्रुसेनाके दुर्निवार महान् भयसे मेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ ू भगवान् 'मृड' मुझपर आततायीरूपसे आक्रमण करनेवालोंकी हजारों, दस हजारों, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियोंसे युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओंका अपनी घोर कुठार-वारसे भेदन करें ॥ २५॥ • भगवान् 'त्रिपुरान्तक'का प्रलयाग्निके समान ज्वालाओंसे युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युदलका विनाश कर दे

वेदाक्षमाळावरदाभयाङ्गः । ज्यक्षश्चतुर्वकत्र उरुप्रभावः संद्योऽधिजातोऽवतु सां प्रतीच्याम्॥ ११॥ सरोजीकअल्कसमानवर्णः । त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः॥१२॥ वराक्षमालाभयटङ्गहस्तः वेदासयेष्टाङ्कराटङ्कपाराकपालढकाक्षकराूलपाणिः सितचुतिः पञ्चसुखोऽवतान्मासीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ॥१३॥ मूर्द्धानमव्यान्सम चन्द्रमौलिभीलं ममाव्याद्थ भालनेत्रः [ नेत्रे ममाव्याद् भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः॥१८॥ पायाच्छुती मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमञ्यात् सततं कपाली । वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्नां सदा रक्षतु वेदिजिह्नः ॥१५॥ कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः। दोर्जूलमन्यान्मम धर्मवाहुर्वेक्षःस्थर्ल दक्षमखान्तकोऽन्यात्॥१६॥ ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी। हेरम्बतातो सम पातु नाभि पायात्कटी धूर्जटिरीश्वरो मे ॥ १७॥ ऊरुद्वयं पातु कुवेरिमत्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽच्यात्। जङ्घायुगं पुंगवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्यपादः॥ १८॥ महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽवतु वामदेवः। त्रियम्बकः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ १९॥ पायान्निशादी शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे। गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम् ॥ २०॥ अन्तःस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणुः सदापातु वहिःस्थितं माम्। तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्॥ २१॥ तिष्ठन्तमव्याद्भवनैकनाथः पायाद् व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः। वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामन्ययः पातु शिवः शयानम् ॥ २२ ॥ मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्डः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः। अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ॥ २३ ॥ कल्पान्तकाटोपपद्वप्रकोपः स्फ्रुटाट टहासोच्चिताण्डकोदाः । घोरारिसेनार्णवदुर्निवारमहाभयाद् वीरभद्रः॥ २४॥ रक्षत् पत्त्यश्वमातङ्गघटावरूथसहस्रालक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्मृडो घोरकुठारधारयाः॥ २५॥ निहन्तु दस्यून् प्रलयानलाचिज्वेलित्रशूलं त्रिपुरान्तकस्य। शार्द्वर्लिहर्भवृकादिहिस्रान् संत्रासयत्वीशधनुः पिनाकम्॥ २६॥ दुःखप्नदुक्शकुनदुर्गतिदौर्मनस्यदुर्भिञ्जदुर्व्यसनदुस्सहदुर्यशांसि । उत्पाततापविषभीतिमसद्भहार्तिव्याधींश्चनारायतु ने जगतामधीराः॥२७॥

'सर्वदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कूपमें गिरे हुए मुझ असहायकी रक्षा करें । उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ट्र मन्त्रका मूल है, मेरे हृदयस्थित समस्त पापोंका नाश करे ॥ ५॥ सम्पूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनन्द्रघनस्यरूप चिदातमा हैं, वे भगवान् शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें । जो सूक्ष्मसे भी अत्यत्त सूक्ष्म हैं, महान्

शक्तिसे सम्पन्न हैं, वे अद्वितीय 'ईश्वर' महादेवजी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिन्होंने पृथ्वीरूपसे इस विश्वको थारण कर रक्खा है, वे अष्टमूर्ति 'गिरीश' पृथ्वीसे मेरी रक्षा करें। जो जलरूपसे जीवोंको जीवन-दान दे रहे हैं, वे 'शिव' जलसे मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ जो विशद लीलविहारी 'शिव' कल्पके अन्तमें समस्त भुवनोंको दग्ध कंरके ( आंन-दसे) नृत्य करते हैं, वे 'काल्स्दै' भगतान् दावानलसे, आँधी-त्मानके भयसे और समस्त तापोसे मेरी र्क्षा करें । ८ ।। प्रदीत विद्युत् एवं स्वर्णके सदृश जिनकी कान्ति है; विद्या, वर, अभय ( मुद्रा ) और कुठार व जिनके कर-कमलोंमें सुशोमित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन हैं, वे भगवान् 'तत्पुरुव' दिशामें निरन्तर मेरी रक्षा करें ।। ९ । जिन्होंने अपने हाथोंमें कुठार, वेद, अङ्कुरा, पारा, शूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्षकी मालाको धारण कर रक्खा है तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकान्ति त्रिनेत्रधारी भगवान् 'अघोर' दक्षिण दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ १०॥ •कुन्द, चन्द्रमा, शङ्ख और स्फटिकके समान जिनकी उज्ज्वल कान्ति है; वेद, रुद्राक्ष-माला, वरद और अभय ( मुद्रा ) से जो सुरोभित हैं; वे महाप्रभावशाळी चतुरानन एवं त्रिछोचन भगवान् 'सद्योजात' पश्चिम दिशामें मेरो रक्षा करें ॥ ११॥ जिनके हाथोंमें वर, अभय, मुद्रा, रुद्राक्षमाला और टाँकी विराजमान है तथा कमल-किञ्जलक सहरा जिनका गौर वर्ण है<mark>, वे सुन्दर चार मुखवाले त्रिनेत्रघारी भगवान् 'वामदेत्र' उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें ॥ १२॥ जिनके कर-</mark> कमलोंमें वेद, अभय, वर, अङ्करा, टाँकी, पारा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और शूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभासे युक्त हैं, वे परम प्रकाशरूप पश्चमुख भगवान् 'ईशान' मेरी ऊपरसे रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान् 'चन्द्रमौछि' मेरें सिरकी, 'भाळनेत्र' मेरे भाळकी, 'भगनेत्रहारी' मेरे नेत्रोंकी और 'विश्वनाथ' मेरी नासिकाकी सदा स्वा करें ।। १४।। 'श्रुतिगोतकोर्ति' मेरे कानोंकी, 'कपाछी' निरन्तर मेरे कपोछोंकी, 'पञ्चमुख' मुखकी तया 'वेदजिह्न' जीमकी रक्षा करें । १५ ॥ 'नीलकण्ठ' महादेव मेरे गलेकी, 'पिनाकपाणि' मेरे दोनों हाथोंकी, 'धर्मबाहु' दोनों कंत्रोंकी तथा 'दक्षयज्ञ-विष्वंसी' मेरे वक्षःस्थलकीरक्षा करें ॥ १६॥ 'गिरीन्द्रधन्वा' मेरे पेटकी, 'कामदेवके नाशक' मध्यदेशकी, 'गगेशजीके पिता' मेरी नामिकी तथा 'धूर्जिट' मेरी कटिकी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 'कुवेरमित्र' गेरे दोनों जाँघोंकी, 'जगदीश्वर' दोनों घुटनोंकी, 'पुङ्गवकेतु' दोनों पिंडलियोंकी और 'सुरवन्यचरण' मेरे पैरोंकी सदैव रक्षा करें | १८ | भहेश्वरं दिनके पहले पहरमें मेरी रक्षा करें | 'वामदेव' मध्य पहरमें मेरी रक्षा करें | 'इयन्वक' ्तीसरे •पहरमें और 'वृत्रमञ्जज' दिनके अन्तवाले प्रहरमें मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ 'शशिशेखर' राक्रिके आरम्भमें, 'गङ्गाधर' अर्थरात्रिमें, 'गौरीपति' रात्रिके अन्तमें और 'मृत्युंजय' सर्वकालमें मेरी रक्षा करें ॥ २०॥ 'शंकर' घरके भीतर रहनेपर मेरी रक्षा करें । 'स्थाणु' बाहर रहनेपर मेरी रक्षा करें । 'पशुपति' बीचमें मेरी रक्षा करें और 'सौदाशिव' सब ओर मेरी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 'भुवनैकनाथ' खड़े होनेके समय, 'प्रैमथनाथ' चलते समय, 'वेदान्तवेद्य' बैठे रहनेके समय और 'अविनाशी शिव' सोते समय मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥ 'नीळकण्ठ' रास्तेमें मेरी रक्षा करें । 'त्रिपुरारि' शैलादि दुर्गोंमें और 'उदारशक्ति' मृगन्याध वनवासादि महान् प्रवासीमें मेरी रक्षा करें ।। २३ ।। जिनका प्रबल कोध कत्योंका अन्त करनेमें अत्यन्त पटु है, जिनके प्रचण्ड अइहाससे ब्रह्माण्ड काँप उठता है, वे 'वीरभद्रजी' समुद्रके संदृश भयानक शत्रुसेनाके दुर्निवार महान् भयसे मेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ ू भगवान् 'मृड' मुझपर आततायीरूपसे आक्रमण करनेवाळोंकी हजारों, दस हजारों, ठाखों और करोड़ों पैदळों, घोड़ों और हाथियोंसे युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओंका अपनी घोर कुठार-घारसे भेदन करें ॥ २५०॥ भगवान् 'त्रिपुरान्तक'का प्रलयाग्निके समान ज्वालाओंसे युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युदलका विनाश कर दे

और उनका पिनाक धनुष शार्दूछ, सिंहं, रीछ, भेड़िया आदि हिंस जन्तुओंको संत्रस्त करे ॥ २६॥ वे जगदीस्त्रर मेरे बुरे खप्त, बुरे शकुन, बुरी गति, मनकी दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष,, दुर्व्यसन, हु: सह अपंयश्,, उदपति, संताय, विवभ्य, दुष्ट प्रहोंकी पीड़ा तथा समस्त रोगोंका नाश करें ॥ २,०॥

ॐ नमो भगवते सदाशियाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविहाराय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभूत्रे . सकललोकीकहर्त्रे सकललोकीकगुरचे सकललोकीकसाक्षिणे सकलिगमगुह्याय सकलव्यप्रदृष्य सकलदुरित्। क्तिभञ्जनाय सकलजगद्भयंकराय सकललोकेकशंकराय शशाङ्करेखिराय शाश्वतनिजाभासाय विर्गुणायी विरुपमाय नीरुपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्धन्द्वाय निरुसङ्गाय निर्मामाय नित्यरूपविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धवुद्धपरिपूर्णसचिदार्नन्दाद्धयाय परमञान्त-प्रकारातेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारोद्र भद्रावतार दुःखद्ावदारण महाभैरव कालभैरव् कल्पान्तसैरव क्षालमालाधर खट्वाङ्गखड्गचर्मपाशाङ्कराडमरुशूलचापवाणगद्शिकिभिन्दिपालतोमर-मुसलमुद्गरपहिरापरशुपरिघमुरोण्डीरातझीचकादायुधभीषणकर सहस्रमुख दंशकराल विकटाट्टहास-विस्फारितब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर सृत्युंज्य प्रयस्वक त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वरं विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महासृत्युभयमपसृत्युभयं नाराय रोगभयमुत्साद्योत्साद्य विषसर्पभयं रामय राम्यं चोर्भयं मारय मारय मम राष्ट्र न्याटयोचाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्यि खट्वाङ्गेन विपोधय विपोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय वाणैः संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगणब्रह्मराक्ष्सान् संत्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाध्वासयाध्वासय नरकभयान्मामुद्धारयोद्धारय संजीवय धुनुड्भ्यां मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्द्यानन्द्य शिवकवचेन मामाच्छाद्याच्छाद्य <u>ज्यम्यक</u> सद्दियं नमस्ते नमस्ते नमस्ते ।

ं 🕉 जिनका वाचक है, सम्पूर्ण तत्त्व जिनके खिरूप हैं, जो सम्पूर्ण तत्त्वोंमें विचरण करनेवाले, समस्त लोकोंके एकमात्र कर्ता और सम्पूर्ग विश्वके एकमात्र भरग-पोषग करनेवाले हैं, जो अखिल विश्वके एक ही संहारकारी, सब छोकोंके एकमात्र गुरु, समस्त संसारके एक ही साक्षी, सम्पूर्ण वेदोंके गूढ़ तत्त्व, सबको वर देनेवाले, समस्त पापों और पीड़ाओंका नाहा करनेवाले, सारे संसारको अभय देनेवाले, सब लोकोंके एकमात्र कत्याणकारी, चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले, अपने सनातन प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले, निर्गुण, उपमारहित, निराकार, निरामास, निरामय, निष्प्रपञ्च, निष्कलङ्क, निर्द्वन्द्व, निःसङ्ग, निर्मल, निर्वेन्द्व, निरयक्त्प, निरय-वैभवसे सम्पन्न, अनुप्य ऐश्वर्यसे सुशोभित, आधारशून्य, नित्य-शुद्ध-बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानन्द्धन, अद्वितीय तया परम शान्त, प्रकाशमय; तेजःखरूप हैं, उन भगवान् सदाशिवको नमस्कार है । हे महारुद्र ! महारीद्र, भद्राबतार, दु:खदीवाग्नि-विदारण, महाभैरव, कालभैरव, कत्पान्तभैरव, कपालमालाधारी र! हे खट्वाङ्ग, खड्ग, ढाल, पाश, अङ्करा, डमरू, शूल, धनुत्र, बाण, गदा, शक्ति, भिन्दिपाल, तोमर, मूसल, मुद्गर, पद्दिश, परशु, परिंघ, भुशुण्डी, शतन्नी और चक्र आदि आयुधोंके द्वारा भयंकर हाथोंवाले, हजार मुख और दंष्ट्रासे कराल, विकट अदृहास्यसे दीखनेवाले, ब्रह्माण्डमण्डलका विस्तार करनेवाले, नागेन्द्र वासुकिको कुण्डल, हार, कङ्कण तथा ढालके रूपमें धारण कर्नैवाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रोंवाले, विश्वेश्वर, विश्वरूपमें प्रकट, वैलपर सवारी करनेवाले, विषको गलेमें भूषणरूपमें धारण करनेवाले तथा सब ओर मुखबाले शंकर ! आपकी जय हो, जय हो । आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। प्रव्यव्ति होइये, प्रव्यव्ति होइये। भेरे महामृत्यु-भयका तथा अपमृत्युके भयका नाश कीजिये, नाश कीजिये, ( बाहरी और भीतर्रा ) रोग-भयको जेड्से मिटा दीजिये, जड्से मिटा दीजिये, नाश कीजिये, ( बाहरी और भीतर्रा ) रोग-भयको जेड्से मिटा दीजिये, जड्से मिटा दीजिये । मेरे ( काम-क्रोध-टोमादि भीतरी तथा इन्द्रियोंके और शरीरके द्वारा होनेवाले पाप-कर्मरूपी बाहरी ) शंत्रुओंका उर्चाटन कीजिये; त्रिख्लक्रे द्वारा विदारण कीजिये, विदारण कीजिये । कुठारके द्वारा कीडिये, जाह डालिये। खड्गके द्वारा छेट डालिये । खट्वाङ्गके द्वारा नाश कीजिये, नाश कीजिये, काह डालिये । खड्गके द्वारा छेट डालिये और बाणोंके द्वारा बींच डालिये, बींच डालिये । आप मेरी हिंसा करनेवाले रिक्सोंको भय दिखाइये, भय दिखाइये । भूतोंको भगा दीजिये, भगा दीजिये । कुष्माण्ड, वेताल, मारियों और ब्रह्मराक्ष्मोंको संत्रस्त कीजिये, संत्रस्त कीजिये । मुझको अभय दीजिये । कुष्माण्ड, वेताल, मारियों और ब्रह्मराक्ष्मसेकों संत्रस्त कीजिये, संत्रस्त कीजिये । मुझको अभय दीजिये । मुझ अत्यन्त डरे हुएको आख्वासन दीजिये, आश्वासन दीजिये । कुष्मा-द्राणाका निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिये, आप्यायित कीजिये । मुझ दुःखातुरको आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीजिये । रिवक्वचसे मुझे आच्छादित कीजिये, आच्छादित कीजिये । त्र्यम्बक सर्दाशिव ! अपको नमस्कार है, नमस्कार है ।

#### ऋपभ उवाच

• इत्यैतत्कवचं शैवं वरदं व्याहतं मया। सर्ववाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनाम्॥ २८॥ यः सदा धारयेन्मत्यः शैवं कवचप्रत्तमम्। नतस्य जायते काणि भयं शम्भोरनुप्रहात्॥ २६॥ क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽिप वा। सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्चविन्दति॥ ३०॥ सर्वदारिद्रव्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम्। यो धत्ते कवचं शैवं स देवैरिप पूज्यते॥ ३१॥ महापातकसंघातिर्मृच्यते वोपपातकः। देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावतः॥ ३२॥ त्वमिप श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम्। धारयस्त्रमयास्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्यसि ॥ ३३॥ इति श्रीस्कान्दे महापुराणे पकाशीतिसाहस्र्यां तृतीये ब्रह्मोत्तरखण्डे सीमन्तिनोमाहात्मये भद्रायुषोपाख्याने शिवकवचकथनं नाम द्वादशः॥ १२॥

\* ऋष्यभजी कहते हैं—इस प्रकार यह वरदायक शिवकवच मैंने कहा है । यह सम्पूर्ण बावध्ओंको शान्त करनेवाला तथा समस्त देहवारियोंके लिये गोपनीय रहस्य है ॥ २८ ॥ जो मनुष्य इस उत्तम शिवकवचको सदा धारण करता है, उसे भगवान् शिवके अनुप्रहसे कभी और कहीं भी भय नहीं होता है ॥ २९ ॥ जिसकी आधु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है अथवा जिसे महान् रोगोंने मृतक-सा कर दिया है, वह भी इस कवचके प्रभावसे तत्काल सुखी हो जाता और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ शिवकवच समस्त दरिवताका शामन करनेवाला और सीमङ्गल्यको बढ़ानेवाला है, जो इसे धारण करता है, वह देवताओंसे भी पूजित होता है ॥ ३१ ॥ इस शिवकवचके प्रभावसे मनुष्य महापातकोंके समूहों और उपपातकोंसे भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीरका अन्त होनेपर शिवको पा लेता है ॥ ३२ ॥ वत्स ! तुम भी मेरे दिये हुए इस उत्तम शिवकवच-को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याणके भागी होओगे ॥ ३३ ॥

## श्रीशरभेश्वर (शिव) कवन्नम्

( प्रेषक—सम्मान्य श्रीशिवचैतन्यजी ब्रह्मचीरी महेश्वर )

## श्रीपार्वत्युवाच •

्देव देव , महेशान परमात्मन् जगद्गुरो । रहस्यं शालुवेशस्य कवचाख्यं वर्दः प्रमो ॥ १ ग त्वतु । विनियोगो नियोक्षणां सर्वदा त्विह तावकम् ॥ देशाः कीलकं सर्पिच्छन्द्स्त्वधिष्ठातुदेवता थोतुमिच्छामि तत् त्वचः कोऽन्यो वक्तं क्षमस्त्वह । शालुवेशः पक्षिराजो ह्यतुष्येयः प्रभाधके । । १३ ॥

#### श्रीशिव उवाच

बक्ष्याप्ति ऋणु देवेहिंग सर्वरक्षणमद्भुतम् । शारभं कवचं नाम चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ ४ ॥° शालुवराज्यस्यकवयस्य सदाशिवः । ऋषिरछन्दोऽस्य जगती प्रोच्यते शरभेश्वरः ॥ ५॥ देवता प्रणक्षो वीजं प्रकृतिः राकिरुच्यते । कीलकं पिक्षराजश्च सर्वरक्षाकरो विसुः ॥ ६॥ . सर्वशत्रुनिवृत्तये । चतुर्वर्गार्थसिद्धयर्थे विनियोगः प्रकीर्तिनः ॥ ७ ॥ ऋषिं शिरसि विन्यस्य मुखेच्छन्दः सुरेश्वरि । देवतां हृदये न्यस्य वीजं गुह्ये न्यसेत् सुधीः ॥ ७ ॥ विन्यस्य पादयोः शक्ति कीलकं नाभिमण्डले । आपादमस्तकं देवि विनियोगस्य भावना ॥ ९ ॥ कांबीमित्यादिभिः पडिभः कराङ्गन्यासमाचरेत्। हृदये देवतां ध्यात्वा पूजियत्वा समाहितः॥१०॥ शनैर्जपेत् । ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः श्रृणु बा ११०॥ स्पर्शवीक्षणसंहिलप्रप्रतिस्थानं

ुक अस्य श्रीहारभराजाख्यकवंबस्य सदाशिवऋषिः, जगतीच्छन्दः, हारमेश्वरो देवता, ॐ बीजम्, ही शक्तिः, पक्षिराजः कीलकम्, परप्रयोगशान्त्यर्थं सर्वशत्रुनिवृत्तये चतुर्वगीर्थसिद्धन्यर्थे जपे विनियोगः॥ सदाशिवाय ऋष्ये नमः शिरिस ॥ जगत्यै छन्दसे नमो मुखे ॥ शरमेश्वरदेवाय नमो हृदैये ॥ ॐ बीजाय नमो गुह्ये ॥ हीं राज्ये नमः पादयोः ॥ पिक्षराजाय कीलकाय नमो नाभौ ॥ आपादसस्तकं विनियोगस्य भावना ॥ ॐ खां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ खीं तृर्जनीभ्यां खाहा॥ ॐ खूं मध्यमाभ्यां वषट्॥ ॐ खें अनामिकाभ्यां ्रहुम् । ॐ खीं कनिष्ठिकाभ्यां वीषट् ॥ ॐ खः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् ॥ इति करन्यासः ॥ ॐ खां हृदयाय नमः ॥ ॐ खीं शिरसे खाहा ॥ ॐ खूं शिखायै वपट् ॥ ॐ खें कवचाय हुम् ॥ ॐ खों नेत्रत्रयाय चौपूट् ॥ ॐ हः अस्त्राय फट्॥

रतामं सुद्रसन्नं त्रिनयनमसृतोन्मत्तभाषाभिरामं कारुण्याम्भोधिमीशं वरद्मभयदं चन्द्ररेखावतंसम्। शङ्ख्याताखिळाशाप्रतिहतविधिना भासमानात्मभासं सर्वेशं शालुवेशं प्रणतभग्नहरं पक्षिराजं नमामि॥ चन्द्रार्काक्षित्रिदृष्टिः कुळिशवरनखद्वञ्चळात्युत्रजिहः काळी दुर्गा च पक्षौ हृद्यजठरगो भैरवो वाडवाचिः। अवस्थी व्याधिमृत्यू रारभवरखगइचण्डवातातिवेगः संह्ता सर्वशाशून् विजयतु रारभः राालुवः पक्षिराजः,॥ »-इति ध्यात्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य कवचं पठेत्।

### अथ कवचम्

श्रीशिवः पुरतः पातु मायाधीशस्तु पृष्ठतः । पिनाकी दक्षिणे पातु वामपार्श्वे महेश्वरः ॥ १ ॥ . शिखात्रं पातु मे शम्भुः छछाटं पातु शंकरः । ईश्वरो वदनं पातु श्रुवोर्मध्ये पुरान्तकः ॥ २ ॥ अवौ पातु मम स्थाणुः कपदी पातु लोचने । शर्वों मे श्रोत्रयोः पातु वागीशः पातु लम्बिकाम्॥ ३॥ नासयोमें वृपारूढो नासात्रं वृपभध्वजः । स्मरारिः पातु मे ताल्बोरोष्ट्रयोर्भक्तवत्सलः ॥ ४ ॥ गातु मृत्युंजयो दन्तान् चिबुके पातु भूतराट् । परमेशः कपोळी मे त्रिकं पातु कपालभृत् ॥ ५ ॥

कण्डं पद्युपतिः पातु शूली पातु हुनुं मम । स्कन्धद्वयं हरः पातु धूर्जीटेः पातु में भुजी ॥ ६ ॥ , भुजशांधि महादेव ईज्ञानो मे च कूर्मरी। मध्यसंधि जगन्नाथः प्रकोष्ठे चन्द्रदोखरः॥ ७॥ मणिव्रानंधी विनेत्रों में भीमः पातु फरस्थले । करपृष्ठे मुडंः पातु रुद्रोऽङ्गुष्ठद्वयं मम ॥ ८ ॥ • अम्बसहम्प्रस्तर्जन्यौ भर्गो भे पातु , मध्यमे । अनामिके करालास्यः कालकण्डः कनिष्ठिके ॥ ९ ॥ यङ्गाधरीऽङ्गुढीपर्वाण्यप्रमेयो निखानि मे । वक्षस्तत्पुरुवः पातु कक्षौ दक्षाध्वरान्तकः ॥ १०॥ · अञ्जोद्भो ॰ हर्षुमं पातु वामदेवः स्तनद्वयम् । भालदक् जठरं पातु नाभि नारायणोऽन्ययः ॥११॥ कुक्षी प्रभाकरः पातु कुक्षिपादेवें महावलः । सद्योजातः कटि पातु पृष्ठभागं तु भैरवः ॥ १२॥ मोहनो जधने पातु गुदं मम जितेन्द्रियः । ऊर्ध्वरेता लिङ्गदेशं वृषणं वृषभध्वजः ॥ १३॥ ऊरुयुर्भं भवः पातु जानुयुर्मं भवान्तकः । ॐकारः पातु मे जङ्घे फट्कारो मम गुल्फके ॥ १४ ॥ बौषटकारः पाद्पुष्डे वषटकारोऽङ्गिणोस्तले । खाहाकारोऽङ्गलीपावर्वे खर्धाकारोऽङ्गलीर्मम ॥ १५॥ त्वरितः सर्वधर्मान् मे रोमकूपान्नुसिंहजित् । त्वचं पातु मनोवेगः कालबिद्धिध्रं मम ॥ १६॥ पुष्टिदः यातु मे मांसं मेदो मे खस्तिदोऽवतु । सर्वात्मास्थिचयं पातु मज्जां ममे जैगत्त्रेर्सुः ॥ १७ ॥ शुक्रं बुद्धिकरः पातु बुद्धि बाजामधीश्वरः । मूलाधाराम्बुजं पातु भगवाञ्चरमेश्वरः ॥ १८॥ खाधिष्ठानमजः पातु मणिपूरं हरिप्रियः। अनाहतं शालुवेशो विशुद्धं जीवनार्यंकः॥ १९॥ सर्वज्ञानप्रदो देवो ललाटं में सदाशिवः । ब्रह्मरन्ध्रं महादेवः पक्षिराजोऽखिलाकृतिम् ॥ २०॥ सर्वळोकवद्यीकारः पातु मां परगर्वजित् । वज्रमुष्टिर्वराभीतिहस्तः काळाश्रसंनिभः ॥ २१ ॥ . विज्ञयासहितः पातु चैन्द्रीं ककुभमन्निजित् । शक्तिशूलकपालासिहस्तः सौदामिनीप्रभः ॥ २२ ॥ °जयायुतो महाभीमः पातु वैभ्वानरीं दिशम् । दण्डखेटासिमुसल्श्र्रूलपाशाङ्कशाम्बुजः ॥ २३ JL यमान्तकोऽजितायुक्तोऽनिराम्पातु दिशं यमीम् । खङ्गखेटाग्निपरग्रहस्तः रात्रुविमर्दनः ॥ २४ ॥ अपराजितया , युक्तः सदाव्यात्रैर्ऋतीं दिशम् । पाशाङ्कराधनुर्वाणपाणिर्घोरायुतो प्रहः ॥ २५ ॥ हरिद्राभोऽनिशं पायाद्वारुणीं दिशमात्मजित् । ध्वजोग्रकग्वोदारभुजोः दुर्गायुतः खर्गः ॥ २६॥ चण्डवेगः शिवः पायात्सततं मार्क्तां दिशम् । गद्दाक्षस्रग्वराभीतिकराम्भोजः श्रियोयुतः ॥ २७॥ कनकाभो महातेजाः पातु कौवेरकीं दिशम् । त्रिशूलासिकपार्लाग्निदोस्तलो विद्यया युतः ॥ २८॥ भस्मोद्ध्वितसर्वोङ्ग पेशीं पातु पराजितः। जपास्रक्षुस्तकाम्भोजकमण्डलुकरान्वितः॥ २९॥ उक्टर्ज पातु गिरा युक्तः सर्वभूतिहते रतः । राङ्क्षचक्रगदाभीतिहस्तः पद्मयुतोऽव्ययः ॥ ३०॥ नीळाञ्जनसमो नीळः पाताळं पात्वनारतम् । सहेतिवाहुसाहस्रः सशक्तिः सर्वपाळकः ॥ ३१॥ अनुका विदिशः पातु शालुवो नरसिंहजित्। शरभः पातु संग्रामे युद्धे वैरिकुलान्तकः॥ ३२॥ सर्वसौभाग्यदः पातुः जात्रत्स्वप्रसुषुतिषु । सर्वे सम्पत्प्रदः पातु धनधान्यादिकं मम ॥ ३३ ॥ संतानदः सुताः पातु पुत्रानायुष्करोऽवतु । बन्धून् वृद्धिकरः पातु गृहं पातु जनेदवरः ॥ ३४॥ व्रासमं व्रासेश्वरः पातु राज्यं पातु दिगम्बरः। राष्ट्रं शान्तिकरः पातु राजानं धर्मसाधकः॥ ३५॥ मार्गे दुष्टहरः पातु धर्मकर्माणि साधकः। वदुकः पातु मे सर्वमबस्कत्रितयेषु च॥३६॥॰

स्पर्शवीक्षणसंदिलप्रपाणरक्षां मनोजवः । प्रधानमूर्तिभावश्च प्रसादोऽध्वसुगुद्धिकृत् ॥ ३७ ॥ लाधकः प्रणवं तारं नमो भगवतेति च । प्रतिनाम चतुर्थ्यन्तं स्पर्श इत्यभिधीयते ॥ ३८ ॥ द्विज्रवलप्रज्वलासाध्यं साध्य द्विद्विरक्षकृत् । सर्वभूतेभ्यो हुम् फट् च खाहान्तं यत्तदीक्षणम्॥ ३९ ॥ इपृश्चन् स्पृशाञ्चपं कृत्वा प्रतिस्थानं समाहितः । प्रार्थयेदिखलक्षेष्ठं द्वेदिस्थं शालुवेश्वरम् ॥ ४० ॥ सूलं जप्त्वा शतं देवि कवनं शारभं पठेत्।

ये प्रामघावकाः क्राः कपटा दीष्टिकार्भटाः। तस्कराः रात्रवः कुद्धा वधासकाः पळाशिनः॥ ४१॥

छ्याचारा विटा भ्रष्टा दिवाचरितरणचराः। ते सर्वे पिश्चराजस्य पश्चवातपराहताः॥ ४२॥ स्त्रीवालसिहताः क्षिप्रं पितृमातृकुलिन्वताः। भग्नवित्ता हतस्थाना यान्तु देशान्तरं स्वयम्॥ ४३॥ स्त्रीवालसिहताः क्षिप्रं पितृमातृकुलिन्वताः। भग्नवित्ता हतस्थाना यान्तु देशान्तरं स्वयम्॥ ४३॥ ये तु दुष्ट्रवहा रक्षःपिशाचा देवयोनयः। चतुष्विग्रणाः सप्त सप्तत्रुन्मत्तका अहाः॥ ४५॥ अष्टाशीतिर्महाभूताः सप्तकोटिमहाग्रहाः। नवितिर्ज्वरप्तेदाश्च शतमेदाश्च कृत्तिकाः॥ ४५॥ पश्चाशद्रणनाथाश्च नियुतं कृत्रिमा ग्रहाः। प्रेतास्त्वास्त्रयस्त्रिशत् पिण्डदानपरायणाः ॥ ४६॥ पश्चाशद्रणनाथाश्च नियुतं कृत्रिमा ग्रहाः। प्रेतास्त्वास्त्रयस्त्रिशत् ।

भवन्तु फलदावृक्षाः सम्यग् भवतु मेऽखिलम् । ममास्तु तरसा नृतमात्मज्ञानमचञ्चलम् ॥ ५९ ॥ सभ्मोहमदमत्सराः। मा सन्तु कापि मे सर्वे भगवन् करुणानिधे॥ ६०॥ कामकोधमहालोभाः शरभेश्वर विश्वेश पक्षिराज द्यानिधे। देदि मे हाचलां भक्ति प्रपन्नोऽस्मि पुनः पुनः॥ ६१॥ गारीवल्लभ भवाम्भोधेस्त्रिपुरघ्नान्तकान्तक ॥ ६२ ॥ कालकृटविपादन । मामुद्धर कामारे सर्वभूतिहतेरत । पाहि मां तरसा चौरान् दुष्टान्नाशय नाशय ॥ ६३ ॥ शालुवेश जगन्नाथ विश्वरक्षापरायण । रक्ष मूपकवारिभ्यो धान्यराशिमिमं प्रभो ॥ ६४ ॥ कालभैरव विश्वेश प्रणतार्त्तिविनाशन । सदीयानि च वस्तूनि नित्यं पाळय पाळय ॥ ६५॥ पांक्षराज महादेव सर्वदुष्टविनाशन । तस्करे णहतं वस्तु द्भृतं दापय दापय ॥ ६६॥ सर्वलोकेश येऽकर्मवाविनः श्रुद्राः श्रुद्रोपद्रवकारकाः ।

सर्वाचारपित्यका मानहीनाइच रोधकाः । ते सर्वे शालुवेशस्य मुसलायुधकूर्णिताः ॥ ६७ ॥ नद्यन्तु निमिषधिन पावकावृतत्र्णवत् । ये जना द्रोहिणोऽपाशास्त्वनालोवितभाषिणः ॥ ६८ ॥ सत्कर्मविष्नकर्तारस्ते नद्दयन्तु परायणाः । ते शालुवेशहस्ताप्रखड्मनिर्भन्नदेहिनः ॥ ६९ ॥ पतन्तु भृतते याभ्यां प्राणास्तेषां प्रयान्तु हि । त्वद्रङ्क्रिध्याननिर्दम्भपापकोशाय मन्त्रिणे ॥ ७० ॥ मह्यं द्रुह्मन्ति ये तेषां विभवा विश्वरन्त्वरम् । त्वद्गिरपरं भक्तं साधकं मां विवेकिनम् ॥ ७१ ॥ ये चाकामन्ति संग्रामे ते गण्छन्तु पराहताः । त्वदीयेनैव मार्गेण संचरन्तं जयातुरम् ॥ ७२ ॥ ये वदन्ति परीवादं भ्रान्ताः शीव्रं भवन्तु ते । त्वद्दासममलं धीरं ये मां तर्जयितुं वलात् ॥ ७३ ॥ मनसाप्यनुमन्यन्ते तत्स्वान्तं भ्रमतु भ्रणात् । मनसा कर्मणा वाचा ये कुर्वन्त्यतिदुस्सहम् ॥ ७४ ॥ तत्स्रणादेव नप्टाक्षो भवत्याग्रु शिवाद्यया । मदीयानि च वस्त्नि ग्रहीतुं योऽवलोकते ॥ ७५ ॥ तत्स्रणादेव नप्टाक्षो भवत्याग्रु शिवाद्यया । मदीयानि च वस्त्नि ग्रहीतुं योऽवलोकते ॥ ७५ ॥ तत्स्रणादेव नप्टाक्षो भवत्याग्रु शिवाद्यया । मदीयानि च वस्त्नि ग्रहीतुं योऽवलोकते ॥ ७५ ॥ तत्स्रणादेव नप्टाक्षो भवत्याग्रु शिवाद्यया । मदीयान्ति च यस्त्वि ग्रहीतुं योऽवलोकते ॥ ७५ ॥

सिंहारिपाशसम्बद्धास्ते गच्छन्तु प्रदक्षिणम् । सीमातीताश्च ये चौरा गृहीतद्रव्यसंचयाः॥ ७७॥ अवशावयवाः सर्वे ते गच्छन्तु शिवाश्चया । तस्करा निम्नगतीताः स्वात्तधान्यधनादिकाः॥ ७८॥ पश्चिराजाङ्करााकृष्यः समागच्छन्तु ते द्वतम् । समाद्धतपदार्थीधा देशातीताश्च तस्कराः॥ ७९॥ श्वरमेशहळाळ्छास्त आगच्छन्तु सानुगाः । चौरा गृहीतुमुद्युक्ताः समानपरिशाळिनः॥ ८०॥ समाद्वरपदार्श्वाष्ट्यास्त आगच्छन्तु सानुगाः । शरभेशहळाळ्छास्त आगच्छन्तु मद्गृहम्॥ ८१॥ ते शालुवेशपश्चोत्यवातर्गच्छन्तु सत्वरम्॥ ८२॥ श्वरक्षित्रस्त स्वरक्षविध्याद्वरस्यस्य । स्वरक्षविध्याद्वरस्य । स्वरक्याद्वरस्य । स्वरक्षविध्याद्वरस्य । स्वरक्

र्<mark>शान्तं: बिवेकिनं भक्तं त्वदङ्</mark>विध्यानतत्परम् । ब्रुवन्ति येऽसहं प्राणास्तेषां यान्तु यमीयसीम्॥ ८३॥ पर्ट्तिशतकोष्टके , यन्त्रे रेखाशूलाग्रसाधिते । स्वेच्छामन्त्रं लिखित्वा तु जपेदाराध्य साधकः॥ ८४ ॥ उदङ्मुँखः सहस्रं तु रक्षणाय जपेन्निशि । नष्टाहरणके पञ्चरात्रं पश्चिमदिङ्मुखः ॥ ८५॥ मारणे सप्तरात्रं तु दक्षिणाभिमुखो जपेत् । रोगनित्रहणे चाष्टरात्रमाग्नेय्रदिङ्मुखः ॥ ८६॥ इति गुह्यं महामन्त्रं परमं सर्वसिद्धिदम् । शरभेशाख्यकवचं . चतुर्वर्गफलप्रेक्म्मा ८७॥ प्रदेयहं 'प्रतिपक्षं वा प्रतिमासमथापि वा । यो जपेत्प्रतिवर्षे वा वरेण्यः स सिवो भवेत् ॥ ८८॥ एवं हि जपतः पुंसः पातकं चोपपातकम् । तत्सर्वे छयमाप्नोति रविणा तिमिरं यथा ॥ ८९ ॥ -द्शाब्दं यो जपेन्नित्यं प्रातरुत्थाय साधकः । सर्वसिद्धि समाश्चित्य देहान्ते स शिवो भवेत्॥ ९० ॥ त्रिकालं ध्यानपूर्व तु जपेद् द्वादरावार्षिकम् । कायेनानेन वै देवि जीवन्मुक्तो भवेतु सः ॥ ९१ ॥ शतवारं जपेन्नित्यं •मण्डलं यो वरानने । सोऽणिमादीन् गुणान्प्राप्य विचरेत्स्वेच्छया सदा ॥ •अतलादिधरण्यादिभुवनानि चतुर्दश । विचरेत्कामतः सर्वैः पूज्यमानो यथासुखम् ॥ ९३ ॥ त्रिकालं यो जपेन्नित्यमष्टोत्तरसहस्रकम् । सदेहः शरभेशस्य साह्ययं लभतेऽभ्विके ॥ ९४ ॥ षण्मासं यो जपेदेवं प्रयतस्तु दढवतः । मद्रूपधारकैर्मर्त्यैः सर्वसिद्धिप्रदायकैः ॥ ९५ ॥ मम लोकेषु राम्पुज्यो विष्णुलोके तथैव च । ब्रह्मलोके च रमते सर्वत्र न निवार्यते ॥ ९६ ॥ सह । सोमेशानकंळक्मीशैर्दिशाम्पाळेख् पूज्यते ॥ ९७ ॥ इन्द्राग्नियमयक्षेत्राजलेशपवनैः आदित्यसोमपृथिवीजबुधश्रीगुरुभार्गवैः । पूर्ज्यते स ग्रहैः सर्वैः शनिराहुसकेतुभिः ॥ ९८ ॥ क्रत्वङ्गिरःपुलस्त्यैश्च पुलहात्रिमरीचिभिः । दक्षकञ्चपभृग्वाद्यैर्योगिभिश्च सुपूज्यते ॥ ९९ ॥ • रुद्रैरादित्यैर्वालखिल्यकैः । दिगाजैश्च महानागैर्दिन्यास्त्रैर्दिन्यवाहनैः ॥१००॥ भैरवैर्वसभी कामधेनुसुरद्वमेः । सरिद्धिः सागरैः शैलैर्देवताभिस्तपोधनैः ॥१०१ः 🖰 🖰 माहेश्वरैर्महारत्नैः दानवै राक्षसः क्रूरैः सिद्धगत्यर्विकनरैः। यक्षविद्याधरैर्नागैरप्सरोभिः स पूज्यते ॥१०२॥ अपस्मारग्रहैर्भामेरुन्मचौर्वह्मराक्षसैः । वेतालैः खेचरैर्मत्यैः कुष्माण्डैः राक्षसग्रहैः ॥ १०३ ॥ ज्वालावक्त्रैस्तमोहारैः क्षीग्रहैः पावकग्रहैः। भूतप्रेतिपशाचाद्यैप्रहैः सर्वैः स पूज्यते ॥ १०४ ॥ ब्राह्मणैः क्षंत्रियैवेँह्यैः शूद्रैरन्यैश्च जातिभिः। पशुपक्षिमृगव्यालैः पूज्यते सर्वजन्तुभिः॥ १०५॥ किमत्र बहुना देवि॰ तव बक्ष्ये यथातथम् । मया च विष्णुना चैव विश्वकर्म्स्च पाल्यते ॥ १०६॥ भवत्या च गिरा छक्ष्म्या ब्रह्माण्याद्याष्ट्रशक्तिभिः । गणेश्वरादियोगीन्द्रैयौंगिनीभिश्च पाल्यते ॥ १०७॥ य इदं प्रजिपेत्तस्यासाध्यं नैव च विद्यते । कवचेन्द्रं महामन्त्रं जिपेदसादनुत्तमम् ॥ १०८ ॥ उच्चाटने मरुद्धक्त्रो विद्वेषे राक्षसाननः। प्रागाननोऽभिनृद्धौतु सर्वेत्वीशानदिङ्मुखाः॥ १०९॥ यो जपेत्कवचं नित्यं त्रिकालं °ध्यानपूर्वकम् । सर्वसिद्धिमवाप्रोति सहसा साधकोत्तमः ॥ ११० ॥ महादेव शिव कारुण्यवारिधे। पाहि मां प्रणतं खामिन् प्रसीद सततं मम ॥ १११॥ यत्कृत्यं तन्न कृतं यद्कृत्यं कृत्यवचरितम्। उभयोः प्रायश्चित्तं शिव तव नामाञ्चरद्वयोचरितम् ॥ ११२॥

इधर अष्टप्रहीके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें विद्वानोंकी भिष्णपत्राणियाँ बहुत छप रही हैं। इससे तमाम देशमें एक आतङ्क छा गया है। इसमें इतनी ही अच्छी बात है कि इस आतङ्क तथा भयके कारण छोग भगवदाराधना और देशाराधनामें छग रहे हैं। हमारे पास आजकछ अष्टप्रहीके सम्बन्धमें को प्रकारके पत्र बहुत अधिक मात्रामें आ रहे हैं। १ भय न्या धवराहठके और २ छोटे- बहे शुभ अनु हमोंकों योजनाके तथा पूर्णताके।

अध्यहीका फूल बतलानेवाले अधिकांश विद्वानोंने न्यूनाधिकरूपमें अनिष्ट फुल ही बतलाया है। पर कुछ विद्वानोंने यह भी कहा है कि 'इस अष्टमहीका फल शुभ होगा, खास करके भारतवर्षके लिये अवस्य; अथवा जितना अधिक अनिष्ट बतलाया जाता है, उतना न होकर बहुत ही कम होगा।' भगवान् करें, कहीं कोई अमङ्गल-अनिष्ट हो ही नहीं। सारी भविष्यवाणियाँ असत्य होकर भी सबका मङ्गल हो तो वह बाञ्छनीय है। और कौन कह सकता है कि 'ऐसा ही होगा' और 'ऐसा नहीं ही होगा।' भगवान्की कृपासे सारे अमङ्गल परम मङ्गल-रूपमें परिणत हो सकते हैं। हम तो हृदयसे यही चाहते हैं कि संमारमें प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, नीरोग रहे, मङ्गलमय फल प्राप्त करे, किसीको भी तनिक भी दु:खका भागी न होना पड़े—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

परंतु होगा बही, जो नित्य मङ्गलमय भगवान्के मङ्गल-विधानके अनुसार होना निश्चित हो चुका है। इसलिये घवराने, भयभीत होने एवं चिन्ता करनेकी कोई भी बात नहीं है। इस जगत्में—प्रकृतिके राज्यमें सभी कुछ अनित्य और क्षणभंगुर है। जो जन्मा है, वह मरेगा-ही। जो बना है, वह विगड़ेगा ही। इन्हात्मक

जगत्में मुखके साथ दु:ख, लामके साथ हानि और जनके साथ मृत्य लंगी ही हुई है े यही सिमारका खरूप है। इससे वस्तृत: चेतन आत्माका जो हमारा असली खरूप है, कुछ भी भला-बुरा नहीं होता। आंगा नित्य सत्य सनातन अजर अमर अविनायी है। वह किसी भी अवस्थामें विकारको प्राप्त नहीं होता। भगवान्- ने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

नैनं छिन्दन्ति रास्त्राणि नैनं दहति पावकः । न नैनं होदयन्त्यापो न शोषयति मौरुतः ॥ अच्छेयोऽयमदाहचोऽयमक्छेयोऽशोष्य पव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ (१ । २३-२४)

'न तो इस आत्माको शिख काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न इसको जल भिगो सकता है और न पवन सुखा ही सकता है। यह न कभी कटनेवाला है, न कभी जलनेवाला है, न भींगतेबाला है और न सूखने ही वाला है। यह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है।

आत्माके इस खरूपको ठीक समझ लेनेपर यह भलीभाँति निश्चय हो जाता है कि चाहे जितने भयानक व्यम फटें, चाहे जितनी आग लगे, चाहे जितनी बाढ़ आवे, चाहे जितने भूकम्प-तूफान आवें—इस नित्य अमर आत्माका उनसे कुछ भी नहीं त्रिगंड सकता।

भारत आत्मख्रूपमें स्थित—'ख्र्स्थ' आत्मुज्ञानियों-का देश है। हमारा वेदान्तज्ञान केवल कहने-सुननेके लिये ही क्यों हो, वह तो जीवनमें उतरना चाहिये। अतएव चिन्ता-भय-शोक आदिका वास्तवमें कोई भी कारण नहीं है। सुन्दर सुजन हो या भयंकर महाप्रलय हो— आत्मा नित्य सन्चिदानन्द ही रहेगा।

दूसरे, भगवान्पर विश्वास करनेशुलेकी दृष्टिमें भी डरने-घवरानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सारा जगदे

भगवान्का लीलाक्षेत्र हैं और यहाँ होनेवाली प्रत्येक जाय तो रोगका समूल नाश नहीं होता। एक ओर दवासे परिणामख्य घटना भगत्रान्की छीछा है—नाटकमें सभी रसोंको अपेक्षां और उपयोगिता होती है। करुण भी, रींद्र भी; शान्त भी, भयानंक भी। प्रत्येक रसमें ही सुन्दर्ं नाट्याभिन्ष है । जगत्रूपी नाट्यमञ्जपर नटवर भगवानुका यह नाँटक नित्य चलता ही शहता है । यही सृष्टि - संसार है रिविश्वासी भक्तको प्रत्येक नाम-रूपमें, प्रत्येक सुन्दर-भयंकर अभिनयमें अपने भगवान्को **महर्चीनैकर** और उनकी विविध विचित्र नाट्य-भंगिमाको देख-देखकर पद-पदपर प्रसन्न होना चाहिये और, यदि उस नौटकमें अपनेको भी किसी अभिनय करनेका आदेश मिळा हो तो आदेशके अनुसार केवल प्रमुकी प्रसन्तताके लिये खाँगके अनुरूप नाट्य करना चाहिये। न हर्ष करना न शोक; न आसक्ति न निर्वेद; न घवराना चाहिये न फुलना । मङ्गलमय प्रसृतिगृहकी दीपशिखाकी अग्निमें और घोर समशानकी चिताश्रिमें क्या अन्तर है ? दोनों ही एक ही अग्निके दो छीळाखरूप हैं। जहाँ जो रूप आवश्यक हो, वहाँ वैसी ही व्यवस्था करनी चर्महिये । पर मनमें रखनी चाहिये-सदा सर्वत्र समता, सदा सर्वत्र भगवल्लीलाकी भावता ।

सिद्धान्ततः यही परम सत्य होनेपर भी व्यवहारमें आवश्यकृतानुसार यथासमय सब कुछ चाहिये । इसीलिये वर्तमानमें 'अनिष्टनाराक' और 'इष्ट-साधक' नवीन प्रारब्धके निर्मीणके लिये यथासाध्य देवी प्रयेतन करना उचित है । प्रसन्नतानी बात है, इस समय देशभरमें सभी प्रदेशोंसे छोटे-बड़े व्यक्तिगत और सामूहिक दैवी-साधन जोरोंसे चल रहे हैं। इनसे अवस्य ही बहुत् कुछ संकर टलनेकी और शुभ परिणामके निर्माणकी पूरी सम्भावना है । पर इन अनुष्ठानोंके साथ-साथ हमें अपने आचरण-सुधारका भी प्रयत्न जोरोंसे करना चाहिये, जो समस्त अनिष्ठके नाराके लिये परमावश्यक है । जैसे रोगनाशके लिये दवा तो की जाय, पर कुपथ्य न छोड़ा

रोग कुछ, दवता है तो दूसरी ओर कुमध्यसे नये-नये रोगु पैदा होते और बढ़ते रहते हैं। यह सभी जानते हैं—ुदु:ख-कष्ट पापके फल हैं। हम पापके प्रायश्चित्तके लिये और नवीन पुण्य-फल-निर्माणके लिये देवाराधन तो करें; पर साथ ही दुराचरण, पापकर्म भी करते रहें तो बुरे प्रारब्धका बनना कैसे बंद होगा ? और कैसे हमें दु:खोंसे छुटकारा मिलेगा ? अतएव भगवदाराधना तथा देवाराधनाके साथ-साथ ब्राम-क्रोध-छोस्जनित चोरी, कपट, छल, हिंसा, मिथ्याचार, ठगी, परखका हरण, व्यभिचार, असदाचार अपदि दीपौसे भी अवस्य बचना चाहिये । इन दोषोंसे बज़कर दृढ़ श्रद्धाविश्वासपूर्वक निम्नलिखित साधन यथारुचि, यथासाध्य व्यक्तिगत या सामूहिक किये जायँगे तो यथायोग्य अवस्य ही श्रूम फल प्राप्त होगा,। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

- (१) हिंदू (वैदिक धर्मावलम्बी सनातनी, आर्यसमाजी तथा जैन, बौद्ध, सिख एवं अन्यान्य रामस्त हिंदू-धर्म-झम्प्रदायी ), मुसल्मान, पारसी, ईसाई आदि सभी अपने-अपने धर्मानुसार निर्दोष भगवत्प्रार्थना, धर्म-सेवन, पवित्र आचरण, संयम, सेवा आदि करें।
- (२) वेदाध्ययन, वेद-पारायण, धर्मग्रन्थ-पाठा, विष्णु-रुद्रयाग, गायत्रीपुरश्चरण, रुद्राभिषेक, रुद्रीपाठ, महामृत्युंजय-जाप, पुराण-पाठ आदिके अधिक-से-अधिक आयोजन हों।
- (३) माता भगवतीके प्रसन्तार्थ नवचण्डी, शत-चण्डी, सहस्रचण्डी, लक्षचण्डी आरि अनुष्टान हों। व्यक्तिगतरूपसे छोग अपने-अपने धुविधानुसार पाठ करें। नवार्णमन्त्रका जप करें, दुर्गानाम-जप करें-करावें । सम्पुठके मन्त्र 'काल्याण'के गतवर्षके ११वीं संख्यांके पृष्ठ १३३५ पर छपें हैं।
  - ( ४ ) श्रीमद्भागवतके सप्ताह पारायण अधिक-से

To go die co-

अधिक किये-कराये जायँ। वाल्मीकि-रामायणके नवाह-पारायण या मुन्दरकाण्डके पाठ किये-कराये जायँ। निम्निटिखित सम्पुट दिये जायँ तो अच्छा है।

श्रीमद्भागवतमें सम्पुट— यत्कीतनं यत्सारणं यदीक्षणं यद्धन्दनं यच्छ्रवणं यद्दहणम् । लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मणं

बाल्मीकिगाग्यणम् सन्दैट— आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥

तस्मै सुभद्रशवसे नमो नमः॥

- (५) श्रीरामचरितमानसके मासिक, नवाह, अखण्ड या यथारुचि यथासाध्य जिनसे जितना हो सके, पाठ करें, करावें। सम्पुटकी चौपाई गतवर्षके ११वें अंक-पृष्ठ १३३५ पर छपी हैं।
- (६) अपनी रुचि तथा श्रद्धाके अनुसार श्रीशंकर-जीके 'नमः शिक्षय', भगवान् विष्णुके 'हरि:शरणम्' और श्रीगणेशजीके 'ग गेणपतये नमः' मन्त्रका जप करें-करावें । भगवन्नामका कीर्तन अधिक-से-अधिक किया-कराया जाय ।
- ्रिक्टा जाय । खिळाबा जाय ।
- (८) गरीय, रोगी, दीन, बाढ़पीड़ित, विधवा स्त्री, अनाथ बालक, विद्यार्थी आदिकी सेत्रां-सहायता की जाय।
- (९) गत वर्षके १२ वें अङ्कम् पृष्ठ १३९४ पर प्रकाशित 'नाराव्य-कत्रच'का और इसी विशेषाङ्कमें छपे—'अमोघ शिवकत्रच' 'श्रीशरमेश्वरका (शिव ) कत्रच' और नीचे छपे हुए 'श्रीमहामृत्युंजय कत्रच', 'संक्रप्टनाशन विष्णुस्तोत्र' अथवा 'उपजन्युकृत शिवस्तोत्रम्' का पाठ य्यारुचि संस्कृत जानुनेवाले, लोग खयं करें तथा कहावें। ये सर्वोपद्रवनाशक बहुत लामप्रद हैं।

श्रीमहामृत्युंज्यकवेचम्

भावन सर्वधर्मक स्टिशिक्षितिल्यात्मक । मृत्युंजथस्य देवस्य कवचं भे श्रेकारायः॥ श्रीईश्वर उवाचे

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कर्वकं सर्वसिद्धिदर्भ्। मार्कण्डेयोऽपि यद्धत्वा चिरजीवीं वर्यज्ञायत ॥ तथैव सर्वदिकपाँठा 'अमरत्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्वह्या छन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्-॥ मृत्युंजयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः। देहारोग्यवलायुष्ट्रे विनियोगः प्रक्रीर्तितः॥ 👺 इयम्बकं में शिरः पातु ललाहं में यजामहि। सुगन्धि पातु हृद्यं जठरं पुष्टिंबर्धनम्॥ नाभिमुर्वाहकमिव पातु मां पार्कतीपतिः। बन्धनाद्रुयमं मे पातु कामाङ्गशासनः॥ मृत्योजीनुयुगं पातु दश्चयज्ञविनादानः। जङ्घायुगमं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः ।। मामृताच पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। अंसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ड्य पादर्वयोः ॥ अर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः॥ वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः। कपदीं पातु कौवेर्यासैशान्यां ईश्वरोऽचतु ॥ ईशानः सिळेळे पायाद्घोरीः पातु कानने । अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्ततपुरुषो सुवि॥ श्रीकण्ठः दायने पातु भोजने नीळळोहितः। गमने त्र्यस्वकः पालु सर्वकार्येषु सुवतः॥ सर्वत्र सर्वदेहं में सदा मृत्युंजयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामद्भू॥ सर्वरक्षाकरं सर्वेत्रहपीडानिवारणम्। दुःखप्ननाज्ञानं पुण्यमत्युरारोग्यदायकम्॥ त्रिसंघ्यं यः पडेदेतन्मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भूर्जूपत्रे तु य इदं भे व्यधारयेल्॥ तं इष्टैव पलायन्ते भृतप्रेतिपशाचकाः। डाकिन्यइचैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराझसाः॥ बालब्रहादिदोषा हि नइयन्ति तस्य दर्शनात्। उपब्रहाङ्चैव मारीभयं चौरप्रभेचारिणः॥

इदं कवचमायुष्हिते । न दातव्यं प्रयत्वन॥ ( इति महामृत्युंजयक युंजयू-[ इसके पाठ तथा घरिनी, तथा नारद उवाच-पुनर्देत्यं स्त्रमायान्तं वाः। भयप्रकश्पिताः सर्वे मुः॥ देवा ऊचु:-- • नमो मत्स्वकूम • सदाभक्तव। • विधात्रादिसर्गस्थिति . गद्।दाङ्खपः ॥ रमावल्लभायासुराण . भुजङ्गारिया। मखादिकियापाककर्त्रे • शरण्याय तसं॥ तनो दैत्यसंतापि चलघ्वंसद्म **भुजङ्गे**शतल्पेशयायार्क द्विनेत्राय तस्मै। नारद उवाच-संकष्टनाशनं नाम स्तो. । स कदाचित्र संकष्टैः ५॥ संकष्टनाद्यानविष्णुस्तं • • उपमन्युंकृतां शंकर ~ मृड शम्भो मद्नान्तकं , भ प्रियकैलास सदुपायकथाखपण्डितो. हृद्ये दुःखदारे शशिखण्डशिखण्डमण्डनं ँ

शरणं' यामि ।

महतः परितः प्रसर्पतस्तमसो • ह्रश्नमेदिनो भिद्रे। क्निनाथ , इव खतेजसा हृदयज्योम्नि •मनागुदेहि वयं तव चर्मचक्षुषा • पद्चीमप्युपवीक्षितुं क्षमाः। **कुपयाभयदे**न सद्येनेश विलोकयाशु नः ॥ त्वद् नुस्मृतिरेव पावनी स्तुतियुक्ता न हि वक्तमीश सा। मधुरं हि पयः खभावतो ननु कीदक् सितरार्करान्वितम्॥ सविषोऽप्यमृतायते भवान् शवमुण्डाभरणोऽपि पावनः। भव एव भवान्तकः सतां समद्धिर्विषमेक्षणोऽपि सन्॥ अपि शूलधरो निरामयो हढवैराग्यरतोऽपि रागवान्। अपि भैक्ष्यचरो महेश्वर-श्चरितं चित्रमिदं हि ते प्रभो॥ वितरत्यभिवाञ्छितं ह्या परिदृष्टः किल कल्पपाद्पः। ' हृद्ये स्मृत एव धीमते नमतेऽभीष्टफलपदो भवान्॥ सहसैव • भुजङ्गपाशवान् , विनिगृह्वाति न यावद्न्तकः। अभयं कुरु तावदाशु मे गतजीवस्य पुनः किमौषधैः॥ सविषैरिव भीमपन्नगै-र्विषयैरेभिरलं परिक्षतम्। अमृतैरिव सम्भ्रमेण मा-मभिषिञ्चाद्य द्यावलोकनैः॥ मुनयो बहवोऽच धन्यतां गमिताः खाभिमतार्थद्शिनः। करुणाकर येन तेन माम-•वसन्नं ननु पश्य चक्षुषा॥



ाथम है, श्रय र्ति नुर्थ

> ग्र, वियाँ न्द्र, • प्रोके

> > ाव, रेाव

> > > यूह इन हैं।

गत पुण एवं रका

यरि

प्रणसास्यथ यामि चापरं शरणं कं कुरणास्यप्रदम्। विरहीव विभो प्रियाम्युं परिपर्श्यामि अवन्मयं जगत्॥ भवतानुकस्पिताः वहवा किमितीशान न् मानुकम्पसे 1 द्धता किमु मन्दराचलं परमाणुः कमठेन व दुर्घरः ॥ अशुचि यदि मानुमन्यसे किमिदं मूर्झि कपालदाम ते। शाठ्यमसाधुसङ्गिनं . विषलक्ष्मांसि न कि द्विजिद्धधृक्॥ क दशं विद्धामि कि करो-म्यनुतिष्ठामि कथं भयाकुलः। क नु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मा-मयि शम्भो शरणागतोऽस्मि ते॥ विद्धुडाम्यवनौ किमाकुलः किमुरो हिन्म शिरिइछनिद्रा वा।

किसु रोदिमि रास्टीमि किं इपणं मां न धदीक्षले प्रभो ॥ सर्वग रार्व रार्मद प्रणतायाज द्यां कुरुष्व मे । नम ईश्वर नाथ श्विकपते ं जुनरेवेश नमो नमोऽस्त ते ॥ श्राणं , तरणेन्द्रशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका। शरणं पुनरेव ताबुभी •शस्त्रां • नाम्यदुपैमि देवतम् ॥ उपमन्युकृतं स्तवोत्तमं । • जएतः शूस्युसमीपवर्तिनः। अभिवाञ्छितभाग्यसम्पदः ं परमायुः 'प्रददाति शंकरः॥ • उपमन्युकृतं स्त्वोत्तमं • प्रजपेद्यस्तु शिवस्य संनिधौ । र्शिवलोकमवाप्य सोऽचिरात् • सह तेन्द्र शिवन मोदते ॥ शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

रुद्राष्ट्रकस्तोत्र

'नमामीशमीशान निर्वाणक्षपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदखक्षपं ॥ श्रीतं ं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्दीहं । विद्याकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ १ ॥ कराठं महाकाछ काळं छपाछं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ २ ॥ त्याराद्रि संकाश गीरं गभीरं । मनोभृत काटि •प्रभा धी शरीरं ॥ स्पुरुष्मीित कहोित्नी चार गंगा । ठसम्त्राननं नीठकंठं द्याछं ॥ २ ॥ चळल्डंडळं भ्र सुनंत्रं विशाळं । प्रसन्नाननं नीठकंठं द्याछं ॥ २ ॥ मन्यं प्रमाशीशचर्याभवं परेशं । अवंडं भक्तां भजामि ॥ ४ ॥ मन्यंडं प्रकृप्यं प्रगामं परेशं । अवंडं भवानीपातं भौदगम्यं ॥ ५ ॥ व्याव्यं सम्वाव्यं सद्या सद्या स्वाव्यं स्वां स्ववंद्यं श्रेष्यं ॥ ७ ॥ स्वाव्यं स्वव

याद रक्त गत्रान् शिव निजातमस्वर्द्धप्, निरुक्षन मय, परब्हाल हैं। जितन्त्र-स्वतन्त्रे, सर्वोपरि, सर्वोश्रये, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, होकमहेश्वर, सर्वनियन्ता, सर्वगत, सर्वशक्तिमान् छीला हैं।

याद रक्ली-भा शिवजी ही वेदरूप, वेदवेंद्य, वेदज्ञान हैं, वे प्रणवहुं। 'प्रणव' उन्का वाच्य है, वे वाच्क हैं। उन तन प्रमुके उत्तरकी ओरके मुखसे अकार, पश्चिमके।से उकार, दक्षिणके मुखसे मकार, पूर्वके मुखसे । और मध्यके मुखसे नाद उत्पन्न, हुआ है। इस प्र पाँचों मुखोंसे निर्गृत इन्हीं सबके समग्ररूपमें 'ॐभूकाक्षर' बना है। समस्त नामरूपात्मकः जगत्, स्त्री-पुदि समस्त प्राणिसमुदाय तथा चारों वेद सभी इस पूर्व ( ॐ) से ही व्याप्त है। यह ॐ शिव-राक्तिका के है।

याद रक्खो—सृष्टि, स्थि, संहार, लय और अनुग्रह—इन पाँच प्रकारकी माओंके रूपमें भगवान् शिवकी छीछा निरन्तर होती रहतीहै । इनमें चिद्रूपका सम्बन्ध 'अनुप्रह' से, आनन्दरूका 'छय' से और क्छा-रूप, ज्ञानरूप तथा कियास्त्रका सम्बन्ध 'स्रिष्टि स्थितिं और 'संहार से हैं। इन्हीं पौर रूपोंके प्रकाशक भगुवान् शिवके ईशानः, तत्पुरुषः, आरे, वामदेव और सवोजातं नामक पाँच मुख हैं। क्यें ईशान तथा तपुरूषसे तुर्मानीत तथा तुर्यदशाकी एवं सद्योजात, 🔊 वमंदेव तथा अघोरसे जस्प्रदः, खप्त और सुप्रितिकी व्याप्ति है। इसी कमसे पञ्चमहाभूतोंकी व्याप्ति इनसे मानी जाती है।

ं क्रीड़ा करती है, दूसरी तपस्या करती है, तीसरी लोक- हैं, इसलिये शिवसे पृथक् भी नहीं हैं। परात्पर

संहार करती है, चौथी प्रजासृष्टि करती है और पूर्वी निराभास, निर्निकार, निरामय, निरिह, निर्यसत्य, सदस्तुयुक्त समस्त संसारको आच्छन करके रखती है सर्वातीत, राब्दार प्रकृतिपर,परात्पर, प्रतमे, परमानन्द के ईशानम्ति सबकी प्रमु, सबमें वर्तमान, सृष्टि-प्रलय-रक्षा करनेवाळी है।

> याद रक्खो-भगवान् शिवकी ईशान नामक प्रथम मूर्ति साक्षात् प्रकृति-भोक्ता क्षेत्रज्ञ पुरुषमें अधिष्ठित है, तत्पुरुष नामक द्वितीय मूर्ति सत्त्वादि गुणोंके आश्रय भोग्य प्रकृतिमें अधिष्ठित है, तृतीय अघोर नामकी मूर्ति धर्म आदि अष्टाङ्ग-युक्त बुद्धिमें अधिष्ठित है, चतुर्थ वामदेव मूर्ति अहंकारमें अधिष्ठित है और पश्चम सद्योजात मूर्ति मनमें अधिष्ठित है ।

याद रक्खो-भगवान् शिवकी शर्व, भव, रुद्र, उप्र, भीम, ईशान, महादेव तथा पशुपति नामकी अष्टग्रितयाँ क्रमशः पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकारा, सूर्य, चन्द्र, और क्षेत्रज्ञ ( यजमान ) में अधिष्ठित हैं । इन्हीं आठोंके रूपमें उनकी पूजा करनी चाहिये।

याद रक्खो-भगत्रान् परम शिवके तीन व्यूह हैं-और इकतीस प्रकार हैं—तीन व्यूहोंके नाम शिव, सदाशिव और महेश्वर हैं । शिव एक रूप है, सदाशिव पश्च रूप और महेश्वर पञ्चविंशति रूप ।

थाद रक्खो-भगवान् शिवके दूसरे प्रकारसे चार व्यूह हैं—ब्रह्म, काल, रुद्र और विष्णु । भगुवान् शिव इन सबके आधार एवं शक्तिके भी आधार तथा प्रभव-स्थान हैं।

याद रक्खो-परात्पर परतम भगवान् शिव त्रिदेवगत रुद्र नहीं हैं । भगवान् शिवकी इच्छासे प्रकट रजोगुण रूप धारण करनेवाले ब्रह्मा, सत्त्वगुणरूप विष्णु एवं तमोगुणरूप रुद्र हैं, जो शुजन, रक्षण तथा संदारका याद रक्खो-भगवान् शिवकी पञ्च मूर्तियोंमं प्रथम मूर्ति, कार्य करते हैं। ये तीनों वस्तुतः शिवकी ही अभिन्य

युक्त स्तुति-निन्दा करना पाप है तथा पतनका प्रत्यक्ष , दुश्चरस्दर्पिकी प्रतिमा छिङ्गरूप पिण्डी है कारण है।

वैदिक देवता हैं; और इनकी लिङ्ग-पूजा भी सनातन है। न तो ये आधुनिक देव हैं, न लिङ्ग-पूजा ही आधुनिक या अनार्य-पूना है। शिवलिङ्ग चिन्मय है, स्थूल अङ्गविशेष नहीं । चिन्मय आदिपुरुषका खरूप ही लिङ्ग है। जिनसे चराचर विश्वकी उत्पत्ति हुई है, वे ही सबके लिङ्ग या कारणखरूप हैं। लिङ्गपीठ अर्थात् प्रकृति पार्वती हैं और लिङ्ग चिन्मय परब्रह्म पुरुष हैं। पीठ अम्बामय तथा शिवलिङ्ग चिन्मय पुरुषमय है।

याद रक्खो-ळिङ्गका अर्थ है चिह्न। जैसे सींग, थूहा, पूँछ, गलकम्बल—यों गौ-जातिके लिङ्ग हैं—

· विपण्णी ककुद्मान् प्रान्ते बालधिः सास्नावानिति गोत्वे दृष्टं लिङ्गम्।

छिङ्ग कहते हैं—पहचान करनेवाले चिङ्कको——'आृकृति-र्जातिलिङ्गाख्या ।' मूँछ पुरुष्का लिङ्ग है—मूँछवाला पुरुष होता है, नारी नहीं; इसी प्रकार भगवान् शिवका परिचायक चिह्न है लिङ्ग । शिवपुराणमें, शिवलिङ्गोंके जो रूप बताये हैं, उन्हें जानकर कोई यह नहीं कह. सकता—यह मनुष्यका शिक्ष है । वहाँ बताया है सबसे पहला लिङ्ग ज्योतिस्तम्भरूप है; जो प्रणव ( ॐ ) है । यह सूक्ष्म लिङ्ग प्रण्वरूप तथा निष्कल है । स्थूल लिङ्ग सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है ।

याद रक्खो-शिवछिङ्गकी आकृति ब्रह्माण्डकी ही आकृति है, यह मानो ब्रह्माण्डका एक मानचित्र है। चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत् इस ब्रह्माण्डस्तप शिवलिङ्गमें हैं। क्त शिवलिङ्गके पूजनसे ही सूर्य, चन्द्र, नारायण, लक्ष्मी क्त पूजा सम्पन्न हो जाती. है ।

सदाशिव, प्राविष्णु आदि खरूपतः ही एक भिन्न हैं। / करेसे भगवान् चिष्णुके अन्यक्त ईश्वरकी प्रतीक इनमें में बुद्धि या ऊँच-नीचकी भावना करके राग-द्वेष- शालग्रामुक्त हैं, वैसे ही भगवान वके अव्यक्त

याद र्क्क्को भूगवान् शिव ही सम्विद्याओंके-याद रक्खो-भगवान् शिव या रुद्र अनादिकालीन ग्रीग, ज्ञान, भक्तिं, कर्म आदि प्रकल्याणकारिणी विद्याओंके भण्डार जगद्भुरु हैं । वे केल शिक्षा देनेनल ही गुरु नहीं हैं, सभी विषयोंमें खां आदर्शरूप हैं। वे परम योगाचार्य-योगेश्वर हैं। उहाँके शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा योगैका प्रसार-प्रचार तथा संरक्षण हुआ तथा होता है।

> याद रक्खो-भगवान् शिव पूर्णतम योगेश्वर, महान् गम्भीरं ज्ञानखरूप होनेपर भी अनी साधुताका परिचय करानेवाले भहान् सरलहृद्य 🕻 । वे बहुत लम्बी-बौड़ी पूजा-उपासनाकी प्रतीक्षा न काके बहुत शीघ्र प्रसन हो जाते हैं, इसीसे उनका आशुतोष' नाम प्रसिद्ध है और प्रसन्न होकर वे परम अलस्य वस्तु भी सहज ही दे डालते हैं - इंसीसे वे 'औडोदानी' कहलाते हैं । वे सहज कर्गतर हैं; उनसे जो मनुष्य, जो कुछ भी चाहता है, भगवान् शिव उसे व्यो दे देते हैं। उनके औढरदानी या आशुतोष होनेका यह अभिप्राय नहीं है कि उनमें बुद्धि और विवेककी तमी है। नस्तुतः समस्त विवेक, ज्ञान एवं बुद्धिके गाधार ही भगवान् शिव हैं। वे ही जगद्धिर-रूपमें क्षमस्त ब्रह्माण्डके सम्पूर्ण देवर्षि-मुनि-मानवी-को ज्ञान दान देते हैं । यह तो अगवान् शंकरकी एक विशेष दयाछता है कि वे सबके मनोरथ पूर्ण करनेमें सदा तत्पर रहते हैं।

याद रक्खो-भगवान शिव, सदा ही मङ्गलमूर्ति हैं. कल्याणमय हैं। उनका अशिव वेष विषयै-वैराग्यका आदरों है, न कि पागअपनका। जो छोग भगवात् शि वे नशेत्राज, भँगेड़ी, गँजेड़ी, पागल या मसानमें रहनेवाले औघड़ मात्र मानते हैं, वे अपनी ही सदाचार-